

निर्माताः राष्ट्रिपता महात्मा गांधी जी का अमर सन्देश

भारतीय स्वतन्त्रता की सदैव रत्ता के लिये

यह परम आवश्यक है कि—

# स्वदेशी वस्तुयें अपनाएं

इसी ग्राधार पर

देश के प्राचीन और सुविख्यात कार्यालय के निर्मित-

ग्रचार, मुरब्बे, चूर्गा, चटनी, ग्रकं, गुलकन्द, शर्वत ग्रीर खुशबूदार तेल इत्यादि प्रयोग में लाइये।

### बिहारीलाल घासीराम खारी बाबली स्ट्रीट, देहली।

टेलीफोन नं० ६३६८

तार क्र. पता "अचार"

## भारत

### फायर एण्ड जनरल इन्श्योरेन्स लिमिटेड बिल्डी

राष्ट्र की सेवा में राष्ट्रीय उद्योग

श्रिष्ठित पुंजों जारी पुंजी

भ,००,००,००० रु० २,०१,००,००० रु०

प्राप्त पंजी

89,42,000 ह0

सर्व प्रकार की दुर्घटनाओं से होने वाली हानि का बीमा लिया जाता है

श्चारित, स्रोक्य, माल का बातायात (रेल, मोटर, समुद्री व हवाई जहाज हारा ) कारलानों में भवदूरों की, जोरी, व्यक्तिगत, हवाई तथा हवाई कहाज की हर प्रकार की दुर्वेटनाए हत्यारि।

शाखायें:---

कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, पूना व लखनऊ एजेन्सियां सवत्र भारत में

परमेश्वरीप्रसाद गुप्त

# एम्पायर श्राफ इगिडया

लाइफ एश्योरेन्स कन्पनी, लिमिटेड

प्रधान कार्याखय-एम्पायर हाउस, बस्बई । (स्थापित-१८६७)

४० वर्षी का नीमे का अनुभव और सेवा

सम्यत्ति बगभग ८ करोड़ रुपये

शीमियन की दरें कम, सुदृद्धता,

सेवा,

भुरचा .

सेठ रामरतन शुप्ता (चेनरमैन) रोशनलाल ( बनस्त मैनेबर ) रामगोपाल गुप्ता (मैनेकिंग डायरेक्टर)

दिन्ती, पूर्वी पञाष और राजपूतामा भादि की शाखाए --

नई दिल्ली अभ क्वीन्स वे **क्षियाना** फिरोकपुर रोव अजमेर कवहरी रोड

nie der all -- de une ferni

फिरोकपुर रोड़ के० सी० स्का

के शार विदानी

# १९४७ .... १९४८

गाडोदिया-मिरांतर व्यापारी और व्यवसाय के चेत्र में एक अर्छे से है। खुरदा फरोरा, कोक फरोरा, कार्यक्रव व्येष्ट तथा क्या लगाने वालों के रूप में उनके स्वतन्त्र व्यापार के ३१ वर्ष तथा व्यापारिक अनुमव के ४० से मी अधिक वर्ष कम्पनी की सम्पत्ति है। अपनी स्विर एवं एइ नीति के कारब उसने व्यापारिक उतार-बढ़ावों में अपना स्वान न केवल कमाये ही रक्सा अपित उकति की ओर अग्रमर होता रहा है। सुरचा सबसे पूर्व—मुश्येक वागरूक व्यापारी का नारा है और होना चाहिये।

समय की गति के साथ हमने अपनी ज्यापारिक सेवाओं का चेत्र विस्तृत तथा आपकी आवरवक्काओं के अनुकृत्त आधुनिक बना निया है। आपके पूर्व सन्तोष के साथ-साथ हमें आपकी सेवा का अवसर दीजिये।

#### कपडा

व्यापारी तथा कमीशन **ए**जेन्ट--

एख० यन० गाडोदिया एग्ड सन लिमिटेड

( प्रचान कार्यातय - वर्ग्स )

*ज्ञाख।एं* 

श्रहमदाबाद — दिल्ली

अमृतसर — जयपुर

कानपुर

### रुई

विक्षेकरच चौर घाकिस-गाडोदिया बदर्स सिमिटेड

(प्रधान कार्यासय — सम्बर्ध ) (जिनिंग फैस्टरी—सम्बर्ध ) मारतीय मिलों को बढ़िया क्षे कप्लाई करते हैं स्मारा विकेश्यन एक कार्य जीव है

शाखाएं

**अकोबा** — रोगांओ

अकोट — तेखकारा

### १६४८ में

### गाडोदिया बैंक में ग्रपना कारोबार रखिये

( ग्रेहत वैक ) प्रवान कार्याखय —वस्वई

### सुरक्षा तथा सेवा

र्थापकृत प्'जी भदाशुदा प्'जी

२०००००० **५**० १००००० **५**०

बोर्ड माफ हाइरेस्टर्सः---

भी सेंड एव॰ एन० गाबोदिया, देहती ( चेचरकैय )

बी डी० शर्मा, स्वरुपुर

मी मानरेशस की० एस० मोतीसास, पन्नई

य कन्छनवन 'बनास' वस्तई

भी भार० शी॰ गाडोविया, वेहकी

२२ शासार'-रवेन्स्या सर्वत्र



🖈 भर्जुनस्य प्रतिह्ने हे न दैन्यं न पलायनम् 🖈

मूल्य १)

वर्ष १५ ] मंगलवार १ वेशास २००५, १३ अप्रैल १६४८ [ अंक १

23C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3

### नव जीवन नव प्रागा चाहिये!

[ भी चद्यशक्य मह ]

एक जिस विध-दग्ध वरा को नव वीवम नव मान्य चाहिये। इ. ठित गति हा ठित संस्कृति को स्थाना पत्र निर्मान चाहिये।

'युक्त युक्त' की हर्य विद्युश्क प्रश्नि के ब्राह्म विश्व प्राव्य है, हुमैज कार रहे हैं सब हो, नजी तब रहे शविवान हैं। जनवान क्यमन मुक्त होते, ब्राह्म प्रज्ञव सेव झुन्ने हैं, निवित प्रक्रमित हिंगू दिगनत वह, ब्राह्माता इस कार्य हैं। जाड़े तीन हान के नर में स्टा उद्दिन नि तीन पियाता, हिंस न्द्र भौती उच्च उत्तों, शौर तीर खुर्ड ब्रामिकाया।

सूनी कप्पर, सत्य स्वर्ग हुस, बोसो, कैसा कान चाहिये है राष्ट्र तिस विप-दग्ब दुग्दें क्या नव बीवन सब प्राच चाहिये है

बात राष्ट्रजी सिंशा काती, महा काला बागे कर यह में, मारा मारा की? महानात के हुन पक्ते सर्वन पक्ष एक में। स्वयं मरास की कमूत बाटने बाबा हमने आप को दिया, स्वयं मरास की कम का प्रेम मूर्ति विर ताब को दिया, विकादी कीमत, पर निर्मेष पर कानि सुन मरास अपेता हो मना, विकाद कारिय की का स्वतिक के नीया पिरण क्येश हो गया,

> उनके अनुनामी तर को है वस उसकी असकान चाहिए! एक जिस निव-दग्ध करा को तब बीवन तब प्राया चाहिए!

बीवन थिर न रहा पत्त रहा ने प्राच माच में, रोम रोम में, बीवन विचार रहा पूर्वी पर, बता में बता में, लोम लोम में, इसे माच ब', रहे जांच रो, पत्त पित्रशा पुत्र निकृति हैं, इसे नान रो, श्रुद्ध कान रो, बीवन ही निम्लेच प्रकृति हैं। क्षेत्री को यह कोट वन हैं, मरने को एक्लोफ बना है, विक्रित-इस्क के लिए चरा पर रामे यादि का वालोफ कना है।

कहिता है इतिहास तुन्याया, कितना और प्रमाण काहिए ! यह किया निकश्य क्या को नव बीवन नव प्राच विविद्य !

स्वराज्य वा स्वाधीनता प्राप्ति के बाद देश को रक्ता हमारा सबसे महत्वपूर्या कार्य है । ब्राब हमारा भारतवर्ष स्वतन्त्र है । वह स्वाधीनता इमारे लाखों बात वा सकात वेशमाते के कड़-सहन और साग व बात्मोत्सर्ग के परिकामस्वरूप प्राप्त वर्ष है। इस्तिय इसकी रखा के किए हमें और भी अधिक सतर्क, उत्साहबान तथा तमर्व होने की भावरगक्ता है । इती महस्वपूर्वा प्रश्न की बोर राष्ट्र का व्यान बाक्स करने के लिए 'देश रखा --सक' प्रकाशित करने का निश्चय किया

अत्र व शिक्क्सी दो सदियों तक मारत का निरदर शोपका करता रहा और का वह वहा से बाने को दिवस हुआ, तो वह हमारे समझ्ये सरू में. बड़ा सकाई अलाडे का नाम नथा, एक ऐसी अनिन प्रकासित कर गया, विसंसे समस्त देख मस्य हो गया देश के अनेक संस्थ बीरान हो गये. सासों हिन्द और मुख्त मान मारे गये, बावल हो गये या अपने शायताता के बनवार को सदा के लिये कोबकर सर्वी गर्मी से वचने को साभव पाने वा एक एक दाने अप्र के लिए करवने सगे । कौर इतसे मी आविक भवेकर नात यह हुई कि दिन्तू और मुख्यमान — चिनकी एक राष्ट्रीवता थी, यक दूलरे के शत्रु हो गये और हमारी भारतमाता न बाने का तक के सिए वाविष्ठत हो गई । झौर जब दो माई अक का श्रापनी चायदाद का बटवारा का बोरो हैं, तब उनमें नित्व नये महमडे पैदा होते रहते हैं। यही हाल आब हमारी द्वापना मातुःमुमि का है। यह दो परस्पर विरोधी समझी में विमक्त हो गई है।

मुस्सिम सीग विदिश सरकार के बकेत पर ही साम्प्रदाविकता का बहर फैका रही भी कीर उसी की इच्छा तथा कुटनीतियों के परिवामस्वरूप पाकिस्तान का निर्माय भी हुआ। आप भी ब्रिटन **अटरांडीय चेत्र में उसकी बहायता कर** रहा है। ब्रान्तरिक शासन में भी उसे ब्रिटिकों का सबयोग प्राप्त हो रहा है । इतकाकारक अप्रेषों का गुरुक्तमानों या वस्तिमन्त्रीय से सहब श्रेम नहीं है. का निश्चित है। ब्रिटेन सन्तर्राष्ट्रीय राख नौति के स्वार्थमयी सवर्ष में भारत का सहयोग प्राप्त नहीं कर सकता, वह उसकी कारका है -- फ़ोर वह ठीक भी है। इससिए ब्रिटेन की नीति भारत के विकट देखे एक शहू को शक्तिसम्बद्ध कराने की है. वो उसे क्रन्तर्राधिय व ब्राविक स्वायों में पूर्व सहयोग दे सके । पाकिस्तान के बेटा पिछली कई वर्षों से ग्रॅंग को के श्रमो में सेसरहे वे । साथ भी पाकिस्तान उन्हीं के हाथों में सेस रहा है।

विश्वती एक वदी तक विश्व वर बरोप का प्रमान रहा। बाब एकिया सम्यादकीय

### हमारे देश की श्रन्तर्राष्ट्रीय नीति व सस्चा

अपनी महस्रकाए तहका उठ सहा हुआ है। एशिया की बह व्ययति स्वमा वक्ष सामाध्यवादी राजों है जिस स्वातत बेण्य नहीं है। वे आब एशिया की शक्तिशाली का में देखने को उत्तक नहीं है। प्रारतकार्वे. वर निश्चित है कि एशिया का नक्त्व करेता और यूरोपियन देशों के चक्रमूह से उनकी मुक्त दिसाने में विशेष सहायक सिद्ध होगा। एशिया को कमकोर राज्ये देने का सबसे अच्छा उपाय भारत को तदा नित नई समस्वाकों में उक्त माने रहने देश है और मास्त को परेशान करने का साधन साथ पाकिस्तान है, वा उनकी मुट्टी में है । कारमीर पर पाविस्तान की सहायता से काक । या इसा की मामिका है। यही कारका है कि मारतवय के अनेक नेता भी प्रत्यञ्च या प्राप्तः स्त रूप से आव युद्ध के खबरे की बात करने सगे हैं।

मारतक्य युद्ध नहीं चाहता । उसके बादर्श कीर उसकी परपरा ही इसके विपरीत है। पिर धमविश्वय के मान नेता समाद बागोक ने किस तरह म॰ बंद के प्रतिसा के लवेश को प्रपताना था, म॰ गांची के आदेशों व अमर बिलदान से ऋाव भारत मी उसी तरह व्यक्तिसाव शान्ति की भावना से अन प्राचित है। साप्रदायिक प्रकृता, विश्व शांत समानता, न्याय, मानवता और विश्वबन्धत्व शादि शादशे ही बस्त भारत का अपनी सम्झति है -- और सत्तार को भी इसकी वही देन है। पर-द्र इन कारशों की छनश्ती हमिया में रहकर इम बयार्थ की उपेद्धा नहीं कर सकते। बन्धाय तो ऋत्यन्त कठोर है, उसमें हिंसा है. हे व है. स्वार्थ है और है प्रतिहिंसा की ज्वाका। हमारे शहनेता सदा शान्ति और मम के इन्कुक रहे. इसी के जिए अपने प्रास्तविय देश तक के डो अन्दर करने पर तैयार हा गये। क्षेत्रित हमारी बादर्शनादिता देख की महान रक्तपात से बचा नहीं स्की ! इतके क्रिए कठोव्या, हद्गता सतर्कता क्रीर शक्तिकी क्रपेक्षाची। इस स्वव मके वे, इमने दूसरों से भी मकाई की बाशा की और वहीं हम मुलकर बैठे। भाव मी हमें सदेह है कि बावर्शवाद क्रीर निश्चिन्तका के कारब इम वही मुख फिर न कर नेटें। इसी इकि से वस्तुत बर अब्द प्रकाशित किया भी रहा है।

साथ संवार की स्थिति बहुत विषम है -- १९३९ से भी वाचित्र ऐनीवी। कर और समेरिका कांक्र और प्रमान की प्रतिस्वर्ध में को श्वयम कर रहे हैं. उनके कह में साथ बनी शह बाने क

जनवाने का रहे हैं। इसे बंध में क्रीने के बाद किए निकास क्रिन हो वायमा । इसीसिंह जाने हेंने अन्तरीक्षेत्र रावनीति क सम्बन्ध में बहुत क्राविक सतके रहना होना। एक दश्त प्रक्रकी विकासी कहीं प्रकाशित हुई, तो फिर न आने कितने एहीं को उसमें मस्मसास होना पकता है। वस्तत सासराप्त की भीगोलिक स्थिति और सीमाक्षोके कारबा भक्तेरी बातन अतग तथा रकते ही, फिन्ह बस्तत अब मगस्त विश्व को श्राक्षण श्राक्षण सामग्री में विभक्त नहीं किया का सकता। विज्ञान ने समय और स्थान की दूरी की शून्य कर दिया है। विश्व के एक कोने में हुई प्रश्ना का प्रमान एक खबा में दूसरे पर पक्षा है इसलिए ग्राम वह भीर भी अभिक आवश्यक है कि हमारी भारतर्री ष्ट्रीय राषनीति अधिक शवधानतापूर्य हो, ब्राहर्श उतका आधार बक्ट्य हो परन्तु व्यवहार मार्ग की छोर से इस क्रालेन मृद्र्ले।

बन्तराष्ट्रीय स्थिति की दिन प्रतिदिन बहती हुई पेचीदशी युद्ध को सगातार निकटला रही है । बामेरिका में खुले श्राम अन मुद्र की चर्चा हो रही है। व्यमेरिकन राष्ट्रपति मि॰ ट्रूमैन की नई त्रिसत्री यायमा — सैनिक शिक्षक. माशस वोबना और शस्त्रास्य निर्माख को भी डैनरी वालैस तथा तिटेन के कई विचारकों ने मुद्ध को मिकटशर लाने वाला योपित किया है। समेरिका के मृतपूर्व विदेशसम्बद्ध भी वन्स ने ४ ५ रुप्ताहों में ही अमेरिका के चन्तरांश्रीय सक्ट में पहने की सम्मावना प्रकट की है। श्रमेरिका के वर्तमान रक्षाक्षक भी फोरस्टक ने भी कह के कार्यन्त कतरे की चिन्ता प्रकट की है। एक श्रमेरिक्म प्रोफेस् वे तो न्यस्यर के पूर्व दी कत द्वारा स्वार को हकामे की भविष्यवासी की है जूरोप में चेकालावेकिया के बाद शरबी, आस्ट्रिया काथ का इंशन पर कसी आक मक' बी संमायना कलर्राष्ट्रीय सब्दर को बागचार बहाती भागती है। एक बार बढ भारम हो भीर हमारा भारत - बिसे क्ष व समरीका दोनों में स का कामूर्वक वादवा वहंबोगी बनाने को उत्प्रक हैं --क्रपंते को संदश्य केते रखा तकेका, यह काता कठित है। प॰ ववास्ट्यास केस्स वे भारतन्त इद्वतापूर्वक भारत को कराव रक्तने की कानका की है किया के नह बानते हैं कि विभिन्न परिवित्ततियों ने समी कर समय है, इसी किए ने भी के क्रपहनी में हे बम हराई की क्षेत्रे की कम्बाक्त une at af fi

and bud worth #

के स्था साथ स्थाप क्षाप्त क्षाप्त व बावस्थव है, इस क्या को हमारे सक वेता इम्लंबम कर जुने हैं। इसी क्रिय वे उपर करावे हैं और आवत में बैजिक रैवारियों के प्रक्षि उपेक्षा नहीं विकारी क वा है, यह करोय का विका है। वरना <del>देवस</del> करकार की संसर्केश धौर हेना अ सामध्ये 🗗 बाब राष्ट्र की रखा करने में समर्थ नहीं है। समस्त बनता का पूर्व सहबोध करकार को प्राप्त होना चाहिए। शक् की कावरयकता काएको नहीं सब्बी चाहिए, विश्वान, मण्डर, दरस्यार, व्यापारी, उद्योगपति, खधारका कनका श्रीर क्रकारी कर्मचारी — प्रत्येक के हृद्य में यह भावता चढा बायत रहती पादिए कि राष्ट्र उस्ता है, की उसकी स्ता में उसे क्याना मान क्या करना है। वस, वही सुक्त ठदेश्य इस सक को प्रकाशित करने में है ।

इस अञ्च के सम्बन्ध में बह स क किया उद्द रवा को सामने श्लकर निकासा गया है, उतकी चर्चा क्षपर की गई है। विषय के विविध महत्वपूर्व पश्चाको वर १म, इसमें बाहते हुए मी, केस नहीं दे वके। सावदस 4112 41 642 SBIBIN \$, 18 क्षिए पृक्षो की रुस्वा इमे अपनी बोधना से बहुत कम रखनी पड़ी, परिकासत-श्रामेक शायरमक विवयों की चर्चा हम ' मही कर एके। क्षतेक केखकों ने खेळ भी प्रकाशत होने से सह गये। सहस्त्वा के मुख्यत तीन अग होते हैं — क्रन्सर्शिय शक्तिति, सेना और **वनस** का सहयाय । इन दीनो पश्चाको पर कुछ क्षेत्र दिये यने हैं। हमारी सरकार की नीति की उम काकोचना इमाय उद्देश्य नहीं है, फिर भी हम प्रस्तेष्ट 🕻 विषय पर स्थलक इडिकम्ब से चिन्द्रम की प्रकृति को आवश्यक मानते हैं. इसीकिय ऐसे केल भी दिने मने हैं। हम यह फिर स्पष्ट काना चारते हैं कि बद्द अक निकास कर शुद्ध के आबी. सकरे से बनता को भगम त व बाकविक करना इमारा उद्देश्य नहीं है। वहस समव है कि गुद्ध ही व को और पाकि कान के नेता सपनी विषय परिस्थि-तियों क्रयवा स्त्युक्ति के कारण क्रयती मक्षियों से बाब बाबायें केंदिन उक्क मीसी सर्थमय नहीं हैं और उर्थ रिचेति में दिन्द एक क्षत्र के किए थी माचिक न हो, वस वही हम इस संब **दे हारा प्रतिपादन काना काहते हैं।** इस स्वय तैयार रहें, पाचने इस्ते क्यांकित कातरिक क्षा से कानकार रहें। समार्गक्षीय रामनीहि वे दमके क्त के विश्वकृष्य की म समिरिक की क्षि इस में दिशा राष्ट्र के अवस्थि की कुत को प्याप और की, को एन कर



भारतीय सेना अनता की सेना है, उसका प्रत्येक सनि<sub>क</sub> देश के सम्मान का प्रदरी है।

भारत की श्रन्तर्राष्ट्रीय नीति

[ प॰ जवाहरवास नेहरू ]



बोग फिर एक नवे डाकmba विश्व-सङ्क-की बाशका करने संगे है है। बुके बाद्या है कि निकट मक्कि में हर नहीं किनेमा । मारत चारता है कि हब राष्ट्र प्रानी स्वतंत्रता का उपमोब हरें और मारत को भी ऐका करने दें। हम शान्ति चाहते हैं और इसे बनावे read के किए व काश कि प्रयस्त करेंगे। इसारी किसी क्षम्य देख के प्रति कोई हर्मांचना नहीं है और न किसी के विकह

इमारे मन्त्रवे ही हैं, किन्द्र वदि कोई देश हमारे विस्त्र काक्सवास्मक विचार रकता है तो हम उहका

आवि काव इद की वर्ष है।

शामना करने को अक्टुत है। हम किसी कमकोर और गिरे इस् के किया जनके कार रहे हैं और विनंद इक्षि के नागरिक नहीं हैं और विनंद इक्षि के सबस किया में अन्य दक्षि के सबसीय होना हमारे किए युक्तक की बाद होगी। मैं हम बाद से नहीं बबयका कि यदि किसी बड़ी शक के इस पर कालम्ब कर दिया, तर्व इमारा स्था होबा । निस्तन्देह उठछे द्वे डब शनि वोंदर उन्ती है और हव उन्न क्यानी मी हो सबते हैं । फिन्त बाबिर, वर्तीय हें बाजे अपने राष्ट्रीय आन्दोक्षन हारा संकार की सबसे बड़ी स अपो में से एक का विरोध किया है। इसने उत्तक एक साब तरीके से विरोध किया और एक इद वह उव वरीके से क्यम भी हुए। क्रुके वस्तिवित सम्बेह नहीं कि वदि हमें दूरे हे हुए समय देखना वहा, भीर रैनिक इष्टि से इम इन बड़ी शक्तियों का क्षामना न कर वके, तो इमारे किए वह केहतर होना कि इस अपनी बास्मा को शिक्षने तथा प्रपने चारकों को क्षेत्रने क्ष अवेबा दूवरे दरीकों वें और दूखरे अविकारी है सहैं।

इपारी नीति क्या हो

हुन से पूछा बाता है कि साब का कि किएक पर मुख के बावता फिर के सक्याने क्यो है और ! विभिन्न देश

है वर इमारी-इमारे देश की-नीवि क्या होती। मैं तो समस्ता है कि हमें बादमस्यादिता के हांप्रक्रीया से भी ब्रावनी जीति के विचय में राष्ट्र, हैमानदार श्रीर स्वतंत्र होना चाहिने । किती श्रवतर विशेष वर हमारी मीति स्था हो, यह कहना बड़ा करिन है, क्यों कि स्थितिया दिन-

इस का एक तुर में सम्मितित हो रहे। बाहता हो । हमें केवल एकनीतिक हाडि से ही प्रवासन्त्र की रखा में सहयोग नहीं देना है आर्थिक मामलों में भी यह देशना है कि वहीं किती के साथ पश्चपात स्थवा ड्रम्बेक्शर तो नहीं

> क्या बारहा है। सुमा से कुछ सागों ने कहा है कि इमें कमबोर और पदर्शतत देशों का

### भारतीय सेना देश के सम्मान की प्रहरी है

मारत की सेना बनता की सेना है। उसने देश तथा बनता की सेवा करने का सत सिना है। इस शान्ति के प्रेमी है कौर शान्ति तथा बदुमाबना सा प्रवार ऋपने देश में चाहते हैं, किसी हमारे देश में रहन सहन की स्थिति उन्नत हो कोर देश सक्तिसाली व समुद्ध वने । परन्य शानित तथा स्वतन्त्रता तमी कायम रखी वा सक्ता है, यदि हमारे वात शक्तिशासी हेना हो स्रोर हमें दूतरे देशों वा सादर मध्य हो। स्वतन्त्रता का मूल्य सतत सावधानी है। इस किए इमारी बादर्श सेना होनी साहिए वा करान पासन, नियम बढता क्या निप्रकृता में किनी भी बन्द देश की दलना में जा तके। इमारे लैनिको को बनिष्कारी बलवरी तथा साम्बद्धयिकता को खेंच कर समूचे मारत के लिए वोचना चाहिते। मारत के प्रत्येक वैनिक को यह तथ समरच रसना काहिए कि वह देख के सन्मानक प्रहरी है। मारतीय सेना ने एक उच स्तर स्थापित किया है और उसी के अनुसार हमारे सैनिक की परीचा होगी ।

--- अवस्य साल नेहरू

ब-दिन तेवी से सबस रही हैं। यह हो सकता है कि किसी समय परिस्थितिकश हते एक ऐसी हुएई का जुनाब करना पदे, किसे हम बीरों की बपेका कम हुए शमकते हो । किन्द्र कर कि हम इस देश में प्रवातम्य सहते हैं और हमारी बा बामिसाबा है कि मारत एक स्वतन्त्र कोर पूर्व बचारम्पम राज्य के रूप में रहे, वह स्थामाविक हैं कि हम ऐसे किसी भी प्रवस्त का किरोब करें, को सतार में प्रवार्णतीय विद्यान्तों को विनष्ट करना साथ देना चाहिये कीर साम्राज्यवाद का विरोध करना चाहिने । बूतरी स्रोर, वह भी मान की नवी है कि हमारी करकार को सन्तर्राष्ट्र व गुरुव ही में किशी एक का शाय देना चाहिने।

हो वक्ता है कि ऐसे वमय वार्ये, वद कि भारत को इत समया उत तक का साथ देना गढ़े। इमें किन्हीं परिस्थि-विशे में कियी वासाध्यवादी शक्ति का वद्य भी प्रश्य करना पढ सकता है. किन्त वह तभी होगा, वन कि हमें दो

बुराइयों में किशी एक को जुनना होगा। इसका खनाव करते समय हमें यह देखना होगा कि दोनों में से कीन शी जुगई कम है। तथापि, एक वामान्य नीति 🖷 इहि से मैं इसे अच्छी नीवि नहीं सम-स्रक्षा ।

#### किसी गृट से न वंधेंगे

ऐसे भी स्रोग हैं, बो वह करते हैं कि पाकिस्तान के रावनीतिक प्रविक चतर है। व्यावशारिक प्राते के कारक के धान्स धमेरिकन गुट में धन्सी हरि से देखे काते हैं, बन कि हम सर्वेश मित्र विद्दीन हैं।' वह स्तीय ठीफ छन बोगों की तरह हैं, वो कब वो के विकट बार्ग स के बान्दोक्षन के समय बा बता करते ये : 'विका एक पक्त कुटनीतिक है, बा बाबजों से जो चारता है. के केता है और इम हैं कि प्रत्येक सकाई में हार बावे हैं।'

मैं इन जोगों से बहेगा कि सब बसे राष्ट्रों की वैदेशिक नीति जुरी तरह कर-कुल रही है। आपनी बेदेशिक नीति के मूलमृत विद्यान्तों का निरुवन करते समय, इम अपनी पिछली परम्पधाली और पिछली प्रतिष्ठा को अपनी आखो में क्षोक्रम नहीं बर सबते। इमें तब नैतिक विद्यान्ती का वाथ देना है। इस कोई क्षोय सा शह नहीं हैं, को किसी बढ़े देश के विश्वलग्ग वन वाप और उसकी हा में हा मिलाते रहें।

भक्ते ही हम सैनिक और खीखोसिक हति से इतने स्थाल नहीं कि दूसरे हमाच स्मरक करने मात्र से भवभीत हो कार्ये ! किन्दु इम अपने पैरों के नज पर सबे होने के लिए पर्याप्त चिक्रवाली हैं और किसी भी देश की वैनिक शक्ति से बरने वासे नहीं हैं। हम पददक्षित और गिरे हुए देशों का साथ देंगे । किन्दु फिलहास इम ऐसे किसी भी अन्तर्राष्ट्रीय अज़बे में क्षि नहीं लेंगे. विस से इमाय खैचा सम्बन्ध न हो ।

[शेष पृष्ठ १० पर ]



**बह** सीमा, बहा हमारी मातृभूमि भारतवय को दो खयड में किमक किया गया है।

कारता न सब हैते स्थान जनी प्रमोदन में बाजाता के माथ म विका वार्ष । रावाको के कतिरिक्त, सेमायति और मन्त्री चारि नित्री महत्त्वाकांद्वाक्षीं की पति के किये जि हश काम तक किल्यान-बात बाहि के वो कार्य किया करने थे. उनका भी प्रकातन्त्र के बंग में बंबत भव नहीं रहेगा । तथापि सभी हमारे देख बी बनता में सार्व बनिष्क मायना का विकास इसना कविक नहीं हका है कि इस सब से हम अवचा निश्चित हो सर्वे । इसारे सार्वत्रनिक कायक्रांबी तक में बाधी रहसक्या ऐसे ही स्वक्रियों की है. वो सार्वेशनिक कार्य जो र वेका की का देश की उचनि की भावना से उतना नहीं करते बितना चान्तरिक चाहभाव की तुष्टि के लिये। झार इस प्रकार के सार्व

वार्टिने के बेता करते हैज को उन्नीकर्क क मनी मति क्यान न कर केवल मिया बादबंबार ने चौकियक, विदेशी क्र कनुष्टक करने हुए आपन क्ले के इन विदेशी-बारगिका तथा बारदिस्थ सादशों की कथम समाचे का वट बाब-सें। ऐक हमें पर इन सारोकित सभा सपरिपक्त भारतों की क्सरें कार्क बाबें बापने देश की कावप्रकाल को हो मण ही बाते हैं और इन बाद तों के खम-काता में उपाय कर बहुका न काहते इस मी, विदेशियों का साथ तथा त्वतेक बी शनि का बैठते हैं। वही व्यास्त है कि नेनाचां के रावनीतिक वार्टी वासी से सदा प्रथक रूपने का यस्न किया कासा है। परम्तु वन तो पार्टिनों के मार्चकर्ता वैनिको व सन्व नरसारी फर्मकारियों तक को क्याना कानुवाबी बनाने सका कराते विचारों से प्रशासित करने असे हैं। 🛲 बात मर्बंबर है। इस बोकिस से हमारे देश के बचना चाहिये।

बहस्यमञ्ज राजाको कीर विकासने की बमासि के बमान ही. हमानी सेनाओ तथा वैमिक्षे के संगठन में भी परकात-गत चन्य विर्वात बनित बुसहवों का तो प्राचा करत हो सवा है प्यन्त हतें बादर्श भीर व्यवहार में समन्द्रद करके न कार्य की अपने पूर्व पुरुषाओं की पुरानी उस मुक्त से क्षत्र भी स्थले की काव-रमकता है, विनवा साम हमारे देश के विदेशी बाम्बन्ता बहुमा उठाते वे हैं। इमारे पूर्व पुरुषाओं की नीति विदेशियों के प्रति बहुचा उदास्ता, क्षमा, कार्निव्य, मनुष्यता, सहिष्युता, विश्ववन्युत्व साहि उच गुका से प्रशाबित रही कोर उनसे बार बार हानि उद्धाकर भी हमारे पर्व बॉ ने गुकों की कार से बाल मींचना बचका इनका निगवर करना उचित नहीं समग्रा। समे धव है कि हमारे वर्तमान शासक थी. घट शाबी और उसबी विद्वाची के कारब सम्मानित समुचीते व्यक्त बार करते हुए बमारे पूर्व में भी मुखी को न दक्षरा बैठें। देश की रक्षा के क्रिके बावरवक है कि शासक को बम नीखे भीर व्यवहार नीति के ग्रेट को सकी व्यक्ति रमभ्य से सीर वह सर्व का मार्ग सर्मी-कार्वों के शिवे ब्राइक्ट स्ववहार के मार्ख पर ही चते । यदि सास ६ वर्ग के मार्ज पर चलने की चेहा करेंचे ता उनकी इचि इवनी सन्तर्भवी हो साम्मी कि वे विदेशों की सैनिक उन्नति को समझ तनकी प्रमान-विस्तार की चेक्न को तक को उपेक्षा की हाहि से देवाने सक कार्वेग और क्षपनो सेना को समर्थ बनःवे के प्रवस्तों पर बचेष्ट स्वान देना स्रोह बैठगे, बितने ऐस की रक्षा संकागन हो

> सीया-वर्ती ज्यवस्था वेश रहा के विश्व दूनरे व सू की

### हमारी रज्ञा-समस्या के तीन पहलू

सुर्वातन युक्त- कलाका का जापार वैश्व निक हो जाने के कारण और विकास की हुए। के ची प्रमान की हुए। के ची प्रमान की हुए। के ची प्रमान की प्र

वे सीन परस्त् हैं.---१. हमारा सान्तरिक निर्वनतावें।

> २. इमारी नीमावर्ती व्यवस्था । ३. और इमारा विवेश नी त ।

भरदतवर्ष के प्रायः नभी ऐत्वालिकों ( सर्वदेश स्वार विदेशी, दोनां) न यह स्वर क । श्रा अग्त को है कि दनारे विदेशा आक्रमता बहुचा स्मर्थ ही स्वालगारक निमंत्रताकों के स्वरूप स्मर्थ स्वालक्ष्माया में नफत होते रहे और समारी विवेदनाये प्राप्तताः पांच थीं —

क. रश क अनेक खुटे बुटे र-तम शक्य में बटे रश्ना और उनके गक्यकी की सम्मद ऐसी तब गक्यमितिक पनि स्वक्रां कर दे दूवरे के विकट पने देशी क्षाक-तार्जाकी नश्चनता सेन में भी संक्षीच नहीं करते थे।

स्त. नारताय राज्याको का प्रयमे प्रक्रीस विश्वा तक के विद्या प्रशा क्षका बार उनके प्रतिकिती संपन्तर की उनुस्ता अथवा कुन्ल का

र उनकी मेनाओं तथा शस्त्र की स्ना १ कल्लाकों की सेनाकां या [ मी रामगोपान विचालकुर ] यस्तान्तों की कुता में होत होता । यस्तान्तों की कुता में होता । विदेशी माक्रम्ताका के शामरिक शाक्तों और युद्ध प्रचालियों को च्यानगा तो तूर रहा, बातने के प्रशाद भी उन्हें बपनाने का चनने के प्रशाद में

ब. बनता के. विशेषता के नेका के, वार्मिक तथा लामिक ब्रान्य दिश्यता । गौड़ा के कहने पर हिन्दू रखके ग्राप्त एकर रख देने की ब्वालिश तो प्रक्रिक है ही, यह भी तथा है कि तिपाहिता का स्थान-यान झादि का ब्रतीम परहेब होने के कार्य तमिड व्यवस्था मंत्रेष्ट नहीं रह पाती थी।

क राजा और लेनापति भाषः वैव-तिक महरनकावा की पूर्ति के लिए सबते हैं, देश के लिए कावण काव किशी शावानाक उद्देश्य की पूर्ति के लिए सही। इना कारज सनापतियों के रनु से का मिलने की कार्यनी से समस्य इतिहास मन पड़ा है।

र ताब्दियों की शमता के पश्चात कब देश के स्वतन्त्र हाने पर हमारा वा नवा राबनीविक गठन हो रहा है, उनमें वे आस्तरिक निर्वेककार्वे बहुन कुछ हुर हो बाने की ब्राजा है इस सम्बन्ध में देश के त्वराम होने के परकात. उपसे बड़ी बात वह इसे है कि बहुर्तकाफ स्वतन्त्र राषाची की वरम्परागत स्वतन्त्रता रमात होका छनकी तिवासर्वे भी एक हिन्दुस्तान देश का प्रांश बन सबी हैं। प्रसतः वद वातरिक जातन में तो केन्द्रीय सरकार की सतेक उसकानी का ग्रन्त हो ही बावता, देश पर सहा प्राप्त-सका होने की दशा में भी बढ़ सका सही रहेगा कि अपने ही देश के विकिश राजा वैश्रोक स्वाभी की पूर्वि के किए क्सी वानिक स्वर्यकरों वरनेक स्वयन्त्रों वर्र वैवक्षिक स्वार्य की पूर्वि के सिन्ते सार्व-वानिक साम तक वा विश्वान कर बैठते हैं। इतने हमें तथा सावधान वस्त्रा साक्ष्य — विशेषतः देश पर नाक्ष-साक्ष्य की स्था में।

पर त इस प्रकार के स्वार्थ-शांध सार्वजनिक कार्यकर्ता नेवल हमारे ही देख की ब्राव-स्था में नहीं फुबते-फलते। स्सार के अन्य भी अनेक देशों में इनका समाव नहीं है । येद केवल न्यव वाद्यविक सच्या का हो सकता है। और इनकी बगई से देश को बचाने बा एकमात्र उपाव बनता स्न शिक्षक कौर व्ययति है। विश्व देश की बनता बितनी बायत, सुविचित, सुनगठित और व्यवस्था बद्ध (डिनिप्लब्ड ) होगी, बह देश उदना हा इन स्थार्च साम्र 'सार्थ-वनिक नेताची भी जुगहको से बचा रहेगा। पर द्वा बनता के शिक्कवा और व्यविका व्याक्रम दिन दो दिन वा बरत चार बरत । नहीं हो सकता। वह द्यो परिस्थितियों के कनुसार कावश्यक रमय सम कर ही होगा और वर तक यह पूर्व नहीं होना तब तक हमारी रखा-राजस्या प्रजन्मकाची ही रहेगी।

स्मित्रों के वांतरीक्ष, रेश ग्या की हिंदी है, प्रत्यत् किरोबी विभिन्न सम्बद्धारों और पार्टिश का होना भी हानिकार है। कि पार्टिश का होना भी हानिकार है। कि पार्टिश कार मुक्तामान सन्द्रा है। विभाग सम्बद्धार का साथ का का साथ कि होती है, उसी प्रवार किया-सम्बद्धार मा मान्य मानिक का स्थान-सम्बद्धार मान्य मानिक साथ कार्टिश क

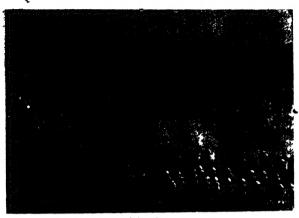

स्वाचीनवा के समारीह में राष्ट्रीय सेना का वस्तास

क्षोर में इन वंक्रियों में सकेत करना बारता हुं, बर है हमारो सीमा-वर्षे कायस्था। ब्रिटिश काल से पूर्व तक इमारे देश पर अधिकतर जाकपन स्वय म ग म, और वे मी, उत्तर-परिचमी दिशासे ही हुए थे। उन क्राकनकों को शकते के लिए केवल बसवान् त्यस-सेना पर्याप्त होती। परन्त अब तो देख पर बक्ता. स्वक्त और ब्लाक्ट्स. किसी मी माय सं चौर किसी भी विश्वा से काक-समा शासकता है। बार्क इस रश की श्वार्थ सभी सीमाओं हर क्लब व् और बोबबी सेना रखर्वे के बाति-कि. ध्यं शपनी सैनिक व्यवस्था ऐसी रकतः होता कि हम ब्राज्य-ख को ब्राप्ती र्जामा संदूर ही रोफ क्यें। विकान ने बतनान युद्ध कता को देश सावन है विवे हैं कि उनका प्रवीश का के परा-कि शत्र भी विजेता का इत-ी सृति यहुँ न तकता है कि वह बोत का मी स्थायां कर हे अथवा दीव काल क कै। बद्दा हो बाद कान, जिटेन, कर चीन सादि गत मशबूद के विजेश शाह न सचाई के प्रश्न उद इन्य हैं। बनेजा बमेरिका ऐसा देश है जो श्रुर श्रीत कर पशुनहीं बना, और उत्तन कारण यह है कि शब उत्तरे बनीय तक नाई न ही नहीं सका

स्रतः हम को भी सपने देश की
स्वा के किए सपनी नीम नर्ती ध्रव न्य पेती रक्ती हाती कि काक-ता को सपनी शीमा के किराना समय हा क्रमा सूर ही रोज्य का तक प्रक अर्थाका ची पूर्ति के किए तब स्थक कीमा सी वर स्वस्थात् नाधु-नेजा स्वान् के स्वतिहरू, बीधा से प्र-वर्ती व्यान्  सपनी रह्या के सिए इसी मार्ग पर चलन की जानरवकता है। हमारे देख के पुराने शासकों ने रहा समस्य पर एव इसि के कमी पिचार ही नहीं किया। करमा, मखाया, देरान की खाड़ी, सरम के दक्षित्वी तथा सफीका के पूर्वी तटा पर मारतीयों के स्वाचार का विस्तार होते हुए मी उस परिस्तिति का उपयोग हमारे देशा के पुराने शासकों ने सपनी रह्या-स्वत्तरवा के हह कताने के लिए नहीं पित्रयानी चाहिया। स्वतन मारत के शासक वहिं अदिकीं और स्वतिहरूका

हिं रे। मारत को भी शावक वरि किटिनो कोर इसारी आवश्यकता

[ बन्बन ]

हृदय मिषेष्य के शिक्षार में समे, दिमाय कान से प्रतीत की रगें, सदन स्रतन्त्र कर्तमान में क्यें— स्वडेडा को

> श्रुवान एक शाहिए ।

किसे किसोक साथ को ए में मरें बिसे किए कवान शान से व्हें, बिसे किए जिएं जिसे किए माँ, स्वदेश को

> निहान एक चारिए ।

कि वो तमस्त काति की उमार हो, कि वो तमस्त काति की पुकार हो, कि वो तमस्त कात की मिनार हो स्वदेश को

क्षान एक

वाहिए ।

के बार्म वर व्यक्तना यहण्य न भी करे तो भी उन्हें विश्वपुत्र हिन्द महाशामर के दूर वर्ती होने में तो अपने नश्यान स्वत्येन क कीर समुद्धेनिक सब्दें रसने वाहिए। देश की रखा के लिए स्थननी नीमा-वर्ती व्यवस्था हमें हती हहे से करनी चाहिए।

#### इपारी विदेश-नीति

विदेश नीति तीवरी बस्त है जिसके विषय में रद्धा-समस्या पर विचार करते इए कुछ सकेत दे देने आवश्यक हैं। प्राचीन-हास में हमारी विदेश-नीति प्राय-•क इं नहीं थी। सारत के न्यापारी तो हिन्द महासागर के सटवर्ती देशों में दर-दूर तक व्यापार करने बाते थे, परन्तु हमारे शानक विदेशों के साथ सम्बन्ध स्थापित करने की दिशा में इससे ऋषिक प्रायः कळ प्यान नहीं देने व कि विदेशों के को प्रतिनिधि स्थारत के प्राकृतिक बन बान्य से आनकार होकर उनके दर-बार में बाते बाववा बाबालक के बार में उनका सम्पर्क किन विदेशियों के साथ ही उनके प्रति उदार बातिका का स्ववहार क्या वाय। उपेका की इस विदेशी नीति के कान्य ही इम्हरे देख पर विदेशियों का राज्य हुआ।

धन स्वतंत्र मारत के शाक्यों की विदेशों के प्रति बैसी उदेखा अध्यक्ष निरी उदारता की पश्चि को नहीं है. परस्व वे चन्तर्राष्ट्रीयता, मानवता, बमानता, स्वतंत्रता आदि आद**रों के माना-सह** में इतने प्रथिक उसक मने प्रतीय होते है कि बानेक बाक्सरों पर कारवानि-कता और वस्तुस्थिति उनकी दृष्टि के क्रोमल हो बाती है। इमारी को विदेशों की प्रति ऐसी वृति है और समेरिका ब्रिटेन, रूव आदि अपने प्रभाव विस्तार के अभिकाषी देश हमारे साथ स्व व्यवदार भ्रन्तर्गेष्टीय गुटबन्दी की दृष्टि ह से ही करते हैं। कारमीर के महमके पर बु॰ एन॰ छो॰ में बहुतस्त्रक वेको ने विस प्रकार पाकिस्तान का पदा किया है, वह हमारी बात की सरवदा का बाका उदाहरका है। श्रातः अपने देश को ब्राकमको से बचाकर चलना हो तो इमें अपनी विदेश नीति को निरा भादरानिकामी न बना कर व्यवहार से भीर अपने देश के लाम से संग्रह भी रसना होगा।

Insist on

B P BISCUITS For

Quality, Taste &

Best for HEALTH

# कल और आज

क्रके कई रातान्ति पूर्व भारत के निगत्भिं का बस्त वा बल्कक। पर कई सी वर्ष बाद ही आरत में करहे का व्यवहार भारत्म हो गया तथा-बहुत शीध ही प्राप्ते में ऐसी संख्यार वर गई। कहा करके करके करहे देवार होने सने। वक देसा भी समय बाया कव कि बाका में तैयार मसमय की प्रसिद्ध दूर-पुर वक पैस गई।

मरीनों के चागमन से इस स्ववसाय को ओड़े हिनों तक बाकी कृति कठानी पढ़ी बरासु प्रविभाशाती सारतीनों के प्रयस्त से इक हिनों के बाद ही बरन-व्यवसाय एक बार पुनः प्रथक कठा ।

आज युद्धोपरांत कठिनाइयों के कारस भारत के कोरों को आवश्यकर्ता के कहसार करके नहीं किकते । पहले की सरक्ष प्रत्यादन रहने पर भी सनता को मांग पूरी नहीं हो वाती । इस'क ए दुराने करकों को कारधानी से रखना आवश्यक है ताकि वे अधिक विन तक पत्र सकें।

बहुत रोध ही विक्ला महत्ते द्वारा संवाकित विरक्षा पाटन स्थीरना एक बीविंग किस्स काफो प्रावकों की सुन्दर कीर अवसूच छाटन: कीन, कहूर, ट्विक, करूरक, हुसुरी, चारर, घोठी, हुण्डी, वारर्म.रा, र.६६६ कीर शोरवा वाकी परिसास में है सकेंगे।

### दि बिड़ला काटन स्पीनिंग ऐंड वीविंग मिल्स लिमिटेड

सञ्जी मन्डी, दिल्छी।

मैनेजिंग पजेगदस :---

विहला बदर्स लिमिटेड, ८ रायल एक्सचेंज प्लेस, कलकता

पत्र व्यवहार का पता :---

मन्त्री-विद्दला काटन स्पीनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लिमिटेड विद्ला लाइन, दिल्ली ।

दिद्वी वेबीफोन नं॰ ६१२१ तार का पता:----- विदला



कलकता टेलीकोन न॰ १६२ तार का पता :--- सकी

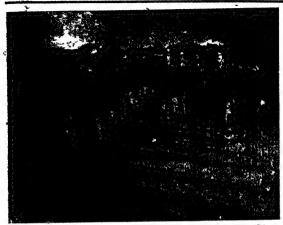

# क्या हम त्रात्म-रचा में समर्थ हैं ?

[ औ हरिरचन्द्र, स॰ सन्पादक दैनिक 'वीर अर्जुन' ]

ल्यान समाने फिर एक नये युद्ध -- वितीम विश्व-पुद से भी अधिक मयकर सुद्ध -- की सम्मायनाये कविकाचिक बढतां वा रही हैं, स्वतन्त्र मारतवावियों के क्षिप वह विचारबाय हो गया है कि समर्थ किए बाने की अवस्था में वे आहने देश की रक्षा करने में कहा तक समर्थ हो सकते हैं। इतिहास इस नात कई साची है कि महारमा गांची का यह देश काव ही नहीं, तेक्ड़ों ब्रोर सहस्त्रों क्यों से शान्ति का उपायक रहा है। उसने कमी दूसरे पर आक्रमण नहीं किया और काम मी देशा नहीं चाहता । उसकी यह हार्दिक अधिलाया है कि व्यर्थ में साखों भीर करोको व्यक्तियों का सहार करने बातो और उससे भी श्राचिक सस्या में रिज्यों और वचों को विचवा तथा निस्तदाय कर देने वाले युद्ध के अमि-बाव का बटेव के लिए अन्त हो बाए। इसारे प्रधानमन्त्री पश्चित बवाहरताल बेहरू ने स्पष्टतः यह कहा है कि "हम शान्ति के प्रेमी हैं और शान्ति तथा बदमावना का प्रधार चाहते हैं। हमारी ब्यमना है कि समस्त राष्ट्र अपनी स्वतन्त्रता का उपभोग करें और हमारे देश को भी वैसा करने दें। इमारी किसी इप्रत्य देश के प्रति कोई दुर्भावना नहीं और न किसी के विकद्ध कोई मन्स्वे ही है।" पंडित नेहरू की उपनु के बोबबा मारत के भावकों कीर उसकी बरम्परा के अनुरूप को है ही, व्यावहारक इक्रि बे तसे वही मार्च प्रपनाना समीह भी

है। विभावन के पश्चात् भी हमारा देश एक विशाल देश है और प्रायः बभी भारतीय रिवासतों के भारतीय सच के प्रदेशों में विलीन हो जाने अथवा प्रथक इकाइयों के रूप में रहते हुए उसका समावन वाने से उनका श्रीर भी अधिक विस्तार हो गया है यह तत्य होते हुए मी इत बन्तुस्थित से इन्झर नहीं किया जा शकता कि यदि युद्ध के भय ने बास्त विकता प्रस्या कर वा, तब भारत को बढत बडे सकट का सामना करना वह काएता। यत दानां महायुद्धा के समय भारत ब्रिटिश साम्राज्य का श्रम था और तब उसका रखा का दायित्व बहुत कुछ्क (साटशासरकार पर था ) इसी कारण उसकी सेनाये तब बूर दूर प्रदेशों में भी वाकर सक् सकी। किन्द्र बाज स्थिति उससे सर्वेषा मिन्न है। क्रांत्र वह एक स्वतन्त्र राष्ट्र है और ऐसे किस भी सकट क क्षमय उसे अपनी रखा का दायित्व अपने कपर ही होना पढ़ेगा। किसा पर आक-मुख्य करनेका ता सवाल ही वाने दाबिये, प्रश्न है कि क्या हम अपना रक्षा इस्ने में भी समय हो सकते हैं। इमारे पास बन-बल पर्यास है और बन चाहै, विद्याल सेना तैयार करने के लिए सहस्त्रों धीर सालों नहीं, करोड़ों व्यक्तियों को सेना में भरती कर चकते हैं। सवास है उन्हें ब्राञ्चनिक बुद्ध के लिए शस्त्र-स्रजित करने का। आब उन्हें स्रशास्त्र करने के लिए हमारे पाछ वर्गत रख्या में राइफलें तक नहीं है। बाधनिक श्रद

में शहफिल का वह मूल्य नहीं रहा। क्रव हो स्टेनगन, ब्रोनगन, मशीनगन, टेंड और नये दम की तोप ही नहीं, राकेट. रेबार और परमाख वम की भी श्चावश्यकता है। साथ हमारे पास कितने कारखाने हैं, वो इन शुन्तारत्रों का निर्माचा कर सकते हैं स्रथना बानस्यकता पहले पर तरन्त ही कर सकते हैं १ हिन्द-स्तान मोटर कम्पनी वासे ग्रन तक मोटर के पूर्वों को खड़ने मात्र का कार्य करते हैं बगशीर की दिन्दस्तान ध्यर क प्र पा+रशी ने काब तक एक भी इवाई-व्यक्ष तथार करके बादर नहीं निकासा है और 'बलउथा' का निर्माण करके हम ने बदाब निर्माख की दिशा में केवल पहला कदम बढाया है। ऐसी दशा में स्पष्ट है कि इमें अपने को शक्ति शाली बनाने के लिए समय चाहिये। बाब तक हमारी पर्वाप्त कीवागिक उन्नति नहीं हो जाती, हमारी स्वामाविक इच्छा यही होती कि ससार में एक नवा सुद न खिडे - क्य से क्य कागामी कुछ वयं तक।

किन्द्र, एदेव बही नहीं इता, ब इस चाहा परते हैं। याति के उपालक बीर उद्ध के लिए बानिष्युक होते हुए भी वर्षे अपने चीरत इतनी स्वाच है। इसे अपने भीरत इतनी मीतिक बीर नैतिक छानर्थ उतकन करती है कि बपने विकस झाक्रमण्य की दशा में इस आस्त्रमात्रा का एकत्या वृष्ट्री स्वाचना इस ठकें। एन्जीय का विषय है कि मारत करकार दल दिशा में

न केवल आवश्यक थ्यान दे रही है, वर्तमन्त सामनी का पूरा पूरा उपयोग करते हुए अपनी सैनिक शक्त बढाने का प्रत्येक प्रयत्न भी कर रही है। विसीय विश्व यद के समय भारतीय सेना की वस्या २० लाख से स्तपर पहच गयीथी. किन्त उसके विश्वरज भोर दशावभावन क पारकामस्वरूप सेना का भी विभावन हा बाने स उसकी कांक अपद्याञ्चत बहुत कम रह गयी है। भारत सरकार ने इस खति पति के लिए तथा दश को ऋपनी स्लार्थ उद्यत करने के निमित्त । पल्लाल गत पीने आठ महीनों म निम्त बोबताए तैयार की हैं नशनल कडट कोर श्रीर टेल्टारियल फास का निर्मास । नेशनल केंडट कोर का यावना स्कूलों भीर यूनवांस्टी के क्षात्रा म सेनिक शिद्धा देन के ।लय है और उनका हस्या फिल हाल २ लाख हाना, बबाक देरी-टोरियस फास अर्थात प्रादाशक सेना की याजना राष्ट्राय सक्ट के समय स्थानी सेना क किए दूसरी पात का काम देने के उद्दश्य से बनाई गया है। दूसरे राज्दा में बाद किसी सकट के समय श्यायी सेना को भीर अधिक वैनिक द्रकार यो की ब्यावस्थकता पड़ी, तो बह सेना दुरत उसकी सहायता के क्षिप पहुच वामगी। यह सेना राष्ट्रीय सकट के समय बान्तारक सरका का कार्य-भार सभावोगी और स्थायी सेना को इस दायिस्व से ग्रुक्त कर देगी। विमान-मेदी तापा पर तथा तट-रह्या के कार्यों पर भी इसो सेना को लगाया आवगा। मादेशिक सेना में लकाक, टेक्नीक्स और शासकाय तीनों प्रकार का दुकतिया होगी। इस यामना को समस्त देश का निम्न साठ चेत्रां म विभावित दरके कार्यान्वत क्रिया बाएगा—(१) पूर्वी प्रवान, पूर्वी प्रवान क रिवासते, राजपुताना, दिल्ली प्रात, (१) प्रक्रपादः(३) मध्यप्रान्त और पूर्वी रियासते, (४) वम्बई और क्षाठियाबाह: ( ५ ) महास, मैसूर और द्रावनकोर: (६) विहार और उदीवा, (७) पश्चिमी बगाल, कृचविद्यार, और ( = ) भाराम, त्रिपुरा व मनीपुर ।

भारत वर्षकार ने प्राविधिक सेना कं रोक्सा फिलाइल १,३०,००० रक्षने क निरमय किया है। यदारि तम्म की झाल रम्बकता को देखें हुए यह रोक्सा वहु कम प्रतात होती है, किन्नु खेला कि मैं क्षमी लिला है, हमारे पत्त लाख अस्तरण है और हमें नये तिनेकों कि स्विद्य करने के लिए योग्य क्षावकरों भी झाकरणकर्या है। अस्त वर्तमान य स्थितियों में हम इस दिया में क्रीर विश्वाद करने करने हैं।

हमें आशा करनी चाहिए कि देश युद्धों से होने वाले विनाश और की अनुप्रमुक्तता को अनुभव करेंगे। क डा नी -

### \_\_\_\_\_\_ गुरुवन्दा का सैनिक

[शीध्यकेतु] \*

ज्या दिन दिल्ली नगरी की वाधावर भी कुछ श्रद्द्वत थी। याच-महत्व के रास्त्र के रास्त्र के रास्त्र के भीक बमा थी। बाठ-बाठ महोनी वक बोके वे बाधनों और मुद्री भर खनाब के करर निर्धाद करके बादणारी नीव के विक हकार मनुष्यों को परेशान कर देने बाबे कोहर-चनारी गुरुवन्या के विक

बैक्सिक साम बन्दी बन कर सा रहे थे।

रक्त-धुनित वेंडको लिर माने के क्रमर लटकाकर चलते हुए धुनाव वैनिक विलाई विके। उनके पीछे एक हाची पर लाहे के पिकर में बेठ हुए सुवान के पीछे एक प्रकल्प के पीछे हों पिकर पार्टी के प्रकल्प का में पर पार्टी में के हुए सम्में कामे पर पार्टी में के से इन्दर फूनों की विजयारी वी। किर पर लाल पनाड़ी ऐसे डोमित हो रही वी माने हुएक के ही रंग छे राने सुदेश में पीड़ के प्रकल्प का में सुदेश में पीछे एक सम्मनार नंगी स्वतायर नंगी स्वतायर नंगी स्वतायर नंगी स्वतायर के कर हुआ पा

क्रीर इंच उनके पोखे बात वी वासीय विकारिक ये। किटी के भी वेहरे पर उदावी नहीं थी, न परियाम क्या परवाच्याप या और न मृत्यु का

कोमल बाजु के वालक बीर माता वो में है फिली किनी की बाज़ करें होंगे, कह्यों ने उरहार किया होगा और बहुतों ने "बयने किये कर फल चलों"— ब्रुक्त क्यानी हुएतर पूजा बाहर प्रकट की होगी; यर जन्दियों में हे एक के भी नेहरे पर किमी प्रकार की मानना कर ब्रामोनिशान नहीं था। देवके कराठ है। एक ही आवाब का रारी थी।

**'बसस** निर्वन !'

विक्रिके में ।

इट मिल्या में हमें पुना: पुद की माना-विमोणिका का शामना नहीं करता का। किर मी, महि देशा हुआ तो हम का क्षावाहित जैनिक प्रतिदेश करेंगे में बहि हमारा कर प्रतिदेश करका न को सेना कि हमारे प्रधानमंत्री ने हैं, हमारे क्षिप्त उन उपायों को महब् का मारों तो चुला हो है, किनते हमने का मारों तो चुला हो है, किनते हमने सन्तर करवार को पर सित किया है। वीरत्व की यह वाकी दिश्वी नगरी के कोट कंगूरों पर से होती हुई सुदूर पंचान के मैदानों में फैस गई।

पेरी वसना में बन्धान है, पूर है, तार कें दुःल से भी हूर में भरी दूर में मरी दूर में मरी दूर में मरी दूर के सा दूर में मरी दूर के सा दूर में मरी दूर के सा दूर में मरी दूर हैं पर हैं दूर सी ने सिमा में प्रकार के सिमा में पर हैं दूर रही ने सिमा में पर कर के प्रकार में पर कर के प्रकार में पर कर के पर के पर के पर कर के पर के पर कर के पर क

'भेरा एक ही बेटा है, बह निरोष है, मोला है। वह लागा है में यामिल या ही नहीं। विला ने वनदेंग्ली उन्हा लिया था कह लिया था कीर उन्हीं के लाय यह यहां का गया। वह गुद का वैनिक नहीं या मेगा इकलीता बेटा है, उने छोड़ दो, उने छाड़ हो, उने छोड़ हो, एक बार मुक्ते हाँ र दो। मैं उन्हे चयन वाय बेत में को बाऊंगी। यहां पेड़ की खुमा में हम मा बेटे लाट पर बैठार इकुट इकर रोटी लाएगे। मेरा बेटा गुक्ते हे हो। मैं उन्हे चयाज़ कर अपने जाय को बाळांगी।'

सैय्यद सम्दुल्लाखां वर्गीर का दिल पिचल गया । उसने बादशाह से विनती की और स्था-वन्न प्राप्त करके बुद्धिका को देदिया।

× × इदा मां शाह माफीनाम केकर एक भ्रमलकार के साथ वधस्यल पर वहंची। ती मनुष्यों की कतार सनी हुई थी। उसका मात्र-इदय इतन दिनों से क्रिस की चिन्ता से कार्निस प्रसा का W 34 -FET वृष भरे होठी बाला, कुंबर करीया बेश सहब-स्यामस, नलशिल रूप २ से मरा बबान बेटा ठीक तताबार के पास खडा था और इत तमय उतकी ही बारी थी। कातकास ने युद्धवा के कापते हुए हाय से शाही फरमान क्षिता कीर पहा उसने एक बार बुद्धा की कोर देका तो उसकी काला से साबन मादों की महरी कारी की ।

कोतवान ने बीरे से बनान को

भारत की भन्तर्राष्ट्रीय नीति

इमारी सेना रका के लिए हैं, भाकपक के लिए नहीं

पूर्वी प्रकार में ऐसे जागी की संस्था कम नहीं, को पाकिस्तान पर काल्याक की बाह को करे हैं। वे कर्ते उक्ते केशी **हैं। इमें ऐसी बेह**दा वालों को रोकना है। कोई कितना भी बढ़ा क्यों न हो. इम उक्के नहीं हरते। वह ब्याना वर्षो की थी बात होगी कि इम साहीर की चीय केंगे और पाकिस्तान पर बक्ता बोक्ट टेंगे। साथ ही मैं यह कहूंगा कि हम किसी काकामक से बरते नहीं हैं। इस सकाई से नहीं बरते । हमारे पास को भी सेना है, वह एक शानदार सेना है। वह दूनरे देशों पर काक्रमच के किए नहीं, प्रत्युव अपने देश की श्वा करते के लिए हैं। हमारी सेना का कार्य मारत को आन्तरिक भीर बाध सतरे से बसाना है। स्वाधीनता ने विशेषकर हमारी वशस्त्र सेनाओं पर नयी विध्मेवारियां बाल ही है। मेना को यह देखना है कि किसी के साथ बान्याय न होने पाये। उसे बाकपबादारियों से लड़ने के लिए सदा तैयार ग्रहना चाहिये कौर इसी शिय भारत के पास शाधुनिक से शाधु-निक शकों से पूर्वातः शंकत एक सर्वे-चम सेना का होना ग्रानिवार्य है। आप इम में से किमी भी व्यक्ति की उपसे बढ़ा को सम्मान प्राप्त हो सकता है, यह

है स्वतन्त्र भारत का विनिक कालाना। स्थल सेनाओं के व्यतिस्थित कायु सेना और बल-सेना भी ऐशी शक्तियां

व्यासा — 'यह तेरी मां है, बा, दुक्ते वादवाह की कार से माफी मिल गई है। सेरी माता ने प्राचैना की है कि यह निक्स सेना में बन्देंस्ती पक्क किया गया बा। गुरू के साथ की लड़ाई में वह शामिल नहीं बा।'

कौर बेसे फिली यकाकी वज्रशिका पर निक्की गिरी हो — उस क्वान शैनक ने कह स्वक्त से बवाब दिया — 'मां १' किसकी मां १ मेरी मां तो देवल यक ही है — कौर यह है वह बरती।'

'तीत् भी गुरूक्षपपुरकी सामाई में या है

वैनिक ने दह त्वर से बसाय दिना---

सिक सड़ाई में बाज और वर्ष का इर और इस्त में मरे हुए पशुवा की इड़ियां साकर उनके माई सड़ रहे वे — वहीं पर वह भी सड़ रहा चा । उनका शीर्ष नहें, जनाव जमार हो गया चा। उनमें किर दह रूप वे बगाव विवा — 'शो में बड़ी चा?

भेग १

इडा मां की कोफ जार से बड़ी कारती हुई कावाब कन्य:करक को क्लि देवे बासे जाहा विसाद के शान्द की सरह

विनका इस देश की रखा के लिए स्पत्त होना आवर्षक है, और िमें इस देश की कार्विक समृद्ध के लिए उपयोग वे सावा का सकता है। का-उपा' बसूह में उठारा यथा वहता भार-तीय बहाब है, बिनका निर्माक आरंत है ही हमा है। हर्मान्य से, विक्रते ३०० वर्षों में और विशेषकर तत १५० वर्षों में तो हम अपने सभी मार्गी---पर्वतीय और वसूत्रों-- हारा सालग-पालस से रहे है। भारतीय हतिहास इमें स्तलाता है कि इमारे पूर्वमें ने सबुद्धों और पशकों के उछपार बाकर नहे नहे बाहतिक कार्य किये और इस जोग तवा ही श्रीयां के भगवा-वक्षम नहीं रहे। इसने सटैन भाने की कोर देखा. इस समझें को जीवते हुए काने बढ़े और दूर-दूर देशों में वहुन कर अपनी सरकृति का प्रचार किया। उन दिनों इस में संबंधियां माबनावें नहीं बीं, किन्तु समय के साथ-साथ इस में र्वंदीखंता काती गयी और वह भी दुर्मां-ग्यवश वर्म के नाम पर । वर्म के नाम पर यह कहा काने सागा कि समुद्र-वाचा करना पाप है। वह धर्म ही क्या. सो किसी व्यक्ति को इसरे व्यक्ति से मिसने से रोके । हमें चपने बहाजों को निर्भवता-पूर्वेक चनुद्रों पर छोड़ देना चाहिये और संख्य के सभी भागों से स्वयने सम्बन्ध स्थापित काने चाहिये। साथ के बस में को प्रयक्ष हो कर रहना चाहता है

नेठ गई ।

वैनिक बेटे ने बजरायी में बबाब दिश —

बह मर बाएगा, विनष्ट हो बाएगा।

'मां को मां गुर योक्स्य विद् ने चार-चार पुत्रों को वमर्थव कर दिया कीर द्वान से पक्ष पुत्र का भी माद नहीं कुटता। कपने वात वो दासीव माइयों को कोड़ कर पार में करेका चला कात! कह दिश्यावयात है। मां खायों, बीट वातों। इससे कर पुत्रि में से वावित मत बीटाओं। बाजों, मां वालों। अपने सेत की वालों में, उब व्यक्षन के पेड़ के नी मिलने कावा कर मां। वालों, मां वालों।'

हिंदुनों को पीठ २ कर बाटा बनाकर कार्य हुए मी बिनको क्यूटी में कंपकरी नहीं बादे वी उनकी भी कांख गीकी हो सर्दे।

पर रावधे परिके तो वह श्रवान वैनिक विश्वानक की तरह कूर कर क्षमाद की त्रवार के नंजे कहा ही गमा वा और हंग्ला हंग्ला कह रहा व्यो हुक्क | आव तो वहिते कैं। परिके में | —क्साको—बाद गुद की क्या !]

शतु - परिष विवासिम्बिक

### मिट्टी के प्रति

[ भी रांगेय राषव ]

मिट्टी के मिट्टी मिट्टी के सिटि है मेरे बीवन की निर्मम कायुरिके प्रकर, चुग चुग को गरी । सुन रहा बाव्य— वह क्षेत्रिम नवा, वो मार्च (वीधनी किंद्र अस्ता; पर का बका प्रकास बीवन ।

क्क का वैभव वह समतवार, बीवन का दुवंद मधुर जार, माठक स्वरूप की मृदुव हार, वब साब छुट गया श्रूप विकन; क्षवि का समृत है सीन दुवा क्या श्रेष शरक का ही नचंज !

बह ब्यालाओं का दन्त जनुष— इतिराहि की ती लड़ मरेर, इत बर में गूब रहा भ्यमक बेमर तुष्या का वस्त्र गोर, क्यों महाविचोदन प्राची का खोदन के यक स्क्रीयती एर, नारी की प्रतिकृति सीवा मी मर के कीत्वल में बाद, इर—

इतिहास पूडता है नविहरः पश्चिमी कहा वह श्रद्धक कृष, वह विर रहस्य का गहन्त्रकृष ? पीवय का दुवंस चीत्कारं स्वाद्धक हो कर या गयांकृत ।

क्षत्र भरम ! भरम यह तम सिथे हाथों में, कर तुं शहराय, श्वयमर पश्ते का साम महत्त शिक्सरा, विनाश का खोक स्वाच,

मिही मिही वह कप प्वास— है बका चुडी तुम्हडो झरोप, मिही व्य चल बैगव या वब मिही व्य ही वा झम् एक ।

मेरे कर में निस्तब्ब मस्य कर रही पुगादर का निनाह— नत हो रे कह चेतना काय । मिट्टी में बीचन उठे बाय । बारो गरिमा, यह कह व्याकुक दीन हीन मानब की बच्च— को कमाद ठी बच्च व्या



क्लाल कात, जो कपने रह के सच्च को विषया जी रो तो कोती हैं, प्रकार का प्रश्न नहीं बहु-मिट्टे जो बच पूझ उठी हैं। स्पृतिकों को ठोकर देती हैं। जाने बाब तक्य कर जाने हुं काव बाब तक्य कर जाने हु

को सानादि पुण का वह जलता आरववाणी देल रहा हुं, कवर तन है, फटे वहन हैं, जब कर हुई शकि विकर कर, एक उठा कर मुद्दी मू ते हव पिछी ते पृत्र वहा हूं— गृंक रही हुंकर, कि कब कम का कालों अकार, अपरितित हैं सदस्य जलकार, विरव देवता करे रक्ष ते भीग आग को लोम रहा है, क्याबित करों किवाड़े अपना आवकार नहां है,

ते इस यात्री के उर में है श्रयह, ताप से । शय न अपने लेंक निदुर बीवन का वह निर्मम क्रांगरा. इस में है वह शक्ति कि बह निर्माख निरुर सबसे पर---हो केवल मस्तिष्क सहसा. विसमें वह चल हकायह चले बैने विचार हो. किंद्र साम यह मता गया है RU, पेट में क्योंकि नहीं है इसके रोटी, बढ़ है लड़ लुहान, सींच कर ग्रत्वाचार---स्ता रहा बच्टी बोटी

मुके चाहिये---भूमि कह रही---क्रव मानद कर बन की तस्कृति, इस वरती पर नहीं रहें हो दुनिया कट कर, एक लाव, पर बने एक वह, को गावे, वह गौत लभी कर, स्वव वह बचन दिपिका परिस्त । मिही में गुलाम स्वितता है— बनता बही गुलाब मनोहर, करता हू उठको लमक्का कर, हक परती पर एक उवाला साना होगा।

मोर हुई धार बारा, नवल किरबों ने रागिबा केड़ा रें। उद्यति का तमाप ब्रह्म क्या के, बीवन का विचाद कवा क्या के मिठा कर को विद्रोही बारा। गृथ बच्च उद्योग बही रखनेरी रें!

रूटिनारा झालोक बगा दे, मूनन स्मेह खेत उमझा दे, आहत मर कर झो चिर मानव बाग, राज्ञींना— भरत करो दुख देरी रें!

को बुग बुग का गीत झाब इस मिही में गूब रहा हैं, इस मारी में बीवन दर्शन बिर बीवन बन फुम रहा है।

भीर गू बता---

"मारति है ! क्या कपुष !!

सहियों के चन्ना मग पर च नित तम महाबान, सिचित चरनी में रस, कन कन में ठर्ष्णवान ! त् है मा स्वेह करति । जुग जुग कामत स्वेत, विश्व ज्ञान प्रह्या शन चले प्रथक, क्य विवेक हृष्ट दक्षिति । इर कहुष !!

स्रवह गतना कठोर करतो मन दीन स्त्रान, फिर मी वो है स्रदाय— गरिया का महाजान, गु बित यह दिग्दिगत देशा गीरव जिनाव, कर्यान, कर, स्नाय हुन्य, मस्स करें चिर बिचाद । चक्रे स्वर्ग— पुष नहुष [

बनन बनन उठे बाब बीवन रख शंक नाद, बनर बने हिलें खेत बेतन उद्योग खरू, विप्तव में जान ब्योति निरंचल बसे बम्मीठ, रूटि स्वार्य दीर्थ शिक्षा रिस्ट विद्य हो संब्य मीत कोटि बाहु । उठा परग्रा!

नद गिरि वन सिंधु शाव िरव गंधु एक प्राय्य गायें वमवेत शाव्य, मंगकामव चीर गान, फहरे तेरा निशान, फूटे देरित विशान, चितियों को उठें वाच तेरे वसितान मान नम में वन चन्न प्रमुख्य ! मारित है !



### संसार की सब से बड़ी कांति

भी राजेन्द्रलाल हासा ]

भारत की जान्तरिक सरका की दृष्टि से रियासतों की समस्या एक मारो खतरा वी जिसे सरदार पटेल इस करके ससार की सब से बड़ी का जित करने में सफल हो गये हैं।

हितीय विश्व बुद्ध समाप्त होत ही से चलने सगा। इस घटना चक की गति भारत म शायद सबसे तब रही है। इद क्यास इ ने के दो साल के अन्दर भारत और ब्रिटेन में बातचीत हुई, सम महीता हुआ जिसके पसस्यरूप अम व हि दस्तान छ इ गए और देश स्वत व हुआ भारत का विभावन हुआ, एक ब्दोड़ से क्यर बादमी वर सं वेषर हो कप और ससार का सब से महान व्यक्ति अपने ही देशकाती के हाओं मारा गया। के सब घटनाएं इसनी बड़ी और महत्व पूर्व है कि ब्राज्यमी येतिहातिक वह आक्ष्यय किये विना नहीं रह तकेगा कि वह सब दो वच के अस्पन्तक में कैसे बद्धी। गत कुछ, महीनों से एक और बटना घट रही है को क्रांतिकारिता की र्हाह से उपसुक्त घटनाओं से भी महान् है। वह घटना है मारत के ५६२ देशी राज्यों का विस्तोप । सब-बब भी गत ४० वर्षों म भारत में बैं बानिक तुषारी औ बात बीत चली है, वे देशी राज्य एक विकट समस्या के रूप में हमारे समने काने हैं। वह समस्या एक ऐसा सिरदद था, विस्का कोई इलाज ही नहीं जान पबता था। ब्दे से ददे आशावादी ने भी कभी ऐसी करपना न की होगी कि स्वतन्त्रता का सूप उदब होते ही पाच छ: सहानों के भीतर वह समस्या पानी में चीनी के समान आप ही आप हता हो बायनी और सैंक्डो रियासत छायी माई हो कायगी । इक्ष्मिय इस परिवतन को इस भारत की ही नहीं, वर्टिक स्थार की तब से बड़ी क्रान्ति कह सकत हैं।

बनसंस्था की दृष्टि से भारत संसर का पचम भाग है। मारत में हुई विशी कान्तिका भी विश्वव्यापी महस्व है। इस कान्ति की क्रसना इम संसार की क्य महान कान्तियों से कर सकते हैं। प्रतिहास की सबसे वही कान्ति १६१७ य रू में हुई थी। स्त के बार सम्राट और वारे द्वादी परिवार को मार डाला क्या था. सरकारी कर्मचारियों में से बहुतों को मीत के बाट उतारा गया मा । और पान समस्त धनीवर्ग को उनकी खारी सर्वात्त से विचित कर वा तो पक्क लिया गया या श्रायवा यमलोक पहुचा दिया गया था। पिर भी रूसी मान्ति की समझता एक ऐतिहासिक तथ्य है। इसकी दुलना में भारत की ध्वर्वाचीन क्रान्सि का महत्व कियी प्रकार भी कम नहीं। भारत की क्रान्ति का सम्बद्ध ३० करोड़ मानवों के कल्याख से है, बन कि

रूसी क्रान्ति का प्रभाव वहा की १५ करोड़ बनसस्या तक ही सीमित था। स्थीकात में सून को नदिया वह गयी थीं बन कि मारतीय कान्ति का ब्राचार करिंवा और सब वर्गों में सम्पूर्ण सहयोग और सद्भावना है।

इतिहास की व्यवशिष्ट समस्या बुसरी प्रसिद्ध कान्ति १८ वी श्रवान्दी में फास

में इर्द थी।

इसमें भी व्या

पक परिकाम

में जो मारकाट

हुई और प्रदो



की बिस श्वासा दैवरामाद के कासिम रजनी

श्रा सम्पात इसा वह इतिहास के सभी विद्यार्थी बामते हैं। यदि यह भी मान शिया व्याय कि फासीसी कान्ति ने सारे युरोप को प्रभावित किया शब भी वह नहीं क्या का सकता कि परिचाम की इ.स.से वह भारतीय ऋतित से च वक व्यापक थी. क्योंक सारे यूरोप की बन ठक्का आर तीय बनस्थ्या से अधिक नहीं है।

#### भारत का विस्पाक

बर प्रथम राष्ट्रीय सरकार ने शासन बन महबा किया तो मारत की स्थिति क्रगमन वही यी को सकडुमार निस्मा र्क के शासनारुद्ध होने के समय १६ वीं श्रुवान्दी के उत्तराद्ध में बमनी की थी। उस समय देश ३०० से ऊपर स्व तंत्र राज्यों में विमन्त था। क्यान माधामाधी इन ३०० से खांबक इकाइयों में निवास करते य। ऐसी केन्द्रीय सच्च का, जो इन तब क्षोटे बढ़े राज्यां को नियत्रक में रक्ष एके, प्राय कामाव ही बा। बिस्मार्फ ने शक्ति हाब में बेवे

ही एक एक करके इन राज्यों को समाप्त किया धीर कैसर के आधीन एक व्यवसन् बर्मन राज्य की नीव हाली। जो कार्य बमनी में विस्माक

कार्य को भारत में सरकार पटेक सम्पन्त कर रहे हैं। सरदार परेका का काम ऐवा ही दुस्द और कठिन है बैवा विस्मार्कका यहा होगा। विश्व काव दमता, दुम्मूम और विकस्तवता से रिवासतों की समस्या को सरदार पटेल ने वृक्तभाग है और वक्तभा रहे हैं, का उनकी सन्पम प्रतिमा और सवा भारक बोग्वता का परिवय है। गत ५ मधीनों में विवासती विश्ववासय के मन्नी के कप में उन्होंने को काय किया है, केवल उसी के ब्राचार पर मारत के इतिहास में उन्हें बहुत क जा स्थान श्रात होगा शोक-नायक तो तरदार पटमा ४० वय से है ही.

साम नरेश वर्ग भी, बिनसे वे बिसदान

की व्यर्गल करत है। उनका मत्त है।

रियासती की समस्या का इस कीर इन

राज्यों का प्रश्चिम मविष्य तो सभी स्रोध

बानत वे । रावनीति का उपक्र से उच्छ खिलाड़ी भी यही कहता कावा है कि भावी भारत में रिवावतों के किए कोई स्थान नहीं, फिल्हू इस कथन के शाय ही इस मन की भी सभी अर्ची करते वे कि रिवायतों के विस्तोप की प्रक्रिया कोर रह्मपात के विना सपूर्व नहीं हो सकेगी। यह सरवार पटेख की विकस्तव नीति का ही परिवास है कि इम धर की बाशकाए निरा बार किंद्र इर्ड और रियासती की वमस्या पेशी शान्ति और परस्पर क्षयोग से इस हो रही है मानी कि एक शाबारक व्यापारिक ग्रस्थी की समयाना का रहा है !

#### अन्तिम मानचित्र

बाठियाबाद की ३०० से उपर विश्वसरों का निपटारा को पहले ही हो अब्ब है। न्या



ने किया, उसी विंज्य प्रदेश के वदसाटन अवसर पर भी गावनिक और राजासुक रीया नरेश

क्षियर कौर मध्यमारत की तथा संववताने की रिवातसों में प्रनगठन की बच्चों हो रही है। सम्मन्त मध्यभारत स्टब्स्टर प्रात कवना राज्य के कप में क्षील ही भारतीय सब का ग्रंग बनने वाला है। राजपुराने में भी समाहर की प्रक्रिया कारम्भ हो जुनी है। मसब प्रदेश और राषस्थान सब में बढ़त सी रिवासर्ते विक्रीन हो नई हैं। इसी प्रकार पूर्वी वकाव की विशासतों की भी एक प्रकार बन रही है । पटियाका फिलाइका कारक ही रहेगा । उपर पणान की स्टेटी-वकी पहाडी रिवासरों को विमान्तल प्रदेशा का रूप दे दिया ग्या है। इस प्रदेश का कालन केन्द्र द्वारा होगा । वह दिन दर नहीं कर शिमको की विद्वारी हुई वहाविका क्यूब होंगी धीर प्रकृति ने उन्हें को रक क्य दिया है मनुष्य उत्तका शहपनीय कर क्षेत्रत ।

यह महान कान्ति भारत में इसनी रिमता से हुई है कि बामी सोग उतका महत्व नहीं आक सके हैं। बब रिवासती की समस्या पूजारूप से इस हो जुकेगी अ समय इम देखेंने कि रिवासतों के एकीकरका का महत्व देश की स्वराधधा के महत्व से कम नहीं।

२२ साख से चाल् बाजमृद्रा दवाओं से लाब उठायें। कमबोरी-पुस्ती का ग्रर्तिया इलाव मृह्य १०) व० सान की दवा और ४) माविच की कुल १५)।

मिलने का पता---

उनीता और अर्चनमह की तका कार सी० मीए शबरीब जमावरी (EP)



विस्व शान्ति की कार में कलार्राष्ट्रीय सथव व द पपूरा बातावरक के उत्तरदावी राजनीतिनों की करेग्यली का एक <sup>क</sup>रय

### भारत

भी जगदीराचन्द्र अरोडा ी

प्रशाह नीति राष्ट्रीय दुरका का प्राया है। आज के परवासा दुन में कोई भी देश प्रयक्ता और अलगाय की नीति वापना कर न यह-निर्माख कर रुकता है न श्रमनी राष्ट्रीय स्वतंत्रता की प्रविक केर तक बावम रख सबता है। इसमें लक्षिक भी सबेद नहीं कि किसी भी देश **की** बाद नीति पर ही अन्दार्शहीय चेत्र में ज्यांके मान अपमान और प्रमाय का बारोमदार है बैसा कि दक्षिया क्रफीका के मामके में इमने अनुभव किया। शिक्राडू तथ की वेड्ड में मखे ही इमने शीमती विकासस्मी पहित के आफर्यंक व्यक्तित्व से तथा होटे राष्ट्रों की माइक्स पर असर बाब कर दक्कि भाष्ट्रीका के विकट प्रस्ताय स्वीकृत करा बिया परन्तु इम उसे कार्यान्त्रित न करा सके | बडे राष्ट्रों में बेजन सोवियत कस वे हमारा पदा किया था, सक्कराना क्रवेरिका, जिनेन और फास ने इमारा कियोध किया था।

स्वतन्त्र भारत की परराक्-नीति पर सामानोचना करते समय स्वप्रमम मैंने रुपयुक्त घटनाका इस सिए विक किया है कि इसी प्रश्न को खेकर सबसे पहले स्वतन्त्र भारत ने जन्तर्राष्ट्रीय चेत्र में अवेश किया था। मारत को मौलिक विषय प्राप्त हुई कीर भारत फूला नहीं समाबा पर-द इस विश्वय के पीके दक चरावय खिपी थी। मारत आपने पद्ध में किने गये निखन को कार्यान्वित नहीं क्ष वस्र। अपने प्राचीन इतिहर, वार्मिकता, प्रादर्शकादी विचारवारा, बर्धनी तथा विशेषकर महात्मा गांधी व्य कमारबाद होने के कारक तबार की बन्सा पर भारत का एक कारिनव अञ्चल- केलक की चारका है कि भारत की चान्तर्गष्टय**ं** नीति का स्राचार स्राज भी यकार्व व न्याव न होकर कवास्तविक है तमी वह एक क्रोर मारत क विमाजन स्वीकार करता है और इसरी धोर पिलस्तीन के विभाजन का विर छ । सेलक की बह भी चरवा है कि भावी सवय का आधार भौतिक स्वाध के साथ यम भी होगा. प्रश्लिए वहा बाब हमें अपने पश्चिम में उठने वाले महान ककिशाली मस्लिम सह सब के प्रति सतर्क रहना होगा, वहा अपने राष्ट्र में राष्ट्रीयता ब मानवता के वास्कृतिक व भौतिक स्तर को भी इतना क वा करना होगा कि विश्व की महान शाहरण श्रापने स्वाधवता भारत के विरुद्ध वह वहवक न कर रुके, को काब मित्राष्ट्र सव में किया था रहा है।

प्रभूत्व के विस्त स्वात-व बाग्देखन का नेतल करने के कारण भारत कोटे गर्शे का प्रियमायन था। कोटे राज्यों ने इसी कारक भारत का साथ दिया। परन्त क बी बढ़े राष्ट्रों के हाथ में बी, उन्होंने (स्त के ब्रतिरिक्त) मौक्षिक श्राणवा आर्थिक दोनों सहयोग नहीं दिये। इसके दो प्रमुख कारख है, एक आस्पिक दूसरा शारीरिक ।

सञ्जाराज्य ग्रामेरिका ने श्रापने 'प्रशास-भारतक' किया में का सबसे श्राधिक प्रचार किया है। ससार मर को इस समय बह अब तथा सावास की कहाबता दे रहा है। परन्त तो भी सामान्य बनता पर उत्तक सिनक भी प्रमाय नहीं : उसकी 'डिमोक' ही' के शन्द जल में काई नहीं पहला क्योंकि हव बानते हैं कि स्वय श्रमेरिका के अपने घर में बेट कर'ड काने समेरिकनों के काब एवेत समेरिकन पश्चवत् व्यवदार करते हैं। इत काकिक अन में भी ब्रास्थिक और न्यारितिक नवा का बढ़ा प्रभाव बढ़ता है। स्वदेश में बाबा। एशिया में परिचम के रनेत व करोड़ बहुतों के साथ पशुनत् स्वय- बार करते हए दक्षिण सफीका के विवद मरत का यस्त व महब एक फलफडी या व तरत प्रकाश हीन हो गया।

द्वरा शार रिक कारचा वैनिक इंडि में भारत की क्रयोग्यता थी। यदि चीन

भीर भारत में समेरिकनों के प्रति क्य भी बरा व्यवहार हो तो झपने देश में भी वैसी ही दशा के रहते हुए मी अमेरिकन अपनी सैनिक शक्ति द्वारा चीन अथवा भारत को असित व्यवहार के लिए विस्ता करने। भारत दक्षिण श्रक्षीका के विद्वा पेसी कारस्य ई नहीं कर सकता था।

अतर्राष्ट्रय स्त्रत म भारत का दूसरा काय फिलस्तान को लेकर था। मित्रराष्ट्र सब का कार से नियक्त सात शाही की समिति में भारत भी एक सदस्य था। पाच सदस्यों ने बटवारे की सलाह दी. भारत श्रीर चेकास्तावाकिया ने भारत के केविनट मिशन प्लेन की तथा प्रक दीकी केन्द्राय शासन का प्रस्तास किया । बहातक तो गनीमत थी क्यों कि इस प्रकार भारत ने सवस्तता' के प्रति क्रपनी क्रास्था शबद की। पर द्वा मित्र राष्ट्र सद में प्रश्न बह था कि बटबाता कर गहवियों के अधिकारों की सरका की वाय या नहीं तो भारत ने कहा 'नहीं ते बारचर्य तो यह है कि वह नहीं? भी उमी नेत्रव ट से ब्राया था विश्वने ब्रस्थित भारतीय काम स महासभा में ३ ज्र १६४७ के पाकिस्तानी प्रस्ताव पर 'हा' कडा था। सध में फिलर-ीन की समस्या को लेकर बटवारे का विरोध कर भारत ने न बाद्धमता का और न सक्षनीतिकता का ही परिचय दिया है। पिक्सलीन की रामस्या रा म ही बन्तर्गाष्ट्राय भरावे की का बना चाहता है । सच ता यह है कि फिलस्तीन न केवल भरतो सौर यहदियां सम्बद्धा स्वय त्यच रूप से अमेरिकना और कवियों व अब का केन्द्रस्थक बन गया है बर-सवार के भविष्य का निर्माता भी । आव महायुद्ध केवल राजनीतिक सत्तारेट प ही नहीं बरन जामिंक मिलि पर भ लका कायगा। हो सगठिन वर्म समाच-इंसाई और मुसलमान (विशेषकर सरक इस समय एक होकर यहूदी तथा अपन श्रहपरख्यक प्राचीन धर्मों को मिटा पर दुले बैठे हैं।



मित्रराष्ट्रीय सरका समिति में भारत व प किस्तान के मिति व ।

फिसस्तीन बहुदियों का या । इस्साम के प्रभाव में बिस प्रकार खरनों ने भारत पर ब्राकम्या किया या ट्वी प्रकार छठी शताब्दी म रिसस्तीन पर भी। फिलस्तीन छोटा-सा देश था और बारेनिया के निकट, इसलिए बारव यह-दियों को पूर्य रूप से खदेड़ ने में सफल हो गये। तब से लेकर आपा तक बहरी संसार भर में बड़ा तड़ा भटकते रहे । बारजों द्वारा ईरान से खदेहे गये। प्राचीन धर्मावन देववी - पारिसयी-को तो भारत में पनाइ भिल गई परन्त बहदियों को काई एक स्थान नहीं मिला । पिक्रले एक इजार वर्ष के इतिशान में बहा तहा भटकते हुए भी बहुदियों ने सदा फिलस्तीन को ही अपना देश नाना है और यहा बसने की चेहा करते हे हैं। बहुदी स्वभाव से परिश्रमी, शञ्चनिक और वैशानिक हैं। यो बोडे हुत फिलस्तीन में वस सके उन्होंने गिस्तान में भी प्ररिवाकी पैदा कर दी। इक्सीन का बहुदी ही फिलस्तीनको बिटेन ग्रक्त करने में सकता रहा। अपने ने ती कोई जेला नहीं की। धरनों ने अन ने इविवार उठाया नश्दिनों के निकद , अंत्रे को के उकताने पर।

नत महासुद्ध में हिटकरी शासन में रोप में जायः ६० लाख बहुदियों को र बाला गया । यह कायोजित इत्या । धर्म और वाति को तदा के लिए टादेने का पृथित वड़कन वा। तः ब्रह्मोपरान्तं फिलस्तीन को ब्रिटेन से तन्त्र कर उसे महूदी राज्य बनाने बहुदी द्वल गये। अमेरिका ने उन्हें सिक सहायता ही। मित्रराष्ट्र सब में रेरिका ने यहदियों का पच इसलिय श कि रूप इसके विकद बायगा र इत प्रकार वारा अपराध कत के वे योग कर क्रमेरिका बेलाग हो ।वा । रूस के विभावन स्वीकार करने अमेरिका वास में वा फंसा । बारवी ममेरिका के विकस रोप प्रकट किया। रिका अरनों की मित्रता सोना नहीं ता। इतके वो कारके हैं -(१) (२) रूस। अमेरिका में तेल की हो गई है। अमेरिका में अमरीकन कम्पनियों ने प्रायः २१ प्रदब वैरल का पता सगने पर शिक्को वर्ष प्राप्त किये हैं। ईरान में भी २० बेरक तेल है और ईराक में १५ नैरल । इस सब पर अमेरिकन वादियों का प्राचिकार है। समस्त र्ष में अमेरिका से भूमध्यसागर नेत साने के लिए अमेरिका की तेल ाइप निकारी पड़ी है। वदि **धार**व व हो अबे और एक भी पाइप कर दी वो अमेरिका की अस्पधिक होगी। तेख के बिद ही समेरिका इ.मेन नीवि के बन्दर्शत हैरान को निक क्यानता मेजी है और १००

कमेरिका बक्तर रातियों को लेकि अक्षिप्रकार क्षेत्रकार का क्षेत्रकार शिवा देशो है। तेल के किए ही क्रमेरिका सदा पाकिस्तान का तमर्थक (बल्यचिस्तान में तेल है ) वहा है और सप में काश्मीर समस्या में भारत के मार्ग में रोड़े बाटकाता ग्हा है। बसी हाल में ही मुहम्मदश्रमी विचा के फलात वाने का समाचार णकर "न्यूनाके टाइम्स" ने एक समादकीय द्वारा क्लात को पाकिस्तान से मिल अने की वलाह दी है ताकि ईरान भीर पाविस्तान के शीच का मार्गसाफ हो बाय।

यह देवों के प्रति अमेरिका की सहा नुभूति मौखिक थी। को यहदी पहले नाजिया द्वारा पांकृत किये वाते ये बाव कम्युनिस्ट कह कर कुवते वा रहे है। यदि फिलस्तीन अवता मध्तपूर्व में अमेरिकन स्वार्थ को तनिक भी हानि पहुंचे तो समेरिका में बहादियों पर साक्रमस या प्रदार होने की बाशका है। ब्रिटेन में तो पानः ही ऐसा होता रहता है तथा ब्रिटेन खुलमखुना घरनों को बहायता ---सैनिक और इवियार -- दे रहा है। व्यासिरकार ब्रिटेन ने ही १९४५ में बारव सीम की स्थापना की बी, उसने ही गुरा कप से करब फालिस्ट मुफ्ती को फाल की जेत से माग वाने में सहावता प्रुचावी

समेरिका ने डाल ही में सप से कहा है कि बमेरिका फिलस्तीन में शांति बनाए रखने के लिए सेना देने को तैयार है परन्तु विभाषन कार्यन्तित करने के सिप्द नहीं। इस दोरगी योजका का क्या अर्थ है। इन पोषवा के द्वरन्त नार एक रावनीतिष्ठ ने बहा -- 'भाषश बका सुन्दर था, परन्तु ब्रमेरिका चाहता क्या है।' दूसरे ने बहा -- 'क्रमे-रिका चाहता है कुछ न किया काय, बहुत

यहृदियों को मिली एकमात्र पनाह को भी अमेरिका तथा अरव राष्ट्र पैदा १५ साथा आरमीनिवनों का खून किया या उन्हीं का पद्ध होने के शिए इसने 'खिलाफव' जान्ये पान प्रत्य का प्रश्निक्ताफव' जान्येक्षन किया । न्याय के क्षेत्रकान करिया है जार करिया के जार करिया किया करिया किया करिया किया करिया किया करिया किया करिया करिया किया करिया करिय फिलस्तीन के इ सावा बहुदियों का कून करने पर उताक हैं, बिनके नेता काविक्ट श्वरती में १६४१ में ईसक में १५०० बहुदियों का कालेकाय करवाका की क्या एम राज्यक्रते हैं कि वदि गोरको

[ बोब श्रुष्ठ ध्रम् बर ]

पिसली पाच वर्षों में ६६ लाख रूपये की विसके फलस्वरूप समस्य बाज वाले :--

स्वयं प्राप्ति बीवों पर रुपया भाजीयन बीमों पर

प्रति इजार वार्षिक बोनस घोषित किया गया है !

वेल्यूएशन के कठोरतर तरीके प्रयोग करने के बावजूद---ववा म्यान का काचार है प्रतिशत कम करने पर, मानी लचीं के लिए क्रमिक बन सुरक्षित कर होने पर तथा सब अकार की मावी कठिनाइयों के लिए भी अधिक व्यवस्था कर देने पर जो परिवास निक्ले हैं वे अत्यधिक संतोषबनक है।

इस बमी। कं॰ की क्रफेदाकृत कम बीमा दर काकृत लगाई गई पूंजी पर कम व्याज तथा मंहगाई के कारख नडे हुए सन्दें को हाड़ में रखते हुए उपर्युक्त परिशाम एक बार फिर हिन्दुस्तान की मितव्ययी प्रयन्त, दोषरहित सुरखा और प्रत्येक दिशा में सुद्रद आर्थिक स्थिति को प्रामाखित करते हैं।

> चालु पालसियां ४७ करोड़ ८८ लाख से अधिक जीवन फगर ह करोड ४ लाख से ऊपर

१६४७ का नया कारोबार करोड

कोत्र्यापरेटिव इन्शोरेंस सोसायटी लिमिटेड

हिन्दुस्थान बिर्स्टिंग



karara barara bararan

ववीन्सवे



इसारे राष्ट्र के गौरव की रखा में सर्वस्त अवस करने को कटिवड वीर मैनिक।

# देश की रत्ना श्रीर हमारी राष्ट्रीय सेना

िप्रकृति दिनों बन समरीकी
याह्मति भि॰ टू.मैन हे जुद की
मीनक तैवारियों के मारे में प्रस्त किया
नवा तो उनका उचर वा कि निकटमिक्षा में उनमानित जुद को रोकने का
प्रक्रमान उपान है सपनी सैनिक शक्ति की
वरम जीमा तक पहुंचाना। देशा ही
विकार किनेन व प्रमुश्त को सोनेक
यानारिका ने में मारेक

वहि वैनिक शक्ति का समह सन्त-राष्ट्रित शान्ति को बनाये रखने के लिये बावश्यक है तो भारत बेसे नव शिश्रा-राष्ट किये उसके सिए तथ्यार खना निसान्त कार्य है। यह देश आज आन्तरिक क्यों के बताबा बाबा राष्ट्रमों से भी विरापका है। प्रत्येक कुटनीतिक दीक . में बामरीका और जिटेन को भारत के सामने मुंद की खानी पड़ी, खाद ही भारत ने अपनी दासता को श्र लकाओं कि भ्रमाया क्रमेश्व परतन्त्र देशों को स्वतन्त्र होने में सहायता वी है। अतः उसके राजु प्रतिरोध कोने के लिये कुटपटा रहे हैं। यह देश बासर दासवा अगीकार नहीं करना चाहता, यह देश चचित्र के स्वप्ती को कभी भी पूर्व न होने देने के लिये कटि-बद है। बात- बाह्य शत्रुकों का भय उसे नना हुआ है।

महत्त्वार वी मील की केवल एक ही वीमा कर्मीर और पाकिस्तान के मध्य है। हवी प्रकार मारत की परिचमी वीमा भी ५०० मील के कम नहीं। पूर्वी कुफिस्तान की वीमा भी चार वी मील केक्स्यमन है।

नी-केमा भी दवि से मारत के पूर्वी

व परिचमी तट की लीमार्थे भी हकार प्रतिक के प्रतार हैं कीम इतने विकास तटों में केवल प्रकास ही बन्दरगाह कपनी रखा में लग्ने हो बक्को हैं। परिचमी तट पर बन्दर ही एक क्का बन्दरगाह है। परन्तु करा चीय पर्विचन काडी के काटियावाक अथवा मेडागाल्कर ले कोचेन के निकटवर्ती चुंची वर कोई काम्हरमा हुझा तो लग्नक परिचमी तट चला मार्र में अपने हाथ से निकल लाग्नेगा। यही दशा पूर्व तट की है। चटगाव से विद् कोई झाकम्या कलकता वन्दरगाह पर क्या गया तो स्थित को उद्या नरदा है मां गया तो

वह स्थिति हैं, विधमें आरत को अपना तैन्य वस बढ़ाने की अपनात का स्थान का अपनात का स्थान का स्थ

का उद्देश्य भी सम्भवतः बनता को सेना में भरती होने की कपीस करना था।

भारत की नीवेना के पाव इव तमय केनल ४ स्तूर, १५ माइन रंशीयर ( सुरंग वाफ करने वाले कुटि काइन ) २०१५ मोटर लावेच हैं। वहि ये तमाम क्षाव एक चोर लावे हों। कीर एक बैटलविण कुशी कोर लावा हों, तो इनका वहीं झस्तित्व भी सपरेण नहीं रह लक्ष्मा। भारत उरकार में व्यापारिक बहाजों को मेस्लाइन दिया है। स्रतन्त्र ह ने के पर्यन्त् रहपी बार प्रधम विद्युद्ध भारतीय बहमान 'बल उपा' भी तत्यार हो मा है।

मोटे नबर से भारत की वर्तमान सबसेना की शिंक क्ष्य प्रकार है। तमाम बहानों की तका करते तैतिकों तथा अपनरों की सब्दा। ११८५० इस न्यय। ५ कोक करवा सन्दर्भ की जनवा में यह प्रगति बन्दरस्थ है। उत्पादय है। उस समस् बहानों की सस्या है। उस समस्य बहानों की सस्या है। उस समस्य बहानों की सस्या है। उस समस्य नी छैनिक व क्रप्यक्षी की सक्ता प्रदेश वर्षी तथा कुल त्यव ६० लाल करवा था। इतनी उन्नि ने नावन् स्थित के सहत्व हो देलते हुए नेनेना को ब्रह्म करना मध्यक ही है। नशनका कैडट कोर के सनुमार नगद तट वर रहे बाले कुला कहा नीनेना की होनिय ही बावेगी यह कार्यका कदन है। सरतीय लाग या अपने विद्याल समुद्रों क मार्यों करने कर कलानी करते। इस नगर पूनी व परिचारी तट पर बन्दरगारी मा बाल विद्या ते वाही विद्याल स्थान

#### वायसेना पडले और अब

धन् १६१८ में भारत की बाबुसेना के वाल केवल १५०० ज्ञादमी वे बवर्गक ज्ञाब ८००० हैं। बाबुयानी की सक्या १२५२ के प्रविक्त नहीं है। जब्द देवारका के लिए खबसे प्रविक्त याक्तिशामी बाबु सेना का होना ज्ञानिवार्य है। सरकार न भारत में ही बाबुयान निर्माय लाक्त्य का ज्ञारम कर दिया है। रज्ञामनी सरदार बलदेवसिंह ने भारतीय पार्लमेंट का हाल में बताया था, कि बाबुसेना के खबांक्ष्ट बनाने में भारत सरकार अब में सक्रीय नहीं करेगी।

#### ब्याड नेंस फैक्टरियां

युद्ध से पूर्व रेय में दुन ६ आर्टनेस पैक्टरिया थी। युद्धक ल में उनकी सस्या कही आधिक हो गई थी। सरकार द्वारा नियुक्त एक कमेटी की विचारियों के अनुसन्द अस उनकी सस्या रह रत्य दा गयो है। मिटिया लोगों ने इन फैर्क्टरियों कर सामान युगने और पाकिस्तान क्षेत्र के कर सामान युगने और पाकिस्तान क्षेत्र के इस्तरी की स्वत्र आरत क्षेत्र के



मारतीय बाबुरेना का एक निमान ।

(शेष पृष्ठ ५५ पर )



अपनी पुलियों की जरूरत को हमसे पूरी की।जिये

हम हर किस्म व हर साइज सिगल व उबल अरें की पुलियां तैयार करते हैं

> 🛨 कीमत में सस्ती 🛨 चलने में मजबूत 🛨 वक्त की गारंटी

ब्राइस लिस्ट के लिये नीचे लिखे पते पर लिखिए-

# दी जनरल इंडस्ट्रीयल

मशीनरी एंड ट्रस्ज मैन्युफैकचरिंग कं०

हैं(शेषाहरर-दी वेस्टेन होजरी प्राट जनरब मिल्ज बि०)के मेनेजिय एजेन्टस् ला० सोहनलाल एंड कं० १४२, तेबीवाड़ा रोड, देहबी। कीन नं० ८०४७ व ४६८४



सफाई, तन्दुरस्ती और खूबस्रती के लिये टॉयलेट [नहानेके] साबुन



बोदरेज २० २-कानी-कानी ( कोटी टिकियां ) -- टर्किश गथ

शरीर काफ रखने से बाप वन्द्ररस्त और स्तेब बनते हैं। वन्द्ररस्त और निर्मक बदन पर ही चिरकास खुनसूरती निर्मर रहती है। गोदरेन टॉयलेट (नहाने के ) काबुन में फायदेमन्द वनस्पति तेल श्रीर दूसरी खुशबुदार चीजे इनका सुन्दर भिसाप होने के कारण उनकी खुरानू से फुलवारियां और सुगन्धी वनश्री, इनकी बार बार बाद आती है । इन साबुनों के उत्पादन से सफाई, बोख और चमके की स्वामाविक शिरकान्ति इनका साम हमें होता है।

बोदरेब कमनी में शेविंग ( दाढी बनाने के ) साबुन (स्टिक और 'राऊपड) भी तैवार होते हैं।

बोद्धरेत्र सोप्यः स्ति ०-दिश्री : १६८ पांदनी चीक ।

#### स्त्रतन्त्र मारत की अन्तर्राष्ट्रीय नीति के महान् निर्माता



प्रधानमंत्री एं० जवाहरलाल नेहरू

# 'त्रात्म-रचा के लिए



युद्ध चेत्र में फील्ड-गन पर कुछ सैनिक।



्र एक सैनिक यन्त्र की सहायता से ग्रपने लक्ष्य को पहचान रहा है।



भारतीय सेना की एक छोडी मी दुकड़ी।



पूर्वी पंजाब सेना के प्रधान सेनापति लेफिट जनरल करियणा सैनिक प्राधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं।



काश्मीर दिविजन के सेनापति मेज-जनरल कुलवन्तसिह क्रिगेडियर सेन के साथ ।

# भारत समर्थ है'

- नेदरू



युद्ध-तेत्र में इंजिनीयरिंग के सब साधनों से सुरजित एक गाडी।



भारतीय वादु-सेना का एक विमान।



भारतीय महिलायें भी देश की पुकार पर रगासेत्र में जा सकती हैं।



भारतीय मनिक दनरी से उनरने का अभ्यात कर रहा है।



बुइसवार मैन्य को एक छोटो सी दुकड़ी।

### हमारी पारिवारिक ऋाय वाली पालिसी

Ħ

अन्य विशेष लाभजनक बातों के स्रतिरिक्त १० प्रतिशत बोनस की गारूटी हैं।

पूर्वी पंजाब तथा संयुक्त प्रान्त के लिये इन्सपेक्टरों की आवश्यकता है।

विशेष जानकारी व शर्तों के लिये लिखिये

# तिलक इन्श्योरेन्स कम्पनी लि॰,

प्रधान कार्यालय, नई दिल्ली।

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

# कोमिल्ला बैंकिंग कारपोरेशन लि॰

BERFFEE BERFFEE BERFFEE BERFFEE BERFFEE BERFFEE

रिजस्टर्ड आफिस: कोमिल्ला बैंकिंग कारपोरेशन बिर्डिंडम्स

४ क्लाइव घाट स्ट्रीट, कलकत्ता।

#### शाखाएं :---

कलकत्ताः — ४ क्लाइव पाद स्ट्रीट, २२ केनिंग स्ट्रीट, दिल्ली कलकत्ताः, वडा बाबार, हाईकोर्टः, न्यू मार्केट, इटलेला, वेलीगंब, शाम बाबार, स्ट्रीर कालेज स्ट्रीट ।

वंगाल : — श्रावनक्षेल, वर्यान, ब्राह्मण शरिया, बारीसाल, बाबार बाच (कोमिखा), कोर्ट ब्राच (कोमिखा), कोर्मिखा ), कोर्ट ब्राच (कोमिखा ) कोर्मिखा । कोर्मिखा , कन्द्रनगर, चाहपुर, चौक वाबार (बारीसाल ), चटमाल, राका, परीरपुर, हाबीमंत्र, जलपायगुरी, भक्ताकाटी, खुलना, मेमनसिंह, नारायनगंत्र नेताईगंत्र, नवावपुर (टाका) परन बाबार और तागाइल ।

श्चासाम :- दीवरूगढ, दिगवाय, गौहाटी, जोरहट, फरीमगंज, शिलांग, सिलचार, मिलहट और तिनसुक्या।

बिहार श्रीर उद्दीसा: - भागलपुर, कटक, पटना श्रीर राची।

य. पी. और सी. पी.: - इलाहाबाद बनारत, कानपुर, जबलपुर और लखनऊ।

बम्बई :- सर फिरोजशाह मेहता रोड श्रीर मागडवी।

दिल्ली :- ४८ श्रीर ४६ चादनी चीक ।

एजेन्मियां :-- मद्रास्त, सिंगापुर और पिनांग ।

बी० के० दत्त हिस्टी भैनेजिंग बायरेक्टर

गुन ः सी ० दत्त



मारत के हाई कमिरनर और सहाक्क नौसेनाध्यव जल सेना के प्रसङ्घ में जिटिश नौसेनाश्यव के साथ।

### हिंद महासागर श्रीर भारतीय तट की रत्ता-समस्या

श्री केवनीन्द्रकुगर विद्यालकार ]

वदि हिटलर के पास बिटेन की सी नौसंगिक शकि भी होती, तो वह कभी परास्त न होता-इस उक्ति में सत्य हो वा न हो, किन्तु वह असदित्थ है कि तीन और से समूद्र से विरे कौर ४००० मोज समझ तट वाले भारत जैसे राष्ट्र के लिए नौसेना बहुत कथिक महत्वपूर्य है। मारतीय नौसेना का परिचय इस लेख में पाठक एउंगे।

भारत एक वास्त्रिक देव है। तीन स्रोर से समुद्र भारत को क्कार रहा है और क्वीन्ड रवीन्ड की 'बौत-चरवंतल' की कंटपना को साकार कप दे रहा है। मारत की स्वाधीनता सामदिक शक्ति के समान में नह हाई। बाब भारत यह मृत्र स्था कि यह एक कामुद्रिक देश हैं और दिन्द महाकागर की रखा पर उत्तकी स्वाबीनता, प्रतिष्ठा और उठक गौरव निर्मेर है, वन उसकी स्वाचीनता छत हो गई, बहत्तर भारत श्रीर भारतीय उपनिवेशों से उसका संबंध हुट गवा, मारतीय व्याकार और भारतीय भी सिमट कर भारतीय तट तक सीनित या गई। बाब भारत स्वाधीन हुन्ना है, पर उनके पास भी सेना नहीं है। भारत स्त्र स्ट ४००० मी**स** विस्तृत है. कर आरतीय नी सेना में केवल ३४ वहान और ११८५० बफसर और वैनिक दथा क्रम्ब स्रोग हैं। इसके मुकाबते जिटेन की समुद्रिक शक्त इस प्रकार है :--

|                 | 3535 | \$5,8=     |
|-----------------|------|------------|
| यंगी बहाब       |      | ?          |
| बेरल कूबर       | 2    | _          |
| विमानवादी पोर   | ¥ ¥  | , ¥        |
| क्षर            | २६   | <b>१</b> ६ |
| विनाश क         |      | ₫ĸ         |
| बनहुव्वी        | 35   | २६         |
| <b>फ्री</b> गेट | -    | રપ         |
| कुर्ग भ्रमसारक  | . —  | 88         |
|                 |      |            |

संवियत रूप की नी हेना में ६०००० भीर संयुक्त राष्ट्र श्रामशीका भी नी सेना में ३६२००० सैनिक हैं। इन देखी की माज़दी ऋपशः १६ कोटि श्रीर १५ करोड़ है। मारत स्वतंत्र वर- राष्ट्र नीति का बनुसरण कंना चाहता है, श्राग्नेश-पश्चिमा श्रीर हिन्द महासागर को युरोपियन राष्ट्रों के प्रभाव से सुक करना चाहता है, ग्रन्तर्राष्ट्रीय अनत् में अपनी भौगोलिक रियति के अनुकृत श्रमरीका भीर रूस के समान स्थिति भीर प्रतिष्ठा चाहता है। यह नी-वाक्ति के बिना सम्भव नहीं है। भारत को भी पंग्लो-समरीका के समान सपती अजेय नी कृष्टि का निर्माण करना चाहिए।

#### पूर्व की गौरवपूर्ण परम्परा

भारत के लिए नी सेना नई श्रीक नहीं है। १३ वीं सदी तक हिन्द महा-शागर की लहरों पर चोल-नी बेड़ा शासन करता था। इसके बाद भारतीय नी बेडा त्तरवर्ती ही रहा। १७५७ में मराठा बेढ़े के विनाश के शाथ भारतीय नौ सेना काडी अन्त हो गया भीर इस मल गए कि भारत एक सामुद्रिक देश है। सम्राट बाह्यर सहस्र सक्तिशाली सुगल समाटकाभी व्यान इकर न गया और यह इंज के बात्रियों की दुर्दशा चुरचाप देखतारहा। पर चौथी से बारहवीं सदी तक भारत सम्भवतः सबसे बढ़ी श्रीप-निवेशिक और सामुद्रिक शक्ति या। भारत के उपनिवेश पश्चिम में कक्षीका के तट तक, और पूर्व में बावा, सुमात्रा, बोर्नियो-स्रीर दिख्यी फिलीपाइन तक फैले हुए वे । स्थाम यह नाम ही इस ना का प्रमाण है कि यह भारत का उपनिवेश रहा है। दिन्द चीन का नाम

भी वही सूचित करता है। तथ्य यह है कि वर्वाधिक दीघंडालिक औपनिवेशक क्रीर सामुद्रिक शक्ति का 'ब्लु रिवन' आव भी भारत को डी प्राप्त है।

चौषी ई॰ प्र॰ से भारतीय समद-पार से व्यापार कर रहे हैं। मौर्य सम्राटों का इन स्रोत की क्रामदनी पर विशेष रूप से व्यान था। इसरी सदी में गुप्रशत के राजा ने जावा में सबसे पहले प्रयना राज्य स्थापित किया। गुप्तों के शासन में भारतीय उपनिवेशों का भीर समिक विस्तार हुआ। नवम और दशम शताब्दी में उपनिवेशों का विस्तार चरम बीमा पर पहुंच गया। इस महान् कार्य में मौबों, बीराष्ट्रो, गुप्तो, हूगों, कलिगों, पायडवी, च'लो और श्रीविजयों ने मुख्य का से भाग लिया। जेलों चौर श्रीविषयों के बीच मलाया और सुमाना के अपर प्रभुत्व स्थापिन करने के लिए हुई लकाइयों के कारण भारत की साम-द्रिक शंक्त को घका लगा। इस समय कारन भीर मूर रंगमंच पर काफ क्यीर हैइटली ने इर्शटिया में प्रवेश कर मसा इन्हों ने भारतीय बेडे पर धातक प्रहार

किया। मण्त का सामृद्रिक विस्तार इस के बाद दक गया । बहत्तर भारत भारतीय तर तक मीधित रह राया ।

११ मई १६४८ को वास्केडिगामा कालीकट, मालाबार में बाया और नौ-सेत्र से भारत का झ-त इस दिन से प्रारम्भ हो गया। कालीवट के राजा समोरिन वे प्रधान सेनापति कु'सा ससी वतीय श्रीर मगठा नौसेना के सेनापति कान्डोकी क्रामें ने, १६ वीं सदी से १८ वीं हदी के बीच भारत ने विदेशी काकान्ताओं का इद्रता से प्रतिरोध किया। पर यूरोपियनों की बढ़ी-चढ़ शक्ति के आगो भारतीय नौसेना टिकन सकी। इसके खाय भारतीय नौसेना का ही खन्त नहीं हो गया. वल्कि सामदिव शाकि के विचार का भी अपना हो गया भारत की सुन्छा के लिए नौसेना प्रथा साधन है, वह विचार ही क्युप्त हो शब्ह पर यह एक ऐसी गीवपूर्ण परम्परा को मविष्य में भी भारतीय सन्तान सं सामदिक साहस और बृहत्तर भागत है निर्भाग के लिए सन्प्राचित सौर उत्ता हित दरती रहेगी।

#### हिंद महासागर पर त्रिटेन क प्रभत्व

सम्पूर्ण १६ वीं सदी में समुद्र व ल इरों पर काल रद्याः ब्रिटिशा नौ वेदे व शासन था। ब्रिटिश नौसेना ने दक्षिय कामरीका को स्पेन के शासन से गुर कराया । ब्रिटिश बहाब चीनी तट की नदियों के ऋन्दर पहुंचे हुए थे। ब्रिटिः नीसेना को चनौती देने वाला कोई ना था। १८६५ में संयुक्त राष्ट्र भागरीका स्पेन को इराया और फिलीपाइन व बीता । लगभग इसी समय बापान चीन को इराया भीर फारमुखा की क क्या। प्रशान्त महासागर में वे महत्वपूर्ण घटनायें हुई । दूसरी 🕏 १८६० में फाल ने मैडागास्कर । काचिकार किया। हिन्द महासागर श्चन्दर महत्वपर्यो सामरिक स्थान । इत प्रकार कीच पताका फहराने कराँ कर्मनी ने टागानिका पर प्रभुत्व स्थारि करके अरब शागर में प्रवेश किया। इट भी इस दौड़ में पछे नहीं रहा क्ष उसने शोमालीलैयह पर ऋषिकार समाव श्रदन के सामने श्रफीका तट पर बीक - में फ्रेंच बेडे ने श्रयना कहा बनाय शिष प्रमुख पर पर ]



भारतीय नौपेना में सम्मिखन एक नया दिल्लं नामह क जर ।

निकट मनिष्य में

### ग्रन्तर्राष्ट्रीय युद्ध की आशंका

[ भी राजगोपालाचार्य ]

मुने इच गांत का नहां अप है कि कहीं लंशार में शीम है। युद्ध न ख़िड़ कारे। इस समय झानरक्तता है कि कोई समेरिका की सात कर समकार कमकार और कर की बात कर समेरिका को झीर इस तरह युद्ध को ग्रोसे।

शंसार की शान्त स्थिति जिल्लानीय वति से विगक्ती था रही है। सन्तर्राष्टी-बता में विश्वात रक्षने वालों को आवा है कि एक दिन झानेगा, जब कि संशार के तब राष्ट्र मिल कर एक संघ में बावद हो बाए ने बीर उस संब-शासन में बमस्त व्यक्तियों को, असे ही किसी की कति, वर्षे अववा विद्यान्त कुछ ही क्वों न हो, खान्ति एवं न्याय प्राप्त होने का विश्वास होगा । का तक ऐसा नहीं होता, प्रायः समान चक्तिशाली राष्ट्रों में किसी बास्तविक प्रथवा कास्पनिक वटना के परिकामलक्य एक वृक्षरे के प्रति श्रकस्मात भय उत्पन्न होने आर्थका बनी रहेगी। उस दशा ने वह भारका अपना काम करती रहेगी कि को संघर्ष सनिवार्य दीवता है, उसे वितना बीम बारम्म कर दिवा जार. अतना अच्छा है, ताकि राजु को और अधिक शक्तिशासी बनने का सवसर न म्ल वके।

टीक वही स्थिति सब पैदा हो गयी है। मैं साद्या करता हूं कि मेरी सार्यका नेमूंल दिव होती, किन्दु पुने हव बात स कड़ा भव है कि कही संसर में ता सीम हो युद्ध न क्षित्र बाए। इस



लेखक

कमन जानरकार तथ नात की नहीं कि हम जास्म-रज्ञा के नाम पर पर पूद को वैवारियां करें, बिक्के दन जोगों की बवान बन्द की जा को को दानित के अरुवन्त प्रेमी हैं। इस कमन जानरकार तो इस बात की है कि कोई कर को जाने-रिक्का की शास समझने और कामेरिका को रूस की और युद्ध को टावें। बह कार्य वहीं कर सकता है, विकास 'होनों पर समझन करते हों, विख्या दोनों पर समझन हो और विस्त पर होनों दिश्वात रखते हों। विर वह पर होनों दिश्वात रखते हों।

बहां तक भारत का उम्मन्य हैं, बहि पाकिस्तान और भारत भिक्त कर कार्य करें तो वे उत्त नवी विर्णय से बच उकते हैं, भिठका आंख दुनिया को स्ततरा हो रहा है। क्रन्यया ये भी हवकी कपेट में आने से म बच ककेंगे।

भारत-सरकार से रजिस्टर्ड २५ वर्ष की परीचित जगत्प्रसिद्ध महोषि

### लक्ष्मणधारा

सदैव पास रखिये !

प्रस्थ बीवन में यदि पुल की नींद कोना चाहते हैं तो सदमस्याग रमेशा विदा में पार में पार

रूप विलास कम्पनी, नं० ४८८, कानपुर ।

उत्तरीचर कृति भौर उन्नति वयं प्र भगसर

फी इंग्डिया जनरल इंस्पोरेसें कं लिमि o प्रश्व कार्यात्व—पोस्ट बास्त-४२, कान्युर।

सन् १६४७ का जीवन बीमा व्यवसाय

₹0 १,२८,८६,०८३

वाकार्य--

बम्बई, कलक्या, महास, देइली, अम्बाला, पटना, बनास्स, आगरा, इलाहाबाद, अवमेर, कॉसी, कानपुर, नागपुर, बैजवादा, रांची ।

इम वे परामर्श कीविवे---

जीवन, व्यन्ति, नाविक, दुर्घटना, मोटर [ तृतींच पचीय भार | वायु पात्रा, अभिक वर्ग चतिपूर्ति एवं व्यन्य प्रकार के बीमाओं के सम्ब में ।

> श्रीयुत नवलकिशोर भरतिया वी॰ ए॰, एफ॰ स॰ बार्रः० मैनेजिंग डाइरेस्टर ।

देश्ती शासा ५१ दरियागंज

### केन्द्रीय सप्लाई योजनाृ



No Laughs

FOR HER — Her's is A Teeth Shy Complex.

दांत और मयुद्धों के रोग से मनुष्य का स्थारण्य प्रतिदिन गिरता जाता है । क्लेमेस्ट का वैज्ञानिक फ्राविष्कार एकफेनोमाइट तमा क्रान्य फीमती क्युकों हे किया गया है को गायरिया, एकम्प मयुद्धों तथा क्रान्य गांव के खाब बाने वाले कीयसुद्धों ने दांतों की रखा करता है।

Available at all Chemists and Stores.

MELENEX
SOURMER THA COMMAN TRANA
PRODUCT OF
SWISS LABORATORY
LABAN GRUNWALD & CO

यु० पी० तथा राजपुताना के साल सोलिंग एजेन्ट---

जे.पी.शुक्ला एण्ड सन्स,

ेषो० बा० नं० १८१,

कानपुर

( मानर्ग पन्तिसिटी, कान्युर )

क्रीहिया चप वेडी खती। मैं उन विजों सेना की बेका में साने के किनो को बा समा था। सेरे साथ प्रक इतासपी स्त्री थी, विस्त ही मां सगरेव थी। क्रम दिन उसे संदेह के कारबा जेला में मी रखा गया, किंत्र-वर उसके घर की समाशी में ऐसा मास क्यामद हजा. क्रिलमे यह प्रगट हफा कि वह बहत दिन से ही मुसीक्षिती के विवह सगठन करने कते मबदरों के साथ भी और सभी . भारत कर ह'न्लेयह में उस गई बी. उसे कोड दिवा गया । और,विस्तार • से तन बार्तों को बताने में शुक्ते काफी देर बारोगी । बातः मैं केयम यही कह कर श्चपती समझो सत पर श्रामना चाहता है कि वह अपने नाच के बस पर मेरी सामित हो गई और फिर मेरे साम ही रान्ने सर्गी । उसके बाद प्रमने विवाद कर ा चूपते चूनते काकी दिन बीत के। में अपनी क्सी को सदेव 'सिसी' िक्ता और वह किसी मी दूसरे नाम की -मुखा देना चाइनी थी ।

उस दिन सिनी के त्रल के बाद एक स्त्री ने उनके दोनों हाथ पक्क कर कहा:— 'क्रद्युत ! बहुत कुन्दर । दुम्हारे द्रल में संबोधन है। प्राथकों को मी दुम्हारे द्रल की सावश्यकता है।? विक्रों ने नेरी कोर कनकियों से देखा स्त्रीर क्यों की मार्स हव उठी।

'ब्राप १' स्त्री ने कहा । 'मैं₃ इहां अतर्राष्ट्रीय रेड्झश की नर्सं । व्याप १'

'मेरे' सिली ने कहा, जीर्डु हंस दी।
येरिया ने कहा :— 'शुंदर। जोकी
बहुत हुन्दर है।' सिली की झालें कठार
कुक हो गई, नगों का कारिय
के ही हुक ठदेर ने देला जाता
किन्द्र मेरिया के रोग वास्त —
किन्द्र मेरिया है। मेरा पर मार्र था,
युद्ध में जहा गया, वहा के सिले —
वात हुन्दी हो गई। मुख्य ने सिली को
उनके कमीर कीन सिया।

जोर मैंने देला मेरिया जुर नेठी
रहती। जोर उठ निस्तन्यता में एक
रहस्य की मादना ही दिलाई देती, विषको
न समक्र कर किली मेरी कोर देल
बठती। एक दिन उठकी उसकुकत हतनी
नह्न गई कि वह एकदम पूक्त नेठी।
मेरिया ने बुना जार अपने मानीर स्वर
से कहा: — ऐहा समोर होन्स प्रकेती।
नहीं नेठती। न कोई लाग नात ही है।
नहीं नेठती। न कोई लाग नात ही है।
नेकस्व एक शत वाज पही थी।

'इम भी वो जुने' सिसी ने भटके वे कोसहबी वही के उठ प्राचीन नाटक को बन्द करके कितान मेंचु पर रखते हुए कहा। 'द्वम वो प्राचा कायत जूगेव देस सुनी हो। उफ़्। कवा है दुस्सा हुट्य भर्मकर पुत्र मूर्प में बाकर बायकों की देश रेस करना, उन्हें उठम खाला...



'जिल्ली (<sup>7</sup> मेरिश ने क्या:--'मौत कितनी भवानक है, इसको भी तुम कमी वोचवों हो ? यह वो वौदर्व है, शाति है, इल है, क्या है, प्रेम, बो **38** मी है, इस बीवन के ही अनेक परवा है। ब्रेडिन बिदयी क्या किसी क्वाडिये की दक्षत है बहा हर चीव करते दामी पर ता मिले. पर किसी की बरीं हुई उतरन हो ? हम शायद नहीं को बती होगी। मेरे एक मामा हिन्दस्तान में सेना में काम करके और वे । वे बताते वे कि अपना तब तामान क्व वे नीसाम कर रहे ने, तब हिन्द्रस्तान में स्रोग बकी इव्यव से उनके सामान को सरीद रहे ये, स्थोंकि वह एवं उनके लिये काफी कीमती था।

मैं मूल गाँह । उनके पाल एक फिताब बो, बिसे मैंने पहा था । [एक बहुत पुराने बनाने में कोई समंबुद्ध हुआ। या। उनमें एक पुराने मोद्धा ने अपने मरते की तरकीन मी नका दी भी। वह कई दिन तक तीरों के विस्तर पर केत दश्कीर का तमें परमास्मा का व्यान बरता करता मर गया। यह कलाह क्रमापी था। उन लड़ाई में सेना सेना स लड़ती थी। बनता पर कोई हाथ नहीं उठाता था। इन तो बेला नहीं होता।

द्वेम कारण बता जकती हो ? तब यहा काने राजने के किने कहते थे ! जब राजा जा बहे राजने, जाजारों के किने जब राजा जा बहे राजने, जाजारों के किने जब राजा है ! ने ता के में मारा गया ! किन के लिये ! मुख्यु की मयानक क्ष्मया बहा लक्षा करती है, नहा मुक्के क्षम्या वहा लक्षा करती है, नहा मुक्के कहा गया है कि मैं वीचन का वरदान नन कर बमा कर्रा । माफी विकासी मानूं। पहले पाप तो क्ष्मणूं ! नवो मारता है आरमी को जाइमी कीर स्त्रों किर मील दी बाजा है निद्यों की !

बित समय मैंने कुछ कर दवा गले के नीचे उता ी, उत हिन्दुस्तानी विषाही ने मेरे हाथ पडड़ लिये और कहा:— मेम साहित । क्रव नहीं सहा स्वता ।

मैंने रेखा । मुख की निकरास आइस्ति पर रह की कमी एक दशवना-पन सेक्ट का गई थी। सगता था बीवन कमक उत्त पर से ऐसे चली गई हो, बैसे परवारों से डोवर वा ला कर पुराने कुट की ! मैं कप उठी। मैंने कहा:— 'हम ठीक होवासोंगे । परशको नहीं द्वप विस्कृत ठीक हो 'ज आपी ।' मेरे सन्दों में कतर करवा थो।

किन्तु वह स्वविश्यात से शुक्रकुका उठा:- निर्देश सर्वे से सोवित नहीं रहुता। सर्वे नहीं बच्चा। में मर सार्कमा।

कितनी नहीं नात कह गया था यह | बानी अन उठके किये को कुछ दिखा राहे पेट चटन नहीं रहेगा। कुछ हम उठक नहीं रहेगा। कुछ मीवर उत्तर खारेगा, को हरको उठ मिट्टी से मिला रेगा किर पर हम चलते हैं, किरमा रेगा किर पर हम चलते हैं, किरमा करा। कहा जाकर हम जाव यह हम बनमा कहा जाकर हम जाव यह है। बहा वह अनवाने हैं। कोई आह बनने बाला तक नहीं।

मैं दहल उठी।

श्रीर वह कहता रहा :— 'मैं कावर नहीं हूं! मेग लादिव, मैंने साते वह कह स्थान किया वा... मैंने दुरमतों के खुक्के खुका दिये... | यक कर उठने , फिर कहा :— सेकिन तन ने केश हैं के मैं गरीन या... मेरे यर के लोग मूर्क तो | नीत मौत रहन त्यकर नात से शर.... मर्जी दुष्का था मैं... वहीं मिली थी... स्थाना... श्रव्युत था... उठ दिन सेम लोग गुम्मते दरने लगे ते... नहीं भी शाहिय... नकरत करने लगे थे... |

भीर वह कराइ उठा ।

'कोई नहीं, कोई नहीं... प्रयोग... प्राप्त का रहा है मेन साहित । उद् । मा | मेरे बच्चे .. उनकी मा... प्राप्त मुखे मरेंगे... बारीदार तो उनकी क्योंन होन होगा... कोन देखेगा उन्हें... मेरे बच्चे... मेरे हुच्छु है बच्चे,... मनवान... आह... और फिर एक दर्दनक कावाज गूज उडी, घरश्ती हुई, मीचका । जिली | यह कह रहा या, 'मनवान... का दिया यह दशहरा... ।

खिलां, मेरे कान न(रे होगये ये, इंदर बिल्न मह फट रहा था । यह प्रकार कर मा । यह प्रकार में की यो । मार्ति ना ना नह एक मेरू की यो । मार्ति नहीं वा, निवने कुल लागों के पेट मार्ग के लिने कपनी जान की राज पर लगा दिया। किएके लिये लगा प्रमा मार्ग करें हों हुए गीय मन्तुय का लाग मार्ग करें हुए गीय मन्तुय का लाग मार्ग की राज्य का गीय ना प्रकार का मार्ग कर लाग का मार्ग कर लाग का मार्ग कर लगा है की मीत मार रहा वा है लागा प्रकार किए ने मार्ग के लिये कुले की मीत मार रहा वा है लागा है लागा है हुए तानी । क्या यही की सेटी वहाडूरी को कामन ! क्या

में देख रही थी। यह एक निरवहाय बालक सामेरे हाथ में पढ़ा था। में देख रही थी। किन्द्र निवाही दर्द से बेहोरा हो जुझ था।

भड़ी अपनी रक्तार ले आगे कड रही थी। मैंने उसे तकिये के सहारे सिट्य

दूर एक बिस्तर पर कोई बैसे झपनी बेहोशी जैसी नींद से जाग उठा । उसने भरीए गता से कछ कडा ।

हिंदुस्तानी विपादी बेहोशा सा पड़ा या।

मैं कविक नहीं ठहर चकी। बाने हुए सैनिक के समीप चकी गई। वह कराह उठा था:— पानी ..यानी ..!

पास आरक्ट मैंने उस ले कहा: उक्तो । असरको नहीं।

श्रीर पानी जिलाकर कहा; वरो नहीं। मन न हारो | भगवान सबका भक्ता करता है। वह पानी पत्नर कुछ जैसे स्वस्थ दुशा। उसने कहा नर्से | दुव बहुत श्रम्की हो .....

उतने मेरे हाथ पर हाथ फेरा। मैं बानती हू, उतमें विसास नहीं था। किन्छ उतमें पोश्य का का बामत स्पर्श था ...

उसमें श्राममान था। दारव की वह आवना नहीं थी इसमें। मानों में इस पर दया नहीं कर रही थी। उसे अपना गर्व था वो मेरे कर्तन्व से अपने को कम समझने से इकार करता था।

पुक्ते उठ केंच लक्की की बाद हो काई को विकामी से होन लुलू चली गई थी, को नर्ख थी, कौर हर शाम को विवाहियों के वाय कराश थीकर विनेमा देल्ला कीर रात को नागोंचे में उनके लाय क्रयने कायको चेना करती। निपात वेहण की। क्या यह विनेक सुक्ते भी देला हो समस्तार है। विनंक को है। बीचन को दान पण लगा कर स चना है कि बंजार के बुलों को हमने त्याग दिला है, तभी उते हर उन्चन बनुचित का काविकार है। क्योंक हमन देने के काति-रिक्क और मिलोंगा में बा। दिन्तु हस का बहर करों .....

पूचा से मेरा मन तिरू हो नवा। किन्द्र किर लोजा। मातृ व को बह नावना, जो हिन्दुस्तानो लियाही ने मेरे प्रति दिखाई थी, कितना गर्ने हुआ या मेरे खोजन को उक समय किन्द्र खिक्र निस् बह स्थप एक्टम । इस्की रहि में डेक्ट के उक्कबर पर्मे से खालोकित नहीं है। और यह कॉच लड़की को चलते विपादियों को स्वयं केंद्रती थी ... कभी कमी क्रथनंगी होकर 'बाल' में नाचती थी .... मैं यह सब नहीं सोचना चाहती .....

मैंने उससे बड़ा: तम निराश क्यों होते हो १ बढ़े २ पायल भी ठीक हो बावे हैं। एक आया था विश्वके पेट की गोलियों से छलानी कर दिया था। मगवान की दवा से वह भी ठीक हो गया ...

'ठीक है नर्छ । भगवान की दवा बुक पर .... नहीं होगी । उसी दिन समाप्त हो गई थी वह दसा, जब भयानक बम-बारी में ग्लैंसगो में मेरी मां पर गई थी। मां | निसट्च । उपः | वचे दश्यः कर शे रहे थे। बबेर ... जानवर ... ग्रासम्य.... निहत्यों वर बार ...' हिपाड़ी कराइ उठा; होकिन में मधबूर था। सुके फीच में कार्यस्ती दासिका कर लिया गया। मैं बानता है। उस समय मुक्ते कायरता ने चेर किया था। मैं ने छोजा था। स्यो सबं १ क्या भिक्षेत्रा मुके १ क्या सुक से पुक्ष कर सकाई ग्राक की गई है ! किंद्र मां की बाश देख कर मेरी आंखें खुत गई । पीछे, वाने का बक्तन या। इंगलेंड पुकार रहा वा ! हिवयार उठाने जायक अपने हर दक्षे को देश पुष्टर रहा या। मैंने धना ... में बलती बाग में कूद पड़ा। बर्मनी के खुनी पांच मेरे देश को नहीं रॉब सकेंगे ...' और फिर उसने

हर स्वर से बहा: इंगलैंड ने बची कि मर्री मुख्या ... वह कभी तिए नहीं होगा ... एक मी आदमी वय तक विदा रहेवा ... ततुन की सहरों पर .... शास्त्र करने वासा इंग्लेंड ...

मैंने बना। वर्व से मेरा वकारक फल उठा। यह है मेरे देश का औरक-तर मैं ने उसके शैक्य से प्रमायित क्षेकर उत्तरे हाथ पर हाथ फेरा। यह व्यक्ति देश के लिए मर रहा था। इसे सारे मस्ते की सावस्थकता थी।

किंत रिर अन्तर्राष्ट्रीय सेया ! मैं वो इन वनसे कंची है। यह निरीह दिंह-स्तानी .... सभी सैनिक अपनी चिस्ती निबंशना में बराइ उठाः इ गर्लेख बच बायेशा ... होकिन मैं नहीं श्टुमा... नर्व ... इ'गर्लेंड झाबाद रहेमा .... पर में नहीं बच्चंगा ... मेरा भीवन शक्त छे गवा है ... मेरे क्या किना नाप के ही प्रावेंगे ....

में सुन रही की । राष्ट्र के मीरक के क्य का अपने को निस्तद्दाय क्यों अनुवृक्त बर रहा वा ...

सांभ्र हो गई थी। साहर बरफ गिरवें सगी थी। मैं उठ कर भीशों को दवा देने सगी। वही फिर टनटना उठी। देखा। बित्यां बसाने के पहले एक सबीन उदावी इवा पर फेल रही थी।

करवार्थी करवताल में पारी होर साथी १ क्यांचे वट स्त्री की। नर्ती क्रकायेगा ... इंग्लैंड कभी राच नहीं है डाक्टरों की इसला हो रही थी। बन अपने र साम में अम रहे ने । अस्टर मिसे । देख कर 'सरकंशने । और अपनी कारी इंसी हेस कर कहा: नसं । इतियां एक पश्चिम की माति जुम रही है। एक मिनट का विभाग नहीं है। सरका है दो चार दिन में सारी दुनिया के नीववान सरम हो बार्वेगे।

> मैं आगे बढ़ रही थी। सुना। पंछे से किसी ने दनी आवाज से कहा; तन बवान भौरती की परेशानिका बहत वट व्यवंगी ...

> वकान से मैं चूर चूर हो रही बी! इस वक्त भी वह मचाक ... विस देश में स्वी अपने को पुरुष के विश्वास की वस्त कमऋती है, वहां पुरुष क्रपनी स्वामा-विकता कोवर सोक्सप पश्च हो बाता है। क्योंकि स्त्री इस बात की कर्न करती है कि वह ल्ही है ... बेसे स्त्री होना भी. मां होना भी, कोई शिकाने सायक, केंपने सायक बात है ... पहते ही नींब बा गई, सारा कोमारब, सारी चिता. परेशानी लोगई। बढ़ी गहरी थी बढ़ नींर । यह बेहोशी ! स्रोग कहते हैं मरने के नाद इंतान को यह बेहोस्ती बना देखी है। यर मेरा बीवन ।

> > जिली । मैं उस समय बेहद बढ़ गई

भीत क्षेत्र क्लंसी हो । इपर में बेंद्रोसी के लक्त में क्षेत्र हुई थी, इचर सोग दम तोड़ रहे के। बतां मेरे पाल चेतना कि में बोस्ती कि उनको एक एक करके वर के जिल बाद बार रहे होंगे। बंदको की नावियों के बीच बिंदगी गुत्रारने वासे !

हठात मुद्धे दिसी ने बसा दिया। की रही हो ! सवानक क्षकाई हुई है। वैयार हो बाक्रो । मैदान में से लागें वयनी है।

इसने वाला चला गया। मुके कारमन्त मुग्रा अस्त । अभी तो लोई बी, पर काम तो काम था। काश में भी किसी की पतनी, बर पर रहती....

क्छ समय मैं तैबार होकर पहेची, हाक्टर तैयार कहा का । यह इंस रहा था । सुनेह उस पर अञ्चरव हुआ। वह अबीन कादमी था। मैंने उसे कमी उदासा नहीं देखा।

'बैठो, बैठो।' ट्रको पर सामाने इत्यादि सेकर चढ गने। डाक्टर मेरी-श्री गाड़ी पर चड गया। उसने कहा:: वीचती होगी वे लोन सम्बे होंगे, वो वर रहते होंगे । कारलानों, खेतों में काम करते होंगे... वह इंत रहा था।

वाकियां चल पढ़ीं। अंघेरे में उनकी रोशनी ने वृक्त मारा और मारी वक्ते से स्वक्र के बांतों वाकी पश्चि एक धर्र २

शेष प्रष्ठ ४६ पर ी

### पुनीत पर्व पर

समस्ते व्यापारी बन्धुओं के पात हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं-





कमिशायल बैंक लिमि॰ कानपुर

दिली तथा पूर्वी पंजाब की शाखाएं ---श्रम्बाला, श्रमृतसर कटरा श्रहलुवालिया, मजीदमंडी बटाबा दिखी नई दिखी जालंधर, लाधयाना. स्वन्ना, पही मगडी शिमला।

दिल्ली एजेपर-कृपाशंकर

साहुकारा, हरही पर्चा, उधार श्रीर पू'वी वितरस् की सभी प्रकार की झाधुनिक र्मावशाएं प्रदान करने बाला भारत का प्रमुख शेंहबूल नैंक-

पदगत सिंहानिया केटी०

चेयरमैन

किशनचंह प्रती एम० एल० ए०

वैतिवितः बाइरेक्टर्

### क्या पाकिस्तान भारत पर त्राक्रमण कर सकता है ?

्रिशे० इन्द्र विद्यावाचस्पति ]

ह्याद बहुत हरी बस्तु है। अनुष्य अवित क्या उससे बचने की चेश काली रही है। बाह्यिक नेता, तस्ववेता श्रीर रासनीतिक उपवेशों व केसो सौर व्यास्त्रानी द्वारा सुद्ध के विरुद्ध प्रकार बाते रहे हैं। परन्तु बारूवर्य की नात है कि सुद्धि के जारम्भ से २००४ विकासी सक का इतिहास ग्रहों से मरा पड़ा है। ब्रह ने शक्त बनाये और विगावे हैं, यह ने बारियों को स्वाचीन और पश्चीन क्या है। भादर्शवाद की रबीन ऐनक क्षतार कर बास्तांबकता की बालों से तेका बाब तो इस इस परिवास पर वहचे दिना नहीं रह करते कि सद मत-व्य बाति के बीवन का कल्पन्स अधिय बरन्त सबसे बांबक बाक्यक और बावरयक शक् है। युद्ध से बन और क्षत की को डार्न होती है, उसे व्यान में रखते हुए इमें शान्त में भी शत्य-तेका के साथ पत कात में सहमत होता पक्ता है कि शुद्ध ट्रिये बीच है। परम्ब हमें वह बात क्यूं। न मूकनी चाहिए-क्री होते हुए मी शुद्ध एक मास्तविक थीस है। इस स्वय उक्का कार**य** बनने से बचने की नेशा कर सकते हैं पर उसकी उपेचा नहीं कर उकते। बीमारी क्युत सरी बीव है, उस्ते बच्चा बाहिए। किन्द्र इसका वह आंगमीय नहीं कि ससार के चिकित्सकों और इवासानों को ठठा देना चाहिने । बेसे की होती हुई मी बीमारी जवली चीम है, वेसे ही क्षतिय होता हुआ भी तुद्ध मचुन्य वादि के बीवन का एक बाकरवर्ष क्षम है, इस बारक उसके सम्बन्ध में विचार करना तिनानीय काम नहीं।

इतनी मूमिक मैंने इपलिए तिकी है कि पाउन इस सेवा का रॉपिंड देख कर वस्पयें नहीं। वैदें वह वीचना बादरवड़ है कि इस वर्ष नरवात के मीका में दिखीं में हैका फेलने के सम्मावना है या नहीं, इसी प्रकार इस प्रमून पर विचार काना भी बादरवड़ है कि क्या पानिस्तान भारत पर बातमान मूर सकता है!

मेरा एक्ट है कि पाकिस्तान आरत वर आक्रमया कर एकटा है। इसके निम्निक्षिण कारण हैं —

[१] परिका कारण मनोपैशा-निक जीर जायव मीलिक है। मार्थीन मारत के वनले वहे व्यावहारिक राज्यीत के विहान, जावार्य काज्यक ने अपने अर्जवाल में विका है कि किन राज्यों को जीमाए आपन में मिलती हो, वें यक दुखरे के लाजानिक शतु है। मनो-जेजानिक हाहि से वह अर्जन लामाविक है कि वहोशी राज्यों में शीमाओं के शासन्थ में तथा बान्य सनेक प्रकार के विवाद उठते व्हें, को उम्र होकर बुद का रूप भारता । र क्कते हैं । यही कारवा है कि समान बल बाक्ते पढ़ोशी देश एक इसरे के शास्त्रतिक शत्र बने रहते हैं। इस्तियह और समेदिका के बीच में विशास साम प्या दशा है, प्रत कान्य वे ब्रफ दसरे के मित्र बन कर रह सकते है, परन्तु क स और बमनी, फास और स्पेन, ब्रामी और कत, कत और टडी --- इसी प्रकार अन्य पड़'सी बड़े देश चिरकास तक एक दूसरे के मित्र वन कर नहीं रह सकते । सदियों तक वै देश परस्पर विरोधी वने रहे हैं। मारत श्रीर वाक्स्तान पड़ोसी देश हाने से एक वसरे के स्वामाविक विशेषी रहेंगे। पुरा बला होना चाहिये कि यह विर व कृमी उस रूप भारक न करे, पर तु बुद का बाह्यया की सभावना की उपेद्या नहीं की बा रकती। बदि बको में उस समा-वता का क्यांन करना हो तो इस कह स्कृते हैं कि ५१ ०/० सम्भावना साम-मच केवल में हैं।

[२] सम्भावना के वस्त्र में दूसरी मुक्ति यह है कि पाकिस्तान की स्थापना बिन भावनाओं के आधार पर हुई है वे बाह्मबारम्ब है। पाकिस्तान का मयन बिन्द मुख्यमानी के नैवर्गिक विशेष पर सका किया गया । इस नैवर्गिक विरोध की करपना को नहीं मानते, परना पांकरवान का दो बीवन प्राचा नहीं है। पाकिस्तान का रेडियो आज मी महबूद गवनकी और मुहस्मद गौरी के कारनामे सना कर पानिस्तान के निवासियों का भनोरबन करता है। इस मनोवृत्ति का परिवास नवि अब नहीं तो क्या है ? कका का सकता है कि इसे ऐसान मान केता चाहिए कि पाकिस्तान की क्रोर से अवस्य आक्रमया होगा, गह बात ठीक है। सम्मव है कि पाकिस्तान और भारत में बनन्त बास तक ग्रह न हो। परन्त कहा मूल में ही विशेष की मावना विद्यमान हो, वहा सववं की सभावना तो बनी ही रहेगी।

[२] उपमानना को बहाने वाला तीवरा अरक अरमीर का मरन है। विदे अरमीर का मरन मारत और पाकि-स्वान के परायर उपमोते से हका हो बाव, तो बहुत उत्तफ हो। परन्तु ऐसी वड़ी उपमानना मतीत नहीं होती है। पाकिस्तान के बावक बाहते हैं कि अरमीर पाकिस्तान का दिस्सा बन बाव, परन्तु अरमीर के निवानी बैंदा नहीं बाहते। वे मारतीय वच में सहना परान्य करते हैं। ये पाकिस्तान के आवराँ और कार्यों से आवस्तान हैं। इच्छ मारतीय चच कारमीर निवासियों की इच्छानुकार उनकी रहा के किये वचन बड़ हैं। यदि सुरक्षा कैसेश्व कोई पेश बीच का रास्ता निकास चार्के, किये बीनों पद्म मान तो, अन्यया कारणीर का प्रत्य जम रूप बार हैं। तो कोई आरवर्ष नहीं। जस हाता में समय है पाकिस्तामी सेना को का वी आप्रक्रमय स्व कमन वेचल कार्यशीर पत्म रहा विश्व में

[४] चौया कारवा को पाकिस्तान को भारत पर बाकनया करने की प्रोरका कर सकता है, यह है कि विशासन से पूर्व भीर उक्के पर बात् मुस्तिम सीग भीर सीगी सरकार ने प्रशानित और हिंसा के बो भूत सबे किये हैं, उन्हें कोई न कोई भोषन चाहिये। काश्मीर और प्रवाद के बारतः सीमा प्रास्त पर को बातताबीयन हुमा है, या हो रहा है, उतके लिये कवा बिलवों वा पठानों का ता व्यर्थ में ही बद-नाम किना बा रहा है। गुनरे हुए एक वर्ष में पाकिस्तान के निवाशियों ने, मुस्लिम लीग का नाग लगावे हुए ऐसे-ऐसे ब्रत्या बार किये हैं कि कवायली और पठान उनसे मात सा गवे 🕻 । भादता-बीपन की यह बाद इतना कोर पकड़ गर्वी है कि पाकिस्तान का शासक वर्ग कासानी से उसे नहीं शेष संपता। इस डर से कि कहीं वह बाद पाकिस्तान की ही बसमन्त्र न कर दे, सम्भव है पार्क-स्तान के विचाता उस बाद का सु ह मारत बी सीमाओं की बोर मोड दें।

[५] भारत पर पाकिस्तान के ब्राक मया की सम्माधना को बढ़ाने वाला पाचवा और अन्तिम कारच अन्तर्राष्ट्रीय है। याराप के देश सममम बाढे तीन सी शास से पशिया और श्रकीका की शतरबों पर मोहरां का खेल खलते रहे हैं। इ'म्लैंस्ड भौगोलिक इप्रिसे तो भारत है अपना बोरिया-बचना उठाकर वा रहा है. परन्त सचकों से प्रतीत होता है कि उसकी कन्तरारमा कामी बहुत क्षमय तक भारत के अन्तरिख् पर ही महराती रहेगी। इचर अमरीका भी उसरे विज्य-न्यापी मुद्ध के परचात शतरव के खेल में पूरी तरह शामिक हो वना है, उसे भी प्रशिवा प्रदेश में बलने के किये कोई मोहरा चाहिये। सच्ची से प्रतीत होता है कि मारतीय तंत्र सभी किसी सन्य देश का मोहरा बनने को तब्धार नहीं है। ऐसी बचा में बोरोप के परिचमी सम की दवाहिष्ट वाकिस्तान पर पत्रे, तो काई बारचर्ये नहीं । बच्चों से प्रतीत होता



लेखक

है कि पाकिस्तान उन देशों का मोहरा बनने को तयार है। इनमें कान कोई गन्देह नहीं रहा कि पान्यमी खतार कीई महायुद्ध की कोर बड़े देगा के बता का रहा है, यह युद्ध कारम्म हुआ तो निक्तादियों के हाथ मारत पर इवाव बालने के लिये पाकिसान के मोहरे को दिल्ली की कार बढ़ा दें तो काई आक्ष्यें नहीं।

मैं यह नहीं कहता कि पाक्रियान कता ही मारत पर साम्रमान करने वाला है। मेरा केवल इतना कहना है कि मारत पर पाक्रियान के साम्रमान की उम्मावमा देखी बच्च मंदी कि तब पर योग और गम्मीया पूर्व कि विचार किया बाव। मानवारिक राजनीति में उम्मावनाओं का महत्व वालाविकताओं है हुन कम नहीं होता। कभी कमो बहु स्वावक होता है, वर्गों के वालाविक स्वाव मात्रा की सालानी ते बाना का उसका है, इस कारता मुक्तवला करने के लिये तथारी मो बहुत स्वविक वाहिये, दूर-स्विता हों में है।

देशवासियों, देश के नेताओं श्रीर भारतीय तथ के कर्याधारों से मेरा निवे दन है कि केवल मायकता में धाकर सम्भावित सकट की उपेद्धा न करें। बाद रक्ले कि भाग कल के युद्ध सुद्ध क्षेत्र-याचा से बारम्म नहीं इसे, अपितु शत्रु की राजधानी पर बम वर्षा से होते है। माक्रम्य पहले होता है और वोषया पीछे। यह बात भी ध्यान में रखनी चाहिये कि पाकिस्त न की सीमा से दिल्ली की दूरी ३०० मील से भी कम है। सकान इवाई बहाब इतनी दूरी की दो बर्ग्ड में पार कर सकता है। पश्चिमी पनान और पूर्वी पनान की सीमा के प्रकट करने के लिये न कोई उत्तचा पर्वत है और न बड़ी नदी। इन परि स्थितियों को सामने रखकर देश की रख के प्रति देशवासियां और भारतीय सध के सचालको का वा क्लंब्य है. उसके कोर व्यान खेंचना ही इस केल क उद्देश्य है।

# जहां से विश्व को शान्ति व मानवता का



सव ब्राम की बोर--



विस्ती क्लाकार की प्रश्न में करवानारी ।



क्रस्तन्त ताब स्व इ त हुए भी इस कुनिया को सनारके तबसेप्रतिक्र और महान व्यक्ति का निवानस्थान बनने वा नौरव प्राप्त हुया।



नहीं वह साधम है, वहा बाब भी वाची वी के महा उनके सावग्री क मूर्च कर देते में प्रकाशीत हैं।



इत हुन के तब से बड़े खान्ति हुन ।



गांबी-पिसास्यः क उत्तराधिकारा श्राचा विनवा भावे ।



वार्ग्त वातावरक्ष में कभी-कमी क्षक-पहल म बेकन में जा आती है यक वस्मेलन के वसक का दश्य !



समी **भावमक्ती** स्थापक्षमा का पृष्ठ कीवारी हैं।

## ग्रमर सन्देश दिया जाता रहा है!



नास मन्दिर की कोर-भारत के मानी स्तम्मों के लिए विद्युत होना कानश्वक है।



किसाबी कांड़े ही न बनो, कला कैराल मी बानो, हजे पर गांची वी बीवन पवन्त वस देते रहे हैं।



कच्छी यहियाँ के किए पाकशिकान की बानकारी जावश्वक है। इनी किए वेवाबाम के बाल महिद में बांबुवों को बारम्म से हा भोवन बनाना विकास बाता है।



त्रचंदे हैं तो स्वाटुका, वे भी वाशिगटन टी॰ दुकर के खुत्रों से कम नीं,-विन्हांने स्वय ही विद्यालय की सारी हमारत तैयार कर ली थी।



स्थव तपाई करना पृथित कार्य नहीं, वहीं तो गांधी की ने स्थिता है।



हेकीर म से किसी का नवीं, वाठि या सम्मदान कुस् ही स्पों न हो, हम सर मिस कर मानन करने ।





न्यक्की पीछना सक्कियों का सब से अपन्ता ज्यायाम है। काम का काम और ज्याय



हम आपको हमारे शो रूम में पश्चरने का निमन्त्रण देते हैं। यदि आपको किसी प्रकार की मशीन चाहिये तो यहां पथार कर हमें अनुगृहीत करें। यहाँ आपको मशीनों की एक बोटी-सी पदर्शनी दिखाई देगी जहां आप अपनो आवश्यकतानुसार मशीन पसन्द कर सकेंगे। इमारे स्टाक में निम्नलिखित मशीने मौजूद है।



एवर कम्मे सर

"श्रोयल एन्जन, कोल्द्र, 'कम्प्रोसर, स्प्रो पेंटिंग की मशीनें, बैट्टी चार्जर, ड्रिल मशीन, बिजली की मोटरें इत्यादि ।



एकेक्ट्रिक मोटर







श्रोयल इन्सिन





डीडवानियां त्रादर्स, लिमिटेड

तार का पता : हीहबानियां

कशमीरी गेट, देहसी।

### देशरक्षा-अंक

राष्ट्र की आन्तरिक शांति और सुरचा के जागरूक कर्यधार



सरदार पटेल

# युद्ध ऋौर विश्व-शान्ति के उत्तरदायी—

भारत के प्रधानमन्त्र



**५० नेहरू** 



म० ब्रोसिको



माश ल स्टालिन



श्री एंग्ली

प्रदेन के अध नम



------



काउएर समेका



२० म'सोटोब



म॰ निदोस

# विभिन्न राष्ट्रों के महान कर्णाधार



अभेरिका के राष्ट्रपति



















- WELDED TANKS FOR PETROL AND OIL STORAGE.
- · ALL KINDS OF CASTING WORK
- CONSTRUCTION AND ENGINEERING JOBS OF ALL KINDS.

UNDERTAKEN BY-

RAJ ENGINEERING WORKS L.P.

H. C. INDUSTRIES

POWER DRIVEN DRILLING MACHINES. LATHES VICES ETC.



STEAM JACKETED PANS AND OTHER FOOD AND CHEMICAL MACHINERY.

FILTER PRESS



PAJ ENGINEERING WORKS LTD.

#H.G. INDUSTRIES

RAGHU CEILING FANS



STURDY IN CON-STRUCTION BEAUTI-FUL IN DESIGN ECONOMICAL IN USE. PRAKASH LANTERNS



THE LIGHT THAT NEVER FAILS

RAGHU ENGINEERING WORKS LTP.

H. C. INDUSTRIES



RAJ ENAMEL WORKS LTD.
GRANE TRUNK ROAD, DELNI - SHAHDARA

Silled and some distinguished the contract of a second of the contract of the

"Cycle Bells, Soaps and Plastic Goods Sole Distributors:

HANSRAJ GUPTA & Co. Ltd.,

Agency Department, BH=2,Connaught Circus, New DELHI."

#### के खतरनाक हमारे देश

[ श्री कृष्याचन्द्र विचालकार ]

प्राव प्रत्येक देश में कुछ देशे बादमी होते हैं, वो ब्रह्मचारक संबद के समय प्रपने त्यार्थ के जिने ना निवी दूसरे कारण से प्रपने देश भी समेदा विरोधियों का ताथ देने सबते हैं। इस सम्बन्ध में विश्व के सात इतिहास में सबसे प्रथम विभीषण का नाम मिकता है, वो प्रपने माई राक्य का साथ को इक्ट राम के साथ का मिला था। इसके बाद भारतीय इतिहास में जिरकाल तक ऐसे विर्म पत्नी का नोई उदा इरक नहीं किसता । पर कावद इसका कारक इतिहात की अपूर्वाता है, मानव प्रकृति का बदस बाना नहीं। सिकन्दर के बाकपक के समय ऐसे निर्मयकों और ब्रावस्त के शब्दों में पाचने कासम के उदाहरक भिलते हैं। सुन्तिमन्त्रस में भी कुरिसम विजेताओं को हिन्दुओं में से ऐसे विभीवन या नयचन्द्र समव समद पर मिलते रहे। समें वो का तो राज्य ही ऐसे देशहोहियों के विश्वात व्यात की नीव पर स्थानित हुवाथा। करकारी नौकर बित अद्या व मिक्क से क्रिटिश सरकार के लिए की कान से काम करते हुए कामें सिमों पर कुल्म व शितम दा रहे में वह उनका देशहोड़ ही था। बस्तुत देश के स्वातच्य बुद्ध के विरुद्ध देश के किए जिल वर्ग ने प्रत्यस्य वा अप्रत्यस्य कृष से भाग सिया, वे सह पायवे कासम के वे ।

भारतवर्ष ही नहीं, क्रान्य देशों में भी देसे विभीवन पाये काते रहे हैं। चीन में मजूवशी शंबा बाबान सरकार के कठ पुतसी बन गवे । नानकिंग सरकार भी स्वतंत्र चीन के सिए पाचने कासम का काम करती रही है। इ गलेवड श्च प्रतिब कुटनीतिश्च वनाल सार्रेंस श्वरव भावि में बहुत से विभीषकों का समह कर सका था। प्रत्येक सम्मान्यवादी देख क्राचीन शष्ट्र में बहुत स देशद्रोही पैदा कर सेता है भीर बरत्त उन्हीं के भाषार पर वह उन्हीं देशों में शासन करता है। पिह्नके विश्वयुक्ष में हिटकर की भी अनेक देशों में क्यिश्लिम तसारा इरने में कोई कठिनता नहीं हुई ।

यह पाचवा दश्या, वित्रसर्विंग क्रीर वे वयचार, मीरवापर स विश्वचा किसी भी देश के लिए बहत श्रविक खतरनाक होते हैं — देश के पत्रच राषु की अपेका भी प्रथिक सतरनाक । शतु को तो इम पहचानते हैं और उससे नवने के उपाय करते हैं, किन्दु न बात रिक शतु के स्थवन का इमें जान

होता है और न वही मालूम होता है कि वह करा चोट करेगा और केसे करेगा। इसी सिए प्रत्येक

देशवासी को इनके तब घर में अधिक स्तकं होने की आवश्यकता है।

समय समय पर शत्रु मेद से वे क्विस्क्रिय और मीरशफर की शेवी बदलती रहती है। झाम बनके हम स्वतंत्र हो तने हैं और इससे भी सचिक बन क्रम्तरीब्रीय संबट भगकरतर होता वा रहा है, हमें यह निश्चन कर केना चाहिये कि किए किए भें की से ऐसे देशहोदी निकल सकते हैं। इन पहिया में सद्वेप हे इम इसी प्रश्न का कुछ विवेचन करना चारते हैं।

ब्राव १ लगेल १६४८ का दिन हैं। बाद कि मैं यह बोला जिला रहा हूं। काम की तार्र स का काखनार मेरे सामने है। उसमें विद्यार के प्रधानमन्त्री श्रीकृष्यसिंह का मामव्य दिवा गया है। वितमें वे करते हैं --

'विद्वार प्रान्त में ऐसे दल मी 🕏 बिन पर सरकार को निगाइ रखनी पड़ेगी। ऐसे गम्मीर समाचार साथे हैं, बिनसे सरकार को शब्य के विरुद्ध <u>श</u>प्त कार्यका हिया करने कही कत्रुधी के प्रति उत्करता रसानी सावश्यक हो गई है। १५ दिन वृत्वे मैंने गैरकानूनी शस्त्र रखने की अपील को थी, तब एक भी मुस्लिम सीगी ने उस पर क्रमस नहीं किया । मुस्समानी का एक ऐसा दक्षा भी प्रान्त में मीजूड है, को वास्तित्वान के अपना देश ( होम बेबड ) मानता है और इस काय के किए विद्वार में बहयन्त्रकारियों का पार्ट वक बदा करने को तैयार है।"

बह प्रक्रिया जिलते समय मुक्ते बुक्त प्रातीय कारोम्बली में ४ सप्ताइ पूर्व पुलिस मन्त्री भी सासवशदुः शास्त्री का वह वक्त व्य भी समस्य का यहा है जिनमें उन्होंने बताया वा कि बुस्सिमसोगियों के घरों की तकाशिया तोने पर बड़ी सक्या में ह्यूरे, विस्तील, तलवारें और माले बरामद हुए। यू॰ पी॰ कीय के क्रायस की तकाशी केने पर कुछ ऐसे कागजात मिले, बिनमें मारत का दुख प्रदेश पाकिस्तान को देने का समयन किया गमा वा । उसी भाषव में भी ताल बहादुर ने वह भी बताया था कि फिल स्तीन ब्रिगेड के नाम से स्वापित बुस्तिम सस्या ने मुस्समानों को एकत्र करके

काश्यर के इमलावरों को मदद करने के क्रिप्र मेत्र दिया।

वे हो उद्धरण किसी मुस्लिम बिद्धं बी दिन्द् समावादी या राष्ट्रीय स्त्रय क्षेत्रक सब के किसी वयसेवक के नहीं है। वे हैं उत्तरदायी ग्राधिका रवों के जिनकी देशप्रक्रि में सन्देश नहीं किया जा सकेगा। वस्त्रत आव यह कहने के लिए इम विवश है कि, बाब मी भारत में

बापने सम्बद्ध को काथिक महत्व देते हैं। उनके इत्य में देवनागरी लिपि की सपेका विदेशी पश्चिमन लिपि का सथिक प्रेम है, उन्हें भारत के ऐतिहासिक बीर नेता राम या इस की ऋपेदा विदेशी स्वलीका पन्डीर अधिक पूज्य हैं। ऐसा outsix saud देश की प्रम नहीं कर सबता और यह आशका प्रतिचया है कि अब भारत पर कई मुस्लिम शक्ति बाकमया करेगी भीर चर्मा पता का नारा लगायगी, तो एवे मुक्लमानी की संख्या भारत में कम न होगी. को मारत की क्रपेदा किसी मुस्लिम शकि का साथ देना अधिक पसन्द

देश के अध्येक शत की अधेका जान्तरिक शत्र — पाचवा न्ले के सैनिक — अधिक इतरनाक इते हैं बयो क जहा प्रथम रात्र को तो इस पहचानते हैं वहा आनारिक रात्र के स्वरूप का इमें न झान इ'ता है न यही मालूम हैता है कि वह कहा चोट करेगा। भारत के गुप्त शत्र कीन हैं क्य आप यह जनते हैं ? इस होख में इसी महत्वपुख प्रश्न का सचित्र विवचन किया गया है।

ऐसे मुख्लमानों की खख्या कम नहीं है, को कर्माच हैं और का प्रतितम सीग द्वारा इतने भात हैं कि कव भी वे पाकिस्त न का भारत की अपेखा अधिक ग्रम करते हैं। राष्ट्रयता की वजाव वे इट्रेंगे। इसके लिए वे क्या क्या ना प्रयस्त करेंगे, यह काम नहीं कहा व सकता। लेकिन मुस्लिम लीगियों डायरेक्ट एक्शन के लिए की गई दे। व्यापी तैयारियों और नोझासासी



ब्राच --- नई सडक निहीं।

वंश्वान, शीमापारत व सिंघ की शीम-दर्वक पटनाओं को प्यान में रखते हुए वह करपना अवस्य की बा सकती है कि समय आने पर इस चेत्र से स्था-स्था सम्मावनाएं की बा सकती हैं।

x x x

पेसे भी अवसर आ सकते हैं कि वन देश को मुस्लिम लीगियां के अतिरिक्त किन्हीं अन्य चेत्रों से देशद्रोह की आशंका हो। इस ऊपर कइ आये हैं कि शत्रुमेद हे निर्माण्य या निवस्तिम और पांचवें श्रक्तम में भी मेद आ जाता है। आ ज बेस तरह अन्तर्गष्टीय संकट समातार वेषम होता था रहा है, उसमें यह बहुत मिन है कि कभी रूस को भारत-विरोधी धिर्व में कृदना पड़े। इन पक्तियों के । सक की यह हद धारका है कि रूस गैर अमरीश्च दोनों चोर सम्राज्यवादी । दोनों ही सब प्रकार के कला प्रयंच वा अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से बाव कर सकते । इसलिए यह असंभव नहीं है कि है पेसी स्थिति आ जाय कि इस्स ारत के विश्वद लड़ा हो बाय । यदि रेक्स राष्ट्रों के नाम पर बहुत से सुसका-न कर्तव्यच्युत हो एकते हैं तो उसे भी अधिक सम्भावना यह है कि मृतिस्ट कस के झाझान पर देशद्रोह करने को तस्पर हो आवें। १६४२ में भारतीय स्थातंत्र्य आदिशान के 'समय कम्यूनिस्टों ने इमारी दृष्टि से पाववें कालम का काम किया था। उनकी न कोई नीति है, न कोई विद्वांत । कव का सकेत उनके लिए वेदवाक्य है। साम्य-बाद के शिक्षान्त भी उन्हें उतना नहीं लुमाते, बितना स्टातिन का बाद्! बाब वे केनिन और टाटस्की दोनों की मुल रहे हैं, उनका भाराध्य देवता है स्टासिन । अपने देश की अपेदा दूसरे देश के प्रति मिक्त से ही इंग्लैस्ड की मजदरदशी सरकार सर्गक हो गई है और किसी भी उत्तरदाबी पद पर कम्यूनिस्टों को न रक्षने का फैसला किया गया है। अमेरिका में भी कम्युनिस्टों का 'पश्रं' इसी भय से किया जा रहा है। बरमा में भी वहीं हो रहा है और मारत में भी राष्ट्रीय सरकार को कम्युनिस्टों के विवद्ध इसीलिए कदम उठाने पह रहे हैं कि वे अपने देश की अपेदा रूत को अधिक प्रेम करते हैं। साथ भारतीय कम्यूनिस्ट यूरोपियन देशों की तरह मारत में भी बार्थिक ब्रशान्ति, अवन्तोष, द्वोभ व अरायकता के प्रचार में प्रयत्नशी**स** 

प्रश्ने यह है कि क्या कल भारत के विकद युद्ध में अभिक्रित हो सकता है ? हमारा उत्तर वह है कि दुनिया में असंभव उक्क नहीं है। यदि प्रपिट-

क्रिम्स्टर्ने शंच के कुर्सकों दिश्सर बीर क्य में संबंध हो कंडडीने । यदि संस्थीनीर बमंत्री खाएस में सह तकते हैं, बदि बमंत्री व देंग्ली के उद्युक्त विकेशा शहू चूक चाट कर उसे पुतर्धी-विकास करने के लिये किर से प्रयन्त्रशील हो तकते हैं, तो इत दुनिया में सम इक्त तमा है। द्वालिय हमारा वह भी बतंत्र है कि वम्मुनिस्टों की मारिक्षि का सन्तर सरकता है निरीच्य करें।

इमारा शक्तिशील हृदव वह भी यदि लोचे कि इसके विश्रीत भी परि-स्थिति उत्पन्न हो सकती है तो अनुचित नहीं है। बाब की दुनिया में कुछ भी श्रासम्भव नहीं है । ऐसी स्थिति भी आ सकती है कि बन ब्रिटेन न बामरीका भारत के विरोधी दल में सब्दे हों। उनकी हमारे देश से कमी सहातुभृति नहीं रही। वे काज निजी पूंची कौर उद्योगपतियों के संरक्षण हैं। इसलिए संबर्ध की स्थिति में यदि कर कम्यूनिस्टो के सहयोग की अपेक्षा रख सकता है, तो बिटिश-ब्रमेरिकन उद्योगपति भी भारत के लाग रावाची कीर सम्पन्न वर्ग के एक श्रंश से आशा कर सकता है। इसीकिए माण यह मावश्यकता है कि रियासती राजाओं को भारत सघ में आत्मसात कर शिया बाय या निःशक्त कर दिवा बाय ।

"और पो दिवा चीवरी मोची से इस देखहीहाँ ई वंसावना कर चंदत है, वह अभी तक दिमाग पर बोर डाक्सने पर भी हमारे जान में नहीं आदा।

यदि बीना चाहते हो तो औहनद्र विद्यासम्बद्धति किस्तित

'जीवन संयोम'

संशोधित बूस्प संस्कृत्य विद्वेश इत पुरुषक में बीवन का सन्देश और विवय की सर्वकार एक ही वाय है। पुरुषक हिन्दी आपी के मनन बीर संबद्ध बोग्य है। मृहय १) डॉक व्यय 1-)

विजय पुस्तक भवडार, श्रद्धानन्द बाजार, दक्षी ।

्रेश्वाले का तन्स्यक्र्र्स् अपरी वाला खाने का तम्बाक् बेचने औरसाने की हमीर यहाँ से मंगाहमें नम्बा सुक्ता पनाए-प्रशासन्त पालिकाल

### हिन्दुस्तानी दवाखाना मथुरा की ऋमूल्य दवा

सुधासार



की प्रत्येक चूंद क्रमृत के समान है यह मनुष्य को ख़कल मृत्यु से बचाती है, हैवा, के, इस्त, पेचिश, मरोड, ख़बीयों, ख़तिशार, संप्रह्यों, पेट का दर्द, वायुगोला, हिस्सीरिया श्ल, हिंचडी, वबगहर, जी मिचलाना, चक्कर तथा सब प्रकार को लासी, दमा, नजला, सर्दी का कसर, इन्फरनेरन्जा, वचों को हरे पीको दस्त, पूष का पटकना ख़ादि ख़नेक रोगों की स्वादिष्ट और ख़चूक दवा हिन्दुस्तानी दवाखाना मशुण की अमृहम रख है।

#### बालजीवन



निर्मेल रोमप्रस्त वर्षों को मोटा ताबा बनाने वाली दवा बालवीयन अमृत के समान लामदायक है, वच्चे वर्षी खेंची से स्वादिह होने की वर्षक से पीते हैं।

### **हद्रमं**जन



दाद की शार्तिया दवा--विना किसी तकलोफ या जलन के दो ही दिन के लगाने से अक्रमूल से दाद को नष्ट कर देता है, कैशा ही पुराना दाद क्यों न हो १-४ दिन बरावर लगाने से फिर दाद नहीं होगा।

#### ग्रशोकारिष्ट



रचेत तथा रक्तप्रदर, मारिक धर्म की स्थानी आदि समस्त को रोग को दूर करके कियों को गर्म धारण की शक्ति प्रदान करता है और आरोग्य नगता है।

दवा मंगाने का पता—हिन्दुस्तानी दवाखाना मथुरा ।

नोट-विशेष जानकारी के लिए पत्र व्यवद्वार कीजिये।



हुनारे बायू, संसार के मसीहा, महात्मा गांची ने बीचवीं नदी में दनिया को सत्य और ग्रहिंगा के जो हो संजीवन मन्त्र दिये हैं, उनमें से नार्वजनिक चनान्दोलनों में कहिला की गतिशीलता, 'उसकी धाम'य शकि को देख कर सारा संसार सकित रह गवा है।

बन महात्मा भी ने शक्तीति में महिंसा का प्रवेश किया तब तो हैश में क्रेंगमग सभी राजनैतिक नेता और क्रियारक उसमें क्राविश्वास रखी थे। स्रोग उस समय तक ऋति। में ऋवि-कात करते रहे बन तक कि १ई वर में बी-इरविन सममीते के रूप में उसके प्रथापी चमत्कार को नहीं देश लिया।

यह कोई ब्राप्टचर्य की बात नहीं है .क्वोंकि हिंश मनुष्य की प्राकृतिक **औ**र वरम्परागत प्रकृति है। वह तो मनुष्य को पशु से विरासत में मिली है। िर्वार्थवनिक तथा रावनैतिक कौर सामाजिक बीवन में उतका प्रयोग एक मात्र महारमा गांची का प्रपना काविष्कार था।

क्रिन्दस्तान में यह हालत हुई कि प्रहिंसा की बाल चना भरने वाले तथा सहक् क्षेमो तक का बरवत करिवारमक सत्या-बांद्र से बावने उद्देश्य पूरे करने पड़े। अक्षात्रों ने फारिसस्मक सस्याग्रह किया । सिलों ने ग्रह्मारे के स्वार में प्रहिंसस्मक संस्थाप्रह से ही सफलता पारे । सरहद के पठानों ने भी बादशाह सां की रहेनुमाई में कहिंगात्मक सत्याग्रह से ही क्सहरी सुते में शावन सुभार प्राप्त किये। आर्थेसमाबियों को मी दैदधबाद में कहिंशास्त्रक शत्यामह की शरम सेनी पूर्वी । अहिंता को शरीबत के खिलाफ

बताने वाले मस्लिम लीहरों का भी लेखन ऊ में तबरों और मरहे सहना का निन्यस करने के लिए श्राहिशारमक सत्यामह के विवा दूसरा रास्ता नहीं सूमा न वियो को भीर न सुनियों को । भारतीय स्वा-चीनता संप्राम का तो आवार ही अहिंसा या। सार्वमाउन्टबैटन को १० जनस्त को यह कहना पड़ा कि खंबार के इतिहास में अहिंसा द्वारा स्थाधीनता प्राप्त करने का यह पहला उदाहरका है !

सच बात यह है कि बीलवीं सदी में दुनिया भर की पीकित बनता के पात ग्रहिंसा के क्रमीय ग्रस्त्र के ग्रह्माया शासक और शोषकवर्ग तथा सत्तापारियों का सामनाकरके क्याने क्राचिकार प्राप्त करने के लिए कीर कोई रास्ता नहीं रह गया है । वैज्ञानिक भाविष्कारों से सरकारों की, शासकार्यों की सभी जगह सहारक-शक्ति बनता के सुकानले में वेतश्या बद्ध गई है।

इत ताकत की वबद से दुनिया भर में हर मुल्क में बनता के लिए सरकार का प्रशासला करना असंभव हो गया है। के एन बोड़ नाम के एक पहचात्व क्षेत्रक ने अपनी प्रस्तक में सिला है कि भाव दिसा द्वारा ताकत इधियाने का सिद्धान्त विस्कृत वेद्धर है। कम्युनिस्टों की बहु उम्मीद मी वेद्वार हो सबी है कि फार्जे बनता में निल बार्थेगी ! सकाई का अब आखिरो फैनला वायुगनो के हाथ है स्नाह हवाई बहाब में सरकारें बीच के दरकी के फिलके के लोगों को मरती इस्ती हैं और ये स्रोग मार्क्त नाइ के शिकाफ हैं।

अस्तानम की वबह के तो बनता के

क्षिप हिंसा के चरिये सरकार का सुका-विला करना और भी झलंभव हो गया है। ऋगुतम का मुकानिला जनता की कोई भी पार्टी हिंसा के बरिये कैसे कर सक्ती है ! विज्ञान की वजह से सरकारों की संदारक शक्ति इतनी च्यादा बढ गई कि बनता के लिए लोक्तंत्र की रखा करना भी नितान्त ग्रासंभव हो गया है।

क्राब की दुनिया में इसी देवसी की वजह से शावकों, शोवकों और सत्ता-भारियों का मुकाबिला करने के लिये महारमा बी के नताने हुए कहिंसा के गस्ते के ब्रलाबा दूसरा कोई गस्ता ही नहीं है। इसीक्षिये महात्मा गायी ही ऋगव सारे ससार के त्राता हैं। दुनिया भर के बन सप्रामों के वे ही एकमात्र सेनान। यक हो दुनिया भर के लिये भीसवीं सदी के युग निर्माता थे। जिस तरह से मार्क्तवाद १६ वीं खदी की **मुगबारा थी, उसी तग्ह गाबीबाद** २० वीं नदी की युगवास है।

फिर हिंसा से कभी कोई समस्या इस नहीं होती । हिंगा से पाई हुई सफलता और श्राधिक घोखे की उड़ी सामित होती है। ब्राल्ड्स इक्स्से नाम के नामी विद्वान् ने श्रापनी शाध्य साधन "Ends and Means" नामक पस्तक में लिखा है कि फास के लुवी राजवराकी दिंखा से फालीबी राज्य कान्ति की दिंगा पैदा हुई। इता के बार की दिशासे बोबा-शेविको की दिंवा वैदा हुई। कम्यू-निस्टों की दिखा से फालिस्टों और जात्सवों की दिल पैश हुई । १६१४-१८ के प्रथम विश्व युद्ध में

'पारस्परिक स्वविश्वास श्रीर संघर्ष से बाब बगत चति-विचत है और वृक्ता महायुद्ध आवन्न दिलाई पहता है।... अंगे की फालें भात की क्रोर लगी हुई है क्यांकि शान्ति की उनकी एकमात्र आशा भारत में ही नियोधित है। मारत की शक्ति का स्वरूप मुख्यतः नेति क और का व्यास्मिक है। यदि भारत विवेक से काम को स्रीर गांधीओं के शिंदान्त को अपना से तो युद्ध न्यूल गहीपर उसका बान्त्रा प्रभाव हो सकता है।

—विनोबा भावे

हारा हुआ। बर्मनी १६३६ में फिर में लड़ने को उठ खड़ा हुआ। और कीन कह सकता है कि आगे और क्या होगा १ रूमरा ससार व्यापी युद्ध पूरी तरह लत्म भा नहीं होने पाया था कि तीसरे युद्ध की चर्चा होने सागी और दिन पर दिन बढ़ती बाती है। यानी हिंसा से विवा सबकी तबाही और बरबादी के किसी की **कुछ पा**यदा नहीं होता है।

अप्री भी एक वडावत है कि बनता की स्मरम्ब शक्ति बहुत थे। हे वक्त तक रहती है। यह विछते नुक्तान की बहुत बस्दी भूल शती है। अगर कहीं याद रहे तो वह कभी भूल कर भी हिंस का और लड़ाई का नाम न ले। लेकिन आदत से मबबूर होने के कारण स्त्रोग हिंसा हिंसा चिल्लाने लगते हैं।

पिळली लढाई में यह भी देखा गया कि ज्यादा दिसा से मकाजिला हे ने पर सभी हथियार डाल देते थे। चाहे बह अप्रोरिकन हो या अंग्रेव हो, या फार्ल खो हों या रूसो प्रयत्र कर्मन हो बा बापानी, लाखों की तादाद में सबके सब हिवयार डालते देखे गये हैं। परन्तु महात्मा गांची के शब्दों में सवा सत्याप्रही कभी हथियार नहीं बालता है । वह हमेशा प्रेमिका की तरह मृत्यु का स्वागत भीर भाजियन करने का तैयार रहता है। अकेता एक सत्यामहीमी सारे ससारका सामना करने को तैयार रहता है। उसका कारमब्ल करा वन से भी प्रविक शंकिशाली होता है।

शिष प्रष्ठ ४७ पर ]

### मशीनरी का सामान

हर प्रकार के मर्यानों के पह बेसे वालों का पहा, मिल ब्रान्ड, विरटन, चमदे के पहे, रटील लेंग, वेल्ट, फास्वीली, शाफ्ट, किम्लीन, ब्राकेट, वालियरिंग, कोठालिया कटन बेस्ट, ब्रारियों, रेमेनियों, वानमेरल ब्रोर हाइट मटल हं बिनों के ब्रुटी रखें नीला कर स्थाह, खुलें, ब्रीर सकेद ब्रार्थ ब्राई प्यर, निकल कौर पालियिंग मटेरियल मेकिमिल ग्रुगर मिल, व्यक्त मरपीन, विगल कौर वचल सलर, क्यास, मरान का समान, बेस्स क्यास्य पाउटर, ब्रीर वास्त्र क्यास स्थान कहा कर के त्या के से स्थान ब्रायल, हं बन आयल, स्पेटल सालह, मोटर ब्रायल, ब्राइट ब्रायल, इकेद पीली वायलतीन, बहर योचन ब्राहि उपयुक्त सानन मौजूहा स्थान के से स्थिती वायों पर स्थान क्यार का स्थान के स्थान स्

ब्रार्डर निम्नलिखित पते पर मेन्त्रि ।

मिल स्टोर कम्पनी नया बाजार, देहली मिल स्टोर कम्पनी

रेलवे रोड, सहारनपर

(यू• को

### कमीशन एजेएट धर्मार्थ श्रीषधालयों

| वः                      | ाचा काल              | य ।रयायत                |                                         |
|-------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------------------|
| <b>सरोकारिष्ट</b>       | श्री रोग             | १ दर्बन बीवड            | (1155                                   |
| <u>द्राचातव</u>         | कर कांग्री           | **                      | (1159                                   |
| सोशसव                   | वाडु विस्की कियर     | 98                      | (1159                                   |
| <b>ब्रा</b> श्चाधारिष्ट | दीवंस्य मस्तिष्क     | .,                      | ETH)                                    |
| रोडितारिष्ट             | तिस्की विवर          | 17                      | 2311)                                   |
| वारिवादास्य             | प्रमेह एकवि॰         | 29                      | (115 5                                  |
| कुम शंसक                | तिस्सी विसर पत्रर    | 97                      | <b>(4)</b>                              |
| दशम्सारिष्ट             | रखन्न                | 99                      | <b>(44)</b>                             |
| नाराष्ट्रका तेश्व       | वासरोग               | १ वर                    | <b>(</b> 7)                             |
| आदादि तैस •             | पुराना बुखार         | 99                      | <b>5</b> )                              |
| सैंघवादि तेस            | <b>बा</b> यवास       | 91                      | 5)                                      |
| विषयर्भ तेल             | गठिया, दर्द,         | **                      | €)                                      |
| मरिन्वाद वैस            | शुक्की गंब           | 79                      | 5)                                      |
| तवस मास्त्र चूर्व       | ख्ब मंदानि           | 33                      | \$0.00000000000000000000000000000000000 |
| कोतराव गुगस             | विवा, वातरीय         | 99                      | ₹• <b>)</b>                             |
| चुपारी पान              | प्रदर शेम            | 39                      | Y)                                      |
| व्यवन प्राप्त           | सावी, कड बेपड़ों के  | रोग 33                  | ¥)                                      |
| नाम नलेह                | पुगनी साठी<br>तपेदिक | 39                      | ×)                                      |
| मासती वसन्त             | तपदिक                | १ दोसा                  | <b>१</b> 5)                             |
| सिक् मधुरध्यक           | दीर्वस्य             | 59                      | १२)                                     |
| बुक्ता बरोद             | इत्य रोम             | 99                      | ۶)                                      |
| चन्द्रणमा वटी           | प्रमेश-मृत्रविकार    | W. 25                   | રાણે                                    |
| सन्भी विसाव             | विर दर्द, नवसा       | ₹ 33                    | ₹)                                      |
| मारत दन्त मंचन          | दात के रोग           | १ शीवी                  | m)                                      |
| काला गरहम               | किस्द को बीमारी      | 19 -                    | H-)                                     |
| व्यारोत्य दा            | श्रमे <b>६ क</b> म्ब | 27                      | 1115)                                   |
| नवनामृत सुरमा           | नेत्र विकार          | **                      | (۶                                      |
| नाट-सब समह एवे          | म्ह चाहिने । स्चीपन  | पुष्त मंगार्वे, श्रीवाई | मूल्य पेशागी।                           |

भारत सेक्ड भीषघालय नई सटक. देइली ।

वे जनता के लिये मर मिटे



मन स्मारा मोर कमड़े से सम्बन्धित व्यापारी भाइयों का यही कर्च पर है कि इस उचित सून्य पर जनता तक तहल पहुँ चार्य ।

अपना कर्त्तेव्य समझने में मूल न कीजिये भाव है दी पूज्य वापू के मादेशों पर मान्यता करना शुरू कीजिये हिन्द के हित के लिये हम निश्वार्च मावना से कार्य करने के हिए प्राहत हैं—

शर्मा एण्ड कम्पनी



कानपुर काटन मिल्स कम्पनी,

( ब्रीच आफ्र-दि ब्रिटिश इाण्डिया कारपोरेशन लिमिटेड ) जनरबगंज कानपुर । स्मानका सामी देश की पार प

करता था । बबसे उसने होता काशासा था. उत्तवे मान्धी को शिसार पर देखा या। उसी को ज्य मानकर देश बनर्षि की माति उत्तरे जारों चोर चमता सा था। यह उसर्पि मध्या में था जमवा नहीं, इसकी चिन्ता किने विना वह मी क्रपनी परिचि पर चूमता रहा । अनेक बार बेस गया, मल इक्तास की, साठिया साई , मर मर कर किया और अब तक बी रहा है। यहाँ नहीं, उसने अपने को कारी हीन नहीं समस्त्र । उसने माना है - बाहे और उसके होने का उद्देश है। उस उद्देश की, अपनी बुद्धि के अनुसार, पूरा करने का प्रयुक्त भी वह करता रहा है। वह न ऋषेता है न स्नावारा । उसका मरा परा परिवार है श्रीर उसके लिये परिवर्तों का महत्व श्रीरों से कुछ सचिक है । समय मिसने पर यह बर बाला है। बादी को तम करता है. . दावा को मासिया सनाता है, मा को बकारत है और बाप तथा माहबों की उस हा को नहता है, विश्वमें पृक्षा ता नहीं है पर उदावीन ता इतनी है कि कभी कभी बह अपने को अपमानित अनुमन करता है। यह उन पर ब्लाभित नहीं है। सन् तीत के आन्दोलन से पहिले वह यक स्कूल में पढ़ाता रहा है ! वही नहीं, उसके विवाह की नात भी प्राय नकी हो खबी थी, परन्तु इससे परिके कर प्रकार बन्धन में बन्द बाता, उतने अपने को जेता में शाया और यह उन् जीतीत में वह नाहिर शाया तो न उसे स्टूल वालों है स्वीकार किया न उसकी माबी पत्नी के परिवार में । उसका विवाद किसी दूहीरे स्टूल मास्टर से हो गया था और रामकृष्या के जेन्न से कुटने तक वह नारी बीवन के केरम क्रच्य पर पहच चुड़ी वीहें। ये सब कार्ते उत्तकी वादी ने उसे सुनीवी वी। रीते रोते वह बोली — द् अगर ठीफ शस्ते पर चलता तो आब एक बेटे का नाप होता। -

रामकृष्य ने भौरे से भवाब दिवा ---दादी ! समी तो मैं ही बचा है !

, हा — दादी सात सींच इर ने शी — मेरे सिवे तो तेश नाप मी नवा है, पर इतसे क्या तु पैदा ही नहीं होता !

चह क्या बयान देता ! देता भी तो नग दादी उसे स्वीकार करती! इस्तिये देते प्रस्तों को उसने हमी में उस्ताना सीला है। कभी हादी नहीं कमर दानने सागता है, कभी हादी नहीं कमर दानने सीर किर उसी तरह चुरफे से स्विचक साता है किस उसद वह सामा करता है। मह बाब कमी साता है मा कर रनेह रिचक कर बहने सगता है। उसे तरसाता इंड क्या हमी हमी है। उस्ताता है। सादमा वह साता है। ति मी यूक दिन क्या मह सामा है। ति मी यूक दिन क्या मार्ग हमारी है। ति मी यूक दिन क्या सामा है। सिंह मिंह मार्ग वि कहानी-

### देश-सवा

िभी विषय प्रभाकर

मुद्ध हुमा हो। असी उस दिन मा बन बहुत तुस्ती हो रही बी तो उसने कहा — मा दूससे बड़ी एक और मा है। वह दुस्तारी और सही की ही नहीं, सारे देश की मा है। उसकी सेवा भी हमें करनी

मा कोक्सी — रामू। मैं तुक्ते देश सेवा से नहीं रोक्स्ती, पर त्शानी करते।

रामकृष्या ने वायाव दिया — शारी हो मैं करने बाइका था, पर वह हुई नहीं। अस्य तो वस देखा के आराबाद होने पर ही सादी करू गा।

बह बात उठने कुछ छोच कर नहाँ कही थी। कुछ कहना चाहता था कह बात , फिर उसे कहे की यल पह गयो और वह छाईद बन गया। पिवार में यक और व्यक्ति था, चो उसे न्दा जाहर और सेस हो देखता था। वह उठको होटी छानी थी। वे कभी उठक चर सिरस्ती की खाँत नहीं करती थी। एक दिन उन्होंने पूछा — महथा | क्या खाद हमारा देश झाबाद हो चक्ता है। यम कुखा ने चका दिया — एक दिन सक्दन होगा, मानी।

उन्होंने अक्षा से भर कर कहा — गाणीची सन्त्रमुख झवतार हैं। उन हे साथी दवता हैं। राम और कृष्ण के साथ भी तो देवता लेग बानर और मानव क कृष में बरती पर कम्मे से।

रामकृष्यः इस पडा — ता मे भा देवता हु।

'बबो नहीं | द्वम तो कई बडे दवता हो।'

'बताको तो कौनका देवला हू।' आसी इस पड़ी — ततास कराड़ देवता हैं। सबके नाम ता में नहीं बातता।

'पर मैं बानता हूं !'

'तो नताको ।' रामकृष्य ने वारे ले कहा — माभी, मैं मनुदेशता का होटा नेग हूं।

भागी अच्चरण ने मुन्कराई — मनु देवता | ऐसा नाम ता मैने नहीं सुना । "माभी | तैर्तन्त करोड़ देवता है,

द्वम श्वा खब के नाम बानती हो।'
बे दोनों एव पहें। सन् उनताल ख में बब वह फिर जेल में बा, तो बानों को पंक दिन दन्तीं मानी के पत्र उठ निला किला बा "फल दावनी का स्वत्र वाल हो गया। बन्दकाल क सन्य बन्दे व बक्को देल रहे थे, तो प्रचनक द्वश्वारा नाम बेकर कहा — 'वल एक पासू हो नहीं आवा। वह अमल म हकारा वै नहीं शिना ना उनक करे मनलब या पर उन्होंने ठीक ही कहा या द्वान दमारे नहीं हो। सबको हस यात अ दुन्न है। हस दुन्न के लिये के दुन्हें केसते हैं। दुन्न कहाने यह उनका मोह है। दुन्ने दुन्हारे काम दुरे नहीं लगते। दुरे तो किसा का भी नहीं लगते, पर किर भी वे दुन्हारे कार या दुन्हें। यह दुन्न मतती है। गांधीओ क्या दुरे सादमा है लोग उन्हें महा मा कहते हैं। दुन उन्हों का बात मानत हो। पिर हम दुन्न नहीं हो। चांधि । हमारा देश का बाद होगा तो पर बाले समझने दुम क्या हा । 17

× भौर देश बाब भाषाद हो गया था पर न तो बर बाबो उस ठीक ठीक समस्त पाये थ, क्यांकि वे झव उसे विवाह करके षा वसाने की सलाह देते वे न वह स्वय श्रकने को समक्ष रहा था। देशा को श्राकादी मिस गयी थी। पर यह सत विचर सामादा था। स्वय उसका देश भागदों के स्था नहीं सानता था। उसके ांलय काजादी का ऋष या मनशानी करना । यह उनका बुरी हुई कामनाओ का एक पुरुष तसवीर थी । वे कहते वे-'बन दमारा राज्य है। हम कहीं भी बा स्कत है। कुछ भा कर सकत है। हम न पुलक्ष का कहना मानगे, न काई कर दर्गे। 'पर दल इतना ही नहीं था। भयकर नर बद्दार और नारी के बोर अप मान नै उसे पागल कर दिया था। बड साचाकरताथा — 'क्या बास्तव में इन आवादी का मूल्य जानत है ? क्या सपप कम समाप्त ही नहीं होगा १ क्या इजारंवय की गुलामी से इम मुक्ति पागवे हैं '' इन प्रश्नों का उत्तर छौर भा निराशायनक या। उसके वे साथी, कथा उसके वाच करने ने क्रमा ऋर लडे चे. कःते ये -- इम झयोग्य है हमारी माजदा खबामगुर है। वाकिस्तान शीव हा हमारे देश पर शासन करेगा। बाम-र का हमारा दुरमन है। बुक्लमान दुनिया म फैले पड़े हैं। हिन्दू बदा गुलाम enter 1

यही नहीं। एक बन्धु एक दिन सबेरे सबेरे आये, व्यत्ने समें – अपरे रामकृष्या! युम न उठक अन्ता!

'दग।' 'एक सक्की पैदा होते ही बोलाने सर्गाहै।' 'स्व।

'हा। काती हैं मैं रक्त की प्यासी हुं, मुक्ते रक्त आहिये।' रामक्रमक ने उस मित्र को देखा।



लेखक

ने मजाक नहीं कर रहे थे। उसे दुल हुआ केशी परानित मनोष्टति है। उसने तीन होकर कहा — वह लक्की रक्त पीने खाई है पिये, पर हशी कारण देश की अपना रक्त नहीं सुन्ता देश की सम्मा

इन सब बातां का पारखाम यह हुआ कि यह कुछ करने को बादर हो उठा। इन दिनों शरकार्थी बक्रो के लिए राज्य ने एक अपीत्र निकाली थी। कड़ाके का बाड़ा पड़ रहा था और वे लोग बाहते वे देश के भावी नागरिक परिवार के स्नेह में पर्ले। रामकथ्याने उन बक्को को देखा। वे उसे बढ़े दयनीय अपने । उनमें कक निश्चित थे, कुछ श्राल्ड्ड । कुछ ये जो रोते रहते थे. उनकी झाल सत्र गई थीं भीर शरीर सकता कारका था। वे दान के कपड़ा में बाबायन घर के प्रतक्ती की तरह सगते थे। तभी उसकी हिंह एक सक्की पर गड़ी। वह जुनचाप एक कोने में नेठी थी। वह साधारण सक्की थी पर-तु उसकी बाले वही बाक्षेक थीं। आसे रामकृष्ण की कमधोर है। वह ब्रान्वें देख कर विशी के बारे में ब्रापनी भारका बना लेता है। लड़की को देख कर उसने शाचा - निस्तन्देह इसके मा नाप भले बादमी रहे हारो। बाद शायद वे इस माक में नहां रहे। उनक स्नेष्ठ के स्थमाय मंयड बची मुरक्ता कर गिर बायेगी। बीती मा रही ता उसमें बीवन का भ्रमाव रहेगा। वह सदा सदा रहेगा

बह काप उठा । उठने बहा से भाग बाना बाधा, पर हुआ यह, यह कैय हत्त्राओं के पाद गया और उठ लक्की को अपन यह रहे आया । जैसे उठका स्ता बीवन एक मधुर स्वर से गूल उठा, यक मधुर वंग्यन ने उसे चारों और से बहुद किया । उससे बचा मैं पूछा — दुस्सार गाम क्या हैं?

उत्तक्षी और देल कर वह वली— राज। 'चड़ा प्यारा नाम है. राजशनी।' राजा. तस्थारे पिता क्या करते वे । 'स्वस्ता में पदाते थे ।'

'और मा।'

'हां, मेरीं मा बी।'

रामकथ्या इंस पका, तमारी माँ स्कल नहीं काती थी।

राबकुमारी उसे देख कर बोली-नहीं तो । मा स्कूल नहीं बाती थी।

रामकृष्य बहानी को दोहराना नहीं चाहता या । फिर भी उतने पुछा - धीर राष । तुम्हारे बाबू की कहा गये ।

'मा कहती बी उन्हें मुखसमानों ने मार बाला । मुक्तमानों ने बहुद सारे म्रादमी मार डाले वे ...

करते २ सदकी के मुख पर स्राचीन बाबीन मान बाये और गये। उसकी बाखें बर क्रीर लोफ से भर उठीं। उसका बदन कांपने लगा। सगा, वह चिल्ला डठेगी । रामकृष्य ने उसे गोद में उज किया। सींचा उधर बसकामान क्यों भी यही कहानी कहते होंगे। क्या होना इन मासूम बच्चों का ! कैसे मुलेगे वे इत दर्दनाक बहानी को ।

तव वह राज को तसी खबा वाजार के गया। बहुत देर किये फिरा । काफी देर में चाय पिलाबी, पार्क में प्रमाश फिर सिनेमा दिला कर शत को घर स्त्रीय। उसने उसे प्रपनी ही खाट पर सुकाया ! उप्ते बढ़ा प्राचीन सा सागा । यह सो गमी तो देर तक बैठा हुआ उसे देखता रहा, बोचता रहा--श्या मैं इसे मा नाप का रनेह दे एक गा। स्यों हम दूसरों के बच्चों को इतना प्यार नहीं करते वितना प्रापनों को करते हैं ? क्या इसमें अधिकार की भावना नहीं है ! . कि राज जींड कर उठी-बाब बी, बाब बी, वे मुक्ते मार रहे हैं।

उसने भीरे भीरे राज को सपसपाया. कहा-पड़ा कोई नहीं है, राख !

राज पुर हो गयी। शमकृष्य फिर कोचने लगा। राव फिर चौंकी, कापती रही। यमकृष्या उत्त रात स्त्रो नहीं स्वयः। खबेरे उठ कर सबसे पहिला काम उसने बह किया कि छोटी मामी को पत्र किखा। बारी कहानी बता कर उनने विखा-परन्द्र प्रश्न इनका इतना नहीं है बितना सनाथ नारियों और वश्रों का है। ये वश्रो को देश के मादी नागरिक हैं, इन की रखा करना हमारा पहिला कर्च व्य है। कीन वाने इन्हों में कोई 'माबी नोस. रमन, गांची, टैगोर वा नेडक किया हका हो। देश इनके प्रति अपना कर्णम पूरा नहीं करेगा तो उन पर अधिकार कैसे जतावेगा । मैं बानता ह, यह राज्य का काम है, पर वह हमारा राज्य कामी नवणात शिद्ध है। वह स्ववंरखा की

धपेका करता है। यह हमसे बना है। हम उसकी इक्ष हैं। मैं मी हूं। मैं एक प्रानाथ वर्षों को हो बाबा है पर मैं क्या उसे मा का स्लेह दे सकु मा, क्या यह यहा अपनी दुनिया को पा शकेगी। तन क्या तम उसे अपने पास नहीं रक लकोगी । यहा बहा वर्षों है और दक्षों में रह कर वह कड़नी बाद को मूल

पत्र का बवाब वारिसी बाक से मिका। उसके आई ने किसा था-तम्बारी मामी प्रस्ति यह में है। पर में एक सबकी पहिले ही बढ़ गयी है, वृक्ती के लिये बगड नहीं है ।"

पद कर रामकृष्ण को आगा. उसने पत्र शिख कर भामी के प्रति अपनवाने ही एक अन्याध किया है। घर वास्रों से विद्रोह करने की सकि उसमें नहीं थी। करती भी तो उसे सन्देह की दृष्टि से देला बाता। बागे बो कछ मन में भावा, उक्षने उसे मामोड कर रख दिया. पर उठने लक्की को लौटाया नहीं। यह तत हिनों एक बासवार में बाध करता था। दफ्तर जातातो राज को साथ से बाता, वाव री के बाता। उसे लेकर वृमने बाता, विनेमा देखता, नोटिंग करता और रात को नैठ कर कहानिया सुनाता । एक दिन सोचा -- क्यों न इसे हैप्पी स्कूल में दाखिला कर दूपर कुल चार पाच माइ की बात थी। दो आह नीत लुके ने । अपने सामें बढ़ उसे फिर राज्य को सौंच आयेगा । वह पिर किसी शिश यह में बाकर रहेगी और वहीं से एक दिन इसकी मा, यदि वह जिन्दा है, इसे झारूर से बावेगी। तब राम कृष्य का मन मर काया । उसे बान पढ़ा वह राव को प्रेम करने लगा है। प्रेम--वह कपा−-वहराज का बेम करता है वो यह दुवा क्यों । दुवा तो पूंबी में है और प्रेम पंजी सहेबता नहीं बान्ता है। यह सब दार्शनिक आस्यायें मीं। बात यह थी वह राज को स्नेह करने जगा था और उसे छोडते उसे इल होता था।

एक दिन ड किने ने रामकृष्य को पत्र दिये। एक पत्र झनाथ नकों के संरक्षक यह से आया। उसने शीवता से लोस कर उसे पड़ा, जिला वा-'राज की मा का पता लग गया है। गुरहे उसे भग कर से गये वे । वह श्रमी श्रमे पाकिस्तान श्रविदारियों द्वारा अमृतकर पहुंचायी गयी है। वह यहा काने वाली है, इत लिये आपु राव को कैम्प में खोड़ जावें ! आपने अब तक इसे भागने वास रक्ता है। इसके लिये हम आपके कृतक हैं आपने ... .. !

र(मक्रम्बा ने भागे नहीं पदा, उत्का मन सहसा एक ब्रानीवर्षतीय करका से भीग उठा ! वह सोवा सोवा सम्दर भाया ! वर दूतरा पत्र कालाना शक बी सी भी १६१



नोट-प्रपने निकट के दश फरोश से सरीदें।



ही० तो० यम वनास्यति मैन्युक्तैश्वरिंग वर्श्त, देहब्री। मालिकान-चेंहती कसाथ प्रव जनरत मिल्स कम्पनी विभिटेक, देहती।

JWT D Bu.

🛍 राजा ! राज तब साना सा रही है। सब भा एक टक उसे देश कर क्ष बोक्स --क्यों राव । दुम अपनी मां के जन यहाँ मी ।

शास न सहसा उसे देखा, फिर नोसी-

रामकृष्य के दिल की घरका सगा. क्य तभी राज किर बोली--दम भी कावे ।

'नहीं ।'

'क्ये' ।'

'मैं वहीं रहुगा !'

'तो मैं भी रहेगी। मा को वहीं बुला आरको १

रामकृष्य ने सब को उठा कर खाती से लगा क्षिया, फिर उसका सामान बहोरने लगा । उतके बस्त, क्र्रे, वैविक, किसीने, कितानें सभी उसने एकतित किये। एक डेर लग गया। उसे स्वय स्रवास होने सगा — इनना समान ।

केम इचाव ने भी बन वह सब सामान बेस्सा तो बोसा - क्या यह सब arm wr at & t

'बी हा ।'

'तमारा चौर बचा नहीं है।'

'की नहीं।' 'तमी तमारी बीबी सब को इतना

स्तेष्ठ करने सागी है।"

बी. मेरी बीबी नहीं है। में आकेला

<sup>3</sup> केम इत्सान ने राम कान का बाजरक से देशा वर्ष हर रहा था. पर त यदि वह दिल्य ह वे पाला तो देखता उसका दिल काने की केरह पिपल रहा है। इत्तार्थ ने कहा - मिस्टर रामकृष्य । तुम बहुत अन्ते आदमी हो, बहत अञ्छे।

रामकृष्ण ने पूक्का — संव की मा कर तक भौटेगी।

'बाब ही तो का रही है, पर एक सामका सपस्थित हो गयी है। वेकारी नार्मक्ती है। पति के बर काकों का कुछ यता नहीं। मा बार ने उसे स्वीकर करने से प्रम्बार कर दिया ।

'तो उसका क्वा होना !'

'होमा क्या, स्त्रीसह में रहेगी। सब को इसीकिये बुला बिवा है दिस क्ला -रहेगा. मिस्टर रामकृष्य । सन से सविक कह इन झमागी नारियों को उठाना बका। ये बन तक अपने पैरों पर सबी होना नहीं सीकेगी, दन तक देख का करनाम होने वासा नहीं है।

रामकृष्य वहत नहीं करना चाहता या । उसने शीमता से इन्यार्थ का समर्थन किया और राम की फोर सुका । बह इतरे बच्चे के साथ शेश में व्यस्त हो नाबी थी। उसी को पुकार कर उसने कहा-राव द्वम केवा शही हा। में द्वमहारी मां को बक्षा साथा है । दूस वहीं रहता ।

सब रीकी - नहीं। में कुमारे





साथ चलुगी।

'नहीं राष, बढ़ी भीक है। बहत जीव है। तम वहीं उहरो। मैं सभी साया ।'

राव का मन बहुत दुनी हुआ, पर बक्तें को खपने कपडे और खिलीने दिखाने का लोग भी यह सम्बर्ध नहां कर सकी नोसी - बस्दी जाना प्रच्या।

रामकृष्य ने ददता से कहा - सभी भावा हा

वह सौट काया और उसने हट निरुच्य कर शिया, यह पिर कमी उपर बावेगा। उसके जीवन का सम्बंद माथ शेकर में देश की व थक सेवा कर मक गा। नहीं जानता वा दूबरे अध्याय में क्या है। उनके नामने बहुत प्रोमाम ने । वह जपने राष्ट्र की शक्ति का वस देखना चाहता या और यह मानता या कि उसे बान्तरिक चत्रुवी का भव है। इसलिये बर्ग और बगरीन शह के स्वप्न देखता था। उसके सामने सामादायिक समस्या सक्दर वर्ग का सगठन और स्व से बढ़ निराश्चित इस्तो परिवारों की शमस्या वी। पर ठीक ठीक निवाय नहीं कर पा रहा था। एक बार मन से ठठा - स्थीन विवाह करके नवे जीवन का बारम्म

एक और अध्यान समाप्त हो गया था। कर । अन तो देश आचार हो चना है। बास्तव में यह बात उसके साथी ने स्त्री भी । उसने समात्र दिवा था ---'देख के आवाद होने पर तो देश न ला का दावित्व स्रोर भी बह गया है।

मित्र बोकें -- निस्कन्बेड वड बड गया है। इसीकिये तम्हें पत्नी 🖒 सरा बता की कावस्थकता है। उसे मित्र की बात में बल दिलाई दिवा, पर वह कुछ निराय करे कि तमी राव ने उसके बीवन में प्रवेश किया । वह कई महीने तक उस वरे रही पर त बन चली गयी ते जीवन पहिले से भी अधिक स्ता अपने लगा। उसको करने के किये उसका अन्तसन व्याक्रम हो उठा, परन्त इससे पहिले बह कुछ होने राज एक बार फिर उसक सामने बाकर खड़ी हो नवी। वह म कर उठा ही या कि उसने सना कोई जसे पुकार रहा है वह उस स्वर को वहिनानना या। यह राजकास्वर था। वह सबरा कर उठा तो राज भाग साजी।

उसने किया बाबो देखा- सामने श्रीर एक नपा है। नारी को नाराय की आवा से रहत है मात्र नारी का स्वरूप है, पर व उसम विकृत होकर भी नेवां में श्राकण्या है और उस आक्रम्य म पह वीका है को बन की तरह चोट नहीं करती वहिन्द खरी की तथा कारनी

रामकृष्ण ने प्रका -- आव की मा है।

नारी मूर्ति ने कहा — ज हा 'झाइये।

बह बोली - ग्राहर क्या वर ग १ कहने आई थी कि राज की अपन पत ही रखलें ।

इठाव रामकृष्य ने उस ६ न

वमी सहसा राज जोबा उठी - ग्राप कहाचले गये था फिर नहीं करें। बह पुरकरावा तुमारी मा स्थ गयी ह

भापकी सेवा में तत्पर भापका एकमात्र विश्वास करने योग्य

# प्रताप बैंक लिमिटेड

हैड श्राफिस चॉदनी चीक, देहली।

### शिड्यून्ड ग्रीर क्लियारींग बेंक

अधिकृत मूलधन वितरित मुखधन चुकता मूलधन

40,00,000 २५,००,००० १२,५०,०००

चावडी बाजार देहली, बनाट सरकम नई देहली, पानीपत

एजेंसियां सारे बारत में

ला० नारायणदत्त चेपरमैन

कंवर विहारी मैनेबर हेट आहित

दा-- उतने माको देखा। पर तम क्यों नहीं कावे।

तभी माने कहा — में बाद नहीं यो, इलायी गरें थीं। मेरी पुरानी दुनिया बिंड तरह बरवाय हुई वह बाप बान्य हैं। उसके बाद में एक नरें दुनिया में रहुन गरें। यह कैसी भी थीं, मेरे किए दुनिया थीं। यहाँ से बीच कर हन सोगों ने युक्ते किर से नरक में बास दिया हैं। पुरानी दुनिया क्या प्रकाश वाली हैं। बापमान, भूखा, बानार तिरस्कार बीर नेक्सी व्यो कम यहा हैं। इन्हें सेकर क्या करूं में मारी हुं, में दिन्हु मुख्यसान की बार गरी बानरी.

हत्य कर रामकृष्य ने क्यां—क्रान्तर स्राप कर रामकृष्य ने क्यां—क्रान्तर स्रा बाह्ये।

नहीं — ३६ नारी ने दहता है कहा — बाएको क्सफित कर वह ग्रुक ते नहीं होना । मैं भी बापनी हच्चा है लीट बाना बाहती हूं । राज ने प्रुके अपके बारे में बहुत कुछ नवाग है। मैं सहती हूं आप ह देंते बापने वाग रस हो। बाएका स्त्रेष एकर वह भी उठेगी।

पर रामकृष्य तो तब उद्यक्षी बात नहीं कुन रहा था। दह उते देख रहा था कि वह मात्र किसीना है। मुद्राच्य करों बचे उद्यक्ते खेलते हैं। उद्यक्त सेकर आपद में छीना अस्पर्ध करते हैं पर... वह चौंक्य — इस खिलीने में बीकन है शैन्द्र हैं है. .... इस्तिय तो वह अधिक साक्ष्य है, साधिक अमाने का कारव

उतने गरदन को बोर से भटका दिया, बोला — जाप एक बार कन्दर ज आह्ये, फिर आप कहीं भी बा सकती

स्त्रीर उसने राख को गोदी में उठा स्त्रया। वरवर नारी के करम उठे। वह रामकृष्य के वीसे पीसे, सन्दर सा गई। तभी एक तम्म साकर वहा कर गया। रामकृष्य सुद्धा, देखा — स्त्रोटे

भह्या और मामी आये हैं। अह मुस्क्यवा — भाभी आय

हार्मे ही हूं - मानी बोक्ती --स्टेशन पर मी नहीं आये।

स्टेक्टन — वह चिकत विस्मित नेता – मुक्ते क्या दुम्हारे झाने का क्या पता वा।

'चिट्री नहीं मिली १'

नहीं तो — वह कामा । उसे बाद काया कस को दूसरा किफाभा मा, वही तो नहीं मा।

मानी तथ क्रान्दर का गई यी भद्दानी पीछे, पीछे थे। यब की क्रोन हैक मर मानी गोली – तो यह राष्ट्र हैं? बटो प्यारी क्षी है।

नी हा ?

चौर समी उनकी दृष्टि उत्त नारी पर आया पड़ी । वे अन्यक्चाई और वे १ रामकृष्या ने उसी तरह कहा --- वे राव की कुलिया मा है।

वैसे म्याल ठठा । वरती कांग्ले सगी । आई ने बागे नद् कर वह कहा-तो यह बात है ।

तन कोच छे उनका चेहरा तमतमा उठा चा । वे कार रहे थें। वे पली की कोर सुदे और नोते - चलो, इसी नक चलो। इस कामी लोटेंगे।

दुनो तो — मनातुर कमित माभी ने कहना चन्छा।

'न(रं, एक व्यानरी। कुरें हिणी व्या बक्तना होगा। कुरें क्या मालूम था करवा हतनी गहरी है। हतने कुल को क्लकिन किया है। हम हत्तसे कोई वास्ता नहीं रख सकते।

सभी वह नहीं नहीं। उन्होंने दवनीय दक्ति से समझ्या को केल दिस्त्र पित के तीक्कि विश्वती सी नाती कर्म पुललो गई लोफिट सामझ्या को होत्र प्राया वह उद्दाल मार कर हर पड़ा। उउने छक्त्याई बरराई उत्त गारी से कहा — मैंने झायस करने, भह्या ने कहा — मैंने झायस गारी कर ती है। दुस्स कुछ हुए। नहीं है। दुस्स लाव केटर मैं देश की सपिक देश कर कर गा।

नारी और भी तकपकाई नोसी-



द्धी. सी. एम. वनास्पति मैन्युफ़ैक्चरिंग वर्कस क्रीक्टर देशक क्रीक्टर देशक

### तांजा खबर

भोषियां पेटेन्ट भोर ट्रेडमार्क लेवल डिजाइन ब माल वगैरह रजिस्टर्ड कराने के लिये फौरन किसें या तशरीफ लावें।

कलकत्ता ट्रेडमार्क कम्पनी, चांदनी चौक, दिल्ली।

### मुफ्त

नवयवकों की अवस्था तथा धन के नाश की देख कर

भारत के सुविख्यात वैद्य

### कविराज खजानचन्दजी बी.ए.

( स्वर्यवरक प्राप्त ) गुरू रेग विशेषक वीषवा करते हैं कि रजी पुरुषों करवरणी गुरूप रोगों की कानूक कीवाधना वर्रावा के किए मुस्त दो जाती है साकि निराश रोगियों की तरहती हो जाने कीर वाके की सम्प्रमाना न रहे। रोगी किसराब बी को विश्वय रामकी, होब काबी दिल्ली में रवय मिल कर वा हु जाने के टिक्ट मेल कर वीषांवय ग्राप्त कर वकते हैं। पूर्व विकस्त के सिर्द हा जाने मेल कर राष्ट्र गुरु की सामें मेल कर राष्ट्र ग्राप्त के सामे मेल कर राष्ट्र ग्राप्त मेल कर राष्ट्र ग्राप्त मेल कर राष्ट्र ग्राप्त के सामे मेल कर राष्ट्र ग्राप्त के सामे मेल कर राष्ट्र ग्राप्त के सामे मेल कर राष्ट्र ग्राप्त मेल कर राष्ट्र ग्राप्त मेल कर राष्ट्र ग्राप्त मेल कर राष्ट्र ग्राप्त के सामे मेल कर राष्ट्र ग्राप्त कर राष्ट्र ग्राप्त मेल कर राष्ट्र ग्य

### ५०० रु इनाम

चन क्ष्मच-के हारा अनुषा कुवेर वैशा चनवान होने का ह्युमावकार प्राप्त करता है कीर कड़नो उठकी वेरी बन बाती है। वर में कमान बुहमहीं की ग्रास्ति होनर हर तरह है वर में चन की वर्षा होती है। विवन्ने पुस्त वर पुस्त के लिए गरीनी से ह्युटकारा मिला बाता है। कीमत भागि, जारी का शामि की का शामि

सिद्धवरीकरम् बन्न-विसे काप जाहते हैं वह को है कितना ही वस्य दिल का हो हम सन्द की ससीकिक सक्ति से साथ से निसने क्या जानेगा। हमें पारक का से साम, मुक्समा, नीकरी, साटरी में बंत परीवा में स्कातन, नवमह ६। सांत होती है। कीमत ४), जारी का ७), मेंने का ७।।) मसस सन्दित करने पर ६००) हनाम। अपना पता पूरा और साथ किसी।

श्री आनन्द स्वामी, (AWD) बाग राज्ञान्द, असृतसर । Surre Anard Swami (AWD) Bagh Rame Nand American

#### भारत की विदेशी नीति - के निर्मात्



पं० जवाहरलाल नेहरू

#### हमास अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति

यह इसारे सीमान्य की बात थी कि १५ जगस्त १६४७ को यन हमें काजादी मिली, तब संसार के छोटे बड़े सभी देशों की वहानुमृति हमारे साथ थी। चीन और अमरीका तो उन दिनों भौ. बद इस अंग्रेजी साम्राहेय से एक बड़े संबर्ध में व्यस्त थे, इमें अपना नैतिक समर्थन देश्हेये। संस् का प्रत्यंख समर्थन इमारी आसादी की लडाई के साथ या ही। जिन शायनों से इमने ब्रिटेन के विरुद्ध संवर्ष किया और जिन परिश्यितियों में भीर जिस करासता से उसने हमारे साथ समझौता किया, उससे ब्रिटेन के साथ भी इमारे सम्बन्ध श्रन्छे हो गए थे। दूसरी क्रोर क्रान्य सभी देशों के प्रति हमारे मन में भी बादर, मित्रता और सहात्मति का भाव था। चीन के साय इसलिए कि वह हमाश पड़ीवी भीर एशियायी है, रूत के साथ इस लिए कि उसने एक महान् बन-काति को अन्म दिया है और एक शानदार दंग से तह श्रापनी व्यवस्था चला रहा है. और ब्रिटेन और अमेरिका से इस्रिक्ट कि सततंत्र की सामान्य भावताएं इन दोनों के साथ इमारा पिछली एक शता-ब्दी का झारिमक सम्मन्य स्थापित कर चकी थी । इसके अतिरिक्त निस महान व्यक्ति का प्रभाव इमारी राजनीति पर ही नहीं, जीवन के सभी खेशों पर पूर्ण रूप से व्यक्त था, वह तो हमें सभी देशों से सम्मान और मिनता

### हमारी विदेशी नीति का ग्राघार क्या हो ?

िभी शान्तिप्रसाद वर्मा

किहेली रास्तन में मारत की विदेशी नीति का कोई स्थानन प्रतिस्थ न था। विदेश की भन्तर्राष्ट्रीय नेति ही मारत की धन्तर्राष्ट्रीय नीति थी। स्थापेन होने के बाद सारत की स्थान फंक्सांग्रीय नीति का मिर्माण करना पड़ा है। इस मार्ग में हमारे सामने कीनशी वापार हैं, वह स्ताति दुण गोंच करना पड़ा है। इस मार्ग में समारे सामने जिवस्थाराओं का विदेशन किया है भीर प्रमाने प्रमान रखें हैं।

रलने की शिवा देता यहा। महात्मा गावी ने बहा हमें आवादो देलायों वहा वाचे महावादो देलायों वहा वावने महावाद व्यक्तियत मान के हारा हमें समीद व्यक्तियत मान के हारा हमें समीद वेदयों के आवाद और क्ट्रामाना का गाव भी बनावा। बमारी विशेषी नीति के दिकाल में स्कर्म वहा मान विशेष मान विशेष

पड़ा है। अभे जो के प्रति वावा-हरलाल के मन में कभी वड़ वाहट नहीं आ एको है और हमारे लिए यह करपनां करना कठिन है कि वह किसीव है ऐवर्ष में हिन्दुस्तान का जिटेन कौर कमरीका के खिलाफ सहा होना पर्वद करेगे । दूसरी फोर रू उन प्रति भी समाहरताल नेहरू का नहा आकर्षण यहा है। रूस की कार्ति है फीर रूस की बनता ने पालिका को नह करते में सा बड़ा भाग लिया है, समाहरताल उससे भा प्रभावित हैं। रूसी साध्यक्षाद भी उनका विश्वास कुछ कम होता सारहा है, पर समाबवाद के वे कहर समयक हैं। सवाहरताल चाहते हैं कि रूस से हमारे सम्बन्ध ने अपने रहें।

इन वहें देशों से सा व्याहरताता प्रभावित हैं, वहां छोटे हैशों, कोर विशेष कर परिवाश के उन गुलाभ देशों के वाय जा गोगोपीय सम्राज्यवाद से खुटकार पाने का प्रयत्न कर रहे हैं उनकी विशेष सहाउम्मित हैं। हिन्देशिया, हिन्द चीन, मलाया, बर्मा, लका सभी देशों की बनता उन्हें देसे ही खादर की हिंदे से देखती है, जैसे अपने राष्ट्रीय नेताओं हो। चीन के प्रमुख कर्यांचारों से तो जवाहरलाल का कुटु दियों का संस्कृत है। सभी परिवासी देखों से निकटतम संबन्ध स्वापित करने की दिखा में मार्च १२४७ में दिल्ली में आयोजित परिवासी सम्मेल लन एक वहा और सफल प्रयन्न था।

#### प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रवृत्तियां

परन्तु राजनीति में अपनी अभीप्सत इच्छात्रों को पूरा करना वरल नहीं होता। बहाहम सभी देशों से श्रब्धे संबन्ध स्थापित करने के बिग्र प्रयत्नशील है. इम यह भी देख रहे हैं कि दुनिया तेजी से दो गुटों में बटती का रशी है। एक कोर से क्रमरीका कोर दूसरी कोर से रूस दोना ही अपने प्रभाव सेत्रों को अधिक से अधिक व्यापक बना कोने भी सतत चेशाओं में अने इए है। अमरीका रूस के ब्रास पास. एक क्रोर पश्चिमी यूरोप से यूनान और तुर्भ तक, दसरी क्रोर समस्त करब-देशों क्रीर तीक्षरी क्रोर चीन में तेश्री से अपने आर्थिक साम्राज्यबाद के दारा फीलादी दीवार खड़ी कर देने के प्रवल्न में है और दूसरी बोर रूस इस चढार-दीवारी को तोड़ कर एक क्योर पोलैयड श्रीर चैकांस्लावर्शकया से कर्मनी तक, दसरी स्रोर स्थरन देशों में कीर तीक्री क्रोर चीन के पूर्वी समुद्री-तट तक क्रापना प्रभाव स्थापित कर होना चाइता है।

देखी परिस्थितिमें प्रत्येक देशके लिए यह निश्चय कर होना बरूरी हो गया है कि वह अमरीका का साथ देगा वा रूस के पीछे पीछे चलेगा। हमें यह सोचना होगा कि क्या इमारे लिए यह सम्प्रक हो सकेगा कि इस इन दो परस्पर विरोधी नावों पर एक साथ खड़े होकर किसी स्पष्ट लक्ष्य तक यहुंचने में सफल हो सकेंगे । ब्रिटेन ने इस प्रकार का प्रयत्न किया था। मञ्जूर दल ने शक्ति आस करने के बाद यह चाहा था कि वह रूस से अपने कम्बन्ध सुधार ले, को अनुदार दक्ष के हाथों में देश का शासन होने वे समय बिगइ चले थे, और अमरीका प भी बिल्कुल ही निर्भर रहने की स्थिति में न रहे। इसी विचार से उसने प्रः तो पश्चिमी यूरोप के देशों से अपः सम्बन्धों को धानेष्ठ बनाना चाडा औ दूसरी ह्यार अपने प्राचीन देशों को स्वा धीनता आदि प्रदान करके उनका सहयो-मास करना चाहा, परन्तु परिस्थितियों -बहुत बहुदी उसे रूप से खिचने प्रौ अपनश्काके प्रश्रय में जाने पर विवा कर दिया। चीन अपने का वितनाः स्वतन्त्र रखने का प्रयस्न कर रहा है. व

### दीपक—ग्राद्वितीय घातु पालिश शत प्रतिशत स्वदेशी

'दीपक' एक धातु पालिश है जो कि पीतल तथा अन्य धातु के बचें नों के लिए अदि-तीय हैं। हानिकारक रसायनों तथा अन्य खरोंच उत्पन्न करने वाली वस्तुओं से मुक्त होने की गारएटी हैं।

सर्वत्र विकता है।

निर्माताः--

भारत टाइल्स एन्ड मारबल लि॰ बम्बई।

यक बोहरी गुलामी और सम्बे फैसवे हुए यह-यह में फंतता वा रहा है । हिन्द्रस्तान ने भी सपनी सब से भाई बारा स्वापित करवे की नीति से कोई साम नहीं अप्राया है। ब्राप्तारी मिलने से पत्नी रूस की हमारे साथ वही पनिष्ठ सहात् भति थी, परन्त इमने बन बिरेन के सम्माए हए देश के बटबारे के प्रस्ताव को मान लिया और उत्तके प्रति अपनी मेत्री की भावना प्रदर्शित करने के लिए साब माउएरवेरन को अपना पहिसा गवर्नर बनरल नियुक्त किया तो रूप को यह विश्वात हो गया कि इम समरीका के डाक्सर साम्राज्यवाद में फस गए हैं स्रोर इमारा सन्दर अप्रेजी कामनवेल्य के बन्तगत एक उनिवश का दर्श प्राप्त कर सेना मात्र है, तो वह हमारे प्रति **उदारीन हो चना। दूसरी फोर बि**न्न और अमरीका ने वयुक्त राष्ट्र परिषद् में बाब हमारे प्रतिनिधि को एक छोटे वस के समान उनका अगुली पकड़ कर चलते हुए नहीं देला और हमें कई अवसरों पर कत और यूक्त न बेसे खतरना इ देशों का साथ देते हुए भी पाया तो उन्होंने हमारे प्रति अपने रहे सहे निश्वाउं को भी सी दिया और इमारी गिनती अविश्वसनीय देखों में करने ला । उधर पश्चिमी यूगेप के देशों में, विशेष कर माच १६४७ के बाद से, यह बारबा तेशी के लाय फैलने बनी थी कि पूर्व में अवाहरकाला नाम के रक देते भूमकेंद्र का उदय हुआ है जो इनमें एशियायी साम्राक्षी को खतम करके इन देखों का नेतृत्व अपने हाथ में ले ोना चाहता है। रूत की उदावीनता, उमरीका के ऋषिश्वास और परिचमी रोप के विरोध का एक अच्छा प्रदर्शन श्मीर के मामले में हजा, जब इम एक हत वीषी वाषी प्रार्थना केश्र सुरचा रबद् के वामने उपस्पित हुए वे कि क्रिसान को काश्मीर के बाकमण सद्दाबता देने से रोक्स बाईं और पा स्तान के सुभाव पर उसने हमारे समने श्चनर्यंत और श्रर्थंडीन प्रस्ताव रख इ, जिनमें कहा गया था कि इम कारमीर अपनी पौजें इटालें (और क्वाय मों य पाकिस्तानियों को काश्मीर की न्मरी पाटी को खुटने, काश्मीर की क्यों पर बलात्कार करने और काश्मीर हेंद्रकों का धर्म नष्ट करने की पूरी चा दे दें ) और रोल अन्द्रस्ता के ्र में वहा बिस शासन प्रवस्य की न्त्रावाकी बाजुकी है उसे भी अपने ावों तोड़ दांशकि की राजनीति में इम पहिला बार पड़े वे और वह भा माननापदेगा कि उत्तमें हम हुरी तरह वेर अवस्त रहे।

तीन मार्ग विदेशी नीति के सबय में वो विचार 🗝 सामने रखे बाते हैं उन्हें हम तीन शराओं में बाट चकरी हैं। पहिली

विकार-बारा के अनुसार हो इमें अन्त र्राधीय राजनीति के तभी बक्नों पर ब्रिटेन और समरीका का मुद्ध हुदब से वाय देना चाहिए। ब्रिटेन से इमारे बहुत प्रसन सबध रहे हैं। उसमें बनतव-सम्बन्धी इमारे विचारों के निर्माख में और उन्हें कार्यान्वित करने के प्रयत्नों में हमें. वदेव सदावता पहुं नाई है, झीर बदि उतके पीछे हमारी बहत सी शिकायतें थी भी तो बिस दग से उसने इमारी आबादी की मान क्षिया है, इसे देखते हुए हमारा बह कतव्य हो बाता है कि इम उत्तका साथ दें। जिटेन के साथ देने का अर्थ है अम रीका का साथ देना। इस देशा में इम एक वढे भौद्योगीकरसा के जुग के प्रवेश द्वार पर है। झौद्योगीकरका में हमें ब्रिटेन और ब्रमरीका से बहुत सी मशीनरी खरीदनी होगी और विशेषक मगवाने होंगे. जिसके परिखासस्वरूप एक लम्बे झर्से एक हमारी अथनीति का ब्रिटेन और अमरीका की स्थानीति से चनिष्ठ सम्बन्ध रहेगा। इन सन नातों को देखते हुए यह तर्कसम्मत दिलाई देता है कि सन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में इमें ब्रिटेन और धारीका का डी समर्थन करना चाहिए। साथ ही हमें यह भी नहीं भलना है कि बाब वानाशाही के चारों सोर से बढ़ते इए प्रमान में ब्रिटेन और समरीका ही ऐसे दश हैं, जिन बनत के प्रमायपूर्ण कमर्थन की कारेखा की वा सकती है। पर इसके साथ कुछ भौर भी परन हैं, बिन्हें इम दृष्ट से भो भाग नहीं कर सकते । यदि इस बागे बी कोमनवेरम में शामिल हुए तो क्या इम अपनी अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को वेला ही बनाये रख वर्केंगे बता इम पूर्व स्वाचीनता की स्थिति में उसे बनाना चाइते है ? और इक्ते भी बढ़ा प्रश्न को यह है कि नमा यह रूप है कि ज़िटेन और समरीका इमारी मित्रता को खोना नहीं चाहते, क्या बाब उद्दें तक्षुच हमारी बहुत बड़ी बावश्यकता रह गई है ? - राव नीति में मित्रता तो प्रशिष्टतर उपयो विता पर ही निर्भर रहती है ? क्या ब्रिटेन ने हमें भाषादी इसीक्षिप नहीं ही कि उसकी इष्टि से अन इमारा अविक आर्थिक तथ बोग नहीं रह गया था ! ब्रिटेन स्त्रीर क्रमरीका की तन से नड़ी उरह्नकता बाह्य तो भरन के मुसलमान देशों में अपना व्यार्थिक साम्राज्यवाद फैलाने की है, बो राषनैतिक चेतना की दृष्टि से किन्नुके हुए हैं। इन ऋरव देखों में पू वी लगाने और म्बापार फैलाने की दृष्टि से भी इमारे और श्रम की मापा भाषी देश के बीच में काफी मतमेद उपस्थित हो सकता है। इन देखीं और विशेष कर पाकिस्तान के प्रति इमारे सम्बन्ध की दृष्टि से मतमेद के और भी सनेको अवसर सा सकते हैं, यह भी नि रिचत है कि इन मतमेदों में ब्रिटेन और श्रमरीका अपने स्वानों श्रववा

(शेष उम्र ४५ पर )



हमें बावक किर रहे हैं। इपनी पर सकते और सहबीयों आले फैलकर देश रहे हैं। वानी बरसाएंने या निर्देशी क्या उन्हें कह कर देती। क्षेत्र ! पविष्य के दिखे

क्यां व्यक्तमा सी पारिसी सरीरता बीमा क्रमनी है। जिसके पाम निजी अवस्थ-कताओं के बाग्य अनेको उत्स्वी रासीतिका हैं। नकित नामकारी के किए आन्द्री जिल्लि क

बाम्बे म्युच्युअल एक्योरन्स लाइफ लिमिटेड सोसाइटी स्यापना १८७१

हो व्हर — शेअर पा लि मी ~ ~ \* विक्रिय, अपने रोश, बम्बर

चीफ एजेस्ट---

### बी॰गुहा एण्ड कम्पनी

कोनोट प्लेस, नई देहली ।

### पाकिस्तान व भारत की सीमा पर एक दृष्टि

अपिशतान के करेंत सार्रेंत के ये सन्द हैं:- "हमें विद्वते की बहस क्यों के कट्ट उदाहरक जात है: -तथापि युद्ध की बढ़ियों में हम वित श्रवका से यह करते हैं, वह तो हमें निक-न्सर कर देती है।"

हमें भी पाकिस्तान की बीमा पर एक अपि प्रात्न कर देखना चाहिए कि इस शीमा पर कहां २ आक्रमण किया वा सबसा है और उसकी रखा किय वर्ण की बाती है ह

i हम समाचार पत्रों में पदते हैं कि बमारा सरकार दिव प किस्तान सीमाओं के लिए सेनादलों के टब अतिरिक्त बस्बों का निर्माख कर सैनिक चक्ति को नडा रही है । देश मोटी सैनिक शक्ति तो केवल के देश की इल-चलों की सूचना मात्र दे र्थकी है। इससे अधिक इन से -प्राणालकी रखी चा सकती। केवला दन पर निर्मर तो बतावि नहीं रहा का सबसा. चाहे बुद- भव इतना गंभीर न समस्य आय। दक्षता के साथ सतर्क रहने के लिय सेना ही भ्रत्युपयुक्त कही वा वक्ती है। शत सेना सैनिक मेच में कव नहीं करेगी। स्प्रावतः वे सैनिक समीपवर्ती देहाती ही होंगे, किन्हें ब्रावरयक सैनिक विश्वय दिवा गवा होगा। नियमित सैनिकों को भी

सम्पद्धतः भारतीय श्रीमान्तः सामान्त सन-वेष में रक्षा जायगा,दाकि इमारे वैनिक तब तक उन्हें पहचान न पार्वे, बन तक कि वे पराक्षित एवं परवश न हो आयं।

#### [१] उत्तर-पश्चिमीय सीमाप्रांत

( ब ) लक्षपत से सगचन्द तक की दो सी मीस सम्बी सीमान्त भूमि रेखा घोर दलदली है, पतदर्थ इस स्थल गणना के सिए यह छोड़ी वा सकती है।

(बा) सरचन्द से बनपगढ तक का भाग नगपय सावागमन के साधनों एवं चीख बनर्सस्या से सक होते हए मदस्यल है। वह भाग सामरिक इलचलो के किए उपयुक्त नहीं है, सरुएव शामान्य दृष्टि से रिवृत रखा वा सकता है। रिवृत बस्तियों की श्रांतला के वाचर चल वैनिकों की एक दुक्ड़ी का वीमान्त रेखा पर रखा चाना पर्याप्त होगा। सामान्य संरक्षया की दृष्टि से भी यह ५०० मील सम्बा भाग निर्यामत सैनिकों की संख्या के वदे माग का उपयोग चाहेगा: श्रातएव एक अनियमित सैनिक सगठन आवश्यक एवं उपयोगी विद्व होगा । गत महासपर में प्रत्यन्त सामान्य संरचित स्थान रूस के सीमान्त प्रदेशों के वे, वहा प्रति दस मील पर सेनाकी एक दुक्की रखी गई थी। यह सराभग प्रति मीस १००० से

१८०० सत्या के जिलाब से बचा । वर्गे केवल निर्म बन्द्रस्य ही हो नहीं करना है और न केवल हमें उन शनभवों का उपयोग सारने तक ही सीमित रसना है। इमें पहन मूसना चाहिये कि रूष-वर्मनी की सीमा, दोनों क्रोर सेना होते हुए भी कभी २ रुखी वैनिक बाकमक का साधात सहने में सफल नहीं रही। कारच यही या कि शतुरस्य अत्यविक यंत्र-रुजित, इस. सर्वगठित एवं शिचया-प्राप्त तथा ऐसे उत्तम दंग से संचालित था कि वह कई बार सफलता से रूस का सीमो-ल्लंबन कर कका। भारत के यद-मोर्चे भी उतने ही बहु-संस्थक होंगे; संवाद-साधन भी रूरी सीमान्त खेत्रों से खबिड ही होते तथापि उमन पार्श्व के दल केवल बाशिक यंत्र समित ही नहीं होंगे ऋषित श्रधिकाश में वे आधुनिक यद प्रयाली की दृष्टि में पर्या ससक्रित होंगे। चत्र गांचे सैनिक दल सावधानी में संगठित किये बायें। केंबल रूस, बर्मनी, प्रयत्रा फास की बुद्ध मंत्रि पर प्राप्त अन्तु भव ही कोई यवेष्ट योग्यता नहीं मानी वा सकती - वद्यारे वह बो-ग्यता कल ऋगों में सहायक स्वयंत्र सिक्क हो सकती है। सैनिकों की शतें, कार्य देत्र (बंगाल एवं जाताम को छोड़ कर) तथा युद्ध-कला बहुत भिन्न होगी। मान लीकिये कि इस माग में प्रत्येक ५० मील पीछे

हेसक



डा॰ रधकीर प्रम॰ प्र॰

संचिति दल समेत दुकड़ी होगी। हमें यह भी मान सेना है कि वह भाग दीवारों एवं खाइयों द्वारा रखित बनाया जायगा । इन दस टकडियों के झन्तर्गत १,६०,००० से २,००,००० तक सैनिक रहेंगे ।

#### (३)महान समरांगस

ब्रब इस ब्रन्पगढ से पठानकोट तक के अत्यन्त महत्वपूर्व लीमांत विभाग का वर्षान करेंगे । वही २५० मील का सीमा प्रदेश घोर संप्राम का रखांगवा बनेगा। वडी 'डिसाइसिव थियेटर खाफ छापरेशन' के नाम से प्रसिद्ध है। इसके लिए प्रति ५ मील के लिए एक डिविबन बावर्यक रहेगा चारे हम रहात्मक भीव रखें अथवा आका मक, तालर्थ यह कि अपर्युक्त ध्येय की पृति के तिये बाट और दट लास के नीच में ब्रुक्तित दवं दस्त सैनिकों की सावश्यकता

जनता के अटल विश्वांस के कारण

ने उत्तरी भारत के साम्प्रदायिक दंगों और उनसे उत्पन्न परिस्थितियों के बावजूद

### चार कराड़ ग्यारह लाख से

का नया कारोबार १६४७ में पर्ण किया

हमारा खार्विक बाधिपस्य बिनमें गवर्नमैयट विक्यो-रिटीब, नक्ष तथा सन्य इन्बेस्ट मैयट्व सम्मितित हैं मारतक्षं में पूर्वतक कुरिक्त हैं। इसके आतिरिक्त पाकिस्तान में इमारी सम्पत्ति तथा कायदाद को किसी प्रकार की कोई भी हानि नहीं हुई।

मुंह बोलते आंकडे कुल सम्पत्ति-लगमग ४। करोड चालु विजनस-लगभग २१ करोड़ लाइफ फंड-लगमग ४ करोड

हमारा सारा रिकार्ड और देपतर का साना सामान साहीर से सुरद्धित एव बिना बिसी हानि के निवासा वा भुका है। अतः इस इस योग्य हैं के अपने पालिसी होल्डरों तथा अन्य राजनों की पूर्ववत प्राचुक सेवा कर सकें।

#### बोनस

होस साइफ—१० रु० प्रति हजार : एएडाउमैएट—८ रु० प्रति हजार

### कपना लिमिटेड

ब्रांचें भौर एजेंसियां भारत भर में

लोबी सामागढ प्रथम सरस्यासम्बद्ध कमों से सम्बन्धित निर्मंत केंद्रस राव नेतिक इप्ति से ही निरित्रय नहीं होगा, यह तो हमारी कुनै नयास की सीमा पन व्यक्तित सरकारों से सम्बन्धित नीति धव तैयारिकों के कानुरूप होगा। वदि हम कारें तो भी सभी सीमाबों पर कतक बाहमको की नीति नहीं बपना सकते।

पश्चिम में लाहीर सामरिक हुछि से ग्रतकत महत्व का चेत्र है। इस विशास नगर का पतन शत्रकों के विरोध की भावनाओं के उपन्न एवं उनके दित के सम्पर्क बाताबात के साधनी के उप होने के साथ कवश्यम्मावी है, तथापि यही सामग्रिक महस्त के नगर का मोह नेताकों को बीचे बाकपका के लिए जानाचित त वरे. नहीं सो 'स्टेबिनग्राह' की पनश वस्ति हैं वे अवर्ष ही परेशानों म पहेंगे। निस्टदेह बाहोर की सरख्यात्मक सक्ति बीमान्त के बमीप होने से कह कम श्रवश्य हो बाती है तथापि इन बातों से यह बो निश्चित है कि शत्र आरम रज्ञक के लिए हर सम्भव उगाव उप योग में आयेंगे।

#### २ वर्वीय सीमा प्रदेश

श्रासाम एव बगान का परीव नीया प्रदेश सराधरा ७५० मीन अम्बा है। इस प्रदेश की सदाई केवन पारव पत्न ही हो सकती है । झाक्रमखात्मक हमसा पर की गई जागत सवस्य हो इन शत्रकों की बाद्धमस्त्रकारी वृक्तियों को इतोत्साह करते में सफल होनी चाहिए। शह की के बातक इमलो में कोई सामरिक श्रोचित्य नहीं होता, क रख, वे आत्मरखब के सिवे वश्चिमी पाकिस्तान से काई सहास्ता प्राप्त नहीं कर सकते । उनकी उपसन्ध मैक्टिक कांक्ट की बसबोरी ही ऐसे किसी बाजोधन के करने में बासमर्थ **हैं। क्रियाश्यक सरस्या के साथ उन्ह** किने इसके शत्र की शति के विनाश के क्रिप्ट वर्णात है। सुट एवं भव स्वार के उद्देश्य से कलक्त्रे पर कदाचित श्राच एक ब्राध बार इमला भी कर है। उसकी इवाई इमले से रहा करने के लिए उपायों की विशेष आवश्यकता है। एक भवानक नमक्षक एक बाराजी ब्राक्रम्या से श्राधिक ब्राटक पेता सकता है। साथ ही उसका बास्तविक पतन तो हमारी सनता प्रव झन्य यह स्वजो में सस्या सैनिकों के लिये पातक विद होगा । अस्त कलकता एव बगास ब्राक्षम सीमान्त चेत्र की रचा का मार स्थय सेवक दक्षों को सौंपा जा सकता है. बिनकी सदावता के शिये महत्वपुश स्थलों पर बुद्ध संस्था में नियमित सेना मी रखी साव।

🗦 🛮 हैदराबाद और मोपाल सामरिक दृष्टि से ये दोनों रिवासते बढे महत्व की है। मोपास मारत के

बातक्त सहस्वकाकी रेक्समान पर स्थित जबशन है। सामरिक महत्व की दक्षि से रवरा मौके स्थ बक्शन इटारकी उठके स्तीय ही है। बार्क-प्रशास समा auf anner et unm ted affar हैदराबाद नियासत में से ही शहरती है। दक्षिक भारत, बम्बई एव महास के साथ सम्पन्न सम्बन्ध सदाई में पर बायगे, यदि वैदराबाद अपनी सम्पूर्व शक्ति पाकिस्तान से बदवपन करने में स्यादे, विवयी सम्भावना भी है ही। हैदराबाद एक बकी रिय खत है। उसकी सहय ही में पाद काल नहीं किया आ सकता और न उसकी सदय सीमाओं पर पहरा ही रखावास कता है। उसकी सीमा लगमग १४०० औत की परिच में है बिसे सुरचित रक्षने के लिए लाखों सैनिकों की कावश्यकता रहेगी बिनका उपयोग धन्यभ वृद्ध चेत्री म होगा आवश्यक है। बम्बई एव महास के बीच बढ़ा अन्तर है इसलिये योग्य रता के त्रपाय शक्ती है। बातप्रथ यह स्पष्ट है कि भारत एव पाकिस्थान के बीच समाबित बढ की स्थिति में ये रियासत सुसाई नहीं का सकती वह भारताय रक्ता विभाग के सन्मल एक विक्र एव बरिल समस्या ही रहेगी, बांद बुद्ध के बारण्य में ही वशक आक्रमण द्वारा इन रिवासती का समूल सपाया न कर दें। इसका श्रय हन्ना क पश्चिमोत्तर शीमा प्रान्तों के साथ युद्ध बुख बार्ने तक स्थमित रख वा भिर रखका मक नीति अपनाये, विसरे एक भारी सैनिक संस्था न्यथ में ब्रटकी रहेगी चौर वितका प्रयोग प्रचान युद्ध स्थको पर का प्रदेशा।

रेनी परिविविविद्यों में सब समाव है कि स्वय सेवक दक्षों का समठन एव शिक्क बड़े पैमाने पर हो एव वह कार्य क्राचिक द्वागति से चलाया काय। बहि ये दल किसी विषय परिस्थिति के पहले हो सशिक्षित एव संविध्यत नहीं किये गये तो निश्चय ही ऐसी स्थिति में बन्कि इमारी सेनाए पाकिस्तानी सेनाकों से गुथी दोनी, इमारे पीके से इमारी पीठ में अवस्य ऋग मोका का सकता



#### 🛨 बनारसी साडी 🛨

निहायत फैन्सी, फससी रेशम पर सक्ती करी की मूरीदार, सम प्रदे×४४ । इस्के व सहरे श्रा में मेजी वादी है। क्रोमत (१) महीन क्याडे पर ३५) व (२) मोटे कपड़ पर ४८) पैकिस व डाक महसूल ऋत्रम। तैन्युक नहीं प्रेजे या तकते। दि बनारती गुद्ध क्याइक क्येंसी २१६६,

#### वैशासी के शम अवसर पर इस अपने संरचकों तथा प्राहकों का ग्राभिनन्दन

ग्रीप्य भा गया है। इस आयब्दी सेवा के लिए प्रस्तत हैं



को है और इनमें क्साब बायुनिक सूचियाँ शासिक हैं। इनके दोनों सिरों पर बौंक बेबरिंग को है बिनसे इनके बखने से कोई जायाज नहीं होती और मरम्मत की भी बहरत नहीं पहती। ब्रिटिश स्टेन्डर्ड के अनुसार बने वे क्ले दिवार्टमेंट जीफ इन्डस्ट्रीस देण्ड सप्लाइस, नई विल्ली हारा

कासल्स 🔻 लकी आजाद हो साम विचा शिकावत

चसने की गारण्टी है

शस कर कल्हाक्ट सिस्ट में रते गये हैं।

के बे-एव परवे



यह कैमरा सन्दर नमने का, लगाई से बना हका विना किसी कह के हर प्रकार के मनोहर फोटो तरन्त के लेता है। इसका प्रयोग सरल और सही सही काम करता है और शौकिया काम केने वाले व्यवसायी दोनों ही इसस काम से सकते हैं. बह बीमरी मनोहर कैमरों में से है. को थोड़े ही मूल्य का है। यह कैमरा खरीद कर शीक परा करें और स्पया कमाव । मूल्य वक्स कैमरा पूरा, तमाम फिल्म कार्ड, फैमीकल. सरल प्रवोग सहित न॰ ६२१ कीमत ७॥।।

हाकसर्च व वैकिंग श=) । नोट--- एक समय में २ कैमरों के आहक को एक कैमरा मुश्त । ग्टाक सीमरा

है। अभी बार्डर दें। ब्रम्थमा निराश होना पढेगा। माझ पस दन होने पर कीमक बारत । अपना पता पूरा और साफ साफ सिसें ।

हम्पीरियल चैम्बर आफ साइन्स (AWD)

श्वास न २१ अमृतसर ।

विद रुपी स्ट्रीन, बनाव विदी, (पू पी) | Imperial Chamber of Science (AWD) Halka No 21 Amritaar



### हमार युवकों में सैन्य शिच्तग की प्रथ ृउद् योजना

[ सरदार वलदेवासह ]



कुष्ण वसन से बनता की कोर से बह मान रही है कि देश के नव्युक्त के धी की दिया है जान । इस में राष्ट्र का दित भी है जीर नव्युक्त के औंक तीर पर करिन निर्माण का भी प्रवद हो खाता है। जब से हमने स्वतंत्रता असत भी है नह मान स्वमानता जोर वस्त्रती गई है। बरकर बस्ता के मानों के कानस्वर है जीर इस बांक को पूरा इसने के बिसे कार्य कर रही है।

श्वलाई १६४६ में देश के सब स्कूत्रों श्रीर कालियों के निमिश्व शारीय सैन्य शिक्षार्थी दल की व्यवस्था करने के लिए ध्यक समिति नियुक्त की गई भी। इस समिति के प्रधान भी हरवनाथ क बक वे चौर इमारी सेना के को बड़े धफसर चौर कारत के कई बढ़े बादगी सदस्य में । इस समिति ने अने हो सादियों के बयान किये. व्यारतीय विश्वविद्यालयो का दौरा किया. विदेश गये, विशेषकर को सदस्य प्रश्लींड में विकार्यियों की सैन्य किया की व्यवस्था का निरीच्या करने गये। इस समिति की रिपोर्ट वरकार को बुलाई १६४७ में प्राप्त हुई थी। इस समिति की विफारिकों पर बढि क्रमस किया गया तो इस सचमच ही एक बहुत अच्छे राष्ट्रीय सैन्य शिद्धार्थी समा की स्वापना कर सकते ।

र्वामात ने गड़ीय सैन्य शिद्धार्थी रख की तीन डिजीवन बनाने का परामर्थ दिना है ---

(क) ३२,५०० शिकार्वियों की एक स्मीनकर दिवीकन विश्वतिकासमी के किए स्टेमी विसमें कि सामुनिक यूनीवर्सिटी ट्रेनिंग करे निला दिता जावता।

(ख) ११,५०० शिवार्षियों का स्कूलों के लिये एक ब्र्नियर डिवीअन होगी विश्वमें स्कूलों के नालक पीजी शिवा महस्त्र करेंगे।

(ग) सङ्कियों के क्रिए तीसरी अनग विवीचन होगी।

बह हमारा फेवल भीगवेशमात्र है। वह प्रयत्न सम्चे देश की कावश्यकताओं 🕏 क्षिये पर्याप्त नहीं । परन्तु हमारे रास्ते में कई प्रकार की आर्थिक और अन्य टैक्निकल बाबाए हैं. बिनके कारता सर कार इससे बृहदुय जनाका भार अपने कपर नहीं से सकती । इमारी बेना बरकार की खर्वोत्तम सेनाक्षी में से है। इमें उस पर बहत गर्व है। इस लिए इमारा हैन्य शिकाश दल भी उतके अनुकर होना चाहिए । राष्ट्रीय सैन्य शिक्षार्थी दल की स्थापना का विजेश प्रयोजन यह है कि नवयुवकों के चरित्र का निर्माख हो सके और उनमें साथीपन की भावना, सेवा और नेतृत्व के गुवा उत्पन्न किए वा वकें। इसके अतिविक देश की रक्षा भी इमारा ध्येय है।

सरकार ने निर्चय किया है कि इस दक्ष में भरती पूचार धेरे-बुक रखी कार, बिससे कि इसका कोई सिद्यापी स्टारन सिनक सर्वित के लिए बाध्य न हो। सरकार को यह निरमास है कि देश-कि के मार्चों से मेरिस होकर रक्त, कासेची के नाव्युषक पर्यास स्वया में भरती हो बार्योंने, क्योंकि इस दक्ष से न केंद्रक रिचिष क ही लाम होगा, बल्कि डेश स्था भी होगी। पर तु यदि किसी कृष्या से भर्ती सत्यवनक न हुई तो सरकार को कानवाय भरती पर विचार करना पडेगा।

छरकार इस दल में शामिल होने वालों को कई बार्थिक प्रलोभन देना नहीं चाहती, परन्तु शिवार्थियों को वदीं, शिविगे में मुक्त राशन, आने आने का किराया शादि अवस्थ देगी।

राष्ट्रीय केन्य शिक्षाची इक्ष रक्षा छवि बाक्षण के नियमचा में हेगा। यह व्य बस्थ इस टक्ष को क्षमपुत्र शाष्ट्रीय उन्होंने के लिए ही नहीं की गई, बरन इस्टिक कर्मा सम्पूर्व देश में ट्रनिग तथा कर्मु शासन कादि का स्तर एक सा ही रखा बावगा प्रान्तव सरकारे अपने अपने इक्षाकों में इस समझ को इस तरह की ब्रह्ममुक्का क्षम केन्स्रोग प्रदान करेंची । इस क्षा होती हम हो जिल्ला करने प्राप्त करेंची । इस क्षा की क्षम केन्स्रोग प्रदान करेंची । इस

#### रचा-मंत्री का आश्वासन

"पाक्स्तान से युद्ध हिड़ने की सम्भावना नहीं है पर भारत सरकार ने सरहद की सुरक्षा के पूर्ण तेयारी कर ती है। मैं नद दिखास के साथ ऐलान कर सकता हू कि पृथ्वे की केट्र भी शक्त भारत पर आक्रमण नहीं कर सकती। —सम्बर्ध सकती।

में इस योकता कर कहा टाय व हैना भारतिकार कर किया है कीर कलक बन्द्रय ६ रचना राज्य भारत तरकार समासिती का भारतिक रिश्वत है बोकना म स्टीम हत ह उन है त्या को म तो के समान सता पर हो इस में तर्मा कत हना लाइता है टन्म में इस भावाल किया का स्वारत है।

र्शन ही एक वेन्द्राय सक्ताइकार हिस्मिति की स्थापना वरने का न्हिच्य विद्यारया है।

देश के युवकों को शस्त्र शिखा देने की कानता हार को इ-क्षा प्रकट की गांधी है वह सर्वया उचित है। इस मान के वाहे इस को के वाहे इस के देश का काम्यान के वाहे इस की काम्यान के वाहे इस की काम्यान के की वाह इस का काम्यान के वाह के काम्यान को काम्यान के वाह के काम्यान काम्यान काम्यान के वाह के काम्यान काम्यान काम्यान के वाह का काम्यान का

(शेष पृष्ठ ३६ पर)



mr.

# ल कांगड़ी फार्मेंसी हरद्वा

### **त्र्यमूल्य उपहार**

### स्वास्थ्य को स्थिर रखने के ग्रपूर्व साधन

#### भीमसेनी धुरमा

समस्त देश में प्रविद्ध 'भीमसेनी सुरमा' गुष्कुल कांगड़ी फार्मेंसी का ही काविष्कार है। पुराने मोतिया निन्द के रिवाय झांखों का कोई रोग ऐसा नहीं वो इसके सेवन से अच्छा न हो बाय। आंखों से पानी नहना, कुकेर, कुक्ती, वासा, कुसी, वकर की कमबोरी बादि के लिए यह निहायत मुफीद है।

सूल्य ॥") नमूना, १।) शौशी

#### पायोकिल

पामोरिया की अक्टीर दवा है। दांतों के अन्य रोगों को दूर करता है व प्रतिदिन प्रयोग के लिए उत्तम मंजन है। मूल्य १॥) शीशी

#### बाह्यी तेल

अतिदिन स्नान के बाद सिर में मलने से दिमाग को ताकत व तरोताका व नालों को मुलायम तथा सबसरत बनाता है। नेत्र ज्योति को बढ़ाता है। मूल्य ११=) शीशी, २॥) पाय

#### आंवला तेल

इससे वालों का गिरना, असमय में पकना, व गंजापन आदि रोगों को दूर कर वालों को काला करने मूल्य १।) शीशी, २।) पाव में अचुक है।

#### बाल शरबत

नचों के प्रत्येक रोग कन्त्र, हरे पीक्षे दस्त, खांसी, बुलार, कैय ब्रादि में रामनाश है। मुल्य १।) शीशी

#### सुखधारा

यह अनुभूत श्रीषधि अवीर्यं, श्रतिसार, उदरशुक्त व बमन ऋदि पेट के रोगों को दूर करने में रामवास मूल्य ۴) द्वाम

#### मगमदासव

हैजा, समिपात आदि भवंकर रोगों की अन्तिम श्रवस्था में श्रपूर्व चमत्कार दिखाता है।

मूल्य १०) बाधा बाँव

#### कपू रासव

यह स्नासन दात न दाढ दर्द, नमन, पेचिश न हैबा में बढ़ा लामदायक है।

गूल्य ११) जींच

#### अष्टिफेनासव

श्रतिसार व देवा में तुरन्त लामकारी है। एक बार परीचा अवश्य कीनिए। मूल्य १॥) श्रौंस

#### चन्द्र प्रभावटी

यह श्रीपि अनेक रोगों को दूर करके शरीर में नयी शक्ति लाती है। खून की कमी, बिगर की कमकोरी, बवासीर विशेषकर प्रमेह, स्वप्नदोव में विशेष लाभकारी मूल्य १) तोला, ४) खंगक

#### वकान्त भसा

च्चर, खांसी, श्वांस में तुरन्त लामकारी है व बातुस्त्राव में अपूर्व हितकारी है।

मूल्य ३) तोला

#### कछ विशेषताएँ

- (१) इमारे यहां ब्रायुवेंदिक श्रीषियां शास्त्रोक विधिपूर्वक ताजी कड़ी-बृदियों से विशेष साधवानी से तैयार की बाती है। ख़तः विशेष सामकारी हैं।
- (२) क्रीविषयों की निजी से जो थोड़ा नहुत लाभ होता है उसे ऋलेज में जनता के नचों को मुक्त शिद्धा देने में खर्च किया जाता है !
- (३) इमारे यहां सन प्रकार के रोगों का इलाज पत्र द्वारा किया जाता है। फीस नहीं ली जाती। उत्तर के लिए हैं, पैसे का टिकट या लिफाफा मेंचें।

### गुरुकुल कांगड़ी फार्मसी (हरद्वार)

सोल एजेण्ट

हें हुसी— रमेश एएड को॰, चादनी चौक । मेरठ-वैद्य धर्मप्रकाश, सुभाष नाबार । मुरादाबाद-- श्रलंकार चिकित्सालय, श्रमरोहा गेट । बरेली-प्रभात आयुर्वेदिक फार्मेसी, राउन शस । अजमेर- नवज्योति बनरहा स्टोर, वहे डाकलाने के सामने। **आगरा—राजकुमार एरड को॰, रोबतपाड़ा** । मन्यभारत के-बृहत् श्रोपच मएडार, १६ वैल रोड इन्दौर ै। मुजफ्फर्नगर—चेतन्य श्रोपधालय, नई मण्डी । देहरादून—हितकारी वस्तु भगडार, पलटन वाबार ।

### देश को शक्तिशाली बनामो

जनरस मोहनसिंह ]



बाजाद हिन्द फीन के एक प्रमुख पविकारी जनरल मोदनसिंह ने पूर्वी पंजाब में हेरा सेक्ट सेना का संगठन किया है। उनके विचार पाठकों के लिए विचारकीय है।

मंतार की बाब की स्विति के बातवार वहि हम भारत को नीतिक हकि से सरक नहीं कर केते तो श्रान्य देशों में हमारी प्रगति निर्यंक सिक होती । क्रविक नग इमारी स्वाची-जला भी चरुणकासीन होगी। वर्च मान बा के बड़ में देवल सेना ही संग्राम नहीं करती. क्षपित सारा राष्ट्र संप्राम में बास पहला है । इतकिये प्रत्येक राष्ट्र के लिये यह अस्वन्त आवश्यक है कि उसके नागरिक युद्ध करने का सारा मार सैनिकों वर ही भ बाज दें, कपित नामरिकों का ेचेसा संगठन बरें विससे आवश्यकता पहने पर वे सेना की रूतरी पंक्ति में खड़े हो कर बढ़ कर वर्षे । ब्रिटिश सरकार ने बानवुस कर एक ऐसी नीति का बानसरका किया था. जिस से नासरिक

सैनिक से निसान तकें, उन्हें सैनिक शिचा मास न हो सके और वे सैतिकों के कार्यों का महत्त्व न समझ सकें। यदि हम यह चाहते हैं कि संसार की राजनीति में मारत एक महत्वपूर्ण भाग महत्व करे तो वह बावस्थक है, कि हम मारत को नैतिक दक्षि से एक शक्तिशाली सप्ट बनायें । ऐका करके ही हम नेहरू-करकार का बास्तविक रूप से समर्थन कर सकेंगे और उन शक्तियों से बुद्ध कर सकेंगे को मारत के मार्ग में बाचक वन कर खड़ी हैं।

१५ समस्त से पूर्वी पंचाय पर बहुत स्विक उत्तरदायित्व सायका है। मारत के पश्चिमी दार की रखा का भार इस पर है। शायद फिर सारत के भाग्य का निर्यंत इसी मूमि पर हो । देश सेवक सेना में सभी ३० इसर वैनिक हैं। वे

#### सेना जनतो का सायोग व विरशस प्राप्तें करे

हर एक भारतीय को वह कामना होगी कि हमारी सेना हमारे अभिमान की वस्तु बनी (रहे कीर उसने को क्रान-सम्बाद विशेषा की सेदाओं में प्राप्त किया है, वह काबार रहे। इस कामना की पूर्वि में तब से बड़ी बात यह है कि इमारी सेना को बनता का पूर्व छहयोग और विश्वास वास हो । यने आसा है कि वाचारवा जनता की ऋपनी वक्त, वक्त और व व सेना के प्रति चद्रभावना और मित्रवा बढेगी।

— ब्रि • ग्रारच्याससिंह

बैनिक शब्द राष्ट्रंग देंग से पंतान के जागरिकों को पेसी सैनिक विका देंगे. विश्वसे व्यवसर पहने पर वे सेना की इन्सी पंक्ति में खड़े हो नकें। इमारी सेना कोई न्यक्रियस सेना नहीं है, यह राष्ट्र की सेना है। पंजाब को यह मीरव प्राप्त है. कि वह मारत की स्वाचीनता की रखा करे।



#### ( पृष्ठ ३७ का शेव )

व्यक्तिमें द्वारा इस रे न गरिकों पर किये गये हैं। इस किए हमें परने देशन सियों को इथियार खन्न ने की रिच दना ही पदेशी जिनसे हमारे नागीं हो। ए व्यक्तिय में इत प्रधार के तका कि न मने। इम ग्राने नागरिकों के विचढ़ हिंगस्नक कार्रवाह्या और स्वदेश की रचा के कार्य में ब्यवधान के लाते के किसी भाका प्रका को नहीं लह खबते।

हमारो यह सेना. को सब तह ब्रिटेग साम वर के लिए लड़नी थी, श्रव हम रे देश के शतु पों के दात खह करेगी।





१७ वीं नदी में ब्रिटिश चैनिक देस्ट इविडया कं के लाय भारत में बावे चै थे। इत देश में उन्होंने पिछली दो सदियों तक को अत्याचार किये. उसकी करण कार्या पाठको से प्राविधित नहीं है । केंदिन अब खंडों व सैनिद भारत से सदा के लिए गये। उनका अस्तिम दस्तामी भारत छोड़ रहा है।





#### गहरी निद्रा का ज्यानन्द विज्ञान का आरचर्यजनक आविष्कार

स्वीपो (SLEEPO) किसी सोते वा जागते हुए को सुंघा दीजिए वह एक बन्दे के खिद गहरी नींद में सी बायमा चीर बिखाने से भी न जानेगा ! -मूक्य केवस ३) द० दाकसर्व ॥)।

यदि साप एक धन्दे से पूत जगाना चाइते हैं तो व्वेको (AWAKO) सुवाएं। मूल्य केवल ३) द० कम मिक-दार या नशूना सुक्त नहीं मित्र सकता। गारंदी की जाती है कि बखोपों या प्रेकी दिख को किमी प्रकार की हानि नहीं पहुँचाती । भाग ही चार्डर दें भीर अपना पता पूरा और साफ क्रिकें।

वटा—इर्मधीयल चेत्वर श्राफ साइस (A.W.D) इसका न • २१, अमृतस्य



### 

# ८५००) रुपया नकद इनाम

### ऋाप १२ घण्टों में फिर युवक बन सकते हैं



अदि जिम (विदासन दानक) के लाने वे प्रत्येक पुरुष व स्त्री क्षपनी कायु वे १५.२० वर्ष समझायु के दिलाई देते हैं। यह निर्मेक स्वास्थ्य, सुन की सरावी, दिमानी तथा खारीरिकश्रम में सामदायक है। इश्के खाने से मूल खुत ,कमती है। एक शताह में पाय से दख गाँव कर तोल नद्ध बाता है। शुंद पर साली का बाती है। वेदरे का न्या मोरा हो बाता है तथा चेदरे पर वीवनावस्था की माति की व्ययक कावती है बेसे कि कायुक्त चेदरा मीनन क्षवस्था में था। इश्के प्रयोग है नकर तेल है हो हो हो पर खाली का बाती है, वेदरे पर खाली को अवा के लिए काला कर देता है, हो को काश्वरी की माति इद्ध कर देता है। हिस्तवस्त्री के प्रच्छत वर्षीय इद्ध पुरुष ने इश्क प्रमान किया। विश्वरी वह तीत वर्ष के पुरुष्क की माति है। माति हो स्वर्ग की स्वर्ण की स्वर्य की स्वर्ग की स्वर्ग की स्वर्ग की स्वर्ग की स्वर्ग क

स्विति स्वति है ८० तथा १० थी आहु में भी शासीहुड के प्रस्त तथा पहनते हुन, तुबक तथा क्षुन्य प्रतित होने हाता है। किर परंपु पर कवि द्वती है। प्रभा करने समायी है। दिस्सी वित् राज्य प्रभोग करें तो करनी सायु के विद्वार तथा वह के की कुनता तथा चामक को ननाप एस करनी है। पुरुष राज्ये प्रयोग से तमाय के पूर्व रहा नहीं हो वाते। वास काले तथा सामकित रहते हैं। पुरुष की सामस्वित रहते हैं। पुरुष सामस्वत कर करने प्रसाद करने सामस्वत सामस्वत कर करने सामस्वत सामस्

#### Autogem

#### **ऋोटोजम**

Autogem

को एक श्रीयो के बर्दन में बहुत काल तक रखा गया। तब बर श्रीयो का वर्तन हतना पक्षा हो बया कि वह बोटें मारने पर भी न हुट तका। इतको इङ्ग्रसींड में तहल्लो पुत्रयों ने देखकर प्रमाखित किया। कोटोलम का द्वान्त प्रयोग कारम्म कर हैं। इतका कहा जलना उक्तर काए होगा। प्रयोग कारम्म करने से पूर्व करना तोख करते तथा जपना मुख शीखा में देखते। एक तमाइ एक्याद किर शीखा देखें किर नोट करें कि आप बना कानुस्य करते हैं। आप इतके बादू की मांति प्रमाय की मर्गता करें के। कोटोलम को मर्गक व्यक्ति तक से किन के किए इतका मून्य देखा करत समय के लिए के ४॥), मा स्तुत वाक ॥-), न. सी. की की दश्यति कीमत महस्त्र वाक माक। रखा यखा है। कुक समय के उत्पानत इतका समझ हो खाद कोर खारको पहचाना पारणा। आप बी इसे संत्रयाने किए कार्यर मेव हैं। क्योंकि इतकी तम्माकना है कि सापके देर करते से माल समास हो खाद कोर खारको पहचाना पढ़े।

नोट—बहुत आदमी हमारी इस मराहूर दवाई से मिलता-इसता नाम रस कर नवली दवाई ज्यादा कीमत पर वेच रहे हैं। उनके कोके से वर्चे । श्रीर हम शंके की चोट से कहते हैं कि सरक्षी दवाई हमारे पास है। वो नीचे सिस्ते वने से बी॰ पी॰ द्वारा मंकलें।

मिलने का पताः--

दी मैकसो लैबोरेटरीज लिमिटेड,



देशरका के लिए सक्कद्र भारतीय सैनिकों का एक दल

चीवनोपयोगी वामान वैनिकों को पहुंचाना है कीर ठनकी प्रत्येक सुविधा का ध्यान रखना है। बनता को क्रयने राष्ट्र-रहा की क्यांतर प्रटक क्यान्स्यक वरत का याग - वरत को त यार रहना च हिए।

(६) युद्ध शाल में उत्तरत यातायात ज्यास्था गढ़-इन्ह शे बाती है। दुख से प्रश्न नष्ट कर देता है और गुज से निक्र प्रया में से से साथ में से से प्रया में से साथ मार्थ ते प्रया में से साथ गर्भ से सिक्र प्रया में से साथ गर्भ ते साथ मार्थ तत्त्व पत्ती का प्रमान कर में एन उत्तर नाथ में साथ प्रया में से प्रया स्वर्ध से इस प्रयोग करें और अपने स्थान पर बार्धी रहे। इसर उत्तर नाथ से स्थान पर बार्धी रहे। इसर उत्तर नाथ ने स्थान पर बार्धी रहे। इसर उत्तर नाथ ने स्थान पर बार्धी रहे। इसर उत्तर नाथ नाथ स्वर्धी रहे। इसर उत्तर नाथ स्वर्धी रही। इसर उत्तर स्वर्धी रही। इसर उत्तर स्वर्धी रही। इसर उत्तर स्वर्धी रही। इसर उत्तर स्वर्धी रही। इसर व्यापी रही। इसर उत्तर स्वर्धी रही। इसर व्यापी रही। इसर उत्तर स्वर्धी रही। इसर व्यापी रही। इसर व्यापी रह

(४) युद्ध काल स नागरिकों को बाठालाय से उत्तक सहना चाहादा । इन्न हिन्तिक स्त्रा स वेदा स कापने चाह्य छ क देता है। वहां पेठा न हो कि कापकी १-४ तो हे इन्न में कास्त्र क दे सेद पालें। (५ हिन्द काल स सन्न उल्त (५ हिन्द काल स सन्न उल्त किसी सम्य मन की १रंग और मेन १न की रख बुशलन पर अय थ वियानकर भी पर तु अन के उग मैं के ल सेन नह स्मारन रष्ट्र ढ कृत है जाज युद्ध कृत में पनन को कला का विस्म रुरह पूल करना च स लरह में

कल के प्रपारण का त्या। कता की किंशा भी बात पर तक्त िश्वास नहीं करना चिंहिए इपप्य के कले नाम से भी बचना है इन्स इ सनता का नैतिक बला कम होता है।

(६) शद्भ ल म ० ३ स बार सानो सकाय कने वले स्ट्रा की किम्मेदाी बहुत बढ जात है यस समद उद्देश रम्हमेदो वदो त्या अपनी ह्योटी सटी शिकारता व सर्गको ताक से रख कर परिश्रमण क इस् चक से आधिक उत्पादन करना चाहिए। यदि उ होने एखे भीके पर राज्य का साथ न दिया तो यक म विवय कठिन हो आवशी । एक सार सैनिक सामग्री की बावश्यकता होती. ाबतके लिए सैनिक कारकाना में तेकी से करभग्रदमादि बनाने हुग । दसरा तरक बस्त्र तथा ग्राम जीवनोपयोगी वस्तको की द्यावश्यकता डोगी जिंह सैनिकों के लिए मोर्चे पर भवते रहना परगा। हमारे मजदूर ऐसे समय इकताल करने का स्वपन में भी[रयाल न कर। यस समय उनका कत्व अधिकते अधिक काव करना ही है. सन्य सब प्रश्न बाद म ।

### सेना नहीं, समस्त राष्ट्र युद्ध करता है

[ श्री गोवर्धनहास मेहता ]

क्रुतिहात के ब्रारम में तैनिक की बारता ही सर्वोपरि बी। देश के राबाओं में जो युद्ध होते थे, उनमें सैनिक द्रकृष्ट्रिया मोच पर काकर तलवारसे एक दूसरे का सामना करती थीं। उनकी नहातुरी वर ही यद की जीत हार का निर्दाय होता वा। यह का प्रभाव कन-अधारक पर विशेष रूप से नहीं पड़ता था। फिर बारूद की खोज हुई और तोगों का प्रयोग बुद्ध में प्रारम्भ हुआ। तोवों से विनाश की मात्रा में वृद्धि हुई। क्रुष्ट के बाद म्हप और फिर तेल युग काक्, विसने बत दो महायुद्धों में नर सहाई का लेख विशासा । टैंकों और विमानों क्रेंग दिटकर ने किस प्रकार एक के बाद दूसरे देश व्यति और किस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति युद्ध से प्रभावित हुआ, इसकी क्यानी अभी बाठक नहीं मुत्ते हैं। पिछ्नो मुद्ध के पाच बचों तक मानव-समाब की बो तनही हुई, वैसी इतिहास में पहले कभी नहीं हुई थी। विज्ञान और आगे बढ़ा, और रुएका अमृतपूर्व करिश्मा ५ अगस्त १६४५ को वसार ने उस समय देखा, क्य कि हिरोशियमा पर श्युक्त राष्ट्रकामे रिका ने प्रथम परमासुनम किराया। YII मील का चेत्र लश्हर वन गया क्रीर शा साथ से काचिक व्यक्ति या तो मारे गरे या वायल हुए तथा २ सास व्यक्ति गृह विहीन हो गये ।

कीर मुन से शेकर परमाश्र जुन तक की युद कता से यह नात प्रमासित होती है कि सब दिनाश केवल तकने वालीं केवा तक ही वॉमिता नार्ट है, विकेत वह बहुत क्यारक सीर जायूरिक होता है। युद्ध प्रमोक काफ़ि के बीवन को फड़कारी-केवा है। सब किसे बना कर शा नेक्सीट-काहन कमाकर ही रेस की रहा निर्माट सकती। युद्ध हतने अधिक व्यवसाय हो गये हैं कि उहें पुत्र करनेप स्वासन करने के लिए देश के समस्त नाधनों का एक साथ प्रवास के समस्त करना को साथ के लिए भी समस्त करना को सरक प्रवास के स्वास के स्वास के स्वास के लिए भी समस्त करना होगा। युद्ध के भी वें के लिए भी स्वास के लिए भी। पिछले दिनों में भारत के युद्ध हुए बा, परन्तु एव आरव्ध प्रवास के सिए भी। पिछले दिनों में भारत के के हैं के अध्यस हो के सिए भी। पिछले पर्ने सिंग में भारत के हैं के सुंख्य हुए का, परन्तु एवं आरव्ध प्रवास के स्वास के सिल्प स्वास के स्वास के स्वास की स्वास की

युद्ध झारम्म हो बाने भी स्ट्रांत में देख की शक्त र तो लेगिक हृष्टि वे बनता का नवाब करती हो है बल एल नायु तेना ग्रमु के दात कह करने के लिए वदैव तत्तर रहती है। लेकिन युद्ध में बीत हासिक करने के लिए प्रत्येक माफ़ि भी की मण्या रूपन माग लेगा हुगा। चन्द्र म —

(१) युद्ध काल में बीत तथी क होती है, को शाहर नहीं कोशा। निटेन की कनता पर करदरत नम नारी कमनी ने की। क्षामीयत नर नारी मारे गये व वकी नहीं हमास्त करायामां हा गई। लेकिन निटेन की कनता ने हिम्मत नहीं हारा। रुस्त के लोगों को भी कम मुशीवत नहीं उठानी पड़ी, पर नहां के लोगों ने भी शाहर नहीं खोका। किसी भी राष्ट्र पर कोई काकमक करें तो उठ देश की जनता को खु के लागे कभी बास्स समस्य नहीं करना वास्ति।

(२) युद्ध काल म बनता को अपनी आवश्यकताए कम कर देनी होती हैं। खबडे प्रथम वैनिकों की बकरतें पूरी करती हैं। आवान्तामग्री करके तथा आय प्रचार द्वारा कानता की भ्रात करने की कोशिश करना है। यह प्रचार का जुग है को कभी २ भूगा व बतित पैर का होता है। भुक्ते याद है कि मैंने कर पर क्षमनी के क्ष क्रमण् के दिन काणानी रेडिया सना या। जाणानी रेडिया ने सुनाया कि कल कोर कमनी म यह पति हो। यह है। कि कमनी की रेनाओं को मध्य पूर्व में काने के लिए कल गुजरने देगा। यह है साक

क्या आपको प्यास लगी ह ?

इसे आप

भारत रेफ्रीजरेशन कारपोरेशन लि० के अंग्ड पेय

### नागपुर लिक्विड ऋारेंज

-

क्यन्य इसी प्रकार क फलों से निमित पय शत्रत यथारस गुलाब कनार केवडा, केला चन्दन इयादि से त्रनाय।

भारत के एकमात्र ए नेएट-

प्रभात जनरल एजेन्सी

गीता ब्राउण्ड, सीता बुन्डी, नागपुर, मी० पी०।

नोर- क्रुपया एजेन्सी नियम और मूल्य सूची सगाए।

(७) बुद कल में इबीनियरों, इावटरों, टेन्नीकल लोगों आहि की सेवा-ज्यां की आवर्यकता होती है। इन सभी के बावर कर्म है कि या हु की लोश कर-स्ता है, अपनी सेवाए सहयं अधित करें।

(८) युद्ध काल में पत्र कारो, कियों केलको, नादिश्यकारों आ दि का कर्तेव्य है कि वे कलता में जोग्छ, ताहर, वीरका आदि भावनामें जोग्छ, ताहर, वीरका आदि भावनामें को भरें। पत्र कार कलता तक युद्ध के लही ध्याचार करवी से करवी पहुँचार्थ और लोगों में उत्तराह पैदा करें। को पत्रकार ऐसे अवसर पर जनता को गुमराह करता है, वर राष्ट्र मा गुण्ड है। किंद अपनी किया हारा रख-भेरी जुनाये और लोगों के विलाद हारा रख-भेरी जुनाये और लोगों को बिलाद ता का गुण्ड पहुँचां पत्र क्या है। किंद अपनी किया हारा रख-भेरी जुनाये और लोगों को बिलाद ता का पत्र पढ़ांथे।

(६) युद्ध-काल में महिलाओं का उच्चवाधिय भी कम नहीं है। उन्हें कावन पतियों, माहयों और पुत्रों को बोरता का याड पढ़ाना है और देश पर मर भिटने के लिए बिला होना दिखान है। रावपूर्ण-काल में बीर के प्रतादार्थ किया प्रकार कावने पुत्रों को विलाक लगाकर रचा चेत्र के लिए बिहा करती भी, उसी मकार कावुनिक देखानों को करना होगा। पड़ कों के करना होगा। पड़ कों के करना होगा। पड़ कों में पर मेव कर विवयनेला की मतीवा करें थी, चूवरी तरफ वे स्वयं भी राष्ट्रीय कार्यों में कपना पार्ट करता करेंगी। वे स्वयं ने आपना पार्ट करता करेंगी। वे स्वयं ने आपना पार्ट करता करेंगी। वे स्वयं ने कार्य न स्वयं करी हैं।

(१०) युद्ध-काल में ब्हाजों का धर्म हैं कि वे अपने आवको सेवा-कार्य के सिष्ट आर्थित कर हैं। जो ब्हाज सेना में भर्ती होकर मोर्चेयर का बकें, पर जो न जाय वे श्वयं-सेवकों का कार्यकरें।

(११) पुद्ध-काल में राष्ट्र के प्रत्येक कालि को चाहे वह किसी बर्म, काति वर्ग कारि का हो, कुछ न कुछ कार्य कावश्य करना चाहिये। उस्त समय करना चाहित के को में सेवा सैना चाहे, वह उन्हें सहर्य देने को प्रस्तुत रहना चाहिय।

(१२) योन और रुख ने सापान व समेनी से युद्ध बीतने में को भी शासन बरते हैं, उनमें गुरिस्ता महत्त कम नहीं है। दोनों देखों की सनता ने गुरिखा युद्ध के कारच ही शासु के देर टिक्को नहीं दिये। मारतावर्ष ने भी १६४२ में हरणकी मुसिक्स भाषा थी। वस्तुता शासु के साकम्या के समय समस्ता राष्ट्र की सनता को बरा हनाई इसकों से बचने का उताय करना साहिए, वहां समु को सरेहने के सिए गुरिखा-युद्ध के खारवा भी शास कीने साहिए।

## 'वीर त्र्राजुन' के पाठकों-ध्यान पूर्वक पढ़ों

#### एक त्राश्चर्यजनक सच्ची घटना

( भीयुत बी० पी॰ खरे टिकट कसक्टर रेखने स्टेशन 'बागरा सिटी' का दिस हिसा देने बासा पत्र )

नियमानुसार रेखने बान्टर को भी दिखाना जरूरी होता है। यत को उन्हें भी इचका करदी और उसी रातको किक रिपोर्ट ( sick report ) दे दी। दूसरे दिन रेलवे बाक्टर आवे, देखकर और तस्त्वी देकर चती गये। सार-इसाच श्रुक हुन्ना । सुनह दवा बाई, ३ खुराक का मूल्य १॥) हुन्ना । कमकोरी मेरे शरीर में कितनी थी, कुन्न नयान नहीं कर सकता हूं । बाक्टर साहब के कहने के मुताबिक १२ दिन में ६ इन्जेक्शन की लिये। किनका मूल्य ६०) ६० दिया। पन्द्रह दिन तक दका चालू रही, परन्तु कमबोरी बादि में कोई फर्क न बाया । तबियत परेशान हुई । इलाब बन्द किया । इसरे डाक्टर के पास पहुंचा। तसक्षी के शब्दों के बाथ इलाब ग्रारू हुन्ना। दरु दिन में हालत वहां की तहा पाई। डाक्टरों को लुटने का मौका मिला, प्रत्येक डाक्टर थोडे से शब्दों में तसल्लीमान ही दे सका। रोग का इलास किसी ने भी ठीक तरह से करने की कोशिशा न की। २४ जून तक पाच डाक्टरों का इलाख किया। परन्तु हालत में कोई फर्क न हुआ। इस अरसे में करीब ३००) खर्च हो गया। मेरी इस्ती ही कितनी है। घर में १०) या १५) नकदी थी। उन्नके निकल बाने पर नीमार पढ़ने के सुनह हुनरे दिन से स्त्री का जेवर निकालना ग्रारू कर दिया । साम उचकी हातत सुकते देखी नहीं बाती । मैं फकीर हो गया हूं । तिक रिपोर्ट में रहने से तनलाह तन करती गई। इलाथ और पर सर्च के लिये स्त्री का जेकर ही काम ग्राया, कुछ पैसा हाथ में न रहा, स्त्री और वर्षों की मूख से निलविकाहट देखी न गई, लाचार होकर १५ जून से एव इलाब वन्द करके क्य टी पर क्या गया। ताकि तनखाड का कल्क तो मरोखा हो बाय, बसे तनखाह ही क्या मिलती है, यदि पूरे मात की तनकाह मिले तो ६७॥) होते हैं, विक में होने से २॥-) प्रति दिन के हिसाब से कटते हैं। ७ प्रास्थिबों की परिवरिश का भार सिर पर। कैसे बैठकर उनका विश्वसाना देखता रह'। कम-बोरी की हालत में उप टी पर जाना पड़ा । कियाय नौकरी के दूसरा कोई करिया ही नहीं । बीवन से हतास होकर एक दिन 'सैनिक' अप्तकार पढ़ वहा या कि (Jabri) के विज्ञापन पर नकर पहुंची। देला और सोचा कि बो दवा इतारा हुए चौपे स्टेब में पहुं ने हुए रोशियों को भी उठाकर लड़ा कर सकती है, उस देवा से मेरा रॉग क्यों दूर नहीं होगा । दुरन्त आपकी सेवा में दवा के लिये पत्र मेच दिया । बी॰ पी॰ झाने से तुरस्त छुड़ा ली गई । विधि अनुसार परमातमा का नाम क्षेकर दवा ग्रारू कर दी । बाह । ब्रोविध की शक्ति, परमातमा का तका ब्राशीवाँद, पांचवीं खुराक के बाद ही शरीर में बमीन ब्रालमान का फर्क हो गया। एक वसाइ में करीन नारह काने शरीर सुबर गया । मैं यथाशक्ति पूरा स्वस्थ होने तक इलाब चालू रखूंगा, परन्तु निर्धनता के कारक एक साथ ४० दिन की दवा नहीं मंगा सकता। कृपया पहले के समान ही फिर पासेला मेब दें। यह सम्बापन सिलाकर मैंने आपका काफी समय नष्ट किया है। समा करेंगे। घररायां इसा मरीब हर तरह की तलाश में रहता है। साशा है तारीक २६-३० तक ब्रायका पार्रेल भा वाबेगा । इति ॥

#### T.B. तपेदिक और पुराने ज्वर के रोगियों-अब भी समभो

हुठी प्रकार के प्रवाशों प्रशाशय पहले भी आप इन्हें कालगोंने वेल जुके हैं। मारत के कोने कोनेंने लोगोंने यह मान लिया है कि इस मर्यकर रोगसे रोगी की बान बचानेवाली यदि कोई कीपधि है तो वह एकमान 'क्यरी' (JABRI) ही है। 'क्यरी' "के नामनें ही मारत के पूज्य ऋषियों के आस्मिक कलका कुछ ऐवा विलक्षण रहस्य है कि प्रथम दिनसे ही इस दुष्ट रोगके बातें नष्ट होना शुरू होवाते हैं, यदि आप वस तर्फ से हताय हो चुके हैं तो परमास्माक नामने केकर एकमान 'करी' की प्रथम कि हो। परीक्षा है है तो वरमास्माक नामने कि पार्ट में कर रोगीओं जान क्या है। इस हो का क्या का मान के का मान में केत । इसी अन्यस्मा कि वाह को की का मान में केत । इसी अन्यस्मा कि का वाह होगी कि अब वाह तो का कर हो है जा वाह रे हैं है, तार आदिके लिये हमाय पता केवल 'करी' (क्यापदी) (JABRI JAGADHARI) लिख हैना ही काफी है तार से आईर देते हैं,तार आदिके लिये हमाय पता केवल 'करी' (क्यापदी)

'बबरो' रनेपाल नं र स्थानों के लिए किसमें ताव साव ताकत बहाने के लिए दोना, मोती, स्वभक, सादि की मूल्यवान मरमें भी पकती हैं। मूल्य पूरा ४० दिन का कोर्स ७५) का । नमूना १० दिन के लिए २०) का ''स्वरी'' नं २ किसमें केवल मूल्यवान नकी बृद्धिता हैं। पूरा कोर्स २०) का । नसूना १० दिन के लिए ६) का । सक्सल स्वादि अलाग है। सादैर में पत्र का हवाला तथा नं० १ वा नं० २ ताक स्वयं किसी। द्वास्त सादैर केदर रोगी की सान वर्ता सं

पता-राथ साहब के एख शर्मा एन्ड संस, रईस ब्रह वैक्स ( २ ) 'जगावरी' (पवी 'जाव) E.P.

### २२०० वर्ष पहले भारत में देशरक्षा की तैयारियां

श्री गोपा**व दामोदर तामसकर एव॰ ए॰, एत० टी॰** ]

देश का के जनुसार किसी मी देश की रखा के साथनों समा शिक्तियों में परिवर्तन होता सामा है। उसी प्रकार युद्ध के साचनों और रीतियों में परिवर्तन हवा है। निम्न शिक्ति वर्णन को पहते समय इस छोटी-सी बात को न भवना चाहिये। प्राचीन काल में देख की रजा की दृष्टि से दुर्गों का महत्व बहुत श्रविक था। कीटल्य कहता है - चारों दिशाओं में और बनपद की शीमा पर पूर्व बनाना चाहिये, अथवा वहां वदि कोई उत उपयोग के मन्य स्वामाविक विकट स्थान हो तो उन्हें ही दुर्ग आ स्वरूप दे देना चाहिये। दुर्ग नहुषा चार प्रकार के होते हैं:-- (१) कीदक, (२) पार्वत, (३) बाल्बन, और (४) बनदुर्ग । नहीं के बीच में उसके पानी से विरा भ्रमना नड़े बड़े महरे तालानों से चिरा हमा स्थान स्रीदक दुर्ग के बोग्य है। बढ़े बढ़े पत्थरी से थिए हुआ अथना स्वाभाविक दुर्ग के समान बना दुवा स्थान पार्वत दुर्ग के बोग्य होता है। बत और पात से रहित अभवा उत्तर भिम में बना हुआ दुर्ग बान्यन कहलाता है। दलदल से अपन्या काटेशर पः। महाकियों से विरा हुआ दुर्ग वन-दुर्ग करता है। (अमिक १, अक ३, सुबर ३)

बनाइ की रखा केवल दुनों से नहीं हो सबती: क्योंकि सभी लाग उनका आश्रम नहीं के उड़ते दूसरे मोनन की सामग्री का सरस्रता से निसना भी ग्रावश्यक है, इसलिये धनाद के स्थान वर सामग्री संग्रह के स्थान बनाना चाहिये, ऐसे स्थान सस्तु विचा के ऋनुसार उचित स्थानों में, अध्या नदी के सगम पर अध्यक्ष अक्षाश्यमों के बीच अध्यक्ष किनारे पर क्याये कांग । स्थानीय मुमि के बानुसार वे गोल, चौकोर या सम्बे हों, उनमें छोटी, छोटी नहरों का बल प्रवाह बहते रहना चाहिये, चारों स्रोर होने वाली वन्तुओं का वहा संग्रह होना चाहिये। उत्तके चारों स्रोर एक एक दश्ह के बन्तर पर तीन साहबां होनी चाहिये। वे लाइवां क्रमशः चौदह दवड, बाह दग्ड और दस दस्ड चीड़ी होंनी चाहिये। उनकी गहराई तीन चतुर्थों श. आची. या एक तिहाई होना चाहिये । उनकी सली बत्बर से बन्बी रहे और किनारे पत्थर

या है ट से बन्धे रहें, कहीं उन को इतना गहरा बनाना चाहिये कि उनमें स्थमाव-त्या बस निकस पढ़े नहीं दो, उनमें किसी नदी से पानी साकर भर देना चाहिये । इनमें से पानी निकसने का मार्ग भी रहे भीर उनमें कमल जिलते औं वया मगर रहें। खाई में बाद दएड के कावते पर छ; दशह ऊरंचा, अच्छा द्द, जितना ऊरंचा को उत्ते दुगुनी चौड़ो तखीका बान्य बन्धवा चाहिये, इसके नवाने में खाई की खोदी हुई मिट्टी काम में खायी आव. उस वर काटेटार आहियां तथा विषवश्चिमा समा देनी चाहिये। इस बान्य के ऊपर दीवाल सकी करवानी चाहिये, य शानी चीड़ाई से दवनी कंची के, समझी सदबी का न ननाना चाहिये, स्वॉकि उसमें भाग सगाने भा हर सदैव रहता है। प्राकार के जाने प्रशासक ( मनोरा ) बनवाना चाहिये वो कि प्राव्धर के समान ही कीवा हो, उनमें चढ़ने उताने के किये वीदिया होनी चाहिये। अहालकी के बीच तील, तील दसह अन्तर रहे, दो बहासकों के बीच दो मंत्रिलका तथा देश की रचा काज बहुमुखी की व्यापक है। कीटिल्य के समय थी मरकारें उदाके महरू की समयकी थी। इस नेख वैत्र बताया मशा है कि उस मनय मरकारें देश की रच्या के लिये कितानी बहुमुखी-प्रकृतियों की कोर ध्यान देशी थीं!।

इत वहित च याहं से हेट्रो लग्बी प्रतोसी बनाई बाद। इट्टाइड और प्रतंसी वीच एड इन्टाइड धनराई, विवर्ध तीन बनुषाँगी बैठ वहं। न्द्रको छानने बन्ध वट के क्षित्रे तस्का छागा रहे, पर उवधे सेहुर स्वत्य रहें, ताकि उनमें से देखने बने और झावरूपका गड़ने पर तीर मास्वे बने, झाझर से लगे दूप घटालड, प्रतोसी और इन्द्रकोध से बीव दो कर है बहुवे बहुते प्राचार के पाद झाठ हाय चीवें हो। ऐने गुझ मार्ग बनान। चाहिंगे, एड बा दो दएड के सन्दर पर प्राच्चर पर चहुने की वीहिया बनाने चाहिंगे, एड बा दो दएड के सन्दर पर

शतुको न दिलाई है, ऐसे स्वान में प्राक्षर के उत्तर ही प्रचानितिका कीर निष्टुर द्वार बनावे एन के वा का बात सं सचने के लिये दिएने का वो जावरका बनावा बाता है, उसे, प्रचानितिका करते हैं)। इस जावरका में वो छोटे बसे खेद रहते हैं, उनमें से सत्तु धी प्रत्येक बीहा दिलाई दे उस्तरी है। इसे ही निष्टुर हार कहते हैं। एरिस के बाहर की मूंफ

### दिल्ली — श्रमृतसर — दिल्ली प्रतिदिन की यात्रा

०७-३० ह्रूट दिल्ली पहुंच १२-०० ०६-१५ पहुंच अमृतसर ह्रूट १०-१५

- 🛨 बुकिंग कराने पर सीट की निश्चिन्तता
- ★ किराये पर माल मेजने को स्वीकार किया जाता है
- ★ यात्रियों को हवाई अंह तक आने जाने की सवारी की सुविधा

इन्डियन नेशनल एऋरवेज

को शटने बरावर स्ट्रे, त्रिश्त अन्धेरे गत्रे, लाहे का रखाक, रिनकों है ढके हुए गड़े लोहे के काटे, तीन तीन नोक वाही नकीवे काटे, मरे राप वाहे पत्रके, समान बने हुये, लोहे की जाली, क्ये की काटके समान नकीले कीके स्रथवा एक ही पैरके, बराबर श्रीचड़ से भरे गड़, अस्ति के गड़े तथा दृषित बल के गत्र । ब्रादि वस्तुकों से पाट देवें। कीएल्य ने किलों के दरबाब की रूपरेखा भारी विस्तार के साथ दी है। प्रदार करने के साधनों में परधर, कुदाल कुठार नाय, हाथियां के उपकरका, मुश्रवती, मुन्दर दयह,चक, यन्त्र, शतदना शुल, वेधनाव (भारते) बास उप्त बीव्य ( उप्त के गर्दन के आकार के हथियार) अन्तिसयोग ( अस्ति क्याने वर चक्रने वाके ब्रायम ) बादि का उल्लेख है। (अधि॰ १, ४० (5x 30 FB . 5

दुर्ग किल प्रकार का होता बा क्रीर उजकी रवा केरी हो, यह बताने के बाद दुग के मीतर की बोकना का बहुत किस्तृत वर्णन है। दा को इहि हो लाने पीने का एव शामगी है उसे परिश्र्य करने पर तथा क्रावश्यक कासुव बसा करम पर कैटिक्य ने बहुद कोर दिया है (क्रावि॰ १, क्र॰ ४, दुस १३ २२) कोई एक काविकारी शत्र हो सा कर मिस्र चकता है, इच सिवे हाथी, पाने, रथ तथा पेद्स सेनाओं को सनेक प्रस्य क्षाविकारियों के हाथ में रस्ता पादिये। (श्र॰ १, क्षाव्याव ४ एप ३६ १७) राजा को च्यादिये। ते नद नतेक पूर्व तथा खुबाबी सोमों को नगर में न नचने दें, नवों किये सोमा नगर तथा सनगद सोमों को सपने काम दिखा कर कुमार्ग में प्रकृत करते हैं। (श्रावि॰ १, का॰ ४, तथा ३६)

रवा तथा युद्ध के कावनों में कैशिट्य ने स्थियों का माहल बहुत क्षांक्र का मान है। वृट्टे क्षिक्रय के दूवरे माना है। वृट्टे क्षांक्रिय के दूवरे क्षण्याम में यह कहता है—रावा की विकय हाथियों पर विशेष क्षयक्षतिन है, क्यों के वे ने जीक की होने के करता गुष्ट के तैना व्याप्त को, उब के किसों को तथा क्षायतियों को केवल नष्ट हो नहीं कर वकते हैं, किन्तु क्षानेक, क्षान मान-क काम कर वकते हैं। इस विवे (१४१५) उठने शाधियों के बसक लागाने का उनके पक्षने क वाचनों क, उनके गताब्य पोष्ट्य तथा विकिता का वहुत क्यान किया है।

क्लि की रहा के क्शन के छान घर में जिन बायुचों का वर्जन किना है, उनके दिवा बायुचागाराय्य्य के क्यों प्रवर्णन वराते समय (अधिक २, बार-१८) जनेक प्रकार के बार-बायुचों बीद शायनों का क्योंन दिया है। समय में कारमें जाने वाले. दर्श की रखा के बाम में वाने खड़े, रात्र के नकर का विवास करने वाले, चक्रवन, बायुष, जावरना, बीर उपकरणा, यत्रों में ये नाम विनाय है -वर्वेदोमह, कामदण्य, बहुमूक, विश्वास वाति, सङ्कार्वो, बामक, पर्वत्यक बहुर्यत्र उर्ध्वबद्ध कीर इ.चनाड चलवर्को के नाम दिवे गये हैं। पचासिक, देवदश्य सक रिका, मूलक्षपत्रि, इस्तिशारक, ताक्षपुत्त, गुन्दर, गदा, स्वक्रमा, जुदास, बास्की टिए. उप्सादि उसारि सत्तरनी त्रिशस श्रीर चक्र, इनका ठीक ठीक वर्ष साथ रमधना कठिन है। कुछ श्रीसाकारों ने उनका कर्य इस दक्त से किया है कि मानी उस समय बाब के सन प्रकार के ब्रायुध प्रचार में वे। इतनी श्रीय हाकना करा चित् ठीक न दोगा, तथापि यह स्पष्ट है कि बाब के बायमी की वर्ष करपनायें उस समय थीं। यह वर्षान काल्पनिक तो नहीं हो सकता । वह बावरूव वस्तुस्थिति का निवर्शक है। बाब, बेरे सूच्य व्यर्थ इसने वादो यन्त्र उस समय मसो ही न रहे हों, पर यह तो स्पष्ट है कि उनमें बाव बरसाने बासे, पानी बरहाने बाहे (वा फक्ने वाले) इसी प्रकार एक ही समय पत्थर के सकते टक्टे वा अनेकी किया कं बम बस्ताने आहे यन्त्र कावश्य थे। माले तथा बनुषनाको के कई प्रकार दिवे हैं। उन में आकार प्रकार, तथा

बल्त के उपयोग के बानुसार उनके नाम

भिनावे हैं। इसी मन्द्रार तक्कर, प्रत्ये, क्रम्य, क्रावस्य, क्रावि के जान्द्रर, प्रक्रम तक्क्ष्य वाद्य व्यक्त के जान्द्रर, प्रक्रम तक्क्ष्य वाद्य व्यक्त के जान्द्र हैं। उनके नाम यहा देने से कोई विद्येष जाम यहा देने से कोई विद्येष जान्य मही है तमापि वह रख है कि उत्त में इन तमी वाद्य का विचार करहर हैं। वे भी करतुर्वे काल्योनिक नहीं हो समझ ति हम तम्स वह स्वत्य के स्वत्य के स्वत्य का स्व

क्रश्यभन्न, इस्त्यथन, प्राध्यन, तथा स्थाप्यन्त के कार्यों का वर्णन करते समय बोडे, हाथी, पैदल सेना, तथा रव इस विस्तारपूर्वक वर्णन भागा है ( स्थि॰ २, स॰ १, ३०, ३१, ३२, ब्बीर ३४) बोडे क्रीर हाथी के पालन, बोषस्, शिद्धा दीद्धा के नियम भी बहुत दिवे हैं। बहा २ वे बातवर बच्छे हैं, वह भी बताया है। इनके अध्यक्तों को इन बातकरों के सम्बन्ध में तब बाते बानने का बादेश है। इसी प्रकार रथ के ब्राकार प्रकार और उसके समस्त सामनी का विस्तृत वद्यन है। परयध्य ह को, निम्नसुद्धः प्रकाशयुद्ध, कृत्युद्ध, कनक युद्ध, बाक्षश युद्ध, दीवा युद्ध, अध रात्रि युद्ध की क्ला बानना बावस्यक क्रा है। इन बुद्धों के प्रकारों को पतकर बाश्चय अवश्य होगा। इतमें बाकारा युद्ध भावनाया है। वह कैसे होता था, कीन जाने।

प्र• सि• दर्घी



हर दृष्टिकोण से सन १६४७ संकटपर्ण वर्ष रहा है

बेकिन फिर भी---

# वेस्टर्न इण्डिया

ने २ करोड़ २१ साल से ऊपर का व्यवसाय पूरा करके प्रपृत सरका प्राप्त करी । यह निश्चित लोकप्रियता का चिन्ह है।

कम्पनी की विशेषताएं ---

पर्शात रिवर्ष चन, क्षामदनी की उत्तरोत्तर पुढि, क्षम्का दुनाका कीर थानव । खर्च का क्षत्रपात शव से कम और शीमीबम मी कम । बीचन बीमा सम्बन्धी क्षत्रोत्तक पुविचाए । पत्र किस्ति ने सामित । एकेसी के विषय में युद्धलाक करिये ।

--: ब्रांच सैकटरी :---

दी वैस्टर्न इण्डिया लाइफ इंश्योरेंस कम्पनी लि० (सतारा) जी॰ २१३४ कनाट सर्कस, नई दिल्ली ।

#### इमारी विदेशी नीति का आधार क्या हो ?

्रिष्ठ ३४ का शेष [

मुक्तिम देवों के दिश्लोब को न्याय स्वया हमारे दियां पर तरवीद रेग — बेते सामी कारमीर के मानकों में हुआ भी है। ऐसी दिवति में, यह हम सामें पेरा पर कहे होने की विश्लित मान कर चुके हैं, हिटने के पीक्ष सकता हमारे किए कार्त तर बास्तिय होगा, सबकि उचका राष्ट्र सर्थ कर कीर उनके गुट के कम्य देव में से दूपनी मोला तेना हो, यह एक विचारवीन प्रस्त है।

#### रूम के साथ

वृत्तरी कोर कुछ सोगों का वह कहना है.कि परिस्थितिया हमें कनिवार्य रूप से रूस का नाथ देने के लिये मधानूर कर देंगी। बाब की इनिया में किसा भी देश के लिए क्रकेते खड़ा रहना प्रस्तभव हो गया है, इस किए जटन कीर समरीका से इमारे बाबन्धों में क्यों २ तमाच बहुता चाएगा, इस इस की बार कि चेंगे, बीर यह भी बहा बाता है कि हमारा शन्तिम लच्च तो समाववाद ही हा सकता है। उस टिला में बन हमें व्यानवार्य क्य से बद्धना ही है, सब इम क्यों न एक ऐसे देश के स्विक से स्विक निकट सम्पर्क में क्रावें का इस दिशा में बहुत कुछ उसति कर चुका है। रूस से हमने बहुत कुछ सीला है बहुत कुड़ महबा करना है। हमें देश के उस बड़े मुमाग को, बहा स्मानी खेती नहीं इती है, खेवी के बोग्य बनाना है, बहा सेत हाती है वहा बैज्ञा-किंद्र माधनों का प्रवेश करना है. उद्याग-बंबों का विकास करना है, देश के बनन्त प्रकृतिक साथनी का समाजीकरक करता है. वही २ बोबनाए बनानी है, डन वर योजनाक्षां को कार्यान्त्रित करने के लिए एक बढ़ा शासन-तत्र सगठित बरना है और इन तब बातों को पूर करने के लिए इमारे सामने इससे अब्हा मार्ग जरी हो सबता कि हम एस के बादशी बर सर्वे पर यदि हम ऐसा इस्ते हैं तो हम क्या निरन चौर चमरीका में कारने मति प्राचक से अधिक अविश्वास की भावना को बन्म नहीं देंगे और आब श्वनिवार्य इसने वासे तीवरे महासद को नवदीक नहीं से बापने और उसकी अपटों में अपने को आक नहीं दंगे !

#### एक स्वतन्त्र िदेशी नीति का निर्माश

हनके व्यविशिक्त एक तीवरी विचार बारा मी है विवक्ते कानुवार हमें न तो बिटो कीर व्यवश्य का मूख दमधन करना चाविए कीरन करके पांके ही वाल मीच कर चनना चाविए। यदि वनतन्त्र की साचना से हम कितेन कीर कमरीका बी साचना से हम कितेन कीर कमरीका बी कोर सिवरी हैं वो पहा की शिवरि के सोंहे से कारवान से भी हम वह बान वस्त्री हैं कि सारवादिक बनतन्त्र बहा नहीं है और हसी प्रकार कर में भी बार को अवस्था है उठमें उच्चे कारवाद के दर्शन हमें इंटिज़ाई से ही हो करने। ऐसी रिचर्डि में इन दानों गुटों से, किनम बाब दुनिया तेवी के करनी बार हो है, अपने की कस्त्रा रसना ही हमारे देश के स्त्राप्त अवस्थार है। उसी देशों के सार्व देशाओं

मित्रता की मावना, चार्क्तरदार्दी को राव नीटिसे अपने का अलहदा रखने का हमागा निरचन, तीलरे महायुद्ध के लीचे स्वरम्ब की स्वाने कलूना रखने का हमाग प्रयन्न कीर हाले, अनतन्त्र और स्वानता के के लिद्धा-तो को स्वतार में स्थापित करने का न्येय, इन सभी का सकेत स्वान द हो दिखा में है क हम झाल के बहुते हुए अल्पाह्मिय स्वयं से आपने को तटस्य रखने का ममन्त करें।

इस तीवरी विवार भारा का मैं सम-बंद हूं, बराचें कि तटस्थता का क्रयं निष्क्रयतान हो। वन दो दली में अध्यक्त बढता का रहा हो तर किसी स अफटार बादमी का यह काय नहीं है कि बह उनमें से किसी एक दल में शामिल हो जाए। पर यह जुप भी नहीं बैठ शकता। सथाय का एक प्रविच्छित क्षा होने के कारबा उनका यह पण हो बाता है कि वह ऐसे लोगों को सपने साथ ते जिनका बहायता से भागका मिराया बा क्वता है और एक शास्तिमय व्यवस्था की स्थापना में जुर पढ़े, क्योंकि बढि असाबे को बहने दिया गया तन तो कही कोई असि सकुशस नहीं बैठ सक्ता । हिन्दुस्तान को झात्र यह मान कर बसना है कि (१) धामरीका और कत तेत्री से एक बढे विश्वव्याची समय की क्रोर बद्ध रहे हैं और उसके लिए बारदार तवारिया कर ग्रे हैं, (२) बदि इस सबय को समय गहते रोका नहीं बया तो उनकी लपटें सभी देशां में और विशेषका उन देशों तक, जो रून के भौगालिक साम व्य में हैं, पहेंचगी, (३) विश्व शान्ति के किए वह आवश्य ह है क बाद समर्थ यदि ग्रानिवाय भा हे तो उसे सीमित किया काए और जिलने श्राविक देश उसके बाहर रखे वा सके उन्हें संगठित करने का प्रस्त किया बाए, (v) इस दिशा में इस प्रकार के तटस्थ देशों का नतुन किन्न के क्रमध्य हो बाने और चीन के या युद्ध में उक्त का होने के कारवा हिन्दुस्त न रर क्या बाता है और (u) इस काम म उसे चीन का सहयोग और एशिया के श्रध-काश देखों का कियात्मक सहयोग तो

# मनोरंजन

वास्तव में हिंदी का उचकोटि का मासित्र पत्र है

हा॰ रामक्रपार दर्मा, इलाहाबाद

'मनोरसन वास्तव में हिन्दी का उच कोटी का पत्र है। काव सन हिन्दी देश की राष्ट्रम वा हा गई है, तब उचकाटि के पत्रों की वितनी स्नविक सख्या हो, उननी ही सच्छी है।

भी उदयशकर मद्दु, आल इबिडया रेडियो, दिल्ली

दुःसाग सन्देशन नेरा सनाग्वन है। जुनाव शैना, और खामधी की इप्रिंग सबस् चुर तो है। तुसाझ भी है। वस्तुत दुपने इस्त पत्र द्वारा अपनी साहित्यक बतिया तथा पुक्वि समाइकता का गरिचय दिया है।

श्रा बच्चन, इलाहाबाद

'नुनारकन' बहुत सुक'चपूर्य निकल रहा है। श्राशा है तुम्हारे सम्माद करन में पत्र बहुत करती हा हिंदी के प्रथम के यी के पत्रों में या बायेगा।

मन रचन का बाक प्रत्य क उन्नति देख कर मुक्ते खुरी होती है और दुम्हारे नाते उसे मैं बापनी हा च स समझता हूं।

भा अंचल, जनलपुर

'मनोरकन' का प्रक मिला। शेलवो और कविता वो का चयन तथा तथ्यादन बको कुत्त तला के सम्य दृष्टा है। युक्ते विश्वत है दुम्बरे वैते वारूक कला कार कहा दाना मन रवन (है-दी के मालिक पत्रों में ग्राम प्रपता गौरवपूर्य

श्री प्रेयनारायस टपडन, लखनऊ

मनरबन' कर श्रक मिला। बस्तुत पत्र सभी दृष्टियों से अपना नाम स्रायक करता है। आरंग प्रत्येक प्रस्था के लिये उपगेगी ही नहीं प्रमुद्ध दैनिक आवश्यकता की चब है इसके प्रकारन के लिए नव है स्वीकार करें।

श्रा स्वानारायम् व्यास, उज्जैन

मनारकन' युक्ते बहुन पक्टर काया है। बढ़ा सुकविपूर्ण सुद्दर पत्र है। श्रीमता सावित्रा निगम. लखनऊ

मुक्ते मन रबन को उमी वाममी, उमी तेल कवितायें श्रादि परन्य श्रायों। नारी स्तम्ब, बालस्तम्ब के स्थान देक्द सपने वभी अवस्था के सामी की अभिवंत के भ्यान वश्यनतीय दता से रला है। मेरी हार्डिक कामना है कि प्रनारवन' साहित क्यात् में अमर क्याति प्राप्त कर कनता ना मनोर्डिक करता रहे।

श्री बहेन्द्र, 'माहत्य--न्देश' आगरा

मन रबन का गोबा स्वांत कक प्राप्त हुआ। अक बहुत हुन्दर है। हुके पढ़ने का अवकाय बहुत कर मिला पाता है। पर आपका अक मैंने आयो-पान्त पढ़ लिया ऐन सुरा कह निकासने के लिये आपका नवाई। आ आगाना सर्विंद्ध, सम्पादक 'दीदीं,' हेलाडीवाद

श्चानने यह बहुत हा सुन्दर पत्र निकाला है । बहुत बहुत बधाइ ।

मानिक 'वीखा' इन्दौर

यह नव न बदयांगी सत नवस्तर से ही निकलना छुक्त हुया है। और इसने नामानुष्य धान ल दृद्ध वव के लिए मन रवक बामग्र से युक्त कहानी। प्रधान ज्या भी विशेष न्यान रखता है। मनोरंगन के ही शाय बाय ब्रानक्यन का बामग्री मी हन्में नकलित की काती है। पत्र उक्कोंगि के लेलकों की स जक बामग्री से युक्त है।

दैनिक 'हिदुम्तान' दिल्ली

'मन रबन' का प्रधायत हुए क्षमी ६ महीने ही हुए हैं। इस काल म उतन कितनी उत्तरि क ला है, एक परिचय मसूत विशेषाक से मास किया बासकता है वियय वैरिश्त, सम्मोर लेला और हरमाहा कविताओं व आनियों के क्षम्य मार्थ विशेषाह वर्षों सुन्दर निकला है।

एक प्रति आठ भाने

व पिक मन्य प्राा)

श्री श्रद्धानन्द पञ्जिकेश-स, लि० श्रद्धानन्द बाजार, देहली।

S CONTRACTOR CONTRACTOR

मिलाडी लनेगा, बाहर के देशों का भी समर्थन पाने की यह अपेदा कर

एशिया का अन्तर्राष्ट्रीय महत्व पशिया की एकता और सगठन, और हिन्द्रस्तान के द्वारा उन्नके कुशल नेतृस्व पर आरो वाले वर्षों की विश्व शानित निभर रहेगी। प्रशिया यदि सगठित है तो बड़े राष्ट्रों में बायसी समय के बहत से अवसर जाय ही मिट बाएगे जमरीका और कस में भ्रपने प्रमाब दोशों को बढ़ाते बाने की को होड़ सानी हुई है एक वगठित पशिया की तुर्मेश दीवारों से टकरा कर वह नह हो आएगी और वह ये शीमाय दर्भेस नहीं है बदि वे निशक हैं हो बह निश्चित है कि समरीका और कर के बीच क्रिकने वाला आगामी महा बुद्ध एशिया की बमीन, एशिया के समुद्रों और एशिया के आसमान पर सड़ा बादगा, और उसका परखाम यह होगा कि इस काये बढ़ते हुए महादीप की प्रगति ६% बायगी। ध्रपनी रखा और बान्तराष्ट्रीय शास्ति दोनों की इक्षि से यह बावश्यक है कि हिन्दुस्तान ने पिस्रते एक वाल में एशिया के वयथ में बो नीति बना सो है उस पर वह सबवूती के लाव बक्रता रहे। पशिया के प्राय बभी वैशों से प्रेतिशक्षिक होते से बड़े पराने सम्बन्ध होने के बारखा उसे अपने इंड काम में वह।यता ही मिलेगी। इन देशों में जीन सबसे बड़ा और सबसे पुराना दश है। चीन को कमबोर स्वने देना और उसे समरीका और क्षम की अप थिक और रावनैतिक प्रतिद्वन्द्रिता कर श्वकाडा बन जाने तना इसारे क्रिप्ट बढ़ा स्वतरमाक सिद्ध हो सकता है। चीन वे बमारे जितने निकट के सम्बन्ध है उत्तरे प्रविक निकट के सम्ब व दक्षिय पूर्वा पश्चिमा से हैं। यह वह प्रदश्च है योजक तत्वों से अनुपाखित किया या। पिछ्को कुछ, वर्षों से प्राय इन सभी देशों में स्वाधीनता के ब्रादोलन उठ सबे इए हैं और उनमें एक वडी बीमा तक वफलता भी मिली है। इन देशों को इमें पूर्ण श्वाचीनता प्राप्त करने में सहायता देती पड़ेगी।

भौर यदि दक्षिण उवीं पश्चिमा की रामनीति के प्रति इम उदासीन नहीं रह सकते तो मध्य-पूव ग्रयका पश्चिमी पशिया के देशां की राजनैतिक स्थिति के प्रति तो हमें श्रीर भी सतक रहना है। ब्राव मंग्का से लेकर ईरान की स्ताडी तक समस्त अरव देशों में अरव खाकात का आधार लेकर एक नई सास्क निक चेतना क व्यापक चिह्न दिलाई है रहे हैं। श्ररन हेशा म एकना और सग ठन की भावना ० हनी वा रही है, पर यह निश्चित है कि उत्त ग्रेड अधिक रावनैतिक वल नहीं है यह भी निश्चित

है उसे जिटन और समरीका का समर्थन ांमल रहा है और उसका एक बका कारक वह है कि क्रिनेन और समरीका इन देशों को कत के बढ़ते हुए प्रशास से मक रखना चाइते हैं और दूशरा बड़ा कारता यह है कि जिटेन और समरीका इन्हें अपने कार्थिक प्रमुख से शुक्त करना नहीं बाहते। पश्चिमी एशिया के देश इस प्रकार अन्तर्गष्टीय समयों का एक बालाहा बन गए हैं। इन देशों से भी हमारे ऐतिहासिक तबथ बढे पुराने हैं। सरामग एक इबार वर्षों से इम ऋरव देशों व इंशन की सस्कृति से निकटतम सम्बन्धों में बचे रहे हैं। इन देशों के धर्म, स्थापत्यकता चित्रकता, सगीत और साहित्य का इस रे जीवन पर नहा गहरा प्रभाव पड़ा है। सच तो यह है कि पश्चिमी एशिया के ये मुसलमान देश हमारे बचाव की पहलो अबा है। इनमें बदि करावकता रही कथवा किसी साम्रा क्ववादी देश का स्वाधपूर्व इस्तच्चेप रहा वो इक्का प्रमाव इमारी रावनीति पर वसना स्निवास होगा । प्रशिवा के नक्शे पर यदि हम हाहि डाड़ों तो देख बकते हैं कि हिन्दुस्तान पश्चिम का भौगोसिक केन्द्र है और वह जीन.हल्लिया पूर्वी वृशिया कीर पश्चिमा के सभी देशों के बमीन, वानी और इवा के वातायात के शायनों का भी केन्द्र है। पशिवा की बो दो नड़ी सस्कृतिया है, दिन्दू नौद्ध और इल्लामी वे दोनों भी इमारी इस भूमि पर ही एक इतरी से अधि किन्नुत्र रूप से वुकामिल गई है। इन्हीं भौगोलिक और शास्कृतिक परिश्वितियों का यह परिश्वाम है कि राजनीतिक स्वाचीनता के सिहदार में प्रवेश करता हथा यह देश एशिया भर की रावनीति का भी वेन्द्र बन गया है। इमें अपनी इस विम्मेदारी को समस्त केना है और उसे अन्द्री तरह निमाना है। विदेशी नीति और आन्तरिक

इस दिशा में हेन्द्रस्तान को चलना है पर इसके खाय ही इमें वह भी नहीं मझ बाना है कि बान्तर्राष्ट्रीय रावनीति पर वही देश ऋपना प्रभाव ढाल वकता है जो शक्तिशालीं हो। नन्यारे के बाद भी इमारी बनसक्या और इमारा भौगोलिक विस्तार चीन को छोड़ कर दनिया के सब देशों से बड़े हैं और हमारे प्राकृतिक साधन सभवत चीन से मी अधिक हैं। इमारे सामने जो काम है यह यही है कि इस अपनी इस द्मपार जनसङ्खा को इन ऋशीम प्राक्त तिक संघनां का ग्राधिक से आधिक उपयोग करने के काम में बुरा द उसके क्षिए बड़ा एक सर्वाद्वाया यावना भी मापर्यकता है वहा यह भी मावर्यक है कि देश में शान्ति, सुव्यवस्था और शष्टीय सरकार के प्रति विश्वास की भावना हो । यदि हमें श्रन्तर्राष्ट्रीय राज है कि उसक पाछ वा भी राजनतिक वल , नाति म अपने देश की शक्ति और

प्रतिका को क्याना है सो बह साव रवक है कि हम बबाहरलाल जैसे -विक क, विवस अन्तर्राष्ट्रीय रावनीति के चेत्रों में स्थापक प्रभाव है कीर जिससे मारा की का उकती है कि वह साम की भन्तर्राष्ट्रीय गुल्बी को तलका सरेगा. ग्राने कोने मोटे कातरिक, साम्य टाविक सनतनीय पासिस्टी अत्यक्षों से सक करे उन्हें मौद्ध दें कि वह हमारे प्रतिनिधि के रूप में अवर्राष्ट्रीय सगत में श्रापना टचित स्थान से वकें।





श्रात्मरत्ता धमरीकन माडक ६ खानों नाली पिस्तीम

बाइसेंस की कोई करात नहीं

ब्रामा, विनेमा और सतरे के समय कोरों को डराने के जिए वड़े काम की है। 📦 दागने पर पिस्तील के सुद वे काग और इ.का निकलता है। ऋक्ती रिवास्कर की तरह मा**ख्**म होती है। बाइक ७॥×४ इंक कौर वकन १५ कींच। बूक्व द) और साथ में १ वर्जन गोकिया ( एकार्म डिल्क ) पुन्त । क्रतिरिक्त १ वर्जन नोक्कियों कादाम २)। स्पेशकाताचे की बनी ६६६ न॰ की पिस्तीका का दाम १०)। पोस्टेक और वैंकिंग का स्रतिरिक्त १।º) । प्रत्येक सार्वर के साथ १ सीसी रिवास्थर का तेस हुम्त । अपना पूरा वता काफ काफ किलें । नापसन्द होने पर काम वापित ।

चमरीकन ट्रें डिंग एकेन्सी, (AWD) इसका न० २१, कस्तकार । American Trading Agency (AWD) Halka No 21 American

### फुल श्रापकी किस्मत बतायेगा

मारतवर्ष की बगत प्रविद्ध सच्ची साहत क्योतिष विद्या गहरे क पकार में सूर्य की राशनी है, यदि काप शोध ही हउ सवार में बदलने वाली भारती किस्मत के उस्तटफेर का ठीक उतरा हुआ पटी समय से पहते दे बना चाहते हैं तो बाब ही पोस्न्बार्ड पर अपना पूरा पता और किसी दिसपसन्द फून का नाम सिखकर मेह न तो इस ज्योतिय विकार के हिसाब से आपके काने वाले १२ मास का लाभ, शति, नौकरी, उन्नति व पत्रन, स्त्री सतान का सुल, तन्तु बस्ती, रोग, किसी से नया मेलकोल, दिलपछ-द समाई, मुक्दमा परीद्धा में सफलता, साग्री, समत. किथी ग्रस दग से अन की प्राप्ति अर्थात तिथि काड से लेकर कुल एक वय में होने वाची सब बातों का विवरण प्रयांत मासिक वर्ष फल बनाकर केवल १) में बी॰ पी॰ द्वारा मेब देंग । डाक ॰पय इसके अतिरिक्त होगा । लाव ही बुरे महों की श ति का उपाय भी लिख दिया कायमा ताकि आरोने वाले कही को दूर किया का सके। एक बार का अनुभव आपको बता देशा कि इम स्योतिष विद्या में कितना ज्ञान, रखते हैं ठीक न हो तो दुगनी कीमत वारित फठा साबित करने असे को १००) रूपया देने की गारन्टी है।

मतनारायण ज्योतिष त्राश्रम (वी. ए. डी.) होशियारप्रर

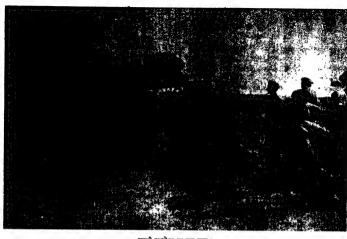

ाधा तये। शिला। मैंने चींक कर ज्लाने सामी चीं रंग्य के

हमारी वायुसेना का एक दश्य।

### युद्ध से अन्तर्राष्ट्रीय समस्या हल नहीं होगी

क्षगर दुनिया में इसी तरह क्षश्रहयां कीर हिंता होती गरी ता मनुष्य उन्मति करते के नवाय पशुः हो व्यापना कीर तमाम दुनिया तगर हो जावगी। द्यान की बेहन ने अपनी होमो सैनेकन नाम की दुस्तक में किला है कि दुसी तरह की दुस्तक में किला है कि दुसी तरह

हिंदा से मानव बाग्त नह हो अवश्री।

दुर्शी सब कारणों से साब के अरव-रांड्रीय सवार में मानव और मानव समाब के लिये कारिंग का रास्ता करिन-वार करने के तिया कारिंग, रास्ता नहीं, कारिंग हां मानव और मानव समाब के कार्य आंग करनाया का एक समाब के कार्य आंग करनाया का एक मानवार, अमाव अरव है। वानी कारिंश वार पह मान सारा है। वानी कारिंश मान मान सारा है। वानी कारिंश मानवार, अमाव अरव है। वानी कारिंश मानवार मानवार। सी है। वानी जार को सत्त्व मार कर क्रापनी पशुता क्रोर कहता खुकनी पढ़ेगी क्रोर क्राहिंगा की सरण क्षेत्री होगी।

कभी कभी दिंश से काम सेना पकता है। कामें से सरकारें भी दिंशा से, पुलिस फीब से काम लेती हैं, पुलिस कीर फीब रखती हैं, यह कदिंशा की विफलता कोई दलील नहीं हुई।

हिंसा तो मानव को विशासत में
मिली (ई महति है। जब तक मानव
प्या नया उन्नत कीर विकतित न हो कार,
तब तक वह अहिंग के आदरी को
सामने पखते हुए यदा कहा हिंसा से
भी काम केता परेगा। कहें लोग ज्याभवाद कर है, काम में वेश्यार है।
क्या यह हन बात की टलील हो सकती
है कि महत्त्वयें और स्वाचार को आहर्स
माना कार, उनका प्रचार निकास
कार्य हमा भारतीय दश्यह विचार की

उन इष्पन्नी को उक्का दिया जाय जिनमें चोरी, ककेती, फूटी गवाहीय गैरावुमें दश्द-गीय करार कर दिये गाँव हैं। झादशें तक पहुंचने में कमी रहना, देरी होता, जारशें की क्षेत्र देने की हिंदा, वेरुपा-गमन, फूट, चोरी व बवेती चगैरह का प्रचार करने की तकेंगात जुकि नहीं हो चक्रती।

पंचेता में, साथ के सन्तर्राष्ट्रीय संजर में, स्थायी शान्ति, वास्तविक लोकतन्त्र कीर रुखों स्वाचीत्ता की स्थापना के किये लिया करिशा के बीर कोई उपाय नहीं हैं। काहिंशा ही इनका एकमान तथा स्वीचम उपाय है। इसीलए महास्मा गांची बीतवी वर्ते के मशेहा हैं दुनिया भर के तब दे हो। और स्वत्व को करिया विना चीवित होते ए स्वत्वा विना चीवित हो नहीं ए स्वत्वा विना चीवित हो नहीं ए स्वत्वा हिंशा की स्वीव्या

महात्मा की की कहिंगा केवल हिंगा का अभाव या किसी को न मारना ही नहीं है। वह तिर्फ किसी की आरमा को उस्ल न पहुंचाने तक ही महदूद नहीं है। वह तो प्रेम का दूसरा नाम है। इर इन्सान दूसरे इन्सान से, इर मश्रदन दूतरे बर्मों से, हर कीम दूतरी कीमों से नफरत करना छ इ कर न्युइन्बत 4.रे. यह श्रदिना है। इनी भहिंसा से आब के इन्सान उसके सभाव भीर उसकी दुनिया में उसकी एक दुनियां श्रीर भाई चारे के सपने पुरे होगे । ठांक उसी तरह जिस तरह हिन्दुस्तान में उसकी क्राबादीका सपना पूरा हुना।

इसी से अंसा क्षीन, शोषया रहित

नवीन हुन्दर खंखर और मानव बमाव का नविनामंत्र होना। क्या और कादिश से ही वर्तमान क्यान्यां होना बंदार की बमाव बदित बरावार क्यान्य कार्यमा कार्दश में ही हतनी गविश्लीकता, इतना विश्त महार है कि वह बमान्य सवार को एक वाथ प्रकारमान तथा मानव माय को ग्रीक्षाओं कर करे



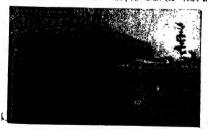

बायदकारों की भारत को बामी बहुत बावश्यकता है।

#### परेशान क्यों ?

#### वन कि

#### सेगट्रल सप्लाई द्वारा वितरण निश्चित है

🖈 साबुन

टाबबेट: बोज्यन शिकाकार सोप

मेडीकेटेड . सल्पर सोप, नीम सोप, फोसतार सोप, कारवेशिक सोप ५%, जनक स्वाधित के कारवेशिक सोप ।

क्यते थोने के लिए लाइट हा उस बार

🖈 हेपीनेटरीज ( शल उड़ाने के लिये )

बाइप

★ केश तैल

रोखनी, बाझी आमयह, सुगन्त्रित बैस्टर, बैस्टो वैन्वशहडिन, नारिवल,

उँ- प्रश्न तेस । कोर प्रश्निः काएगा, क्रीर -

★ टैलकम तथा टायबेट पाउडर

कि इत आसे बिबट, बम बम, ब्रोवडन, बोरेटेड देतकम

मुगति रू

★ फेस कीम भावविश्व स्त्रो

★ टथ पेस्ट : क्लीनेक्य

मू० पी॰, देहली ग्वालियर, जागर कटती, जतना तथा रीवा के बढ़े वहे ग्रहरों में क्वाति आप्ति विकताओं की बावर्यकता है किन्हें कि निर्धारित चेत्रों के लिये स्वेकट निषक्त किया का उन्हें । पूर्व विवर्ष निम्म पते से मास क्रीकिये:—

सेन्ट्रल सप्लाई स्कीम \* कान्य १०१

### फोटो कैमरा मुफ्त



यह कैमरा क्षम्दर नमूले का, क्षमाई से बना हुका विना कियों कह के हर प्रकार के मनोहर कोटो क्षस्त से सेता है। हक्का प्रयोग करता और यहीं काम करता है और वीकिया क्षम सेने वासे व्यवकारी दोनों ही हक्के क्षम से क्षमे हैं, वह कीमती मनोहर कैमरों में से है, यो वाहे ही मूल्य का है। यह कैमरा करोद कर वीक पूरा कर कीर प्रया कमानें। मूल्य क्षम कैमरा

पूर, समाम फिल्म झार्ड, केमीचल, तरल प्रशेग वरित न॰ ५०१ कीमत ४॥००) स्वाक्षिटी नं॰ ५४४ कीमत ६॥) जी लक्ष्य एक्स्ट्रा खेवाल स्वाक्षिटी न॰ ५५० कीमत ६॥), विकाय बाक्सर्च १=)

नोट—एक समय में ६ कैमरों के ब्राइक का कैमरा न० ५६० मुक्त । न्टाक सीमत है अभी स्वार्टर दें समया निराश होना पढ़ेगा । माल क्सन्द न होने पर कीमरा कारित

वेस्ट एएड ट्रेडसं (V. A. D.)

वेस्ट बक्त १६६, दिस्सी |

West End Traders, (V. A. D) P. B. 199, Delhi

### ५००) मुफ्त इनाम

समसे प्राप्ता शीफीन शमाय संख्यी साह की ताबीय संख्ये, हवको सपने पाठ रखकर धवने दिस में विक किसी का नाम होंगे यह कितना ही परवर दिस स्वयंत्र और उसर दिस स्वयंत्र और उसर दिस मागक्यों में तो साह किसी मागित सिम ने के लिया किसी मागित सिम ने किसी के दिस का में साम के प्राप्त का मागित सिम ने किस का में साम के मागित सिम ने किस का में साम मागित सिम ने मागित सिम निम्म ने मागित सिम निम्म निम्म

मिलने का पता :- मोहिनी भंडार रिक्टर ( V.A.D ) देहली ।

### १०,०००) रुपये की घड़ियां मुफ्त इनाम



इसारे प्रिन्द काला तेल मंग्य १०१ रिक्टिट के सेवन से बाल इसेवण के लिये काले हो काते हैं और पिर धीवन मर काले पैदा होते हैं। यह इसारे पून्य स्वामी बी की आप से साववान मर काले पीदा तल मिनते हुए बालों को रीकता उनकी साने, दूपर वाले और व्याकशार बनाता है। कहा बाल न उसते हो बहा पिर पैदा होने लगते हैं। कालों की रोवानी तेल करता और दिर को ठवडक पहुंचाता है। बातील युनान्यत है। कीमत पर यशिया राशि हा। पूरा कोते की रिवायती कीमत का।) वन हत तेल को मिट्ट करने के लिये हर होती के तथा यह परनी म्यूटास्ट वाच जा कि कांत्र

कुन्दर है जोर एक कर्तृते होना (सन्दर्भ न्यू गोस्क ) विसक्तस प्रत्य नेवी वातीः है । तीन क्षीक्षी के स्वतीदार को बाक सर्च माप् बीर ४ म्यूट वहिवा व ४ कर्गृहिया (सदन न्यू गोस्क ) विसक्तस पुस्त दी वाती हैं।

#### बास उमर भर नहीं उगते !

नोट — माझ परुष्ट् न होने पर सूक्ष वापित किया वाता है। श्रीक्र संगह में क्योंकि ऐसा समय बार बार हाथ नहीं काषेता ।

लंडन कमर्राश्यक कम्पनी (AWD)

नागरामानन्दः अमृतसर ।

London Commercial Co. (AWD) Bagh Ramanand, Amritsar.

### समर तेत्र में एक नर्स

(प्रकार का रोप)

करते नदी को गुंबाते हुए वह वहें। वै अपनाय काकारा की प्रोर देखती सकी रहीं। सनवान है यह पृथ्वी, यह हवा, बह मित्री ... वा चीवन.....

बुद्धमृति से कराही की जावान क्वा होकर गृ'व रही थी। मैं कार उठी। बदममि में से बासी में से बिदा सारों को द्वांदना - बह काम मैं ने पहली बार काव शारंभ किया या शाशों का ड'क्साम किया था... पर वह न देखा का कि बिंदा बादमी साथ किस तरह बनता है, किस तरह चलती हुई गाड़ी के अन्दर पंचर दीवा किये वाते हैं, किस तरह दोनों तुहवों की तरह उसको कांखें शन्य की स्रोर फैल बाती है......

मेश हृद्व हाहाकार कर उठा। मैंने बानभव किया में बहुत भयानक सम्ब के बीच सबी थी। प्रच्ये वे वह संगती बीदक कर्ता ... मेडिये थो इन पर ट्रा कर क्यनी मूल मिटा होने अर इंतेकार

कर रहे थे .....

क्या 'याहता है जर्मनी र वही है ससार को सभ्य बनाने की बोबना ? कि साशों के अंगर पर उत्तकी विवय का कल्याया जिल्ह बन कर स्वस्तिक जमका करे। मैं स्त्री इंडच समय मन किया रो पष्ट्रं।

में लाशों पर बढ़ने सभी ! फिली का बदन दो टक होकर पड़ा था के किसी का हाथ कट गया था, किसी का शाय जाप से बासना हो गया था। मार्ग के उन सोबकों में में भागे बढ़ रही न्वी। पाव बार २ डगमगा वाते वे । विनी के मृत करीर पर पान पढ़ते ही हुदन काप उठता था। समसा था भैसे आब और सपराध हो सवा वा .....

पर वह प्रांत, को कीवन वन कर या. शास दुक्दे-दुक्दे हो तथा था" " श्राय गह व्यर्थ था। अन यह किसी भी काम नहीं का सकता क्वोंकि इसमें से रक्त बाहर वह गया

त्रवाको में देखा। एक व्यक्ति मुंह के बस पदा था। बढी दवा सागई सके। न वाने क्सबी कालों का तारा या। कैलाकी चड़ में पड़ा या। अयोध-🖷, निवंस ।

मैंने उसे प्रापने सहारे उठा 🗫 बिठा सिया । देखा वह एक वर्गन वा । शास्त्र सिवाहियों के तरपर वह नायक मा। वह उठकी वहीं से काविर हो रहा

बह होदा को जुका था। वक रहा भा - ब्रिटबर मगवान है ' बर्मनी का सोवा ... वसार दाव दोवा । इमारी क्रमतः वामीने सती पन्ते कुचन यें " की व श्रंतके हैं " उन्हें निय हो । तनका साम्राज्य कीन को । समैन व्यक्ते । सारा संसार तथारा है । उन्होंने वादा किया था । प्रिटकार ने बादा किया है.... इम वारे ववार के शावक होने...

फिर कुछ बक कर वह कह उठा ---'संसार प्रायम्ब रह बायेगा । मैं सर रहा इं। बर्मनी के बिना " फी " द्वाडें कितना रामान भिवयाया या, वह गांव में खुटा था। गांव में स्नाग क्रगाई वी \*\*\* बचों को क्याबा का अब वे बसे होकर भी बहसा नहीं से सकेंगे...? और वह इंस पका ।

कोष वें मैंने उसे छोड़ दिया। वके। पद्धा मृत्यु के समय भी इसे व्यपने पापों का प्रावश्चित करने का भ्यान नहीं। पर फिर सोचा । इसके दिमान् का स्थाल बन्द हो लुका है।

भीर में फिर उसको गर्म गर्म है न्डी पिसाने सगी, चित्रसे उसके हाथ पाव दीले हो गये। और वह प्रश्री पर लेट वया ।

लोग कव स्टैचर केवर

उठाने लगे वे। मैंने लोचा कि आयाज देकर उनमें से दिली को बजाक'।

उधी कमय मेरा धान द्वरा । देखा । एक व्यक्ति भीरे-मंते दिल रहा था। उत्तमें कुछ बान गकी थी। मैंने सोचा । वह भी कोई अर्मन ही होगा।

समीप काकर उसके लिए को यप-बपाया । वैनिक को कुछ भी बाद नहीं हुआ। मैंने उसे बीचा किया और उठाया। फिर उसके मुल को देखा। यह बहुत वायल हो चुका था। उसकी ब्राखें बन्द थीं।

शीत बहुत भयानक थी। मैंने उसको, दूर से आते आलोक की सब किन्सें फिर इवर बाईं, देखा। वह रूसी था। इन कोगों की ब्रमी-ब्रमी बहा बात हुई थी। बहुत से बर्मन भाग गये थे। बहत से कैद हो गये थे। उपाला इषर-उधर चलते झादिमयों से बह रहा

बैन्डी पीते ही उसे कुछ होशा श्राया। एकनारकी उसके नवन खते। पर अंग दिला इला नहीं। मुक्ते इस रुमय ऐसा समा जैसे बच्चों को पायस चिक्या के नवें के गुस्त पर पानी डाल कर उसे चैतन्य होते देख कर एक मुख-सा होता है।

उतने अध्युदी आसी से देखा। बैसे उसके श्रीर में श्रम कुछ शक्ति संबरित होने सगी थी। उसके होठ हिलो, पर कुछ भी कह नहीं लका।

योकी सी जैन्डी कीर पिलाई। शकि कापने सर्गा।

एक दम उसने पूछाः 'कीन बीता !' मैंने चीरे से कहा : 'क्रम ।' बार करने सवा : 'सच !' 'सन्द । विश्वतस सन्द ।'

विभोर होकर बैसे सिर मुख गया। फिर बार अपने साथ कहने सामा : बके विश्वास था ... मने मासम था .... वह नहीं चीत सकते... बह कमी नहीं बीत-सकते · · वे छटेरे हैबान ..... वे मजदूरी को कुचल देंगे, वे सामतो को खड़ा कर देंगे, फिर इमारे सेतों में बाटे उसा करेंगे, बिन्हें लोग क्रमीन लालकेंगे, मुखे मरेंगे ..... कदार .... बहार पदा होंगे, वे आपने क्षिये द्वरों को जून लेंगे .....

मैंने देखा। उसके हृदय में कितनी अदा थी। अपने ऐक्प की कितनी क्रगठित भावना थी। बह्र मस्ते-मस्ते भी चेतना की शक्ति थी। उसके वे शब्द बैते दुर्गन्। भर के गुलाम और शोषित कुन गडे थे ....

और वह भाषा बेहोश-सा, भाषा चैतन्य, तिपोर होकर कह रहा था: मेरी नई बनिया •• मेरे खेत •• सारा ग्राव••• बाद रखना \*\*\* इम सब एक वे \*\*\* इमारे खेत ... वे ल ब्लडाने खेन \*\* वे फुनों से बरे बागानं ''वे इरे भरे मैदान'' वेटकर... वेसाम के उठने शोध वे सब के गाये हुए गीत "वे सम्मिक्तित

में सोच रहं थी .. चाबादी, गुरिक्रा बद्ध, समाम के टावपेच, बहादुरी, च सूथी, देशमांकिः इसके, जीवन स्रोर मृत्यु "कहा, किस देश में नहीं हैं "" सब में नहीं है। शक्ति की मल कहा नहीं है । पर यह मेद कहा है । तनस्वाह ले

कर तो सब लाइ सकते हैं। उसने फिर कहाः 'निकोक्ताला... मेरी निकोलाला। मैं तुम्हारे पास कभी नहीं कोटंगा। पर दुम्हारा जीवन कमी बल्ल-

चित नहीं होगा ...? बढ़ फिर बेड़ेश डो रावा था। सुमे बाद आया । यह हिंदुस्तानी भीवी के लिए रोरहाया। बद्ध श्रंग्रेच भी उसी की इजत के लिए लड़ा था। यह बर्मन उसे लुटका सामान मेवता था। और यह व्यक्ति भीत की गोद में भी उसी मात्रकता से उसे बाद कर रहा था।

एक ख्रम को जैसे उसमें चेतना कोट धार्दे।

'कीन हारा १' उसने ६ठात पूछा । मैंने कहा : धर्मन हार गये।

सच कहती हो ! वह तो पश्ले ही से बार गये थे। जा पाप करता है उसकी हार वहीं से ग्रुरू हो वाती है ... वह हंशा।

बड़ी तो ..... में भानता हा। मेरा देश भ्रापार है ... उसे कोई बार नहीं कर सकता .... उसका इर आदमी चट्ट'न हैं \* \* यहा कोई ग्हार नहीं … मैं जानता हु … वर्मनी नहीं वीतेगा ।

मेरे वहा का बच्चा-बच्चा साबाद है, बर्रा कर्ग काजाद है ... न मर्द भिसारी है, न धीरत वेश्या है …

मैं क्लिन का नेटा हुं... निकेलाला मैं अपनी सभी से आया था। इस किसी के गुजाम नहीं हो सकते ... तथारी काल । बीवन के ऊच्या स्पदन "कह बिन्दर्शी भी बारहा हं भा पर तम लो रहना · · ·

मेरे बर ... मेरी नई दनिया ... कोई नहीं .. केई नहीं लट सकता तके। मेरा देश, इस " वाइलप्शा, कोइकफ. साइबेरिया ... सबके स्रोग मेरे सांस में सबका ... सब मेरी याद करेंने ... क्योह ! मैं कितना सुन्वी ह .... वे बागीरदार वे पूंबीपति ... कभी नहीं " जनता नहीं मिटेगी " मैं नहीं मिद्र'गा '''

भीर उस समय का घकार की मीचक डाढें बहुहास कर उठी और हमारी बलाई हुई बलिया ऐसी लग्नें बैसे उन बबाड़ों में चमकते हुए दात हो की भरती को खबा काना चाहते थे। क्रिस्ति ह में अजीव-सी पड़ गई | मैंने चौंक कर देला । इस समय गाड़िया चलने समी बी सैनिक लोग स्ट्रीचर लिये हमारो क्रोर बढ़के आस्थि। सैनिक मर चुका था।

खच कहती हु लिलि। बाकी सह मरे थे। तब वे मर गये थे। किन्त बड एक आरमी नहीं था थो मर जुता। सके सगा यह एक खरानमा मीत थी। इत मौत के पीछे एक जिन्दगी का पैगाम है. इस मीत के पीछे एक नई द्रनिया का ऐलान है ..... यह कादमी मराहै तब इसके हृदय में विंदगी की तपिश है। इसकी भीत से क्को इटती नहीं .... बद्धती है .....

भीर वह निकोनाला ''वह इस मृत्युको सुन कर फिर प्रतिशा करेगी। उसका योजन वहा शराज की बोतला नहीं होगा। उत्तका नारीत्व एक बादरबीव प्रेयशीका सलाहै, तो चरम सीमा में मातल का शास्त्रत गौरव \*\*\*

मैंने देखा जनता बीवित बी .... वह बोत रही थी '''''

कान वर्ष घनी होकर गिर रही थी। रात का अन्वेश कड़ कड़ाने लगा था। इवा में कुछ गर्भ सी भभक थी। मैं बैठी प्रतीसाकर रही थी। उस यह भ्रमि है वायलों के बीच में \*\*\* बहा मैक्टों होजा प्राचीन काल से लड़ते आये हैं, बड़ां सुंदरियों के पीछे, वर्म के पीछे, शामाव्यों के लिए, पैदल, घ डे पर, मोटर, टैकों पर युद्ध हो चुके हैं \*\*\* पर श्राप्त इंसान ने इंसानियत के लिए युद्ध किया है...

श्रीर में से चनी हू कि जिनकी पृथ्वी स्वर्ग नहीं है, नरक है, वहा ब्रादमी भानवर है, वहाँ स्वर्गका कन्यना खना काती है। मैं वह गाना सनना चाहती ह को बेथोबन ने गाय है " मौत का गान \*\*\* इस पुरानी दुनिया के ध्वंस में भी कितना सल है ' मैंने देखा''' वह मौत बिंदगी की राइ पर भाक की तरह लगी बी, गलाबत मिटाने ! "

मेरिया चाही गई थो।

प्रिय पाठकारा - शब 1019 कर्र तरह ने विज्ञापन देख गई हैं और हेर्सेने । किसी समाचार पत्र को उठाकर देखिये। मालम के मालम लम्बे चीहे विकापनों से भरपूर मिलेंगे बिनमें स्विक-तर नामदीं को मर्द बना देने वाली भीषियों तिवे आदि के ही होते हैं। कोई २४ वयटे कोई ७ दिन, कोई १० दिन में ही निरुद्धल गए गुजरे नामदों को मर्द बना देने को बादा करता है। कोई अपने लानदानी प्रयोगों की बींग मारता है। किसी को विद पुरुष, संस्थासी सादि नुरसा बता गया था सौर ३ ही खराक में नामर्द को मर्द बना देने की गारवटी करता है। विशापन की आवा ऐसी चटपटी होती है कि रोगी तो रोगी. निरोगी और अपने अपने किस्से पदे विद्वान तक उन विकापनों के का में करे ही बाते हैं और अपने रक तथा परीने की कमाई का नहत क्रम माम बरबाद करके खिबाब पश्चताने के श्रीर कुछ हार्चिस नहीं होता इसी तरह से नयी नयी चिकिया इत बीचवीं चदी के किमापनी बाल में प्रसती रहती हैं।

पाठकगण — बरा ध्यान हे तोबिये. देश स्था होता है ! इस अ उत्तर और भारव सह है।

भारत बीमार है मारत माता की उन्नति का बिन नवजुबको पर दारोमदार है । हान, उनकी हास्तत रहा के आयु नहाने के कानिस है। सराव डोसाइटिवों ने उनकी विसा विवा की तरफ मुक्त रक्ता है। हाय शोक - क्रिस मारत में भीम, बर्जुन, भीष्मवितामह, राजा प्रताव आदि वीर प्रवय उत्पन्न होते वे, वहा २५ से ५० कर्य की प्रावश्या को तक्य प्रावश्या करते वे साव उठी देश में ६० प्रतिशत ५० साल के बन्दर ही इस समार की छोड़ कर चल देते हैं। दुनिया के नक्शे में एक भाग्यहीन भारत ही ऐसा देख है वहा १०२० नहीं, इकारों और लाखों की तादात में ५ ताल से कम उमर इच पीती बिचवा भी विचवा कहला सकती है कोई भी नवसुवक अपनी आला से इस का उत्तर न ही या सकता कि बह् २५ ठाल की धवस्था तक पूर्व कप से अहा वर्ष का पालन कर एका है। २५ साल कहना तो स्थप्न की शास है। १५ साल में ही हमारे नवयुवक ऐसी धौषिया द्व दुने सगते है।

विय पाठकगम् - वर शसत बह है ता क्यों न उन विशापन बाज धूतों का बाल कामयाब हो, मसल मशहूर है कि इनते को विनके का सहारा । बस बन किसी पत्र में इमारे सोसकी वेषटलमेन ऐसा विशापन देखते हैं तो ७ दिन में ही ना⊣ई से मई बनने की बाक्सवा में फड़क उठते हैं। फिर नतीबा बो कुछ होता है आप सोगों पर विदित ही होगा, यदि हमारे बहने पर विश्वास न हो तो किती अपने मित्र से पूछ् चकते

#### 🛨 खतरे की घंटी 🛨

हैं को ऐसे विकापनों के पन्दे में पन चुका हो। हाय हाय। बच रम खपने कार्यांक्य में साने वाली प्रतिदित की तैकड़ों विद्वियों पर इक्षि बालते हैं तो हमारी बार्लों से उन नववृत्रकों की शक्तन पत्रकर बास निकल पहले हैं। कतेजा काप प्रत्या है यह क्यों ? केवल इस क्षिए कि जायुर्वेटिक विशा के धुरम्बर विदान इमारे पूज्य ऋषि महर्षि भी किन रोगों पर इस तरह क्रु मन्त्र की मारवटी नहीं कर सके, शोक है कि आब इस बीसवीं नदी में निम्हर महाचार्य, हो-बार भीपविवा इचर-उचर से बटोर कर. क चादी के दुकड़ों के बहारे अपनी-चौबी पूर्वी बाक्टरी, वेतिक काति की डिनरिया सपने नाम के लाव बोक्सर हमारे मोले-माडी नवसुवकों की विश्व तरह अपने विशापनी बाल में फंसा रहे हैं वरिक कोई कोई तो परोपकार की दुहाई देकर अन्टलन्ट प्रयोगों तक को भी आपरे विज्ञापनों में सुरप कर नामदं को मदं बना देने की पूरी गारवटी करते हैं। बह त्रयोग क्या है १ मानमती का पिटारा । यदि किली से न बने तो ताबाब ताबा विश्वापक महाराय से मगा लें। वह पाच दल रुपने विशापक महाराय की पाकेट में पहुचते ही कुल परोपस्तर का तमाशा सतम हो बाता है। इत नीस ही नहीं नस्कि इवारों पत्र ऐसे विद्यापनी बाल में र्पत कर इताश हुए नवयुवकों के इमारी हिं के सामने भीजूद है। उन स**ब** पत्रों पर विचार करते हुए इमारी यह प्रवत इच्छा हुई कि प्यारे नव सुवकों को इस कपट काल से बचाया आवे श्रीर इसी ग्रम कामना को लेकर सारत विख्यात पुस्तक 'खबाना करामात' के प्रसिद्ध केंबक बायुवेंद तथा युनानी चिकित्सा के धुरन्धर विद्वान नपु सकरोगी के विशेषत्र ने लाखों छोटे छोटे ट्रेक्ट बीर्य सम्बन्धी रोगों पर आहाम, बगास ही नहीं, बल्कि भारत के कोने कोने में गुपत बटवाये हैं और लेलक महाश्रव ने गव-नीमेंट सर्विस में एक उच्च पद ।र रहते हुए भी ३२ वाल तक अपने वत्ताग. व्याख्यानों, तथा से व द्वारा आसाम के

 नपुसकता या नामवीं \* नपुसकता रोग के सब से मुख्य तीन कारण 🖁 — इस्तमेथन गुवामेयन-श्रतिमैथन ।

सासों नव सुवकों की काया पलट ही।

१ इस्तमेयुन — बाव क्ल नामदों में अधिकाश सस्या इस्तमेयुन (इयलस) के द्वारा हुए नपु सको की है। स्कूल के लड़कों में तो बहुत कम सकके ऐसे माग्वशासी मिलेंगे बिन्हें वह कुटेव (बरी झावत ) न पड़ी हो। इस बरी बादत ने भारत के करोड़ों नव बवकों का कत्यानास कर रक्सा है। शोक है कि कोई भी नव युवक इस बुरी बाइत में प्रस कर प्रापने बीवें को बरबाद करते

समय यह नहीं सोख पाता कि मैं आधी ही बाप अपने बीवन की क्वोति को सम्ब रहा हूं। पे प्यारे नव सुबक्ष । क्या त नहीं बानता कि इत बरी आहत से लेगी विन्द्रगी वरवाद हो व्यवेगी, मर्द होते हुए भी नामर्दे हो बाबेगा बॉर्ड भी नाम सोचने के काविस न रह सकेता. बक्रिक एक न एक दिन ब्रास्म हत्या तक करने पर उतार हो व्यवेगा। इस बुरी व्यादत से बच्चो क्यीर क्रापने सिनों को भी वयाका। सावधान।

२ — गुदामेशुन अद प्राकृतिक नियमों के प्रतिकृत सब से बद्धकर पाप कर्म है। इस बारे में तो इमारे ऋषियों ने बढ़ा तक सामा दे रक्ती है कि सहा वर ऐका बाप कर्म हो होनों के कपर त्वी सकदिया डाल कर झाग समा देना चाहिये विवर्णे इत्यों को शिक्षा मिले। सन से पूढ़े और मुख्य तो नहीं दो कारक नामद रोग की वह है।

३ — अतिमेश्चन (अधिकता है) मैश्रन करने वाके प्रश्व यहि बीवे पैदा करने और बढाने वाली खोपधियों का सेवन नहीं करते तो निरुचन ही वे भी क्क दिनों में नामर्द बन बाते हैं। कारक रुपष्ट है - बीर्य खरीर में रहता नहीं फिर चैतन्यता ही कैसे हो बोडी बहुत हुई भी ता एक दम शिविज्ञता का वाती है। स्त्री के वन्यू व शरम उठानी पक्ती है। ऐसे बादमी बायुवें व कारन के जिले धनुसार नीर्य को बदाने वाली श्रोपविया प्रति वर्ष इस्तेमाल करें हो ७०८० वर्षं की क्यायुतक भी स्त्री सुख भोग सकते हैं। दुनिया भर की बाहियात फब्बल सर्वियों को बन्द करके अपने उस शरीर (को एक बार बाकर फिर नहीं बाता ) की हिफाबत में पैशा खर्च करना भापकी बुद्धिमता का परिचय है। प्रिय नक्यक्को । सावधान । सावधान ।

यदि स्नाप महीना या शास दो शास बदकिश्मती से फिली ऐसी ही खराव खोखाबटी में फस कर खबने को बरबाद कर जुके हों और परिवास स्वकृत सापका विस सस्त रहता हो किसी काम में मन न सगता हो, थोडे से परिश्रम से ही दिल में चड़कन, बालों के वामने क्रम्पेरा और सिर चक्राने सगता हो. चेहरा पीता पढ़ गया हो, शरीर स्ता कर सकड़ी की तरह हो गया हो, नमें कमबोर पढ़ गर्बी हों, स्त्री प्रवंग में पूरा जानन्द न काता हो, और बीर्ड रोगों के कारक वृद्धि आप क्यान का बुंह न देवा वके हों तो विकापनी बास में फराने से पहिले साव इमछे पत्रव्यहार करें वा वहा प्रधारे। क्यांसय की कासीसान कोठी में प्रापक उद्दरने साहि का कारा प्रवस्थ बुपत में होगा । इसरे आपको कार्याक्षण की हैकि-बत तथा कारोबारके बारे में स्वयं कहा-

भार हा कावेगा । साथ देखेंग कि इतन वरे कर्माक्य के अवेतिया मोतापात मा व्यवदार खोटे व्यक्ति के साथ भी कैसा प्रदर्शनीय है। यह कार्याक्षय क्षमता की सेवा को ही अपना युक्त धर्म समझ्या है जल- काब जालम नमास ही नहीं भारत के कोने २ में इसके साओं मेमी भीवह है। उनके सन्तेष पर श्री करा-वरी' (पंबाब) में भी व्यक्तीशान कोठी बना कर क्रपना क्राफिस सोस दिया है विश में पश्चिम मारत की बनता भी पुरा २ साम उठा सके।

हम प्रत्येक शेग का ठेके पर सारक्टी से भी इसाथ करते हैं, यदि आएको इमारे इलाब से लाम न हो ती खाने खाने का स्थम भी कार्यालय ही हेता। हरि किसी कारका से काप क्यांन क्यां सकें और इस क्यांसय पर आपके दिस से पूर्व विश्वात हो तो बाब से ही बार्वासन के मेडीक्स बार्ड की वैवार की हुई इक्षरों सासी सुरकों को पुनर्वीवन प्रदान करने वासी समीर तथा सामर्थसान पुक्कों के सिए वोना, मोती, कस्त्री क्रम्बर कादि मूल्यकान पदायों से बनी हुई 'बोहर पिल्ल' गोहर तिला परे ४० दिन का कोर्ट मू॰ ५०) द॰ साथा कोर्ट २० दिन के लिए ३०) द० वा बखरी दवा अमीर, गरीच तथके किए 'समत यनिक पिल्स' अमृत तिक्सा, पूस कोर्स १०) आधा कोर्स ६) द॰ महत्त्व आहि १-) प्रवकः। इनवें से कोई मी दक्त अपनी सामर्थ के अनुसार सेवन करके सदा के लिए अपने आप को मर्द करने के लायक बना ले। हमारी औष-थियों से लाभ तो आयपको २३ दिन में ही मालूम होने संगेया। स्नाप सपने शरीर की मरनेक नस में क्विता की बी सहर देख कर स्वय ही कह देंगे, परन्त ४० दिन सेवन कर सोने पर कमबोर से कमकोर और हीन बीर्व पुरुष भी अपने ब्राप को पूर्व रूप से सामयवान पार्वेगे। श्राचिक प्रशासा करना व्यथं है। प्रत्येक मीसम में इन श्रीपधियों को सेवन कर सकते हैं। नोट कर में -

नोट-विश्व तरह से ६०% प्रतिशत पुरुष भावकता वीर्य सम्मन्धी रोगों में फसे हुए हैं डीक उसी तरह से हमारी माताए और बहुनें भी बोनि सम्बन्धि रोग प्रदर (स्मुकोरिका) सादि की शिकार है। फिर उत्तम सन्तान की आशा निरा-बार है। कार्याक्षय ने रिक्वी के शिवे भी "बदरी" और सुपारिपाक न॰ १ स्पेशक बह २ दबायें बड़ी स्नामनीन से निकासी है। बहा जाप जपने बिने तैंकड़ों स्पने बार्च कर कासते हैं। इन विकारियों का मी भान रखें। दोनों का गूल्य ४० दिन के लिये पूरा कोर्स १८०) द० आधा कोर्स १०) प॰ है। जान इन जीवविनों को सेवन कराके उनकी भी बान बंचार्ने ।

धानरवक निवेदन-विदे जाप और ने कपना इसाव काने भी रुखा रखते हैं तो जर कार्यांकर पूर्व कर है केवा को ठेवार है। यह सम्बद्धार प्रकार का है। वाकरन बीर करान के किये ठेके पर भी इसाव होगा है। सावर में कर का समझ समझ है।

uni-tia titla go ano tial dan mai, the ma hai, [ \* D ] finate [ manifest dans miles "abbit" [ D. D. L.

### हिन्द महातागर श्रोर भारतीय तट की रचा समस्या

वै-कायुनिक दयका नी काबु बनाया। कर्मेनी में दिंद महाकावर में प्रवेश काने के किए वर्तिन से वस्ता सक देकवे-काइन बनाने की योबना बनाई।

**१११४ में यह प्रथम महासुद** श्चारम्भ हजा तब यह स्थिति थी। तीन कोर से ब्रिटेन को ज़नीवी मिस रही थी। साकाई समाप्त होने पर ईसाब से अर्मणी को ब्रिटेन ने इस दिया और मोचल के रोब-सेवो पर चपना प्रश्न व दह किया । कांत ने मेडागास्कर के सम्बर बीगो बारे में महान् नी अञ्चा बनाना ज्ञारम्य क्या । इतका उद्देश्य दिन्द महासागर पर कमान करना या। मतावा के नी बार को इटली ने माजबूत किया और - अतिसानी वे गर्व से वापित किया कि क्रमते ब्रिटिश बाताबात को काट दिवा है। मारत के पूर्व में बापान ने वर्ताई-समित के कसरवरूम प्राप्त प्रधान्त के बार्मन डीपो पर आविष्कार किया और अ इ और वामा वें नी इड़ों स्न निर्मास किया । जिलापुर के वर्णत्य को कम करते को नहर बनाने के लिए जापन ने स्वाम से बाद चनाई। वंबुक्त राष्ट् अप्रमरीका ने इवाई द्वीप में पर्कशरवर में भारता राष्ट्रियाची प्रजा स्थापित किया । भिडवे, गुजाम, जीर वेक द्वीप पर जाने नौ-स्टेशन कायम किए। चीनी वसुद्र में इत प्रकार उतने अपनी श्यिति हैंड बना सी। ब्रिटन ने इस के जवाबे में प्रशान्त और हिन्द महासागर के द्वार सिंबापुर को मजबूत बनाबा।

, इस स्थिति में दूसरा विश्व बहासुद श्चिमा। फान के प्रतन के साथ प्रटला ने सकाई में प्रवेश किया। उसने सीचा भूमध्यकावर और लाल कागर में इमला किया। जिटेन वे अनुभव किया कि 🐯 क्रीर सुरूपूर्व पर उत्तकी पक्क टीली हो गई है। भागन ने भी इसकी अनुभव किया और उतने इतका लाभ उठाचा । उसने पल शारनर पर समरीका के बेढ़े को तोड़ कर कुछ वसाही के सन्दर क्रिमीपाइन, गुब्राम, वेक द्रीप, मसाबा को बीत किया और विगापुर पर वापानी प्रताका पहरा दी। अन्द्रेमान और नीको-कार पर भी उसने श्राविकार किया । बीसोन श्रीतका) उत्तका क्षतका सस्व 'बा, और इस समय मनास सागर में वहि समरका बेदा न साता तो कुछ भी होना सम्भव था। इस कारक कारानी बेढ़े को हिन्द महाजानर छे ह्या वद्या। वद्यचे चापानी पनव-विकां दिन्द महासागर और अरब क्षावर वे पद्धर समाती सी और बैदिश न्यस्टरिक ब्याची को गारी माच

वे हुरोती रहीं। खापानी जाकनच के क्षम प्रमाद्ध वर्षमा अञ्चलीक व के किटिया केला मारत की रज़ा के लिए इस्ट जाने में बाता कर कीर किटिया केला में माना केला किटिया केला के साम केला केला किटिया माना के हान में जा जाता तो दिन्द महाजावर वर उवका पूर्व रूप के जानिकार के बाता।

#### यदोचर काल में

पुद्ध समाप्त हो नया । प्रश्न यह है बाब की रिवर्ति में एडमिरलों और राष-नीतिहों का क्या कर्च व्य है ? मारत की स्वाभीनता, दक्ता. समयदता. स्वापार भीर अवसाव इस पर निर्मर है कि हिन्द महासागर और उत्रके पार्श्व बती सम्बो पर उसका कमान और वर्चस्व किस मात्रा में है, इस सब से इन्कार नहीं किया वा वकता । हिन्द महावागर के तटवर्ती देशों में कुनारी आशा अन्तरीय से कैनिया, मारशस, बर्मा, सलावा में भारतीय बसे इस है और उनकी मास्त को चिन्ता होनी स्थामाविक है। बगैर शक्तिशासी नौसेना के भारत उनकी बहायता नहीं कर बक्ता । प्रशान्त में व्ययान की बगह अमरीका ने ली है। ध्रमरीका बेडा आज सर्वधिक शक्त शासी और विशास है। चीन मान पर बुद्ध में फला हुआ। है। पर यह इमेशा नहीं रहेगा। चीन की भी पुराना नौ परम्परा है भीर उस की नी बाकादाबा का केई सीमा नहीं है। चीनी सागर पर बाब ब्रमरीकी नेडे का राज्य है। भारत के पश्चिम में ईरान, ब्राप ब्रोर ईशक के तेल देशों में अमरीका का न्यापक हित है। इस लिए वदि समरीका हिन्द महासागर पर अप्रतिहत अधिकार जाहे हो भारचर्य नहीं। भादन और सिमापुर पर ब्राब भी ब्रिटेन का गणिकार है। एन्स्रो श्रामरीका का दिन्द महासायर पर वर्चस्य भारतीय स्वाचीनता के विषय प्रश्या है। महस्वपूर्व बात यह है कि सोवियत रूस इंशन या इंशक की शह हिन्द महासागर में पैर बहाने को अल्बाधिक उल्बुक है। विद्वती सहाई में डोवियत रूप क बसरा भीर इंरान की सह मिक्सकू बुद्ध-खामग्री पहुंचाते रहे । तोवियत पशिया का तेबी से विश्वत हो रहा है और उक्को निक्ट ही कोई शमहिक मार्ग चाहिए। व्यक्तिया-स्टब्ह सोवियत मध्य एक्षिया के लिए बहुत दूर पहता है। मारत को इत बोर सतर्क इक्रि रखनी चाहिए। पाकिस्तान की स्वापना से भी मारत को तकट नह सवा है। इन ई बड़ों से भारत पर इनका हो बनवा है। दीप रिचय शड़ी का जाब की सड़ाई में नहस स्थाप है। अत्रत के तर के पास दीप नहीं है। विकापुर, महरिश्वत, बोकोचा और प्रदन बर इस किए मारत के मित्रराष्ट्र का प्रविद्यार होना आवश्यक है। भारतीय बेटे का बर प्रथम क्लंब्न है कि वह इन को प्रश्मन के हाथ में न पड़ने दे। इव दृष्टि से भारत की नामृद्धिक वीमा पृष में निगापुर, दक्षिका में जिन कोसक्ती. धीर जागो द्वीप, दश्चिम परिचम में केरबकर, मेहागास्कर, और मारिश्रह, पश्चिम में मावनवीक, सेकाना और बादन है। भारत की इस सीमा की रखा करना भारतीय नौ-योबना का एक बावज्यक द्या होना चाहिए। इती श्रावस्था में भरत की स्थापोनता और उसके स्वतंत्र वास्तित्व की गारवरी दी वा बकती है। मारत यह उद्देश वर्गा, बीहोन, पाकिस्तान, मझाया से बन्धिया करके और साम्नेव प्रशिवा में फेडरेशन की स्थापना करके विद्य कर वकता है। बास्ट्रे सिया, दक्षिय समीका, मैबागा-स्कर के लिए कात से. हिन्द चीन के क्षिए बीतनाम, बुगाना की उन्द्रधुनी के खिद बुमाना, वाईलेंपड और दिन्देविना से भारत को तन्धिया करनी चाहिए। १६ वीं बदो से १८ वीं तदी तक स्पेन भीर पूर्वगास सबसे बड़ी विश्व शक्ति थे। पर ज़िटेन ने स्पेन में विज्ञास्टर, इटली तट पर माल्या, तकी तट पर कर्मेष्ठक, मिश्री सट पर पोर्ट चहेंद्र, करिवन सट पर कदन भारतीय, तट पर न्केश्वर्द, विसोन तट पर कोसम्मे, मासास्य तट पर पेनाम कौर विंगापुर कौर चीन तट पर हागकान एक सटी में मास किया कौर इंड प्रकार १६ थीं स्वर्ध में विश्व की क्वेंपरि कौर सटीस चरिक्त हो गया। इसी प्रकार भारत के भी निवन्त्रया। प्रभाव केष स्थापित स्थान चाहिए।

#### वीन बेडे

भारत पुराना होते हुए भी नया राष्ट्र है। बदि ५० साम के सिए वह एक विद्याल योजना बना कर धपनी नी सेनड का निर्मां करे, तो मारत पूक् रूप के हिन्द महासागर का स्वामी हो सकेगा ! इसके लिए भारत को अन्डमान, जिन कोमखी और मारीश्वय में तीन बेडे रखने चाहिये। वीक्षोन मारतीय फेडरेशन में सम्मितित हो सकता है। भारीशब को वो अवस्य भारतीय नियत्रय में लाना ही जाहिए। ये तीन बेढे पुर्वीय दक्तिणी श्रीर पश्चिमीश्रीचल की रम्बवासी वरेंगे । इस तीन बेकों के निर्माण का स्वय अवर तीव स्वाचीनता के मूल्य स समिक नहीं है। इन तीन बेड़ा के बनाबे में प्रति वर्षं १२००,००० यो पूजा व्यव होगी, और २५ वराइ ६० प्रति वर्ष उनको कादम रखने का व्यव होगा। बह ज्यब पेखा नहीं है. जा मारत बहन



#### ब चों को एक मात्र दवा



के प्रकोश से बच्चों के दांत बहुत ही ख़ित्रचा पूर्वेक निकलते हैं। और पेट के दद उस्त्री हुरे पीले दस्त तथा खुले की बीमारी के लिए यनवाद्या है। हक सेवन से विवर को कोई व मारी बच्चों को नहीं बताती है। कारसीनील को बास्टर, हकीम या वैदा पक्तम्द करते हैं। बाद बाव्य ही संप्रयोग बच्चों की तन्त्रुक्स्ती के लिए बारमीनील का हत्तीमाल करें यह पीजे में स्वाधिक हैं।

इर एक केमिस्ट चीर स्टोर से प्राप्त ।

बाई॰ बार॰ लेबोरेटरीज

वो॰ वस्त न॰ ३६, बादनी बौक, दिली।

जब्द सके। इसके साथ टम्बे दीप मारमागोत्रा, कालोक्ट, विकासपहुम, वसाया या विका (बामनगर) और श्रीसा (वहीदा ) में बहाब बनाने के बड़ो स्वापित करने चाहिएं । नीलेना का निर्माख बगैर श्रीयोगिक उसति के सम्मव नहीं है। इन दोनों का सन्योत्य सम्बन्ध है। प्राचीन काल के समान श्राञ्चनिक युग में भी भारतीय व्यापा-रिक बेका बंगी बहाओं द्वारा सरचित होना चाहिए। व्यापारिक श्रामियान के सिए गये अ्यापारी तुरचित होते वे और वरास्त्र रहाई और गाउँ उनके काय रहते थे। अब मी व्यापारिक बहाब और शरात्र बगी बेहा प्रवास कालग नहीं रहने चाहियें । इनमें पहले के समान सम्बन्ध होना ब्रावश्यक है।

सारर बलाने का नमीन मुग की रहा है।

प्रान्त-समाय की क्षाप्त वम कीर

हकते भी काविक भयानक और

कितासक सरकारणों से रहा के किए

प्राचिक में नौ-काव की उपनोमी दिव होंगे। कहा भारत को हूर भविक स्वान्तिक होंगे। कहा भारत को हूर भविक स्वान्तिक हाई रस कर दिन्द महानागर की उक्कंस कहरों पर पूर्व, स्वाभित्म और काविकंस स्वापित करने के किए साहित्साकों भारतीय नौ-सेना और नेदे के निर्मास में काम बाना चाहिए। भारत की स्वार्णनेना भारतीय नंगी देहे के निर्मास में निहित है,

#### व्यावस्यक है

अध्य नम के तुम ने नीश कि और नी तेना के महत्व की और आंवक बहा दिवा है। १९५६ में विकनी और व्यक्त कर समरीक द्वारा किय नपर परिक्यों से विद्य है कि नी-बाग अध्य नम के विद्य संस्कृत है उन्हों है। बहानों पर रखे आनवरों में से १० प्रतिशत वक्त सप और १५-२० प्रतिशत का तह हुए। अध्य नम से बचने के लिए सस के 'इन्हर बहानों में





<sub>शीतल, शक्तियर्धक, अक्षेयदायक</sub> पर्ल कादा

अन्य से ही शुरु बिलिए, सर्वत्र विसार है।

जीकिंगर, करि के अपर, कार वा श्वेशी कारी और संकों के जास करन, क्रामने के जान के अबद, बोका के कर के ने अपर, अनाते, करित क्रान्ट, निर्माण केक्सर, एक्सिकर, असंबंध, निर्माण क्रांतिक को अवस्थित कारकर को निर्माण

्य विश्वपनों पर यह शुद्ध तक है स्वीहित, अहै, पुरिस्ते हैं सोन में सबुत मीति हैं। पर्व कहा हह, हुए भी बार्च के लिन साम्यापन है का हुए सीका कर समितियाँ है कि सेमार्गमी सियों से नार्गश्यक के समय मिन्सिय है कि सेमार्गमी सियों से नार्गश्यक के समय मिनस्त्रीय केम कराना साम्याप्त है। साम वर्ग हुए से सेसा, समय मीर प्रितान हुने हैं। साम वर्ग हुए से सेसा, समय मीर प्रितान हुने हैं। साम सामीर्ग

सकेन्द्र गादिए, धर्ती के लिए मिलिये।



# यहर्गसेस्ट हे पर बड़ी थीर वि पर बड़ी थीर वि पर बड़ी थीर वि पर बड़ी थीर वि रिकास है कि सारत प्रीक्त स्मार्यक स्मार्यक वि स्मार्यक सम्प्रक सम्प्रक वि स्मार्यक सम्प्रक सम्प्रक वि सम्प्रक सम्प्

7-75-13-17-1

हकीमरामकृष्णलाल हकीमश्रीकृष्णलाल

युनानी मेडिकल हाल

#### दाम्पत्य जीवन का सचा मुख गनमेळ हे वीर्य-संजीवन सत सकटी

नइ नहीं नीर्य सभीवन सत है सिसने आपने आपूर्व गुक्कों का वह समत्कार दिसावा है कि भारत वर्ष को ही नहीं बल्कि विदेशों को कैसे इसलेश्वर समीका. चीबी, क्रमेरीका, मोग्सिक क्रवडमान ( क्रसापानी ) सीस्रोन, सङ्का क्रादि देशों में अपने गुलों से चांकत कर प्रमाखित कर दिया है कि बीवे सम्बन्धी समस्त बीमारियों को कह मुझ से दूर कर कोई हुई बवानी, नह हुचा स्वत्स्य, गया हुचा बौन्दर्व किर से वापिस आने में इस भारतवर्ष की सपोम्मि से पैदा होने वासी दक्तम बढ़ी-बृदियों का आमृतमयी सत बीर्य संबोधन सर है बिपकी बनर्दस्त कामवाबी का राख भारत विख्यात देवरान भी सव्यदेव की है, को हि २५ वर्ष से आयुर्वेद का मयन कर हर रोगों की उत्तमोत्तम पेटेन्ट सौधांवयां तैयार कर तथा उस अस्में, बासव, बारेप्ट, पृत, तेस, पर्पटी ब्रादि व वैदक सम्मन्धी चिकिस्स अस्बोदय आदि पुस्तकें तैथार कर बनता की सेवा की है, बिसके सेवडों प्रमाख पत्र मौजूद हैं। बहां तक हमारा स्थाल है कि कोई ऐसी बगह न होगी वो कि इमारी क्रीपश्चिमों से परिचित न होने । इस बीर्य संबीवन सत को जाखों स्वी पुरुषों ने सेवन किया है और इसके जमत्कारी गुर्खों से फामदा उठाकर हमारे परिश्रम की सुपन्न बनाना है। इह दवा के सेवन करने से बाद खीबाता, स्वप्नदोष प्रमेष्ट, निर्वेक्सता, बीर्येक्स पानी के समान पतला होना, पेशाव के बाने पीछे बाद्ध का गिरना, गर्मे बारब शक्ति का नष्ट हो बाना सादि गेग दूर होकर अपूर्व शक्ति पेदा करता है। इसी प्रकार स्थियों के सभी प्रकार के प्रवर सास या सफेद भाव का गिरना ब्रादि रोग दूर कर शरीर को स्वस्थ्य क्रीर सुन्दर बनाकर गर्मे पारक बोन्न बनाता है। यदि आपके फ्रन्ट्र वीर्य समन्त्री कोई भी मर्च है तो एक बार हमारे वहां से दबा मंगोक्ट कावश्य परीक्षा कीविये। बीमत एक दिस्ता ३-), दो विम्ला ६।), तील किम्ला न्या)- चार का १०) डाक सर्च पैकिंग कर्ष प्रसग । मंगाने का पता:-

इत्रविशास कम्पनी नं॰ ४८८ प्रतिदेश, काम्प्रर ।

#### भारत के विरुद्ध एक अंतर्राष्ट्रीय पड़यंत्र

Fin rem de l

है हेक्स हैन्स यह सरन वाझान और आर्थ वाझीर यह प्रविध्य स्वास्त्रन स्थानित हों मेंगा तो जोरत प्रतिकृत रहेशा। इन वाम सरना है मात के इस्तामानों की यह सताने की कि अरतीन हैं। इस्तामान है या तो ठीक है परन्तु क्या इस्तामान है या तो ठीक है परन्तु क्या इस्तामान है या तो ठीक स्वासामान करेंगे, प्रतिकृति में विवास माजुकता चीर अरतीय प्रताम-मानों की जावना चीर अरतीय प्रताम-मानों की जावना चीर

वाकिस्तान स्पष्ट कर से भरतों भी क्यायता कर रहा है । मारत साल चाप सारी करने तथा प्रत्येक करन देश में बुलसमान राषकुत मेवने पर भी पाकि क्कान से कविक सहानुमृति नहीं पा श्रवता । मने प्रयने वास्य विको --क्रमेरिका में तका सरापूर्व से पन्ने हारा -से बाव दुव्या है कि -- 'दिन्यू और बहुदी ही सब मताने की वन हैं? -बाक्य बारव देशों में तब से अधिक जनसित है। पत्राव से भगावी सेंपड़ों दिन्दु सुवतिया देशक, नीरिया, फिसस्तीन हैरान आदि मैं बेची शबी हैं और इस बुरिक्स देखीं में बहुदी-विरोधी माधना के लाय-लाम हिन्दू विरोधी मावना भी बढती वा रही है। कारमीर के मामके में बर वराष्ट्रों तथा समुद्धराज्य ने साफ खाफ पाकिस्तान का पद्ध मेंसवा है। वाकिस्तान से सहायता वाले के कारवा व करवों ने तथा स्वार्थ के कारवा क्रमेरिका में ।

तेल के प्रतिरिक्त दगव कारक है ये क्षत्र । मित्रराष्ट्र तथ द्वारा प्रमाय विकाषा कर सामेरिका ने ईरान से काडी सेना को तो निकक्ष आहे 🕽 बर विवश कर दिसा पर त स्वय क्रमेरिका की सेना ईरान काइएलैंड बीनलैंड, बुनान ब्रादि में भीकृत है। बर्मनी बृनान, 🔏 हैशन तथा जापान को सशस्त्र किया जा यहा है। उसरी क्रफीका में लीविया में क्ष विशास स्वाई बड्डा बनावा है, बहा है क्षमस्य नारुकन प्रदेशों की राजधानियां aoo मील की मार के सम्बर का बाती है। तकर शाउदी करेबिया में उहरान आवद स्वान में एक शक्तिशासी इवाई काल बनावा गया है जहां से करी बाद के देश के कारलाने तथा कारमीर एक ही सार में का गते हैं। उरक्षम व्य कड़ा मुन्तुर्व में समेरिकन "तुरका" स केन्द्र है । वही स्थिति जापान, जीन तथा स्तित्व कोरिया में है। तास्त्र वह है कि मारों कोर से रूठ को केर का सा है। इक बेरे में काश्मीर का महस्व है।

कारपीर के मान्ते में भी सामा ने क्षा कि दिशांक्षित्रम् अस्त्रांत्रम् क्षार

बार्कीर की रख वे बापनी "तुरका" के बिक्य बारते हैं। रख पो होवा समझके तका इर मामके में "तुरका" कुरेको में भारत ने मी पूरते परिकारी शाही का ही बचानुसरक किया है।

परराष्ट्रीय क्षेत्र में महत्त्व का पक और उकोग वस की विक्लोदिटी केंक्सिक कें करमता पार्टी की कीड़ की। वाहर किया और पेलेंड के स्थान पर हो। वहस्य चुने माने चाके कें। कारहें किया के स्थान पर अपरत का दक वा, परिवार के प्राप्त के कारते परन्तु तिदेन के द्वार के कारक वहात को जुन किये को देशा, परन्तु गेलेंड के स्थान पर कपना नाम पेश कर जाब दिया। पोलेंड पूर्व चुरोर का प्रति निविश्व करता या और वही व्यागीचित वा कि पूर्वी चुरोर का ही बाग वहस्य जुना कारा। चुक न के मुकाबने में किदो आरत ७ वहार दक्ष चुरा पहा हात में हार गया । क्या हमारी प्रतिष्ठा बढ़ी ? हमें क्या ही अफल देर में साती है।

भा त के लिए अत्थन्त सकटपूर्व

मविष्यवाद्यी करना मेरा वर्तम्य नहीं परम्यु स्थिति का परिवेद्यस्य करने के उप शन्त को स्पष्ट दिकाई देता है, वह यह

है — कारमीर के मामकों में मारत की कार होगी, मारत की लारमीर कोकना पढ़ेगा। फिलासीन का नम्माग नहीं होगा, क्षारीरका कीर निर्मेग नहीं होगा, क्षारीरका कीर निर्मेग नहीं होगे देगे। उत्तर वर्षि कर ने मजमुख यह देखा कि कारन तथा मुस्तिमान उत्तर के हान से निक्को का रहे हैं तथा पुण्किस्तान के कारन तथा मुस्ति हों के उत्तर ने मार्गिक होंगे हों के उत्तर ने मार्गिक की लग्द पर का गया है तो की का । फिलास्त ने में बहुदियों को का सामागी की हांगी की का सामागी की मार्गिक निर्मेग कर मार्गिक होंगे तो कि निर्मेग का मार्गिक है। मार्गिक निर्मेग की सामागी की प्रार्थि विकर मार्गिक हो गार्थि कि विरुद्ध मार्गिक हो मार्गिक हो मार्गिक हो मार्गिक हो मार्गिक हो मार्गिक हो हो मार्गिक हो म

स्तान के विषद उमादेगा। ब्रामेरिका और प्रिटन की यह पाकर के बाद पाकर वी का प्राप्त के बाद पान के

तीवरे युद्ध में प्रतकातक तथा प्रशान्त महाकार का महत्व बहुत कम होगा । युद्ध प्रकार वायु में तका बायका और उवके किए उत्तर। भूव का मार्थ उत्पुक्त होगा । श्वात युद्ध प्रस्तर मण्ड

ै में होगा तथा बल युद्ध भमध्यसागर व हिंदसागर में।

ऐसे स कुन के समय भारत की पर राष्ट्रीय नीति को देखने से जात होता है कि वह बहुत कुछ श्रदा में फिटेन श्रमरिका बी डिमायत तथा कमयुनिश्म को होवा समफने वाली है। पहनीति स्रव भी

### १०,०००) रुपये की घड़ियां मुफ्त इनाम



इमारे प्रशिक्ष काला तेल न० ५०१ रिकाटक के शेवन से बाल इमेशा के लिये काले हो जाते हैं और फिर बीवन मर काले पैदा होते हैं। यह इमारे पूज्य रवामी जी की कार से लावजाव टोइपा है। यह तेल मिरते हुए बालों को रोकता, उनको लाम्मे पूजर याले कीर जमकरार बनावा है। जहा बाल न उनते हो बहा पिर पैदा होने लगते हैं। बालों को रोखमी तेल करता कीर किए को उपकर पहुंच्याता है। जातीय सुशन्तित है। कोमत एक शीक्षी २) का तीन कीश पूप कोर्य की रिवायता हमत प्रशा का ह ह तेल को प्रशिक्ष करने के लिये हर बीधी के साथ एक पै ती म्यूट रिस्ट बाज्य को कि स्रति कुन्द है और एक कराठी थोगा (स कन प्रशोक्ष मित्रक स्वरत मेक्षी जाती है।

तीन शाश के क्षरीदार को बाक काचमाफ क्षीर ४ म्यूर पश्चिम व ४ झर्ग्हचा स्थानतन न्यू योक्च विज्ञ सुप्ता के क्षरीदार को बाक काचमाफ क्षीर ४ म्यूर पश्चिम व ४ झर्ग्हचा स्वनतन न्यू योक्च विक्रकुल सुप्त दी कार्त हैं।

### बाल उमर भर नहीं उगते

हमारी प्रतिद्ध दनाई 'भीहर हुकन रबिस्टर्ड' के हस्तेमाल से हर बगह के बाल बगैर किसी तकलीए के हमेशा के लिये दूर हो बातें हैं और पिर बीचन मर दोबाय उठ बगह बाल कमी पैदा मही होते। बगह रेस्तम की तरह युलावम नरम और स्त्यस्त हो बाती है। कीमत एक शोशी २) २० तीन शीशी पूर कोरी भा।) २० इस दवाई को प्रतिद्ध करने के लिये हर शीशी के साथ एक पै-सी रिस्टनाच वा कि ब्रांत सुन्दर हैं और वक बगुठी सोना (सदन न्यू गोस्क) विलक्षक पुस्त हो बाती हैं।

नोट — माझापरूज न होने पर मूल्य वार्षिष किया चाता है। शीप्र मगालें स्थोकि ऐसा समय नार बार हाज नहीं चार्यमा।

जनरल नोवेल्टी स्टोर्स (V.A.D.) दिल्ली।

General Novelty Stores (VAD) Delhi

क्रमुचित रूप हे मुदसनानी दी चापक्रशी करने की है, बिलका सन्तर्राष्ट्रीय नीति में बारत बरा क्रसर पदला है।

हमें एक ऐसी नीति कपनानी होती को सबसे स्वतंत्र हो तथा शहर रूप वे म्बाब पर बाजित हो। सकार में इक कार दो महाशासिया है, अमेरिका तथा का । बदि इम इन दानों की काच्छाइयों है किया सें, और एक मध्यवतीं नीति की क्य करें तो हमाय करवाब है।

समेरिका का सबसे बका साक्ष्ये कार्षिक वैभव तथा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता है। व्यक्तिगत स्वतत्रता वडी अवही चीव है, परन्तु इसे यदि अवाच क्रोक विश्व कान तो नह दत्तरे की स्नतजता बा मनक करती है। रूत का सबसे बढ़ा जाकवंब आर्थिक समानता तथा वादियांत का प्रयोतमा क्रमाक है वदि संबाद के बुद्ध-मत्त इतिहास को ब्दोसा बाब तो युक्य कारछ बातीय क्रमिमान तथा वातीन पुचा ही दिखाई der I

मारत को आवरनकता है एक व्यक्ति-वादि विहीन समाय थी- विसर्वे सर नानरिकों को उसरी करने का न केनक क्यान असर मिक्के, बरव किसमें यथार्थ क्यानवा का ब्रारवावन भी हो। सचमुच अप्रकार

(अथवा समाजवाद वह ले ) वी बहरत है परन्तु भारत भी इसरे मुरोपीय देशो की तरह मूच कर रहा है। ससार की तमत्वाए अन इतनी विषम हो अबी है तथा आवादी इतनी वह गई है कि धागामी सुग समाववादरेका होना बावरवक है। समय की इस चेतावनी को रूढिवादी उद्योगपित नहीं समक्ष गहे है और वे अन्तिम दम तक देशमूह तमाध्यादिशे का विरोध करते रहे हैं। इसका परिकाम वह होता है कि कनता कराइ उठती है, बगाबत करती है, क्रीर कम्युनिस्ट इससे साम उठा कर कन्या कर बोते हैं। यूरोप के पश्चिमी राष्ट्रों की यही बदनसीनी है कि वे देशभाद समाध-बादिकों ( स्रोहासिस्ट पार्टिकों ) के सह बोग नहीं करते - अमेरिका भी उन पर दवान बालवा है। बांबाकि मिटेन की करकार पूजांबाद और कमाववाद का मिशक है, परन्तु तो भी सर्वेरका उत्तरे चुरा नहीं। अंत में समाचकारी डार कर साम्बनादियों से मिख बाते हैं। मारत में भी पड़ी हो रहा है। मारत क्रकार समाजवादियों को द्वतकार रही है। परिवास पह होगा कि करावकता बढ़ेगी ब्रीर उक्से साम उठावेंगे कम्युनिस्ट।



### यौवन का उल्लास

विस प्रकार उत्पास घटाची में चन्द्रमा शोमिस होता है उसी प्रकार नेहरा काते वासों में ही सुन्दर प्रतीत

रश्के-मुनीर तेल

रहके-पुनीर तैल आपके केशों की कुन्दरता बहाता है और सैन्ट की मन-मोदक सुरात्व आपके बीवन में यीवन. में म, बाक्यंब और बानन्द प्रदान करती है।

रश्के-सुनीर परपयुमरी कम्पनी

चाँदनी चोक, दिन्ली ! ५००) नकद इनाम



ना श

हर प्रकार के दाद, खुजली, एक्जीमा कीमत ।-) के लिये प्रसिद्ध दवा

इण्डिया केमिकल कं॰ खारी बावली, देहली।

# ताबीजे मोहञ्बत

इस ताबीजे मोडब्बत को पास रखने से आध घरटे के अन्दर-अन्दर आप जिससे मोहब्बत करना वहें, कैसा ही संगदित क्यों न हो बेकरार हो जायगा और आपके कदमों में आ गिरेगा । हर मुसीबत से निजात हस्य मन्शा शादी करें, हर काम गारवटी से किया जाता है। ज्यादा तारीफ फिजूल । कीमत फी ताबीज २) तीन साबीज ५) रु० इस्रावा महसूस डाक 📂)।

श्री शंकर भंडार, पोस्ट नम्बर २४३ कानपुर।

#### देश की रचा भौर इमारी राष्ट्रीय सेना

(शुद्ध श्रा के ने)
धनाने बाली दैस्टरियों में युद्ध के बनाव
दूर कोंग्रे काम कर दिवें परस्क कन्मी बातक हम कर दिवें परस्क कन्मी बातक हम करों के कर ने पस्त कर श्रांमें व उनमें वाशी एवं दिने समें हैं। भारत वरकार ने शाँन ही दन कैस्टरियों की यूर्वारा भारतीनकाय करने का कैस्टरियों में कर्मना करना ने इन कैस्टरियों में कर्मना क्या के बावक हो साम के परा कर ४० हमार कर ही वी, परन्ता अब युद्ध के बावक सामका पर मकरावे देश कर युना मार्ग सारस्थ की का रही है।

स्वत हेना के वहीं करी बाकने उप-सारव नहीं हैं। पर उपकार का प्यान की वी कुद्ध व परम विकास का प्यान की कीर है। शीमाओं का सरन साथ ध्यार (भीरा प्रथम वसला है। वाड़े पारके प्रील सम्बंधिया (ध्यानीर व पाक्तिका काब एक कीर उपरवस्त्र होंचे हैं। पूर्वी वाकिस्तान से त्रिपुट गियकत व घात्रमा की कोर उपरव जोगों का बाकम्य बारी है। पूर्वी पंचार के मार्ची पर रिश्वारी पंचार के जोगे पर रिश्वारी भी बान्तर्राष्ट्रीय तुद्ध के किंद्र बाने पर घारत को बनेक समुखी का जामना बस्ता प्रदेश हो

पाकिस्तान को भारत के विरुद्ध बाह्य

काव्य का रहा है। क्रमर्राष्ट्रीय विचार रक्षने वाली वोश्वसिस्ट नेत्री बीमती कमलादेवी प्रदोपाच्याव को भी नइ करना वडा है —

करना वर्श है — 'पाकिस्तान कांग्र शत प्रतिस्त प्रश्तिम राष्ट्र नहीं वरिक पुलित राज वन सुक्त है चहा सामा समेरिकन देश सपने कार्विक व क्रीबी सञ्जा बनाने में नस्त है।??

"वदि मिष्ण में बाक्स-कमेरिकन कीपाणं ठकी, बीत, देंगन से बहुकर विच नदी [पाकिक्सन] वक बहु नदी हो कारवर्ष की कोई बात नहीं।"

उन्होंने करत में वह भी पानित किया है कि देश के विभावन के मीड्रे एक पारी वहना वा। क्सा सम्मन है कि वे पाकिस्तान से सम्मी विस्तीस को विज्ञी की कोर सार्ने !!

कारतर्ग्रहीं च्रेण में जान उनची ही जाना क्षेमत न महत्त्व रखती है निनची प्रकारों में वस है और जिनकी पराम्बु किंग्रहीं । सारत ने भी तरामां प्रक्रि के जानुवंचान की जार करम बहाबा है। देश वह देश रहा है कि क्या भारत के वैज्ञानिक समन के जान उठ कर इन उद्देशन की पूर्वि कर ...जेंग्री!

#### तपेदिक व बसे बुखार के रोगी निराश न हों !

### यक्षमान्तक भारत की बड़ी ब्टिगें का चमत्कार

पुराना बुखार होकर वस बाता है तब बीखें ( बसा हवा बुखार ) तपेदिक का क्रम चारवा का केता है। यदि = १० दिन बुक्र न क्राया तो वह समझ लेता है कि रोग जाता नहा किन्तु नहीं, ऐसी कल्पना करना उसकी महान मूल है। उनकी इस नागमकी से ही सरीर में हरारत बनी रहती है और बीरे वारे सरीर सोलसा, शक्तिहीन कमबोर बनकर रोगी काल का कौर बन बाला है क्योंकि उसके कीटासा (वर्मस) शरीर में प्रतिष्ठ हो बाते हैं बिनको दूर कर देना साधारया काम नहीं है। इस क्रमाध्य रोग को नष्ट करने के लिए भागतवर्ष की सपोर्शम से उत्पन्त होने बाली बड़ी बृटिवों में ही शाकि है जिनको लाखने और वरीचा करने में बड़े-वर्षे ऋषि सुनियों ने भारता भीवन व्यवीत कर दिया है और आपने वरिश्रम से वक्रमांतक शक्तिशाली श्रीयथि कोवकर वपेदिक बैसे भवानक रोग से रोगी की वान नवाने में प्रथम वैमव दिलाया है। इत ब्रोवधि से बढ़ इर कोई भी इलाब भाग तक राज्य रिद्ध नहीं हुआ है। यह दवा प्रथम दिवत में ही अपना गुख दिकारी है और १० रोव में ही हर प्रकार के जीखें कार, तमेरिक कात, श्वास -खरीर की कमकोरी इरारत का रहना, भूख कम लगना, बुंह का बदबावका, खन की कर्मी आदि रोगों के दूर करने में रामवान का चाम करती है वरावर ४० दिन सेवन करने से रोगी निरोग होकर क्लबान बन काता है। देर करने से फिर वहीं कहाकत केंगी 'का वर्षा वन कृषि सुसानी' इस किए वो साहवान वारों तरफ से इतास क्रीकर किन्दगी से ना-उम्मीद हो चुके हो वह बाब ही बच्चमांतक मगावर रोगी की कत क्यावें। केमरा न॰ १ कमीरों के बिने बिनमें नाथ ही नाथ ताकत नदाने के किए छोना, माती, अभव आदि बहुमूल्य मध्में पड़ी हैं ४० दिन की बूरी खुराक **५०)** तम्ना १० दिन के खिद्ध १६) र्न० २ विक्रमें बड़ी- बुटेनां ही हैं सामीर मरीने सभी क्षेत्रन कर शकते हैं ४० दिन की पूरी खुराक १६) नसूना १० दिन के बिंग १) शक सर्च एवक । संवाने का पताः---

वैद्यस्य सरवदेष, स्पविद्यास कम्पनी, नं० ४८८ कानपुर ।

### २०००) रुपये इनाम



#### मासिक धर्म एक दिन में जारी

सैन्सोली पिक्ज-एक दिन के कान्दर ही कितने समय के बके हुए आरिक धर्म को जारी कर देशी है कीमत थे। दर्श

सैन्छोड़ी रदेशक पिश्या—को कि पीरन बारी करके पारिक पर्म को विक्रकृत बालानी ने शाफ कर देती है। फीमत १२॥) कन । शह रखी गमनती हुते सेका न करे स्वीकि वह बच्चेदानी को विल्रह्म राफ कर देती है। २०००) कर हमा को मेरेलीबी पिश्य को नायुगीद रावित करें। यत्र न्यदार गुरा स्वा बाता है।

#### खेडी डाक्टर असली दवासाना (AWD)

रतका न॰ २१ अमृतसर।

'रक्का रसने के क्षिये सक्त की काई बकरत नहीं यह हर वर में ह'ना साहिके' सब से अच्छा निराखा और आस्तिरी माडल



#### श्रमरीकन माडल पिस्तौल

कैसन्त की कोई करूत नहीं। झूमा, विनेमा और खतरे के समय बोरों के इराने के क्षिये नडे काम की है। दागने पर पिस्तील के घुड़ से आग और पुला निकलता है।

बान व माल की रखा के लिट इतने अन्सी कोई चीव नहा यह माल अवसी की मानिन्ह अब पहली बार आपा है। मूल कुः अवर वाले चार्ट के साथ मावस B, L (बी. १) भा) मावस B, 2. बी. २ ५ $\wp$ ) स्पेशल मावल D, 2 और २  $\wp$ )

मूल्य पचाच कावर बाखे बाट के लाथ नया माडल D. I ती. १ न्या) स्पेत्रक माडल D. 2. १०॥) कालत् बाट एक करवा दर्धन । पिस्तील का तेल ॥११), चमके की देरी बाच क्यमें, डाक सर्च ब्रह्ममा । तीन एक शाथ ममाने वर डाक सर्च माड

नोट---हमने कीमतों में बड़ी मारी रिवायत कर दी है। इस लिए उमदा और बानकार शिक्तीक इस से ही की ने पीन द्वारा मंग्रहने।

ध्याहर ट्रॅडर्स किमिटेड (V. A. D.) दिल्ली ।

### स्वस्थ व्यक्ति ही

राष्ट्र की रक्षा कर सकते हैं।

श्रीर सन्तान को स्वस्थ तथा वसशासी बनाने वासी श्रान्यर्थ श्रीर स्थादिष्ट दवा

# बाल सुधा

ही है जो बचों को नीरोग उद्योर बस्रवान बनाता है

सुख संचारक कंपनी लिमि० मथुरा

### स्मर्गा रिवये— ताजमहरू बाला झागरा शहर

गर्व के साथ अपना एक अन्य उपहार अस्तुत करता है

# 'जोन व्हाइट'

जूता

बो अपनी अंडत और स्थाति के ताथ आपके वेष-भूषा में ताब के तमान स्योमित होगा।

जोन व्हाइट-फुट वियर

त्राग नारायनरोड, आगरा।

आपने रामायण में तो सुना ही होगा कि कभी भरत जो ने मर्थादा पुरपोत्तम रामचन्द्र जी के लिये त्याग किया। इस कलियुग में भी उपस्थित है निर्णय करने के लिये देखिये

फिल्मिस्तान कृत चित्र



# दो भाई



पात्र : काभिनी कौशल \* राजन हरसा \* पारो \* उण्हास हत्यादि

ह नवां मनोहर सप्ताह

८ माठवां सफल सप्ताह

मेजस्टिक दिली में

निगार कानपुर में

न्यू ऐम्पायर देहरादून में भी सफलता पूर्वक चल रहा है।

श्रामामी चित्र फिल्मिस्सान स्त साजन शहीद अग्रोक स्नार, रेहाना सफ नवा पूर्वक वन रहे हैं फिल्मिस्तान इत जीखा, शहनाई, सिन्दुर,

दी जनरल टार्कीज लिमिटेड, दिल्ली।

र आरत का की विश्व सर्वात सुन्दर माश्चित पत्र सिनी रिजिली बादीदिय, पहिने, उपहार में दीनिए।

### अकान ४००१ पर्ल क्लोरियम आई ड्राप (गंबरटर) वार का वक्ष कारियम

अन्धे नेत्रों को पुनः ज्योतिर्मय बनाती है

#### —प्रमाण—

अर्जागनत प्रशंसा पत्रों एव सर्टिंप केटों में से इस नवीनतम पत्रों का सार

मीविया बिन्द-सान बहादुर पारेदुलयुक्क स्थरत कली सान शाहर प्रधान मानी स्वात स्टेट-पर्स नसोरियम झाई

सूत्रम रांकरटर के प्रव ग से केरे नेत्रों को करवाधिक लाग हुआ। मैं इस क्षीचांव का कामारी हूं। करन्ते नेत्र चुन क्लीसिर्मय हो गए—धीमान काका शव साव स्वत्य सच्ट ईस्ट केम्प न०११/⊏ वायस्याय रोड, वैद्यायन—मेरी समीचनी के नेत्र पूर्वत्य करने हो जुके वे पूर्व स्क्लीस्थम काई द्वाव स्वस्ट के प्रव ग सेपुन क्लोसिय हो उठे।

हाई शहंबीचिया— बा॰ सेवद क्र-दुझ ककी सांवित MBBS प्रो॰ मैडिक्स कालेक क्सकणा—पक्ष वस रियम क्याई क्राय राक्तरट वा हैने स्वयमेन प्रयोग क्या (बर से मेरी नेज क्योर्ट में इस दुई। वह क्रीवांच नेत्रों के सिए स्वॉच्छा है। अन्यवा एक वर्षन क्योरी श्रीकी बुल्ब रहा।) द० (दो द० बायह काले) बी॰ पी॰ हारा मेत हैं।

भोतिया बिन्ह बुर-हास्त्र सम्ब्रह्म समीच शहिव सन्तर न्यायारी रखाया मिट्यानुने कलकला-पत्ने स्लोरियम साई साथ शिक्टर के प्रयोग के मेरे नेत्रों का मोतिया बिन्द पूर्वतव चाता रहा। एक वड़ी में छ। सून्य ५०) द० तुरन्त मेव दे।

श्रीय राज्यक्ष के क्षेत्र कर कि प्रति होग र जिस्स्त के एक विष्ण व विष्णित बाहू है। भी वमपाल वाहिब हतुमान काश्रल मिल्ल बोस्ट बाहब no ४४० योग वस्त्रेस्ता विश् (मानमूम) की चिट्ठों का वार। मैंने इववे यूव वस्त्रे स्कारियम आहे द्वार र जिस्से की बाठ वीचिवा मरावा कर स्वव व बाल जेन रोशियों पर प्रयुक्त की। बीचिव क्या है। यस कल्का यन बीचित बाहू है। ब्राह्य तीव सामदायक हैं बिवकी न तो प्रशास की बा वक्ती है और न ही मृत्य जुकाय वा वक्ता है।

५७५००० से अधिक नेत्रों के असाध्य रोगी लाभ उठा चुके हैं

विशुद्ध भारतीय वड़ी वृद्धियों और स्वत्यन्त मूल्यान् इत्यों के मिश्यन्त से समाई साती है।

#### मुल्य

दरेशक योटे सी — १२(वी) द० भार्मक याटे-धी वशी श्रशी १८) द० कोटी शीको २८॥) द० । बाक व येकिस समझ्या ॥

प्रयोग विधि — प्रत्येक मान्य में बीची के तथा होगी । स्वैशक सेटैंग्डी की कीचांब रोमों की चिधिका करने में समेब पोटैंग्डी की क्षेत्रका १/३ समय बेती हैं। लाभ

को पैटाईशी का थे के नेत्रों के लिवाय देशों के मच रोगों कार्यान कारता हो निया बिन्द, मोतिया बिन्द सब प्रकार का, चेचक से नष्ट इस नेत्र, ब्रास का बैठ बाना, टेंट ( आस का बेसा बादिर निक्स काना ) प्रतक्षी का फट बाना, नेत्र का चोट से नष्ट होना, नासना, बाबा, पेबा, कहरे, पद बाला, हाई महंबोपिया, प्रत्येक प्रकार का माईबोपिया । क्रांस की सारिश, क्रांस का नासूर, धुन्द, रखींद (राजि-समन बकाई न देना ) दिन-श्रन्था (दिन को न दीसना ) ऐनक समाने की आदत. दक्षका, पेरी, नश्रों से पानी बहना, कासी प्रतक्षी का वर्म, नेत्र दुखना, श्वेद स्वाद का कर्म । पुतली का विकुत्र बाना, कैस बाना इत्यादि को टीक वरती है। गरि चने शके नेत्रों में भी सप्ताह में एक वा दो बार काली बाध तो नेत्रों में कभी कोई रीय नहीं होगा अपित नेक्नोति नार्मक रहेगी ।

पच्चीस वर्षों से अपनी अमर् प्रसिद्धि के कारण संसार के कोने २ से प्रशंसा प्राप्त

कर रही है

वन सम्में को सोचीय किकेश वेषते हैं या निम्म पता से मनवाए । नेन रोमियों को चाहिए कि हुए. एन. स्मार. सुर्मा जानिकारक वर्त क्लोरियम जाई मूल रिक्टिंग व स्थामी गर्ते एक्ट कम्पनी रिक्टिंग की बहुमूक्त सम्मित कोर नेत्रों का परीच्या मात १ से ११ क्ये तक पुत्रत करना कर लाभ उठाए। अगुठी का भराहूर कारखाना हमारे वहा अगुठी जिट चाडु व सम-वार तथा मीनावालों, युक्तमें का देन्ती जेवर चोक भाव पर मिनता है स्वीपन युक्त मगाहवे। चन्तु मेटिल सम्बो गक्ती परीपच अथुरा।

जवाहर होजरी पैक्ट्री किक्सी बाजार कागरा के शेरमार्का मोजे, मफ्लर व स्टर तथा लाला बाह बाह कलावा टोपा ग्रांत उत्तम, सत्ते व मक्क बूत होते हैं। एक बार परीज्ञा काविए।

#### तितली छाप बूट पोलिस



मारतीय पूजी से मारतीय अधिकों द्वारा तैयार किया दुआर। एक असर प्रराह्म करने पर सदेव के लिए आवक्क बन आराप्ति।

ादि जय भारत केमिक्स इनडस्ट्रीज सि॰ दिन्सी तथा भागता।

# (00)

#### प्रति मास कमाइये

(चपल एजेसी)

५००) प्रति मास कमाने की इच्छा रखने वाले एजे टो कोर स्टाव्हिक्टो की ब्रावश्यकता है वो कि सुप्रविद्ध कुन्दर बौर दिन ऊ चप्पला कीर विश्वित की विक्री कर एक। नमृने कीर नियमों के लिय कृपया लिखिय —

जे० के० लेदर वर्क्स, पो॰ ४० २८६, झानपुर (यू० पी॰

हिल्ला के हिल्ले एको टक्स-रैक्क देवाराम घरड ब्रह्म, (न्बर मार्थास्य देवेक चादना चौका मैक्क नक्टिरियन कार्रोक्ष, (नबर मार्थास्य पेवेक, चादनी चौका देववे नारारंखरात प्रश्वास्य कार्यास्य वादनी चौका रेक्स रूप मर्थास घरड को विवाद क्यारा चादनी चौका देववे देवेत्वद्वरा घरड विवाद करेगा । देववे देवित ब्राह्म चादनी चौका में क्यारात चौका में स्वादनी चौका वादन वं सामक्यद चादनी चौका । मैं देव्य प्रश्य कार्यनी चादनी चौका में के कुमार ब्राह्म चौका प्रश्व की कोहन ब्राह्म चादनी चौका है के देवेको के स्वित्य कार्यना । देवको हु व एवे को चादनी चौका ही मेडीवल स्टोर्स चादनी चौका । मैठने वे कर-ब कैस्पटर चादनी चौका। होरो ब्राह्म केस्पिटर चादनी चौका।

रीयस बेमीयस बमना, सारी नामसी। इरिट म बेमीयस वमनी, सारी नामसी। मैनर्न चतुरसुव एरड मारते कैमिस्ट, वील नंब के बामने, चारनीचीय। नैवर्ष बी॰ मोगास एरड कमनी कैमिस्ट, चारनीचीय। मैनर्ज एम॰ एड सबमी एरड कम्ब केमिस्ट, चारनीचीय। मा॰ वो॰ एम॰ कोमी केमिस्ट नैनमाचार प्रावर्शय नई विश्वी। बा॰ रामकरूर मेन वाचार प्रावर्शय नई दिली। कास्तरीयर के लिये स्टाब्स्ट : मेस्सर्ज आवामी प्रावेश्य मेरामा सल स्ट्रीट, कोहमाई अस्तरास शहर ।

मैनेजर पूर्व कंपनी (रिजिस्टर्ड) पर्कंट वं॰ ३४, कारोनेशन होटक, प्रतेकपूरी (H M. D.) बारती चौक, दियी।

#### ग्रग्नि वीमा--समय की महान ग्रावश्यकता

[ भी परमेश्वरीप्रसाद गुप्त ]

हान उठाने वाले ही व्यक्ति ही क्वोंकि उनकी चृति पूर्ति उसके द्वारा होती है' यह वास्तव में बारवन्त अशुद्ध विचार है। इसका कारण मनोवैशानिक है। प्राय मनुष्य इरएक बस्तु की अपनी निश्री लाभ हानि की दृष्टि से ही देखता है। यह विचार गलन है कि असको बीमा कम्पनी से बाग समने पर खितपूर्वि के लिए काया मिलता है. उसको ही बीमे का साम मिसता है। मानित बीमें के सम्बन्ध में तो यह बात विक्कुल ठीक नहीं है। विश्व दुर्घटना के लिए बीमा करावा बाता है, उसके बटने के उपशन्त साम की कोई समायना नहीं है। साम प्राप्ति की कारा कितनी निर्मंक है, वह तो हती ते प्रत्यद्व हो बाता है कि दुर्घटना के उपरात रीमा कराने वाले को केवल उसी तीमा तक चन प्राप्ति होती है, बितनी कि उसकी चृति हुई है क्रानि इपंटना किसी भी प्रकार से काय,का शापन नहीं है अत धारा सगने दर इति पूर्ति इस वायदा (तिसा पदी) उतना ही मूल्यवान है, कितना ऐसे बावस्य पर प्रत्यक्ष धन अस करना ।

बोखिम भिष्न भिन्न प्रकार की होती है। बीमे में हमारा स्वय्य स्निन्दियत बोसिम से ही है ऋर्यांत ऐसी 'बोसिम' वित्रमें हानि की सभावना तो तदा से है, बरम्द्र निरूचय नहीं है-और विसर्वे होने से हानि हो सकती है। उदाह रकार्थ जब एक व्यक्ति आपनी सपति 🕶 अग्निबीमा कराता है न्तो उसे इपंटना होने या न होने का कोई निश्चव को रहता ही नहीं है। इस अनिश्चित ब्रावस्था में वह सोध्वता है कि वदि कोई अवास्त्रीय दुर्घटना हो बावेगी को बा बीमे द्वारा पूर्वतया सुरचित है, क्योंकि ऐसी स्थिति में उसको स्रति वर्ति बीमा क्रम्पनी कर देगी । वही विचार है. को उसे बीमा करने को उस्लाहित काता है।

दुर्घटनाओं से बचाने का शुल्क बह तर्क किया का वस्ता है कि यदि क्षेत्रा कराने वाला लगावार उठका शुल्क (प्रीमियम ) हेवता रहता है और उठे इस्तु उठका बहता नहीं मिलता, तब तो इस्तु उठका हानि ही हो रही है। इस्तु उठके ही स्तु ही हो रही है। इस्तु उठके ही स्तु हो हो हो सम्ब होन कर के सब्बा कियो ही है जन्म होन बस्तु के कर में ही होना वस्त्री नहीं है। इस्त्री गयना तो उत्त क्यों में की कानी काहिए को वस्त्रीक स्तारित पर इस्तु हो बचाने के स्तुष्ट होते हैं।

कई परिवारिक विविश्तक urfas. बचा हजा प्रवद्य केते ई-और ग्रावस्य क्या के समय परिवार के किसी भी व्यक्ति का नि शुरुक इसाब करते हैं उन्हें बदि किसी माइ में परिवार के सब -विक्रवी के स्वस्य रहने के कारण श्रीषधि हत्शदि न देनी पढे तो हम यह नहीं का सकते कि उस माडे में उनको दिया गया क्यमा ·मर्थ गया या वह हानि तथा फिल्क क्षाची दुर्देश वाश्यक्ष में तो वह उस सुविधा वा प्रवन्ध का मूल्य है, बदि प्राप कमी भी किसी रोग से प्रस्त हो बार्य तब झाप का चिकित्तक की सहाय वास दरन्त प्राप्त हो सकेगा। इस का दूसरा उदाहरका चौकीदार के वेतन से देश का तकता है, को रात्रि को बाग कर चोर-डाक्सों से हमारे मकान तथा चन

बीसत की रखा करता है। बहि वह में क्षेत्री मा बाक्षा न पढ़े तो क्या उतके बेदन में को व्यव हुआ वह अर्थ गया और वर्गे वानि दूरें। इसी प्रकार तीने का ग्रु क (ग्रीनियम) भी उत्त जुक्तिया का मुख्य है बितके हारा भविष्य में कर तक कार का नीमा च सु है जार-सुर्वाक हैं। को यह बुति तीना कमनी दुश कर देती।

नह कहा था उचता है कि बहा साग प्रभान के वेले का पूर्व प्रकार है बहा नीम की कोई सावनक ता नहीं है। ऐसे बन्न करता में प्रभूताओं की समावना तो कम कर देते हैं, पर उनके स्वरित्त को नह नहीं करते। दूबरे प्रस्तों का उसी प्रभार बनी प्रती है।



सेसक

ठामाचि-कामी १२न करनी कोलिय के उत्पादानी मही नन करने उन्हें कारण किसी नीमा कमनी थी क्यानमा केनी काहिए। गीमा कमनी पढ़ प्रकार की कहनेन कमिति हैं, विकाम काम कामे करायों को हुर्यट्याओं से वो वहि हार्य है उनको पूछ करना है। करने करायों के वो गीमा कराया है उनका मिनव हिशा के विदान करमा होता है निक्र कमान केती है की उन्हें सुर्विक बनायी है। कम कमी कोई स्विह्मिती हैं वो वह उन्हें उन्ह बन के पूर करती है वी निवाद दर दे प्रकुष्ट प्रमाण वहा है।

#### प्रेमकटी आफिस की इस पेटेन्ट औपिया

#### प्रेमवटी (राजस्टर्ड) महात्मा जी का चमत्कार

प्रेमस्टी के रेवन से बाहु दीखला, स्वप्नदोष, वीशे प्रचार के प्रमेद, कमबोरी, बीवें का पठलापन, शुवाक, महुमेद, पेदान के ताय जूने को तरह वीवें का बाना, जुल्ती, नामदीं, बवानी में तुहारे की वी हालत होना, दिल्लीया कोरतों के प्रदर रच बादि रोगों को तूर कर बवानी लाती है। पू॰ २० दिन की ४० गोलियों का ३-) कीर ४० दिन की पूरी खुराक (८० गोली) का था-) बाक सर्च ॥-)

नोट—चद नहीं में मनदी है बिनका कि कामी २० लाल से बरावर तुस्ता ख़नदा चला झा रहा है और बिनके गुलों से मारवर्षण के हो नहीं, बस्ती विदेश के निराध माई भी कादबा उठा कर प्रशाला पत्र है हैं। खाल इस में मनदी की काफी माग देल कर सन्द लोग भी भिलता जुलान नाम रख कर पन्तिक को बोके में डाल रहे हैं, इस लिए में मनदी करीयते समय लोल डीड 'जादि पर में मनदी बढ़ लिया करें। जो माई बनाना चाहें पत्र दे कर तुस्ता हम से मालून कर लें। वह नहीं महाराम जी की बताई डई परी हैं।।

#### सत्य पूमा सुर्गा

मञ्जूष के सरीर की बाख एक समूच्य करते हैं बाल विगड़ यहें तो तमाम किन्यकी नेकार हो बाती है। हमारे हत कुर्में को प्रतिदिश्त कागाने हे ताचारच बाला, माना, पूली, दुन्यी, रोहे, नाच्या, नवर, वे कम दिखाई देना बादि युर होते हैं। कीमत प्रव वीरी। ।—) तीन वीरीी बाड़ कमने बालगा।

#### सत्य रंजीवन विसा

संस्य र जीवन रिला वह दिला ग्रन्थ तिलाजों से मादि तुक्तान नहीं गहुंचाता है। वहिक एक ही हभा वेदन करने के कम्बोरी, कुसी, नयु कस्ता तथा गुजेन्द्रिय को खिकावतों के दूर करके रव और युट्टो में विकासी को मादि ताकरा गहुंचाता है। कीमत एक वीची २) तीन बीची ५०) वाक

#### सत्यामत घटी

हमारे यहा को चुटी का वक फेल नहीं हुई है। वालें के हरे पीलें दर्म का होना, नक्सा व खुक्म हो चाना हात निक्सते चमव कह होना दुलार बना रहना पेट फूलना बादि रोकों को हूर कने में रामवाच व्यक्तिय हुई है। कीमद एक बीची॥) तीन वीची का ११) शांक चार्च बावा।

#### सत्य सन्दरी रचक

रिक्तों के हर प्रकार के प्रवर रोग प्रातीना ठीक वसन पर न होना साख स्वाता दुनेसा पनी वार का तिकस्ता हो साहि रोगों को दूर कर वन्तान रेखा करने दोध्य बनाना है। कीमत साथी खुगक २) पूरी खुगक १॥)

#### सत्य सरोवर तेख

कापने बहुत से बाबारी टेक इस्तेनाल किने होंगे किन्दु वह तेक करनी चानी नहीं रखता है। विवासीं वकीक, एकड़े जादि दिशानी काम करते वाले हुए जका वक मना नहें हैं। स्रोमत यह जीवती || ठीन याँची र—) बाद कर्ने आहम।

#### K9 194

इतके सामाने से नेक्क के कान्ने कान्ने द्वाराण, कार्य, क्रम्पी, सुरक्षी, वहरीनकी कार्यि दूर से बहेर पर गुलावी कुटा दमकने कार्यी है। कीमत एक डिम्मी २) ग्रीन दिब्बी भ) डाक कर्ने क्रसमा ।

#### • सत्य सखा •

हरकी वितनी प्रशंक की बाद नहुद कर है पेट वर्र, की अपकारन कर बाती, यूक शावरकी, देख प्येम, व्यतीवार काहि रोगों में तस्त्रका साम होता है औमत एक होंगी !!!) तीन होंकी र-) बाद बार्च बासन एक ह्येंन का रू!!!) बाद बार्च ग्राफ

#### • सुवाक बिन्दु •

केवा ही नवा पुराना स्थापक हुवक बनो न हो मबाद बारत हो, किसी अब्द चैन न मिखता हो से से कर सब बारत होती हो हकती पर ही बुगद के बाराम मिखता बारीत होती हो हकती पर ही बुगद के बाराम मिखता है। हुन दिन केवन बचने हैं पुराना से पुराना हुबक हमेखा के लिने नह हो बारत है। बीरत पर वांचि शा) से सीरी अप्र) हाक बच्चे असन है।

क्ताः—बाब् रपामकास सी रहेस; पू बबटो आफिस नं० १०४ चनासूरी; कानपुर ।



"वोशिक्षस्ये और कामें व की सवाई विवा और पुत्र की सवाई की तरह होगी।" — सबसा सावफसबी

- रफीश्रहमद किन्तर्द शायद खाय लोगों के निक्तने से सी कुछ सुवार हो बाव।

x x x

विश्वशांति के किए एक विश्व-करकार का होना बकरी है।

— नेहरू की का सम्योक्त के लिये भाषक इसी लिए तो अमान जी, वेज्यस मार्गल गिरह के पेंग्ने पर-पर बाट रहा है: "परवार द्वामारा, जारवार हमारा, जाओ मिन्नो सरना, गुरा मानो हसारा।

४ 
 ४ 
 ४ 
 पाकिस्तान में कड़ बनाने के लिए
 अमेरिकन स्वीनियर कराची पहुंच्हमये ।

- एक व्याचार

शिक्ष मेजिये आवंगर का, कुँचवाप कार पता आये, बन तक आहे ज वन बुधार्य तब तक सेकस्चस्थेत कारे माङ् उडा समस्त्री ।

बनतन को जरुबता, उवादि और
सुवार का काम केवल समी पूरा कर
कारों हैं। — धावार्य नरेन्द्रदेश
आद करना ज्ञाचार्य वी, बार लोगों
को तो का तर करना ज्ञाचार्य वी, परा का
कि उत्पुक्त कार्यों के दे केवल बाकेवी
बेब दे कार्युनिस्से में ही क्वलक ये वे पूरा
करना द्वार किना है। हमें क्या पता वा

कि रहे-सह का बीका काप ही उठावे किर रहे हैं।

X X X रावनीति वे वर्ष का संमित्रक स्वस्ताक है। — नेहरू की क्वों वंडित की, कोबासिस्ट-कम्प्निस्ट मिस्र कर कीन तो कर्म बन सकता है।

भिक्ष कर कीन की कम बन सकता है है बीर उत्तक सकतीयि में हुक्दन कैस रहेवा है × × ×

इत वर्ष कही जकात का भव भारी। — वादागशाव वीततराम विद्धा वर्ष भूखों की मिक्टन ने हो अपनी अस्माद की कतवा काट तो । ब्राजी पेटम स्टेपर पर तो समयान् ही प्राचिक है।

— स्वतीकृत्वमा मिया बारा दो बाक्ड दूर की होची है। काठ की फिर एक बार और-वद्। कर देख तो न!

X X
 EHITI वर्षित से इटने का कई
 ETI का कि
 ETI का का कि
 ETI का का
 ETI का का
 ETI কा
 ETI কा
 ETI কा
 ETI কা
 ETI কা

 ETI কা
 ETI কা
 ETI কা
 ETI কা

 ETI কা

 ETI কা

 ETI কা

 ETI কা

 ETI কা

 ETI কা

 ETI কা

 ETI কা

 ETI কা

 ETI কা

 ETI কা

 ETI কা

 ETI কা

 ETI কা

 ETI কা

 ETI কা

 ETI ক

 ETI ক

—एक काबुनिस्ट नेवा स्नामा, करकार की कुछ दरक ही पेती है कि वह दव नामरियों और कम्युनिस्टी वर गुकदमा न चला कर, बच नेवारों को प्रस्त यें ही ने-वर किने स्वती हैं!

विज्ञापन का सर्वश्र ष्ठ साधन इनैमिल साइन बोर्ड्स स्वावी इंदर ज्ञानकरार मंगवानदास पंजाबी मयुरा (यु॰ पी॰)

### नवरत्न कल्प फार्मेसी

**माननीय नौपरी सहरी सिंह** मिनिस्टर  $P \otimes D$  ईस्ट यज्ञान गननमैट सिस्सने हैं।

"--- स्वल्य काल में ही आप की राम वान्य श्रोपध नवरल करूप से मेरी पुत्री को पूर्व स्वास्थ्य लाम हो गया !

११३ प्र-२. माननीय राव बहादुर मनमोहन Retd DP.I पजात गवरनींट वर्गमान पोसोटिकल मिनिस्टर रायपुर स्टेट (UP.) शिख्ती हैं।

"मत क्यें में - . . हृद्य रोग (Functional disorder of the heart) प्रस्त हुआ, मेरे एक सन्त्यों ने नक्स्त करन सेवन का परामर्थ दिया तीवरी मात्रा ने ही मुक्ते स्वस्य कर दिया . श्रीयक का प्रमाव बाह की तरह हुआ।"

२३ ४ ४७ कवियान परिष्ठत दुर्गोद्य हाम्मां वेच बायस्ति (Gold Medalist) द्वारण शायिकत "नवरल कन्य" शीप कालोन रोगा को निर्मृत करवे विशेषतया हिस्सीरिया, उन्याद (Insamby) द्वारण रोग, महिसा प्रक्रीता, नाइर, पद्माणा, रक्त विकृति के लिये अन्युक एरम् स्रस्यन पुष्टियक और स्वापन (General tonso) हैं।

पता — मैंनेजर नवरत्न कलप फार्मेसी,

किसानों और कारखानेदारों के लिये: —

# खुश खबरी

\*

हमारे बहा हर प्रकार की मधीने और उनका सामान मिलना है यदा पटे बालों वाले, कैनलेट के, रवन के और जमने के, हर साहब की पुलिया, तेल के कोल्हु,आद्या पीठवे की बिलायती और देशी चक्किया, चावल का हर साहब की मधीनें,हर प्रकार की मधीनों के तेल तथा कुट्टी काटने की हर प्रकार की बिजली व हाथ से चलने वाली मधीनें और उनका साथान सरसा और अच्छा फिलता है।

### एम्बी मशानरी मार्ट

१६३४ नया बाजार, दिल्ली।

# भाइयों की दुकान कार्ड

इमने अपना कारोनाग दिल्ली में आरम्भ कर दिया है। अब हमारे उपहार जवाहर सेंट व जवाहर आंवला हैयर ओयल अपने शहर के दुकानदार से प्राप्त कर सकते हैं। प्रतिष्ठित ज्यापारी गया एवं संरचकों से निवेदन है कि वे निम्न-लिखित परे पर पत्र ज्यवहार करें:—

# भाइयों की दुकान

परफ्यूमर्ज लाहीर बाले

शहादरा—दिल्ली।

### १९४८ में क्या होने वाला है

ज्वोतिष की विद्या अन्वेरी इतिया में सूर्व की रोशनी है। अगर भाष भी इस अपेरी दुनिया में बदसने वासी किरगत के होने बासे उसट-फेर का साप-साफ उतरा हुआ फोटो वृक्त से पहले देखना साहते हैं तो श्राज ही पास्त्रकार्ट पर किसी दिस परन्द कुल का नाम या पत्र शिसने का समय और साफ-साफ अपना पूरा पता भीरन शिख कर मेच दें। वस फिर इम ज्योतिष विद्या के दिखान से आपके आने वाले बारड माड की तकदीर की तस्वीर साम हानि, कित प्रकार से रोजगार भिक्केगा. किस व्यापार में साम होमा, नौकरी में तरकी, तनादशा,पतन स्वास्थ्य बीमारी, देश परदेश की यात्रा, और सतान का सल, किसी से नया मेल-बोल. दिल पसन्द समाई, शादी, अमीन में गड़ा हुआ धन, बायदाद, लाटरी, सद्दा या किसी क्रजात प्रकार से सुख ज़ौर धन का मिलना अर्थात कार्ट की तारीख से क्षेकर दूध साम में पेश बाने वाली सन नातों के खलासे ने साथ मासिक वर्ष पस बनाकर केवस सवा क्यवे [ १।) ] में बी॰ पी० द्वारा मेच देंगे। डाक सर्च अलग होगा। साथ ही बुरे बही की शान्ति का उपाय भी लिख देंगे । ठीक न होने पर कीमत वापिस की गारन्टी है। एक बार अवश्य कालमाइश करें।

श्री सृग्रसंहिता ज्योतिष त्राश्रम (V.A.) गाजियाकाद ( यू० पी० )

#### २००००) अवस्य खीलिए त्रविभोगसः दं० मार्ड

काशी कानों को इस करत हुंग करों कि किस उरफ से इसका दिलाय कोइन बान ३२३ है, किनाम पूर कही तैस्त्र में के जाफ इदिवना लि॰ देहती में एके हुए दानारे सीमान्य एक के जिसका कानका उन्हें १९००) समा विनाधी प्रथम दो पहिला मिसेबी उन्हें ८५००) यह इसाम मिसेवा !

| १०० का उत्तर |             | वर  |                                                             | 444 |           |  |
|--------------|-------------|-----|-------------------------------------------------------------|-----|-----------|--|
| 28           | <b>8</b> E8 | £a. | क्समा ७–५-४८<br>क्षेत्राच्या वोषमा तिथि                     |     | T         |  |
| \$0E         | \$00        | 5A  | ₹ <b>%</b> —%—%=                                            |     | T         |  |
| 4.4          | ş<          | 105 | क्क ऐन्द्री की कीस १।) तथा ५<br>से उसर १) प्रत्येक देन्द्री |     | $\dagger$ |  |
|              |             |     |                                                             |     |           |  |

निवस— जाहे बिक्ती बाना हुएँ उपरोक्त बावरूवक शीव के ताब एक ही गाँदै सामय पर मेखी बा कचती हैं दुक्तों कर नहीं। मनीबाईट रहीद ह वैसे के रिक्ट के शाब परीवा वस समाने के सिबंचे देहरे के बाब मेक्तनी चाहित । किना चीव बाली ऐस्ट्री कमान्य होती। भैनेबर का निव्हेंय क्रान्तिम व मान्य होता। बक्तवार का हवाला क्रान्स्ट हीकिये। ऐस्टरी व परीत मेक्से ब्ला पाता—

दी डायमन्ड पणस्स कारपोरेशन, चांदनी चौक, देहली।

### स्त्रियों का भयानक शत्रु

प्रदर रोग विवको सोग लिकोरिया भी करते हैं यह लिखों को अन्दरल सेर बाबानी को नह करने वाला भ्यायक शबू है। स्वायवाय निवारी रोग को क्षियों के गह करने वाला भ्यायक शबू है। स्वायवाय निवारी रोग को क्षियों के रोग का हवाल कराने में सायर वाणे ने सायर के साथ है। इस की साथ हो का माने का साथ कर कर के साथ के साथ के साथ कर का साथ वाला कर का साथ कर नहीं के साथ का साथ के साथ के साथ के साथ का साथ के साथ का साथ के साथ का स

ंगाने का रता रूपविज्ञास कम्पनी नं० ४८८ धनकुट्टी, कामपुर।

रोडियो व २००) से १०००) मासिक

# घर बैठे मुफ्त

गलत तिस करने पर १०,०००) इनाम । विश्वात रक्षिने यह असम्भव नहीं।

बिटरेक्ट व निषम भी गुज्रा मनाइवे ।

दि हिन्द स्टोंक चान्डी बाजार, दिल्ली।



विल्सन देखिन कारपोरेशन के गा॰ वे॰ १४०

#### चटपटो मजेदार सस्तो भार सन्दर पुस्तक

द्विन्दी इ'गलिश टीचर — स्त्रिश, बालक, बाखिकार्य पर बैठे कहा ही दिनों में अपने भी किस्तना पहला बोसाना चीस सेंगी, मू॰ २). पोस्टेब (०)।

बार मोनियम तबला गाइस -- हारमी-निवम, बेला! छितार, बलतरक, वेंची और तनका विकाने की एकमात्र पुस्तक स• १॥) पास्टेब (ॐ) ।

किन्मी कप्सरायें - बीवन की मस्ती के बोक से लदी हुई पचास अमिनेत्रियाँ के जिल एवं उनको किन्दमी के शोपनीय रंगीन और मनोरवक हासात सूं २), बोस्टेब 📂) ।

बसन् की चिटिठमां -- इसमें फिरम एक्ट्रें सो शीर एक्टरों की हो म बीसाओं, फिल्म स्टाइक्सोब में होने वासे अमिचार का मडाफोड़ किया गया है सूर २) कोस्टेब (३) ।

विस्ता प्रवेशिका - बिना गुरू हिन्दी, अपू<sup>®</sup> में कविता करना व शायरी करना वीसो सू॰ २), पोस्टेब 📂)।

टेक्सरिंग कटिंग -- पर में शियों को हर अकार का कपड़ा सीना विका देगी, मू. शा), पास्टेब 🗈)।

विवाहित मनोर्जन -- इस में नव विकाहितों को नतलाया यया है कि वह बरस्पर समीम का सन्ता पुत्र किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं मू॰ १), पो॰ =) क्लेक्सम रात सचित्र — प्रथम मिसन की मंति मोहक यह पुस्तक आपके विवा-दिश बीवन को युक्तमय बना देगी, मूल्य **१॥)**, पोस्टेब (=) ।

स्त्रीत्परुष रोग चिकित्सा —स्त्री प्रक्षों 🗣 समस्त रोमों का इसाब । प्रपूर्व पुस्तक मू॰ २), वाख्य 🗈)।

क्रमाने की कुँको — अनेक इनर तील बोदी वूं की में स्वारों स्पना पेदा कीविने, बु॰ १), पोस्टेब 🗠)

फिल्मी संसार — सिनेमा विज्ञापन पर नवा ग्रन्थ, फिल्म वैसे खिचता है, सावाब कैसे मरी बाती है, मिनेत्री, श्रमिनेत्रियों की रङ्गीन कहानी, श्रमिनेत्री, अभिनेता बाइरेक्टरों की बीवनी, इतिहास मू॰ ३॥) ६० पोस्टेस 🎼) ।

क्षसनऊ की रंगीन रातें — सखनऊ के नवाची. वेश्याचा और निगवे हुए रईसों के परान को नकी दस्बीर देखना चाहते हैं तो इसे बरूर बढ़े, मू. १),

बन्बई की जांदनी रातें - इसमें एक श्रामिनेत्री की झात्म क्या किसे पहकर ब्राप चिनेमा चेत्र का असकी रूप देख बक्नो, मू॰ १), वोस्टेब 🗠)।

गोरे खबसरत बनने के स्पाय -वित्र हिन्दी में नवी पुस्तक इसमें कीम, कोमेड, तेल, सेक्ट उक्टन, चन्द्रमुखी क्रक गोरे होने की दवा मुहासे नासिक पाउडर, लिपल्टिक, गालों की बार्ला. सहाग किन्दी, नेक पक्षित, महावर आदि समस्त सोन्दर्य सामग्री बनाने की सरस स्था तरकांचें सिसी है, मू॰ १॥) द० पोस्टेब =)।

गर्भ निरोध - इसमें गर्भ न रहने के सैकड़ों ही देशी विलायती सुगम प्रयोग शिले हैं, मू॰ (॥), पोस्टेंब () ।

बशीकर्या मन्त्र — बनेक प्रकार के वशीकरका मन्त्री कन्त्री, बन्त्री का आपूर्व सम्रह, मू॰ १।), पो॰ ।ॐ) । प्रेम चित्रावली — स्त्री पुरुषों के देखने

बोम्ब बार्ट पेपर पर छपे हुए २४ चित्र, मू॰ ३), पेस्टेब (⊨), विद्यार्थी तथा स्रविवारित न मगावे।

पुस्तकों पर कोई कमीरान नहीं विश्वा जाता है इपया वी॰ पी० मंगा कर कविस न करें।

पका- य्म॰ के॰ सबसेना १) ंगपइस अलीगढ़ सिटी।



### रुपया कमात्र्या

केवल १५०) रुपया में होने वाला रोजगार

🖈 मोमबत्तियां बनाओ

🛨 खांड की मिठाइयां बनाम्रो

★ स्कूल की चाक बनाओ

★ टिकियां बनाने की मशीनें

★ साबुन बनाने के सांचे ख़रीदो

इमारे यहा से इर प्रकार की मशीने मिल सकती हैं १२ मामवत्तिया के साचे के दाम ४०) १७ के ६०) ३४ के ११०) रुपया डाक खर्च झलग, साड की मिठाइया बनाने की मशीन के दाम ५५०) रुपया आर्टर के साथ ऋषी कीभत पेशगी ऋानी बरूरी है।

पं ॰ दी वानचन्द एएड कम्पनी (N D) ए० बैय नं० ३३ <sup>A.</sup> देहली।

दिश्ली सेव्रव जाफिल-करमीरी गेढ, बढ़ा डाकलाना के सामने।

# मारत की सुरत्ता में काश्मीर का महत्व

कारमीर की सुरक्का भारत की मरचा के लिए अस्वन्त अवस्थपूर्व है। पाकिस्तान की स्थापना के बाद तो उसका महत्व और भी बह क्स है, क्योंकि सामरिक व्यह रचना चि हं हे साथ काश्मीर को वही मह स्व अप्त हो गया है को श्रविमक्त मारत बैं उसर पश्चिमी सीमार्थन को था। क्तंमान काश्मीर की शीमा विभिन्न बिन्द्रसाँ दे वाच राष्ट्री की सीमाओं का स्पर्ध करती है। बाब के भौगोलिक बरिषि के वैचित्र का ऐना उदाइरख अल्बन प्राप्य नहीं है और बाज की किविरबद अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में इतने मीनोतिक सम्पर्को से बावेशित राज्य 🖈 स्वरान्त्रता का कञ्चरक वने रहना प्रसाराय है। चेकोस्तोवेकिया इसका क्वते ताचा उदाहरक है।

श्रवर्राष्ट्रीय कीमा की परिमाषा कारमीर के लग्बन्ध में लागू होती है। कारी भौगोलिक परिष के सम्पर्क में आपने वाले राज्यों का सीमा स्पर्श इस mare 8 .

(मीलों में) कारत की लीमा के साथ प्राय १५० क्यात भीर चित्राल राज्यके साथ २०० क्रिक्तान की शीमा के शय 300 क्रफगानिस्तान की शीमा के साथ ७० कोडियत इस की सीमा के साथ १०० चीन की सीमा के साथ 300 किन्यत की सीमा के साथ ३५०

इन ब्राइकों से स्पष्ट है कि भौगो-किन सम्पर्क के विस्तार की दृष्टि से क्रिक्तान का दाका काश्मीर पर निरा-🚾 और अमोत्पादक है। शीमा के क्षमकं का विस्तार ही बर्दि मापदङ माना **अ**बे तो काश्मीर पर अस्तुत तिम्बत 🕊 अधिकार होना चाहिये। केकिन इस कंद्र-सम्पर्क से भी अविक महत्वपूर्य क्यारमा आर्थिक और ऐतिहासिक सम्ब-म्बो की है। ऐतिहासिक होई से कारमीर का करमान पाकिस्तान से कभी इतना कामन्य नहीं रहा है जितना कि आधुनिक मारत से है।

#### र ६ पार्श्वभूमि

देतिहासिक बास्य के बानुसार कार्मीर का सास्कृतिक सम्बन्ध सीमा-आन्त के कवीकों एवं उत्तर-पश्चिमी केंद्राव के निवासियों की क्रापेक्स प्रवाद के उत्तर पूर्वीय मान पर श्रवस्थित शानका, क्रम्ब और यमा से ही अधिक रहा है। बाब परम्परा की दृष्टि से भी वर्तमान ब्राह्मीर प्रान्त की सारी मुस्लिम बन-क्षेत्रा वस्तुतः कारमीरी पंडितों की कतान है। इसी प्रकार बम्म् के प्रस्का-बानों श्री उत्पत्ति भी भारत के राजपूती

श्री रतनसास जोशी ] से दुई है। बीमाशन्त के खोर पर बसे काश्मीरी मुसलमान मगोल नस्त के है किन्तु वे मुसकामान बनने के पहिले बीज वे। इस प्रकार संस्कृतिक इक्रि से कारमीरी युवकमान एव कारम री हिन्दू प्राथवा जम्मू के हिन्दू और बग्मू के मुख्यमान में सावतः काई अन्तर नहीं

रिचित पश्च में सम्मिक्तित हो आपना स्वय कश्मीर केडी किये नहीं करव भ रत के खिये भी काफी शामकर है। हर बिटलर को सकेटनलैंड, सार और पोक्तिश गक्तियारे की सावस्थकता .इस-क्षित्रे नहीं भी कि उत्तकी प्राप्ति से बर्मनी के मौगोकिक विस्तार में बढि हो काली. किन्द्र इस्तिने थी कि विरेनीय से खेकर



इस पारव मुमि के साथ बदि इम मारत की दुरद्वा के सम्बन्ध में विचार करें तो काश्मीर का मास्त के साथ रहना बानिवार्य हो बाता है, क्वोंकि कारमीर भारत का ही एक अंग है और उतका अपने मुक्त बूत्त से विश्विद्यन्त होका अप-

यूराल तक का भूमाग इस प्राप्ति के फल-स्वरूप उसके अविकार में का जाता था।

ए'म्लो-अमेरिकन संघ का स्वार्ध

पाकिस्तान के क्रिय भी प्राप्तिकर है। बाजगीर की सोमा पर तीन वसे सामाकों का वन्त्रिक्षण होता है। काश्मीर के निर्वत कावन उनका प्रवारोन्युक महत्वा-कास वो का वितिशेष करने में अध्यक्ष है। वर्तमान पाकिस्तान इक्स ब्लाबन नहीं है कि वह निकटमिक्य में कारमीर पर किसी वाधारश्याची शक्ति के सम्बद्धान क्स उपलवापूर्वक सामना कर सके। कारमीर का अञ्चरवित रहना पाकिस्तान व की भारत दनों सुरक्ष के किए भी भक् प्रदर्श । सरका चौरिका से लौट कर शेल बन्दुला वे राष्ट्र वहाँ या कि "धंग्लो समेरिकट तथ की चारका है कि बवि काश्मीर पाकिस्तान 🕏 अंतर्गत रहेगा तो रूस के विदय स्थिक बहानक सिद्ध होया । वही कारब है कि मिटेन काश्मीर के मामले में इतना इस्तचेप कर रहा है।" मिल्गित और ब्रिटिश स का

काम्मीर पर क्रमें को की गुल होते प्राचीन काल से हैं। बन तक वे मारत में रहे, तब तक वे काश्मीर को धपने प्रभुत्व में बनाये रहे। कारमीर की न्यू हात्मक महत्ता से वे भक्ती-माति परिविद्य वे। वहीं कारबा है कि उन्होंने वदेव बारमीर के प्रत्येक मामको में ब्रीचिश्यदीन इस्तचेप किया है। चित्रास पहते कारमीर का ही एक प्राप्त था। डोमराक्रों ने अपने भूषका से उसे बीता या कित बार्ड कर्वन ने महाराषा की क्रनिच्छा के वायबद उसे सीचे ब्रिटिश सरखना में से शिया और वहा के द्यातक को भारत के श्रन्य देशी राजाओं की भाति किवान बारमीर का वाकेके और स्वतंत्र कीर तोवों की सलामी देकर वापनी नकेक

# सनलाइट ऋाफ इंग्डिया

इनश्योरेन्स कं० लि०

(प्रधान कार्याखय — कोनोट सरकस, नई दिखी)

बावजद १६४७ की भयकर कठिनाइयों के ७५ लाख रुपए से अधिक का नया कारोबार पूरा किया है त्रमावशाली व अनुमवी भोर्गेनाइजरें। की आवरयकता है । विशेष सालकारी के बिखे बिखिए---

एजेन्सी मैंनेजर—सनलाइट ग्राफ इण्डिया इनश्यारेन्स कं श्री लिंग, कोनोट सर्कस, नई दिस्सी।

वियो विया । वार्ष के 'बिक बावनेल' का सिताय देखर विश्वास के राष्ट्रा से उनकी रिवासत में क्षेत्र की की वें ब्यावस करने का आविकार प्राप्त कर लिया । काश्मीर के कान्य दो प्रातो 'सरबद्दी इसाक' और गिस्तगित के ्रक्रिये भी ब्रिटिश सरकार ने इसी इक्फ-जीति का श्रदशमन किया था। चीम-प्रत में श्यित वर्तमान इबारा विसे से सेकर पामीर, श्रफगा-निस्तान, विकित्ता और सदाल तक के न्द्र प्रथ-कृताकार मुमाग की प्रकृतिकार को इन दोनो इलाको ( सरहरी इलाके कौर गिलगित) से भेखानी के साथ नियंत्रित किया था सकता है। मारत में क्रवना साम्राज्य कारम करने वासे क्यों में हम बोनों प्रातों के भौगीलिक सहस्य को सबी माति हृदयगम कर सिया था। यही बारवा है कि काफी दीवकास क्य ब्रिटिश शासकों ने काश्मीर के ा शक्षाको पर उन्हें सीचे ब्रिटिश क्रिकार में दे देने के लिए दबाव बाला वा । विकास को माति काश्मीर के महाराज्य श्रव तक वे दो प्रात पूर्वतया अमे जो को नहीं दे सके। अपने कुटनीतिक प्रवत्नों में बार्स को को इतनी ही सफलता निसी कि शिक्षगित में ब्रिटिश रेबिबेंसी कावन हा गाँ और सरहरी इसाको एव विस्तित का व स्न नियमका ब्रिटिश पोक्रिटिकल एजेव्ट के क्षयों वें ब्रा गवा ।

वत १५ अगस्त से भारतीय स्वा तव्य के बाद शिखगित की ब्रिटिश एके--अभी का भी बान्त हो सवा । विकसित बायस बारमीर राज्य में समिम्सित -कर दिया गया । चित्रास की आर्किं वड स्थच्छद न हो समा । पाकिस्तानः ने भी Age वस्तुस्थिति का कोई विरोध नहीं किया, स्थाकि उसे यह आशा थी कि न्कारमीर का पत्नका पाकिस्तान की तरफ ही सकेगा । खेकिन बाद में परिस्थितियों का रूप ऐसा परिवर्तित हुआ कि पाकि--स्तान की महत्वाकाचा पूरी न हो सकी भीर कायदेशासम विका की तावपोशी के किए की गई भीनगर बामा में साहीर न्तक ही बाकर यह गये। धार तो इस स्वप्त-पूर्वि की कोई बाशा ही नहीं। बाब काश्मीर भारत का एक स्त्रीय कांग हो गया है। भारतीय सैनिकों के रक ने रही तही विश्वित्नता को भी तमाश कर दिवा है।

गिवगित के कारमीर में वर्गमित वे वाने कीर कारमीर के मारत से सकरना हो वाने के बाब ही मारत से सकरना हो वाने के बाब ही वाने के बाब ही वाने के बाब ही वाने के बाब हो वाने हों। बाब मारत के तीमा जीन कीर वोनिक्त कर की वीमा का रार्म करते हैं। बाब की विमिर्द्र करते वाने की वाने क

ठक्की पारमं भूमि में भारत को इत नई तीमा रेला के महस्य को इत्याम करना होया।

मारत और मध्य पश्चिमा के संबन्ध

के किन मध्य परिवान ने हल लास्क्र-तिक मेंट का नदला वाम जनारी आक म्बों के द्वारा दिया। ७४७ ई॰ में चीनी सेना ने तिन्तत पर बाक्रमब किया वा। उतमें कारमीर का तरकासीन राखा मुक्तापिक (स्टक्त में सिलिस कारमीर में सकते हुई बीर गति को मास हुखा या। १४ वी जदों में तिन्तत के एक स्टक्सर रिचन ने कारमीर पर बाक्रमब किया था। १४३६ में मिना देदर करारमीर पर कार्यक्रमर कर सिया था और सीनयर को बायनी राववानी बनाया

ब्राज फिर जब मारत क्रपने पडोडी देशों में वास्कृतिक विनिमय के शिये अपने दत मेथ रहा है, तब शिक्षाय म माचीन इतिहास के पुनसवचन की माशकार्वे बलवती होती बारहा है। विक्शिय की मीन मुक श्रामाला शा-सो और मगोलिया में गरबती तोवां का गमन सुनकर काप रही हैं। विकियान की सीमाओं पर स्थानाय वस रहे हैं। एक और डोवियत रूस अपने प्रमुत्व प्रधार की महती हिलारों से सिकियान के किनारों पर आवास कर रहा है. द्वरी कोर कमेरिका की डालरवाडी का बदामत महबा करता हुआ आधुनिक क्रमिन्ताय शास्त्रित चीन निक्रियामा की मुमि पर बाधुनिक शस्त्रास्त्री से प्रविश्व सेनाये मेज साद है। आज विकियान विपत्तिमस्त है।

 दिश्वणी माग की निद्यों के किनारों पर वोना भी कभी क्यों पूर्व से निकासा का रक्षा है।

हिंदिबान से को समाचार जात हो ।
रहे हैं । वे क भी जिलावर हैं । सोविवत
रहे हैं भेर के में मानावर हैं । सोविवत
पर स्मान्त पर स्मानावर किया । मानीविवत
कर के हवाई बहा को के सरदाव में मानीविवत
कर्य के हवाई बहा को के सरदाव में मानीविवत
कर्य के हवाई बहा को के सरदाव में मानीविवत
कर्य के हवाई बहा को के स्वार्व कियान
प्रांत भीतर देक फैन गई। बारविविवता
व्याग वाई रोक ने भी विविवतान
विवत बीन के सेनारव्य को सरेशा मेंस्स

मारत की शीना पर ही ये बन बटायें बचन होती जा रही हैं। विकित्तान पर कर वा कांग्रेस होतों में से कियों कर वा कांग्रेस होतों में से कियों के साम कर वा कांग्रेस होतों में से कियों के साम की बीचियत रूप कोरियत रूप कोरी क्यान कांग्रेस की वरकार में मुद्देशक कर होती की साम कर मन्द्रिया के लिए ही होती। एवंदी परिश्वित में मारत की की पा मार्ग्य की साम की

कुरका की कु बी है, बात ब्रेशनने कास्तित्व को खनरे में डाल कर ही भारत काश्मीर की उपेवा कर लकता है।

२५०) इ० मासिक परा करने वाले २६ वर्ष के माधुर वैश्व नवधुवक का या काव में दल इन्या व १४ वय की मधुर वैश्व कृत्वा को योग्य वर का बस्रत है। लाग-भारत एड० एजसी (४) आगरा।

#### वंशी भगडार मथुरा की

पुरली नशी धमस्त बाओं की की भी व स्वाडा ससाला पीनल बास चावीदार पुररी सकड़ी की मलती है मू०१) मे ४०) तक है सर्वा १) पेशगी चाहिये।

पता-- जे॰ डी॰ मृददा ॰ मधुरा



जीहर आबेहयात— कै दल बदहमा है ग मने करोग और पविच म निर्माणक है। मूल्य शा) पायरिया पीडर दार्जी के समल रोगों के लिए अस्तर है। मूल्य १)

देशी विलायती दवास्ताना नृश्गत वाडा हिन्द्गव, दिल्ली।

२०००) रुपया इनाम अवश्य जीतिये विविधीयता न० र

१२००) इमारे शिक्त बन्द उत्तर खें मिलते वालों का को स्वातीय भारत बेंक से बना है ७००) -पूरतम प्रशाद बोंक पर, १००) वस क्रांत्रिक प्रेवन वाले को दिशे कावगे। पूर्तिया पेवने की क्रांतिया ता० २५ — ४ — ४०, खुकने की तारीख १०४ ४ —, उत्तर के लिए —) के टिक्रन

|    | बोड़ | १⊏०    |   |
|----|------|--------|---|
| Г  | T    | $\top$ | _ |
| I_ | I    |        |   |
| 1  | 16   | . T    | _ |
| _  | ١٩   | •      |   |
| 1  | T    | T      | _ |
| 1  | 1    | 1      |   |

मेर्बे, क्रांत र पूर्वका र), बारपूर्वका ३), आर्थिक के लिए।।) प्रति पूर्विआर्थिक मनी आर्थेर के कुरतों के नोचेव पूर्विया के नचे नाम व पूरा पता लिखा आराना चाहिये। पता—"प्रमाखण ट्रेडिंग कम्पना [प० वि० म्ह] सेवका वाजार, आरागर।

हाँ केवल एक ही दिन में।

क्यार को कोंग्रेस मा जिटा कर बोर चार में इठ कर प्रश्नीय मांत्र माने सही मही उन्हर जनन व्यवस्था क्यार मा प्रकार मा दर्शक व्यवस्थान किया में समय एक महोने में विकों में पर इन्हर्मी कार्योग जीवार में मान क्यार को हैं में में मान की उन्हर्म निकारन मार्थ के जनर कार के पानमी बातन काला हम निकारों के कारण किया कहा देश क्यार्थ की दहा इस मा महत्व के में महात्र के मिक्स काला हम्बर्गि मानेक विकारण बाद के महत्व में साम के मिक्स काला हम्बर्गि मानेक विकारण बाद के महत्व मंदिर महत्व के माने किया में

नाव तार्वभागों तर-वाइकारों को बिसाय- जो र हात्या दियाँ हों गानी विद्यानीवार्ग का महोता की इंदि पड़ा को रेसा है एक्सर उज्जात कर देश स्थान महानी दियों पर के स्वा जा सरकार का जा रह है है है के बाद दियों में का जा के देश दियों में जान से समान में की दी में देश उत्तर्भी है वें समार रास को जानहीं है। विद्याल हम हो को दो सीमार क्या मार्च कराया है जा है है।

मबर्गात है है के प्रभाव प्रवास पर एक प्रवास वार के बी के विविदेश का श्रीत कर्ज़ा हैना सहित जी की बोरवार विचारित के साथ के बी क्सा पत्र मात ! दी यूनाइटेड वाग्रहरफूल मेजिकल कम्पनी

( नवर्नेवेंट स्थाफ इविडया से रक्षिस्टर्ड ) विभाग न० ५४ प्ररादाबाद यू॰ वी•

# कैलाश कैमिकल इंडस्ट्रीज, मैनपुरी (यू॰ पं॰) बारा प्रस्तुत

ब्राह्मी आंवला केश तेल — क्षेत्रका के तेल पर

स्वर्णिम त्राँवला केश तेल — वस का मियन में

मुर्भि मनोहर केश तेल — क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र के क्ष्य प्राप्त के कि मार्थि क्ष्य प्राप्त के कि मुन्दर केश तेल — क्षेत्र के अववा प्राप्त के

सुरूपा स्नो — विद्युद्ध शिंत से बनी दमारी 'स्नो' का अपना

इसके स्तिरिक्त केलाश कोस्य कोम, केलाश पोमेट, केलाश पेन जान, इस्य सोन्दर्वत्रद वरदुर्वे (सोमास्य विन्दी, क्रस्ता, नेलपालिश, क्रपांटक आदि, ) पान के दुर्गान्वत मक्ताले, वेशर विल्लात (मोटीय दुर्गान्वत दुराडी) हमासे इपनी निर्दित वरदुर्वं इर समय मिलती हैं थो शुद्ध और धरोचम हैं ॥

> एजेंसी के लिये पश्च-ज्यवहार करें, सवेत्र आवश्यकता है।

#### कार्यालय की तबदीली की सूचना

वैद्यराज सरदारीलाल ६. महितीय व्याविष्कृत जगत प्रसिद्ध नकलों से वर्षे

# सपारी पाक

( रजिस्टर्ड

रनेत प्रदर और इससे पैदा हुए समस्त स्त्री रोम, शिर पीना, इमर दर्द, दम कुतना, भूल न क्यना, मासिक क्षम्ब क्ष्ट दूर इसने के झतिरिक्त दिवानों की स्वस्य बच्चे पैदा करने के योग्य बनाता है — समस्त्र बाक्टर व देवा इसके इस्त्रोमाल की सिद्धारिश करते हैं, हर क्याइ क्लिकां है। मूल्य (॥)≫)।

त्रायुर्वेदिक फार्मेस्यूटिकल कम्पनी लिमि॰ (साहीर वाली) पोस्टल केम २० देहती।

कार्यालय: -- तेबीवाड़ा शहादरा ( देहबी ) ।

#### विवाह के अवसर पर

साधारक उक्टन से अन काम नहीं चलता

गवनमेंट से रूप विलास मंबार

वादी के पह के मिन्ने को चाहिए वर क्यू की शोमा नदाने के लिए रस विकास का दिन्या आप ही भंगाकर उनको मंद की विभी हुई सीन्दर्रका, नेक्कर कर नेहर की बादली क्षूनरता त्याक जाने । हुए के कमाने से प्रहर्गा, क्राई, चेचक, काके नाले स्मार कुरती, खुरकी, नद्दरिनकी, कुरियां कीए, क्यूनर, क्यूनर, होती हैं। चोने ही दिनों के लगाने से मार्थन सुक त्याकटार होक्ट चेहरे पर सुकारी कुट प्रमक्ते समती है। यह जाए कपना चेहरा सूच्मंत बनामा चाहते हैं तो रूप वर्ष का व्यक्तित क्यत प्रदिश्च रूप विकास कर्मम्या की नाम हुक्य रूप विकास स्माने में वेदी न कीवियों मार की प्रहम दोनों को खुश करने वाला है। इसकी खुश मार इसनी स्वरों है कि तार्वीम्य को मार करती है। कीमत एक दिव्या र—), तीन दिव्यों का था।), बाक खन्ने ब्राहम । गंगाने का पता :—

रूप दिलास कम्पनी, नं० ४८८ वनकृष्टी, कानपुर ।

#### निहाल पहेली नं॰ ६ में ३२००) **इनास**

यहसा इनाम २०००) २० काल पुरस्कार १०००) २० सर्वाचिक इसो पर १००), ६०), ४०) २०। सन्तिम तारील ७-४:४० निक्य १२-४:४८। इन स वेठो को प्यान से रहें। क्रयना उत्तर क्राया व सेंसे ही जुने।

| नं॰ | सकेत                                                    | <b>1</b>        | 4     |
|-----|---------------------------------------------------------|-----------------|-------|
| ٤_  | सेनापति में होनी चाहिये।                                | वीरता           | चीरता |
| 5   | बारनी—हर िवी को दिखाना मूर्खता है।                      | <b>(</b> येक्षी | हवेसी |
| 3   | — रसने के किये व्याद शादी में फिज्ल सर्च किया वाता है   | नाम             | नाक   |
| ¥   | यित्र के विपत्ति में होने <b>परदुःश</b> प्रकट करते हैं। | श्राचित्र       | कम    |
| *   | शरानी की—दूसरों से मिख होती हैं ।                       | बाव             | चास   |
| 4   | दान से- होता है।                                        | नाम             | मान   |
| 6   | —पर ब्यूबा क्षोक देना ही उचित है।                       | बीवने           | शरने  |
| 5   | से यो कमी २ कार्य किया हो व्याते हैं।                   | <b>ध</b> न      | नवा   |
| €.  | श्चचित्रसे भी कमी २ मृत्यु हो बाती है।                  | साव             | शनि   |

फीस: — एक नाम से एक पूर्ति को फीछ १) वर फिर प्रति पूर्ति ॥) है। प्रति ३२ पूर्तिकों के लिए १४) वर है जो मनीसावर या किमान्ड द्रापट द्वारा कानी ब्युहिए। रवीद व द्रापट पूर्तियों के बाय में जो

निवम :— उपरोक्त फील के वाब कार्य कार्य पर इच्छानुवार तरीके से इन्द्रानुवार पूर्विश नेशी बा उचती हैं। मैनेबर का निर्यंप प्रविस दवा इन्द्रान माननीय होगा। निर्यंप के सिर्वे ©) व्यवस्य मेर्चे।

पता :- मैनेजर निष्ठाल पहेली नं० ६ पो० बो० ३४ शिमला ।

प्रश्तापत्र :— निहास परेशी नं २ से १२००) व॰ के प्रथम पुरस्कार विकेता होने की जुक्का मिकते ही मेरे हवें का को ठिक्कान न दशा देखते पहले (की यो हिन्दी वरेशों ने हतमा कहा पुरस्कार को दिया। मेरे विचार में निहास परेशी यक विद्वार में निहास परेशी में मान परेशी यक विश्वकृतीय देशी है। मैं चाहता हूं कि साथ निहास परेशी में मान तेकर साम उठावें और हिन्दी गड़ु मामा को जबत करें।

— कुं व समस्यायक कायव देशकी केन्द्र २१ १४८ इन प्रशंक वची के क्रांतिक हस्तारी समस्य का प्रसाद्य हमारा क्रियेत है व निर्मात वरेशी नंव १ में एक वर्षे क्रांत विकेशा का प्रशंक कीर परेशी २० ४ में यह क्रांत्र पर ही एक विकेश को १९००) का का पुरस्कार निर्मा सक्ता क्रांत्र की क्रांत्र कीरीये ! सार्व कावकर में कुंकिं!

# मिन्न निव्यक्ति सामाहिक

Section 1

, शेक्सर ७ तेगाच कार्य १० - १

19th April 1948

शस्त्रार्वियों की व्यास्तासन

वर्ष १५ संख्या २ श्राघी दनिया

# के नये आधिकार

उत्तराधिकार तथा तलाक

पिछले कई लाली से हिन्दू नारियों में बायति की बो लहर चड़ी, उसका परिसाम प्रान वस्तुतः दृष्टिगोचर होने लगा है। नारी के बमान अधिकारों की घोषका तो कई साल पूर्व की बा लुकी थी, परन्त्र खाव की बायत नारी जिस दक्षि से इस प्रश्न को देखती है. उसे काननी रूप बाब दिवा बाने लगा है। हिन्दू नारी को उत्तराधिकार और विवाह मर्यादा के पुराने हड़िकोया पर क्यापत्ति भी । उसे दूर करने के लिए बड़े बड़े कान्त्रदा पिछले कुछ वर्षों से प्रयस्त कर रहे थे। श्रत स्थतन्त्र आरत की प्रसेम्बली ने इस सम्बन्ध में एक निस को सिलैन्ट कमेटी के सपूर्व कर दिश है। इस बिल की मुख्य धारायें निम्नतिखित हैं --

१-- हिन्छ 'तककियों को भी अपने विता के उत्तराविकार में भाइयों की तरह

२-- हिन्द स्त्री किन्हीं क्रिशेष स्थि-वियों में तलाक है बकेशी।

623 4 m -- -- 266 -

सभी हिन्दओं पर

निक्र में यह भी व्यवस्था की गई है कि यदि कल समस्थाओं में. किन पर स्त्रीका वशान हो, उसे क्याने पति से बालग रहना पढ़े. तो बह ततने समझ के लिए पति से अपने गुवारे के लिए रक्स की मांग कर सकती है।

विक के प्रारंभिक भाग में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि यह कानून सभी हिन्दुओं पर - विनमें बीर शैव, या लिंगायत, बास, प्रार्थना और भारी-समाची सम्मिलित हैं, जाग होता । बौद्ध, जैन व सिख भी इस कानन के सेत्र के बन्दर्गत बाते हैं और बन्त में बोई हिन्द इतके छेत्र से बाहर न रह आहे. यहां तक शिक्स दिया गया है कि को व्यक्ति मुस्लमान, ईसाई, पारसी और बहुदीन हो, उचपर भी यह दिला लागू

बन तक किसी कोचे या सकारकार का मामला किंद्र न हो, धर्म विवाह कानूनी तीर पर स्वीकृत किये आयंगे। शिवित विवाद के किए बर वा वधु के २१ साझ से कम उम्र के होने पर अमिमावकों की सहस्रति बावस्यक होती। बर्मविवाही का रक्षित्र होता भी रजिल्हार के बड़ां किया बा बकेगा । विवाह के सर्टिफिकेट की पुस्तक बनता के निरीचया के लिए खली रहेगी।

बदि कोई व्यक्ति भ्रापनी परनी वा पति के रहते इस भी विकाद करेगा, तो नमें आरवीय दशह विश्वान ४१४-४१५ दकाको के मातहत दएड मिकेगा।

पति का जावश्यक कर्तव्य है कि वह परनी का पालन करे, लेकिन उसी श्चवस्था में, जब वह उत्तके साथ रहती हो। बदि पति को खुत की बीमारी हो वह रखेल रखता हो, उसके वाब रहना पत्नी के लिए निरापद न हो, वह विना किसी विशेष कारवा के दो साल वा श्राधिक समय के लिए परनी को लोक है. यदि वह हिन्दू धर्म त्याग दे अथवा कोई और उचित कारब हो तो स्त्री पृथक् रहकर भी सापने कीवन निर्वाह का दांवा वसि कर सकती है।



ग के लिए काश्मीर भी वीरांगनाओं नै भी बन्दकें संमाल भी हैं

(8

द में बढत सी उर्दे हैं। कोई भी

या परती धर्म ' बग्रतेषिः — प्राथ कोई पति या

> साल से और रन हो । ंया विकृत-

सपिषड न हो, साला से कम ोमावको की

> पुर्या होने पथना ।

तजाक

इस विश का अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रसंग तस्ताब का है। कोई भी स्त्री या पुरुष विका अपदासतं या बाई कोर्ट में विवाह सम्बन्ध विच्छेद की दरसास्त

१- पति या पत्नी विवाह के समय भी किसी परनी या पति को रखें हुए वे । २- वति या पत्नी विवाह के समय

नप्रंतक है।

३ - पति या पत्नी समियह है, को कि शास्त्रीय नियमों व परम्पराक्षी के विरुद्ध है। विवाह के समय दशरा पच पागल वा विकृत मस्तिक या वा श्रव हो गया है।

४ -- बांब माता पिता की सम्मति बकात् वा बोली है शी गई हो। छेकिन इंसे सन्तरथ में दरकास्त एक साम के शन्दर शन्दर श्रा बानी चाबिए । ५ - वहि दोनों में से कोई वस

वीवित है। ६ - पांच साक्ष से एक पश्च दुवरे को छोड़ गया है।

७ -- श्रव हिन्द नहीं रहा ।

 ५ साल से पागल वा असा-भवता ग्रुस रोगों से रोगी हो गया है।

बिल के बान्तिम भाग में संरक्ष के अधिकार व कर्तम्ब तथा गोद होने के सम्बन्ध में बानेक महत्वपूर्य चाराएं विस्तार के साथ दी गई है।

माताओं के दूध का वेंक

बकाई के दिनों में जायब हैनिकों की रज्ञा के किए स्वस्थ पुरुषों के लून का संग्रह चिकितसक करते में ।महरता में भी ब्रिटिश हरकार ने देशा प्रवल किया था। पाठकों को याद होगा कि पं व व्यवहर बास नेडक ने भी कविर-कोश के सिष्ट क्रममा सन् दिया था ।

सेकिन कोटे । राशुकों के स्थास्प्य की समस्या कर तक इस नहीं हुई ।

किल की मातार्थ वा तो मर नहीं हैं अथवा बहुत हुवैल या रोगिन्ही है और ब्रपने शिशुकों को दूच नहीं पिता सकतीं या उनका रूप लाभकारी नहीं होता, उन बालकों को लगनहीं दिवा का सकता। इनकार समेरिका में ऐसे वालकों के किए अन स्वस्थ माताओं भा दूध शिवा काने क्या है। वह दथ इस तरह सर्वास्त रका बायगा कि यह बारयन्त शह सीर स्वामाविक रूप में रह सके और दर्शन बासकों को दिया वा तके।

#### कुछ समाचार

-- श्री गोवीचन्द्र मार्गद ने एम्प्स मेंट एक्श्चित की, वह परामश्री विश्वा है कि वह रिज़यों को भी नीकरी दिखाने ar mung uf 1

--- विल्ली के एक वकीला भी नारा-वया वीरोबास की पत्नी भीमसी प्रकाश-बती ने किप्टी मिक्स्टेंट की प्रवासत में श्रीवन सिर्वाट के किए व्यय का बावा पेश किया है। उसका करना है कि उसका पाँते अल्बन्देकर है और एक दिन हो जसमें गंगा की सम्बद्धार में उसे दवी देने की भी कोशिश की थी।

- बम्बई में १३ अप स को होते. बाबे महिला हाकी मेंच में किए तीन प्रान्तों ही -- वंशक, मद्रास धीर वुम्बई स्त्री हिमयो भाग सेंगी।

- आरत करकार के क्या की गावगित की परनी का देशन्त हो

- केन्द्रीय असेम्बली में भीमती दर्गा वाई को शीमशी राषकुमारी अमृत-कीर ने बलाबा है कि दिली में सांगा चलाबे का साइसेंस मिलने में शिवाें पर कोई रोड नहीं है। सेकिन सभी तक विसी स्त्री ने साहतेंत की दरलाखा नहीं दें।



<sup>\*</sup> **जह**ैनस्य प्रतिष्ठे होन दैन्यं न प्रतासनम्

कोमबार ७ वेशास सम्बत २००५

#### देशबंद की समस्या

हैडगबाद में होने बाखी घटनाओं ने इस समाह भारतीयों का वितना व्यान भावनी कोर बाह्य कर दिया है. उतना क्रम्य किसी घटना ने नहीं। हैदराबाद . बी रिवति रूचपुत्र इत समय विचित्र है। केमा प्रतीत होता है कि इन्तरादल सस समीन के घर्मान्य भीर प्रमादी नेता बाब निवाम को चेर कर सारी मद्यीनरी बर कम्मा दिये वैठें हैं। निषास पहले ही क्रीकर्तराधिकना का जिल्हार था। उसकी इत दबलता का लाभ उठाकर और शाबद उसे कुछ प्रलोधन देकर कालिम रेखवी जैसे ब्रदरदशीं सुरुतमान आध समन्त रिय सर्व और उसके निकटवर्ती अक्रम में प्रचंड धरिन प्रव्यक्तित करना चाहते हैं। मिछते दिनों वे झौर उनके कुछ साथी हैदराबाद में जिस तरह भाषया बे रहे हैं, उनसे स्पष्ट है कि वे बहुत गैर-किम्मेवारी के साथ एक ऐसी जाग क्साना चाहते हैं, को न मारत के सिए दितकर है और न स्वय हैदराबाद के लिए। हैदराशद की रिव तत चाहे किंद्रानी सम्बद्ध क्यों ह हो. वह सारत सेसे सहास शास्त्रिशाली राष्ट्र का मुकावला नहीं कर खंडती। एक तो वों ही दोनों का कोई श्रुकावला नहीं है, दूपरे वह रिवास्त कारों स्त्रोर से भारतीय सब से विरी है और शीसरे वहा की द्रभू भी सदी सनवा क्रिन्ड है। केवल दरा धमका कर शस्त्रवत से 'काता को बहुत समय तक वश में अली रस्ता का सकता। लेकिन फिर भी इत्तरादुल मुसलम न के अधिकारी आव साप्रदायिकता के उत्पाद में बंगाल की साड़ी तक निज्ञाम का भाडा पहराने या दिल्ली में काश्मीशी व पूर्वी बगास के शेर के सप्त द्वाच मिलाने भी घमकिया दे रहे है। वे स्वय बानते हैं कि हैदराबाद के बुट्टी भर गुरुलभान कुछ कर नहीं सकेंगे, इस्तिए वे भ रतीय मुन्हमानों को सपनी आहोर व्याकृष के ने का बला कर रहे हैं। क्रिक्रो'। क्रम है कि मारतवर्ष के हिन्दू क्रिक्ताः पुरस्कानी भी उस साप्रदायक बन्धु-।वना को समस ही नहीं सकते, जिसके कारक दनिया का एक मुसलमान शेष बुरुसमानी की रहानुन्ति प्राप्त कर लेवा इस्तिय भ्यो ही हैदराबाद व मास्त कु वंपूर्व भारम दुवा, सारत के VII करोड पुरसमान देशाबाद का वाच देने भावित ।

उनकी मविष्यवाकी सफल होती वा नहीं, प्रमधी किस्सा किसे जिला भी सह ता त्यन है कि इस प्रकार की चमकियों का हैदराबाद को कोई बाच्छा कक्ष नहीं मिक्क वकता। इस प्रकार मारत की देशमळ बनता, को पहते ही समस्त देश में मुखलमानों की जीगीय इत्तिकों के कारम जुन्म थी सशक और सतर्क हो वटी है और यह मारतीय मसलमानों के हित में नहीं है। इसीलिए बाख एक साथ भारतीय मसलमान देश के प्रति श्चपनी अकित व अदा का प्रमासा पेशा काने के लिए सम्बे लम्बे वहाव्य निकास रहे हैं। सनेक युवलमान नेता भारत सरकार से हैदराबाद के विदक्ष कोई कदम उठाने की भी माग करने लगे हैं। बस्तत हैदराबादी मस्लिम बैताओं ने मारतीय बुरुक्तमानों की स्थिति बहुत हीन कर दी है। वे समभाते हैं कि उनका हित तभी सुद्धित है, वन कि वे मारत के प्रति पृशानिष्ठावान् बनकर रहें। लेकिन इमें इस प्रसग में उहे यह स्पष्ट करदेनाच।६िए कि ब्राव क्ला उट्ख वक्र-यों की बजाय क्रापने व्यवहार से स्थिति स्पष्ट करना ऋषिक आवश्यक है। काच मुसल्हमान नेताओं का कर्तय है कि वे हैदगबाद व पाकिस्तान में बाकर वहा के बर्मान्य मुतलमानां को यह सम भग्नवें कि सप्रदाविकता की भिचि पर कोई भवन बहत समय तक खबा नहीं किया का सक्ता। इस्लिए उनका पर्ज है कि जन्त पीक्त हिन्दओं व सिखों को शान्ति और पुरचाका बाश्वासन देकर वापत बुलावें भारतीय मुसलमानों को अपनी राष्ट्रीयताका सबूत देने के लिए. यह भी करना चाहिए कि वे भारत की भाषा को अपनी भाषा माने, भारत की संस्कृति को अपनी संस्कृति, भारत के इतिहास को अपना इतिहास और भारत के पूर्व ऐतिहासिक नेताओं को श्चपना पूर्व ब माने ब्राब वस्तुत भारतीय बुसलमानों की परीखा का सवतर उप स्थित है। हैदगबाद की घटना ने उसे कौर का धक निकट ला दिया है। देखना है, उरुमे वे सपल हाते हैं या नहीं।

दैदराबाद की उमस्या का एक दूबरा राबनैतिक पालू भी है। बाब उमाव-वार्दा नेता देशव द में उत्पाद्य करने का विज्ञ कर रहे हैं। हम नहां बानते कि वे कितने ती रहें, लेकिन यदि वे इस बान्द सान में उक्कर माग के कर दुख भी उक्कर हो ब ते हैं तो देश की राजर्न ति में, को बाज प्रतिपर्यो दलां का इस्वाह्य बन रहें है, उनका बल बहुत बढ़ बावमा, इस लिए कामरे क कोर उनके बाब मारत उत्कार के नेताओं का स्था कर्मका है कि वे इस्टर अधिक स्वस्थ कर्मका है कि वे इस्टर अधिक स्वर्ष है हैं।

×

x x x

सबोब की रावनीति और उसकी जीवत पर विश्वसम्बद्धी किया वा सकता । मारत इतके कट अनुभव कम नहीं से खुका। इस्रक्षिण यदि का व हम हैदनबाद के बाग्रे व सलाहबार ग्रीकरत की बेखबर सशक हो उठते हैं. तो यह प्रस्ता माविक नहीं है श्राप्रेज किस सरह पाकिस्तान को, जो उसकी अपनी कृति है. समर्थन दे रहा है. काश्मीर के मामक्षे में जिस तग्ह भारत का विरोध कर रहा है, उस देखते हुए यह कल्पना की जा सकती है कि वह दक्षिण भारत में क्रपना पैर समान के लिए भी कुरनीतिक चालें चले । इस सम्बन्ध में लाई मीटबेटन की क्या स्थिति है, वह इम नहीं कह सकत, कि तुराबन तिश्रता का यह तकावा है कि इमें इस कोर से भी श्रास्थान न रहना चाहिए।

#### काश्मीर का प्रश्न

एक क्रोर हैदर बाद का प्रश्न उठ रण्डाइकाई दूसरी अर कार भी काश्मीर का प्रश्न मी अधिकाधिक उला अस्ताकारहा है। सन्दासमिति में यह प्रजन समस्तीत से इल होने के कोई श्चासार नवर नहीं-साते । इसीलए यह भव है कि सन्दासमिति का निराय भारत को प्रतिकृत स्थिति में सा देशा । द्वाव तक अब कथी श्रश्नेच ने कोई निख्य दिया है, वह सदा भारतीय हितों के विषद्ध रहा है। रैमजे मैकडानल्ड का काइटायक निजय हो या सर रेड क्रिक का शीमार्श्वभाषन निवाद, दोनों स ही मारत को कर नातीत हानि पहचो है। सुरजासमिति में एग्लो समेरिकन गुर की चलती है, और इस गुट के स्वार्थ पाकिन्तान के साथ वस गये हैं। इस्किए यह इससम्भव नहीं है कि कारमीर के विभावन स्थवा सन्य किशी ऐसे ऋषिय प्रस्तान सुरद्वा हमिति प्रस्तुत करे। उसके लिए भी देश को तैयार रहना चाहिए। वटा वह श्रवेला सुरद्धा-श्रीमत क नियाय का सामना कर सके गाइप्रथमा का रूस ठीक समय पर अपने वा का फायकार प्रयक्त करके भारत की सहानुभाव प्राप्त करने के लिए उसे महान् स्थायता दे देगा, यह आभी नहीं वडा का स्वता। यह समस्या क्या रूप लानी है, यह अन्य त उत्सुकतापूर्वक हम देखेंगे ।

#### दिल्ली में हिन्दी

पटन ग्रन्थ रहा के स्कूलों में दिन्दी के प्रणर का एक सिद्धात विवस्य पढ़ेंगे। दिन्दी का प्रशास किस गति से बढ़ रहा है, वह अस्थाधारण है। उर्दू कस्दुतः आम केन्स संस्थानान की, सुनी आरख् पढ़ी बारही यो, रावमाया के पद पर हिन्दी को भी उद्दें के समन आसन मिलने का आरवाटन पाते ही हिन्दी ने हमारे छिच्चालमों पर झाकर वह हिन्दी ने हमारे छिच्चालमों पर झाकर वह हिन्दी के रावमाया का पर माह सोना चारिए। हेकिन यह आरवर्ष व सेंद का विषय है कि दिल्ली में आभी तक हिन्दी को उन्ने रोश्य क कृतुरूप स्थान प्राप्त नहीं हुआ कि हमें का द्या करवी प्राप्त कर हमारे के सेंदि हमारे हिन्दी सेंदि हमारे हिन्दी सेंदि हमारे हिन्दी सेंदि हमारे हमा

अपंत्रेजी का मोह

यह जान कर सभी विचारशील भारतीयों को दुल हुआ कि भी छाना अन्दुलक्लाम बाबाद जैस विद्वान और राष्ट्रमक नेता काभी तक अप्रेची का मोह नहीं छोड़ सके । उन्होंने इक बक्तव्य न्हें यह विचार प्रकृत किया है कि सभी भारत अप्रजेत के किनाकाम नशीचला सकता श्रीर इस्हिए।पनाः लयच साल तक पारिभाषि - श•द' ना हि-दी रूपान्तर क्ये बिना अभ जी शब्दों से ही काम चलाना चाहिए । इस शायद इस विचारों की स्रोर पाठकों का स्थान भी कार्ट्र न करते, विन्तु भीलाना आकार भारत के शिक्ता मन्त्री हैं और इसलिए बन उन जैसा उत्तरदायी ऋथिकारा ऐसी बात कहते हैं तो प्रत त होता है कि यह भारत सरकार का अभिमृत है । राज-नैतिक दासता से बहुदर मानसिक दासता हानिमद है। भाषा की दासता मानसिक दावताकासबसे बढाचिन्ड है। सब टका के कमाल पाशा ने क्रकान तक का तर्क कन्त्रवाद इसलिए क्या क्रिया क्रि उत्तरी भाषा विदेशी झरबी है, तो इस अपने विज्ञान स्थाति और राक्नीति से राष्ट्रभाषा के शब्द प्रयुक्त न करें यह कहा तक उचित है। भारतवर्ष के पास शौभाग्य से सरकत का अस्य अग्रहार है, जो न देवक समस्त देश के विभिन्न प्रातों की आधाक्यों के परस्पर निकट सम्मक में ल ता है, बल्कि उसमें भाव प्रकाशन भी इटल त स्मार्भ है। दिल्ला के उछ हिन्द प्रामयों ने भात सरकार का ध्यान मौलाना स्नाबाद क इस वक्तन्य के अनीचिय का और अपकृष्ट किया है, यह हर्ष की बात है। श्राशा है कि अन्य हिन्दीभाषी भी इस स्रोर सरकार का ध्यान सीचेंगे।

#### हैदराबाद और माग्त

हैरपंबाद के प्रवानमन्त्री मीर लायक प्रको विदेशों मानलात ने सेकें-टरी भी वहीर प्रदूसन के साथ मान करकार से हैरराबाद के सम्बन्ध में चर्चा करने के लिये पुन दिखी आपे हैं। निष्मम के वैवानिक स्लाहकार सर वाल्य मीन्द्रन वहते था चुके हैं और पन नेहरू, लार्च माउप्टबेटन स्था सरदार परेख से मेंट कर चुके हैं।

उचर श्यासत भर में रबाकारों और गुबड़ों द्वारा सुट, भागवनी और उपद्रवों की खबरें निरन्तर का रही हैं। इचिहाइक बुख्यमीन के नेता काविम रिववी ने विक्रते दिनों सारी रियासत में 'रक्षाकार दिवस' मनाकर अपने अनुपायियों को बिहाद के नाम पर मक्काया है और हिन्दर्वप को जुनौती दी है।रिवनी की इस बह्माय से शबनेनिक क्षेत्र झलाना विन्दायस्य है। स्वय मीसाना सामाद तक ने निवाम को सलाइ दो है कि इस प्रकार के अनुसारदायी व्यक्तियों का सह बन्द करें । पर निवास ने स्वयं ही विश्व संस्था को पाल पोख कर बढ़ा किया है जनको के कैसे विषयित कर सकते हैं। रत बर्धान्य रकावारों ने वारी रियासत में को कातक का साम्रास्य फैसा रका है उसी का परिवास है कि इस सताह इस हवार करवार्थी स्टेट से भाग कर वेजवाड़ा पहुंचे हैं और इतने ही आदमी केवालों से भागतीय युनियन के लिए रबाता हो पके हैं।

छमाववादी दक्ष के नेताओं ने हरपाव की इक उक्त्याप वरिश्वित के प्रका के उनाएंने के किये मारावीय उप को उपकार ते सामा किया है कि बहु दुरुत्तवी 'पापित्वत डमम्मीदा' उमान प्रविद्ध होने के किये वाधित करे। नहीं तो समाववादी नार्टी रिवायती बनता को प्रत्या-बवादी नार्टी तो उपकारी प्राप्ता में उनकी बहुद्धता करेगी और विद्यानस्थान पड़ी तो स्थायती मुद्धते का मुख्यार्थन करने के किये बमाववादी पड़त करने के किये बमाववादी पड़त करने में भी नहीं विश्वविद्यानार्थी पड़त करने में भी नहीं

शासीगह यूनिवर्निटी के प्रोपेकर इपीय ने माय की है कि रवाकारों के नेता काविम रिववी पर वामान्य श्रदासक में मुक्समा चलावा काए और उन्हें क्स्ब विचा बाए।

#### सरचा कौंसिल में काश्मीर

कारगीर के प्रश्न को हख करने के लिए पुरस्ता के लिए के कारबंद ने कारब वहना की वहना की तो नहींने प्रस्ताव के बारब वहना की वहना की तो नहींने प्रस्ताव के प्रस्ताव के प्रस्ताव के प्रस्ताव के प्रस्ताव के वहना कहना कहना की है। परिकास की वरकार के यह प्रश्नाव भी स्वीक्षर नहीं है। प्रश्नोक्ष का कावार गैरकारगीर करकार का प्रश्न तथा करना कर प्रस्ताव भी स्वीक्षर नहीं के ना का प्रश्न तथा का प्रश्न तथा कर प्रश्न तथा कर प्रस्ताव की वहना का प्रश्न तथा का प्रश्न तथा कर प्रस्ताव की वहना की प्रश्न तथा का प्रश्न तथा कर प्रस्ताव की वहना की प्रश्न तथा का प्रश्न तथा कर प्रस्ताव की वहना की प्रश्न तथा का प्रश्न तथा कर प्रस्ताव की वहना की प्रश्न तथा कर प्रस्ताव की वहना की वहना की प्रश्न तथा कर प्रस्ताव की वहना की वहना की प्रश्न तथा कर प्रस्ताव की वहना की वहना



न हो सका। इस प्रश्नार कारमीर की समस्या वहा की तहा बाटकी हुई है। समुक्त राष्ट्रस्य के मारतीय प्रतिनिधियों के ग्रीम मारत बौटने की बाह्या है।

#### राजि मारत बौटने की बादा है। राजौरी पर भारतीयसेना को अधिकार

भागक च्रेत में आक्रमच कारियों को परास्त करते हुए जिनेकियर पदाना विष्टं के नेताक में भारतीय सेना ने राचीरी पर अभिकार कर किया है। बाग्य प्रान्त कर किया है। बाग्य प्रान्त कर किया है। वर्ष्य कर्म गीति का आक्रम जिला है। वर्ष्य कीर मक्का नक कर दिने हैं। निर्देश कोरों पर कारिया हो। वर्ष्य कीरों का अपदार्थ किया है। वर्ष्य कीरों पर कार्य किया है। वर्ष्य कीरों का अपदार्थ किया है। वर्ष्य कीरों का अपदार्थ किया है। वर्ष्य कराय हमारी के नाएं राकीरों में प्रविष्ट हुएँ उन्न कराय नगर कार्यों में प्रविष्ट हुएँ उन्न कराय नगर कार्यों में पर वर्ष्य कीरा हो नाएं राकीरों में प्रविष्ट हुएँ उन्न कराय नगर कार्यों में परा पढ़ा था।

#### मद्रास पून्त में मध-निषेध

महाव प्रास्त के प्रधान सन्त्री की रेखियर ने सामित्र नवक्षारम पर रेखिनों है जिस्त नवक्षारम पर रेखिनों है कि इस्ट्रर प्राप्त ने महाव प्राप्त में है कि इस्ट्रर प्राप्त ने महाव प्राप्त में है कि इस्ट्रर प्राप्त ने महाव कारण में सामित्र है, स्व्यन्तिय लागू हो कारणा । इस दूर्व माननियं के करकार के प्रतियं रेश करोड़ वस्य की हानि होगी, सेकिन गरीव बनता को ७० करोड़ वस्ये का लाग होगा ।

#### हिबाचल एक नया प्रान्त

मारतीय वच में दिमाचल मरेश नाम कर कर गया मार में हैं। इच्छा चेनच्या ११००० बर्गमील और सावधी १ क्लोक ४ लाख है। इच प्रदेश की १४ रिवायती का बावन उन उन रिवा वर्ता के बीफ एस्वीस्पृटिश कप्रयोग कींच देने का मारेश रिवायत क्यांचा की कींच है दिया गया है। सम्बा माराम इसे एस का इस प्रान्त की रावाया होने एक वे सम्बन्ध प्रान्त की रावाया होनी ।

#### सीराष्ट्रसंघ का निर्मास

नवा नगर रिपालत भी खन वीराष्ट्र शावन के अन्तर्गत क्या गई है। इस रियालत के वीराष्ट्र में खामिल हो शाव के ऋदियावार की दस रियाल ते, जना-गढ़ और वजीश के कुछ गांग की बीड़ कर एक शावन में का गई है।

#### कलकचा में अन्तः डोमिनियन कान्यः स

मारत व पाहिस्तान के सहनवंकरकों की जनसा दवा अन्य समझ प्रहरों पर विचार करने के लिये को झन्छः बोगोनियन वस्त्रेक्षन हुलाया सर्च कह परिचारी संग्राक के ठेक्ट दिस्पर में खुद्ध हो गया है। वस्त्रेक्षन में मारव व पाक्स्त्रान के प्रतिनिधि वर्गमितिव हुए केरि उन्होंने में मीर्पूण बावावरक केरि उन्होंने में मीर्पूण बावावरक स्वाप्त करा पर विचार किया। उन्हें मारवे हैं। वस्त्रेक्ष वस्त्रेक्ष स्त्रोक्ष होनों पछ वस्त्रेक्ष स्त्रोक्ष केरि वस्त्रेक्ष वस्त्रेक्ष केरिया के

#### राजस्थान संघ के प्रश्नुस

उदयपुर के महाराखा

१८ प्राप्ते के अब उदयपुर रिवा-कर बाव्यन्ता उपस्थान यह में सामित्व हंगी तो कोट के महाराय के कबान पर उदस्यपुर के महाराय के प्रवान के उदस् पुर में बावीबित एक विशेष समारोह में प्रवानमंत्री बवाहर लाल नेहरू उदस्य के महाराया को रावान्नक के पह की स्वप्त प्रवान के महाराय, स्वप्तान राव-प्रवृत कोट के महाराय, स्वप्तान सेव

#### ब्रिटेन में मृत्यदयह सपाप्त

ब्रिटिश सोक-चमा में श्री किक्समेन ( मबद्द रहा ) ने क्रिमिनस सस्टिश दिस में एक नई सारा सोकने का प्रकाश किया सिक में परीक्ष्यास्मक रूप से भू करें के सिंद मृत्युक्त को स्वनित करने का सुख्याव था। यह किस २२२ के विकट १९५ योटों के स्वीकृत हो नया, बोर संट-स्वासना मृत्युक्त हमा दिसा स्था। कोई स्वासना मृत्युक्त हमा दिसा स्था। कोई स्वासना मृत्युक्त हमा दिसा स्था। कोई स्वासना मृत्युक्त को भी हमा दिसा स्वासना कारावाल को भी हमा दिसा स्वास है। नव्यवन्ती को कादी 'केंद्र' का रूप दिसा खावना।

#### फिलस्तीन का संघर्ष

१६ मई है, बबकि जिटिए जकि कारी फिसस्तीन का शास्त्र कोड़ देंगे, फिसस्तीन का बायन संभावने के बिहर बहुदी प्रजेती ने १२ मन्त्रियों तथा एक राह्मी का मन्त्रियंत्वक नगान है।

प्रमाण कारणिक कारण का मार है।
पितासीन में सारणे कीर बहुनियों के सार असीरका ने
पड़ नियान अनित की सार असीरका ने
पड़ नियान अनित की नोकरा असीरका ने
हैं, निज में नमारा यानानिया का सार्वा की
के कारणिक करने गया 'युद्ध राग्ड' करने
की नात कही गई है। यानानिया वार्य-करों नात कही गई है। यानानिया वार्य-करों को कारणिक करने कर नह ना होगा कि नहूसियों को गहुणी कारण कर सारणों को पनान नाम करनी कुलों कर सारणों को पनान नाम करनी कुलों कर सारणों को पनांच कारण किसासीन कर-वार' की बोकरा क्यांक्रिय करनी-होगी ।

#### बीट स॰ बी॰ काश्रिक के सम्बन्धका स॰ इंसराज जी



१६ अम्रोत को आप का कन्म दिवस मनाया का रहा है। १९८० हुन

िसल्लीन के करतों और बहुबियों पर इस विराम स्थित की नोकता की प्रतिक्रिया का स्थायता कामी सक नहीं आता है परन्तु इस समय को उमय बख के हताहतों और मुश्कें तथा परस्य प्र परिस्थिति की प्रीपक्षाता करप्रत प्रक नतारी है कीर पता लगा है कि वहिं फिक्क्षान की समस्य को विता कुक्क्षकी कोंच दिया स्थायता है कि वहिं फिक्क्षान की समस्य को विता कुक्क्षकी कोंच दिया स्थायता है इस में को किटिश सेना के स्थाप को एक सम्मा प्रस्कृत

वह भी बमाचार है कि फिलक्सीन के निमाचन के वह में में शिकेस्ट हूं मैन पर दक्तर डाक्षने के लिए ४० लाख मचदूर कमेरिक में हश्तास करने शुरू उताक है।

#### कसीदा काइने की वशीन

वह कार द्वरनों की मधीन आखि र के काम करती है। इससे कसीसा काइना रका सी साधान है। करने वर दिल पक्क रूका गयी, नेका, चूटे, रख्न पिछलों के प्रकार कोत सीन सीनारी इससे आदि हैं। से काडे बाते हैं। वसी क्रम्यर और सक पूर्व है। गुरून ४ हारने वसित है। बाक वर्ष ॥), करीसा की दिलानन पुरस्कर कुन ए) बाक बाने ॥) एसा के के संक्रमीता (V-A-D) रंग महत्त, स्वसीनार ।

#### गहरी निज्ञा का झानम्ब

विश्व के कर होता है । विश्व के कर होता है ।

#### <del>रव के र्यः</del> <sup>क</sup> २००५ वि. सं. में क्या क्या होगा ?

[ श्री हरदेव शर्म सपादक स्वाच्याय, सोवन (शिवका ) ]

चैत्र ग्रु॰ प्रत्यवद्यर ता॰ १६ प्रत्ये स १६ ४८ ई॰ को प्रायः प्रत्य हुए पर्य्याद श्रीहृद पर वृप्यभवत्यने युद्धे देव प्रवित्ये त्रवेश करेंगे । इसी कम्मले नवीन गोरव्य स॰ २००५ ग्राम्स होगा । उत्तर क्षत्रवर्षी सम्ब कुमलको परवे कारते ग्रुप्यग्रुप मांवशका जिल्लाक किया चारता है। नवे वर्षकी कम्मकुरवर्षी यह है—



तपर्यक्त समी बोर्के वर्षक्रयन, बगरसान कुरवसियों की प्रहेरियति और कर्मिचकका सम्बक्त विचार श्री ने है जात होता है कि वह नवा वर्षः अपने ताब श्रानेक क्षप्रत्याशित क्षणाक्षनीय घटनाक्री को केवर था रहा है। विश्व के रंग मंच पर समेक नवीन हरूप दिलाई देंगे । क्य-पोकित ससार के लिए इस वर्ष में बाति क्रीर सरसा की कोई आवा नहीं है। सतार का रावनैतिक वातावरच विच्नुरूप रहेगा । दुनिंच, रोग, मुक्त्य, पहनुब, बसमस्य, भ्रानिकार, तुप्तान सादि साविदै-विष, बाविभीतिक उत्समों वे वर्ष पान्त खतिज्ञस्त होंगे । विश्व की महाशक्तियों के सामने नई नई विषम समस्यार्थ उत्पन्न बोंगी। आवस भार (असाई) तक का समय संसार के किए विशेष कश्यद है। क्रम्तर्राष्ट्रीय जितिब अविश्वास और सरेह से बिरा रहेगा, दोसरे विश्वस्त की आसी चटार्य बाध्यश्च में मंडराने सर्गेमी।

वर्ष का राजा शित है, बचनि द्वान स्राह्म फल प्रापः उत्तरत उत्तर में उपना करोच होता है, उत्थानि कारमीर, क्यानोव कीर कविंग देव में कुछ विशेष प्रमान माना नवा है। शित परिचम दिवा का स्विचलि है और राव्य परिचम में हव वर्ष वानि की दों भी रोटगी, जब्द पूरोप क्योरीक साहि परिचमी देवों में वनि का सनिष्ठ पता सचिक होगा। प्राचीन वरिभाषा में पाताल वा नागलोफ कमे-रिका को कहा गया है, इस वर्ष धारेरिका में प्राविटेविक प्राविभौतिक अलात. मुक्रम, बलप्तावन, विस्कोट, अन्नि-कारड, रोग, बुदादि द्वारा धन धन का विनाश कविक होता । अवना अमे-रिका की कोर से कोई ऐसा पग उठावा बाबगा, बिससे ससार की शान्ति मग होती दिखाई देगी। नैशास (अजेस ) मास से फारमीर हैदराबाद और फिसस्टीन की समस्या अधिक गर्भर बनेगी, वहा काति होगी । फिलस्तीन में घोर शक्तणत भीर सरावकता होगी। भावक में सनि सिंह राशि में वा रहा है, वह संसार के हो मार्गो में विमाह करने वाका तका कटिकता. घडपेत्र, सक्त, सत्याचार, क्रजान्ति धीर संबर्ष को प्रश्नव देने बासा सिद्ध होना । आगे इसी वर्ष के अन्त में बद गुरु नीच राक्षि ( मकर ) में बाबना बहा से मधकर विरुष संकट की सम्मानना है। प्रधानामात्वी द्वारा शावित शब्द श्रमवा शासन संस्थाको और ऋषि-प्रचान देशों के ब्रिए लिंड का शनि और शकर का गुर 'सतरे की परटी' समकता चाहिये । शनि के कारब ससार में सम्ब-बाद का प्रजाब बढ़ेगा। कांड, इटकी, टकी, बुनान, अचूरिया, मध्ययूरोप और

सन्तर्भ बार आदि जमी बचन राष्ट्रों में स्त्र क' बचें व तेवी से बहुता दिसाई क्या । इसलेंड की बचैशन मक्दूर जर-कार के उमाववादी दाये की जमाट जाने देव पूंची-वादी अमेरिका जे बूर और साम्याची स्त्र के जमीर की जाने का मुक्क करेंगे।

#### manar<sup>©</sup>

भारत वर्ष की शुभाशुम स्थिति कीर मक्षिप भानने के लिए कालेख, भारतीय

स्वतंत्र तपनिवेश, पाकिस्तान कीर भी लेक्स की की बनम कश्चक्रियों पर विचार करना ब्रावश्यक है। गत १५ ब्रग-र<sup>3</sup> को भारतीय स्वतंत्र-उपनिवेश की स्थापना हुई बी । वर्षलग्नः बगश्लग्न-कुरहसी, काम स भारतीय ज्यनिवेश भीर पाकिस्वान की सम्मान्कयनक्रियों पर सम्बद्ध विचार करने से जात होता है कि यह वर्ष भारत के लिए मी श्रमायह नहीं है। रामाजिक, रावनैतिक पर्व वार्थिक रियमि वानिविक्त सी वनी रहेगी। साम्प्रदाविकता पूर्व रूपेया दूर नहीं होगी। इस निषय में साम्प्रदियक सवर्षे की क्रवेद्धा क्राक्टिक वक्य मरानक रूप वारक करेगा। इकताली का मव अधिक रहेगा। मूमि और

चीमा सम्बन्धी विवाद बहुँगे। उत्तर वश्चिम कौर पूर्व में पाकिस्तान शीमा पर तथा दक्षिका में भनकर उत्पाद होंगे। बनता विवेद को बैठेगी । वर्ष के पर्यार्थ में भारत सरकार के भरतक प्रयत्न करने वर भी शरकार्थियों भी स्थिति सन्तोध बनक न हो सबेशी। भारतीय उपनिवेश का करम-सरन वृष्य है और पाकिस्तान का सेच । भारतीय जन्तका श्रान्थित शक न्याय एव शांत विश्व उदार चरित कला-कशल विवेदशाल सीव्य प्रद है और कपम राशि भी शभ है. बात भारत की क्योर से न को पश्ले किसी पर बाकमचा होगा और र यह किसी का सनिष्ठ ही स चेगा । हा, शुक्र नी तिकराल प्रवश्य है अतः भारत आत्पास्ता ने लिए सभी सर्भव प्रयत्न क्षरेगा । पाकिस्तान सरन का व्यक्तियति स्थाल संहारप्रियः यहरू कारी, रक्तपात, कातर और क्रांग सवाने वाला किंगारकी करमह है, मेघराशि भी कर ही है। भारत से पा केस्तान की स्थायी मैत्री कमी भी सम्भव नहीं । मगल के कारक वह बातरिक गुप्त संगठन कर के किसी नमार भी भानत का सानि में बाधक कर सकता है देशाल म मान के तिह में बाने पर धीर ग्रामे आत्या में तिक शक्ति में काने शता शनि पार्क स्तात को सनेक प्रशार की कार्यासयों स्तीर राधनैतिक उलभनों वे पताने वाला तक भारत की राजनीत का चारकाने वासा मिक्र होता । वाजमीर चीर हैदराबाद कें स्राप्त्रस्य स्थानित स्थली सामग्री । वैज्ञान में कारमीर की समस्या कुछ सुसम्प्रत मतीत होगी, परन्त जनि के कारब अलब्द काश्मीर का उक्क अञ्च-मन् हो बाना सम्भव है। बदि ऐसा न हुक तो यह समस्ता धीर भी लम्बी लिचक

विषम बनेशी। इस वर्ष में विभाक्षा

सबसे सरात व चार्कक

# श्री कृष्ण कम्पीटीशन

३०००) रु० मासिक प्राप्त कीजिये

न० १४ के पूरे विवरच के लिए खसाहिक वीर अर्थुन ता॰ ५-४-४८ के २४ पेब-पर देखिये या पत्र व्यवहार की लिये।

मेनेक्र, श्री कृष्य कम्पीटीशन, चांदपील बाजार, जैपुर ।

## जो लिखा वही हुआ

हमारा ननावा हुवा वर्ष फल जाव तक कभी भी गलत नहीं निकला। ब्राप भी एक बार जनुमव कर रेलें। लिलने का समय या किसी कूल का नाम लिलाकर प्रथमा एक वर्ष का वर्षफल ननवा कर मंगा लें जीर क्राने वाली पटनाजों हुने लबरदार होकर ज्ञापने कीवन को ज्ञोतिमव बना लें। भीत केवल एक क्या चार ज्ञाने डाक व्यव क्रमान। और प्रमाधित न हो तो क्यानी क्षमत वारित मगवा लें।

#### इमली मैस्ब्रेजम का शीशा

प्रत्येक नर नारी चाहे कितनी बाधु की हो, नालक हो युवक्रहो, चा दृद्ध हम मैस्क्रों बस के ब्रीवा के चोटी का पता, गला हुया बन, रोग से ब्रुटकार, प्रेम अनुसरा बुक्सफा, नोक्सी, परीक्षा में कसलता हमादि प्रत्येक नात का ठीक २ पता लगा बाता है सलब निक्कों सो युवर वावित । मुन्य केरल से सर्पे बाठ बाने । डाक अप ब्राला । की ब्रुटका वावित हमादि की प्रत्येक करता हो सर्पे बाठ पंचान का पुनः कुछ विभावन हो बाना भी सम्भव है। किन्तु वह विभावन यत-वर्ष जैसा भयानक बन-धन विनाशक न होता । केन्द्रीय सरकार, पंचाब, वंगास भीर मदास के मन्त्रिमक्टलों में कट तबाट फेर होंगे ।

है। कर्क का शनि मंगल वहां मर्वकर रक्षपात जन-धन-विनाश और कातिका-रक है। कर्क राशि के अन्त में बाता डुवा शनि हैदराबाद के खनाये शासन (निज्ञाम के न्यक्तितन्त्र) का भी अन्त कर बायेगा । भावक तक वैदराबाद में बोर क्रायान्ति रहेगी। वर्षे के पूर्वार्थ में वहा भयंकर रक्तवात और नये नये ब्दयन्त्र होंगे । वेशाल से आवस तक ब समय भारत की रावनीति और शासन-स्थवस्था में महत्वपूर्वा, कातिकारक, विद्यक्ति सिद्ध होगा ।

#### मारतीय कांग्रेस

यह वर्ष कांग्रेस के लिए कविकार-गप्ति और प्रतिष्ठा के लिए जितना उक्काल है, उतना ही इस संस्था की शन्तरिक परिस्थितियों के लिए कठिना-खों से भरा हका भी है। विरोधी तत्व ंचेंगे । कुछ स्वार्थेलिप्यु लोग अधिकार गन्नि के लिए अनुचित उपायों का अव-रम्बन करके बनता को उभारने का ।बाह्यनीय प्रयस्न करेंगे। शनि का म्बन्ध मधदुर तथा दक्षितवर्ग से है, त: इनका उत्कर्ष होगा और इन्हीं के ारा उत्पाव भी खड़े होंगे।

#### वर्षलग्न और जगल्लग्न

वराडमिहिर के मतानुसार भारत ो शिक्ष कत्या सन्न में है और श्चात्य मतानुसार महर पंचम में। महान्न कुरहती में प्रवास्त्रसम् न्द्रमा उच का बली होकर स्वचेत्री क के साथ लग्न में पड़ा है। भारत ः उपर्यक्त दोनों राशियां पंचम नवम विकीख ) स्थान में बाई है। भारत के ए यह महत्वपूर्य ऐतिहासिक योग वन ा है। मारत का राषनैतिक महत्य तर में बहुत बढ़ेगा, ब्रिटिश संचा-रक शनि निर्मेश है और इंग्लैयड की शे मेष वर्ष लग्न से श्रष्टम और त्राचन्त्र से व्यय में पड़ी है अतः टेश बचा भारत से पूर्ण रूपेख समाप्त बायबी । वैद्यास से माद्रपद तक ·कर गरमी पदेगी, श्राग्तकायह, चोरी खसोट, डाके, इत्याकायड, याता-ं दुर्घटनाएं और श्रचानक मृत्य की दाते अधिक होगी। वैशास्त्र में सूर्य प्रकेबाट भारत के किसी ख्यातिप्राप्त े के लिए भी आधात योग बन रहा **ब्र**तः मेष कस्या मकर ग<sup>्</sup>श श्रीर ा बाले नेता एवं शासको को इस वि में विशेष सावधान एवं सतर्क की श्रावश्यकता है। इसी सर्वाव में भी तत्वों के द्वारा विकक्त वाता-ा निर्माख किया बायेगा, परिवाम-अ कुक कारलानों में इड़वाल और द कार्य में गतिरोध उत्पद्म होता हिंदेगा। गुरु भ्रष्टम में है और की॰ पी॰ के अप नीच राशि में, बतः मा रीड

विचान समाका कार्य पूर्वा हो व्यने पर भी बनता उससे पूर्वक्षेत्र सन्द्रश न होगी। कुछ नवीन संशोधन परिवर्द्धन बरने पहेंगे। वर्ष के पर्वार्थ में नया विधान कार्य रूप में परिकात नहीं हो वकेगा । प्रान्तों मैं-भी कई प्रकार कीवैचा-विद्याबाद (तिकाम) की कर्क राश्चि निक तमस्यार्थ गतिरोध का कारण नने जी।

समयेश मंगस नवनेश दशमेश यनि के लाथ तीवरे हैं अतः संसार की श्चन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्य परिव-र्तन होने। सगक्ष शनि के कारच परिचम उत्तर के बक्तिशाली को राहों में सैनिक संगठन और शक्ति सम्बद्ध न ≈ी प्रतिस्पर्धा संसार के लिए अय का कारम् वनेगी । भारत के मन्तराष्ट्रीय रावनैतिक और व्यापारिक सम्बन्ध इट मैत्रीपूर्ण होने। अष्टमेष गुरुका शुक्त से षदछक योग है श्रतः संसार के किसी महान राजनीतित की बाकिमक मृत्यु होगी। भारत में भी किशी सोकप्रिय विशिष्ट महापुरुष के लिए अपबात यंत्र



नसों को निर्वतना तथा शकिशीनवा के लिये सर्वोत्तम श्रीवधि

#### (()intment) मलहम

पुरुषों की नहीं की कमजेरी और उसके फलस्ट्रा मन्द्र काम-वासना को सतेब करने के लिए यह तैल वेशे ह साबित हो खुका है। इसके सगाने से नसे मध्यूत व बलिष्ट बनती हैं तथा पूर्ण रूपसे शक्ति प्राप्त होती है। साराज्य में दश्यति को सच्चे सुख का कानुभव क्षेता है। मूल्य प्रति शीशी ५), डाक मर्च ॥) बालग । विस्तृत सचीपत्र प्रपत मंगाइये । चायनीज मेडिकल स्टोर. नया बाजार-देहली।

हैड बार्फिस-रम प्रोबी स्ट्रीट, कोर्ट बम्बई । ब्रांचें--१२ डलहीजी स्ववायर, क्जक्ता, रीची रोड-बहमदाबाद ।

सेलिंग एजेन्टस— नेशमस मेडीकल, स्टोर्स-कागरा । दी जनरवा मेडीकबा, स्टोर्स-बजमेर । एलाईक केमिस्टस-जबपुर । भी सरस्वती स्टोर्स-वीकानेत । मे. गिरघरदास जानकी बहुम-उदब्दर । वैद्यराज विश्वनाय त्रिवेदी-युजफ्फरकगर । मेसर्स मोहन जादसं-खरकर । बादर्स-उरई । मेसर्य सरे डी॰ पी॰ फार्म स्वृटिकस वक् स बदारी। दी गुजरात मेडीकेस स्टोर्स-कानपुर । सोगानी जनरब स्टोर्स गोपाल । धारीवास माव्यं सोधपुर । से • कायुक्तेदक प्रव प्राणी व्यासामा मेरिया

है। गुरु किसी आर्थप्रकृति के वर्षेत्रक बोक नेता, वैश्वानक, विधान शास्त्री वा चामिक महापुरुष की मृत्यु का सुचक है। मान्येश श्रांच पराक्रम में मंगल के साथ है भीर वर्ष लग्न में आग्वेश शक मान्य मान में ही है सहः इस क्षे मारत कापने वस पौच्य से उत्स्वल अविध्य का निर्माण करेगा। सनायों की स्रोर से काली जाने वाली सभी प्रकार की ग्रा एवं अकट बाबाएं भानत में विफल होती है

# क्या तुम अपने चाहकें। में

मोधनालय, होटल, नोविंग हाऊल, क्लब और इसी प्रकार के प्रवन्ध गृहीं में बातक कीटाराओं के वाहक कीकों को जैसे अर्थगर, पिस्त, सटमस, चीटियां, मिक्समों को स्थान देकर रोगों और महामारियों को फैलाया बाता है।

योदे से सर्च में इन गन्दे कीदों को नह कर देने वाले टार्च बाह के कीटागा नाशक उत्पादनों के प्रवोग द्वारा ऐसे प्रवन्य ग्रहों में कृपाल ग्राहक! के सम्मान को काफी बढ़ाया का सकता है कौर व्यापार में भी बृद्धि की का सकती है। इसके साव ही स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के स्तर को उर्जवाउठा कर वे समाझ के प्रति भी अपने कर्तव्य का पालन काते हैं। रहोईचर, श्रयनगृह और मोबन वरों में नियमित. का से स्रतिहिक समक कमिनागढ रार्च बांड का प्रयोग कीलिये।

#### मुस्त सत्साह

कावेदन करने पर मिलतीं है स्वानीः प्रसःघ-गृहों में विशेष रूप से कम मूल्य के १ तै०, ४ तै० और ४५ मै॰ के पैकिंग मिल सकते हैं।





शक्तिशाली तमिनाशक धिडकाव

वर्षकः प्रोमेश्विष केविकास्य कार्योरेश्वय किविटेड इस वेक्ट-एकेस्: ही क्षेत्र कार्यक विषय कार्या किविटेड



बह कैमरे बामरीका के मुकाबले में हाल ही में तैयार हो कर स्त्राये हैं जिसमें खुती यह है कि हर अकार की फोटो उतारी बा वक्तो है। इस कैमरे को मशहूर करने के लिये इमने ४००० कैमरे मफ्त तक्कीम करने का फैसला किया है। बस्ततमन्द्र आता ही लिख़ें। अन्दी करें, ऐसे मौके बार बार नहीं

अमरीकन ट्रेडिंग एजेन्सी ( y.W.D. ) पी० मी० ७४, अमृतकर American Trading Agency, (V.W.D.) P.B. 75, American

#### समाचार विशादली



श्री बेह्हर के सम्मान में वेगम एवाच रस्ता ने पार्टी दी है।



प्रसिद्ध कलाकार भी प्रमीराण सहायता कोख के लिए स्वयोहिंग नोटों/की कोलीहिंगरपुरहे हैं



पं व ववाहरसास नेहरू चीन वें मिश्रुक्ष नने राववृत भी पनिस्तर से मिस रहे हैं।



टबी में नियत राषवृत दीवान समनवास]



मारतीय बाबु सेना का एक दर्ब



कामेरिका म नत जिदूत श्री कासफासा ग्रण कायकाल स्थास कर लौट गडे हैं।

| वामिक्ष होने<br>की वारीक | रिवासती के नाम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | रियाचरो<br>की वंचना |                         | प्रान्त वे<br>भेक्ष हुई                                  | वर्ग मीस<br>क्षेत्र पत |                                        | जामदर्गी<br>सामों में  | योगराज-रसायन<br>स मन्द्रात्म इत सर्वत                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| १ बनवरी,<br>१९४८         | (इ) झवनइ, कवमक्रिक, बांमरा,<br>बांसदना, केनकन्ता, इक्त्या, गंनापुर,<br>दिबोल, काकादांबी, कालावन, कांक्यार,<br>नरविंदुपुर, नवानाइ, नीकांगिरी, पासवारा,<br>घटना, रामरावाई, पासुर, केरैकला,<br>कोनपुर, वालावर, टिगर्वका, कानपुर,<br>सालके, टिनरिका, रिखा                                                                                                                                                                                                                                        | (6) 74              |                         | ) ভগীতা                                                  | £⊏••¤                  |                                        | દ અક્≇                 | वचा मन्त्र हारा समिसनियत सनुस्त्र,<br>विक्र दिश्य रवावन है। इसके ४० दिश<br>वेवन के दुवाबस्था के निकाद पूर होकर<br>वस की इति, कारच वक्रि तीन, सरीर<br>इह पुत्र, चारियान साञ्चन्द्रति कीर<br>वीने तथा माच ची नति सन्त्रे होती है<br>सीर रक्षाच्या साहि विक्रवे ही रोगों को                                               |
| १ बनवरी,<br>१६४८         | वाकर, श्रान्ता, राजा ।  (व) बतार, वालपुर, इंतेर, चंग-, सकर, कवर्षा, लेरागड़,कोरिया, नन्दगांव, यगद्द, वाकसी, वारनगद्द, सुरगुव्य, उदवपु ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (#) fA              |                         | म्मग्रांत <b>व</b><br>सर                                 | \$5000                 | ************************************** | ररम-रर                 | बूर करती है। इस, जुना, स्त्री पुरुष<br>वर को समान सामाग्र है। बूज्य द०<br>माचा का चे बाक जन्म पुरुक है<br>मिखने का पदार—                                                                                                                                                                                               |
| १ फ़रवरी                 | (ग) सक्यव ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (ग) १               | ( <b>4</b> )            | 29 29                                                    | १५१                    | .48                                    | .24                    | विद्या दत्त प्रेमी एम बी एम                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| २३ फरवरी                 | (व) सोवारः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (F) \$              |                         | र्वी येखान                                               | 994                    | .₹≂                                    | 1.8 4                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| २२ करवरी                 | (क) वंगनापाश्ची ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (⊕) ∮               | ( <del>=</del> )        | मद्राच                                                   | 846                    | *84                                    | 5. SA                  | बाजार स्रोताराम, देइसी ।                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ३ मार्च                  | (व) पुरुष्कोय है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 1                 | (4)                     | :                                                        | 6500                   | A-SE                                   | २७.४६                  | more                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ८ मार्च                  | (बू) अफलकोट, जॉप, कुर दगर,<br>(बू, ती.) भीर, तामन्तवाशी, वचीर,<br>मिरव, (बू, ती.) जामलंडी, कत, दुवोस,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (2) 44              | ( <b>4</b> )            | वम्बई                                                    | weld.                  | 11-21                                  | १४२ १४                 | सम्राट विक्रमादित्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ब बीं रूट                | फल्टन, यमदुर्ग वांगली, कीन्द्र ।<br>(ब) बंबनीर, बांचवा, बरिवा,<br>संमात ब्रोटा, उदवपुर बीहर, ब्रुनावडा,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (4)?=2              | ( <b>4</b> )            | "                                                        | ₹ <b>७</b> +७€         | \$ <b>\$.</b> \$X                      | १६५. ••                | (नाटक)<br>सेखक—मी विराज                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| १५ सम्बेस<br>१६४८        | व मेंपुर, राक्यीरका, शाबिन, तंत, इक्र,<br>राकपुर, विकय नगर दाता, राक्रनपुर,<br>कोरोह, जीर गुकरात के बाने व्यागिर,<br>जीर ताडुके।<br>(ज) याचल, बाचाट, वलकन,<br>सुराहर, रुक्की, विलावपुर, बीबा, बर-<br>कोटी, वार्यी, पुनल, इक्सविया, केउन्यल,<br>कुमारकेन, कुमैबर, कुपर, मंगल, येर-<br>कोग, नालायह, बगरी, विस्तुर, गोरीव,                                                                                                                                                                      | (म्ह)२४ ।           | प्रदेश<br>इन रि<br>शासन | दिमाचल<br>के बाम के<br>बाक्तों का<br>केम्द्र से<br>होमा। | \$\$\$#A               | \$4.V <b>Q</b>                         | £8.0¥                  | ठन दिनों की ऐमांचकारी कका<br>बुक्द कातियां, कव कि मारत के समक्ष<br>वित्तारित मरेख पर राजों और हुन्यों का<br>वर्षर कार्यक राज कार्य हुमा का<br>के नगर नगर में होती विस्तावकालक<br>मरे हुए वे को कि शत्रु के बाद मिलाने<br>को प्रतिकृष्ण तैवार रहते ने । तमी<br>कमाह किम्मारिल की तसवार कमनी                             |
|                          | मंडी, सुकेत चंबा,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | \$45                |                         |                                                          | 1-1248                 | 122.43                                 | 455.54                 | भीर देश पर गस्त्रव्यव सहराने बारा ।                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| २५ फरवरी                 | रिवासती के नवे संघ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (e) xxs             | (=)                     | alore                                                    | 11 614                 | ३२.०१                                  | 500.00                 | काञ्चनिक रावनीतिक वातावरक को<br>सक्य करके प्राचीन कवानक के                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>1</b> €2€             | परंगपरा, में रवी मोसल, वफरावाट,<br>बीधनेर, पतिताना, परोस, तिवदी,<br>रावकोड, ववचन, सकदर, कराता,<br>चूरा, वाला, करदान, कार नगर,<br>बाता, वेचली, वादिना, साबी, मीला,<br>बातमा, बीरपु, वेलिका, कोटा वंगानी,<br>करदुर, विक्रवा, पड़ी क्लारपा।                                                                                                                                                                                                                                                     | (4)                 |                         | oruș.                                                    |                        |                                        |                        | जावार पर तिजो गर्व एवं मनोरंबक<br>नाटक की एक मित जापने कात कुरविश्व<br>क रहें। पूरूप १॥), बाक अप १०)।<br>मित्रने का पता—<br>विश्वय पुस्तक, अक्टबर,<br>अखासन्य काळार, विजी।                                                                                                                                             |
| १७ मार्च                 | (स) शतवर, मरतपुर, चीलपुर,<br>करिती                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (#) Y               | म्स                     | eq.                                                      | P. ACS                 | 15.35                                  | <b>₹</b> =₹.• <b>₹</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| १५ मार्च                 | (ग) बांचवाडा, वृंदी, ह्रं गरपुर,<br>मालावार, फिसनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (n) £               | या                      | वस्थान                                                   | ₹4.50                  | 54.48                                  | 181-18                 | • वुबसी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| २ सर्वे स                | राहपुर, टोक ।  (व) क्रवचनस्, बादनी, बरांचा, नेवावर, क्रमुद्र, चरावारी, दिल्ला में त्रावारी, दिल्ला में त्रावारी, दिल्ला में त्रावारी, में दिल्ला में त्रावारी, में दिल्ला में त्रावारी, में दिल्ला में त्रावारी, में दिल्ला, में में दिल्ला, बोल्लावार, वर्षावार, बोल्लावार, बोल्लावार, बोल्लावार, बोल्लावार, बोल्लावार, बोल्लावार, बोल्लावार, बोल्लावार, बोल्लावार, | (d) 6 <i>a</i>      | दिस्य                   | न प्रदेश                                                 | \$XME                  | iris                                   | \$X\$-\$*              | है। भी यमेश नेदी जानुर्वेदासंबार<br>प्रसारी के प्रति पूरण प्राय रखने<br>बाती देनियां जीर परी परावय स्तेम<br>रण प्रकार के पहुँचे तो उन्हें मतसूर<br>हेगा कि एवं वार्तिक वीदे में किउने रहरा<br>हिने पहें हैं । प्रसारी के नीदे भी तगर्<br>बाह्य प्रसार भी समारे करवर में बहुष बाती<br>वाह्य । वनित्र, मनित्र । सूर्य १) |



बयपुर का नवा मन्त्रिमश्डल क्या इस प्रया का समूलोन्स्वन कर सकेगा ?

राजपुताने की एक निन्दनीय प्रथा

# त्राज भी हमारे स्वतन्त्र देश में मनुष्य गुलाम है

स्वानन्त्रवाद की मुख्य देन हारोगा बांति है। बहा राजपूत होने बांति है। बहा राजपूत होने बांतियान में इच बांति का व्याविष्ठ हैं इच बांति का तक तपन नाम मोला था। 'बोला।' हम्ब एस्कृत के मोलक' का बांपमंत्र है। हक्का कर्ष है— उप पति हारा उत्पत्न किशी विषका का चुन ('क्राम्स्कोष' में)

विभिन्न स्थानों में उन्हें बास, सबास चाकर, दारीमा, वधीर, चेला, टिकडिया, कासा तथा रावका भी करते हैं। वे क्रापने को किटर नहीं बताते हैं धीर हसी में अपनी प्रतिश्रा भी मानते हैं । बोसा सन्द वृद्धा स्वड है, बद गोंबा दशना क्षेत्रं बरा अनवा है। मुख्यामानी के यश्रम-ऑडियों तथा गोले-मोर्ट वी में सनिक वा ही क्ष-तर है । तरिकों से अव्य राषपाशारों के सुनहरे सावे में वह बाति क्वारी पन्धती का रही है। बस्ततः वे कोन बागीरदारों एवं राजे महाराखों के शास्त्रम गुजाम हैं। विसी क्षरोसिन को प्रसति का सामान दे कर उसका गर्म बारीय सिया जाता है। सबका शोने कर कर साथन्य दास बनता है सवा सामधी होने पर दहेम में दे दी बाती है। कमी कमी तो इस तरह दारोगों के कुनके के कुनने ही दहेश में दे दिने गने हैं।

दारोगिन — कुमारी, विवादिता, सम्बा विषवा ही नयो न हो, उसके वेषक मासिकों नया उनके राज्यविद्धा है को ने के दुर्व स्थापनी पार्यवान तथा पढ़दावत बनालें वा विषय और सामित के रूप में कही में कहे । चाइनों के बना को बात के वा विषय और सामित है। न्याइग्राका व्याववात राज्य वा विषय हो न्याइग्राका व्याववात है। न्याइग्राका व्याववात विषय राज्य वा विषय राज्य हो नया सामित विषय राज्य वा विषय राज्य वा विषय राज्य हो नया सामित विषय राज्य वा विषय राज्य हो नया सामित विषय राज्य वा वा राज्य वा वा राज्य वा वा राज्य वा रा

एक संरोधित प्रपने विते पर प्रधार

[ इक्षियन्द्र वेषवाका] बानें न्योक्षायर इस्ती है। यह कोचने की न तो कियों को बावर्यकता हो है— न कान्त्र की क्यों पर कोचना है। यह कान्त्र ही क्यों यह कोचना है। वह अप्याचिनी है कोर उसका अपयाच है, इसकार्य की नार्य कर नकार्य कर मिलता है— मालिक की क्यों ह स्क्राइमों की पूर्ति उसे करनी पक्ती है। ब्याय उसे नहीं किया का करना । पत्यन उसे किया का करना की स्टूटन किसाई बावबी, पाव में लोने की एक नेड़ी परेगी कीर विवय होवर वह उक्त सरदार की सरवान का वया पश्चारत नगोई ही बावबी, पाव में लोने की एक नेड़ी परेगी कीर विवय होवर वह उक्त सरदार की सरवान का वया पश्चारत नगोई ही बावबी।

कीत उठके द्वारों पढ़े दिख को टटो सने देता है। कित पढ़ी है कि बाने, उठके ब्यानर के फितने कपूरे कारान तुम्म गर्ने हैं।। क्यों कोई सोध करते समा कि शैवन जुसा उठके मनोराव्यों की नीय दह युकी है—चुकुार करणनाओं पर पासा पह गया है।।। ठते तो कप्ते में पुट-पुमक कर भी ठाकुर-वार्थ —सम्बद्धा के कमरे में प्रकेश पांते ही खुमार स्पी स्वास्त्रों की टीली विवचन के साथ स्वामने पासी करके करना ही परेगा।

दारू तो भक्षमक करे, श्रीको करे पुकार, श्राय विवासो प्रयासकी, वीयो राणकुमार ।

राक्को दाखों को ॥ [ अदिरा को सुराधुर भवकन जारों कीर पेल रही है। गोतल पुकार कर कर रही है और सारकी जियतमा ज्याला हाथ में किए सकी है। ए राणकुमार । यान कॉलिए। सगुर की हाला है। ]

इंग वाति के बनक शामन्त ने ब्रीर बाब भी कपनी बाम पित्रशा को शान्त करने वा उसे बाविक प्रकाशित करने के देश ने इसे क्याने एक रहे हैं। क्रीरिक्य

×

के अर्थ शास्त्र के अनुसार कोई भी धार्य (हिन्द) दास नहीं बनाया था सकता था। कि व उनके बहुत बाद बाति प्रथा के वतमान स्वरूप काविभाव होने स्तरा। अनेक जातिया अपने इस्तरा २ समृह बनाने लगी। विभिन्न आवियों में विवाह सम्बन्ध निविद्ध होने समे और क्तिने ही ऐ तहांकिक कारणों से रिक्यों का पद्यों में रहना अस्तिवार्थ समझा आने सगा । कई नृतन सामाजिक करुरतें मी वैदा होने लगीं, विशेषकर सैनिक वालियों में शावपत बाति सदा से एक सनिक भाति रहा है। इन लोगों को युद्ध अथवा और कि ही कारकों से अपने घर से बहत दुर रहना पड़ताथा। लेकिन, स्त्रियों को बर के पर्दों में। उन्हें कुछ इस तरह के सेवकों की बावश्यकता पड़ी को हर तरह की सेवा को कटिवद हो और विनका व्यपना कोई कस्तित्व न हो। इसीलिए एक ऐसी भे बी को बन्म दिया गया, विसके व्यक्ति वशा क्रम से क्राधिनाथ रह कर भी सक । तक भे भी में उन्हें स्थान दिक गया जो 'गालक' ये, अपनी बाति में जिनका हका पानी बन्द था। काला न्तर में उ हैं कुछ उत्तरदावित्वपूर्ण पदी पर भी प्रतिष्ठित किया वाने लगा और वे किसी विभाग के भूतिया (दारोगा) कड़े बाने लगे। स्वामी की नकेल की अपने दाय में कोने का यह भी एक तरीका था कि ये दारोगिने उन्हें अपना सतीत्व समर्पित कती चले।

 करीर और करीर में प्रवाहित रक्ष पर मालिक का अधिकार, स्त्री और लाउसे क्यों पर मालिक का अधिकार।

पर काब परिस्थित बदल चली।

सर्वे अन्यर ही पुटी पुराडी और पमनियों
का भगवित रक्त दिलों रें जेने लगा। और

सम मान हुआ कि आरे, हम मी

इन्सान हैं, ठीक मालिक कहाने वालों
के समान। और उनीदी भाल खुलने
बसी। उन्होंने कवियों के खुन्द देखे।
नीतिकारों के बोल पुने और साना कि
वीते क्ला के कि बोल पुने और साना कि
वीते क्ला के कि बोल ग्रांजिकार सामानी

सक्ति के सिकार थे। आब का प्राति

सिय किंव असमा नीतिकार कामी

उन खुटड खुना से नहीं कह स्कता —

नहीं हुने पग नागरे दिरसान थिरता इत, विविधारे नह सींगजू, नोस्तारे नह गोत।

चित्र तरह कर्ष के पैर नहीं होते, हरिया कभी स्थिर नहीं रह ककता। और खरहा बीगमुक्त नहीं होता, ठीक इसी तरह योजों के भी बोज नहां होता।

ध्यवा --

गाल बजावे गोलया, गोल सवारे गात। चदा नचीता सचरे, सदा सहागया मात।

[गोकिन ( शरेगिन ) अपने गाल बणारी है। गते का शरीर स्वारा का रहा है। ये सोग हमेद्या निरिचन्त ही किरते हैं। गा अपमर मुतागिन को है।] इन अपनीत स्कृति के आराव के अुग में कोई नहीं कह बकेगा!

श्राव दारोगा चाति भी गुलामी को बरदास्त नहीं करना चाहती। श्रपनी नहु बेटियों भी इस भात रनिवासी तथा रावकों में बेहजनी नहीं सह सकती, और वह सामनी नरफ से हुन्धार पाकर ही दम सेपी

विश्व इतिहाल के पक्षे पक्षान्ते के मालूम होता है, कई देशों में इस मालि क्षान्त्रमांकों का मातृमांव दुक्ता या। पर क्रांति को चर्चन के उत्तर हो काला को पहली ही चर्चन हो काला पहला क्रांतिक काला काला के उत्तर काला कारि के उदाहरवा कारिक काल कारि के उदाहरवा को देख-माल कर भी हम दुलु म्हर्ति नहीं प्राप्त कर शक्ते ?

क ई स्वाभिमानी राष्ट्र इस तरह की प्रया को कितने दिन तक सहता रह सकता है।



गत्रास क्यरण का एक देखा।

# नन्दगांव की चिट्ठी

प्यारे तटवर ।

द्वम तो जबके बट बट को वसकते बुकते थे, वो इन्दें पता ही है कि कितने उसमें से सम्माननाता द्वारारी जोव में मटक रहे हैं। द्वम मिल्ले नहीं, केकिन हमें देवा माबदम पहता है कि हमारे प्रेम के किने आकर द्वार उसी किकाशी कु वर करहेगा के रूप में एक दिन काला मिल्लोमें। दुस्तरी तजाता में पानकों की तरह पूरते देख कर लोग हमें दुलाते हैं, कहते हैं। 'अब उन कृष्ण सुरारी के किए क्सों मटकते हो। वे बल कलितुग में प्रकृत नहीं होंगे। हमारे वाण आको बीर कलों से रागे।

धुके तो ये अत्याचारी कत के दूत है मासूम होते हैं, को व्यारे नटकर से हमें प्रस्ता करना चाहते हैं। यह ठीक है कि आप श्यामसुद्द रूप में श्रारीर से हमारे पास नहीं हो, पर दुम्हारी वह स्रोह स्कृत्र वाली बालक्किव सदा काखों ब्रीर मेन में रम रही है। मला, वहा से उसे कीन हटा सकता है। एक बार विश्वने तुम्हारी रागलीका का रत पा किया, तुम्हारे सग एक बार भी लल शका वह मला किसी इनरे के पाछे क्यों बाने लगा १ हे गोत्रधनधारी, द्रम्हारी श्रेम को मधुर वही की तान सुनते ही मनुष्य क्या पशु पद्मी भी तुम्हारे वत हो बावे हैं। फिर तो वे तुम्हें और चुम्हारी बंबी को भुकाये नहीं भूकते। माधव । क्रमहारी गीता भी गुस्ममीरवाची

दुन कर बाखों शाहुँ नो की कमबोरी की बातें बीर कुराकरों राजसर में मिट बातीं हैं। वे वत स्वार्य और मदासादर होड़ कर यक दुस्तारी ग्रास्थ में ही बा बाते हैं। निहतों को तपुत के विश्वान और गति मी क्या है। हम भी यक दुस्तीं द दते दोंने और या कर ही दम जेंगे।

हुम्हारी कोष में भूमवल के किय कोमे की बाक नहीं कुमी ! हुम्में कावनी बी की बाकन केसे हुमाने ! बासिय, हार कर बासवार की बश्च की है। बागवर हरके बारिये हमारी काटबाटी बोली हुम राक गहुँच वारा।

पिछले दिनों स्थाल आया कि वहीं भाग चीर सागर में शेषनाय की कोमल शर्या पर विभाग न करते हों ! वह भनमें बाते ही कुछ लाबी बात-बातों के साथ चीर सागर पहुंचने की ठान सी और चल पढ़े। आपकी कुग से हमारी सब लोकों में अवाध गति है, सो पारपोर्ट की बरूरत की ही नहीं। सासा सागर से स्वेत्र नहर पार कर भूमध्य सागर पहुंचे तो उसकी खाती रोदते हुए कई बबे-बबे पर्वत जैसे बहाब देख परे । उन पर तारे और बारियों वाके सड़े वे। पुछने पर मासूम हुआ कि समरीका बीसवीं नहीं के तीसरे महामारत की तैयारी कर रहा है, उसी के बहाब है। थह भी तुना कि इटली से उतने बाठ गाठ कर जी है और इन्सेक्ट व कांड के लाग मिल कर लीविया, मोरको सावि में इबाई बड़े भी बना सिने हैं। कहते है रवस महाभारत ६ वास जनक रहा, तीवरा और भी सवा चकेगा। मालून होता है वे दानवों के देख है बहा वी-सी वास भी सवाई पसती रही है। अपने सो महामारत १८ दिनों में ही सातम करा दिया वा और निना इविचार उठाने ही चर्मपन्न को किया दिवा था। शायद इन में कोई धर्मपछ नहीं-दोनों बोर ही शानव है, तो द्रम वहा कहां मिल वकते हो ? अधिक समय बर्बाद करना फिलका समझ्द इम साथे चन्द्र दिवे। यस्ते में रेडियो से सना कि श्रंच महालागर के पार वड़ा मारी का हो सहा है। बहा प्रथ्वी भर के राजे महा राजे इक्ट्रे हैं। इसने वीचा शायद बक्रियत में बोई वर्तराच तपने हो और उन्होंने रावसूव रचावा हो। धार तो इसमें अवस्य द्वारति अअपूष्ण दोगी। सागर वार कर पासास सोक की उस मुमि पर पैर रक्ता विश पर कमी त्रनारे स्ला-गाडीवबारी अनु न दिनिव का करते हुए बावे वे। बावक्क इसे बामरीका करते हैं। बदरमाइ पर उत्तरे को बागे श्वेशक तैयार थी। उसी में बुत गये। बड़ी भड़ भाड़ थी। पूछा तो क्यी लोग केड क्यरेव - बहा यह हो रहा था-वा रहे थे। अधिक बातचीत इस्ने को जी नहीं किया क्यों कि जात पात बैठे स्रोग मेरा तायसा रग देख कळ ताक भी सिकोक रहे वे। सुनेत यह देख हैरानी दूर्व क्यों कि दुम्बारे करण मारत में तो रयमक्ष की पूका होती है। शायर पाताल के लोग गुकों की परक नहीं बानते, चमने भी करस सन्दी क्खे हैं।

सेर से दे कर साथा कमाणा मुझे। स्टेमन है बाहर जिल्ला कर देखता है कि नहीं कर पी-कर्मी बाहासिकार क्यानी हैं। देखा बाम बेढे में गमारी ग्रामकों से बामों के सोगामां के प्रकारने सिक्स ही स्थम पहुंचने की बीड़ी नमाई हो। महम्मकर के बामने पहुंचन हो दिलाही ने बाहर बाने से ऐका। पूछा---'किन देश के प्रतिनिधि हो।'

'वोकुल के।'

हैं। गोड़का वे कीनवा देख हुआ १वद नाम तो पहते नहीं तुना १ 'अच्छा, मासास के गोड़का का नाम नहीं तुना १'

'ठीक, समक गया।' गोपास-स्वामी के देश के हो। तो पदके ही इंडिया क्यों न कहा। खेर, इचर के ब्रदर पत्ते बाफो।'

श्रदर गया तो समायका भी सोमा देस कर दग रह गया। भव साम के वस्त्रों में पुराने शिक्ष को बरमाय के रखा ही नहीं भी स्त्रित उसे कहा को है। सामने मच पर तकर को तो दक को हुए ऊर ने सासन पर एक चीनी को नैठे देखा। वह तो हमारे [नटकर नहीं। मन में सोचा कि मृत हुई। सब किर चीर सामर की सोर हर करा। इतने में ही कर चीनी कोसा

'मारत के प्रविनिधि गोपास स्वामी स्रायशर ।'

मैं चौंक पढ़ा। समक्ष कर देखने सना । बाई कोर से हैट सुरुवारी एक व्यक्ति उठ कर लड़ा हुआ। स्थ तो शावतो से भी कुछ यहरा था। इस वे ही हमारे बालक्या है ? किंद्र वह तेय, वह मनमोहनी मूर्चि नहीं। सदर्शन चक्र मी हाय में नहीं। आलें मल कर फिर देखा । उनके रीक्षे एक तिरंगे करते के बीजों बीच चक्र सा बना वा । कार कपने पर क्यों बना है ! हाथ में क्यों नहीं १ इसी मकार की बीखियों शकार्ये बाबा भर में मन में चूप गई। इतने में वे नोसे। छनते ही प्रायक्त निराशा में बदल गई। यह तो गीता गाने वाले मगवान की देववाकी नहीं, कवित्रम के गोपास अपने मासिकों की बनान सजे बी में 50 ब कह रहे हैं। में सुन न सका ह फुक्क बोला कर वे बैठे ही वे तो तना---'वाकिस्तान के प्रतिनिधि वक्कता सा ?

महिशानुर की शक्त का वा एक कार्या देखा । यह कार्या देखा । वह कार्या देखा का कार्याय प्रतिनिधि के प्रश्नों का वाक्य करतीय प्रतिनिधि के प्रश्नों का वाक्य करता का देखा के प्रतिनिधि के प्रतिन

#### हिन्दी संसार

# दिल्ली के स्कूलों में हिन्दी

( श्री धर्मरास वेदासंकार श्रम्यापक रामसर हा॰ सै॰ स्कूस नं॰ ३ दिखी )

चित्रते वर्ष तक विश्वी में ६० प्रतिशत विकार्यी हिन्दी पढा इस्ते ये, किन्तु १५ ब्रगस्त १६४७ के श्रहणात् यहां हिल्ही के लिए प्रपर्व उत्साह इंक्रिगोचर हो रहा है। अब यह उपदेख हेने की ब्रावश्यकता नहीं रही कि हिन्दी वदना उपयोगी है। विद्यार्थी स्वय और अबके मां बाप भी हिन्दी के महत्व की क्रमध्य कर रहे हैं । यश्चिप यहां हिन्दी राषमाया घोष्ट्र नहीं हुई है, तथापि बुक्तप्रास्त, विहार, सम्बद्धात, रावस्थान जवा पर्वी पंजाब में को प्रसद्धा गौरव प्रतिदिन बद रहा है, उसका क्राप्तवन प्रधान वहा पढ़े किना नहीं रह सकता ।

वारमरी बताओं में इस समय ६० प्रतिशत मर्ती दिन्दी में हो रही है, उद् में नहीं। इस लेख में इम उदाहरवा रूप से केवल वैकंडरी स्कूलों की दी जेते ।

कमशंत शबर सेक्यवरी स्कल चलेंबालान में बच्चें से एकमात्र हिन्दी का रास्त्र है। ब्रार्थ कन्या पाठशासा नई दिल्ली, कार्य गर्स्स हायर नेक्टरी स्कूल स्तावजी बाजार तथा इन्ह्रप्रस्थ गर्स्स अवय सेबंडरी स्कल ग्राटि क्लामी के विकासमो में भागः स्वेत्र शत अविकात बिन्दी है।

विक्क्षा द्वाबर वैकंडरी स्कूब्र्स् सन्बी मन्द्री तथा संस्कृत हायर सेकंडरी स्क्रल हरिवासंब में इस वर्ष से नवम क्या वक उद के सब विद्यार्थियों ने हिन्दी के सी है। इसी प्रकार रामक्त क्षाकर सेकंडरी स्कल नं ३ में दशम बचा तक हमा है। सातथी क्या तक वही कार्य हीरा-आता बेन डायर शैकंडरी स्कूस सदर बाबार तथा थी॰ ए॰ वी॰ डायर सैकंडरी स्त्रक्ष दर्भगंच में हका है। एम॰ नी॰ हायर सैदंडरी स्कूल गेडिंग रोड में ६० प्रशिवात विद्यार्थी हिन्दी पह रहे हैं। मार्क बाबर सैकडरी स्कूल नई दिल्ली में ६०० में से विकंध क सबके उर्दे पदते हैं, शेष तब बिन्दी । सी॰ ए॰ बी॰ हायर सैकंडरी स्कूल नई देहली में उद पद में वाले विद्यार्थियों को भी विशेष क्य से दिन्दी पढाई जा रही है, ताकि क्रामक्षे वर्षे उर्द् का स्थान पूर्व कर से क्रिन्दी से सके । लालसा हायर सैकंडरी स्कूम कीसवाग में काठवीं कहा तक क्य प्रतिशत विद्यार्थी हिन्दी या पंचानी बद्ध रहे हैं, विके १५ प्रतिश्वत वर्ष । सबधीना वंबाकी दायर वेकंडरी स्कूल रीविया रोज में पिकको वर्ष एक न हिन्दी भी और न वर रें इस वर्ष से बाठवीं

क्खा तक हिन्दी ब्रतिरिक्त विषय के रूप में पहाई का रही है। खत्रियोपकारक हायर सेकंडरी स्कूल बाग दीवार ने सगते वर्ष के ब्रारम्भ से नवम् कद्या तक एक मात्र हिन्दी रसने का निरंचय किया है। बनता की बोली हिन्दी को ऋपनाने में दिल्ली प्राप्त का देहात और भी आगे हैं। १५ प्रागस्त के बाद से कितने ही प्राप्त-मरी स्कूलों ने एकदम उर्द के नदले हिन्दी की शिका आरम्भ कर दी । दिली छे १२ मील परे बदरपुर में एकमान हिंदी है। १६ मील परे बंकावला के शक्त दाबर वैकंडरी स्कूल में ६५ प्रतिशत छात्र हिन्दी पदने वाले हैं।

परिवर्ष न इतनी शीवता से हो रहा है कि सालासी के ब्राचार पर हम निश्चय पूर्व कह सकते हैं कि दो महीने बाद नए वर्ष के आरम्भ में उद् के मुधानके में हिन्दी क्याओं की संख्या ६१-६२ प्रति-शत तक पहंच कावगी ।

कपर जिन स्कूलों का नाम नहीं बाबा है दनमें भी हिन्दी का बान्दोसन हो रहा है। अपने ताल से उर्देशी बचाय हिन्दी की पदाई का इमारे सिबे प्रचन्ध किया बाय, इस झाराय के मुद्रित प्रार्थना पत्र (ये प्रार्थना पत्र विना मुख्य क्षेत्रक से प्राप्त हो सकते हैं) सैकड़ों की संस्था में मर भरकर विद्यार्थी अपने स्कृतों के अध्यक्षों के पात मेथ जुके हैं श्रीर रोख मेज रहे हैं।

उद्के प्रति काक्ष्य मुख्य रूप से उसके कवहरी की भाषा होने के कारक था। वह से यू० पी॰ कचहरी में भी हिन्दी का बोलवासा हो गया है, तब से रिक्री में भी यह बाकर्षक सत्म हो रहा है। यहां कामी कविशिक्त माचा के रूप में हिन्दी को कचहरी की माचा माना

स्यतन्त्रताप्राप्तिके साथ देशः की संस्कृति से अपेतमीत हिन्दी का मान बहुना स्वाभाविक है। दिल्ली के कितने ही स्कूलों ने अपना दफ्तरी काम भी हिन्दी में बारम्य कर दिया है। वह दिन दूर नहीं बन राजधानी में प्रान्तमाषा और राष्ट्रभाषा कटाचित विश्वभाषा के रूप में भी क्रिन्टी का प्रत्यन्त गौरवास्पद एवं महतीय स्थान होगा । किन्त देखना यह है कि क्य वर्षांग्रान बनतन्त्र सरकार बनक की मापा को सन्द प्रातों के समान यहां भी राजभाषा का पद प्रदान क्रवी है ?

# हिन्दी विरोधियों क

श्री राहुल सांकृत्यायन ]

क्रिन्दी भाषा भाषा प्रान्तों ने हिन्दी को राज भाषा बनाने के पद्ध में अपनी राव दे दी, हिन्दुस्तानी के पद्मपाती अब एक दसरी चाल चल रहे हैं। हिन्दी प्रान्तों में अपनी दाश गलते न देखकर उन्होंने कंडिन्दी प्रान्तों को प्रापना कार्य चेत्र बनाया है और अपनी मनोरय सिद्धि के लिए कोई भी उपाय छोड़ना नहीं चारते । सनते हैं हिन्दस्तानी सम-र्थक एक धुरन्धर ग्राचार्य ने विधान परिषद् में हिन्दी को भारत संघ की राष्ट्रमाचा न बनने देने के लिए बीहा चठाया है भीर इतरों के श्रवगुन के लिए आपनी नाक तक केटवाने को तैयार है। वह कहीं कहते हैं -- 'बापू के बीवित रहने तक तो चाहे हिन्दुस्तानी उद्देशी ठुकरा भी सकते थे से किन अपन उसका दुषराना बापू के मति महान् कृतव्नता होगी।' कहीं स्रोगों को यह कह कर भड़काया जाता है कि हिन्दी सैसी एक क्रच्छ भाषा कैसे सारे भारत की राष्ट्रभाषा



हो सकतो है। राष्ट्रभाषा बनाना है तो वंगसा, मराठी, गुजराती, तामिस, तेक्षग जैली समुन्नत भाषाच्यों को वह पद दिया बाय और कहीं पर यह मो कहते हैं कि क्यों एक राष्ट्रभाषा हो। क्यों नहीं स्विटबरलैंड की तरह इमारे वेश में क्रानेक राष्ट्रभाषायं हो। क्रहिंसा और स्त्व के ये धवतार धान क्रमान्यस-छ्रम इर तरइ से हिन्दी का विरोध करने के लिए कटिनद हुए हैं। हिन्दुस्तानी का क्रम् उद लिपि और उद भाषा को धुसेबना क्षेत्रकर औं। कुछ नहीं। ब्रासेव-हिमालय आहा उद्देशाज तक पहुंच नहीं पायी थी. वहा भी उसे लादने का यह प्रयत्न कितना दुस्साइस है। इसे कई बार बतलाया का चुका है कि उद्दें किस कारबी लिपि में लिस्सी जाती है, यदि सुगम होती तो वह तुकी स्तीर मध्य पशिया के देश से निकाली न जाती। रही उद्देशाया, उसका प्रयं है साठ सत्तर प्रतिशत संस्कृत के तद्भव शन्ती की बगह उससे ग्राचिक परिमायों में प्रार्शी फारली शब्दों को स्वीकार करना। यही तदयव तस्वप्र शब्द हैं, जो भारत की सभी नाम को को एक दूसरे के समीप बाते हैं । वंगम, मराठी, गुक्सवी वेलग् कादि वमी भाषाओं में यह संस्कृत के शब्द एक समान मिलते हैं। इन साठ. सत्तर प्रतिशत शब्दों को निकाल कर धरबी फारसी के धपरिचित बाठ, बत्तर शब्दों को रखना कीनवा अविकृत मस्तिष्क ठीक समभ्त सकता है।

देश के स्वतन्त्र होने के साथ बाब गाव की पंचायतों से लेकर हाईकोटों तक, प्रातों और केन्द्र की पार्लियामेंट तक. प्राथमिक पाठशालों से विश्वविद्यालयों तक श्रंमें की का स्थान मातृभाषाएं बोने वा रही हैं। हिन्दी कभी नहीं चाहती कि प्रान्तों की मातृभाषाओं का स्थान के । अपने अपने चेत्र में मराटी, गुजराती तेलगुका सभी सगह ग्रालगृहराज्य होगा । इमें मातुमाषाओं को उचित श्यान दिलाने के लिये एक विशाल साहत्य तैयार करना है। इसके लिये सब से पहली आवश्यकता है पारिभाषिक शन्दों की, भौर ये पारिमाधिक शब्द थोड़े नहीं, टाई लाख से चार लाख तक होगे। क्या हिन्दुस्तानी की खाल में छिपे ये उर्-पचपाती चाहते हैं कि ये लाखी की संख्या में किये जाने वाले पारिधासिक शब्द ग्रासी-से लिये जाय। कम से कम राजकाज सम्बन्धी पारिभाषिक शब्द ती सब के लिए एकसे चाहियें। तो क्या इन शब्दों को अपनी से लेकर सारे भारत को खिलासा वाय। इत विषय में हिन्दी का शस्ता चरल और समान है। वह अपने पारिभाषिक शब्दों को संस्कृत से केती है। उसी तरह बंगला, गुजराती मराठी, वेलग् श्रादि ही नहीं बल्कि स्थामी और वीलोनी (विंहली) भी। यह शफ है कि दिन्दी की रास्ता सभी प्रःस्तीय भाषाओं के लिए बुलभ और व्यावहारिक है।

इमें बाशा है कि बाज जो हिन्दस्तानी के प्रचारक हिन्दी के विश्व पागला होकर ब्रहिन्दी भाषा-भाषी प्रान्तों में धूम-घूमकर कुठा प्रचार करके ध्रपने को गांघीकी का सभा भक्त सिद्ध कर रहे हैं, उनके घोखे में कोई नहीं झावेगा । मारत की एक सुत्रता के लिए एकराष्ट्र भाषा की श्रावश्यकता है, उसका काम प्राांतीय भाषाका स्थान प्रदेश करना नहीं है. बल्क एक भाषा-भाषी प्रान्त का दसरे भा षा-भाषी प्रान्त के साथ भीर प्रातों का केन्द्र के साथ सम्बन्ध कोइना है। हमारा हिन्दी के लिए आग्रह सिर्फ इसीलिए है क वह पहले ही से भारत के एक विशाल भाग में व्यवद्वत इंती है। यद लोग हिन्दी की जगह किसी दूसरी भाषा को इसके येग्य समर्फे तो उसे भी इम मानने के लिए तैयार है, लेकिन वह भाषा ऐसी होनी चाहिये को दसरी भारतीय भाषाको के साठ सचर सैंकड़े समान शब्दों को रखे । उद् ऐसी मापा नहीं है, यह निश्चित है।

मा में सजाटा खाया हुआ। वा। आतामृग्यये। वक्षाने उन स्याद् साक्ररला**या। यहा एक** नोबवान, सन्दर, खहर पादा। उनका चेहरा श्रोजस्वी था । वे कालेज के एक विद्यार्थी वे झीर इम्यूनिस्ट पार्टी के कदस्य भी। वे ज्ञाम बागीरों और अमीं-दारियों में गुरामी की जा प्रया है, उस कर बोल रहे थे। जमीदारों के कात्याचारों बी को रोमाचक कहानी उन्होंने सुनाई जमने — सब भोतामां को मुख् कर क्रिया था — एक को छोड़कर । वह व्यक्ति मेरे शामने खड़ा था। वक्ता की किसी किसी बात पर वह मु भत्ता उठता या। जब दूधरे ओता तालियां बजा रहे थे, उसके मुंह से एक सबीन सी प्रावास निकली थी, दिसी कृद करत के गुराने की सी। साफ या कि वह बक्ता के विचारों से सहमत नहीं । सुवक बहुत गरीन मालुम होता या च्रीर उसकी खुरत से यह नहीं मालूम होता था कि वह वदा लिखा होगा । इस युवक पर बता की बाक चातुरी का उल्य असर देख कर मुक्ते आश्चर्य हुद्रः। इत युवक के बारे में ब्रीर बातें बानने की बाने क्यों मेरे दिल में इच्छा पैदा हुई। मैंने बातों में लगाया । दश -- "बड़ा प्राच्छा भाषया था। स्था स्थास है सापका !"

युवड — ''बी हां | वे लोग लुब बोलते हैं। बातें उच हो या फूंट, पुतने बालों को विश्वाद हो बाता है कि बो कुछ यह कह रहे हैं, बही देव-बाक्य है।'

र्के — "मेरे स्वाल में तो को कुछ उन्होंने कहा, तब तब है। वागीरहारी में कीर को कुछ दुराइयां होती हैं वे तो हैं ही, लेकिन यह गुलामी की प्रया उनमें तब से दुरी है। देश के लिए यह कर्म की हैं।"

युवक — "बाप इस प्रथा के नारे मैं क्या बानते हैं ?"

में — ''क्या यह बात ठीक नहीं है कि यह लोग अपने नीकरों पर वैसा ही अधिकार रखते हैं, जैसा आदमी बानवरों

युवड़ — "यह तो कोई ऐसा काम नहीं है वो सिर्फ बागीरों में ही होता हो। शहरों में भी तो यही होता है। किसी की किसी ब्राफित में बरूरत नहीं रही और उसे इसरे भासिक के सुपूर्व कर दिवा!"

मैं — 'लेकिन उनको प्राधिकार होता है वे चाहें तो बायं, बाहें न बायं, कोई उनको बनरन नहीं मेख खकता । मखामों को तो बाना ही एकता है।"

युवक — "गुकाम मी, सगर वह स्थानिक हो, सौर वह नहीं साना जाहे तो



बाने से मना कर वकता है। इंग्डिसे वह गांव छोड़ना पड़ेगा।

मैं — ''तो मैं यह सम्मू कि झाव इस प्रया के समर्थक हैं। चल्लो एक तो ऐसा मिला जो इस बारे में क्मीदारों और कागीरदारों की हिमायत करता हो।"

यबक — "ब्राप सके समत समझ रहे हैं। मैं जुद एक समय ऐसा ही गुकाम या और में भी इस प्रवा के निस्कुल लिलाफ हूं। लेकिन इसको .मिटाने ने वो तरकीवें की वक्ता बताई हैं उनसे मैं सहमत नहीं हूं । गुलाम लोगों को श्रन्सर लाने और क्यडे पर काम करना पढ़ता है। बन्द्रा मासिक उन्हें भाराम से रखता है। उन लोगों को द्याय लाचें के लिए भी कुछ मिल दी बाता है। गाव के किसानों के मुकाबसे में वह ब्रमीर माने वा तकते हैं।मैं ब्रापको कहेगा कि उन्हें इस प्रधा से नहीं इसके नाम से नफरत है। बागर इसका नाम बदल कर नौकरी, मबदूरी या और कुछ रस दिया जाय तो वस्ता महोदय खुरा हो बार्यनो । ब्रह्मार बक्ता के हाथ में शासन की बागडोर का काय तो वह इससे ज्यादा कुछ, नहीं कर सकते कि इसका नाम बदल दें । जगर सभी भापने यह कानून बना दिया कि कोई बागीरदार गुलाम नहीं रख ठकता और को कोई नौकर रखना चाडे उसे पैसे देकर नौकर रखना पढ़ेगा तो नतीश न्या होगा । खाना वगेरह देना जागीर-दारों को अलरता नहीं है, क्योंकि अनाव उनके यहा पैदा होता है । पैसा देना उनको अखरेग । फल यह होंगा कि वे श्रपने नौकरों की संख्या कम कर दें गे। इस तरइ वेकारी बढ़ेगी।

मैं — "बापने कहा कि आप गुजाम ये लेकिन बापको बातों से तो आप बड़े समकदार बादमी मालूम होते हैं। क्या सब गुजाम ऐसे ही अक्समन्द होते हैं!"

युवक — "योडी बहुत अक्स सभी आदिमियों में होती है। कुछ को उसके विकास का अवसर मिल बाता है और कुछ को नहीं।

र्वे — "बच्छु, क्रगर द्वम गुकामी को इतना कच्छा उममते हो तो फिर अपने वागीरदार को कोच कर वहां आवे क्यों हुंग युवक — "श्राप यह हव क्यों बानना चारते हैं।"

मैं — ''वैसे ही, सेव्हिन झगर झाप कहना नहीं चाहते तो कोई बास नहीं !''

युवक — "मुके कहने में कोई आपूर्ण नहीं है । मैं एक वके मां बागीरदार के वहां नीकर वा । वह आराम से रहता वा । कच्छा जाना, अच्छे करके, काम मामूली । तेकिन किर मी मैं मुलाम वा । इसारी हालक निक्र मी किशान अपने को इससे ऊंचा समझते वे क्लोकि हम मुलाम वे और वे किलान । युके वह बुसा लगता या। बन कोई मुके गीला' वा 'क्ल्यूरे' कहता, से रहन में कान वी लग वाती वा।

"बागीरदार के सकके की शादी हुई। उनके दरेब में एक नौकरानी भी बाई। यह देखने में स्तापन नहीं थी। उन्हों मेरी शादी कर दी गई। इस दोनों दुख से रहने समें। उन्हासन में ब्रह्म वर्ष का बाप हो गया। सककी सकी बुस्दर थी। में उनसे बहुद मेम करता या। अह बड़ी हो सारी। चीरे चीरे तेरह वर्ष को हो गई।

"बागीरदार के बिस सक के के दहेब में मेरी बीबी झाई थी, उसके पर भी शादी के यक साम बाद ही सहकी हुई थी। वह इस समय व्याह के योग्य हो वर्ष थी। कागीरदार ने मेरी सककी को उसके दहेब में देना चाहा । वह मुक्ते बहुत नागवार मासूम हुन्ना । मैंने बागीरदार को अपनी असहमति बताई। युक्ते समस्त्राया गया कि मेरी सककी की शादी कुछ दिन बाद करनी ही पदेगी। बहां कर ददेव में बारही है वहां एक बुन्दर सहस्र नीकर ( गुलाम ) है स्रोर उससे मेरी जड़की की द्वादी कर दी बायगी। लेकिन फिर भी मुके मेरी सक्की का निर्वीय वस्तु को तरह दूनरी को दे दिया वाना तुरा समा।

"हमारे मांव में शहर हे कही कमी एक हकत झाकर किशानों हे वार्ते किया करते में । युक्ते पदा नहीं ने कमेशी न्ये या कम्यूनिट । कोर्न मी हो, उनसे अकुर प्रवस नहीं में । कनसे ही मैंने अपनी विपत्ति में याव केना ठीक समस्त्र । "युक्ते शहर के बुनहरे किश दिखाने मने --- 'कुक् भएटे काम करो चौर महीने में बीर रूपने के हो।' मैं किसी मिस में मजबूरी करने के स्वप्न देखने समा।

"पूर्व कवित शादी होने के क्या दिन पहता में अपनी बीबी और सहकी के काय गाम से चल दिया । खहर पहेंचा । यहां मैंने नौकरी की कोशिक की लेकिन नीकरी कहीं न मिली। युक्ते चिन्ता होने सनी। ठाकर के बड़ां हमें सक्तर हैनास कौरह मिल बाबा करता था, विश्वके हमारे पाव की के करीब उपने हो शनी ये । इन पर गुबर होने समा । वैसे आये रह गये, लेकिन नौकरी न मिली। ब्राखिर मेरे पास सिर्फ प्रचीत रूपये बच रहे। मैंने वनराकर मकद्री करना तव किया । मैं दिन भर मजदूरी करता । कभी मुके हैं: बाने मिल बाते और बनी बाठ । इन बाठ बानों में बीन बाद-मियों का गुजर करना असम्भव सा सान पड़ा। बना में से सर्व होते रहे। कता मास में जमा भी सर्व हो गई। वड़ी मुश्किल से कला सुला साझर पेट भर केते थे। कपके भी केहद मैके और प्राने रहने करे। काम बहुत क्यादा करना पढ़ता या और वर्ताव हमारे साथ पश्की से भी कराव किया काता या। विसनी गासियां मैंने मक्दूरी करते साई', उतनी ठाकुर के वहां खरी बिन्दगी रह कर भी न खाता । विन्धे एक बात बान्डी थी। अन में गुलाम नहीं था, सबद्र या । वैसे थी बह भी राजाभी ही स्टीय इतका रूप पहले से भी भवानक था, लिफ नाम नवस दिवा गया था।

परिस्थिति वह मेरी ली ने भी मबपूरी हुक कर ही उनकुर के वहां ब्राट्स
पीठमा पड़ता था, फाड़ू समानी पड़ती वी
सेकिन दहनी मेहनत वह समानी पड़ती वी
सेकिन दहनी मेहनत वह समानी पड़ती वी
सेकिन दहनी मेहनत की
से पड़िस्ता के महो मब्बाइ छोर ठेकेदारों के महो मब्बाइ सब्हर् छोर ठेकेदारों के महो मब्बाइ सब्हर् पड़िसे वहां समारी स्थिता की दलत बचां महती है। यह तो ब्रमीरों का मरीनों पर सब्दाचार है को दुनिया के किसी भी कोने में देखा था सक्दा है। इमारी सड़की ने भी मबदूरी करना गुरू कर दिया।

"एक दिन इस सम्बद्धी से वापित जाने --- में बीर मेरी कामी। नेरी बाक्सी

(केव क्षा २० पर)•

-मुक्ते वकी प्रतीवत तो वह है कि क्रमेरिका में क्रम कोई शादि भी बात ही नहीं करता । विकर देखो सक की ही क्यों है। हासत कर है कि बाद ब्रमेर्डिन ही बापने बाप से पुस्तने साग गर्ने हैं --- 'बारे ! हमें क्या हो क्या है। इस इतने डरे डरे क्यों हैं।" क्वेडिक की तरह "सुद्ध रोग" स्वस्थ और सरदर प्रमेरिका के मस्तिक और ह्या को क्षाचित कर रहा है। इसके कास भी लाथ एक बात निश्चित रूप से समझ क्षेत्री चाहिए कि न क्षमेरिका सुद भावता है न रूस परत दोनों ही ब्रतोश्लाह होकर यह रहे हैं कि --"बात प्रमारे वस की नहीं । यह हो ही स्रायम ।"

हम बूगोगे पर वे श्वेत पश्चिमी
प्रस्तवाइ कीर रुद्दिवाइ के कारोप
स्तावा करते हैं। जब क्या हन
"जूदमती" से वह पूढ़ा चान कि मला
इससे बद्ध कर कीर स्था रह-ववाद से
करता है कि — "पुत्र वादि नहीं
परमुद्ध ही है बादमा।" एक क्योरिकन
वचकर में पुत्र की सेते पुर्व कार्य करते
हुए कोई यह चाहरा नहीं कि उसे पुन्त क रोग साम बाद परन्त पहला है कि उसे पुन्ति क रोग साम बाद परन्त पहला है से वाद है।" इस प्रमाद का करा ठीक है परन्त हुए "क्यक्स" को यह नहीं सम्ब

बही नावमधी र नगीतिकों के भी दिमान में पुणी है। राष्ट्रांति हु मैन, बराबूमनी मार्चल, प्रश्निक की स्वास्थ्य से बुद्धार क मावची, करिक के बारिया से मार्ग, बेतानियों ठप वे ब्रेक्टनम के स्वास पन मंद्री के सिद्ध कि पर विस बेतास पन मंद्री के सिद्ध कि पर विस के स्त्री हैं — "वार्ति बनाए स्वामें के सिद्ध ।"

स्वमेरिका के मृतपूर्व परराष्ट्रमण्डी भारतिक एस ने, मो गाइपति स्वमेस्ट के मायतकास में १६ गर्य तक पहुल्ला के सरराष्ट्रमण्डी रहे, सम्बी ''बीचन सामा' में सिक्ता है — "शुशीसनी से सम्बाधिक सर कट्टोश फिला गमा कि में समीजीतमा गर साम्यन्य न करें सो रेफोशिनों में स्वर्ग कि एस्ती ने प्रवनी स्वर्ग देना तैयार की है, सरनों साम्य (ह्यास्वर द्वारा) नय किया है। सास्तर उचका दुस्त न दुस्त उनसेस को सास्तर उचका दुस्त न दुस्त उनसेस को

कावित क्षत्रेतिका इतनी वडी केना समस्त्रम काने के सिंध तो तैगार नहीं कर यहां और न केना केनीवाड़ी करने के सिक्ट तैयार की कारी है, और न करमाश्च नम — की अमेरिका बहुत वड़ी

## ग्रमरीका म 'युद्ध' महामारी

[ भी कगदीशपन्द्र करोड़ा कोस्मन्त्रिया (झमेरिका) ]



सक्या में तैयार कर यहा है --- रसगुक्कों कर काम देंगे।

#### सम्य अमेरिकन

क्रमेरिकन राजनीतिक एक बुलती ही स्वतिक देवें हैं। उनका करना है कि राम्राज्यवादी रूठ सरात है कि राम्राज्यवादी रूठ सरात है कि राम्राज्यवादी रूठ सरात है कि राम्राज्यवादी है किएके फम्मरकर मानव सम्या पुन कारमहाम ने करेक दी बादवी। क्रमेरिक मानव सम्या को रवह क्रियों पर बाकरू में 'कर ही नहीं करवा, करेका ही नहीं?'— इस्तिय उतके वास सेनिक मा रवल इस तहीं है। पर उतक सुन बादवा है की उन 'उकड़ी?' को स्वाब मं 'कृति का स्वाव सुने 'वासी भाषा के क्रार कोई साथ समस्त में ही नहीं कारी। ''यहक' उतिया यही हो कारी। ''यहक' उतिया यही हो कारी।

वैनिक तैयारी को अपनी सरधवता के लिए समझ लें. इस ऐसा नहीं समझना ! उसे शका है कि बामेरिका उत्पर आक सका करेगा । यह प्रामी तक यह नहीं अक्षा है कि शहरह में सोवियत कम के बन्ध होते ही समेरिकन सेनाओं ने कत पर आक्रमण किया था, १४ वर्षी तक क्रत को सन्तर्राष्ट्रीय स्वीकृति नहीं दी सबी, उसे जीग चाफ नेशन्स से निकासा सवा. बर्मनी को पहले कत से जबने को उपादा गया, बुद्धाल में भी द्लग क्रोचा कोक्सने में १६ महीने की देरी समायी गर्बी और वही राष्ट्रश्ति ट्रूमैन-को कि कब किनेटर वे -- ने एक बार कत था -- "कत और वर्मनी को जापस में भिक्कर एक दूसरे का सालगा कर होने हो ।"

इन्हीं का बातों को ज्यान में रसते हुए का अपनी शीमा बहाता जा रहा है। गेडूं के तुन की ठरह दो शामान्य बादियों व बीच बेचारे क्षोटे राज्य कुचसे बारहे हैं।

#### अमेरिकन मनोवृत्ति

वोषियत करा में क्या हो रहा है वह करा वक्ता मंदिर है परन्तु क्रमेरिका को मैं पिछुले दो वर्षों से क्रमूरे-गवा कल्मात्मक शावन से बीरे पोर्ट फार्मक रावनीदिको कार कामावारको का मानो के करान कीर बरकाना विकुत तसार के करान कीर बरकाना विकुत तसार के करान कीर करकाना विकुत तसार के करान कीर करकाना कि के सम्बद्धार के करान की परश्लाकों के देखे बाने के कमावार सुवे ! शीर्मक बा-ने कमावार सुवे ! शीर्मक बा-ने कमावार को मानेकान कर के कमीर मानुकानी कामेरिका कर के सचिव ने काम न में मायस करते हुए बतकाया कि एक वायुवान चालक ने इवाई द्वीप समृद्द के २०० मीका दर ( समेरिकन तट से २८०० मील दूर) एक ऐसी पनद्रकी देखी को किसी परिचमी राष्ट्रकी नहीं है, तथा एक श्रमेरिकन बहात्र ने श्रक्युशियन द्वीप समृह ( भ्रमेरिका से ३००० मील दूर ) के पास एक ऐसी बस्तु देखी को सम्भवत करी पनदुरना है।" पहले शीर्यक पद कर बनता शतकित हो उठी । समाचार पद ने की किसी को सचित्री जारी उसी। कम से कम चीवील घटे बाद कुछ समस्तारां को यह समग्र कि -- "कारे रिका से २८०० और ३००० मील दूर ऐसी वस्त देखी गयी है थो सन्मवत पनडर्ना हो शीर विसक्त सम्बन्ध में श्रान मान है कि वह पश्किमी राशों की तहीं है इस्रांक्ष इस की ही होशी।"

कार्यम नहीं कि कल अमेरिका करन को कि करी दगाई बहाब मास्के के कार उन्ने हैं और मास्को के कार मी नदी बाबु और काकाय है को अमे रिका क कार इंग्लिय करी बाबुवानों का उन्ना अमेरिका के लिए सादकाक है।

#### रूस की गानस प्रन्थि

मैं पिख्नों केन में लिन पुष्प हुं रूठ को बबन एंडीवोने कि उठी प्रारंकना मानाम का नावध है जब जो है कि उन्हें में प्राप्त के स्वारं के प्राप्त के नावधिक के प्राप्त के नावधिक के प्राप्त के नावधिक के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्रमुख्य के प्राप्त के प्रमुख्य के प्राप्त करना है। प्राप्त के नहीं रोका जा करना है।

स्त ने यह नीति क्यों प्रपापी है तया इतका क्याती दहस्य क्या है यह मैं फिक्के सेल में क्या कर जुका हूं। यह कमेरिना कीर जिटेन की ही कहर दक्कान क्यों नीति, फाक्टर मन द्वाच वाज्ञामन्याद को प्रेन्तारत के इतन, समाववाद से क्यार पुचा, कीर चीर नावार तथा हुगचार को प्रोत्वाहन देने का क्यारल्ख परिलाम है। इसा है। निम्मील का उदाहरक लीकिए

(१) फालिस्ट फाको स्पेन को भी मार्शक बोधना में समित्रित कर क्रिया है। विक कोबना में कालिस्ट फाको, हिन्द चीन का इत्यारा फ्रास, हिन्दद्रिया के ख्लो बन, प्राधनायक शाही
के प्रचारक पोड़ी गीव चीर पाक्षवरी
किटेन शाफिल हो उतने इन्हीं देखों के
शाविमिय नागरिकों तथा नान्ये स्वीदन,
केनमार्क, स्वीटरकर्नेक बेसे छोटे वेदों
का शाकित हो उटना स्वाभाविक है।
काला में बेचेनी फैलेगी शीर क्यांनिस्ट
लाम उठावेंगे। इतक कारण मार्शक
योकना वे मार्का वा शामिल किया
बाना है पर क्रायप महा वायगा कल
के विर !

(२) पिन्छुमी समनी के स्रमेरिकन शासकों ने सानाशीकरण बन्द कर दिया है। नालियों पर चलने वाले मुक्दसे उठा लिये गवे हैं और हत्यारें स्वतन्त्र क्षोक दिये गये हैं। इसका सनता पर कथा स्वतर पवेगा—रहसका सनुमान सागाया सा सकता है।

(३) अमेरिका में काभी शाति का प्रचार करता है, सरकार के विकास बोलता है, या टू.मैन को स्टालिन का निस्त्रका स्थीकार करने के आगए कहता है-यातो देश से निकासा आ रहा है वा नौकरी से। किसी को कम्युनिस्ट कर देना अमेरिका में रख्त गाली है। यह भावना इतनी र्तत्र हो रागी है कि कोकाम्बर कोहायों में ४० व्यक्तियों की भीड़ ने यक तथाकथित कस्पनिस्ट के मकान को सूर किया और पुक्तिस तथा ३०० नागरिकों की औड तमाशा देखवी रही। प्रक्रिय कप्तान केरी का कथन है- 'अधिमयों के लिए पुलित की सुरचा का इतकाम नहीं किया बा संबंदा ।'

(प) इरली के जुनाव में आंवक से कविक इरसकेप किया वा रहा है। टिस्ट्र', इरली को लीटा देने का प्रताव वाद समानदारी से फिला मारा होता तो हसे क्रमीरक की तकती वा से से क्रमीरक की तकती वा सर कर को महस्कान के लिए किया गया है। विश्व इरालियन तब हारा ट्रिस्टी को अतरीं पूरी नगर कागा गया या उली सि हारा उत्तर परिचम इरली के दो नगर किया कीर देन्द्री मारा की होटा सि कारी है। स्वा नाई। देन्द्री मारा की होटा सि कारी है। स्वा नाई। देन्द्री मारा कीर देन्द्री मारा कीर देन्द्री मारा कीर कारी ही होटा सि कारी है।

बन तक इस्मोरिका इपयने कार्य में शोब य और सत्यता नहीं लाता तन तक इस्मायक और से नक सहायता पाते हुए भी ससार की सनता इस्मोरिका की नायत पर विश्वास नहीं कर सकता।

रूम को रोकने का उपाय

रूट को रोक्ने का उपाय क्या है। एक नया प्रकाशित पुस्तक—'हाउ ट्र् स्टाय रहा बिदाउट बार' (रूट को निमा पुद्ध के रोक्ने का उपाय) में भी फ्रिन्स

शिष पृष्ठ १८ पर ]

भीरत सरकार ने १५ बगश्न १६४७ के बाद की गई एक बोबसा में वहा था कि शब देश के नवे आसन विचान में किसा भी दल को शास्त्रदामिक ब्राधार पर विशिष्ट प्रति निधिश्व नहीं दिया खायेगा । प्रधान मन्त्री प॰ बवाहरलाल नेहरू तो पारम्म से ही देश के सार्ववनिक बोवन से साम्प्रदा विकता को सर्वथा समाम कर देने के बल में रहे हैं। गांधी की की मृत्य के बाद तो भारत सरकार न स्पष्ट घोषवा कर दी थी कि इमारी शासन नीति सम्प्रदायिकता विराधी स्रोर वाग्प्रदायि कता को कहीं मा किया भी रूप में यहन व करने की होगी। सरकार ने अपनी इस प्रदक्ष नीति का परिचय सारे देख में राष्ट्रीयस्वयसेवक सब तथा मुस्स्तिमसीग नेवानकवार्द के दमन द्वारा दिया ।

परन्तु भारत वरकार की क्रांनिन परीक्षा वा पूर्वो पताब में कक्षाको तिश्वको की व्यवदाशकता का दमन करते वमन होगी। वर्षि वरकार ने क्रमणी गांधित मीति पूर्वो पवाब के तिको पर भी कागू की तो उसे भावकर पद्धट का वामना करना पद्मा। 1 । वस्त्या ने काम स्ववक्षमानों को व्यवदाशकता के कम मध्यक्र तहा है। अक्ष्मका रक्ष के नेता माध्य तार्धा की अक्षाव्य के केन माध्य तार्धा की अक्षाव्य के केन माध्य प्राच्या प्रमुख्य प्रस्कृत स्वार्ध के प्रमुख्य की मध्यक्षम का परिवास पाक्तवान् वा वा मध्यक्षम वाराधिक को मध्यवा का परिवास वाराधिक को मध्यवा का परिवास

#### निजी सेनाओं की स्थिति

पूर्वी प्रवाद में राष्ट्रास्त्रमधिक हवा, महात हैना, देखतेक हेना जोर नियनलाशास्त्रियर कार — ये जा साइयेट बनाव है। इनमें है राष्ट्रास्त्र का विन्द्र का विश्व का स्थानता है। अन्यत्र के ता संस्कृतिक का विनिक्त करान्यर है। देखतेक हेना क उपवत्नकार का सावाद्राहन्य भीक के ब्राटिमोर करान्यर मिल्ला है। इस हमा कि स्वाद्राहन का स्थान प्राप्त है। से से सावाद्राहन्य का सावाद्र का सावाद्राहन्य का सावाद्राहन्य

पूर्वी पवार की उस्त हैनाओं में हे याष्ट्रीय स्थापेत कर वर तो करायों। प्रतिवन्त्र समा विश्वा गया, किन्दु आहरण्ये है कि मारत हरकार ने पूर्वी पवार की अस्य स्वपंत्र कर तथा भी मारत हरकार की प्रतिकार की मार्च कर का प्रतिकार की मार्च का प्रतिकार की मार्च किया विश्वा की मार्च की मार

पूर्वी पंजाब

#### भारत सरकार का परीचा-स्थल

[ भी सहदेव चकवर्ती विचासञ्चार ]

\*

प्रतिनन्त्र से प्रक्रि का अध्ययह है कि वह पूर्वी पंजाब के सिकों पर अपनी न सि सागू करने में सकीच अनुभव करती के

#### माषा का प्रश्न

बद्यपि भारत ६२कार ने अधिकृत क्ष से देश की राजमाचा तथा राष्ट् भाषा के विषय में कोई वावया नहीं की. तो भी बन्ततोगस्या इस पद पर दिन्दी के ही ब्रासीन होने की अधिक सम्मावना है। भारतीय विधान-परिषद् की काम व पार्टी ने बहुसम्मति से हिंग्सी को मारत की राष्ट्र भाषा मान किया है। किन्छ प्रश्न यह है कि क्या हिन्दी के राष्ट्र भाषा बोधित किये जाने पर पूर्वी प्रवाद के विस और विशेषत्वा सकासी उसे ब्रापनायेंगे । क्या वे गुरुमुखी (पवाची) का मोह छोड़ वर्षेगे ! विसों का 'नाम-बारी' सम्प्रदाय हिन्दी के पश्च में है। इस त्रमदाय का प्रधान केन्द्र लुधियाना से १५ मील दूर स्थित मैने साइन में है। नामधारियों के बर्तमान नेता सतगुद प्रवाप सिंह तो कांखल भारतीय हिन्दी साहित्व सम्मेलन के इरिद्वार वाते अवि-वेदान में सम्मिखित भी हुये वे और उन्होंने उक्त सधिवेशन के समापति प॰ मासन सास चतुर्वेदी को समोसन का भागामी अधिवेशन मैनी सहन में ही करने के लिये निमन्त्रित किया था।

किन्तु हिन्दी के प्रति वास्तविक द्यावीनता तो मास्टर ताथ विद्व के अनुवायी अकासी दिख ही प्रकट कर रहे हैं। गुक्सुली तथा हिन्दी में अधिक समानता है स्वाधि अकासी दिख उसे शिसने में स्वीधकोच अनुभव करते हैं, वह समझ में नहीं आता। हिन्दी के अधिकृत कर से राष्ट्रमाचा चोचित होने पर अकासी दिख बनता उसे सहस्य अपनानेमी—इस में असी सरेह की गुकावक में

#### रियासर्तों की समस्या

दिश्वत काल तक स्थानित कर देने का परामार्थ दिया, कि इनके मारत सरकार की समारत सरकार की समारत सरकार की समारता है। पूर्व प्यान की दिशाकरों में प्रवास को देशकरों को स्थापना के लिये चालू किये नये कामणे की हैं। विश्वो हारा वार्य की स्थापना के लिये चालू किये नये कामणे ही से सरकार में दिया है। सरकार की सिंग करार पर्याप ही नह समारा ही सकार सहियोचर हुई, तभी उन्होंने प्रवास दक्षियों को सार्यक्र वालों को सार्यक्र कर परामार्थ दिया।

प्रकाशी दक्ष वाले पूर्वी पवान की पटियाला, नामा, करीदकोट और कपूर-यबा - इन पाच रियस्तों को 'विस-रियास्त' कहते हैं और इन्हें बान्त में वस्मिलित न करके इनका एक प्रथक संघ स्वापित करने के पद्ध में हैं, वितका राष्ट क्रमिप्राव 'शिकिस्तान' की स्थापना से है। जकासी विश्व इन रिवावतों को विश्व राजाओं के कारक ही किस मानते हैं। बदापि इन में से फिली भी रिवासत में भावादी की दक्षि से शिकों का बाहरूव नहीं है। इन रियासतों का प्रवक्त बंध स्थापित करने की प्रश्नुचि देश की राव-नीतिक तथा ब्रायिक वगति के मार्ग में बायक विक होगी। यदि भारत सरकार इस सकाली साम्प्रदायिकता के रूप को श्राविक तम होने से पूर्व ही न रोक सकी वो उत्तक मार्ग क्रटकाकीर्य हो वानगा। इसी लिए इम कहते हैं कि केन्द्रीय सर-कार का वास्तविक परीचा-स्वतः पूर्वी प्रवास है।

# तोष की हाथी ब्राचर

बढ़िया चाय वार्जिक्षिम बारेंग पैको



ए० तोष एग्ड सन्स कलकता।

फिल्म स्टार ननने के हस्का उपियों के ग्रीम अपने नाम स्मारे ताव रिकटर करा जेने वास्थि वाकि उन्हें उचित पय प्रदर्शन किना का कके और यह धोलेखने हे बच ककें प्रवेश पन बिना मूल्य मनादवे। पला: अववापन किना मूल्य मनादवे।

#### १००) रुपये इनाम बारवर्गकर चहिराजी विद्व गय सर्वर्गेट से स्विस्टर्ग

विज्ञ वहीं इरक् वन्त्र । इचके वारक्ष इस्ते हैं। बाप विजे कार्य कि हार्य कि होते हैं। बाप विजे कारते हैं चादे कह त्यदा दिख स्पों न हो बापके पाट कार्य आयेगी। इच्छे अस्पोद्य, नौकरी, कन की प्रार्थि, प्रकटमा और बाटरी में कीत तथा वर्राज्ञा में वाल होता है। मूल्य ताल रा।), नादी का हो बोने का रहे।। मूटा व्यक्ति करने पर १००) हनाम। दक्ष हरस्य क्यालम में० (कान)

दुस इरख चालम ने० (चन यो० करारी सराव( गया )



१५ सगस्य १६४७ से पहलें में आर्थ समाध में यह बादोक्षन किया करता था कि शार्वसमाय को सामृहिक रूप से रावनीत में माग केवर विदेशी कारन के क्यम को हर करना चाहिए, परन्तु वह विकार घारा आर्थ समाबी बधों, वकीसों, करबीरी नौबरी तथा सरकारी खिखा कियार से मध्य किसाबर के स्था-बाबों की बार्यप्रधान क्रीर कम से कम क्रियेच की मनोवृत्ति से कारच सफल न हो सदी । हमने सार्वे समाय की स्वत-व श्रास्ता का खन कर, उसकी कीमत पर कामीशान विशिवकों बनाने की आर्थ क्याब का सक्य कार्य समग्रा । निहत्वे वात्रिय, निरतेच ब्राह्मक, दलाक वैश्य, रिश्वत सेने वासे देने वासे ठेवेदारों ने बित कायसमाध का निर्माय किया था, जनबी शक्ति का नाश ऐसे ही होना था।

स्रव विदेशी राज्य की समाप्ति के बाद हमें आर्थ समाज के जान्दोसन का स्वासन दिस प्रकार करना चादिए !

मैंने अपने अमना में अनुभव किया है कि सब पूर्वी पत्रान के समिकाश आर्थ समाजी, आव समाज को बोम्ह समझते हैं, उनके हृदवों में आर्व समाव के लिए मूल नहीं है। मुख्लमानों के वर्धी प्रसार से विदा हो जाने के कारच अनको बाश दिलाने वाली कोई प्रत्यश्च चीक नहीं रही । हा यह बात प्राय सब बगह दिसाई देती है कि परिचमी वकार से झाई हुई झार्यक्रमाची साधारक बनता पूर्वी प्रवास के समाम मन्दिरी में, कलगा में अस्मिक्ति होकर अपने भागिक उत्साह तथा के श्री को प्रकट कर तरी है। केवल मात्र स्वाबी आव्यानन्द बी ( मृतपूर्व उपाच्याय दुव्हिराम बी ) को छोड़ कर शेष परिचारी प्रवास के बार्य बयाबी तेला — खेंगटन, सम्पत्ति, तथा समाजिह स्थिति की इष्टि से बड़े माने वाने व से व्यक्ति — दिल्ली में बहुच गये हैं। उनके प्रमाय से बुधी प्रधान की बनता विश्वत हो गई। देशी दशा में आय स्माच के आदोक्षन का श्यासन क्रिश हो से क्या वाने।

इस समस्या का दश तब तक कावूरा है, बन तक हम आर्थ कमास के प्रचा रकों, उपरेशकों, बायक्तांमी तया मानप्रस्थी सन्वासी महात्माओं के भीवनों क्रमा विचारी पर इस रावविष्तव के परिसामन्यरूप हुए परिवर्तनी पर विचार अ करें। अब स्थिति इस प्रकार है। पूर्वी प्रवाद से मुक्तमानों के पक्षे वाने के बारबा टपरेशको तथा प्रचारकों के कारकात्मक भाषको हास बनता को आहम करने के साथन नेकार हो जने है। तनाठवी विदल तथा सन्य पर्यो के कारहर को बनता परान्द नहीं करती और बनवानुकृत नहीं कममती, क्योंकि का का बारमाना के जिए कामानो पूर्वी पंजाब की चिट्ठी

# पंजाब में त्रार्यसमाज का भविष्य



के मुकाबते में एक होना चाहती है।

साप ही आप ताम की प्रवन्त क्रोटियों ने चन्हा इस्ट्रान हो उकने के कारण नई भरों भी वन्द कर दी है और याध्यतम्त्र पूराने वेतनिक क्षत्रकर्शा को क्रो है। बातप्रस्थ जन्याको भी इस राव विश्वास के क्षारण सुरक्षित स्थानों की सल्लास में प्राप्त सुरक्षित स्थानों की सल्लास में प्राप्त कर कर होने की सल्लास में प्राप्त कर कर होने की सल्लास में हा सारण यह कि वासे को जाता कर कर दिलाई देता है।

मेरी उम्मति में हुए समय आपें जनता को, स्थानीय आपों समास्वरों को बादिए कि यह ने न्होंय कीर प्रान्तीय समाधों के आदिशों की प्रतीवा न करें क्योंकि इन सरवा को के शांवकारियों को इयर विचार करने का अवकाश नहीं है। हुए समय सब से कहीं आवश्यकता रचनारमक बायका को किशासक कर देने की है।

(१) बार्यसमाची के प्रधानमन्त्री श्रीर एस्तकाष्यस प्रेसे ही व्यक्ति बनाये वार्वे को वैतानक वा अवैतानक उपवेशको की सहाबता के बिना स्वयं बार्यसमाब के समावदों में सच्चा, इदन, पच महा-वश्व कीर वैदिक स्वाध्याय का प्रेम बनावें । सार्यंश्माब के पुस्तकालयां को निर्वीव पुस्तकाष्ट्रव पुस्तक समह न बना कर पांठत स्वाध्यायशील व्यक्ति के द्वारा श्राय समासदों में प्रस्तका सय से साम ठठाने की योबना बनानी चाहिये । बानवस्यी श्रीर स वासी मशन भावों द्वारा ही बुस्यतया प्रचार कराया बाव । उपदेशको तथा मधनीको द्वारा प्रचार कराने की प्रथा वाद की काय क्यों कि अधिकाश आर्थ बनता इनको उपदे शक न समझ वैन्निक कर्मचारी समझ कर इनसे काम सेती है।

कायसमाक के वर्तमान बैतनिक कायकर्ताकों को का जी बन करस्य बनने का कावकर देश काविए। काए।दन बतन वृद्धयों कीर काविए। के समावीत प्रथमों से उन्हें मुक्त करना चाविए।

(२) जायवगाथ जनतन्त्रवादी दस्या है परतु हमने कपनी वि म्हलता तथा मार्ग नीति के करबा हमें निर्वाद वना दिखा है और किञ्चाशकों और तस्या वो से व में के करबा हमें पूर्वीवादियों का मुख्याचेषी वन्ता दिखा है। वरिवास कर से कामस्या कनता वह तमाओं कम गई है कि चनिन्हों के बान कर ही कमाब चक्क (३) आर्थेवमाओं को मौलिक प्रचार की मात्रा कम करके देशा एवचा तथा वाधारव्य कमता की आतरप्रकाओं को पूरा करने की योकनाय कपना कर — उन तक आयवमांक के खाहर्य को पट्ट चाने की कशिश कर- वाहिए। उपरेशकों क स्थान पर खेलक आध्यापक कपना करने की चुमता रखने वाहिए। व्यक्ति प्रचारक होने चाहिए। इन उपरे शकों के मुक्य काय स्थान शहर न इंकर देशत ही होने चाहिए ।

(४) यह बानुभव किया बा,रहा है कि श्रायसमाञ्च ने राजनीति में भाग नहीं लिया इसलिये वह साव बनिक बीवन की दौड़ में ब्रन्य सस्याओं से पिछड़ इस लिये गया है। कायसमाख का देश की राजनीति में विशेष कर से भाग लेता साहिये। मेरी रुमाति में आयसमाज को सामृहिक रूप से राजनाति म भाग नहीं सेना चाहिए। हा, मदुबर, किसान साधारण रिथति की बनता की शबनैतिक शिकायती तथा ब्यावश्यकतार्थों को पूा वस्ते के लिये काकमत सगठित नरना चाहिए ह व्यक्तगत रूप से प्रत्येक आर्यसमाधी को किसी न किसी राजनैतिक दल का सदस्य बनना चाहिए। यदि रावनैतिक दल का निर्माण करना हो हो तो स्वतंत्र राजनीतक वस बनाना चाहिए सो कमी भी शासनतन्त्र में कोई पदप्रक्रका नहीं करेगा। बिना किसी दलब दा में न पडे. बनता के अधिकारों की रखा के लिए सामविद सरकार के कायतम की समसा कर उसे स्वामी दयान द द्वारा प्रतिया दित राजनैतिक शिद्धा तो के अनुकृता बनाने का मल करेगा।

इस प्रकार कायसमाज के कान्दोलन में प्रगति तथा शांकिन पैदा हो सकेशी।

भारत के सवित्रय, सर्वाङ्ग सुन्दर मासिक पत्र

#### मनोरंजन

War

अप्रीत १६४८ का अर्थक प्रकाशित हो गया 🎿 इस अर्क की कुछ विशेषतायें

- कई शामान्यों की लीलात्यली, मारत की राजधानी दिल्ली के सम्बन्ध में कविवर 'जबन' की एक अस्थन्त युन्दर कविता को हिंदी साहित्य में अदितीय है।
- शत बहु के परम्परागत क्लड़ के सम्बन्ध में हिन्दी के बशस्वी कवि व नाटककर बा॰ रामकुगार वर्मों का एक धनुठा एकाकी।
- 'बागम बायाह' वाम्यवायिक मार शट की प्रष्टभूम पर जिल्ली गई भेडतम कहानी जिलमें मानवीय हृदय की वारवत माननायें उच्चागर हुई है। तो • दिशे के ल-व्यात्ष्ठ कहानाकार भी विश्लु प्रमाकर।
- 'हिंदी के पुजारी'—हिंदी जगत के स्थारणी होसक व पत्रकार भी इन्द्र विद्यावास्त्रणति के लग्ने साहित्यक कीवन के रोचक सरमस्यों की हुन्हीं किस्त ।
- इ.स. के रणीसे वीहार का प्राग्निमक स्वक्रण क्या या, यह श्री चिरबीस के बात क्रिकार रेडियो रूपक "क्राव र गुनास" में पृष्टिये।
- 'शाहित्यकार की पत्नी कभी सुखी नहीं रहती'—यह चौंका देने वाली बात पहित शकरदेव विद्यालकार ने अपने केख में कही है।
- श्री तिशिव दुमार म शुर प्रो॰ सुप्रीद प्रो॰ इन्द्रशेखर इत्यादि के सुप्रसिद्ध कवियों की ज्वाकी नि की स्वनार्थे।
- अंभती क्मला विवय शकर, आ रावी, भी नारायया श्यामराव चिताम्बरे की रोचक क्हानिया!
- ट्रस्पप्रक कर कोली का तिरगा कलात्मक चित्र, मनो बन, चित्रावली, दो रगा कलापूर्य छूप ई, बहिया गेट अपन, सलाना दुनिया, चित्रल क, बाल मनारबन इत्यादि विशेष स्वस्म ।

मन्य आठ बाना

व विंक मृन्य था।)

श्री श्रद्धानन्द पञ्चिकेशन्स लि॰

श्रद्धानन्द बाजार, दिल्ली ।

#### **% विवाहित** जीवन **%**

को सलमय बनाने के गुप्त रहस्य बानने हों सो निम्न पुस्तकें मगायें। १-कोक शास्त्र ( सचित्र ) १॥) २---- बासन (सचित्र) १॥) ३--- प्रासिंगन (सचित्र) १॥) ४---१०० चम्बन (सचित्र) १॥) ध--समागरात (सचित्र) १॥) ६-चित्रावली (सचित्र) १॥) प-गर्भ निरोध (विचित्र) III) ७---गोरे सबसरत बनी en) उपरोक्त पुस्तकें एक साथ होने से ८) द॰ में मिलेंगी, पोस्टेब १) बालग पिंका। पता--ग्लोब ट हिंग कम्पनी ( जी० १५ ) झलीगढ मिटी।

कावा द्वाक सन्त प्रथक ।

की भादत छट जायगी। सबी बावन भारीम से सटकारा पाने के लिये ' काया कलप काली" सेवन कीविये, न केवल ऋफीम क्रूट बावगी बल्कि इतनी शक्ति पैदा होगी कि पूर्वा रतों में भी नई बवानी का बायती। दाम पूरा कोर्स पाच हिमालय कैमीकल फामेंमी हरिद्वार ।

#### 🛨 पुत्रदा 🛨

(शर्तिवा पुत्र उत्पन्न करने की दक्त ) साधारम रित्रवों को 'पुत्रवा' से पुत्र होवेगा ही। परन्तु को बाम है अथवा विन्दें बरसे सेरवस्वता क्षेत्रा वन्द हो गया हो उनको भी चर्तिया प्रश्न उत्पन्न होगा । हवारों ने 'पुत्रदा' छेवन कर पुत्र वाबा है और भाग तक किसी को भी हताश नहीं होना पढ़ा । बढ़ि क्रापको पत्र की इच्छा हो तो एकनार परीचा अवस्य कर कर देखिये पत्र न पाने पर दाम वापस । चाँदें प्रतिकापत्र किसा सीविये मूल्य ५)

पता - श्रीमती राभव्यारी देवी न० ३ पो कवरी सराय (गया)।

#### निरामा होकर न निर्देश

स्था या परन का कोई कैसाडी प्रशना वि असाध्यऔरभयहररोगहे किसीहताजस भी नष्टन हुआहे। रोगका प्रा सुलासाधाल लिखकरयाँ हमारे पास आकर हमसे अनुभव पूर्व इत्याज अस्तिस्त चीमें कराते। हमने आपने अनुभव से हजारे। निराशों की आशासान किया

<sup>है</sup> मंतान सहनेवाले प्रश्नापश्मा**ने** नेयराजशीतलप्रसाद जैन क्यो गर्व प्रवस्तातम

दावों को मोती वा समका का मसहों को मसबत बताता है। पायरिया का स्वास दुश्मन है । शोशी ॥)

#### ऐन्मा*देदिं*गकः 🥶

एवेएटों की बकरत है---मनावात एवड ६०, के॰ डी॰ समरीस सबस · चादनी चौक, दिश्री।

#### १००) इनाम ( गर्बमेग्ट रक्टिक )

सर्वार्थ सिद्ध यन्त्र — विसे बाब पाइते हैं, वह पत्थर हृदय क्यों न हो इस बन्त्र की कलीकिक शक्ति से कापसे सिकाने चक्की क्रायेगी। इसे चारख करने से व्यापार में साम, युक्दमा, कुरती साटरी में बीत. परीचा में रफलता,नवग्रह की गाति, नीकरी

मू॰ तामा २॥), चांदी ३), सोना १२)। भी कामरूप कमच्या बाभग ५५ पो॰ कतरीसराय (गया)

नवीन प्रसाकें १-- सिवन कोकशास्त्र-इसे यह कर आपका विवादित जीवन सुजामय होजायेगा । मस्य १॥) २—५४ बासन—६४ विको बहित कावनों का मनोहर बखन किया गवा है। मूहब १॥) ३ —गुप्त चित्रावसी-वंदार की सुन्दरियों के ३४ आकर्षक विकों का मनोहर समह । मुख्य ३।) परा सेट कोने पर शिर्फ ४॥), पोस्टेक ॥) चन्ना ।

केवल विवाहित व्यक्तियों के लिए

पता-प्रतिवागिता भौफित, जागरा (२१)

- आरोम्य कर्षक -६० लक्ष से हुनिया भर में मशहूर

कम्बियत दूर करके पाचनशक्ति बहाती हैं दिस, दिमान को ताकत देती हैं और नवा सून व शुद्ध बीवें पैदा करके नका, बुद्धि साबु बहाती हैं। कि॰ द॰ १।) मदनमकरी फार्मेसी, कामनगर। क्षी एवंट-कानासस के पांकीपीय



# धाराबाहिक उपन्यास-ਅੀ 'ਦੇਜ਼'

विताद है आवे ]

(s)

उपयुक्त बातचीत के दो-तीन दिन वस्यात् माधवकृष्य सौर रमामे निम्न-बिखित बातचीत हुई। रमा ने बहा --'तुम्हें एक श्रुप समाचार सुनाऊ', लो स्था दोने १

'सनाक्रो, तब बतारुं ।' ध्वन्ते बताको, सब समाचार

-सुभक्त गी।' 'बह तो वड़ी मुश्किल बात है, खैर। L क्रांतर समाचार सचतुन क्रम हुआ, तो को कछ दम मागोगी, यह द्रांगा।"

'तमाचार तो वचयुच ही ग्रम है। उसे सन कर कहीं अपने बायदे को भूस 🔄 अपना। अञ्चातो धुनो। सरता वेटी ने मान क्षिया है कि वह विवाह करा बेगी, भीर वह भी निरुचय होगवा है कि -बादी किससे होगी।'

'बह तो स्वश्च ग्रम समाचार है कि सरका विवाह के सिए राजी होनई है। हा, यह वो बताझा, खड़का कीनसा चना है १

'लक्का यही तिकारी की हैं।' 'कान, तिवारी भी १' 'बड़ो अपने तिवारी भी पटने वाले ।'

'तुमारा मतलब रामनाथ तिवारी हे है। क्या तम मजाक कर रही हो है 'नहां, मबाक नहीं विस्कृत सर्वे है ।' 'बह सब कैसे हो सकता है। सुके दो इसके बारे में कुछ भी नहीं माहिया।

खनाव किसने किया १ 'जुनाव इस लागों ने किया ई मैंने भौर बीजी ने । द्रम्हारी तो सहमति होगी ही. यह मानकर हमने फैसला कर सिमा।

पः इस उक्त से माधवकृष्य की स्वोरी गयी। उसने तेज होकर कहा- 'मेरी र्गत तो इस चुनाव में विस्कुल नहीं। े वो विवारी को इस योग्य नहीं समझता कि तस ह साथ सरका चैसी भोली सक्दी का गठबोड़ा किया बाय । यह तो बड़ा क्रमधीयाच आदमी है। यन विगय बाता है, तन मनुष्य नहीं रहता, देल हो बाता है । ऐसे परव से बिटिया की शादी करना तो गाय को नाम से नामने के बराबर होगा।

रमा बोली -- 'तुम्हें तो कोई भी अपन अपना नहीं सगता, एवं में दोष ही दोव देखा करते हो । पुरुष की ब्राह्त ही वेती होती है.... .'

माधवकुष्य ने बात काटते हुए - 'पुरुषों के सम्बन्ध में अपनी बैनवी राध देना क्षेत्र कर पहले हुके वह बताको कि यह बात तुम क्रोगों ने क्रमी करका से तो नहीं बड़ी ।'

रमा ने उत्तर दिया -- 'कड़ी स्वी नहीं, कह दी है और उसने चणी साध कर स्थीकार भी कर लिया है। उसने कह दिया है कि मुक्ते इस बारे में कल मत पूछो , बीबी को ठीक समझें करें। युके सब इस मस्त है।

माधवकृष्य ने गम्भीरता पर्वेड उसर दिया - 'यह तन कुछ तो ठीक नहीं हो रहा है। श्रमी इस के बारे में तिवारी से तो कुछ नहीं कहा गया ।'

'नहीं, तिवारी भी से अभी कुछ नहीं कदा गया। वह तो सभी यहा वे ही तहीं परन्त्र बात तथ हो गई समक्ता । वह कभी इन्कार नहीं करेंगे। उनका सरका से बहुत में म है।

यह कह कर रमा ने माधवकुष्य को शान्त करने का बस्न किया। परन्तु माधनकृष्ण पर इतका कोई क्रातर नहीं बीजी को एक सहारा मिल कायेगा, स्त्रीर विदिया के भी डाम पीते हो बाय ने । इससे ब्रान्डी और क्या नात हो सकती है। तम्हें प्रव्हा लये या बरा, मैं तम्हारे पाव क्रुडर कहती इ. कि इस शास काम में बकावट मत बालो 1

माध रक्षण्या की तरीयत नमें की खीर वह सदसेट होने पर भी खन्त में रसा की सत मान काता था। कोई सन्तान न होने से दोनों की प्रसन्नता बहुत कुछ ए र दूसरे पर ही प्रवसम्बद थी। बाब में तीवरी कोई चीब न होने से दोनों मानों एक ही शरीर को दा ग्राग बन गये वे।रमाका अत्यन्त आमः देखकर माबरक्ष्या ने इता -- 'बर तस्रारी ऐनी इच्छा है, तो मैं इत विषय में ठुछ नहीं बोक्क मा, न पदा में स्वीर न विपदा में । तम लोग बाना और तम्हारा सम वाने र

माचवक्रमा उसी दिन शाम को बंटवारे के मुकदमे की पैरवी के लिये

**बेल्**र में जमींदार गोपा**लकृष्ण अ**पनी दो पत्नियों — चन्या व रमा और अपनी बुवती पुत्री सरका के साथ रहते थे। सरका की इच्छा अविवाहित रहने की थी। सन्दी बीमारी के बाद गोपालकृष्या का देहांत हो गया और चन्या ने अमीं हारी का काम सभाव दिया।

चन्या के समींदारी संमालने और माधवकृष्ण के उसमें सहयोग देने से उसके बढ़े आई राधाक्रणा की स्त्री देवकी बहत अलने लगी थी। उसने अपने भोले पति को जायगाद के बंटवारे पर सहमत कर क्रिया। बंटवारे से ही सन्तुष्ट न होकर देवकी ने चन्पा और सरवा को उड़ाने का वहयन्त्र किया और इसके लिए वैदेहीरारण कीर कैलारा को नियक किया। विहार अकम्प के बाद सेवा के लिए ब्याया हुआ रामनाय बन्धा के परिवार से बहुत हिल भिक्न गया था। उसके ठीक समय पर पह व जाने से वह वहवंत्र असफल होगवा और सरना व चन्या बचा ली गई।

हका। वह असतीय प्रगट करता हका बैतर से यहा गया। बोला - 'मुफे यह सब बात विस्कृत पसन्द नहीं, कोई निश्चय करने पहस्रे समाह सुर्क À भी नहीं सी गयी। क्या में सरसा का कोई नहीं हूं । यदि गुफ्त से छखाइ सी बाती, तो मैं कभी इस सम्बन्ध को मध्य न करता। इसमें इमारे कुल की देडी तो है ही, बेचारी सरला को भी सुख नहीं मिस सकता । मेरी तो सम्मति है कि इस विचार को शव भी त्याग देना चाहिये :

रमा बनराइट के लाब बोली --'देलो तुम्हें येरे किर की शीगध, तुम इत मामले में कुछ यस बोलना । अपनी राष को अपने तक ही रहते हो । बीआ का दिश इस सम्बन्ध पर बाम गवा है और शरका ने भी इसे स्थीकार कर ही खिला है। श्रव इतमें क्यि मत बालों। बेचारी

माधवकष्या के बाने के तीन दिन पीछे गमनाय पटना से सौटा । वह बहा से काम न कमेटी क जुनाव में सफन होकर सीटा था। वह जिला कार्य स-कमेटी की वर्किन क्रमेटी की वदस्पता का उस्मीदवार बना या। पटना के कामे ही दोत्र में बल-चारीतिह काभी एक दला या। उसने रामनाथ का लूब विरोध किया, परम्य निहार की स्वयसेवक मददली में रामनाथ बहुत लोक प्रिय हो गया था। उस भगडली के उद्याग से रामनाथ सफल हो गया । वह विक्षा कामे छ-कमेटी की विकासमेटी का सदस्य जुना गया। जुनाव के गर्मांगरम संबर्ध में •उसकी वक्षवारीतिह से बो-चार चोंचे भी हुई . विश्वमें बलकारीतिंह को रामनाथ की वैनी दुरवन्त्रक्षि और उत्तरे मी पैनी विद्वा के सामने हार सानी पड़ी। वन समनाव बैसार में स्थाना स्थाने के लिये बैठा, तो उसका दिल पटना के समाचारी को सना डालने के लिये इतना उत्सक हो रहा था कि वह घर के सब लोगों की मानशिक दशा में ब्राये हरः परिवर्तन को न भाग सका और बहुत देर तक चुनाव-समाम के बिस्तत समाचारों के चनाने में ही मन्त रहा। उसने अपनी विवयं का वृत्तान्त सनाने की धन में यह भी नहीं देखा कि उसके पास केवला चम्या ही बैठी थी। प्रायः भोजन के समय परासने का काम सरला करती थी. बा साव सहस्य रही। वब रामनाथ का पहला चारा-प्रवाह करा देला हवा. तो उसे उरला का समाव सनुभव होने समा। स्थाकि वर प्रपनी चीन पर चम्पा भीर सरसा दोनों से साधवाद भीर बचाई की भारता श्वाता था। बलघारीविह का उसने को फड़कते हुए स्वश्न दिये और उनसे बसाबारीसिंह बिस तरह खिलियाजा होकर रो दिया, वह सब रामनाथ खुब नभक मिच समाकर सुना गया या। वह फ्राबाकर रहा था कि उस पर सब स्रोग खूब इसेंगे, और उत्तका सारीफ करेंगे। परन्तु वन चम्पा कवल मुस्कराकर ही चन्द्रप्त हो रही और धरला दिलाई न दी तो रामनाथ ने भौंचस्का सा होका पुछा — 'भाभी, भाव क्या बात है, द्वन काब चुन-वं। हो। और वरला भी दिलाई नहीं देती।

चन्ना मुलकराती हुई बेली - 'कब बताज गी। साना साकर निश्चित्व हो कर बेठा, तब बाते होंगा ।'

रामनाय और भी श्रविक काश्चर्यित हो गया। यह ता उसने चम्पा की ब्रस्कराइट से बान किया कि वात ब्राधिय नहीं है। परन्तु यह अनुमान न लगा सका कि क्या वास है। यन्त्रपि वह सरला की क्रोर पूरी तरह आकृष्ट हो जुका था. ता भी उससे निवाह होने की बम्मावना उसके दिल मे आयी थी। यह बात तो उसे ऐसे ही असम्मव मालूम होती थी. बैसे चाह के दुक्दे का मिलना। उस इलाके में सिंह-परिवार की बढ़ी मानता थी। सप्रवन्ध के कारण जमौदारी का रावसी ठाउ भी कम नहीं था। अक्षेत्र पढ़ोत में चम्पा की धर्म-परावस्ता और उदारता की धूम थी। इधर छरला भी बीवन की इसनी मिललें तव करके भी सभी तक चळती कसी की सरह पवित्र थी। इन सब बातों को देख कर समनाथ इस परिवाम पर पहुंच जुका या कि 'सिह परिवार' क चा वृद्ध है, और वह एक बीना आदमी-,है, बो बात्यन्त इच्छा रहते भी तस वृत्व के कसी को केवल देख सकता है, प्राप्त नहीं कर सकता । उसने चम्पा की बात कर सुनकर बो-बो कल्पनाथ की, वह सभी सदन से बहत दर थीं।

( MANE: )

#### साबुनों का मुकुट मांग

#### साबुन नम्बर १००

हर तरह के कपड़ों ऊर नी, खुती, रेशमी की बहतरीन समाई के लिये। बुन्दर और श्मीन रैपर में लिपटा हुआ ! हर श्रान्के स्टोर श्रीर साबुन के दुषानदार से मिसेगा। एक बार सरीद कर अक-श्व परीचा करें।

प्रजेन्टों की हर बगह बावस्थकता है। होतारेख डिस्टीस्पर्य-केलाशचन्द्र प्रकाशचन्द्र क्क सराय हाफिस बमा

#### १५०) नकद इनाम

सदर बाजार देहली ।

विद्य वशीकरक यन्त्र -- इसके बारबा करने से कठिन से कठिन कार्य विस होते हैं। उनमें भ्राप बिसे चाहते हैं बाहे वह पत्थर दिल क्या न हो ब्रापके बस हो सायवा । इससे मान्योदय, नौकरी बन की प्राप्ति बुक्दमा और साटरी में बीत तथा परीचा में पात होता है। मूल्य शाबाका २॥), चावी का ३), कोने का १३) मुठा साबित करने पर १५०) इनाम गारटी पत्रसाय मेवा बाता है पता:-बाबाद प्रन्ड कं॰ रविक्टड, (धवीगड़)

#### मासिक रुकावट

बन्द मासिक धर्म रखोलीना दवाई के जायोग से बिना तकलीफ श्राक है नियमित श्राता है,ऋद की कर्याद समय पर होती है। यह दबा गर्भवती को प्रयोग न कार्व की॰ द॰ ४), तरंत फायदे के लिए तेब दवाई की॰ द॰ ६) पौरटेन ऋलावा। गर्मा कुछ - दवा के सेवन से इमेशा के क्रिय गर्म नहीं रहता. गर्मनिरोध होता है मासिक धर्म नियमित होगा, विश्वसनीय और हानि रहित हैं। की०४)पो॰ श्रसावा क्ता:-रुमानुपान धामेंसी भामनगर थ, देहली एकेंट-जमनादास क॰ चादनी चौक श्चाबमेर-मेहता ब्रदर्ध नया बाजर।





#### मफ्त

नवयुवको की अवस्था तथा धन के नाश को देखकर भारत के स्थिकवाल वैश्व कविराज कजान वन्द्रजी जी०ए० (स्वर्ष-वदक प्राप्त) गुप्त रोग विशेषक बोचका करते है कि स्त्री पुरुषों सम्बन्धी गुप्त रोगों की प्राचुक भौषवियां क्रीया के लिए युक्त दी बाती हैं ताकि विश्वय रोशियों की तक्की हो वाये और योकें की कम्मावना न रहे। रोगी कविराय भी को विषय पार्मेसी. हीय काबी दिल्ली में स्वयं मिल कर स कः बाने के टिक्ट न्सेय कर औषधिया प्राप्त कर सकते हैं। पूर्ण विकरण के लिए का बाने मेब कर ११६ पृष्ठ की अपने बी दी प्रकड Sexual Guide प्राप्त की ।

#### १००) इनाम

गुप्त वशीकरता मन्त्र के बारक करने से बठिन से बठिन कार्य किया होता है। ब्राप किसे चाहते हैं चाहे वह परवर-दिश क्यों न हो, पाच जली आवेगो। इससे माम्बोदय, नीक्टी चन, की प्राप्त मुक्दमा और साटरी में बीत तथा वरीचा में पात होता है। मूक्ष वाना २) चादी ३) होना १५)। मुख साबित करने पर १००) इनाम ।

> सहारिषी आश्रम (S) पो॰ अजीगज ( मु गेर् ) ।

#### त्रापके स्वाध्याय के लिए उपयोगी प्रेस्तकें

**आहार-- ब्रिन्दी में बाहार-विश्वान** पर लिली हुई अपूर्व पुस्तक । मूल्य ५) वैविक मक्सर्य गीत-प्राभा स्मिक बान के पिपासकों के किए तपस्थी सभवदेव सी जिस्सित वेट के ब्रह्मचर्व सक्त का सन्दर स्पष्टीकरका।

बहत्तर भारत-विदेशों में भार-रीय सम्ब्रांत के सरवापकों की विस्तत गौरव गाया । मूल्य ७)

विज्ञान प्रवे रास्त्र --- मिडिल स्व सो के लिए हिन्दी में शिक्षी गई विकान विद्या की स्रति सरत पाठ्य पुस्तक। दोनी मागी का मूह्य २॥)

|   | वैदिक विनय (तीन भाष)       | (y          |
|---|----------------------------|-------------|
|   | मारत का इतिहास (तीन सक)    | 6)          |
| 1 | माध्यय की मी               | m)          |
|   | सन्ध्यासुमन                | RI) .       |
|   | वस्य की नौका (दो माग)      | ()          |
| 1 | वेद गीतावलि                | (۶          |
| 1 | <b>तुलाधी</b>              | (9          |
|   | सहसुन प्याय                | <b>(119</b> |
|   | क्रात्म मीमाचा             | (9          |
|   | क्रथवं वेदीय मन्त्र विद्या | (#5         |
|   | देशती इलन्य                | (5          |
|   | क्षोम सरोवर                | (113        |
|   | वैदिक उपदेश माला           | H)          |

पता— प्रकाशन मन्दिर, गुरुकुष कांगड़ी, हरिद्वार ।

### १०,०००) रूपयका चडियाम्पतइन



क्यारी परिद्य क्यार्ट 'ओव्हरे हुम्ब एक्सिटर्ड' के इस्तेमाश से इर समझ के क्षण कोर किसी सकारित से हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं और फिर तीकन कर दोष्ट्रारा उस सक्द बाच कभी वेदा नहीं होते । जगह रेशक को तरह हुसापक नरन चौर मूच्छ्रहा हो जाती है कीमत भी शीशी सिर्फ २।) इक **टाक सर्व असल, तो**न शीशी ही रिवानो कीमत ६) इस **बक्कों को बन्नहर करने के सिने इर शीशी के** माथ एक फेनसी स्मट वान और एक पंचारी (साना) सन्तन न्यू गोला विचलुत गुप्त नेजी न्याची है । अनी निवासत सुक्त्रत सीर गजनूत है केवल मुक्त हमान के कारन में समयाने वाले कार्य कमा करें केवल नदी प्रमाने जिन्हें समस्ती क्षत्र उदाने की दवा की जरूरत है

नोट बान कांद्र न होने कर बूक्त वासिस दिया जाता है तीन शीश के नरोदार को सक्तर्य माठ और ४ सूट शरिकां कोर ४ कपड़ी मुस्त हनाव । कमरक नायस्टी स्टोमी ( मेर') देखी । Ge

General Novelty Stores (Jh) Delhii



#### फोटो कॅमरा मुफ्त

ृ यह देमरा सुन्दर नहाने का, ठफाई से बना हुआ बिना विसी क्ष के हर प्रकार के मनोहर फोटो दुरन्त को केता है। इसका प्रयोग सरल और सही सही काम करता है कीर शीक्या काम सेने बाके व्यवसायी दोनों ही इससे काम से सबते हैं. बह कीमती मनोहर कैमरों में से है, जो बोके ही सूहब का है। यह नेमरा लर्रद कर शीक पूरा करें कीर क्यवा कमावें । मूहब बक्त कैमरा

पूरा, तमाम फिल्म कार्ड, कैमीनखा, सरका प्रवोग सहित न० ५०१ कीमत ४॥। क्वासिटी नं॰ ५४२ कीमत ६॥) जी सक्त ध्करूर स्पेशस क्वासिटी न॰ ५५० कीमत EII), पैंकिंग व बाक्कर्य १=)

नोट--- एक समय में ६ कैमरों के ब्राहक को कैमरा न० ४५० मुख्य । स्टाक सीमित है अभी आर्थर दें अववा निराश होना पढ़ेगा । माझ फ्टन्ट न होने पर कीमर वास्कि

> बेस्ट क्यूब टेंबर्स ( V. AD.) पोस्ट बाक्त १६६, दिली । West End Traders, (V. A. D.) P. B. 199, Delhi.

बोद बत्तिथां बनाओं।

घर बैठे १५०) रुपये माहवार कमार्थे

स्कल के चाक बनामी।

मोमनिक्सों के साम में एक होटे वाने की मदद से पाल हु: रुपने रोबाना नक्सी कमाने वा बकते हैं। यह केवबा १५०) रु॰ की पूंची से सम्बी नगर चालू ह' सकता है। तरीक्ष ताने के तान क्ताबा काता है। १२ मोमनवियों के ताने की कीमत ४०) क० १७ वी कीमत ६०) ६४ की कीमत ११०) के डाककार्य जाता। २४ स्टूक क के शांचे की कीमत 8 ·)। मोमनिक्य नजाने का बामान भी हमारे का मिल उकता है। बार्डर के बाव बाबी कीमत वेदावी बाली करती है।

प॰ दीवानवान्य एवस कम्पनी ( W.D. ) पोस्ट वैस र्सं० ३३ A. दक्षती । विश्वी सेस्व कावित--वर्गीयी वेट, वश बाववाना वे सामने ।

मून को १२ वजे द्युरी लमास करके झकतार के दश्वर में ही 'को तथा। मींद कुछ अच्छी नहीं खाई। -क्यने ही खांडे रहे। यक के बाद यक, अबाने क्रितने करने खांचे।

एक स्वयं में आक्षात में वन्त्रम नीज रहा वा कीर एक दूवरी काली मूर्ति उन्नजी क्षोर वह रही थी। तसी मीत चन्ना की बावाब युन रही, विकासी, वजाकी। चन्त्र मय से रोला पढ़ा कुका था।

स्वयन आया और पीत गया। और भी कितने ही सपने आये, पर सपेरे तक कोई बाद नहीं रहा।

स्रायक्षे दिन महरोत्ती के पास कुन्न स्थाम से 'स्रायिन्य निकेतन' गया। और स्रायिन्य निकेतन में काम कर जुक्ते पर कुतुव मीनार (१) देखने के खिए जुला गया।

कुत्र मोनार दिल्ली का एक अच्छा कुत्रवा मनोरंबन है रविवार को स्रोय कुटी पावर यहा जा बाते हैं और कुस्दर वर्गीचों में मनोबिनाद करते हैं।

इन स्थान के नाथ मेरी छुत्रावस्था की कितनी ही मनुर-स्मृतिवा चुत्री हुई हैं। यह गुरुकुत इन्द्रायस्य में पहला था, जो वहा से बहुत नार वस नना कर हम कोग वहा अमब के लिए सावा करते थे। यह दिन के जनम मनोर्यकन क्षा होग था। गरते में जरतक होस्त की कहानिया कुनते साहै। साबर स्था मोनन पकाले, साते और फिर उन्हीं चमास्यपूर्ण कहा-नियों को हानते हुए गुरुकुत और झाते।

श्रास उन रहमरी बात्राओं के कितने दी छात्री इस सात्रा में नहीं हैं, ज्यू मान कुदुन मीनार पर पहुंचते २ मेरे हुम्ब पर इस तरह ह्या समा कि मन की सारी प्रसन्ता कारी रही!

कुतुन के कार चढ़ा। क्य क्रोर देखा। फिर न बाने कितनी दी क्युतिया धनम दो उठी। नीचे दरी याच पर नक्ष क्षेत्र रहे थे। एक गुल्बारे वाला कपने गुल्बारे क्रीर पीपनिया देख खा 'चा। रेक्समी करने के चमकती हुई बुनविया दबर उच्चर दहत रही थी। दूर २ तक का खारा निवंन प्रदेश एक ही। दिखे में रिक्साई एक राम था।

वह प्राचीन (क्ष्मी ) जिल और देखों, संबद्ध से सबहर दीख पहले वे । कोई स्प्रीचन की तो कोई हुटी हुई दीवार । को बस्त्र किराज की, बहु उतनी ही कथिक हुटी हुई थी । हुरेटी हुनेटी हमारतें शास्त्र आब से हुस्कित

कुछ देर देसता रहा । फिर सिक्की के विमय गौरव के किनाय की करपना से मन के और भी उदास करके नीचे उसर काया।

्यान काश्र कि वस्ते वहा क्य और शुक्तामान ही पुरुषमान वहे रहते है;

# कुतुबमानारं या विज्यु-ध्वज

[भी विराज ]

 $\star$ 

हिन्दुओं के किए आर्तक वा बना रहता वा। अब वे वह माग गये हैं। इस विचार से मन कुछ उज्वला का हो उस और हकि में एकाएक कुछ परिवर्तन वा का गया।

प्यान आना कि वाट है। एक ल है स्न स्त्रम मी है। वहले स्वत्म में कमी आना हुआ है, उसे स्वरूप देश हैं इन लिए उसे भी देखने का पहुना। यह सीहरूप और कुत्रम मीनार (१) एक विद्याल आयतास्त्रम मनन के स्वर्थ में वने हुए हैं। इस मनन के सन्म प्रस्ता के ने हुए हैं। एसर के नने हुए हैं और इन पर को क्ला सफित है, वह सारी हिन्दू इसा है।

इन लग्मों पर कहीं मूजती हुई प्रियों के जिस है, तो कहीं कामना की बेली काप्याओं के। कमल, रास बीर मूंडें उठाये हुए हायी ज्ञास भी इन में राह देखें का एकते हैं, नवापि खामों पर की मूर्तियों को बड़ी बबरता के खास तोड़ा गया है। वे एक मूर्तिया किन्दू एंस्कृति से पतिह रूप से एप्याद है। सारकुकता की एहि से छापा पत्रम खाने दिन्द कर से तिन सीम पड़ा है।

वे तब बार्ते मैंने नई नहीं दोन्ती। बिक्क तब पहले सुनी हुई बार्ते बाद आने सभी और रबमायतः बहा हावी, शंख, बयटे और कमस चित्रित थे, वहा हिंदि विशेष रूप से चाकुह होने सभी।

इन्हीं खम्भों में फिरते इए संगममंर की एक परिवापर वह सिला दिलाई दिवा कि इस लीड स्तम्म पर को खदा हुआ है, वह देवनागरी सिपि में वह है-यस्योद्धर्तयतः प्रतीरमुरसा राभून् समेत्यागतान् वक् जाइव वर्तिनोर्मिलसिता सक्रेन कीर्तिभूजे तीत्वी सतमुखानि केन समरे सिन्धोर्विता वाहिलकाः, वरवासाप्याधियास्वते स्वानिधि-वींगीनेशेः दिख्यः। खिन्नस**ेव** विवुज्य वा नरपते — गौमिश्रिस्येतरा, मृत्यौ कर्मबिटावर्नि गत्ववतः कीर्त्या स्थितस्य चिती, शान्तस्पेव महावने इतमचो बस्ब प्रतापो महान्। नावाप्यत्स्वति प्रवाशिसरिपो बजस्य शेषद्विति प्राप्त न स्वयुक्तर्वितं च तुन्तिरं चेकाविराष्ट्रं चिती चन्द्राह न समझ चन्द्रसहस्री

बरक्रमिन विश्वता

तेनार्वं प्रविच्च व मूमिपतिना भावेन विष्यो मति प्राशुनिष्कुद्दे गिरी ममवतो विद्योज्य वः स्थापितः ॥

'बिसने एकतिन होकर आये हए शतुकों को बगास के बुद्ध में खाती से पीछे घकेल दिया; बात निदेशों को पार करके सिंध के बाइलीकों को बितने परा-बित किया; बढ्न से मुखा पर बिसकी कीर्ति कि नी हुई; बिस के बलकी सगन्य से काम भी दक्षियी समुद्र सुवातित 🕏 बचापि क्रिक्ट-सा डोकर शरीर से बह स्वर्श चला गया है, परन्तु अपने कर्मों से सर्वित वश के रूप में जिस शतुनाशी का महान् प्रताय का बसी सूमि को नहीं क्रोक रहा है, बेले महायन में अन्ति के बुक्त जाने पर भी उतका ताप नष्ट नहीं होता: विसने अपनी भुवाओं के बक्त से एक अन ववाँच क्या प्राप्त की भीर उसका चिरकाक तक उपमोग किया: पूर्वा चन्द्र के समान सुन्दर मुख्याते 'चन्द्र' नामक रावाने हुद्द में निष्णुका ध्यान करके इस विष्णुपद पर्वत पर यह अगवान् विप्यु का ऊ चा ध्वम स्थापित किया।

इसे पढ़ कर मैंने उन्न लोइ स्तम्य को देखा, जिल पर वह चन जिल्ला हुआ वाश पाल-गावा 3 उत्त पर इलाजी पंक्तियों में न काने किस जिलि में, पर पत्त गरें असूरों में यह बात लिली हुई है।

पर बात मन पर कुन्न बागी नहीं।
सम्झत में एक भी मान्य व्यापे किला है
की माना नहीं है! रखोक में किला है
कि 'मानुग' बहुत के जा-चक्क रखापित
किया। परन्तु यह कोचे का रनःम ठो
२०, २२ कीन से खाविक के जा नहीं।
सिन मानीन कर्ष मान मक्ता के बीच
में बह सबत है वे ही इससे कार्यों के वे
है। किर 'मानुग' विशेषका नती है। सम्म और कोई विशेषका नहीं दिया का सकता जा। मबक्युत, नन्दर, पविच गोला ऐसी
विशेषका कर्षि कम में नहीं झाई है

परन्तु त्यह लिखा है 'प्राष्ट्र' क चा, बहुत क चा, ऐला बिनकी क चाई ही 'पहले हिंह में बाती है। क्षतर्य ही ऐला कोई विष्णु का व्यव' वहा स्वापित किया नाया है।

जहका मेरी झाल कुदुव मीनार () की जोर उठ गई। जमस्य हल हो? गई। 'गायु: जो वह दें। बिठकी 'प्रायुता' पर दी जब के पहले डिक्ट बारी है, वह पदी है। जारे भारत में वहीं 'शायु:' है। जो कब कुदुब मीनार ही है। फिर सीइस्तरम पर यह क्यों शिखा है कि 'बह च्या स्थापित किया ?'

पर लोह स्तम्म पर थो कुछ जिला है वह लोह स्तम्म के बारे में ता निर्मात नहीं है। क्यों कि स्तम्म स्थापित मत्त्र किये बाते। उस्कृत की भाषा में स्तम्म गाडे बाते हैं। कालिदाव ने जिला है 'निष्णान बयस्तम्म न् गारोजोने न्तरेय सः।' ता बिद लोहस्तम्म के बाते में यह विवय्ण होता तो खरूर ही गाइने की बात कही बाती। यर स्त्रोक दो बाते तथा खीर स्था कह दशा है कि १ विष्णु का चला बहुत ऊंचा है और २. वह स्थापित किया हुआ है।

तो कहीं यह दुतव मौनार ही तो विष्णु का स्वच नहीं है !

#### फैंसी सिल्क साड़ी भाक्ष्यक डिजाइन

माकर्षक हिजाइन कलापूर्ण २-४ इंच चौदा बाहर न॰ ७ ६ १ १८) २३) ०८)

१८) २३) २८) २) पेशना बाकी बीक पीठ से थोक व्यापारियों को लास सुमीता वमाको इन्डस्टीज

बुडी नं० २१ कानपुर।

#### १००) इनाम सफेद बाजा कला

आनोसे तेल से वालों का पकना वक कर और एका वाल काला पैदा होकर है। कर वेंद क काला रचावी रहेगा। किर के दर्द व चकर आना दूर कर झालों की ज्योति के बद्धाता है। एकाव वाल एका हो तो २।।) एकाव १ का १।) आचा पका हो तो २।।) एकाव १ का १० और कुल पका हो तो ५।) एकाव १ का १२) केकायदा जानित करने प्रश्न १०) केरायद कर यहां केलाला है।

#### मासिक धर्म

बन्द माविक धर्म नारी सबीवनी दबाई के उपयोग से बिना तबस्तीण ग्रुक हो नियमित बाता है, श्रृद्ध की फर्याद दूर हो बाती है। यह दया गर्भवनी को उपयोग करावे। द्वारन्त फायदे के सिये तैब दबाई सीमत २० थ)।

#### श्वेतकुष्ट की अद्भुत जड़ो

प्रिय चजनों। त्रीरों हो भाति हम स्विक प्रशास करना नहीं चाहते यदि इसके ३ दिन के लो से सकेरी के हाग को पूरा साराम सक से न हो तो मूक्य साय हा को चाहें —)॥ का टिकट मेस कर सार्व लिखा ले। सूक्य ३)।

वैद्यराज वृजिक्दिशोर राम नं० १४० पो० रानीगंज (बर्दमान ) अमरीका में 'युद्ध' महामारी

(प्रष्ठ ११ का रोप) स्टर्न वर्ग लिखते--'निस्तंदेड कसी बीति विस्तार करने की है।'

परन्त उसका उपाय--'क्स को विना यद के रोका था सकता है वदि श्रमेरिका, बरोप स्थीर पश्चिम की हेत भारत शोषित, मुली, नमी बनता का विश्वास पा सके, और मध्यवर्गी विचार-चारा और उदारमत को प्रोस्ताहन दे ।'

भी स्टर्नवर्ग ने भ्रापने उच्च विचारों को और अधिक स्पष्ट करने की चेष्टा नहीं की है: परन्त मेरे अपने विचार से निम्न-विकित तीन बातों पर बंदि तरन्त समस हो तो संभव है तीसरा महा सुद्ध न टक्के, परंत्र चौथा नहीं ही होगा ।

(१) उपनिवेश प्रसासी का सर्वथा त्याग। यन तक हिन्द चीन कीर हिन्द पशिया स्वतन्त्र नहीं होते, चीन और भारत बास्तव में सबी स्वतंत्रता प्राप्त नहीं इसते स्थारमर में फेले और वैंडवो उपनिवेशों का उद्घार नहीं होता- वंसार क अपार सनता अमेरिका तथा तसके पश्चिमी बरोपीय राष्ट्रों के विषद्ध ही रहेती । इन बाहरी उपनिवेशों के अति-रिक्र भीतरी उपनिवेशों (शोधित वर्ग) का भी सात्मा होना चाहिए। प्रावः सब यरोपीय देशों में यहदी वर्ग, अमे-रिका में नीमो समुदाय, भारत के हरियन-इन देखों के 'शीतरी उपनिवेख' है। इसकी समान्ति का एक मात्र उपाव वार्षिक तथा शास्त्रतिक (शिवा व्यक्ति) बागनवा ही है।

(२) धरती । इस विषय पर विदाना क्रकिक कोर दिवा काम उतना ही कम है। मा बाप, माई बहन, पति पत्नी, संतान से भी वह कर मोह करती का होता है-विशेषकर एक क्लिन के क्षिए। इसरे देशों की बात तो बाने ही दीविए अमेरिका में भी केवल ४० प्रति-अत किवान ही बपनी परती का मासिक है। संसार में बान्यत्र किसान घरती का मासिक है ही नहीं। नेतामक किलानों को धर्म का नशा पिता कर उठ **भरती की रहा के लिए लक्ने पर** राजी करते रहे हैं, परंद्व ज्यों ज्यों किसान बागरूक होता बायगा और यह सम्भाने संगेगा कि विश्व घरती की रखा के लिए वह सड़ रहा है वह उसकी है ही दहीं तो वह उसके लिये सहने से कर देगा। स्मरचा रहे कि इसी दशीस इन्ह्यार पर जापानी सतस रहते हुए भी माधी जी ने १६४२ में 'झगस्त काति' का अपनेत किया था -- स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिए. ताकि स्वतन्त्र होकर मारतीय बा बा बामों कि वे अपने देख के लिए अब रहे हैं । गुलाम भारत के लिए त्रंत व हो या वापानी—एक से बाद है । व्यन्तर्राष्ट्रियता की क्षोर बढ रहा है। कब ही समय बाद किसानों को भारती से वर्षित रसक्र केवल राष्ट्रियता का नद्या पिकाकर सबने के किए राजी न किया वा सकेता। वस्ती किसानों को क्रिवानी ही चहिए।

(३) राषनीति में उदार मंत का प्रतिपादन । चलार की बहती हुई कन रंख्या तथ विषय स्थितियों में स्वक्रितत म्यापार नीति कीर पूंचीवाद नहीं चस सकता। परन्त्र उसी प्रकार कहरकारी कर्जुनियम भी मानबीच स्विधारों सीर व्यक्तिगरा स्वतन्त्रका के क्रिया चातक है। बावश्यकता है तहार समाबवाद की --परन्तु हिटलर नुशोसिनी के संकीयं तथा कट्टर राष्ट्रवादी समाच की नहीं। क्रन्स र्शेष्ट्रिय समाध्यद की। जुल की इस बदलती हुई आवाज को इस जितनी बस्दी सन सेंबे उतना ही कल्याब है।

शका कि 'कस्त्राक' सन्दे का उचा रबा ही एक सावातील कल्पना मासूम पहली है - बन कि नलान में बाब दोनों ब्रोर के टैंक एक दूतरे के अध्यने सदे हो वये हैं तथा प्राप्त अधर्म में बारके हैं - कि कब निकलें। परमा सो भी बागासारी होते के जाते कराजा वाबर में मोते सवाना में ब्रान्शी धम मता। श्रास्तिर वही तो मन वहताचे ध एक उपान रह गया है।

#### 'सिद्ध चित्रकूट बूटी।

यह बढ़ी अरमे आस में शब्दगिरि बाबे सिद्ध महारमा ने राचमिरि वर्वत से संबद्ध करने की बताई है। प्रसनी से प्रयानी का नई दमा स्वात; साती शर्तिका किसी पर्कामा से एक महीने तक सेवन काले से बाबसे ब्रारोम्य हो बाता है । एक मास ६० मात्रा २॥) वरदेख कुछ नहीं। गर्भवाता योग

इत श्रीषद के व्यवदार से निश्चन गर्मधारम हो बाता है। मूल्य ५) पूर्व विवरक के साथ पत्र किसें।

मासिक धर्म को चौनिध बन्द माविक पर्म को बिना कर कारी करता है इस श्रीवनि को अवसार करने से कमर, बेड, पेट का दर्द शिर में पक्षर गाना भाषि को दूर कर गासिक वर्म निवमित रूप से साता है। इस श्रीयचि को व्यवहार करने से शीम वर्श चारक हो बासा है। गर्भवती स्त्रवा हते व्यवदार न करें, क्योंकि गर्भावस्था में इते व्यवहार करने वे वर्गणत हो बाता है। मन्द २)।

शी प्रधानम् (विव वि) बो॰ सरिवा (बक्तरिवान)

बिन्द संगठन होचा नहीं है

स्रपित जनता सरबोधन का भारों है रसमिषे

विसक स्वामी अद्यानन्य संन्यासी ]

पुस्तक जनम्य पहें। बाब भी हिन्दुकों को मोह-निज्ञा से बयाने की जावरमञ्ज्ञ बनी हुई है; भारत में बसने वासी प्रमुख बादि का शक्ति सम्मक होना राष्ट्र की शक्ति को कहाने के लिये निवान्त आवश्यक है। इसी उद्देश्य से पुरुष प्रकाशित की का रही है। सूरम २)

विजय पुरतक भगदार, श्रद्धानन्द बाजार, दिल्ली । menenenenenenen breteren interenenenenen erenenenen erenenenen

बन्द होगी । क्रोपियम कट विकायती टिकिया के प्रयोग से बर बैठे बाराम के लाब अपयून सानी बन्द हो बाबगी ! बाब तक ४० इबार बादमी बाप्यून होड सके है है. अंगाने का पता---

त्रकारों से बचों/। बाब्दर ऋषीराम शर्मा महन्दी कीटफचा खास.रियासत पटियामा ।

सरगोषा के समस्य

# दांतों के डाक्टर 🔂

फतहपुरी, देहसी ।

दातों के कर रोजों का इक्षाच किया चाता है और वह मिना दर्द निकाले कारों हैं। तब प्रकार की बनकें व शतनुई आलें मिल तकती हैं /

#### कुछ अद्मुत शक्तिशासी स्रोपधियां

किया के केविय को वेष्णकता सावित करने पर १०० रुपया इनाम । जिन्हें बिरवास न हो, डेढ़ बाना का टिक्ट मेज कर शर्व किसा लें।

सकेट बाल काला

इस तेस वे साम या पहला यह पर कार बाबा बाद से बाबा पैदा होता है। वटि स्थाबी कासा न रहे तो बूना मूल्य वापस की कर्त । सेक्ड़ों प्रशंसायकों से इसकी कावता प्रमाणित है। यह तैस कर के दर्द व वर में नकर आना आदि को शाराम कर जास की रोशनी को बढ़ाता है। चीमाई सस एका के सिए २॥); उस से स्मावा के लिए ३॥);व कुल वका वास के किए १) का तैस समा सें।

बहरायन नासक

बह क्याँ रोज की कर्मुत दना बहरायन क्या व पुरावा, काव की कम ब्राक्ष थ, चीर नक्ष्मा सवा के क्रिए आरो-म काम है। बरंग आदमी बाच-माच

द्याने समस्य है। मूल्य २)

महात्माप्रदत्त इत सफेदी की दवा से तीन दिन में पूर फायदा। बदि सेक्डो हबीमी, डाक्टरों वैस्रों, विशापनदाकाकी की बका से नियम हो अके हो तो हते सगाकर कारोग्य होने । मूल्य २॥)

रवंत इह की वनीपधि

#### सम्रति-निष्रह

करतान निम्रह की अच्चक दवा है है दक्षा का क्यवहार बन्द कर दें, सर्वी कारक हो कायता । प्रतिमास दवा दीन दिन व्यवसार करना पड़ता है। वर्ष सर की दवा का मूल्य २॥) दूसरी दका वा बीवन भर के शिए वन्या बनावी क्ष-बूह्य २॥) बीनो दवा के व्यवहार से स्थारण में किसी तरह की सानि वर्डी रोक्रा

रेसराम समिता किशोर राम ने० १७ वो० सी० सुरिया, जिला-बुकारीकारा है

विविध चि त्रा

लि



कैंग्य व विश्वविद्य लव के छात्र टेम्स नदी पर नी चाला क अभास कर रहे हैं



न्यू जार्मेस्ट्रींग भिरवर्त का प्रथम इवाई बहाब, विश्वमें रीक्स रोवस के दो इ बन जुने हैं।



कामेरिका की बलसेना के प्रधान एडमायरल स्पूत ई डैनपील्ड ।



बर्मनी का सुप्रसिद्ध कम्बक्टर विसारिकम फरेंबैन्ससर, वो झव सहाई के बाद सदन में कार्य कर रहा है। 



हैस के अतर्राष्ट्रीय न्यायक्षय में ब्रिटेन नवा अव सनिवा के अत्तरहें ना नियाय करने के लिये आयोबित समा में सर इटले शौकोस

#### अच्छाई बुराई

(प्रष्ठ १० का शेष)

उस दिन बापिस न आई। इमें बड़ी चिन्ता हर्ष, लेकिन क्या करते। इमे उम्मीद थी कि वह दूसरे दिन आ वायगी, लेकिन वह तब भी वापित नहीं आई। बाह में हमें वह पता लगा - हमारी सब्बी को इतना ज्यादा काम करना श्रसरता था। यह बवान भी हो जुकी थी भौर सुन्दर भी थी। उस पर किसी पैसे बाले युवक की निगाह पड़ी । उसके यहा धक दिन मधदरी करने गई थी । थीरे २ वहा तक होगवा कि उसे काम नाम मात्र ही दिया आने सागा। उस बिगडे दिल यवड ने उसे मिठाइया और क्यादा वैसे भी देने ग्रुक किये। उसे बिन्दगी भर भाराम से रखने का बचन दिया गया -- हा शादी वह नहीं कर सकता था। 'लेकिन उससे स्था, सचयच में मेरी बीबी तो तू ही रहेगी। मैं किसी क्षरी से शादी तो विर्फ दुनिया की दिलाने के लिए कर गा' - उत बुवक ने कहा था। लक्ष्मी मेहनत की जिन्दगी से परेशान हो गई थी और उस युवक के कहने में ब्रागई ने तभी वह हमारे पाठ से भाग गई थी। कुछ दिल — शायद कुछ महीने — यह उस युवक के साथ उनके घर वालों से खित कर रही। फिर घर वालों को पता लग गया। युवक क्षावने वायदे को भक्त गया। मेरी कडकी को भी। कछ दिन इचर उधर ठोकरें खाने के बाद उसने मझदूरों का दिस बहसाना ग्रह कर दिया, कुछ पैकों के बिया । बिस दिन सुके इसका पता लगा उत दिन मैंने अपने आप को बहुत कोछ। आगर में ठाकुर के यहा रहता तो मेरी मेरी लड़की की बादी तो ठीक तरह से हो जाती। वह इस नीच कार्य से हो यच वाती ।

"बिस दिन सबकी मागी तस दिन मेरे दिशा की क्या शासत थी, मैं कह नहीं वकता : सुके ऐसा मालूम होता था कि मेरी सहकी मर गई है और बैसे उसे मैंने ही मारा है। दूसरे दिन मचदूरी से वापिस झाते समय मेरी निगाइ रास्ते के एक ताड़ी खाने पर पड़ी और मैं उस में घस मपा। उस शत मैं नशे में बेखबर पर षहुंचा और उस यत पहली बार मेरे और मेरी बीबी के बीच कताड़ा हुआ। किर रोज वही किस्सा होने लगा।

"एक दिन रात को बन मैं नशे में चर पर पर क्रावा तो मनाइने के किए बीबी चर नहीं थी। दूसरे दिन बन गुमें होशा श्चावा तो इस का मतसब समक्ष श्राया। वेरी बीची भी मुने छोड़ कर आसा गई थी। मैं उनको दोष न वे तका। इतने दिनों बड मेरी सातें, पू'से और वाकियां

साहेरहने पर भी उत्तने सुके अपने पतीने के कार्य से साना सिकाया. इत के लिए मुक्ते उसकी सरहाता करती ही पदी । बढ़ने की बस्त्रत न होगी कि उब के चले वाने का मुक्ते बहुत हदमा

"एक सदमे ने मुके शराबी बना दिया था। इसरे बदमे ने मुक्ते शरान से दूर भगा दिया। सुके आइचर्य है क्यों ? चाहिये तो वह या कि दूसरे सदमे के वाय में और श्रम्ब बीता। शायद डर ने काम किया हो क्य बीबी तो है नहीं. ग्रगर शराब पीता गडा तो कमा कर कीन खिलायेगा । मैंने शराव छोड़ दी । उनके बाद मैं ऋपने पालत तमन का ततप-योग प्रखबार वगैरह पढ कर करने लगा । लेकिन मेरी बाद से मेरी लडकी और बीबी कमी न निकसते। वैसे अमी मी वही ब्राट ब्राने मिळते -क्ति तरह माने भर को । मैं बहुत दु खी था। मैं इत किन्द्गी से छुन्कारा पाने का इरादा करने लगा।

'कल वन मनदूरी से सौटा तो मेरे क्राश्चर्यका ठिकाना न रहा। मेरी कोठरी के डरबाजे पर मेरी बीबी बैठी वी - मेरी राष्ट्र तकती । यह कुछ प्रवराई री मालम पढ़ी और बोली — इस तरह लाल कालों से नेरी तरफ देखने की बरूरत नहीं है। मैं किसी दूनरे कादमी के साथ नहीं भागी थी। मैं कुछ दिन के लिये, तम्हारी और हमारी नश्री की मलाई के लिये तुम्हें छोड़ कर चली गई थी।"

'बच्चीका नाम सुनकर में सब कुछ भूल रवा भीर उससे अस्दी सब कुछ बताने को कहा । उसने को कुछ कहा टसका साराश का है --

भेरे मारने पीटने और गासियों से वह परेशान बकर रहती भी शेकिन सुके होएकर जाने का उसे कमी स्वास भी न भाषा था। तेकिन ऐसे समय उसे कुछ मणदूर तियों से अपनी सक्की का पता सना - तानों के रूप में । मस्त्री से कुछ पता नहीं समा, शायद ने अपने मनोरंबन के शामान को कुखित रखना चाइते वे । श्लेकिन औरतें अपनी किसी साचिन को अपनी अच्छाई और उसकी बुराई बताने से क्यों चुकरी। उसकी इच्छा अपनी लडकी को उस दलदल से निकासने की दुई । मुक्त से मदद की उसे बहुत कम उम्मीद थी और उसे एक श्रान्छी तरकीन भी स्कृत गई भी। शायद मुक्त पर से उसका विश्वास उठ मना मा। सायद उसे यह भी बर हो कि श्रापनी सदकी की हुदंशा का शस हुनकर में और निगर चार्क । कुछ भी हो, उसने मुके इस न क्या और एक दिन अपनी पुरानी मासकिन के शत क्या खड़ी हुई ।

लजाना । उन्हें उस पर बहुत दना बाई । उन्होंने उससे कहा कि वह अपनी सहकी के पेशे का इपस कितीसे न कहे। फिर उन्होंने अपने पति को मेरे शराबी होने का भी मेरी बीबी की ससीवत कर हास सनाया । वदे ठाडूर का देशन्त हो जका या कीर उनके पति ही कव पर के मासिक वे। यह से तो वे सुने रक्षने की राधीन हुए। शेकिन उनकी पत्नी के कटने कीर झाल जो के लामने उनका निश्चय टिक नहीं सका । आखिर वे इमें रखने को बहमत हो गने।

'ततकी सहमति सेकर मेरी स्त्री मुक्ते और अपनी सहकी को खेने आई बब बह घर आई तो मै सबर्री के सिये गया हुआ था। उसे मोइल्से की श्चिमों से मेरे शास खेडने की सनर मिश गई थी। उसने कुद्ध देर खुशी के कास बढाये। पिर क्रमनी गठरी एक पक्षोसी के यहा रखा वह अपनी सक्की को द्व'दने चली। वह सहकी की कोठरी पर पहुंची। उत्तकी शसव सराव वी। किर भी बहु हमारे पास झाने को तव्वार न इर्दे। उसे विश्वात न था कि मैं कभी भी उसे माद कर सकूं गा। मेरी पस्ती ने उसे बहुत समग्रामा तो वह साने का राजी हा गई सेव्हिन चर्त वह ची कि उसे इत बात का विश्वात दिसा दिया वान कि मैंने उसे माफ कर दिया है।

"कारनी स्त्री से स्व हास सुनकर मुके गहत दुःस ह्या खुरी भी। दुःस सपनी सक्की की बदंशा पर और खुशी इस किने कि सन वह उत्त नरक से निकल पायगी। हम उनी दिन शाम को उसे वापित के काये। एक वा दो दिन में इस वापित क्रपने ठाकर के पास का रहे हैं। हम फिर गुलाम कालावेगे, लेकिन जो गमामी हम बहा करते वे उत्तरे का श्रवही होसी।'

> × ×

उसकी कहानी सत्म हो गई थी। इम दोनों दुख समय तक चुप चाप चलते रहे। एक मोक पर वह दका बीर नोका-'क्रच्या, अन मुके इवायत दीकिये । युक्ते काशा है, आप गुक्ते गसत नहीं समने होंगे। मैं कोई पटा शिका बादमी नहीं हूं और अपने विचार अच्छी तरह प्रकट नहीं कर सकता है। मेरा मक्तन किंद्र वह है कि वह गुलामी को काम है, वो शहरों में भी प्रचलित है सीर विश्वके शिकार गरीब मणबूर और किशान हैं, वह बागीरदारों भी गुलामी के की हरी है। इतिया चाहे उसे मक्दरी करे, मैं तो उसे जुलामी की **भ्द्रेया । दिनगर धानवर की तरह साम** करना और भिर जी सानेमर को प्राधित

क्यों बार्कर उसने सारा किस्ता उन्हें से रीकर पैसे न मिसना गुलामी ही है। सर्का शहर के मधदूरों को आपनी मेहनत के वित्ये काफी पैका मिलने सगे तो पहली किया के गुकाम आपने बार अपने कागीरदारों को क्रोड़ कर गहर बार व्यायने, विस तरह मैं का गया था। तब उनको मेरी तरह निराश न होना पढेगा । भारते आविमयों को शास से निकलते देख शायद वामीरदार लोग उनको बादमी समझने तमें और इन से कादिमियों का सा बर्ताव करने समें शायद दूसरे गुकाम यहा का कर स्वर्ग पा बार्वे (सुके इसकी काशा नहीं है।) शायद मैं गलती रर होता । लेकिन मैं उस गुलामी को पसन्द करत' हूं, इस कावादी से की आजादी नहीं है, बहिन्द गुलामी खुद है-अपने सबसे मबानक रूप में । श्राच्छा नमस्ते ।'

> बह अपने घर की और चला और मैं अपने। मेरे मुद्द से दवे शब्दों में निकला- 'क्रम्हाई बुराई टोनों का साथ है। अच्छे से अच्छे बादमी में भी **58 बराई जरूर होगी और बुरे से बुरे** बादमी में कुछ बन्हाई। बगर हम **छिफें दूसरों की बुगई ही देखने के बबाय.** अञ्चाई बुगई दोनों देखने लगें तो दुनिया उतनी भयानक न दिखे बिदानी विर्फ बराई ही देखने पर दिखती है।

#### १००) इनाम

क्वार्य किन्न बन्त्र — से विसे आप चाइते हैं चाहे वह परधर-दिल क्यों न हो. इत वन्त्र की कलौकिक शक्ति से काप है मिलाने चली व्याचेगी। इसे भारवा करने से व्यापार में साम, मुकदमा, करती, साटरी में बीत, परीचा में उप-सता, नवजहों की शाति, नौकरी की तरकी खीमाग्वान होते हैं। य॰ ताना २॥), चादी ३), तोना १४।

सिद्ध श्मशान न॰ ३०७ पो॰ कतरी सराव [गवा]

#### १००) इनाम

सर्वार्थ सिद्ध यन्त्र प्राचीन ऋषियों की ब्रद्सुत देन

इसके भारया मात्र से इर कार्य में विद्धि मिसती है। इडोर वे इडार हृदय बाली स्त्री वा पुरुष भी आपके वशा में बा जावेगा। इससे माग्योदय, नौकरी, वन्तान तथा घन की प्राप्त, मुकदमे और हाटरी में बीत, परीचा मे पास एव नव-महों की शांति होती है। अधिक प्रशंका करना सर्व को दीपक दिखाना है वेफा-बदा खाबित करने पर १००) इनाम 🌡 मस्य वाबा २॥) चांदी ३), खेने 🗫 क्षेत्रस ११) वन्।

पताः- स्वाराधिः कार्यागव पोक कतरी,कराव ( गया )



#### मुर्ख तेली

[ सुरेश रस्तोगी भवाना ]

मोहन एक गरीब बादमी बा, उसने प्रकारी सुन्दर गाय पाल रक्ली थी। बद उसकी गाय •पादी से उसने एक बका सन्दर बह्वका दिया उसी के पढ़ी ह में एक मोंदू नाम का वेली रहवा या। उतने उत बहुदे को राजी में बद तद लॉ न्हें वे चुरा किया, और सुबह को शोर मचा दिवा कि मेरे कील्ड्र के बचा कुमा है।

वेकाय मोदन का दुवी हुवा, चरन्द्र बेचारा स्वा करता बढ़ा ही यरोब था । अगते दिन वह पडित भी के पास यका, और सब किस्सा कर सनाया, और थ) पहिल भी को दिये कि स्नाप मेश बच्चवा समे दिला टी बिये ।

पहित जी बोले -- "अच्छा, बळ्डा इम दुन्हें दिश्ववादेंगे, दुन कल मोबू से बहारे के जिये भगवना। इस आकर बक्का उम्हें विका देंगे ।

दुसरे दिन पहित भी शभी हासने का अक्य किए हुए मोहन के बर आहे। देखा कि आपत में जून सकाई हो इही है। इटी इनी, क्वों लड़ रहे हो वह बहती हुए पडित भी बाच में बुड गये।

मोंव बेला - भी मेरे फोल्ड के बचा हुआ है, और यह उसे खीनना चारता है।

📞 पडित जी बोले । अच्छा, तब बैठ बाक्रो, इम प्रभी फैसला करते हैं। बन खब स्रोग जो वहा समा हो गये और बैठ अने, तो पहित की भी बैठ गये और ऊषने सर्ग।

' आप फेडना कर रहे 🖏 वा सो रहे हैं सबे होकर भोंदू ने कहा । बारे आई कब न पूछो, रात में। स्त्री के हाको पैदा हुआ है विवक्ते कारक वारी रात कागता रहा, और देखां यह श्रक्रश भी उसी के किए वे वारहाई।

सभी मनुष्य इतने सगे, और बोसे-<sup>अ</sup>शास्त्रास महाराज कवी शिवरों के भी दावी पेदा दुए हैं।"

तब तो पडित बी बस्दी से बोबी --"आगर कोल्डू के बखुवा पैदा हो सकता 🐍 तो इस में भारचय की फीन सी बात हैं कि नेरी स्वी के दाधी वैदा हुआ ।"

#### व्यर्ज न की क्येगांठ ि जगदीशः" नैनीशास . ]

बद्ध 'क्राब्द न' का नवा वर्षे। शास्त देखा है हमें हवें॥ बदु बचगाठ इसकी आई। सामि है फिलनी इस पर खाई ॥

कवी अञ्चल्ले यह साधा। कमा मध्य कनिना गाता॥ क्यी समास सवर कहानी ह क्षत विश्वक होती हैरानी ध

सेनक की है वह अभिसाधा। उतके मन की है यह बाहा ॥ "बार्यन" के बोलक कारे। विरबीवी हो तब के प्यारे॥

#### बासबंधुओं से

पिक्रले कई समाही से हम आप का पृष्ट नहीं दे खके, इस का हमें लेद है। बाव बाय को इस यह विश्वात दिसाना चाइते हैं कि प्राय प्रत्येक श्रक में यह प्रष्ठ बावा करेगा । अन बाप की पराज्ञाध मी समाप्त हो चक्री हैं. इस्त्रिक्ट साववे श्रमिमावक भी श्रपनी पढाई ह इंदर बह मनोरवद प्रष्ट पदने से सरपदो नहीं रोकने ।

बाशा है, बालबब मी अपनी सादर **६विस मनोर १६ सामग्री यथापर्व** मेक्ते रहेंगे।

भर चला गया। ---X गिलासों का खेल

( सरोब )

बरेश ने अपने समी मित्रों को निकासों का जेल दिवाने के लिए कपने घर दुलाया । उद्दे च्ह एक कुमरे में के गया वहा एक मेत्र पर इति के स गिलात रसे हुए ने। सुरेश ने तीन विकासों को शाधा श्राचा पानी से भर दिवा और बाकी तनों को खाली रहने दिवा । फिर उत्तने इन छही गिलासी को सीधी लाइन में ऊरर दिये चित्र के श्चनुसार रका - श्रयांत पहले लाली गिसास, फिर आया भरा, फिर लाली, फिर ब्रामा भरा, फिर लाली ब्रीर फिर श्राचा भरा। विकालों को इस प्रकार

बह सन कर सन जोग मान गर्ने

कि कोल्ड के बचा नहीं वैदा हो सकता।

और वह बचा मोहन की गांव का है।

इस किए बहुड़ा मोहन को दिल्ला दिवा

गवा विसे केकर वह खुरी से अपने

रसने के बाद सुरेश ने अपने मित्रों को सम्बोबित करते हुए कहा --- बगा सुम में से कोई विसालों के इस कम को इस तरह बदल सकता है कि तीनों आपे भरे गिलाल एक साथ एक फ्रोर हो बार्वे और जेव तीर्जे खाली शिलास एक साथ एक बोर ! शर्त वह है कि केवल एक विसास को ही बारने स्थात से उठाना पढ़े, नाकी वाची बहा है, वहीं वहे रहें । सभी सबकी ने गिलासों पर दृष्टि बमाते हुए मन ही मन तरीका वोचना ग्रुरू किया। सुरेश ने काफी समय तक अपने मित्रों की प्रतीचा भी। सुरेश ने पूछा -- 'क्या

द्रम में से क'इ भी कम नहीं बदस बद्धवा (१

सबने तिर हिसा दिवा । सुरेश आबे बढा चौर बोला — 'तो' मैं कम बदस कर दिलाता हूं। धत के बनुतार मैं केवल, एक ही गिलाम को उठाऊ का

उसके तारे मित्र 'बाह बाह" कर उठे वन सरेश ने शर्तका पासन करते इए तीनों काचे भरे गिलास एक साम एक क्रोर कर दिए और रोप शीनों साली गिलास एक धोर ।

बानते हो, उसने यह कैसे किया ? बुरेश ने गिल स न दो को उटा कर उसका पानी गिलास न॰ शास में डाल दिया और उसको पिर कहीं अपने स्थान पर रख दिया।



वरीका समात होने पर जाप भी जपनी क्रृष्टिया इस सरह मनाहवे ।

#### नन्दगांव की चिट्ठी

प्रिष्ठ = का शेष ]

गोपाल स्थामी भरवष्क यन कर रहे हैं किन्तु को उसास ग्राहिक के मरोसे भारत के कुक्चेगों में तर होने जाता है, उसके बिस् विदेशियों के झाने भोजों पेताना स्थाप है। गोपालस्थामी बितना नरम पहते पच्छा उतना ही तीस्त्री आसास में बोकाता। मैंने पाल नेठे एक ग्यास-बास से कहा—पंतरक्ता तो पिछले कम्म का प्रियागाल समता है।

'जी हा, हमारे नेता विश्वते सम्बन्ध होने के कारच ही नरमी नरत रहे हैं। वी अपराच माफ करने की प्रतिशा को बी 12

'ठीक है। पिछुली शदियों को यातें आने दें, तो भी मलाका, अन्यपुर, कोसार, व्यास्तपुर, कुलात, कुलायुर, जनस्य कुलायुर, जनस्य कुलायुर, जनस्य कुलायुर, जनस्य कुलायुर, जनस्य कुलायुर, कुलायुर, जनस्य कुलायुर, कुल

इतना कह मैं वहा से उठ आया। प्सारे नटवर, तुम्हारी सीसा मूमि मारत के दकरे तुम्हारे देखते हो गये, पर तुम प्रकट नहीं हुए। असर तुम चाहते तो किसी मीम को इस बरासव से टक्स देते। भासिर फिलस्तीन का पार्टीमन भी करवों के उट कर खडे हो आपने से मुश्किल हो गया है। मैंने दानव नगरी में सुना कि समरीका बेसे महा दानव ने भी उस पार्टीशन से प्रपना शब सीच क्रिया है। लैर, दुम्हारी कोई बात बिना मतलब नहीं होती । तम तब नहीं प्रकट हुए, तो सन शीम ही प्रकट होने। मैं इडी आहा से फिर बसुनाबी के तीर बाफी न्यासवालों के बीच गोकुस में ब्रा पहुंचा हू । द्वम शीम बाबो, द्वम्हारे साव खेलने को बहुत भी करता है। खेलते तो हम अब भी हैं पर तुम्हारे बिना वह २म नहीं बमता । देखना मसवा मत ।

> दुम्हारा स्था---मध्यमगत



१६॥) में ज्वैल वाली रिस्ट वाच



स्तीस मेर ठीक समय देने वाली १ वर्ष की गार टी गोल वा स्वचावर केव १६॥) सुपीरिकर २०॥) च्लाट केव क्रोमिक्स केस ११)च्लाट केप रोक्त गोल २०वर्ष गार केस १४), च्लाट केप २१ जेवल क्रोम केस-१८),च्लाटकेप ११ जेवल शोल कोम वेसटेंगालर कर्म या टीनी शोप

क्रोमियम केस-१२), शुपिरिवर-१२', रोस्ड गोइन ६०) रोस्ड गोइड १२ ज्वेब युक्त ६०) कवामें टाइम पीस कीमत १२] बिग साहुज २२] पो टेज कवाम कोई दो वडी बेले से साह प्रच० डेमीड० एवड कंक [V.A.] पाँच जवस में ० १११२४ क्याकका

रबेत कुष्ट की काद् मुत का बी प्रिय गाठक गया औरों की माति हम क्षापिक प्रश्वाण करना नहीं चाहते। यदि हक्के ह दिन के लेवन से कफेदी के दाग का पूरा काराम कह से न हो तो सूच्य वापता । बो चाहें -)॥ का टिकट मेककर सर्वे किका हैं। सूच्य रा॥)

भी इन्हिए भावुर्वेद मवन, (६२) पो॰ केमू<del>सराव (</del>वृ'गेर)

सुपत | सुपत | सुपत || बाप पर तेठे नेदिक, यफ रू., की. ए., पंचा तथा बानमा बूनीवरियो से तथा होन्योपिक बावेडिया कारणी बालावी से एक पर क्यो हैं। निकासकी सुपत | हंजरोबाक संस्थितहां (विकासी स्वता)

# गुन्तान भार सन्तान के

हमेंगा के बिये सम्मान करहीय प्रमुद करमेवाशी दवाई वर्ष कंट्रीसकी श्री-रुशे हर वर्ष के बियो देश) और दी साझ के बियों 32)—हम दवाहमों से माहवाशी श्रद्ध महीने ठीक घाठी रहती है। मासिक धर्म जारी करने वाशी दवाई मैंसीस परेशस का सुरूप 32) और हससे ठेज दवाई मैन्सीस म्हान जो स्वयुद्ध सम्ब्री मकार बाक कर देवी है। श्रस्म रुशे।

लेडी डाक्टर कविराज सत्यवती

••२ जान्दनी जीक देहती [ इस्पीरियक वैंक और कम्बारा के दरस्वान ] कोडी:—२७ जान्दकीय न्यू देहती ( निकट बगासी सार्केट )

# रोडियो व २००) से १०००) मासिक घर बैठे मुफ्त

गसत विद्य करने पर १०,०००) हनाम । विश्वात रक्षिचे यह अवस्मव नहीं । स्निटरेन्द्रर व निवस भी सुप्त मगाइये ।

दि हिन्द स्टोर्ज, चावडी बाजार दिल्ली।

का २४ वयटों में सारमा। तिम्बत के वन्यावियों के हृदय क्य ग्रुत सेद, हिमालव पर्वत की कंची थीटेगी पर उत्तव होने काली करी बुद्धीं का समस्त्रप्रतिमी हिस्सीरिया क्षांप्रकारन के दवानीन रोगियों के लिये समूद संगठ। प्रत्य वाक्तवनं प्रयक्त। यता — एषण यसण आहण रामिलहरू सिमी का हरणवाल हरिहार



सुद्धी मांच, मेरट कॉमरस्ती व स्वैयक्क्य के तीव एवेंट-वमेक क्ष्य कम्पनी चौच्ची चौक देखी। रावपुतान के सीव एवेंट-राव क्ष्यान बीक्य क्ष्याम, चौड़ा रास्ता, वचड़ा। मान्य मारट के सीव एवेंट-बुद्धर चीनव क्ष्याम, 14 के दीव. हम्पीर।

# शरणार्थियों की सुध कौन लेगा ?

सम्बद्ध थी. भाषरी बतावें अप स्म ला करें ह विवस्य अवासी }

विच्छी चीर वीक्षिका के सिए कुछ बूटी

पुरस मंगार्वे और समीर सन्द्रा होने पर

पता -- महासम् इरीचाच, प्रेमाश्रम

। ई ई ड्रॉर शकाराज्य

करीय सोग III) डाक्सर्च मेव कर

रे॥) रु० में ६ प्रस्तकें में में बीबन (विचित्र)

मू॰ १।) वशीकामा संघी का लंगर य॰ १) हिन्दी श्रांत जी शिचक म• १)

इस्न पैश्वि (चित्रावली) म॰ १॥) सम्बना रोषगार मु॰ १।) शारमोनियम टीचर

म० श) ६ पुस्तकों का सेट आ), हा. स. ॥) संतोष टे किंग कम्पनी (शे. ए. ही.) पाठक स्टीट, जैगंज, चलीगढ ।

ंबी सम्मादक ची,

नमस्ते । सभी दो तीन दिन इप कारतीय बारा तथा में एक प्रश्न का क्षर देते इए, अधान मन्त्री मी वक्षहर-खाला ने क्या है कि उपवास के दिनों में भी प्रसारमा सांची ची को उनका उपवास क्षाने के बमन दिये गये नचनों आ शासन करने के सिय हम गावित हैं, श्रीर उत्तक्त कमान करते हुए पाकिस्तान के कोट कर काये बससमानी व्य हम स्वागत करते हैं

तस समय वह घोषका की बबी बी, कि पाकिस्तान से आय तब पौक्रिय क्षित्रकों को दस दिन के बांदर रहने के बाद स्थान दे दिया जायमा, तथा इक बोधना के कार्वन्त्रित करने के किये अवन सरकार के सब प्रन्ती तथा उच्च राच कांचारियों ने अपनी अपनी कोठियों और वरों में कम से कम एक परिवार को ब्राध्य देने का निरूपन किया है इस बोक्सा को नार नार दोहरामा गया।

में आहोर का रहने वाला है, मेरे प्रकार के, दुकान थी, इवारों कावा क्रिकारीक्त मरता था । में अपने नेताओं के बादेशों का पासन करता हता, ·काकिस्तात बन बाने पर भी साहौर में ही टिका रहा । मेरा मन्त्रन सूटा गया और 📆 े वॉपकर घर से निकासा गया। दुर्कन बाट सी गयी। बहुत बागुनव विनय की पर सब निकास । दर्बनों पत्र रविकेरी करा कर प्रधान सन्त्री, विप्टी कमिहनर आदि अधिकारिनों का मैजे। पर कोई परिकास न निकता । सर्वस्य द्वाट वाने कर आचार होकर अस्ट्रवर के अन्त में क्ष्मीर से निक्ता । वहां के सोग पराये बत तवे वे तसपर मिला कैसा । समन्त भा भारत तो प्रापना है । यहां हमें प्राप्तय शिक्षेपा, हमारा स्थानत होना ।

वय मैंने बांधवा सुनी कि सबको स्थान दिवा जायमा, बेरा उदाव और अरकाम दिवा शिवा उठा । युक्ते उस्ताह हुआ और मैंने अनको दिन ही प्रधान ं अन्ती भी चवाहरसाक्षा नेव्यन, भी शरदार ्राक्टींस, भी बा॰ राजेम्ब्र-स्वाप्क भी विश्वातमा और क्याकीयन को पत्र कियो और मार्चना की कि "जापने किसी रिकार को धपने नहां आभव देना ही है, मेरे वरिवार को स्थान देने की क्या करें। धेरे परिवार के वन व्यक्ति क्रविक्रिय है तथा हम स्थाई, सादि का क्र चान स्वेंने — ब्रादि।"

उपार के शिने मैंने कापने पते थे बाबित कर्य साथ मेव विषे ने । उत्तर की विद्या परने समा, पर विचान की व्यवस्थितराम के किसी भी महान प्रव ने जलर देने की कमा नहीं की। भी बराबीबनास ने क्रिका कि उनके पात स्थान नहीं है।

का बहुत दिन बीत काने पर भी वयों के उत्तर मास न इए वो मैंने एक रविस्टर्क क्य भी जा॰ राजेन्द्रप्रवाद भी को विका, विश्ववें मैंने अपनी करण कानी जिसते हुए महान और इसन प्राप्त कराने में सहाबता के शिए आर्थना की। बचा समय रविस्टर्ट पत्र की 'प्राप्ति ष्ट्री रसीट समेद्र मिल गयी ।

सब फिर वहाबका तथा बारवावन के दो सब्दों के टपकने की मतीसा चातक की तरह करने सगा । पर कोई उकर नहीं

चन बहुत दिन गुकर वाने पर भी कोई उत्तर न मिला तो मैं स्ववं उनकी कोठी पर पर्हचा । हार पर कररहस्त परम बा. मैंने चिट क्रिकटर ही, इस पर बुके प्रवेश की बाक मिली, और क्रा-मधे में एफ कर्ती पर चैठने को कहा शका । बेह दो बजे दोपहर का समय था. किसी ने बताया कि शी'राजेन्द्र बाब ब्रायम कर रहे हैं, सीन' बजे 🕏 बाद मिला करते हैं । तीन बजे, चार बजे पर कोई बसाने न साथा। तैने पनः चिट क्षिकर प्राइवेट वैकेटरी को निववाई। और बुकाने की मतीचा करने सना । पांच बजे, हुः बब गवे । उठ दिन कांगे व कार्य कारियी का क्राधिवेशन या। नेताको की कारें बाने बनी। एक एक करके बर्व भी वकाइरसास, पटेस, भावाद बादि तभी नेता पदारे । कह पच प्रतिनिधि मो आये के, उनके पास होने से दी तीन पषटे अनावास बीत नवे। रात के लाडे बाठ वस अवे वे। समा समास हो, एक एक करके जमी नेता तथा पत्र प्रतिनिधि चको गये। मैं सकेता बसाने की प्रतीका में नेठा रहा। शत के बादे इत क्य नवे, तुके वहां बैठे बाठ जी बबरे हो जबे बे: साहत कर मैंने प्राप्तिट सेकेंटरी साहब के कमरे में प्रवेश किया और पूछा कि मुके - और कितनी देर प्रतीचा करनी होगी। उत्तर गिका कि अबं भी राजेन्द्रसक् वक गर्वे है, में फिर इसरे तीवरे दिन आक' । में पुनः तीन कार बार कका, पर राष्ट्रपति से मिस न पाना, किसी न किसी नहाने से सके शक दिया गया ।

पैने रिक्यूबी कमिशनर के बहा भी निवास के सिए स्थान देने की प्रार्थना की बी. उतका भी कोई परिकास नहीं

#### बोहबन बाहिट शहर, मधरा । ५००) नकद इनाम

बवांमदे जुबे से स्व प्रकार की क्ली, दिमागी कमबोरी, स्वप्नदोष, बात्र विकार तथा नामदीं दर होकर शरीर हक्ष-पुष्ट बनता है । मूक्त ३॥।) मन डाक्तर्च । वेकार कामित करते वर ५००) इनाम । स्थाम कार्मेसी (रक्सिटर्ड) बसीगढ ।

#### सनद हासिल

डाक्टरी वैदाक भीर विकास की सनद पर बैठे मगवा कर प्रैकटिक करें । नियमायली अपरा

> द्याब्टर शिवचरमदाम फतेहाबाट (हिसार)

राष्ट्र माचा हिन्दी को अनुनाइवे और उसकी उन्नत्ति में हाथ बटाइये २००१) दिनेश पहेली नं० १४ में प्राप्त कीजिये ।

१०००) सर्वेश्चर पूर्तियों पर, १०५०) न्यूनतम १ छशुक्त यो तक। विशेष पुरस्कार -- १५), २५), और १०) क्रमशः स्वाधिक पूतियां मेवन वालो को कीर १०१) सर्व गण्म गान विद्यार्थी के शुद्ध उत्तर पर अधिक दिये व वेगे। पूर्तियां भेजने की अन्तिम तारास ५ मई १६४८ ई॰।

er ता 3

संकेत कार्य से दावें १. वे 'मोलानाय' कहे जाते है। ५. लोग होली के दिन अभिकतर इसको उपयोग में से ही काते हैं। ६. नदी का ·····'इरियाली से अ**क**त होता है। ७. बापू का प्रिय विद्वान्त । 🚝 अब अमीन का '----- समस स्वामी वानेगा । ११- बहुत कम व्यक्ति इतसे संग्रह होते हैं। १२. वहांच । १३. क्य वादी है। १४. समसदार की इनकी

बस्तुए बहुत बीड़ी ब्राच से भवादे बराई बान तकता है -

संकेत उत्पर से नीचे:-१. यह नगरी सुन्दर मंदिशे से सबी हुई है। २- वह कमी-कमी प्रावाचातक हो बाती है। ३- मृत्यु। ४- हतका नीन्दर्य राजु को भी वक्त में कर नेता है। ६- तवके का गम्मीर सन्दर्ध १०- वीवन में हतका भी नका सहस्य है।

नियमावसी:- एक नाम से एक पूर्ति का ग्रुक्क शा), इसके पश्चात प्रतिक पूर्ति का (1) को मनी बार्डर वा पोस्टक बार्डर ( विना कात ) द्वारा में वा अरफ पूर्व का ID बा अनाशाबर में रास्त्र का स्वादर (माना आरफ) है। हो ने का बाता चाहिये। में का की रहीय पूर्वियों के बाद झकरूव में में 1 हार्द का मां म पर इच्छानुवार पूर्वियां सेवों बार कहती हैं। पूर्वियों के बान्त में बीर मनीशाबर क्रूपन पर नाम और पूरा बता दिन्हीं में झकरूव सिक्तें। बो ब्वह्मि एनेयों की में रेखा से पूर्तियां मेर्बे ने पूर्तियों के नीचे प्रश्क के नाम का उल्लेख क्रवश्य कर दें। वरिखाम के किये -) क्राचिक मेर्च (टिक्ट नहीं) । हुद्ध उत्तर १७ मई के साताहिक ती. क्रमुंन में देती । एजेटट बनने के इच्छुक हम से पत्र स्ववहार करें । पृतियां और सनीपार्थर सेंबने का वताः

सी. एव. त्रिपाठी, हितकारी विद्यालय, कोटा ( राजस्थान ) पहेंची नं १२ क जुद उक्तर-वार्त से दावें :-२ राखाप्रताप, ५. बी, १- कट, १०- नपन, ११- व्यक्त, १२- व्यत्तमढ़, १३ एक । करर से नीचे:--१. राखमबन, २- प्रचार, ३- ताबना, ४- प्रचारा,

६. पाषक, ७. श्रीवर, ८. नर ।

क्येंग्रह = प्रत्येक को १२५), एक ब्युद्धि १२ प्रत्येक को २५), दो ब्युद्धि ४१ प्रत्येक को थ), ३ बागुद्धि ११५ मत्येक को ३) । सर्वाधिक पूर्तियों का पुरस्कार ६४,६०, इद पूर्वियों पर और तर्व प्रथम वर्वश्चद पूर्ति का १०१) भी महेन्द्रपास बनपुर को पास हुआ। तन पुरस्कार २७ वाम स तक मेन दिये नार्वेगे ।



Jenika Industries (India) L Gwalior

#### कृषि-संसार

कृषि में वैशानिक फ़ाति करने वाला धारत का सर्वोत्क्रस सचित्र हिन्दी मारिक पत्र है आब ही बाहक वनिये। कम्पोस्ट विशेषांक निकल जुका है कृषि पर देश विदेश के वैश्वानिकों के सन्दर खेल पहिये ।

भीर विशेषांकों की पतीचा करें। क्का---मैनेजर 'क्रवि-ससार' कार्याक्रय

विकारे (यू॰ पी॰ ) वार्षिक चन्दा ७) । एक एक प्रस्ति ॥)

हर शहर में ऐकेन्टो की बकात है।

GOVT १००) इनाम REGD सर्गर्थ सिक्क यन्त्र

बाचीन ऋषियों की बद्भुत देन इसके चारख मात्र से इर कार्य में सिक्टि मिसती है। कठोर से कठोर हृदय काली स्त्री वा पुरुष भी आपके वश में का बायेगा। इतसे भाग्याद्य, नौकरी, कतान तथा पन की प्राप्ति, सुकदमे और साटरी में बीत परीचा में पाल एव नव बहो की शांत होती है। अभिक प्रशसा करना सूर्य को दीपक विस्ताना है। वेफा-बदा साबित करने पर १००) इनाम। सूर्य वाना २॥) चादी ३), दोने का स्पेशक ११) द०।

श्री काशी विश्वनाथ जाशम न॰ २० यो॰ कतरी सराव (गवा)

#### ठगों से ठगे इए

कमबोरी, सुस्ती, श प्र पतन व स्व-नदीव रोगों के रोगी हमारे वहा झाकर लास कराई और जाम के बाद इस्य तिका क्षम वें :कीर को न का सर्वे दे पना शक्त बन्द सिकाके में मेब कर क्ष्मत र्समाह लें । हम उनको ऋपने उत्तर के साथ उनके साम के सिए अपनी १ पस्तक "विचित्र ग्रप्त शास्त्र विश्व में बिना दवा लाये ऊपर लिखे रोगी को बूर करने की ब्राधन विधिया खिली हैं क्यौर को सन् १६ में गवर्नमेक्ट से अन्त होकर सदासत से लगी है प्रपत मेश देंगे. करन्तु पत्र के सामा तीन आने के टिक्ट सेंचे ।

क वी प्रा क्या प्राप्त रसायनघर १०२ शाहणसमूद मृन्धी॰

#### ५००) हनाम

बोह्नी बहार समिर्देश [२६ ] देहनी ।

काने की इनहा फिल्म-स्टार ना की ना शिले । योदा पढ़ा क्षिला होना कावस्वक है रजीत फिल्म-बार्ट बाबेज बिरका रे व (VD) इत्यार व • वी • ।

#### १००) इनाम

गुप्त बशीकरख मन्त्र के बारब करने से कठिन से कठिन कार्य शिद्ध होता है। भाग विसे चाहते हैं बाहे वह पत्थर दिल क्यों न हो, आपके पास चला सावेगी । इससे माग्योदय, नौस्ती, धन की प्राप्ति, बुक्दमा और स टरी में बीत वापरीचा में पास दोता है। मूल्य तान का २) बादी ३) सोना १५) मुठा सावित करने पर १००) इनाम ।

मैरवी पक बाशम न॰ ६ पो॰ कतरी तराय (गरा)

# स्वप्न दोष 🐟 प्रमेह

केवल एक सप्ताह में कह से दूर। हाम १) बाफ वार्च प्रवकः। हिमालय केवीकाँह कार्यंगी हरहार ।

#### १०,०००) रुपये की घडियां मफत इना



हमारे प्रशिक्ष काला तेल नं- ५०१ र्षाक्टर के सेवन से वाल इमेशा के ज़िये काले हो वार्त हैं और फिर वीवन मर काले पैस होते हैं । यह हमारे पव्य स्वामीबी की कोर से साववाय ठोडफा है । यह तेल गिरते दुए बालों को रोकता, उनको लग्बे घूधरवालो कौर चमकवार बनाता है। बदा कल न उगते हो यहा पिर पैदा होते। सगरे हैं। कांकों की शेशमी तेण करता और शिर को टरहक पहुंचात स्वतंत्र है। बारण के रिश्वतं तथ करता और के अध्यक्त स्वतंत्र है। ब्राह्म कुमान्यत है। क्षेत्र एक श्रीत शा) कि तीन शीही पूरा कोई की रिवायती कीमत हां) कि इस तीह को प्रसिद्ध करने के क्षिये हर श्रीकों के साथ एक फैस्टी स्पृट रिस्ट वाच को कि ब्राह्म

उन्दर है और एक क्रगूठी ठोना ( सन्दन न्यू गोल्ड ) विसकुत प्रस्त मेची कारी है। तीन शौशी के स्वीदार को डाक सर्च माफ क्रीर ४ म्यूट पहिया व औ बागठिया स्वन्डन न्यू गोल्ड विलक्क बुपरा दी वारी है।

#### बाख उमर भर नहीं उगते।

इमारी प्रशिद्ध स्थाई 'बीहरे हुतन रिक्टब्रे' के इस्तेमाल से हर बगाइ के बाल क्षेत्र किसी तक्ष्मील के ब्रोगा के लिले पूर हो जाते हैं और किर बीक्स तर रोजाय उन बगाइ बाल कमी पेदा नहीं होते। बगाइ रेसा की उन्हें क्राल-बम बस्ता जीर स्वस्थात हो जाती है। बीमत एक बीसी शा) वर तोन जीसी बुग कोर्स ६॥) द० इस दबाई को प्रतिद्ध करने के सिवे इर शीशी के साथ शक रित्मी तिरुवाच को कि क्रांत सुन्दर हैं और यक अगुठी गोना (तदन न्यू गोस्क) भिन्नदुक्त पुरुत भी कार्ती हैं। पीन बीची के करोदार को बाक करें आफ और र्र्सू विक्रा त प्रस्तुति पुरुत से कार्ती हैं।

नोट'-- माल वरूद न होने वर मूल्य नामिस किना व्यता है । सीम मंगत लें क्वोंकि ऐका समय नार बार दाय नहीं आयेगा।

सदन कमरश्यिक कम्पनी (AWD) बाग रामानम्द, समृत्सर ।

#### 👬 "तपेदिक" चोहे फेफड़ोंका हो या ऋंतड़ियों का बड़ा मयंकर रोग है

चानिम स्टेज (३) तीसरा स्टेज (४) चौथा स्टेज (१) पडला स्टेब (२) दूसरा स्टेज एन ही वातोंकी श्वकरता रोगीची भीत और भागकी न्वर, सावी न्तर, खातीकी ग्रामिकता शरीर सूखना, ज्यर-खाती की भगकरता श्रुरीरपर वर्म, दस्त आदि मयकर जमीका (IABRI) इचर उचर श्रेसना (JABRI)--(अवरी)-

🖟 🖟 'तपैदिक" और पुराने ज्वर के हताश रोगियों ! देखी

भी जन्मेनराज्य शिक्षाये, मास्टर रूपना नहुताचा, यो व बास्टरमाय (विदार) हे कियाते हैं— में सानेक दिनों हे बहर सत्त्री हे बीमार था। बहरमा सादि सी दर्भेको वर "क्वेरिक" (शाक्यका) रोग दी वासित हुसा। में रोग का नाम सुनते पत्था व वासार था। बक्रवस आहि को बर्राज्य पर "ल्यारेक्" ( राज्यका) रेगा ही वालत हुआ। में राग के लोग कुत्त हैं ही बहुद पदान मका। इही नोच पासकाकी कुमते आपकी अपक्रवरण हम "क्यारेक" का मान्यता । इस्त बार्ट देवर पतिका मारा किया प्याफो लिंबपूर्वक तेवन किया। उचके अध्वत्यारणी मुख्योंने कुछे कारन्वर में वाल दिया। बोवे ही दिनों में गरीनका राग ही बहल क्या । देखा मान्यूय शेंने क्या क्येंत कुछ होना हो न बहा, अधिक जिल्ला अपने हैं। वचार्य में आप को वीचिक हुए बुद रोग के लिए सम्प्रतास है। क्यारी मान्यता की लाई कम है। (२) बाव आपक्रवरणी क्यारेक की क्यारेक की मान्यता की लाइ दरमंत्रा से क्षित्र में हैं। आपकी मेंबी देखा "कारी?" बहुत ही सम्प्रतास करिया की कार्यका की की करिया के स्वारती किया दरमंत्रा से क्षित्र में हो आपकी मेंबी देखा "कारी?" बहुत

ही सामग्रम जतीत हुई, हुएया औरती बाक से पूरा कोर्स मैच दें।

इणी अकृत के शब्ते मा दवी प्रश्वापक काण हुनी कालमी में देख चुके हैं, मारत के कोने कोने में लोगों ने यह मान लिया है कि इस दुझ रोग क रोमी की बान क्वाने वाली बांद कोई क्षीयपूर्व है तो वह प्रकृमात्र "करी" ही हैं "करीं" के नाममें ही भारतके पुष्प क्षाचिमोके क्रात्मिक नकका नुख ऐसा विकासचा रहत्य है कि प्रथम दिनसे ही इस युष्ट रोगके वर्ग नष्ट होना शुरू हो बाते हैं। बदि-काप इस तापसे इक्षण हो चुके हों तो भी परमात्माका नाम क्षेकर एक बार ''बबरी'' की परीक्षा करें । परीकार्य ही हमने १० दिनका नमूना रस दिवा है, जिलमें तलक्षी हो छके। वर--बाज ही बार्डर दें। ब्रन्वया फिर वहीं क्यायत होगी कि-कि बाब पश्चताए क्या होत है- वन चिक्रिया चुम गयी खेत । वैकड़ों डाक्टर, हबीम, वैद्य बापने रोगियों पर व्यवहार करके नाम वैदा कर रहे हैं और तहां हार कार्बर देते हैं। हमारा तार का पता केवल "बनरी" वागवरी (JABRI ]AGADHRI) कारी है। कार में अपना पूरा पता दें मूल्य इस प्रकार है—बनरी स्पेशका नम्बर १ विसमें ताथ साथ ताकत बदाने के क्षिए मोती, बोना, शतक सबि मुस्साक् मस्में मा पक्ती हैं। पूरा ४० दिन का कोर्स ७५) ६० नम्ता १० दिन् २०) २० करी त० २ कियों केवा सुमर्थाय की बृद्धित है, दुन कोर्च २०) २० कहना २० दिन ६) २०, महस्ता शवत है है बाहेर देते समय २० १ वा नेंच २ क्या क्यु कारणाता करने हैं } पत्रा—शक्साक केव २३/० तहाई दुनसे शब्द, दुईस एस्टर वेंक्स (हूं) "अध्यावकी" (दर्श मंजाव) कि. २०

#### दैनिक वीर अर्जुन

की

स्वापना अमर राष्ट्रीद श्री स्वामी अञ्चानन्द जी द्वारा हुई घो इस पत्र की आवाज को सबस बनाने के लिये

# श्री श्रद्धानन्द पब्लिकेशन्स लि.

के स्वामित्य में उसका सवातान हो रहा है। आज इस मकाशन संस्था के तत्वावधान म

दैनिक धीर अर्जु न मनोरञ्जन मासिक # सचित्र बीर अर्जु न साप्ताहिक

# विजय परतक अवसार

₩ अर्जुन प्रेस

संवातित हो रहे हैं। इस प्रकाशन सस्था की आधक स्थित इस प्रकार है

अधिकृत पूंजी ५,००,०००

प्रस्तुत पूजी २,००,०००

गत वर्षों में इस संस्था की ओर से अपने मागीवारों को वब तक इस प्रकार ब्राम बाटा जा बुका है।

सन् १६४४

१० प्रतिशत

सन् १६४४

ζ\* "

सन् १६४६ १४

१६४७ में कष्पनी ने अपने मागीदारों को १० प्रतिशत लाग देने का निस्त्य किया है।

#### आप जानते हैं ?

- इस करवती के सभी खगीदार प्रथम वर्ग के हैं और इसका संवासन उन्हीं भोगों हारा होता है।
- 'बीर बर्ड न' वर्ग के पत्रों की सम्पूर्व शक्तिया अब तक राष्ट्र की मालाज को सबस बनाने में बनी रही हैं।
- अब तक इस वर्ग के पत्र यसकेत में हट कर आपित्यों का मुकाब्सा करते रहे हैं और सवा जनता की सेवा में तत्पर रहे हैं।

भाप भी इस संस्था के भागीदार बन सकते हैं।

#### **अ**भीर

- इस प्रकाशन संस्था के सचातक वर्ग में सम्मितित हो सकते हैं।
- राष्ट्र की आवाज को सबस बनाने के लिए इन पत्रों को और अधिक मजबूत कुछ सकते हैं।
- अपने घन को सुरक्षित स्थान में तुगा कर निश्चित्त हो सकते हैं।
- a sura निश्चन आस प्राप्ताःकर सकते 🕏 ।

इस सस्या का प्रस्थेक शेयर दस रूपये का है। आप मानीदार बन्नि के लिये आज ही आवेदन-पत्र की मांग कीजिये।

मैनेजिंग डायरेक्टर-

इन्द्र विद्यावाचस्पति

भी श्रद्धानन्द पोब्लकशन्स लिमिटेड, भद्धानन्द बाजार दिली। बीवन में विकय प्राप्त करने के किये भी इन्द्र विकास समिति विकास

वित्र संग्रह

र्वकोचित बुक्त वस्काव पहिने। विकारों का समीव विकास । गूर र शा) व क व्यव (=) इस पुस्तक में बीवन का सम्वेश और विका के सलकार एक ही साथ है। पस्तक क्रिम्ही मानियां के लिये मनन और est के बोन्द हैं।

क्षान १) राष्ट्र व्यव १०)

िस्वर्गीय चन्द्रग्रस वेदासंसार है भारतीय संस्कृति का प्रकार क्रम्य देशों में कित प्रकार हुआ, मारतीय साहित्व की खाप किस प्रकार विदेशियों के हदन पर डाली गई, यह तब इस पुस्तक में मिकेगा । मूल्य ७) डाक व्यय ॥ 🗢

बहन के पत्र

[ भी कृष्यचन्द्र विद्यालकार ] प्रदेश-बीवन की दैनिक समस्याची भीर कठिनाईयों का सुन्दर व्यावहारिक समाचान । बहनी व स्थियों को विकास के अवसर पर देने के शिवे अदितीय प्रसाम । नरन ३)

में मदती

भी विराण की रशित प्रेमकान्त्र. बुक्विपूर्व शक्कार की कुन्दर कविताए। बस्य ॥)

बैदिक बीर गर्जना

भी रामनाथ वेदालकार ] इसमें बेदों से चुन चुन कर बीर मायों को बायत करने वाले एक सी से श्राचिक वेद मन्त्रों का अर्थशिहत समझ किया गया है। मूल्य ॥ =)

भारतीय उपनिवेश-फिजी

[श्री श्रानीदास ] ब्रिटेन हारा शासित फिबी में बचावि भारतीयों का बहुमत है फिर भी वे वहा गुकामी का जीवन विताते हैं। उनकी ा नति का सुन्दर संकतन । मूल्य २)

वामाबिक उपन्याव

कर के मानी

वि: - भी पं । इन्द्र विद्यावाचरपति ]

इस उपन्यास की कांबकाबिक माग होने के कारबा पुलाक प्रायः समात होने की है। साप सपनी कापियें सभी से संवा सें, प्रत्यया इतके पुनः मुहत्व तक बापको प्रतीक्षा करनी होती। मूल्य २)

#### जीवन चरित्र माला

रं॰ मरममोद्रव मासबीय श्री रामगोकिक मिश्र ]

महामना मासबीव वी का कमवड बीवन-पुत्तान्त । अनके मन व्य बीर

नेता जी सुगावचन्त्र बोस

नेता बी के कम्मकांक से तन् १९४५ तक, ब्रामाद दिन्द तरकार की स्वापना, बाबाद हिन्द शीव का तंत्राक्षय कादि तमस्त कार्यों का निनरम । मुख्य १) साथ साथ ()

**नै॰ अपुस्तकलाम आ**जार

िश्री रमेशचन्त्र भी आर्थ ]

मीखाना साहब की ग्राहीयता, अपने विचारों पर दहता, उनकी बीवन का हुन्द्र( संक्रमन । गूरुव ॥=) बाक व्यव ।-)

पं॰ जवाहरलाल नेहरू

श्री इन्द्र विद्यावाचरपति ] कवाहरताम क्या है ? वे देंसे बने ? वे क्या चाहते हैं और क्या करते हैं ? इन प्रश्नों का उत्तर इव पुस्तक में ब्रापका निवोगा । मूह्य १।) डाक व्यय 🗈

> महिष दयानन्द श्री इन्द्र विद्यावाचस्पति ]

बार तक को उपलब्ध सामग्री के काचार पर ऐतिहासिक तथा प्रामाखिक शैकी पर फ्रोबस्विनी भाषा में लिखा गवा है। मूल्य १॥) डाक व्यय 🖘

> हिन्द संगठन होमा नहीं है स्रशित

बनता के उदबोधन का मार्ग है। इस सिवे

हिन्दू-संगठन

विसक स्वामी अज्ञानन्द वैन्यासी

पुरतक सवस्य पहें । साम भी हिन्दुसों को मोहनिक्का से बगाने की सावस्थकता बनी हुई है, मारत में बसने वाली अमुल वार्ति का शक्ति तम्पन्न होना राष्ट्र की शांक को बढ़ाने के किये नितान्त बावश्यक है। इसी उद्देश्य से पुस्तक प्रकाशित की वा रही है। मूल्य २)

#### कथा-साहित्य

में भलन मक विमादक-भी वयन्त ]

प्रशिक्ष शाहित्यकों की शबी कहानियों का समह। एक बार पढ़ कर मुसाना कठिन । मूस्य १) शक व्यय ।-)

नया आलोकः नई द्यापा र्वे भा विराध ]

रामायक और महामाग्त काल्स से केकर काश्वनिक काल तक की श्रहानियों का नवे रूप में दर्शन । मूल्य २) रेगक व्यय पृथक् ।

> सम्रातः विकमादिस्य (नाटक) केथा 5-श्री विगज

उन दिनों की गोमानकारि तथा जुलक स्वतिया, बद कि आरत के कमल प्रिकालिस प्रदेश पर शकी कीर हुनों का क्षर्य कालक शक्ष कुमा हुका या, देश के नमर नगर में हाजी दिश्य कालक शक्ष कुमा कुमा का कि मान के साथ किया है की कि शत्र के साथ मिलने की प्रतिकृत्य तैयार रही है व तभी चृक्षाट्ट किम्मासिल की तक्ष वस स्वाप की सी देख पर गरकृष्यम सह्याने लगा !

बायुनिक रावनीतिक वतावरको को लच्य करके प्राचीन कथानक के बाबार पर क्षिको गर्ने इस मनारक्षक नाटके, वी एक । ति व्यवने पास सुर्वाहत रक्ष से । मूल्य १॥), बाष म्यव 🟲 ।

प्राप्ति, स्थान

विजय पुस्तक संबदार - श्रीसानन्द बाजार, दिस्सी

of my fetterweit fellen

स्वतन्त्र भारत की रूप रेखा

हर प्रकार ने देखाए ने आरत हर भीर जनस्य रहेगा, मास्त्रीन निवास का भाषार माखीय बंस्कृति पर होया. द्रस्तादि विक्तो का प्रतिकारत किया है।

APPE (N) SPEEL

साजन-विकास

वादुन के सम्बन्ध में प्रत्येक मुखार की शिक्षा नात करने के सिथे इसे अवस्य पर्दे । मूल्य २) डाक व्यय ।-)

तेल विज्ञान

विसदन वे लेकर तैस के चार वहे उद्योगी की विवेचना शक्तिशार सरह हम ते की गई है। मुख्य २) डाक व्यव 🗝

सन्ती दुसरीगम् के वीची कः स्थानिक विवेचन और उनते साम उठावे के उपा वतनाये यये हैं। यहच २) राख अब प्रयद चंडीर

प्रजीर के क्रम और इस से अनेक रोगों को दूर करने के उपाय । बूल्य २) शक जन पुषक् ।

देहाती इसाव

सनेक प्रकार के रोगों में सपना इसाम पर वासार और बंगसा में सुरा मता से मिसने वासी इन कौड़ी कीमत की बकाओं के हारा कर ककते हैं। बूल्य १) डाक सम प्रमम्।

सोडा डास्टिड

क्रपने पर में तोड़ा कास्टिक तैयार करने के क्षित्रे सन्दर पुस्तक । सूरूप १॥) श्राद स्पन पृथक्।

स्याही विज्ञान वर में बैठ कर स्वाही बनाइने और थन प्राप्त कीविये । मूल्य २) डाफ

भ्वय प्रथम ।

श्री इन्द्र विद्यायाचलारि स्री 'जीवन की कांकियां'

प्रथम समय--विश्वी के वे समस्त्रीय बीव दिन सूच्य ॥) वियोग सरह-में विकास के 👄

en d die frem ! 404 D

रोजी सब व एक बाज केने पर बूहन है)

# GRS55

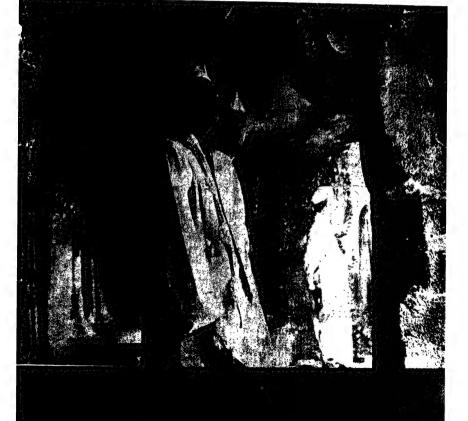

#### मोम बचियां बनाओ ।

#### घर बैठे १५०) रूपचे माहवार कमार्थे

स्कल के पाक बनाओं।

मोमनिष्यों के क्षम में एक ब्रोटे टार्च की सदर से पान क्षु करने रोबाना कन्दी कमाने वा उकते हैं। यह केनल १५०) व॰ की पूजी से सम्बी न्यह चालू हो सकता है। तरीका राज्ये के राम बताया बाता है। १२ मोमनिष्यों के साने की कीमत ४०) व० १७ की कीमत ११०) ३४ की कीमत ११०) व० बाककार्ण करना १४ स्कूल बाक के शाने की कीमत ६०)। मोमनिष्या नाने का सामान भी हमारे हा मिल सकता है। साईर के सान कोमत पेपानी सानी करती है।

ए॰ दीवानवन्द एरड कम्पनी (WD) पोस्ट वैग न० ३३ A दहसी। दिश्ली हेल्ब आपित-नश्मीरी गेट, वड़ा डावस्ताना के वामने।



#### परन्तु **डालडा** में बनाने से कितना स्वादिष्ट

झन्डे की सफेती को झन्डे के वोखे आग से पूर्वक करें और सफेती को गावा होने तक कैटिये। एक झन्डे के वोखे आग को हश में सिवाकर ६ मिनिट तक कैटिये। इस में करों हुए गान कम इनकी हुए मारा कमा उमारा को सामित का की कार्यों कार्यों कि स्वारित हमाने कि सिवाकर को स्वारित हमाने कि सिवाकर को सिवाकर के स

हालहा से ओजन फिल प्रकार स्वादिष्ट बनाये जायें दैनिक ओजन के लिवे प्रकार खास प्रतिथि के लिये क्या बनाया जाय ऐसी विशेष सूचका पाने के लिवे लिखें।



इं डालडा एड्वायज़री सरविस

पोस्ट बॉक्स न ३५३, बर्म्बई १

HVM 76-172 HI

# जो लिखा वही हुन्रा

हमारा ननाया हुआ वर्ष एक भाव तक कमी भी गतात नहीं निकता। आप भी एक बार सदुपन कर देशे। सिसने का तमय या विशो कूल का नाम सिस्तकर अपना एक वर का वपदन नना कर मगा लों और आने वाली धन्नाओं से स्वरहार होकर अपने बीवन को ओतियन बना हैं। परीच केश्त एक करवा चार आने डाक अपन असना डीक ममस्वित न हो हो सुमनी कुमित वासिच मगुवा लें।

#### असली मैस्ब्रेजम का शीशा

प्रत्येक नर नारी चाहे कियती आहु की हो, वालक हो पुषक हो, वा हुक हक मन्स्र वम के शीशा से चोरी का पता गड़ा हुमा चन, रोग से बुटकरा, प्रेम मानुस्तर बुडवमा, नोकरी, परीवा में कफलता हमादि सम्पेक वात का और २ पता सन बाता है सासत निकते तो मूल्य वाविश । मूल्य केश्य रो घरने चाठ आने। बाक सन्य स्वस्ता। भी कामी महाशांकि पील चल ला १६६ विकसी। अप्रैल अकमें पढ़िवे |

# उद्यम

पत्रैल अकमें पढिये!

#### अप्रैंल का अंक देखिये और गर्मी की छुट्टी का सद्दुपयोग बीजिये

- लाने के पानी' के बरेजे
- पश्चिमी जाद्गरो' का सम्मेलन
- \* कार्ड बोर्ड के डिब्बे तैयार करना
- ३ रिडियो लेखमा ना
   तथार-चित्रण

**क कत्रिम** खाढ

चमहा-व्यवसाय

अ गर्मों के दिनों में फोटो विकासन इवके सवाबा सम्ब बेस स्थानी स्वयं व्यानीस्व ब्राहित हासि ते । हर एक गांव के रेक्ने और सम्य बुक स्टार्सों में उद्यम का स्वक देखने को मिलेगा । एक सक दक्कर प्रकार को उपयोगिया का सनुसन को निये। वार्षिक व्यान ७०० अक्कर

समी बोगों के बरबोग का मासिक सम्रह कीजिये। ----उद्यम मासिक, वर्मपेठ, नागपुर।

# ४००० फोटो कैमरे मुफ्त



यह कैमरे अमरीका के प्रकाशकों में हाल ही में तैयार हो कर आये हैं जितने जूती यह है कि हर प्रकार की कोगे उतारी वा उकती है। इस कैमरे का मशहूर काने के किये हमने ४००० कैमरे पुष्प तकतीम करने करने हमने ४००० कैमरे पुष्प तकतीम करने कियें। करदी करें, ऐसे मौके बार कर नहीं आतें।

अमरीकन ट्रेडिंग एजेन्सी (VWD) पी० थी० ७५, अमृतुत्रर American Trading Agency, (VWD) PB 75 Amritear

बन्द होगी। श्रीपियम कट विलायती दिकिया के प्रयोग से पर वेटे आराम के शय अप्यून लानी बन्द हो शायती। आब तक ५० दशर आहरी अप्यून होड़ जुके हैं। अस्पाने का प्रयान से अप्यून सानी बन्द हो शायती। अस्यान का प्रयान अस्पान स्थान का प्रयान सानी अस्पान का प्रयान का प्रया

डाक्टर ऋषीराम शुर्मा मगडी कोटफत्ता खास रियासत पटियाला ।

रोडियो व २००) से १०००) म सिक घर बैंदे मुफ्त

गसत विद्य करने पर १० ०००) इनाम । विश्वकत रखिये यह । प्रवस्भव नहीं । स्थिटरेन्दर व नियम भी युक्त मगाइये ।

दि हिन्द स्टोर्ज, चावडी बाजार दिश्वी।



ं क्रम् नरून प्रतिके होन दैन्ये न प्रसायनम्

सोमकार १४ वैशास सम्बत् २००५

#### अपब हम क्या करें ?

भारत के सामने बाब वितनी समस्पाए उपस्थित है उनमें काश्मीर की समस्या सबसे प्रचिक प्रवृत्त है। प्रश्न बारमीर की भौगोलिक स्थिति के महत्व का ही नहीं है, वह आरत की प्रतिश्रा और गौरव का प्रश्न भी है। ब्रिटिश कोपवा द्वारा काश्मी। एक स्वतंत्र शस्त्र हो गया । उस पर छाटेश ने, चाहे वे कितने संगठित कीर संस्था में काविक क्यों न हो, ब्राकमच किया। कारमीर स्वयं हमलावरी का मुधावला करने में समर्थन या। उसने यह भी देखा कि पाकिन्तान बराबर विरोधियों को स्मायता दिवे का ग्हा है। कात्म-रदा के लिए अपनी प्रका के इच्छा को किर कांको पर रख कर वह आरत-संब में सम्मितित हो गया। सब कारमीर कर आकृतक भारत के प्रदेश पर काक-समा मा, केश्वन काकान्ता नहीं माने। बाकिस्तान ने नहायता कीर भी बोरों से बेबी शरू कर दी। इस पर एक स्रोर मारतसरकार ने कारभीर की कारता की रखा के लिए, को किसा भी सरकार का प्रकार कर्तव्य है, कवनी मेना कारमीर वेशी और दूसरी तन्क तंत्रक्रांसाइसंब में माम्यन्तामा को सरायता महिने के क्रिय पाकिस्तान पर बार देने का कन्तरीय किया । कारमीर का मोर्ची मी विकट आ और समुक्त राष्ट्रतंत्र आ मोर्ची मी विविध कारबों से जलागा कठिन और विषम वन गया था। इती इप्ति में इन दोनी मोचीं पर भारत को उपस्तता का श्रासकता हुई, इतका श्रान्यम बरिश्वय दिया गया है। पाठक उसे पहुँगे भीर वह समभंगे कि ब्रिटेन समेरिका कादि अपत के विरुद्ध पाकिस्तान का समर्थन का रहे हैं। जिस प्रश्ताय का अस केस में सार्थश दिया यदा है. यह सरदा सामति ने प्रायः सर्व सम्मति से क्रस कर दिया है। किसी ने विरोध में सत नहीं दिया - कत व बुक्र न तटस्य रके। स्रष्टनः वा प्रस्ताव, भारत के साम प्रत्याद है, इमारे त्याच्य पद्म को अपने श्राधों के चक्र में पड़ कर शिक्रत रूप में देशा गया है।

इस प्रस्तात का परिवास वह होगा कि अपने देस में ही इस बाकान्याओं के निवंदा न सर्वेत, हम अपनी हच्यानुकार आहतीर में कर्मांच कार्यम न कर सर्वेत

श्रीर विदेशी श्रपना स्वार्थ-राधन बर सकेंगे । यह बस्ततः बनतत्र के साथ ब्रन्याव है, भारत जैसे महान् के साथ भ्रन्याय है। सुरद्धा समिति ने को बदम इस समय उठाया है. वह बहुत महरवपुर्श विद्व होगा । चीन कोर स्वीतीनिया पर आपान व इटली के आराजस्था के समय पिळते राष्ट्र संघ की सर्योदा नम्र हो गयी थी। भाव यह नियाय सरका समिति की प्रतिष्ठा की नष्ट इर देगा । इतका यह भी परिश्वाम ऋसं-अब नहीं है कि भारत सब की सदस्यता को स्रंब कर अपने पैरों खड़ा होने का प्रवरन करे । दक्तिकी प्रकांका के मामले में भी भारत यह अनुभव कर सुका है कि सथ बिटिश कामरीकत गर का एक विस्तीना है। मारत काव ग्रांकशासी न हो, विश्व निकट भविष्य में वह सतार का करयन्त शक्ति शंपन्त राष्ट्र वनने का रहा है। राष्ट्र स्थ के सम्बन्ध में उसका कट प्रान्यव बड़ां अविध्य पर प्रसाधारका ब्रभाव कालेगा, वहा अपने ?काव ब्रिटेन के साथ उसके वर्तमान सम्बन्ध मित्रता-पूर्ण न रहेंगे, यह भी निश्चित है।

के किन प्रश्नं तो यह है कि आव इस प्रतिकृक्ष परिस्थिति में भारत को क्वा करना चारिए। इमारे शङ्ग नेता क्या कदम उठवेंगे, यह नहीं कहा जा दकता । वे सुरखा समिति के निर्णयों को क्रमान्य कृत्के छमिति के कमीशन से ब्रसहयोग करें ने बायवा सहयोग, यह भी ब्राब दरना इठिन है। केकिन इमारी बह बारबा है कि इमारी तास्कालिक ब्रावश्यकता काश्मीर को शत्र-विदीन कर देने की है। सैनिक सप सता वितनी बक्दी हमें मिक्रेगी, काश्मीर के भारत में रहने की संमावना इतनी अधिक बढ़ेगी। इस्लिए बाने नाते कुछ समाहों में हमें काश्मीर भारत का ही एक क्रांग है, यह एक सत्य के रूप में विद कर केना चाहिए। शेल अन्युक्ता के नेतरव में काश्मीर की नेशनल काफ़्रें छ ने सुरचा शमिति के निर्णय को किनी भी स्थिति में स्त्रीकार न काने का हत संबद्ध्य दिया है। बदि फिलस्तीन का निर्योध बापस लिया वा सहता है तो इमारा इद संक्लाकीर रद्या की पूर्ण तैयारियां इस निर्याय को भी बदल सकती है। शीसरी बात यह है कि इमें वहा एक ब्रोर अपनी सैनिक शक्त बढाने का इह निश्चय कर तेना चाहिए, वहा संसार की शांकियों को यह चेतावनी भी है देनी बाहिए कि माग्त के साथ क्रमि-त्रतापर्या व्यवहार उनके लाव के सम्बन्ध को बहुत कटु बना देगा। और भारत किसी भी समय उनका साथ खोड़ कर विरोधी के बाब मिल वकता है।

#### रियासतों के संघ

इसारे देश के स्वतंत्र होते ही किन विकास वीमस्त्राओं का कामना हमें करना

वका है. तज़में रिवासतों की समस्या जहत विषम थी। भाष वह सरहार पटेल की व्यवशार-इशकता और प्रतिमा के कारख व्यवातार समाभागी बाती है। उदयपर नरेश का रावस्थान संघ में सम्मिलित होना इसी दिशा में एक प्रशंसनीय बदम है। प्रजान में फलकिया सम भी एक वड़ी भारी सफलता है। कामी तक वड़ी बड़ी रियासतों में कापनी स्वतंत्र स्वारखनेका मोह नह नहीं इमा है। उदयपुर के महाराखा ने इस दिशामें नेतत्व किया है, यह हर्ष का अवनर है। ग्वालियर व इन्दौर के रावाओं ने भी अन्त में एक सघटन का निश्चय काके सचपुत्र दादर्शिता व देशमकि का परिचय दिया है। स्त्रा-सिवर व इन्दौर दोनो बढ़े राज्य हैं भीर टोजो क्रपजी स्थतंत्र प्रथक सत्ता रख सकते है. जासन प्रबंध में होती स्थायलस्वी है। क्रेकिन फिर भी वह दोनी एक मालव सब बनाने पर शहनत हो गने हैं. यह इस बात का प्रमाशा है कि देशी राजा समय की गति समक्ष रहे हैं कीर यह प्रमुश्व कर रहे हैं कि देश की उर्जात में बाधक बनना ऋपने पैरों बन्धारी मारना है। लेकिन एक कोर श्रद स्वास्तियर व इन्दीर जैसी प्रधान रिधासतें सच में सम्मिलत हो रही हैं. भपास का सभी तक स्वतंत्र ऋस्तिस्व रखने का आगह शंका पदा करता है। इमें विश्वास है कि संगता की बनता इस प्रश्न पर देशहत की दिशा में विचार कर मालव संघ में विलय को पसन्द करेगी। यही स्थिति पटियाता की है। तसे भी पंताब के संघ में सम्मिलित हो अना चाहिए। ब्रिटिश शासन ने पिछली डेढ वदी में इनारी मेद-भावना को इतना अधिक बढा दिया है कि आव हमें तरखबाह हो कर कोने कोने से मेदमःबना के भूग को नष्ट करने के लिए कटिनद्ध हो बाना चाहिए। यही ब्रान्राच इम बर्यपुर, बोचपुर, सिरोही और बीकानेर आदि से भी करना चाहते हैं। ब्रिटिश माम्राज्य से मम्बन्ध

भ रतवय को जिटेश वाधावय में किमिजित रहना चारिए अपवा उसने वह हो जाना चारिए, इन प्रश्न के निव्य क साम जाने के साम जा

. 6.

साम्रज्य में भी सम्मिलित रह सकते की सिवा मिल बाती है, यदांप प्रेमा स्विन वार्य नहीं है। हम नहीं बानते. इस संशो-धन के मूल में क्या भावना है, किन्त हम यह कह कर लोकमत को ही प्रकट कर रहे हैं कि भारतीय बनता ब्रिटिश साम्राज्य से सर्वया सम्बन्ध-विच्छेद चाहती है। वह अबरतक ब्रिटेन के बरम अनुभव पास कर चुकी है। ब्रिटेन सदा उतका विरोधी रहा है--- मान भं काम्मीन भीर दविया अफीका के प्रश्री वर विशेष का बल शरारतपूर्ण ग्हा है। उसने भारत को परेशान करने के लिए ही पाकिस्तान की सृष्टि की है। उससे यह कतई आशा नहीं की का सकती कि बड भारतका मित्रबन कर रहेगा।

#### इटली के चुनाव

इटली के जुनाव यूरेप भी राजनीति ' में एक विशेष स्थान स्थाते हैं। बस्ततः इन जनावों में इटली की दो पार्टियों की बल परीचा नहीं हुई, रूस भीर एंग्लो-श्रमशैकी गुट की बल परीचा हुई है। यूरोप स्प्रद्यतः दो गुटौं में विश्वक्र हो चका है। इटली जिस तरक होगा, उसका बल बहत बढ़ जायगा, क्यों कि उसकी भौगो-लिक स्थिति ऋत्यन्त महत्वपर्या है। इसी लिए कम्यूनिस्ट और वर्तमान अधिकारी दोनों अपने अपने समर्थक देशों का पर्वा सहयोग सैकर जनाव लड़ रहे थे। इटली का इदय बीतने के लिए एक धोर कस उसे नई से नई रियायतें देने के प्रस्ताव पेश कर रहा था, दूसरी भ्रोर इगलैंड व श्चनरंका मार्शल बोबनान्तरोत विप्रल शशि के साथ दीस्टे का प्रलोभन दे रहे थे। जुनावों के परिखाम ने बताया है कि इरली रूस के वैद्धान्ति इ आहवा-तन की अपेदा नकद सहायता पर आधिक विश्वास करता है। कम्यूनिस्ट पार्टी हार गई और डि गारपेरी की सरकार बीत गई। इसका परियाम यह होगा कि इटनी कुछ वर्षों के लिए असंदिग्ध रूप से पश्चिमी यूरोप में सम्मिलित हो गया। और यह इंग्लैंगड व अमेरिका की बहत बड़ी विजय है तथा जेकारशावेकिया काएड का अच्छा उत्ता है । लेकिन इन चुनावों की मतगखना से यह भी स्तष्ट है कि कम्यूनिस्ट बहुव विर्वेत नहीं है। वे यदि बीस में यहपूद छेड़ सकते हैं. तो हरली में भी वे ऐशा दर सहने हैं. इस लिए ऋभी इटली को सरकार की समस्याएं पूर्णतः इल नही हुईं ।

#### प्रजातंत्र की बुराई

कामें से बन वारालस्ट एयक हुए मे, तन उन्होंने यह प्राश्तासन दिया या कि ने कामें से स्नलग हो रहे हैं, किन्दु किन्द्री मकार की कट्टा और कहर को फैसाने से बचेंगे। उन्हें केक्स विद्यान्त कीर नीति के मतमेद के कारवा विद्यान्त कीर नीति के मतमेद के कारवा

#### सुरचा पश्यिद् में काश्मंर संबंधी प्रश्ताव स्वीकृत

संयुक्तः श्लो की प्रस्ता परिषद में को कार्यान के सम्तान विवारायें करियान किया गया था, भारतीय प्रतिनिक्षिक दिशोध के बाववार उनकी मुश्कित के दिशोध के बाववार उनकी मुश्कित के दिशोध के बाववार उनकी मुश्कित की करतान के अपने इस्लामी भ्रानुस्क का प्रदर्शन किया। स्ता और पृक्षित क्षा प्रदर्शन किया। स्ता और पृक्षित क्षा प्रदर्शन क्षा प्रदर्शन क्षा प्रदर्शन क्षा

#### मेशनल कांफ्रोंस ने सुरदावींतिल का प्रस्ताव दुकरा दिया

बास्तृ व कार्सार की नेशनल , क्षणकेंग की मनरल की नेशन ने कार्सार के सम्बन्ध में बुद्ध परिषद द्वारा श्ले को प्रशास की सर्वे सम्बन्धित ने दुक्त दिया है। कैंगिल ने १७ वर्ष के निरम्बर समय के परचात्र प्राप्त की हुई कारनी का कारी की श्लाक लिए बनता कारनी का कारी की श्लाक लिए बनता का बाहन किया है।

कांग्रेस का विधान स्तीकृत कांग्रेस कथं पिति ने गादिन के प्रविके साम में कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस तथा देशवाद व कांग्रीत की दिपति वर विवार किया और कांग्रेस के नये विधान को कुछ संग्रांचनों के नाथ स्ता-क्यर का लिया। कांग्रेस्थिति ने कपंचारी को नागरी लिति में लिले बाने की विधारिया न्योंकर नदी की।

एक् प्रबद्धः उपश्विति का निर्माय किया गया है जितके सम्पद्ध डा॰ राजे-द्रप्रवाद तथा मन्त्री श्री शंकराय हैव जुने गये हैं।

ही प्रथक होना पढ़ रहा है। इसने उसी समय लिला या कि चुनावों के सवसर पर यह ब्राह्मातन व्ययं वावेंगे स्रीत बदता व विद्वेष का बाताबरक अवस्य वैद्या ह'गा । इसकी परीद्या का अवसर बस्टी ही जिजाबोडों के जुनाव के कारया का गया है। इन चुनावों के सम्बन्ध में को समाचार मिस रहे हैं, उनसे यह क्या है कि चनाव सबने के लिए निवान्त बा नीति पर आपती दल बन्दी, खुल पर्यंच शाबी हो गया है। खाछ'लस्ट पार्टी के बहत से उम्मीरवार बर्माहार, राजा वा त्राकर प्रथम धेमे लोग है, जिनका क्षेत्रजिस्ट सिद्धान्ती से किनी तरह का सम्बन्ध नहीं रहा । विसे कार्य न पार्थी के टिक्ट नहीं मिला, यह मोर्शलम्ट बन सवा । आपना गाला गलोच और भुनाव की बद्दनमांको भी सगह बगह रग सा रही है। इन चन वॉ क मण्य हते होने बारसारिक कटा और विशेष की इकि बहुत कावड हा अध्यी और भारत का सार्वेशनिक अवन कार मां श्राचिक क्यू-वित हो बायमा । प्रवातन्त्र की वह बाय-श्यक बुर वे किन त द राका चय, यह देखा वं ते। प्रश्न है, जिल पा देश के विवारको क गर्भारता से विचार करना चारिए।



ज्वालियर-इन्दीर-पालवा संघ ग्वालियर इन्दीर तथा मध्य भारत की

२० अन्य रियायतो के शामकों के रियायव वरिवालय में संबंध निर्माख के संबियत्र पर हत्ताचर करने के परियाग स्वकर
या तियर-ए-दौर मालवा संब के कर्ण में
एक नये रावव संब का बन्द हो गया है।
इव नये संब का च्रेडकत ४७००० वर्गमील, आवादी ७२ लाल तथा वार्षिक
आव एक एक के साम तथा है। इव नये
संब में केवन व्यक्तिर और इन्द्रोर की
आवादी कमशा ४० लाल तथा १५
लाल है। रियायतों के अब तक वन
संबंध में यह जब बन से बड़ा है। ग्याबिसंबंध में यह जब बन से बड़ा है। ग्याबिस्वा माराय इव नये संब के आवी इन

राज्यमुण तथा इन्दोर नरेश उपराज-प्रमुख खने गये हैं।

#### फलकियां संघ

#### निजामशाही में ५ दिनों के अमानुषिक अध्याचारों का विवरण

हैरराकाद राज्य कांग्रेस के महान स्वित केन्द्रांप दकार ने पक्रित किस के अनुसार हैरराबाद में रक्षकारों, पुलिस और जीव बरा बनता पर किये गये केन्द्र पांच ही दिनों के अस्ताचारों का निवसका निम्नालितिस है:—

| पाच ही दिनों के व | प्रत्याचारीका विक | रख निम्नसिसित     | <b>t</b> :                  |
|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|
| स्थान             | जिला              | किनके डारा        | - कितनी हानि                |
| दुरमलपञ्जी        | व रंगका           | रवाकार            | ६ पर जलाये गये।             |
| पत्रीवार्षे       | नसगुषश            | रमादार            | एक मकान की इन्दर्भे १०      |
|                   |                   |                   | हणार की चृति ।              |
| गैष्टी गुडम       | वारंगञ्ज          | पुश्चिष           | ३ इबार की सं मचि छीनी गई    |
| रामीडिचेता        | बारगल             | पुश्चित तथा रवाव  | धर ७० सास की संत्रच नष्ट की |
|                   |                   |                   | गयी ।                       |
| <b>ब्रागपुर</b>   | नान्देक           | रवाद्यार          | १२ वर बलावे गवे।            |
| बाठगाव            | नान्देक           | रवाकार            | लूट और खरनक.ड ।             |
| मादेर             | परमसी             | रमाश्वर           | सूट, करिनकांब, पश्च बिदा    |
|                   |                   |                   | बलाये गरे और १० इबार        |
|                   |                   |                   | की सम्मत्ति सूटी गई।        |
| किसी वक्रगाव      | परमची             | रवादार            | पटवारी के घर पर इमला,       |
|                   |                   |                   | ५ इमर का सामान बसाबा        |
|                   |                   |                   | गया ।                       |
| प्रदा             | <b>परम</b> की     | पुत्रित और रका ह  | र १७ वर्षीय बालिका समायी    |
|                   |                   | •                 | गवी और ५०० करने सभा         |
|                   |                   |                   | गहने खुदे गये ।             |
| मुसासान           | बीदर              | पुक्तिस धौररवाक   |                             |
| विद्यनस           | राग्यूर           | पठान              | एक मधान लूय गया, ५ सी       |
|                   | •                 |                   | करवे जीने गये ।             |
| कोपवास            | रायजूर            | पुलिख             | सादी मंडार पर खापा और       |
|                   | _                 | •                 | १२०० व॰ का मास सूरा गया     |
| गंमा पेटबा        | वारंगक            | प्रक्रित और स्वाक | र १०० मन्त्रन बसावे गवे, १  |
|                   |                   | •                 | सास की खति।                 |
| <b>३ वांव</b> ·   | क्रीमनगर          | प्रक्रित और रजाका | र ५. मकान बकाये नये, सामान  |
|                   |                   | •                 | सूरा गया और पश्च मगावे      |
|                   |                   |                   | गर्वे ।                     |
| <b>थीं</b> क      | 40मगी             | क्षेत्र .         | ३ वकार की संशिक्ष सूटी      |
|                   |                   |                   | नवी सौर खोगों को वीश        |
|                   |                   |                   |                             |

#### पाकिस्तान की नहीं का पानी

पूर्वी पंचार की शरकार ने एक कार्य को कारदशारी दुगाय और दीवाक-पुर को नारों कर वानी परिचारा पंचार में हुए को नारों कर वानी परिचारा है की दिखाई के लिए देनां नन्द का दिया है और एक वर्ष का सानों नहरें सूर्वी पड़ाई के पूर्वी प्याय की शरकार ने पानी देने की वो रातें रका थी, उनको परिचार पंचाय की सरकार ने अनकानन बनक शमक कर बन तक कीई उत्तर नहीं दिश है।

#### पाकिस्तान के रेजने कर्मचारी

स्विश्वक भारत ही रेश के किय १८००० रेला है समा शारिय जो सरसायी कर से पा विस्तान में बाते ही इस्कुष्ट एकट को थी, उन्होंने का भारत में हा इस्कूष्ट स्वाम करने का निश्चय किया है। इनमें से १२००० ता सनी भारत में ही स्वस्य कर रहे थे, १००० जाकिस्तान बाते की तैशारी में चे स्वार १००० पाकिस्तान में नीकरी शुरू कर पुर थे।

#### युक्रप्रान्त में उद्योगों का विकास

युक्त भन्त के विकाश व उद्योगमंत्री ने एक वर्षकार सम्मेलन में प्रान्त के उद्योगों की उत्तरि का कार्यक्रम वसार्व दूध कहा है कि सरकार एं करोड़ क्याये को लागत से मिरका पुर बिन्ने में मार-कुरही के वाल एक बामें का कारकारा बनाबेगी विलमें १४०० टन संसेंट प्रक्रि-दिस मुना। इसी प्रकार नक्की देखा, पारदर्शक कागक बादि के कारकारी बोलने की पोक्षना है है।

#### विहार में बनीदारी प्रथा समाप्त

विहार की बमीदारी को राज्य के रूपिमल में क्षेत्र का विज्ञा विहार क्रायेम्बज्ञी में स्वीकार कर खिया गया। विज्ञा के स्वीकार होने के खमय क्रायेम्बज्ञी के १५२ में से केवल ४२ सदस्य उपस्थित में।

#### हैदराबाद में राजवंदियों की रिहाई

हैदराबाद के प्रकान मन्त्री और स्वायक जानी ने दिखाल देगाने पर रावन विन्यों के शिवां के स्वादेश दिखा हैं, विकड़े परिवाम स्वक्तर हैदराबाद स्वीद विकन्दराबाद की जेज़ों से ३०० नक्तरक्व् दिश किये का चुके हैं। ।देट क्रांत्रिक के स्वाता और सम्मन्द तीर्ष की दिशाई के क्याचार को कार्य पुष्टि नहीं हुई।

#### इटली का चुनाब

इटली में नवे चुनावों का गरिकाम वोधित कर दिवा नवा है। तारे देख की सानम्बर काची करता ने प्रधानसम्बर्ध करतीकों विगारपरि के किंद्रचवन वेपोकट वार्टी के दब में नवा को ता साजमब पढ़ दिवाई करता ने क्यानिक वोधानस्य पढ़ दिवाई करता ने क्यानिक वोधानस्य वोधानस्य कृतर के तुल्ह में

#### 🛨 समाचार चित्रावलि 🛨



पं • बनाइरकाल नेहरू राषस्थान संघ का उद्घाटन कर रहे हैं। उदस्पुर के राज्य समापति यह पर विराजमान हैं।



पं॰ नेहरू राष्ट्रीय किशान-संस्था का दिली में शिल न्यास कर रहे हैं।



आपकी सेवाओं के उपसद्ध में आपको संस्कृत पश्चितों द्वारा रावर्षिकी पदकी दी गई है।



भीमती फ्रांग तान दिल्ली में। श्रीमती मौक्टबेटन भी ताथ हैं।



नये राजस्थान संघ के प्रधान मंत्री श्री माखिकलाल-वर्मों



चीन में भारतीय विश्वों की प्रदर्शनी में भारतीय राषद्व भी मैनन



चीन में भारतीय राजदूर भी मैनन और श्री चागकाईशेक !

नायुरोना का निमान युद्ध के मोर्चे पर

का रमीर का यह ऐना प्रथम यह है. जो स्वतंत्र भारत धपने विदेशी प्रभु के (लप् नहीं, अपने लिए सक रहा है। पिछली बेद दो सदी में भारत ने जितने सुद्ध किये थे, १८५७ का स्वातंत्र्य युद्ध धपवाद है --- सभी ब्रिटिश समाज्य के लिए सबे गये थे। कारमीर पर, को भारत का एक बांग है. छटेरों ने बाकमब किया और पाकिस्तान · ने राजुबत् व्यवहार करते हुद्द उनको पूर्या सक्षायता दी। इतसे इमारी कठिनताएं बढ गई है। पाकिस्तान ने भारत से यद की बोचका नहीं की, और न वह छटेरों को सहायता देना स्वीकार ही करता है, इस किए उससे सबाई की नहीं बा सकती, पर वह इमझावरों को

# काश्मीर-युद्ध के दो मोर्चे-

सहायता दिये वा रहा है । पाकिस्तान से प्रत्यवा संवर्ष न करते हुए शत्रु को भगाना प्रत्यन्त कठिन है। वसरी कठिन समस्या का-रमीर के सब में यह है कि काश्मीर के भो वातावात के मार्ग है, वे सब पाहि-स्तान में से गुबरते हैं। इस क्षिप उधर से हमकावरों को बाताबात झादि की पूर्व सविषाएं थी । पाकिस्तान सरकार ने मोटरों, सारियों, ट्रको, मशीन गनो और पेटील की ही भारी सुविधा नहीं दी. बर्रिक क्षपने सैनिक विशेषको भीर वैनिको की भी कम विविधान दी। वीसरी कठिनता यह थी कि

काश्मीरकी मुस्लिम बनता का काफी बढ़ा भाग मुस्लिम लीगी बान्दोलन का शिकार या और उसमें साम्प्रदायिकता कट-कट कर मरी हुई थी। फारमीर की पक्षकी बाटी और नरफ ली इवाएं भी ऐती थीं, को भारतीय सेनाओं के किए अपरिचित बी। न उनमें रहना सुगम था और न वश-दियों की दुर्गमता के कारबा किये शत को मारना ही सम्भव था। ये सब कठिन-ताएं थीं, बिन्हें पार करना आसान काम न था। इब लिए प्रारमिक कार्रवाही बहुत चीरे घीरे हुई । रास्ते बनाने, पुल बनाने, फीबी और इवाई बाबु बनाने में इमारे सैनिकों को पर्याप्त समय समा। अन सरदिया श्रीत गई है। कब प्रारम्भिक तैवारी भी हो

चुकी है और कुछ सैनिक मीरवादेश की विश्वमता और व्यूहरचना को समक गये हैं, इब लिए युद्ध-समाचारों में हम अपने देश के प्रथम विश्वय के समाचारों को पहने लगे हैं। नौथेय, राषौरी, चिंगत के इलाकों में भारतीय सेना की वर्षात बन्दलता मिली है । हमारी सरगर्मियां स्थलीय झीर वायबीय दोनी हो रही हैं। बहुत से आक्रमखुकारी मारे गये हैं और बहुत से भाग गये हैं, लेकिन कपनी आशाओं के विपरीत इस तरह पराचित हो कर क्यूटेरे अत्यन्त रूशंवता क्यीर बनंरता पर उत्तर काये हैं । वे भागने से पूर्व सेंक्ज़ों काश्मीरियों की मारते और गढ़ों में भरते तथा गांव के गाव बसाते हुए भाग रहे हैं। बिस प्रगति से भारतीय सेना बढ रही है. उससे प्रसीत होता है कि इन गरमियों में बम्यू जेहलम के हताके बाकान्ताओं ते शून्य हो बावे गे।

लेकिन दसरा मीर्चा

एक ब्रोर वास्तविक रचांचेत्र में इमारे बीर कुएता तैनिक स्वतंत्र आरक आ मयम पुत्र कर रहे हैं, दूसरी बोर इमारे एकसीतिक रचांचेत्र के के इक्सार मीता बूर करशीर के मित्र का तिक्वंत्र कर रहे हैं। रचांचेत्र के भारित कुरनीतिक बुद्ध का बहु को भी हार हिस्स कावल बितन व दुर्गम है। इस प्रकार के कुर-नीतिक युद्धों का भी यह प्रयास कावर है। इस अंच के स्विताली नार्य मेग्य है। इस अच्च के स्वताली नार्य मेग्य है। इस अच्च की स्वताली नार्य भी स्व कावर्यों। पालिस्तान देशीया नहीं की सा कक्षती। पालिस्तान देशीया कहती।

> भौवित रह सकता है। इंग्लेख भी बानता है कि पाकि-स्तान उसी की कृति है और उसके संकेत वर केवा सकता है। कस के विकट भारत उसके हाथ में नहीं खेरोगा, यह बानते हुए वह इस की बीमा पर अपने क्राभित पाकिस्तान का सदा समर्थन करता है। इंग्लैंड व कामेरिका का सरका समिति में प्रभाव क्रविक है। वहां न्याय, श्रान्याय वा प्रश्न के गुवाक-राको की दक्षि से वर्धी सपने स्वार्थ के .

विचार से गुर-बन्दी करके सब का समर्थन होता है। आरतवर्ष ने यह मामला समिति में पेश किया था। भी योपालस्वासी बावंबर के क्ष्यनानुसार भारत ने सरबा समिति से बानरोध किया वा कि बाह्यंत रेनाए' पाकिस्तान की तीमा से वा उसके बरिये अवद पा रही है और पाकिस्तान ने बाह्यक को रोक्ते के लिए कोई कार्रवाई नहीं की। युद्ध में अनुमानतः २००० क्वीते वाते हैं और करीब इतनी ही वंदना में पाकिस्तान के नाश-रिक व स्थानीय भगोबे हैं वे विना वाकि-स्तान की सीमा के वा उसके सहबोग के कारमीर में प्रविष्ट नहीं हो सकते थे। वचपि पाकिस्तान ने बाकायदा सक की बोबबा नहीं की है. तथापि उतकी तिब-मित सेना कारमीर दुख का संवासन कर रही है। धम्पूर्व वहावता पाकिस्तान से ही वहुंच रही है। काश्मीर भारत का एक अंग है, इसलिए सुरवा-समिति का कर्तन्य है कि वह बाकमच के खिए काक्रमखकारियों की तथा उनकी वहाबता के किए शकिस्तान की निन्हा करके येवा करने से उन्हें रीके।

मारत का प्रदूष बहुद सीमा था। भारत संघ का एक सदस्य है, उस पर काकमस्य किया गया है, उसे रोका स्वय केकिन बुरखा विभिन्ति में पिछके कई महीनों से न्याय का बो समिनव हुण वह क्चमुच बहुत श्रद्भुत है । उसमें पाकिस्तान व भारत को एक समान बना दिवा गया है : कियने प्रस्तान वहां पेक किने गमें और कितने ही रह किने गमें। विद्वते मार्च में दुरद्वा समिति के बीनी शम्बद्ध ने एक अस्ताव पेश किया का, वो योका बहुत .श्रीकार्य भी था, खेकिन इंग्लैंड व अमेरिका और पाकिस्तान उसे स्वीकार नहीं कर बके। बात बात में मार्च बीत यमा। अप्रीत में समिति के नये प्रध्यस्य भी सोपेश बनाये गये। उन्होंने कः राष्ट्रों से -- बेसकियम, क्नाडा, चीन, क्रीसम्बिमा, जिडेन और अमरीका से मिल कर एक नया प्रस्ताव उपस्थित किया है। इसका बाश्यय यह है ?

#### नया प्रस्ताव

मारत व पाडिस्तान होनो चाहते हैं कि कारगीर का सारत व पाडिस्तान में मिमले का निरुपन प्रवादोंन दरीके के एक स्वतंत्र निष्मञ्ज कामत-वंत्रह द्वारा हो। केंविक कारगीर-कागिया के बाहेच्य देवी है कि वह कोरन भारतीय उप-मां-दौर में काव कोर वहां भारत व पाडिस् 'स्तान दोनों वरकारों से मध्यस्था केंद्र कारगीर में वार्षि व. मध्यस्था केंद्र कारगीर में सारी व. मध्यस्था केंद्र



उदी के क्षेत्र में जे नगन दारा राष्ट्र पर भारतमक्।

# रंगाभूमि व सुरक्षा समिति

कारों के तहवीम से बनमत-संग्रह कराने भी अवस्था करें। ताथ भी कमीशन अपनी गांधिवियों की त्वना कैंसिस को मेकता गरें।

कनमत-सम्बद्ध के सिए शांति जावर-वक है। शांकरतान को इत दिशा में वे कदम उठाने जाहिएं —

यह कारमीर से क्वीलो वालों कीर सिक्तानियों को हटा लें। सपने राज्य है पेरे तरनों को कारमीर में न पुन्ने हं और कारमीर में लक्ष्में वाली फोबों को कामान की केई तहायता नहीं है। सहस्पीर में लक्ष्में बिना वाहि, वर्म व इस के सपनी तम्मति-प्रकाशन का सिक्कार होगा। वे स्टार्वायुर्वेक किसी ने सेट काल करने। प्रता उनों सीति व क्वाक्ष्म में वासिल होने पर सपने केटा काल करने। प्रता उनों सीति व

भारत को यह कदम उठाने स्वाहिए:--- राजनीतिक इलों को शामिल करें। माग्य-सरकार यह माने कि बनमतसंग्रह के लिये रियासत में एक बनमतसंग्रह शासन स्थापित किया आयगा।

भारत-उरकार यह विश्वात दिलाये कि बाइमीर रिवाशत स्वतन्त्र बनमततंत्रह के लिए तल्लानन्त्री शानन के बावरणक अधिकार देगी. किमने रिवालत की नेनाओं और मारत सरकार के नी व वार्तों के बाद तब होगा। पुलित का निर्शेष्ट्य और बादेश मी शामिक हैं

भारत-सरकार यह माने कि जनमक-संबद्ध शासन में मिश्रगद्ध स्व के सेकेटरी जनरक्त एक सदस्य को नामवद करेंगे।

बनामलंबार-शासक के कार्यकाल का निर्वाय प्रान्त एन लंक के सके देशी बनाव्य कोर. सारत-कराकर को यह कोष्यका करनी चाहिए कि बिना कालि, चर्म व रल के सब को स्वतन्त्रतायूर्व के सतरात का काषिकार होगा। जमान्यार पत्रो, मापब, स्वमा, बाबा, विवासल में प्रविष्ट होने चले गये हैं; उन्हें सुलाया बायमा, वे श्वतन्त्रश्य क ष्रपने बरों को लौट बायमे कीर उन्हें वहा के नागक की की मांति मत देने का कांक्-कार होगा। किसी के संब काई सराज व्यवहार नहीं किया वायमा। कल्यसंस्वकी की सरवारी बायमा।

सुरचा समित हा यह प्रस्ताव निस्त्व-देह श्रायस्त्व भरा है। इसमें साम्रास्ता पाक्स्तान और साम्रास्त भारत दोनों को यक जमान सां-युक्त मान सिया है। करमार सारत का यक स्रंग है, बहा से यह जमने सेना क्यों हाये, नहां से सुना क्यों वहां त्या स्वास्त्री

के हवाले करे कीर वहां पाकिस्तानी सेना को निमंत्रित क्यों करे ? दुरखा समिति पाकिस्तान के अयंकर काकम्म के तंचे में एक भी नित्यात्मक राज्य नहीं कहना चाहती कीर भारत के साव ऐसा ज्यावारी कर गड़ी है, मानों वह क्षणाची हो। मारत हस प्रस्तान को स्वीकार नहीं कर सकता।

के किन यह भी निरंचन है है जुरवा लिपित न्य प्रान्ताय का प्रवेक किने बिना इत प्रस्ताय के पाल कर देगी। स्पारह लहस्सों में से ले करस्य तो प्रस्ताय के लाव है और फ्रांस भी बहुत लभवतः इसका समर्थन करेगा। कल और युक्त शायद पर्यंत की माति तटस्य रहेंगा। इत लहरू कास्त्रीर की बहुत तटस्य वहीं पुक्त शायद पर्यंत



पुंछ की बिजय के बाद पिर रीन्य टीस्ने तर्ग है।

नीतिक यद भी कात न वकेंगे। भारत इस प्रस्ताव का श्रस्तीकृत कर देगा, तो सुरच्चा शमित स्या करेगी. यह धरून है, जिनका रूत्तर आज नहीं दिया जासकता। इस प्रकार का उदाहरका क्य-ीतक विश्व के इतिहस में नहीं है। भारतवर्ष के मेना शब व उल्लंभन में परे है, सनार के बड़े बड़े गष्ट्र ध्मारे विदय सगठित रूप स यहपन्त्र कर रहे हैं। सुरद्धा समिति का प्रस्ताव सम सुन्ता समिति के सम्मान का धरन है किंड स्वार्थ के झारो सम्मान की कोई चिन्ता नहीं करता। भारत तथ से अलग हो बायगा, यह सभव है किन्त इस से काश्मीर की समस्या हल इ गी या नहीं, यह कैसे बड़ा का सकता है भारतने इस प्रस्ताव के सबधमें भपना निश्चय सरचित रखा है । देखें, भारत ग्रंपने साथ ह नेवासे इस चढ्यन्त्र का क्या प्रतिकार काला है।



सा क्षेत्रावति सेहरहित (शीच में) बाबुसेना के टैम्पेस्ट व बाकोटा के सैनिकों को अम्पू में कामसम्बद्ध निर्देश दे रहे हैं। भी भिन् इंचिनीसर व के॰ एक॰ मार्टिया भी उपस्थित हैं।

वन क्रमीयन को यह विश्वात हो वाप कि करीशे कशे हट रहे हैं और तुत्र नोकने की कार्यवाहियां उच्छा हो गई हैं की अगरत क्रमीयन की उत्ताह के कार्योर के बात कार्यों कर मध्या हराने की नोबाना तथार करे। गांति-स्वापना के बिक्ट कोड़ी केना रखें।

क्षपनी केनाएं हटाने की प्रत्येक बार कोक्सा करता रहे। मारतीन केनाएं क्षतिम मानों में कम से कम रहें।

प्रत्येक कियों में शांधि व व्यवस्था के क्षित्य स्थानीय महीं हो, यदि स्थानीय व्यक्तियोंत हो तो कमीयन भारत व पाकि-व्यक्ता होनों की बम्मति के कियों की तो तेनाओं को बढ़ां प्रयुक्त कर बस्ता है।

आगत-करकार वह विश्वाच विकाये कि कार्गार को करकार कममतर्गना धेतेयारी और काचे, कम्मम होते. वसक. बाजन संकारते के क्रिक् क्रिकारका कें बहुक भौर भाने की स्वय-नक्ता रहेगी।

मारत वरकार व रिपावती वरकार कोशिश करेगी कि रिपावत से १५ स्रागरतः, १६४७ के बाद साथे हुए भार-तीय नागरिकों को हुटाने की स्वस्था

भारत सरकार को विश्वाच दिलाना होगा कि रियावत की सरकार समस्य रावनीतिक वरियों की रहा कर देगी की एक सम्बन्ध के कह्म ठळवें कार्यें कि को स्टोम दिवालक के समस्य के समस्य



विवय-रामीरी मार्च पर इसारी वांत्रिक सेना ।



दिल्ली में महिला सेक्का दल की एक रैली।

# श्रपहृत स्त्रियों की गंभीर समस्या

[ भी मृदुलासाराभाई ]

मी अरमी माता को सोबने वा रहा हूं' - एक ब्राठ वर्ष के बालक ने कहा जब मारत के नवीन क्षीयान्त्र रेलवे स्टेशन ब्रहारी पर एक बहायता कार्य करने वाले व्यक्ति ने उत्तरे पूछा । वैयक्तिक भाश्यासन देने पर वकी कठिनता से उस बालक को पाकिस्तान काने से रोका वा सका।

पूर्वी पंजाब में भी अपहरखकर्ता के च गल से अपनी एकमात्र कत्या की रखा याचना के लिए मुन्तिम माता को भा भा भार भारकना पहता है। एक दूसरी मां ने तो यह विश्वास करने ही से इन्कार कर दिया कि उसकी पुत्री का बच हो चका है। वह अपूर्व जावस्यमयी है। रास्त्र के भी हाथ उस पर नहीं उठ सकते-- असने कहा। एक हिन्दू लढ़की ने कारागार स्थान से अपने पत्र में लिखा हम बापस ता झाना चाहते हैं किन्छ बन शब सफलता का निश्चय न हो । हमारी बच्चा के लिये कोई प्रयत्न अवफल हुये तो क्रमारा श्रीबन शरकीय हो आयगा । तन तक प्रस्तु है हमें यही रहने दो। साम-हिक निष्क्रमया के प्रारम्भिक दिनों में बैर मुस्लिम स्रीर मुख्लिम शरबाधियों के पैदल आने वाले समुदाय के साथ साक्षिया तथा युवितयां थीं ही नहीं क्योंकि मार्ग में इन पर ब्राक्रमण करके रित्रमां, वशु तथा ग्रन्य सामान खंन सिये बाने क शाक यतं हुई थीं । मुस्लिम, हिन्दू वा किन्त सभी के कही का कारवा एक ही है। युक्त से उन्हें शान्त्वना नहीं बी का सकती।

बचा कर सायी गर्या हिन्दू, मुस्सिम बा रिस लियों के शिवरों में उन्होंने किस क्रोसहर्षक ग्रान्मको का वर्षान किया तन सबका स्वय एक ही था। एक बार-

तीनों सरप्रदायों की स्त्रियों को एक साथ एक ही शिविर में रला गया। उनकी पारश्ररिक बातचीत तथा श्रान्मव वर्शन बका ही हटयविदारक था। इन अशित. भारमानित. स्तब्ब तथा भगतिरेक से विद्वल स्थियों का एक ही प्रश्न था। इसमें हिन्द, मुस्लिम तथा विस का मेद-भाव नहीं था। यह दो एक स्त्री का दसरी स्त्री से सभाषण था।

श्चपद्भत रित्रयों के विक्रम के समा-चार भी प्राप्त इये हैं। जिस्तन्देह दोनों स्रोर ऐसी घटनावें हो रही है।

ऐसे व्यक्ति भी हैं को बुद्ध की उत्ते वित करने वाले हैं और को यह नहीं चाहते कि बनता में शान्ति रहे। ऐसे ध्यकि प्रपना उल्ल सीचा करने के शिये इस मानवीय विपत्ति का उपयोग करना चाहते हैं। यदि स्त्रिया अपने अपने परिवारों को मेज दी आयें तो दोनों हमीनियनों के बीच ी खचाव बट सकता है। धीर इससे यह की सम्मा-बना भी कम हो सकती है।

दोनों इमिनियनों को स्त्रिशें को पनः प्राप्त करने की अप्याधिक उत्सवका है कि रित्रयों को खोख निकालने का कार्य बढ़ा हराम है। हरकार, पुक्तिस तथा सेना की चहायता से रित्रयों की लोब कर उकती है इसलिये फिर यह विसम्ब क्यों-ऐस प्रश्न होता है। किन्तु को इस प्रकार सोचते हैं वे मानव स्वभाव एवं समाध विश्वान से अन्मिश हैं। फेनल बनमति सहयोग तथा प्रेरकात्मक उपायों द्वारा की इस दिशा में श्राधिक सफबसा हो सकती है।

दोंनों इमिनियनों में त्त्रयां केवल . चोर हाटेरे का बदमाशों के निरोहों के हाची में ही नहीं हैं किन्यु ऐसे कहर सामादायिक सोवों के चतुस में भी फंडी

कों हैं विन्होंने वर्ष के नाम पर उन्हें वक्क रका है। सनेक दिन्दां समाव के श्रीमन्तों के परों में वहते नैतिक वसम का बीवन विता रही हैं। मानवता के नाम पर व्यक्तिगत रूप से प्रपील करने से डी इन रित्रयों का कुटकारा हो सकता है।

कुछ व्यक्तियों ने इन स्त्रियों को जंबकों के रूप रसा हवा है। वंधक रखने की प्रथा बड़ी प्राचीन है किन्द्र बन्धकों के साथ किये बाने बाती नर्तांव को नियन्त्रित करने के शिष्ट श्रान्तर्राष्ट्रीय कानग्रमाण गर्भाथा। साम किसी नागरिक द्वारा बन्धक को रखना न केवल क बन विरोधों है भाषित उत्तकी आपनी सरकार के भी विषद है। प्रपद्धत रिश्रमी के उपकारी बन कर को ज्यक्ति यह कहते हैं कि उन्होंने रिज़नों से नातचीत की है वे वापत बाना नहीं चाहती, बीटने



लेखिका

प्रियत है। स्वतन्त्र भारत और अवश्रेष पाकिस्तान में त्यारों की विवति में इक परिवर्ततं को सन्धन उन्हें. भावसर नहीं उम्हें वह पता नहीं कि सम्बन्धी कितनी उत्सकता से उनके सीट बाने की प्रतीद्धा कर रहे हैं। असी तक उनकी भातुभूम की पुकार उन तक नहीं वहुंची।

#### धन्य ीर माला

भीमती श श्लबची ब्रम्मल का शक पुत्र काश्मीर के बुद्ध में मारा शक्षा है। वन सरदार वसदेवसिंह ने उन्हें समबेहता-पत्र शिक्सा को उत्तक्त अनाव उन्होंने बद्ध दिया कि मैं अपने भाग्य वर अभ् बहाने की अपेखा गौरव शक्ति प्रकट काली हैं, क्योंकि मेरे एव ने खपने प्यारे हेल के लिए बाने प्रान्य न्योखावर किने हैं। मेरे पुत्र का उशहबा उनके धन्य साथियों में साइस का स बार करे।

अपने पुत्र को परते उन्होंने लिखा था-इम गुनाम नहीं हैं, बरहम स्वतन्त्र हैं, यदि इमें पाने देख को खातिर अवना पड़े, तो इमें इतके लिए प्रसन्न ही होना चाहिए।

#### इस सताह के कुछ समाचार

२६ फरवरी से ह अप्रीक्ष तक भारत के साथ शास्ति होने वासी रिवासती में १३६१ महिलाओं की बचाया गया । इसमें से ६३३ को पाकि-स्तान कीर २६१ की भारत में पड का विया गया । शेष रिवासती शिविरी में विद्यान है। पाकिस्तान में समाब वेका का कार्य करने वाली स्त्रियों की कारी है. इष्ठतिए पुश्लिम महिलाओं की श्रेरचा काने से कठिताई है।

-- पिछते दिनो विभिन्न रियासतों के बितने संघ बने हैं, उनमें से किसी संघ में भी कोई महिला मन्त्रिमयहस्त में नहीं क्ती गईं।

के विचार मात्र से उन्हें वनराहट होती है-ऐसे व्यक्तियों के कथन से बंदी ही मनो भावना-वानने वाले को कोई आरचर्य •न होगा । एक क्रोर निराशा-जिएम्बर निराशा तया दसरी कोर अप-इर्ताम्रों के दुव्य वहार के परिवामस्वरूप वे रित्रमां बारवा रखा की भावना से समिश्त हो कर समर्थक कर वैठी हैं

किंद्र रेखेका वह प्रयं नहीं है कि वे प्रथमी नवीन परिविधारियों से शंतुस है। इसके कीई संदेश नहीं कि वे लिखां आपने मविष्य के विषय में समग्रीत सीर जानिः मेरिकान्यार के जासक विकार के कि



डा॰ जन्नेदक्त जपनी नक्परियोदा परनी के साथ l

-- भारत वरकार के आसार खदस्य भी बाम्बेक्स है ६६ वर्ष की बाहरमा में ४० वर्षायः, प्रशेषकानी से विविद्या यूरोपियन राजनीति का एक एउ

# युद्ध से पूर्व हिटलर के साथ तीन समझौते

[ आई बेरमारोव ]

मेरे मन में इस समय तीन वन स्मार है हैं, बिन का बूकरे महा सुम रहे हैं, बिन का बूकरे महा सुम रे पहा सुम रे पहा सुम रे पहा सुम रे पहा पर कर माने स्मार पर कर माने स्मार पर कर माने स्मार पर के स्मार पर के स्मार पर के सिक पर पेरिस में दिसमर १९२५ में इस्ताबर हुए से इस्ताबर हुए को स्मार पर के और ही स्मार पर माने से सिक पर पार के और ही समस्त १९३६ में इस्ताबर हुए ये।

धरतो समन और फास समैन सोस बाझो स्र वान्तावड प्रयासन क्या वा ! देश्तव में वह दोनों समझौते परस्पर मित्रता कायम रखने के लिए किये सबे वे। इन का वसरा प्रार्थ नहा या । इन समझौती बर इस्ताचर इरक चेम्बरक्षेत्र और देशे दियर की सरकारों ने कमेन आक्रमण से बचना चाहा या। परन्तु यह मुख नहीं व्याना चारिने कि जिन्न और कांत को इस्ताचर करने के लिए काफी मूल्य चन्द्रामा पदा था। उस समय इन्होंने ्यामंनी को प्रास्टिश व चेकोस्लोकाकवा सौंप दिने यह स्रोग पंजीब का बन्दरगाह भी बर्मनी को देने व श्राप्त सैवाद वे ३ उनका दिसान कितान बहुत सीवा आं-बोदर के पञ्छम में अपनी सीमाओं को बचाना और दिटलर के सिए पूर्व में बाला माम काइ देना, ताकि वह उछ क्योर बढ सके।

वाद वह रहस्ताद्वाटन कोक्रियत क्याचार विभाग न वादनी पुरस्क देशि-स्वाह को नियादने वादने में क्रिक्त, वादने क्रिटेन, वामरीकी कीर कार्तिकी में के कीरों से हत कि नियोद क्या किराव वाद पह या कि म्यूनिक का खेल क्रिक्त का कार्तिक की किराव इसे क्यों महत्व दिया बाता है। होती वाद सामी का करने हिंक लेक्शियत कर्मने



of shelp in

ब्रिटेन, फ्रांस चौर रूस तीनों देशों ने हिटलर से मित्रता के समजीते किसे वे कौर तानों का उदर्श विभिन्न या। रूसो तेसक अपने देश की नीति को पूर्ण-याय्य भानता है नैसे १ इस लेल में दक्षिये।

सममीता भी तो प्राना हो जुका है और मर जुका है लेकिन कोवियत विशेषों लोग उठका राग कालाये था रहे हैं। कमरीना, ब्रिटेन कीर काल ने को कारांकन चला रखा है वह उठी समझीत कि क्रिनंद कमने गुग्न वर्षों के बारे में है, वा क्रम सीन गुग्न वर्षों के बारे में है, वा क्रम सीन के स्टेट विभाग ने प्रक्रसित क्रिने हैं।

ब्रिटेन ब्रामरीक बादि अरक्क प्रयक्त कर रहे हैं कि एमको क्यान कीर काव बर्मन वाल्याकों के दुनना के हरिहाल ते ही निकाल दिया कार्य कीर वोचियत बर्मन तमक्षीते को लून गाह रक्का कार्य। इस जिए क्षत यह कारहरक हो गया है कि एन तीनों पत्तों के क्षर्य कीर महश्व को सामक बाद।



भी बिटवार

एंगसो-बर्मन और फास बर्मन व व बाबो पर इस्तावर म्यूनिक तमभौते के क्राचार पर हुए थे। पहले पत्र पर तो इस्ताहर भ्यूनिक में ही हुए वे। इस के **ब्रानुसार चेकोस्सोवाकिया हिटसर के** हवाले कर दिया गया था। हिटलर के बाब इस्ताद्धर ६१वे हुए चेम्बरक्षेन भीर विकेदियर ने जानवृक्त कर इस गरीन देश का बिलदान किया या ताकि हिटक्षर को पूर्वी बोबप में पूर्व स्वतकता भिक्ष काए। ब्रिटिशा और फानसी सहायको का सहयोग पाकर हि सर ने मध्य बोक्य को तलकार के घट उतारा भीर पूर्वी बोरूप की दिशा में बढ़ने की तैवारी करने समा। इत रूमय सोवियत यूनियन को नाकी देशों है सहात कर विकासका । इन्सेंग और मान के बान होने बाले ममभ्रीतो ने हिटलर में ध्रमाध विश्वात और अदश्य उत्ताह पैदा कर दिया और उठने समभ्रा कि अब मैदान स्वाती है!

किन्द्र इस न दि से ब्रिटेन कीर फास में नता शात इंग्लिशीय न ही विश्वात कावम रहा । इसके विवरात चेन्ना कीर दक्षेदियर ने अपने देशों को भी सबरे में डाल दिया। वे श्रानी पृथक् नीति पर चलते रहे और समस्त युगेपय र हों के साथ मिल कर युर प म शाति स्थापित करने से इनकार कर दिया बिरुसे डिटलर के आक्रमक की रोका का सकता था। दुछ समय बाद ब्रिटेन और फाल की बरकारों की आस यह देखकर खल गई कि बिटलर अपने वचनों पर भा कावम नहीं रहता । केकिन फिर भी वे बादा करते रहे कि स्थानिक बोबना अत में रुपल होगी। वही बारबा या कि ब्रिटन और फास के साथ सोवि बत सूनियन ही वा बातचीत १६३६ में चली थी, डक्ल न हो छकी। ब्रिटश झौर कारीशि वरकारें ऐवा वसकीता चारती नहीं थी। वे केवल क्षिटलर को हराना चाइती थी और यह यत्न कर रही थीं कि दिन्तर का मूल पश्चिम की बचाव पूर्व की क्षोर कर दिया बाग ।

शोवियत यूनियन ने यह कच्छी तरह समक किया कि उनके लिए स्थित बहुत विवास है कोर यह परिचारी शांतियों भी मूनिक नीति कर परिचारा है। तिरेन कोर फास उनका ताब नहीं देंगे। वह बात भी निर्चन हो गई कि दिख्यों समीने के शव यह होना क्रनिवार्थ है। इस्तिए जोवियन यूनिक के लिए जुक्क को खटाई में बाबना कायरफ हो गया। जितनी देंगे होगी, उतना शोजियत यूनिक न को तथ्यारी करने का मौका मिलेगा। म्यूनक के बादश्लीवियत यूनिक ने ठीक कानुमान क्रमाया था कि चेबरतीन, स्वें दिया कीर हिटलर का परस्प समझीता बढत देंग लो करोगा।

यह रूप है कि म्यूनिकवादी लोगों ने वोबिक्त मूनियन ब्रीर पूर्वी योक्प को इंटिक्स के हाथ बेजना जबार था। इस्में कोई सन्देव नहीं कि धोविषत मूनियन ने उस समय को न्याब किया, वह प्रधातय बादा बेटों के दिख्लेख से ठीक था। इस्म निरम्ब से अधिकिमावादी नहता को बाक्की सुधी दिखा कि बंद कर के विकट्ट.



शा कार सब

क्रयमी किनाको सफ्त उना सके। स्वित्रियत यूनियन को स्पन्न भी मिल गया कि यह ज्लिर का मुक्तिला कर सके। यदि ऐसान होताती क्राय भूनिक स्वादियों ने क्रिया होता तथा योरोप की दक्षाकीर का भयकर होती

कोवयत नाति ही स्यूनिक नीति का कात कर सकती थी कीर अर्मन आह मसाकारियों का मकाबला कर सकती थी। कोवियत यूनियन को मसूम या कि क्ष्टो का काधिक व क्षा इसके कथी पर बा पडेगा। यस समय पांत्रचमी शक्तियों से सहायताका कई ब्राज्ञानहीं की बा सकता था। यह सब बानते वे कि उन्होंने क्रापने ल गों को निहमा छोड़ दिया है। सम्य पाना वटल संव्यत यून्यन के लिए किटरा क्रीर भीत का खबाका नहीं था बिल्म सारे योर प के सिये था । यूरोपीय शाति के लग् यूनिक य जना को तोकन झावश्यक या **क**ोवियत समन समक्षीत ने यह काम किया और प्रतिक्रियावादियों की यावनात्रों को श्रसपत बना दिया।

#### योगराज-रसायन

यह प्राचीन श्रृषि धृति प्रदिश्वत तथा मन्त्र हारा स्विमित्रित स्वप्तम रिख दिल्य रशायन है। इसके ४० दिन देवन से बुद्धावस्था के विकार दूर होक्स कल की बृद्धि, स्वर्या श्रीक तात्र ग्रारीर इस पुर, कालिसान स्वायुण्यद्धि श्रीर वीय तथा प्रयाची गति कल्य होती है स्रीर राक्तया श्रादि कितने ही रोगों को दूर कारती है। इस युना स्वापुण्य का को तथान लाभग है। मूल्य स्व

<sub>मिलने का पता</sub> — विद्या दत्त प्रे मी एम.बी.एम.

बाजार सीताराम, देहली ।

**37**श से बाहर एक मन्दिर है, विक्को प्राचीन प्राचीर दह हर देर हो गई हैं। बगड़-जगह पर बास-पास के मिट्टों के छे। श्रार पर-फोड़ों से बन गये है। मन्दिर के पास ही कुपा है बिसकी बगा अन्द-खन्ड दिना जुनै खेत की भीम-सी हो गई है। मन्दिर से शहर की बरें ने लगनग एक मील होगी। बिस समय इस मन्दिर का निर्माख किसी व्यक्ति ने चार्निक भाव से प्रदित होकर करवाया होगा उत समय निस्तंदेह बह बगह बड़ी सुहावनी और बसी हुई होगी। लेकिन आब केवल विगत बैमन के कुद्र अनिदा चिन्द ही देखने को मिलते हैं बोर वे भी ब्रत्यन्त करवाबनक स्थिति में। मूर्नि उसमें एक भी नहीं है । लेकिन मन्दिर की निर्माधा-कला से प्रतीत होती है कि मध्यकातीन-पुरका है - उत्रमें तेत्रग् देश की किनिर तथा स्तुर की आरक्ति श्रम्भिद्धेत है। पुरातत्व-विक्र'न से यह निश्चग्रवंक कहा वा सकता है कि मन्दिर विष्णु का है और मध्यकालीन मर्ति-कलाका एक शत उदाहरण है।

इस निजन स्थान में स्थित मन्दिर में कत दिनों से भिलमंगी की एक दुक्की आ बती है, बहा सुनह और शाम के समय का छाड़ कर वे चरानाह में बकरियों की तरह पड़े रहती है। सम्ब-संसार के शिक्षते हुए उपवन में ये किनौने, ब्रस्ट्रय-रोगां सं पीक्त लामा-बढ़ोश भिवमने ठीक नाली के किल-विस किलानिल करते कीटाग्राकों से ही प्रसीत होते हैं।

निर्मंत ने नायें दाय की इयेली पर बाइने डाय का घुंना भारते हुए बानेश में बहा -- 'और जनाब, में आप से वही बहुता ह यह वैगर-प्रान्तम (शिक्समंगों की समस्या ) देख के लिये एक विषम क्षत्रत है। यहि निकट धविष्य में इसका निराक्तक नहीं किया तो बिस तरह समय के बाब हमारे देश से संगत्न विसीन होते बा रहे हैं, हमारी बदियों से पत्नी सम्पता इन भिलारियों के बढते कस्य-क्रम्बन में चाट खाकर चीरकार कर जठेती. भिट बाबेती । साहेब, साप मह-क्षत न करें न करें, के किन आपकी सम्बता, बापकी सस्कृति इस वर्ग के कारण सतरे में है। गड़ा प्रगति में एक बहुत बड़ी बाचा उपस्थित हुई है। ?

'बार वार्क्ड इन तुम्हारी इस स्फ के कायल हैं।

उसने अपनी अधवली सगरेट की ऐश-ट्रे में माड़ कर एक कश लिया और फिर मुस्डराते हुए इहा-'तो सबम्ब हनारी संस्कृति, हमारी सस्यता और पर्गात लतरे में है।"

इम बबने महसूत किया कि विपिन निर्माण को बना रहा है। मैंने उसे धीर श्राधिक बोलने का अवसर न दे कर कहा-Bieresereneren wererenerenerenerenerener



'विधिन, बास्तव में निर्माल ने हमारे सामने एक नई समस्या रखी है। इसे बातों में नहीं टाला जा सकता। इमें इस पर विचार करना होना और बरूरत यथार्थं ऋष्ययन की यी होगी।'

इसके बाद विधिन का विनोद उकते धं ए के बादलों ना तिरोहित हो गया। वह एक टक मेरी गम्भीर सवा की बोर देखता रह गया । मैंने कहा-

'निर्मल, बेबिन यह तो ग्रम्हारे ज्ञान की बात हुई । एक बात बताओं कभी दुम्हें उन लोगों के टच (सम्पर्क) में भी जाने का सबसर मिला है, निर्मल ने मेरी बोर सूनी ब्राब्तों से देखा। फिर तत्काल शाहत कर बोला---

'श्रनुभव के किये प्रयास करना होगा । और सभी उसके जिये मेरा जान शून्य है।

मैंने इस बार विपिन की ब्रोर इंगित कर कश-'तुम एफरेंग (प्रवास) करने के लिये तैयार हो !'

विपिन ने दसरी सिगरेट बलाते हुए मेरी कोर इस भाव से देखा, मानो कह रहा हो-'बाबी कहा खामखां के अप्रेसे में पड़ रहे हो।' और फिर एक कश खींच **427 427**---

'यह सब वाहियात है। दुनिया किस रफ्तार से जल रही है, बेशी ही जलवी वावेगी, कोई उसकी प्रगति में बाधा न बास वकेगा। मैं इन अमेलों में खब को नहीं डालना चाहता। दूवरों के सिये यस्ता खुला है।'

भीर वह किर क्का नहीं, उठ कर चला गया । मैंने निमंत्र से बहा-

तो मि॰ निर्मल कुमार इस दोनों ही मिल कर इस अवहेलित वर्ग का अध्य-यन करेंगे।

सुबह का समय था। सुवें की समहस्री किरकों क'ने इसों को चोटियों को स्पर्श कर नीचे उतरती बा रही थीं।

मैंने कहा:---

इस नाते के उस सरफ बड़ां ऊंचा टीका है उसके पीछे ही विष्णु मन्दिर है। इस समय इम नहीं जल रहे हैं। निर्मल कुछ बोला नहीं, बग भरता केवल मेरा अनुसरक करता रहा। मैंबे कहा दूर चल कर पूछा-

'क्या बचा होगा १'

निर्मत ने इव की रिस्टवाच को देल कर उत्तर दिवा- 'इस समय सवा सात बजा है और हमें अधिक से अधिक भी बजे बापस लीट बाना चाहिए ।<sup>2</sup>

मैंने सिर. हिला कर सहमति प्रगट

यो की देर में इस मन्दिर के शामने बा गये। भिकामंगे टूटे बीवां मन्दिर से थुप लाने के किये मैदान में आप बैठे थे. जो चलाने फिरने बांग्य वे के करेंसे टीलों पर बा नैठे ने। इन अर्थनमन भिसमंगों की वह टोली दूर से बानर सेना-वी प्रतीत इंसी भी। निर्मेख ने दूर से ही मिसमंगों की बोर हेला कर काह

बह्र से ब्हा--केदार, बसरत इस बात की है कि कित प्रकार इन नंगे-मूखे प्रांक्यमें को करूचर (नम्बता) का बामा पहनावा बाये ?

उत्तरी कांस्रों से कस्था रिस पढ़ी थी और वह केदार का सहारा तेकर कदा हो गया था। केतार ने निर्मास की बांह सकमेरते हुए इहा -

'बनाव, इमोशन (आवडता) से काम नहीं चत्रेगा। जाने बहिए और इन से सम्पर्क स्थापित कीबिए-इनकी क्रम्ब्स्नी वार्ते बानने की कोशिक्ष कीबिए। आप यह क्यों मूलते हैं, इनके मी अपने विचान है—इनकी भी जानी वंस्कृति है। काप उसे मानें या न मानें १

धार तक हम दोनों भिस्तरांगों के निकट आ गरे वे । शिलागंगी के बच्चे इय दो बाबुझों को स्वरनी बस्ती में देखाई कर ठीक उन करों की तरह चोख-बीख योर-गुल मचाने समे वे को सपती सकी में किती भागरिचित को देख कर औंक-मौंक कर एक विशेष बाताबरख सचित कर देते हैं। नम्नाने कान खुशते हुए गफुरा से ब्रह्म-

'श्ररे वाच्ची। तो लोल दे प्रपने वाव की पड़ी और पक्क मेरा शब ।

गफुरा ने तरकाना कपने कर में नंकी पट्टी सोस दी और इपेजी के बराबर हैं गुर-ता दुर्स बाब धूर में चमक उठा। गुष्टरा को इस करह नानी मारता देखकर करीमन ने रफीक को उनिशया ---'संहबका लाने के किए ठिटोकी कर का के सा कार्यगा, और मांगले के बस्त बगर्से कांस्ता है।"

रपीक ने करीयन की तरफ कन-लियों से तरेरते हुए बहा --

'भी क्षम दुम्हारी इन्हीं बातों पर तो इम दिला-कन से फिवा है।

इदिया फरीदा ने कर से सफेड बाखों में चिकुटी पर खुकां नासून पर रखकर दूसरे नासून से किया 'बट !' और समी नासुधों को कपने सामने देखकर करको-त्यादक स्वर में चोल-चील कर , बाशीब देने संगी ---

'करे सलाह वाले कुछ हडू बुद्धिया की भी सुने बाझो । खुदा तुम्हारे रोबगार में बरकत दे।'

भक्ता कल्लू इस स्वर्ध प्रवसर को किस प्रकार हाथ से खोता। 'आपने परे एक दर्भन कारे-बड़े सहकों को से निर्मल के शमने भासका हुना ---

'बाबाद तुम्हारा भसा करे ।'

निर्मनने महस् । किया कि वह राज्ञात् नके में बाबा हुआ है। विकारियों के वदनःश्रे त्युक्ती कड़ी दुर्गनिवः के कारकः केष क्षा २० वर

विलक स्वामी अद्यानन्द संन्यासी ]

हिन्द संगठन होचा नहीं है

स्रपित

जनता उद्योधन का गागे है

पुस्तक अवश्य पढें। आब भी हिन्दुओं को मोह-निज्ञा से बनाने की सावर्यकता बनी हुई है; भारत में बसने वाली प्रमुख बाति का शक्ति सम्पन्न होना राष्ट्र की शक्ति को बढ़ाने के लिये नितान्त आवश्यक है। इसी उद्देश्य से पुस्तक प्रकाशित की बा रही है। सूल्य २)

विजय पुस्तक भगडार, श्रद्धानन्द बाजार, दिल्ली ।

हिन्दुत्तान की विश्वयन शक्ति से परा-राजनीतिक स्थिति से मजबूर होकर हिन्दु-स्थान से बाते-बाते बंबे व ने बो बहरीते शक्त दिन्दुरशान के राष्ट्रीय शरीर और प्राची में बेच दिए हैं, उनमें एक है वाकिस्तान, बूछरा है राजाकों का दल श्रीर तीसरा है स्वस्वधारियों का वर्ग --पू जीपांत, जागीरदार, जमीदार स्नादि । बब तक वे अश्रुल हमारे राष्ट्र-अंग में विषे हुए हैं तब तक देश का सुल-शांति क्यीर उच्चति की क्यार क्षत्रसर होना संभव नहीं है। हिन्दुस्तान के बन-शाधारक कन-नेताओं से आशा करते हैं कि वे किसी बाद की सकड़ी से एक ही दिन में सम्पूर्ण हिन्द्रस्तान में सुल-सम्पत्ति का मंखार भर देशे-केकिन उन्हें वह नहीं मासूम कि क्यां भारी की सारी शक्त इन्हीं त्रश्लों से क्रूटकारा पाने में सग सई है।

इन विश्वानों में से पाकिस्तान के श्रास्तित्व को समेपा नह करना दूर की बात हैं, परन्तु बन तक हम श्रास्ता श्रांसरिक. ऐस्टर प्रस्त नहीं करते तब तक पाकिस्तान तो क्या किसी भी बाहरी विस्ता श्रांकि तथा अपने श्री



इन्दौर नरेश

जीतर के स्वस्वधारी देश ट्रोबियों से आपना बचाव नहीं इन कहते। इसी बात का ब्यान में रसकट प्रतिक्रियामान में स्वाची में त्यान में रसकट प्रतिक्रियामान करते का इसारे राष्ट्र नेताओं के समास करते का इसारे राष्ट्र नेताओं ने निरम्बय किया है। हमें व्यक्तिगत मान-ब्रामिमान और स्वाचों के उत्पर उठकट व्यापक विकास का नामिए ।

श्रमेक विश्वलये विक्रियन प्रांतों में समिमितित कर ली गई हैं और उन दिश्वलयों के राजाओं की पेरगुर्वे जांच दो वहुँ हैं। इस स्थित को भी इस पूर्व सन्दोधकनक नहीं वह सकत — तेकिन निजा बीर-कर्ये तो किए वर्तमान परि-व्यवियों में और किया हो क्या सम्बद्धा है। एक दिन सामपा कर मोधी-मोधी करिनाहमा दूर हो बाएगी और सम्माक का कमता के सारखं पर निर्माण कुरुक्त स्थानन हो सारगा—तक इन रावाक्रों से क्रिकि स्वाम तलब किया व्ययमा। /

कक रिवादतों को प्रांतों में शामिल कर जोने के अधिरिक्त कहा रियासती के संघ भी बना दिए गए हैं। दक्षिण की कई छोटी रियासर्ते एक संब में शामिल हा गई हैं। खीराष्ट्र की प्रायः सभी रिवारुते एक हो चुकी हैं, पूर्वी पंजाब की पक्षां ही रियासती का संघ बन शया है. राषस्थान की कई रियासर्ते एक भागे में पिरो ही गई हैं. मत्स्य संघ अधी बना है और ब्रंदेलक्ष्यड बचेल्ख्यड की रिवासरों भी एक हो चुकी हैं। इन संघों के बन काने से राखाओं की व्यक्तिगत शक्ति काफी बट गई है। इस्व वे देश को झानि पहेचाकर अपने स्वायों की रखा करने में समर्थ नहीं हो सकते । छोटी-छोटी रियासतों को मिला कर संघ बना देने से प्रवातिक शासन अधिक स्टूलियत से चल शकेगा, जन हित के कार्य एक निश्चित नीति से अधिक आसानी से हो सकेंमे और- रिवास्ती जनता भी शेष इगांतशीस भारत की बनता के समान मानो के कम प्रकार के संघ बनाने की बितनी बावश्यक्ता है उतनी ब्रीर कहीं नहीं । इकाकों में एक रियानत की **र्वामार्य दुवरी रियावत} की सीमाओं** में वसी हुई है या विरी हुई हैं और कदम-कदम पर एक रियानत से दुस्ती रियासत में ब्राने-बाने में बहुत ब्राह्मविधा श्रीर श्रप-मान का सामना करना पहला है। ह्योटी-ह्योटी रिया इतो में बन-टात्रिक शासन-सभार तथा ग्रन्थ बन-हित के कार्य किसी भी प्रकार संभव नहीं हैं --इसलिए संघ-निर्मास तो अनिवार्य है। भारत के राष्ट्रनेता, प्रजापरिषद् के कार्यकर्ता और भारत सरकार के रिया वत विभागने इस गत को अञ्ची तग्ह सम्भ लिया है भीर इमीलिए ये लोग इस दिशा में प्रयत्नशील है। मध्य भारत का एक संघ बनाने का एक प्रकार से पूर्ण निश्चय हो खुका है -- सेकिन श्वानक ही एक दिन स्टेड सेकेटरी औ मेनन के मुलार्थिद से पहली बार मध्य-भारत की बनता ने आहचर्य के साथ सना कि मध्य भरत में सम्भव है एक प्रधानपडल पविका में भी वेबनाय महोदय ने (को लोक-प्रिय नेता भी हैं और राज्य के लोक-प्रिय मन्त्री भी: हका मारेय का विशेष भी किया है और गाय ही यह भी कहा है कि दो किया भी नर्ते तो हम उत्तका विशेष नहीं करेंगे। इस महत्तर की परस्पर विशेषी आवार्ज प्रत्येक देश-दितीओं को दुली करती हैं।

राजा लोग संय-योजना का विरोध करें तो उनकी इस कमाशी के अस्था-माविक नहीं कह सकते कीर उनकी इस माविक नहीं कह सकते कीर उनकी इस माविक नहीं कह सम्बन्ध के मुख से तो देखी र बातें सोमा नहीं देती। मेरी समझ में नहीं झाता कि दो सब बनामे की योखना को क्यो व्यावसार क समझ माया। मध्य मारत की रियासतों की सीमाओं का बच्छी तरह काल्यन सरले के बाद हो संघी की योखना पक सुखीनत ही खान पहती है। किसी-किसी रियासत बढ़ इस इसाबा क्यापने रोष माया से बढ़ स्त्र तूसी रियासत में बाद पहती है

#### मारुव-संघ की समस्या

भी हरिकृष्ण प्रेभी ]

प्रध्य भारत का एक छंघ बने या दो—और यदि एक ही बने तो छस संघ की राजधानी क्या हो—ग्वालिवर, इन्दीर या उज्जेन ? यह प्रस्त काज मध्य भारतीय जनता के सामने ज्वलन्त रूप से उपस्थित है। 'प्रे मी'को स्वयं ग्वालियर निवासी हैं और एक कोक- विश्व मन्त्री के माई भी, फिर भी जिस तरह उन्होंने इस प्रस्त की चर्चा की, वह उनकी निष्मचता और विचारशीलता का कोतक है। —सं

बुक कोर अधिकार भोग एकेगी। कोर एक नड़ी बात यह है कि देरवर न करे भारत को विशे शत्रु का लामना करना एके तो किशी रावा को शत्रु से मिल बाने वा ठटक्य रहने का अवशर नहीं मिलर, एक कम्पूर्च भारत एक हकाई बनकर, एक अंद्रे के नोचे रचस्थल में खड़ा होगा।

मण मारत की जारी रियावती को मिलाकर एक मांत बनाने की दौक-पूण यक कोर से जल रही हैं। ग्वालियर कोर सन्देश नहीं हो जा लियर कोर सन्देश नहीं हिंचा को मांत से कार से के मांत में कि स्वाप्त के से कार में कार में कार से कार में कार से कार में कार म

राजस्थान और मध्य भारत में रिवा-

नहीं दो सम भी स्थापित हो सकते हैं। दी संघ क्यों ?

मध्य भारत भी रिवासकों के स्वालि-यर और इन्दौर की प्रमुखता में हो संबों की योधना का सूत्र-पात केले हका और क्यों हुआ वह बानने का इक मध्य भारत की बनता को है। मध्य भारत लोक-परिषद के प्रधान भी गोपीकृष्या विजयवसीय के बक्तव्य के अनुसार इस नवीन बोसना का उद्गम म्वालियर नरेश या मेनन बाहब मा दोनों के मस्तिष्क से हुआ है। किशी-किशी पत्र ने तिस्ता है कि महाराज देवात जूनिवर की कृपाका यह फुल है. म्वालियाके पोलिटिकिस विभाग के ( बनता के नहीं, महागब द्वारा नियक्त ) मन्त्री ब्रजनारायका जी का कथन है कि महाराज ग्व लियर ने ऐसा कोई सुभाव पेश नहीं किया, बालक स्वयं कुछ सन-नेताको के विचार में अपभी दो संघों का बनाना ही उचित बान पढ़ रहा है। मध्य मारत क्रोक-परिवद के मन्त्री हामिल क्रमी नाहन को काशका है कि शायद इन्दीर के कुछ बन-सेवबों के परोख वस्ते क वह ग्रुप्त है और इन्दीर



- - -

से थिए हुआ है, तो कुछ हंदीर से हो कुछ किसी और से। हो हब बनाने से आसन-प्रवंध में कितनी दिक्कते होंगी— यह भी कमी सोचा गया है।

दुर्माय इत बात का है कि इस बाद की चीचों को परके निवार कीने का प्रयत्न करते हैं। इसारे किसी किसी प्रयत्न करते हैं। इसारे किसी की तरह बिद करके रहते हैं कि इसारी दिशावत अल्पमत में है और छण वनने पर बहु-मत हावी हो बाएगा और इसारी न्याप-पूर्व माग मी पूरी नहीं होगी। किंद्र बच वस्पूर्ण मर भारत एक च-ाय बाररा है तो इसे अलग-अलग रिशावतों की बीमा में बंद रह कर किसी बात को छोचना हो क्यों चारिय; छप्पूर्ण मध्य भारत के एक हो बाने परन कोई स्वालि-यरी होगा न काई हारीरी होगा। बभी सब्य भारतीय होगे—सभी हिन्दुक्तानी होंगे राजधानी के लिये तू-तू में-में

मध्य भारत संघ की राजधानी इंदौर हो या स्वासियर या उज्जैन इस सम्बन्ध में अभी से तृत में में चल पड़ी है-वोकिन धागर इस इस परन की चट्टान पर संध-निर्माख की थोजना के बहाब को टक्स कर चकताचूर कर देंगे तो इमारी पीढियां हमें क्रिशाप देंगी। तीनों नगरियों में हं कोई भी राजधानी बन बाय, शासन-प्रबंध में कोई श्रहचन नहीं पढ़ेगी। कराची बैसे बाहरा बीर दर अवसित नगर को पाकिस्तान की और दिल्ली बीसे दर बसे हप शहर को हिन्दु-स्तान की राजधानी बनाया का सकता है सो व्याक्तियर या इंदीर के सुदूर उत्तर शा दक्किया में होने में उनकी राजधानी बनने की पात्रता में कमी नहीं आती। व्वाक्षियर नरेश स्त्रीर इ'दीर नरेश स्वय ही किसी नियांय पर पहुंच बाएं - या सरदार पटेल भ्राना निर्याय देदें तो बनता को मान तेना चाहए-भीर-बन-नेताओं को भी इस प्रश्न पर महनका स करना चाहिए।

इ'दौर वालों को कर है कि राजधानी का प्रश्न अप्रगर जन-मत पर छोड़ दिया बायगा तो निश्चय ही<sup>.</sup> ग्वासियर ही शक्यानी चुना बाएगा। के फिन उन्हें इंदीरी और ग्वाकियरी बन कर नहीं, वस्कि मध्यभारतीय और मध्य-आरतीय ही नहीं हिंद्रस्तानी बनकर सारी बातों पर विचार करना पढेगा, हमें तर्क क्मभदारी और मनुष्यता की प्रकार द्धननी चाहिए। बदि मध्यमारत के बहु-मत ने ग्वाबियर को ही राजधानी बनाने का निश्चय किया तो इतका अपर्य यह नहीं है कि इदौर से बहमत की दुश्मनी है। राष्ट्रानी न बनने से इदौर का वैभव श्चीर प्रदत्य समाम हो भाषता ऐसा स्वी समस्ता चाहिए ! इदौर एक व्यावसा-विकं नगर है - वह बिना राज्यानी रहे भी क्रपनी वर्तमान जन-सक्या और प्रगतिशीलता को कायम रख सकता है फिर फिल लिए इंदीर वाले बरते हैं कि इ'दौर राबचानी न रहा तो वह वर्बाद हो बायगा १ वस्वई, ब्रह्मदाबाद, कानपुर बैसे ब्यावसायिक नगरों की समृद्धि को बीन रोक सकता है १ पंचान के विभाजन के पहले पक्रव की राखवानी लाहीर या श्रीर श्रमतसर व्यावसायिक नगर । श्रमत-सर के वैभव और न्यवसाय को लाहीर ने नश्च नहीं कर दिया । के किन लाहीर की समिक्क करवा केवल राजधानी होना ही या — वहा से सबबानी ग्रामृत्सर में को जाने का अर्थ होता ल हीर को नष्ट कर देना । ग्वालियर लाहीर ही बैसी स्थिति में है - उमकी जन-संख्या. सम्बद्धिः उद्यति भीर शान सिर्फ राज्यानी क्रोजें से है -- वहां राज्यानी न रहे तो बहां के हवारों गरीब नागरिकों को धर-बार क्रोइकर दूवरी बगह पेट-पासन के

लिये काना पड़ेगा। ग्वासियर वेवल एक प्राचीन स्थारक बन कर रह क बागा। है इस तभी मध्य भारतीयों को प्रश्च भारत के प्रत्येक नगर, इस्सों और गांव के हित-अनहित की बात को शोचना पड़ेगा। एक मां के दो बेटे हैं और मां गांव के और वह तिर्फ एक बेटे के लायक दूव बरीद त्ववी है तो रूच उसे मिलना चाहिए को कमझोर है। लेकिन क्षार हम रोगों को दूव है वक्कें क्षीर इना के करीर की द्वा कर तके तो किराज प्रवाह हो।

ह शेर की बन-संत्या, नार्ग्यक्त से नार्थ कीर महत्व नाह न हो, हकका प्यान भी हों ( ग्यांक्षियरी कोशों को भी) रखना हो जाविष्ट । यूनीवर्षिटी, हाई केटें बीर क्षम्य बंदे र शांकन-दिमाग यहां रखे हों यह वंद की नवाए हो क्य बनाने की योधना को खामने लाना तो मध्य मारत की क्या के लिए हस्ता कर हेनी है। प्रांती और रियाक्तो झाहि की क्षमां को मारती और रियाक्तो झाहि की क्षमां की में बन्द स्कुट कोचने का झाडी बना दिया है। हक मझर की चंद्वनिवालों के कार उठे बिना हम देश की उबत् गंठित और स्वाच के के ना वहने ?

मेरे उपर्कृत कवन से समय है कोग समभ्ते कि मैं ग्वाक्षियर को ही राषधानी बनाने की पैरबी कर रहा हं---जोगों का पेखा को चना इस किए भी स्वामाविक है कि मैं ग्वाकियर का निवासी इं और मेरे भाई ग्वाक्तिवर के एक कोकप्रिय मंत्री हैं। लेकिन मैंने इस संक्रचित ममता को ब्रह्मगरस कर ही ऊपर की पंक्तियां शिली है। अगर मध्य-भारत के बन-सेवक विशेष करके इंदोरी भाई (और अब तो मैं भी इंदौरी हो गया है क्यों कि मैं वहीं का बला है) गभीरता. सद्भवता कीर अदारता से इस प्रश्न पर सोचें और अगर नगर की शान रखने के लिए दूसरे को उबाड़ देना बरूरी है तो वे अवना निर्वाय दे दें। रीजिनल कौंसिल में भापना मत उपस्थित करें-मध्य भारत की एकता के नाम पर कुर्बानी दें क्रोर कुर्वानी लें। विका साइन की तरह अस्पमत का अदगा न लड़ा करें। ग्वालियर-नरेश और इ'दौर नरेश को इम स्रोग चाहे अपना न वमर्के केंदिन ग्वासियर और इंदीर तो हमारे ब्रपने हैं- इमें तो दोनों की रखा करनी है-दोनों की उन्नति करनी है।

प्रध्यभारत का धंच ननाना हिंदुस्तान की आपक रामनीति का ही एक झा है। की आपके संगठन के लिए देश की ।व-श्रंसलता को दूर करना झावदक है। देश के यह जाइते हैं 'रामा-महारामा मी चाहते हैं- पूंचीपति, समीदार, भी जाइते हैं, विदेखी साम्राज्यवादी भी जाइते हैं कि हम बंटे रहें, हमारा देश भी कहा होता सामा हम उनकी कुर्यका साम्राज्य होता जावता हमें कि हम सम्मान्त्र होता जावता हमें हम हम सम्मान्त्र

# विस्तर के स्वटमलों का विनाश कैसे करते हैं

किंदन परिभाग करने वाते ज्यक्ति के लिये गीद से बहु कर प्रान्य और कोई भी चीव मास्त्यूर्च गाँधे हैं। बोकिन उठ प्रदेश में बहां लालों की तादाद में कटमल वर्ता हैं प्रविकांग व्यक्तियों के लिये नीद बणांत और कायितत ही रहती है। इच उंकट को प्रान्न और मत रहने दीनिये। प्रतिक्ति कर से उड़ाल कृमि विनाशक वर्षे मांद खिड़क्यम से लीविये और साम रात को ही ज्याने किलार पर उसे बिड़क्किं। हरी के मीतरी माग और कमरे के कर्य एवं दीवारों को मी खिड़किये। मार्स उड़क्ति कर से मुक्क किया बाये तो यार्च मांद की पात निम्ना की गारस्टी है। प्रयन्ती करी हो भी मी नतला दीविये कि मन्तियाँ, मन्त्रुर्ग, पिश्तुर्थों, स्मीतर्थ और सम्दे कीटाहा बाहक बार के कान कींग्रे के विवह्न उड़का ग्रायंग कित प्रकृष्ट किया बाता है।



#### १०,०००) रुपयेकी घड़ियांमुफ्तइनाम



क्यारी मध्य राम्म 'जोबरे हुन्न एजिस्टर' के इस्तेयांच से हर जन्म के , बाव करें कियी एक्योंड से होगा के लिए इर का नार्ट हैं और क्रिंड मौतन वर योक्यार का व्यवस्त बाव करी देश नहीं होने एक्यार रेखन पर्न तरह कुमारन नार कोर कुमारत को जाती है कीनत की सीवती किए का एक का वर्ष का का, तीवती की शिवालों के नार्ट का हर नरता को मण्डार काने के लिये हर गोगी के साथ एक 'जैन्डी क्यार का वर्ष के मण्डार काने के लिये हर गोगी के साथ एक 'जैन्डी क्यार कार्यों के मण्डार काने के लिये हर गोगी के साथ एक 'जैन्डी क्यार कार्यों है। क्यों निवस्ता जुम्महरू की तम्बाह है क्या कुमार की नां के शायन में मण्डारी नांसे मार्ट क्यार की नांस कार्यों स्थान की

नोट:- वाच वर्धर न होने पर मूल्य नासित दिया जाता है जीन शीख के सरोदार को श्रवकार्य बाद कीर 9 लूट करियों और 9 कंपारी कुस्त हमान । जनस्य नाक्टी स्टोर्स ( की ) देहकी । General Novelty Stores ( jh ) Delhi

देश में हवं मा विचारतिक्ति संयोग धा श्रावतर उपस्थित है। ५ हवार वर्ष पूर्व इती देश के रखदेश मा कुब्देश में शीर ब्रार्डु न को विक भांति स्पामी**श हुआ** या ठीक उसी प्रकार अपने मन के व्यामीह को गत शक्तवार को हमारे स्वातन्त्र्य-संजाम के वाहती बोद्धा या इत कुम के कार्य न नेहरू वी ने प्रकट किया । प्रधान मन्त्री वन करनेत्र की ऐतिहासिक एवं पवित्रभूमि पर समवेत सैनिकों नहीं, वरन् पाकिस्तान से बाकर दिन्द में शरक जेने वाके हिन्द सिक्ष शरकार्थियों के समञ् शक्यार को भाषक कर रहे के तब उनकी बाची में बार्चन का मारतीय मानव बोस उठा। कर्तव्याकर्तव्य का निर्धारण बाने के मार्ग में बाब इमारे शामने को कठिनाई उत्पन्न हो गयी है, उसी का उक्लेख कर अर्जन के समकक्ष ही बीर पर उनकी ही भाति विगतितहृदय नेहरू बी वे बड़ा — 'कमी-कभी मैं माग बाने और साम्र बन बाने की बात सोचने सगता है। किन्तु मैंने बाप से और देश से देश सेवा करने का प्रवा कर रखा है। नेहरू भी के उपभुक्त वाक्य पढ़ कर हमें बरबस क्रजु न के मुख से विनिस्तृत गीता के प्रथम अध्याय का यह रखीक बाद हो ब्राता है, जो इस प्रकार है --'मायडीवं संखते इस्तात् स्वरूपेव परिद-इते । न च शक्तोम्यवश्यादः अमतीव च मे मनः ॥' इसके साथ ही हमारे इटबो. संस्कारों भीर चेतना में सक्तों बर्ष परानी स्पृतियां सबीव पूर्व सबस इतते हुए नरअंड पार्थ के वेर्ड ग्रन्द-समह कानों में गुंबरित होने खंगते हैं -'बेपग्रुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च वायते …. कि ना राज्येन गोविन्छ, कि सीगैकींबितेन वा " न कांचे विकर्य कृष्य, न च राज्यं सुखानि च।' भाव यह है कि 'मेरा बरीर कम्पित हो रहा है, बुके रोमांच हो रहा है, हे गोविन्द । मैं राज्य सेकर क्या करूं गा, दे कृष्य | गुक्ते कुल, भोम जादि नहीं चाहिये।' दुष्ट स्थवनों को मारने के संबक्त्य से विचित्रत एवं बुद्ध-विद्वल बार्ष न के इसी नियशावाद के बीच ममबान् कृष्य ने उसे कर्मवाद एवं क्ष रेव का राष्ट्रपरेश किया था। अर्थु न को गीख का क्रमाचारच युद्ध-संगीत सुना कुष्य ने उसका व्यामीह पूर कर दिवा, और बाब इमारे इतिहास में परम श्रीर त्या सन से अधिक इट प्रतिक पुरुष के रूप में प्रज्ञीन का स्मरच किया चाता है। बर्जुन की अगर कीर्ति का गीरवगान करते हए बाब भी हम प्रायः वहा करते हैं - 'क्रबु नस्य मिले हो, न दैन्यं, न बसायनम् ।

. स्मरखमात्र से हृद्य प्रटने समता है कि हमारे स्वातन्त्रसुद्ध के प्रमुख होताओं में से साथ प्रवान को है. पर

है। इब तक के लिए, कहा नहीं वा " पाकिस्तान बनाये बिना चैन न लेंगे। तकता । कुबच्चेत्र के बीच अब गत शुक-बार को नेहरू भी का निराधाबाद ध्वनित हुन्ना तत्र स्वभावतः कृष्णा के अभाव में उस ऐतिहासिक महत्व की भूमि के बसा क्या ने भीनवासी भी उन्हें नवी प्रेरवादी। नेहरू की को तरकाल दसरे ही वास्य में कहना पड़ा, लेकिन मैंने प्रतिशाकर ग्ली है, प्रवा ठान रला है। तथापि इचर रहरहकर हमारे प्रधान मन्त्री के स्वर से वैशाय के जो माय टपकने लगे हैं वे क्या किसी एक व्यक्ति की मानसिक स्थिति के छोतक हैं ? वच तो यह है कि इस समय हमें राष्ट्रीय व्यामोह ने बस्त कर लिया है। सभी के मन में संशय है, सभी को संदेह है, प्रायः सभी को किकर्त्र व्यविमदता रह-रहकर घर दवाया करती है और जैसे पग ही आरंगे नहीं बढ़ पारहा है। इमें

कुष्या नहीं है। यह इस से बिदा हो चका नष्ट किये विना - समने हिन्द की

इस प्रकार इम देखते है कि इतिहास की स्वामाविक प्रक्रिया ने बहा एक छोर महाभाग्त के यह युद्ध के लिए पूरा चेत्र प्रश्तुत कर दिया है वहीं दूसरी चोर, इभ बार ब्यामोह में पड़े दूध हैं। आज अब कि दैदराबाद, पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान झाडि में हम पर बातक प्रशार करने की तैयारिया हो रही है, इस अवसर के सर्वधा अनुपयुक्त, ब्रादशों की सम्बी-चौड़ी बातें करते मगवान क्रम्ब के शब्दों में 'परिहती' भौर 'सपीयनां' की माति विवेक के स्रति-बाद का प्रदर्शन करते और सदायात्मा बन कर कर्ता ब्याकर्ता व्य के निर्दारका में अपने को सर्वधा ग्रसमंध पाने दिलाई दे रहे है। पश्डितजनो और सुधीडनों का मार्ग तो वस्तृतः रुड है बिएका प्रतिपादन करवाने गीता में किया है, न कि वह

ष्याज देश के सामने विरोधी द्वारा बार बार पेश की जाने वाली **उमस्याओं पर भारत सरकार को जो दृष्टिकोण है**, उसकी भाक्षोचना ससार सम्पादक ने अपने पत्र में को है। बहुत सम्भवतः यह विचार जनता के एक भाग की मनोदशा को प्रकट करते हैं। इस किए वह लेख यहां दिया जाता है -

देश में भीतर और बाहर चारों कोर शत्रु ही शत दिखाई देने लगे हैं और प्रायः ऐसे शत्र को इमारे ही स्वजन रहे हैं प्रयमा है। यह शच है कि ये दुर्जन कीर दुस्बन हो गये हैं। यह भी सत्य है कि इन्हें कल्याक और अंग्रका मार्ग नहीं दिलाई दे रहा है और ये निरंतर विनाद्य के पथ पर अजनर होते वा रहे हैं। इन्होंने ऐसी भ्रान्त भारमा बना रखी है कि इमारे विनाश में ही इनका अ व और समृद्धि निहित है। धीरवी की भांति इमारे बाहित में ही वे बापना परम हित समझते हैं, यह प्रकृट है। हैदरा-बाद राज्य में शस्त्र परिचालित करने वाले. पूर्वी बंगास में प्रतिशामी राज्य के सवा-सक, वेनिक और राज्याधिकारी बादि बाब बहुत महत्वाकांदी है। इस शाति व समझौता चाहते हैं। ये भी हमारे समान अपने राज्यों में सुखी समृद्धिशील और अगत में कीर्तिध्यका फहराने वाशे बनें, पर वे सहने पर तुल गये हैं। साझ-विक सब में हमारे रहने और बीने के लिए सुई की नोंक भर भूमि भी नहीं रहने देना चाहते । हमारे वर्तमान राष्ट्रीय व्यामोह का यही प्रकृत स्वरूप है। रिवर्वी हों वा बिना, अथवा नाजिमुद्दीन, वसी टंके की चोट आने दिन वह बोधवाईकरते फिर रदे हैं कि इस अपने शतु हिन्द को

विसे भाति और व्यामोह में पड़कर ऋर्जन ने अपने भेष का मार्गलमक लिया भीर विस्का आश्रय साम इस शष्ट ने से रखा है। गीता वास्तविक श्रानागर के रूप में साथ भी हमारे पात है, भीर सम्भवतः तब तक रहेगी बब तक इम इस बगत से नामशेष न हो बायेंगे । गीता भी है और उसकी प्रेरवा शक्तिभी है, पर उस प्रोरका को महता करने की हमारी शक्ति जैसे कुविउत हो गई है। वस्तुतः इम श्राच वन कुछ केवल पत्रियम के हाथ है ही ग्रह्मा करने के इत्यन्त बन गये हैं। ऋपनी भी कोई बस्त मध्य करना चाहते हैं: प्रथवा करते है तो पार्श्वाल्य वगत के ही हाथों से । हमारी इस मनोदशा का हमारे ही एक दिग्गव विद्वान् ने उस समय वहा सुन्दर विश्लेषक कर दिया जब हाल में गोस्वामी तुस्रवीदास बी के बन्म स्थान पर प्रपने भाषमा में उक्त मार्क्सवादी महापडित और साहित्यकार ने बतलाया कि तुलश्रीकृत रामायम् का महत्व उन्हें उस धमय छात हुका जब रूधी विदान श्री बारानिकोन ने 'बन-साहित्य' कहकर रामानक की प्रशंसा की । इस सत्य की न देखने, इवा में उक्ते और अतिवाद के कार्ज पर चक्रने के क्रम्याधी बन गये हैं। अक्षरं क्यामीह हुँदे करने का एक मान

उपाय नहीं है कि हम भगवान कृष्ता के उपदेशामत का पान करें, वर्तमान परि-स्थिति में उन्हीं उपदेशों और बादशों को व्यवहत करें और कठोर कर्म के मार्ग का वरण करके. को जान मार्ग से कहीं क्या-पक और उच्च है, पाकिस्तान तथा उसके समर्थको की जुनौती सदाः स्वीकार करें। इम न वेवल चुनौती स्वीकार करें, वरन उनके दांत खड़े करने के निमित्त भी अप्रसर हो जायें। भाज हमारे सम्मल गम्भीर परिस्थिति । इमें नष्ट करने के लिए एक ध्यापक योजना बनाई तथा कार्यान्वित की बा रहा है। सोचा यह गया है कि सुनलिम शुरशायियों को बापस मेजकर हिन्द को स्राधिक से स्राधिक पंच-मागियों से भर दिया जाय । फिर सिध के लालों स्त्रीर पूर्वी पाकिस्तःन के शा करोड़ हिन्द सिखों को उद्वासित करके तथा उन्हें हिंद मागने के लिए विवश करके उनकी पुनः बडाने की समस्या में हिन्द को बरी तरह उलभा दिया जाय। नेहरू जी ने इाल में बताया ही या कि यह समस्या उत्पन्न हुई तो वह हिंद को घराशायी भी कर दे सकती है। इसके बाद हैदरा-बाद के निवास की उत्तरी सदास की मांग अपना रंग लाये और फिर रक्षाकार. नेशनल गार्ड शौर पाकिस्तान सैनिक समी मिलकर हिन्द की नेस्तनाबुद कर दें। स्पष्ट है कि जैसे पाएडवों के लिए कौरवी से लक्ने के विवा दूसरा मार्गनहीं रह गया था वही बात इमारे सम्बन्ध में भी आज है। पर साथ ही यह स्पष्ट है कि हम व्यामोह छोड़ दें तो प्रथा-पत्र की माति इनारी भी विवय प्रव है। हिन्द के प्रत्येक नागरिक और इस देश के सब से बड़े तथा सम्मानित नागरिक नेहरू की सेहमारा यही निवेदन और अन् है। बाब इमारा एक डी संबल्प डोना चाहिये और भगवान कृष्ण के शब्दों में वह होना चाहिये - 'तस्माच ध्यस्व भारत ।' सर्थात् -- 'इसलिए हे अर्जन. त बढ़ कर।'

#### ★ पुत्रदा 🖈

(शर्तिया पत्र उत्पन्न करने की दवा) साधारका स्त्रियों को 'पूत्रदा' से पुत्र होवेगा ही। परन्तु जो बाम है अथवा बिन्हें ग्ररसे से रबस्वला होना बन्द हो गया हो, उनको भी शर्तिया पुत्र उत्पन्न होगा।

इबारों ने 'पुत्रदा' सेवन कर पुत्र पाया है और बाज तक किसी को भी इताश नहीं होना पड़ा। यदि आपको पुत्र की इच्छा हो तो एकबार पर्शता अवस्य कर कर देखिये पुत्र न पाने पर दाम वापसा। चाइँ प्रतिकापत्र लिखा लीक्ये मत्य ५)

पता - श्रीमती रामप्यारी देवी नं १ पो कतरी सराय (गया)।



[ गतांक से आगे ]

रामनाथ लाना लाकर, हाथ वोछकर उत्युक्तापूर्वक चम्मा से नोसा-"क्षो । ग्रव ब्राह्मण स्वा-पीकर विस्कृत त्रव्यार हो गया, बताझो, क्या बास है।" चम्पाने सद्धेर में बिल्डल सीधे ढंग पर विवाह का प्रस्ताव सामने रख दिया। रामनाथ उसे एनकर मन-डी-मन कितना प्रसन हमा होगा, इसका पाठक अनुमान लगा उकते हैं। परन्तु उसकी तरत बुद्धि ने उनके कान में भीरे से कहा कि एकदम प्रसन्नता प्रगट करता ठीक नहीं। इसमें हेठी हो खायेगी। शान बमाने का यही समय है। चेहरे को बात्यन्त गम्भीर बनाकर बोला - "हं ! तो यह बात है। मैंने तो सुना था कि सरका विवाह करना ही नहीं चाहती, क्या उसने बाब बापनी राय बदल ली ?"

चम्या ने उत्तर दिया — "हां, अन तो वह मान गयी है।"

श्चन तक नहीं मानो थी, अन [नरों मान गयी। श्वन मानने का क्या कारण हन्ना। रामनाथ ने पूछा!

चरमा बोली — "बान तक उसका इन्कार भी ठीक ही था। बन तक कोई भोग बारभी न भित्ते, तन तक हम भी तो पूरा कोर नहीं दे ककरे। उन्में दे ककरे भेरे दिल में तकाबी हो गयी कि इस सम्बन्ध से बिटिया को छल भित्तेगा। मैंने पूरा कोर देकर-करा, तो वह मान गयी। बान में ग्रुभ-कार्य में देर नहीं करना चाहती। द्वाम मंत्री दे दे, तो विवाह की तरगारी बारम्म की बाय।"

रामनाय एक च्या तक चुप रह कर स्यंगमरी वाकी से बोला — "और कदि मैं स्वीकार न करूं तो"

चम्पा पर मानो वज्र गिरा । उत्तने बह कल्पना भी नहीं की थी कि रामनाय सरका से विवाह करना स्वीकार नहीं करेगा। उसे ऐसा प्रतीत होने सगा, मानो पानी में देर तक हुनकिया ला कर, बाब बान्त में वह नदी-तट पर अपने हुए प्रस की शाला की पकड़ने में सफल होगयी, तो किसी ने कुल्हा दे से उस कुछ कातनाकाट दिया। यह स्तब्ध सी रह गयी । तब रामनाथ ताली पीटकर बोर की इंसी इंसता हुआ वाला - वस, इतनी सी हसी से घडरा गयीं। भला दुम्हारी इच्छाको में कैसे टाला चकता हुं, मैं तो देख रहा था, कि मेरे इन्कार करने का तुम पर क्या इतसर होगा। सचयुच स्त्रियों का दिज्ञ बहुत कमजीर होता है।"

"तुमने बात ही ऐसी कही, तिवारी

नी | भक्ता कंई ऐसा मी मबाक करता है । अगर तुम्हारी बात बिटिया सुन केती, तो क्या होता ,"

चम्पाको यह मन्त्य नहीं वा कि सरलाक परे के बन्द दरबाजे के पीछे कड़ी हुई सब कुछ सुन रही है। यह रामनाथ की बात सुनकर बे-होश होते होते बची।

चरना की बात का रामनाथ ने उत्तर दिया — ''और रना होता, पहिला' बात दुनकर रोने लग काती और दूखरी बात दुनकर हंस पहती।''

चन्या अपव कुछा शान्त हो गयी थी। बोली — ''तो बाद दर्श हा गयी। मैं सबसे कह दूं।'

रामनाथ ने गम्पीर बनने की जेहा करते हुए कहा — ''कह तो ठीक ही है।'' परन्त स्या यह भी जकरी नहीं कि मैं स्वयं सरक्षा से इस विषय में बातचीत कर लूं।''

चग्याने कहा — "वह तो सब कुछ गुक्त पर छोक चुकी है। बाद उससे पुछने से क्यालाम १"

रामनाय ने हुए पर कोर है ताकी स्वाई, भीर हं छते हुए कहा — "वाह मामी। हतनी श्री बात छे बररा गयी। हुम तो हुके हामाह बनाने वा रही हो। हामादों के तो बहुत बड़े—बड़े नक्तरे हहने पड़ते हैं। मेरा भी बहु जक्तर ही था।"

चम्पा इस कायह से अप्रतिभ सी हो गमी। केवल इतना ही कह सकी, अप्रका, तिवारीकी अब आप आराम

बेद्द में कर्मीदार गोपासकृष्ण धपनी दो पत्नियों — बन्मा व रमा और धपनी युवदी पुत्री सरका के साथ रहते थे। सरका की इच्छा धनिवादित रहने की थी। सन्त्री बीमारी के बाद गोपासकृष्ण का देहांत हो गया और बन्या ने कर्मीदार ं का काम सेसाल किया।

बन्मा के नमीं दारी संमावने कीर माधवक क्या के उसमें सहयोग देने से उसके बड़े माई रावाकच्य की स्त्री देवकी बहुव जलने नगी थी। उसने कपने मोने ति के जायदाद के बंटवारे पर सहमत कर जिला। बंटवारे से ही सन्तृष्ट न होकर देवकी ने बन्मा और सरला को उद्दाने का पहचन्त्र किया। विहार मुकम्प के वाद सेवा के लिए काया हुआ रामनाथ चन्मा के परिवार से बहुत हिल मिल गया था। उसके टीक समय पर वह वहंग्र आपलत होग्या कीर सरला से रामनाथ के विवाह की बाद बनने करों।

रामनाय ने : कोर देकर कहा —
"वाह, माभी बद्द भी कोई नात है, क्या
वराता कोई एक्टर की मूर्ति है को अपने
विवाह के छम्मन्य में भी नात्त्रवीत नहीं करेगी
वया में ही अब ऐसा कतरनाक आदमी
हो गया हूं कि वह मेरे छामने आपनी तक
नहीं। यह तो बहुत ही गवारान की
वात है।"

चन्या रामनाय के स्वर की कर्कराता से सहुत बबरा गयी। यह सोचने लगी कि तेब होने की कोई बात तो ची नहीं, फिर रामनाय इतना कुक्क क्यों ब्हा गया। पहते तो मन में झाया कि रामनाय को कोई सब्बर बात कह है, परन्तु भारत में कहबी वालों के स्वाभाविक स्वपूपन में ठले इवा दिया। हमारे देश की यह प्रया की किये। काम-कान से निनटकर सरक्षा दुमसे बातचीत कर केगी।

[ 2 ]

पामा और उपनाव की विवाद

राज्यों वात्तवीय के परवाद बहुव ची

पींचें हुईं। उपनाव और करता में

प्रस्तात व्यवन्य के जारे में वात्तवीत हुई,

राज्या ने उपनाव के आरे में वात्तवीत हुई,

राज्या ने उपनाव के आरे में के इस्का
है, वही मेरी इस्का है। को कुछ मामी
ने कह दिया है, उठके आतिरिक्ष में कुछ

कहना नहीं चाहती। वब उपनाव ने

यह कहा कि दिखा, तुद रोच वमक

को। मैं विश्वक अफेला है, वसी कि

होने के कुम में का बाने के कारण

वर बालों से मेरा जनमन्य दिस्कुल हर गया है। जांगरिक हृष्टि से हुँ उसन स्वेषा निषंग है। वसनि अपनी शान के जामने में रावालों की शान को हुए जनकता हूं। जुद विचार कर तो, कहीं देसे फकड़ बादमी से शादी करने से हुए कहा है। 'से सरका ने उसर दिया कि 'में बह सब इक्स बानती हूं, पुत्रेस और इन्ह्य नहीं चाहिने। में तो मामी की स्कानुवार कार्य करना अम्ब पर्म जामनी हूं।'

चम्मा ने सम्बन्ध की स्वना का एक पत्र माधवकृष्ण को भिववाया, बितमें उसे वेसूर काने को शिला था। उत्तर में माधवकृष्ण ने केसल हतना ही शिला—'हर विषय में मुक्ते कुछ, नहीं कहना है। झाप बेता उत्तित सममें, करें, मुक्ते बसी मंदर है।

इन सब बेढंगी बातों से पहले तो चम्पा बहुत पनरा गयी और किंक्स व्य-विमृद्ध सी हो गयी। परन्त अधिक विचार के अनन्तर वह इस परिवास पर पर्वची कि यह सम्बन्ध हो ही बाना चाहिये। सरला ने बड़ी मुरिक्त से विवाह के सम्बन्ध में 'नहीं' कहना छोड़ा है। राम-नाय अच्छा आदमी है और बबर्दस्त भी है। ऐसे हामाद से बिरोधियों का सामना करने और बशीदारी को सम्मा-लनें में भी काफी सहायता मिलेगी। इन त्तव वालों पर चम्पा और रमा में बरस्पर परामर्श हुमा । सन्त में वे इसी परिसाम पर पहुंचे कि रामनाथ से सरला का विवाह शीम से शीम हो बाना चाहिये। इस में देर लगना अच्छा नहीं।

बन बह बात उठी कि रामनाथ अपने विता और अन्य सम्बन्धियोंसे विवाह के तम्बन्ध में अनुमति से से, तब पहसे तो रामनाव इत पर आग्रह करता रहा कि किसी से अनुमति दोने की कावस्य-कता नहीं है। परन्त चम्पा और रमा के बहुत बस देने पर उसने घरवाओं को विवाह की स्वना निश्चित समाचार के रूप में मेबी। जिल्हा कि 'मैंने बैसर की बर्मीदारिन भीमती बम्पादेवी को सुपूर्वी धरला देवी से विवाह करने का निरूचय किया है। आप स्रोग शिकिये कि यहां आने की सुविधा कर होगी। यदि सम्मव हुआ वो उसी के धनुसार विवाह की वारीलें नियत की बार्येगी।' रामनाय के पिता को पहलो तो यह पत्र पाकर बहुत रंग हुआ। बादी तय कर ली और हमसे पूछा भी नहीं। वह बात सभी घर बालों को बुरी सभी। परन्तु करते स्था। समं-नाय संदा से ऐसं ही रहा। अपनी

शिक्त सामा बन आरों ने । जेला शीवन में

सचार सम्बन्धी कहा चित्र नीचे दिये धाते

#### सुधार पहला कदम

किसी समय भारत के जेससाने - शरक से भी बुरे वे, स्यों कि जेस का सहें ज्य केश्व माच अपराची को दस्ड देना था। उतका सुधार करने की कराई इच्छा भी शासकों को न थी। इसका परिश्वाम यह होता या कि जेल में १०-१२ साल रह कर कैदी में सुवार की तो बात दूर वह और भी बोर अपराधी बन बाता था। को ब्राइमी जेल के दूचित वातावरक में बितना अधिक समय विवाता था, उतना अधिक वह दुष्ट,

लेकिन अब जेल का उद्देश्य बदला कोने को बबाय झपराची का सुवार करना है। इसकिए केरी का पढावा सिलावा जाने लगा है, उसे स्वास्थ और सफाई की बातें भी बताई जाने लगी हैं और वसे बच्छा नागरिक बनाने के लिए

व्यवराषी और कृर बनकर निश्वता था !

बात है। वहि इस दिशा में प्रयस्त बारी अपराध बढ़ाने में सहावक न होकर सच्चे

प्रयत्न किया बाने समा है। सभी ग्राह- रहा तो आशा की बा रकती है कि जेल



कैदियों को डाक्टर शरीर रचना पर व्यास्तान है रहा है।



साफ रहने वाले कैंदियों को नये कपड़े बनाम में दिये जा रहे हैं।



कैदियों को जेल में भचराभ्यास कराया जा रहा है।

सफाई और अन्तननाइन से रहने वाने कैटियों की नया जुता इन। म दिया जा रहा है।

मनमानी करता रहा। घर वाले मी उतकी स्वच्छन्दता के आदी हो चुके थे। अन्त में बहुत से विचार-चर्वश्य के पश्चात् रामनाव को लिखा गया. कि सम्बन्ध का निर्माय कर सेने से पहिले इस से पूछ तेते तो अञ्चाया। अस्तु अब तुमने निश्चय कर ही लिया है, तो तारीख का निरुवय भी अपनी सुविधा से कर लो। और उसकी स्वना भी हमें सेश हो। उस अवसर पर कोई न कोई बहां से पहुंच बायेगा ।'

कल प्रथा के अनुसार सम्बन्ध की सचना सरकानपर को भी मेबी नवी। वहां से जो उत्तर मिला, उतका आश्रय या या कि रामनाथ तिवारी हमारी वाति का नहीं है, उसकी तरह-तरह की बदनामी भी सनी गई है। इस कारब इम लोग इस सम्बन्ध से सहमत नहीं है। यदि फिर भी बह सम्बन्ध किया गया, तो हम बोध उसमें शामिल नहीं हो सकते ।

इस तरह मामला बहुत उसक्तदार वन गया । यदि साधारक स्त्री होती तो चम्पा धनरा वाती । परन्त उठकी कोमस प्रकृति के पर्दे के नीचे बो हद इच्छा-वह स्रपने निश्चय पर बमी रही । विवाह की बातचीत चलने से तोन महीने परचात् बैलूर में विवाह सम्पन्न हो गया ।

विवाह में बल्या-यह की बोर से बो कुछ करना ब्रावश्यक था, लामान्य रूप से बह सभी कुछ किया गया। उत्पर की धूमधाम भ्रौर होन-देन के सब रिवाज पूरे किये गये । परन्तु यह सभी ने ब्रान्त्अव किया कि उस समारोह के आवरका में ह्मपा हुन्ग एक विशेष स्तापन है। कत्या-पञ्च के प्राधिकतर निकट सम्बन्धी ब्रनुपरियत ये । माधवकृष्या उपस्थित था, परन्तु समामा दर्शक रूप से। उसके इवस्त को देल कर चम्पा और रमा को भी खेद हुआ। उपर करवानपुर

फेबल इतना ही, कि वहां से कोई विवाह में सम्मिक्त होने के लिये नहीं भाषा, वहां के एजेन्टों ने चम्पा, रमा और क्रपी हुई थी, उसने उसे सहारा दिया, समजाय के सम्बंध में तरह-तरह के आपवाद फैशाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन लोगों ने रिश्तेदारी का इक इतनी बच्छी तरह बादा किया कि तरला को भी बाखुता नहीं कोबा। उबके बारे में भी तरह-तरह की शक्तवाहें फेलावीं।

> रामनाथ के सम्बन्धियों ने खपनी नाराखगीको निष्किय प्रतिरोध तक ही परिमित रक्खा । उनकी छोर से एक बुद्ध महाशय, जो बहुत दूर के रिस्ते में रामनाय के चवा लगते थे, कुछ थोड़ा ता सामान लेडर विवाह के अवसर पर पहुंच सबै थे। उनका भानान ऋगने का सचक क्योर शायद उससे भी बढ कर नारावती का सचक था। इतना बरूर यानना पढेला कि बढ महाशय ने सरणा-

वालां का ता सकिय असहयोग था। न नपुर वालों की तरह यह में वाधा डालने का प्रबल्त नहीं किया।

> माधवकृष्य विवाह से पूर्व ही का गया था। बह कार्यों में थोडा बहत सम्मिलित हो कर घर के बुजुर्ग के स्थान की पूर्ति करता रहा, बरन्त रहा कळ क्रनमना ही। इस देख चुह है कि वह इस सम्बन्ध के पद्म में नहीं था। स्नात-पात का तो उसे बहुत ध्यान नहीं था, परन्द्व तिवारी की प्रकृति को वह पसन्द नहीं करता था। समनाथ की प्रकृति जेब्र मास के अपन्तिम दिनों जैसी थी। उस में आपी उटने में देर नहीं लगती यो। माध्यकृष्ण ऐसा भी अनुभव करता था कि चन रामनाथ दिसी काम के करने पर दल भाता है, तो फिर दूसरे की भावनाओं या नघर की भलाई या बुगई क' परवाह नहीं करता। माध्यक्षक का विचार था कि इस

शिष पृष्ठ १७ पर

#### तोष की हाथी ब्रागड

बहिया चाय वार्जिलग बारें न पैको



ए० तोष एग्ड सन्स कलकत्ता।





#### ठगों से ठगे हुए

कमकोरी, सुली, श्रीम पतन व स्व-प्रताब करी कीर जाम से बाद स्व-इंसाब करी कीर जाम के बाद स्व-इंसाब करी कीर जाम के बाद स्व-इंसाब करी कीर का नक के क्या कर प्रता बलाइ में। इस उनके क्या करा के साथ उनके जाम के लिए क्यानी १ पुस्तक "विचित्र गुता ग्रास्त्र बिट में चना दवा लाये उत्तर किस रोगों के चूर इनने की जा लान निवस्त लिखी हैं और वो सन्दर्भ में गवर्नमेश्वर से बच्न होकर जहालत से जूरी है पुस्त में व देंगे, परन्तुपत्र के साथ तान आने के टिस्ट मेंचे।

हा॰ वी॰ एस॰ कश्यर अध्यक्ष रसायनघर १०२ शाहनहांपुर सू॰ पी॰

#### GOVT १००) इनाम REGD

भे सर्वार्च सिद्ध यन्त्र प्राचीन श्रामित्र के बर्द्धाल देन इन्ने चारब्द मान से हर कार्य में विद्ध मिलती हैं। कठार से कठार हरव वाली त्यी वा पुरुष भी कार्य के कहा में कत्तान तथा पन की प्राप्ति , कुक्से और साठगे में बीत, परीकृत में यात एवं नन प्राप्त की ग्रामित होती हैं। क्यिक प्रयंग कारा की ग्रामित होती हैं। क्यिक प्रयंग कराग व्हें को धीयक दिल्लाना है। केपा-परा लावत करने पर २००) इनाम। मूल तावा रा॥ वादी ३), कोने का लग्ना हरे ३० ।

भी काशी विश्वनाथ आश्रम मंग्राप करा स्वाम (गया)

#### १००) इभिन्न सर्वार्थ सिंद बन्त्र

प्राचीन मुचियों की कह्युतः देव इनके बाग्य माम से बद कार्य में चिद्धि मिलती है। कटोर से कटोर हृदय बाली भी वा पुरुष भी कापके क्या में बा बायेगा। इससे माम्बोदय, नीक्सी, कल्तान तथा बन की प्राप्त, मुक्तरों कीर बाग्दारों में बीद, प्रोच्चा में वाब्य एवं नक्-मारों की सांति होती है। क्यिक प्रशंसा करना सूर्य को देवक दिल्लान है नेफा-इस कादित करने पर १००) इनाम। मूक्त तांवा २॥) चांदी है), सेने का स्रेसकार ११) करी

पताः — सुधाशकि कार्यांगय पो॰ कतरी सराव ( गया )

#### ग्रुपत

नवपुषको की कावत्या तथा कन के नांग को देखकर मारत के पुष्किवशाल वैका काविष्ठां का काविष्ठां के काविष्ठां का काविष्ठां का काविष्ठां के विष्ठां का काविष्ठां के विष्ठां का काविष्ठां का काविष्

# 66 मेहमान आ गये...



सुशी और वरोकासभी हासिए करने के लिने करोहों व्यक्ति पान पीते हैं। किवने अफसोस की बात है कि बहुत से पान पीने वाले हतना भी नहीं जानते कि अच्छी नाम कैसी होती है वा कैसे बनाई जाती है। अच्छी नाम बनाने में कोई विशेष सर्च वा तकलोफ नहीं होती; सिर्फ पांच सरल नियम मानना काफी है। अकने पैसों की पूरी कीमत और पाय का पूरा स्वाह लेना हो तो इन निवमों को बाद कर लीजिये और पर में उनका हमेशा पालन हो इसको कवाल रक्षिये।



पौच सरल निवम

१. विकं ताजा और फीरर बीव्य पानी जीजिये। २. चान के बरोन को पहले पार्च कर नीजिये। ३. वर व्यक्ति के लिये एक वस्तान जीर एक नमन बर्गन के लिये एकी बाब डालिये। ४. तीन वे पार्च निकास एक बाब को सीमाने नीजिये। १. एप बात की बात के तीन जारी। पार्ट ने मिनाइये, वर्गन में नहीं। पार्ट ने मिनाइये, वर्गन में नहीं। वर्गन की नमक पुस्तिका अगरेजी

वाय-चर्च नामक उत्तिक अगरेजी, दिन्दी, बंगला, जर्द मा तामिन क्लिंग आपक में कित कर दिण्डाम टी मार्केट एस्तर्य-केट कि १०१, नेताजी अग्रेस रोहर, पोटट करत रेशर करकता है आयेदन कर सुपत में माई जा स्वारत है।

\*

, est 36

साहित्य परिचय परिचय के लिये प्रत्येक पुस्तक की दो-दो प्रतियाँ का भाना भावस्थक है, अन्यथा केवल प्राप्ति-स्वीकार किया जायगा। — सम्पादक

सोवियत रूस में शिवा प्रयाजी— सम्मादक कोवियत न्यूव वीवती। मन्नु बादक, की बीरेन्द्र कुमार प्रशासक वेषा प्रयाक कारती, पश्चितको किनिनेत्र, १ याउन विश्वरण, कालवा वेषी, वस्त्रवे वेवता वस्त्र है, तनकी स्मास्त्र करने २ । प्रशास के स्वाप्त प्रशासना करने वे तिया प्रकृत कालवी के स्वापना वहने वे विषय गुकृत सांस्त्री के स्वापना वहने

कोई व्यक्ति सोवियत राज्य प्रवासी के मुक्क विद्वान्तों से सहमत हो या न हो. तमे बह तो मानना ही पढेगा कि सोवि-बत राज्य में इस ने विद्या और जिल्ल के क्षेत्र में ब्राहचर्यवनक उन्नति की है। शिक्षा को व्यापी और उपयोगी बनाने में कल की लोवियत सरकार को कदशत वपनाता मिली है। शिश्र-शिका से चोक्द विश्वविद्यासय तक की शिद्धा में नबी स्कृतिं का गयी है, विससे वहां के बनपदों में सादारों की सक्या 🛰 प्रति-शत तक की पहुंच गयी है और ७१ प्रतिशतः से कम तो कहीं भी नहीं । सोवि-यत कत के जिला सम्बन्धी शिक्कान्त क्या है और जनका प्रयोग करां तक सफल हमा है - इन दो प्रश्नों का संचित परन्तु स्पष्ट उत्तर इस पुस्तिका में दिवा है। अनुवादक का यह लिखना सर्वथा जीक है कि 'बाब के हर विग्मेशर और बायत नागरिक को यह पुस्तिका पहनी ही चाहिये। बात कर विदा-वैश्यामी, सांस्कृतिक संस्थाओं और रचनात्मक कार्य-क्लांकों के सिये इसे पटना क्रेमियार्थ हो काता है।

वरुण की नौका — (दितीय भाग) तेलक—श्री प्रियतन वेदवाचस्पति। प्रकाणक — गुक्कुत कागड़ी विश्व-

- **इ**न्द्र

[ युह १५. का शेव ] सम्बन्ध से परिवार को युक्त नहीं भियोगा। परः तु चम्पा की स्क्ता और राग के सामह के सामने उचने विर कुक्त दिया। इत प्रकार कररी धूनवाम, परन्तु भान्त-रिक्त कोसकीयन से क्योरियों की बताई हुई शुप्त-बड़ी से रामनाय और करला का विवाह हो गया।

Ŀ

त्रिय पाठक, अब हम आप से कुछ समय तक खुटी चाहते हैं। इस क्यानी का आनित परिण्डेद हैं। उतने विवाह के साथ सीवन के सम्मीर शगर में एक सम्मी खुलाग सग्धर शार में एक सम्मी खुलाग सग्धर हैं, बिस में यह घटनापूर्व बोयन सम्माकासीन खुषे को सरह सीन हो काया। इस स्नितम परि-कुद के सिए साथ को कुछ प्रतीचा करनी पढ़ेगी।

बेट के देवताओं में वस्ता देवता का अपना एक स्थान है। विविध वेडा के वदब -सको की, बिन समस्त सको का देवता वदबा है. उनकी व्याक्ता करने के तिए गुब्दुस बांगडी के बाच वे पं-पियमत भी ने वह प्रस्थ जिला है । इसका प्रथम भाग कई वर्ष पर्व प्रकाशित हका था। दितीय मारा में आग्वेट के वीन और अवर्ववेद के वाच वस्य सकों की विस्तृत व्यास्था है। वस्त्रस्तुकों में मिक्सियाय का चान्त स्रोत वहा है, इस शिए इन सको के मन्त्रों के गम्भीर फिन्तन से काम्यारिनक शान्ति प्राप्त होती है। जान की क्रपेका मक्ति से क्राध्या-लिकता सचिक हरयंगम होती है। इसी कारण ने सक कान्य की टॉप्ट से भी करत और ऊ'ने हा गये हैं।

प्रस्तुत प्रस्तक के क्षेत्रक वेदिक साहित्य के विद्वान हैं। उन्हें इस सम्बन्ध में बात्मशिरवास भी कम नहीं है । अथर्ववेद के ५/१ सुक्त की व्यास्था करते समय सनेक व्याख्याकारों ने सक की ब्ररश्हता व दुर्वोचता के कारच अपने को ब्रहमर्थ पाना है, परन्द्र ब्राजार्य प्रियमत भी को यह विश्वास है कि वे ऋषि दयानन्द की प्रदर्शित प्रदर्शित प्रदर्शित पर चलते हुए इस बुक्त की पर्शंत सरल और सुबोध व्यास्था करने में समर्थ हो तक है। लेखक का दावा है कि वस्ता देवता परमारमा से मिन्न कई शक्ति नहीं है. वरुष परमारमा का ही एक जाम है और उसकी नौका उसकी शानपूर्वक भारत है. जिल पर जैठकर मानव इस संसार सागर को तैर सकता है। बेदिक स्थाप्यास प्रेमियों के लिए यह पुस्तक अपवस्य संप्रह्माय है।

काली छाया - के लेका — भीमती रामेरवरी धर्मा। प्रकाशक — कन्द्र-कुमार शर्मा, करत पन्तिर्धिम हाउन, ६५ कटरा प्रथम। मृस्य रा⊨)।

दिन्दी में किन परिला को ने कराशी चेन में प्रदेश किया है, उनमें ओमली परिल्या है, उनमें ओमली परिल्या है, उनमें अमली परिल्या है। इस में उनकी नाम चन्य पर किली १० कहा-नियों का चनह है। ब्राप्त चन्ना वर्षों का चनह है। ब्राप्त चन्ना वर्षों के चन्ना का परिल्या का परिल्या की परिल्या करायों के प्रस्ति करायों की परिल्या करायों के परिल्या करायों की परिल्या करायों की परिल्या करायों के परिल्या करायों की परिल्या करायों की परिल्या करायों के परिल्या करायों के परिल्या

न करते हुए भी एक को श्रोम करने और दवरे से विवाह करने का समर्थन बैसा कि सारे व ने किया है, कहां तक तथित है, बह एक विवारसीय परन है। परन्तु वादः कहानिया सन्दर है। उनमें भाष-श्रधानका श्राधिक है, घटना का कौतरस कम । काली कावा में घड दरिव पिता की दक्तीय श्यिति और विवश होकर वेज्या को सपनी सहसार सहकी बेचने का चित्रमा अत्यन्त दृश्यमाही हुआ है। 'नारी' में नीहार के द्वदव के संवर्ष का चित्रव अच्छा हमा है, शासरा भीर बासना पर धानत में उसने विश्वय पा जी है। 'ब्रापमान में' कुद्ध पति के लोभ, सरोज की विवशता कोर उत्तकतापूर्वक विनोद की वतीचा और समय ब्राने पर उसका तिरस्कार तथा भभा के विवाह व मानूत्व के प्रति सीन विरक्ति और बाद में मन्त्रत्व की दुर्दान्त समिलाया सादि सनोरंबन श्रीर मनःस्थिति के चित्रस के श्राप्ते नमूने हैं। भ्रन्य कहानियां भी ण्डनीय --- 5°E

बापू की बात — सेलक — श्री दामोदरदाछ स्वयंक्षताल । प्रकाशक साहित्य-सद्दा, चिरगाव (फार्टी) । साहब १७×२७ पृष्ठ सस्या १०० । मून् १ क्या

बायू ( महाध्या गान्बी ) के विषय में श्तिना साहित्य प्रकाशित हुना है, बह सबि स्तर उनके रावनीतिक अनुया-कियों का जिला हुआ है। सम्भवतः यह प्रथम पुस्तिका है को उनके एक ऐसे प्रोमी ने किसी है, बिसकी रूचि गणनीति की कवेचा समाज सभार में अधिक है। केल इ को हो बार बापने पर म॰ गांधी का क्रातिका करने का श्रीभाग्य प्राप्त होने के अतिरिक्त, अन्य भी अनेक बार उनके रामके में बाने का बावरर हुआ। था। प्रस्तुत प्रस्तका में उसने ऐसे श्रवसरी पर स्वयं म० गाची के बोबन विषय में वो देला या अनुभव किया, वही तरहा भाषा और वस्त्र शैली में लिख दिया है और इसी कारचा इस पुस्तिका का प्रत्येक प्रष्ट इतना मनोरंबक तथा शिका-प्रद है कि उसे पहने में कहानी का या प्रत्यद्व बातचीत सुनाने का सा आनन्द मिश्रता है। म॰ गांधी को, उनके चीवन को, उनके विचारों भीर भादशों को समझने में इस पुस्तिका से मृल्यवान कश्यता निज सकती है।

रा॰ नो॰ इसारा भारत—(मालिक पत्र)— धंपादक कोर पकाशक—भी नो॰ मुकुवीं शुःकन, १० रतनलाल विकिंग, रामनगर नाई दिल्ली। मूल्व १) वार्षिक मूल्य १०)।

विक्ली से थी पत्र इन दिनों नड़ी शान व बहिया गैट झप के शाय निक्खें हुउन में इस पत्र का भी स्थान है। इस ग्रह दर मठ कांची का तिसंगा चित्र है। मन् गांधी का बताबाब भारत के इतिहास में बात्यन्त बामाबारमा घरता है, विश्वका दूनरा उदाहरण इस दुनिया के इतिहास में नहीं मिलता । इस लिए प्रत्येक पत्र पत्रिका पर म० गाधी का क्षा बाना स्वामाविक है। यह श्रंक भी म गांची के अने इ पुनीत संस्मरकों, सन्दर चित्रों तथा बीवन परिचय और अदावित्यों से पूर्वा है। वस्त के जय-श्थित करने में को न बनता और मीलिकतर है, वह क्रन्य अधिकाश पत्रों में नहीं पाई वाती। सुन्दर और नवीन दर्लभ चित्री के संबद्द में प्रकाशक सकल हुए हैं। दुरंगी खपाई, तथा चित्रों का बादपंद दश पत्रिका को लोकप्रिय बना देंगे, इनमें छदेह नहीं। अपना दापना शीक में टिकटो का समह **अन्छा** मनोरंबक है। मारत-प्रतियोगिता की स्क नई है। कहानियां, हासपरिकास, नाटक, कविता, एकाकी ब्राटि पाठा कामग्री की दृष्टि से पटनीय हैं। ऐस सन्दर पत्र निकालने के लिए भी गुकत बचाई के पात्र हैं। लेकिन स्थापारिक हु ह से मूल्य की समस्या टेढी है। सरकार द्वारा प्रकाशित 'आवक्ल' वद इतनी कम कीमत में, को व्यापार की टक्कि से इमेशा मारी हानि उठा कर ही रखी वा सकती है -- विकता है, तो कोई निजी पत्र उत्तके सुकावले में बाबार में टहर नहीं सकता। इस झोर विभिन्न पत्र-वंचालकों को वंगठित कर से ध्यान देना चाहिए।

'इमारा भारत' का गैट अप कुन्दर कागज बार्ट और खुपाई अप्की है।

इमारे राज्य का सही आणार भारतीय संस्कृति — के॰ भी मुरसं घर भजुराम का, प्रकाशक — राष्ट्रीय पुत्तक भरवार बालभियां दादरी (रिवासत बीद), मुख्य चार आना।

पुस्तक का विषय नाम से ही स्पष्ट है। देश के बतन के कारकों की कर्जा करते हुए निकट भूत के कारदोक्तों की एअप्नि प्रदर्शित की है कौर क्रान्त में राष्ट्रीय एकता का काबार भारतीय संस्कृति की सिद्ध किया गया है।

चकच≀श

१५०) नकद इनाम

खिद्ध वशीकरण पन्त्र — इसके बारचा करने से कठिन करें हैं कि हों हैं । उनमें क्या किसे वाहते हैं चारचे करवा कि वाहते हैं चारचे करवा कि वाहते हैं वह वारच हैं वह वारच हैं वह वारच हैं के बारचा। इससे आग्योदय, नीकरी धन की प्रास्ति मुक्दमा कौर लाटरी में खीत वाचा परीज़ा में पान होता हैं। मूरच तांचा कर २॥), जादी का २), जोने का १३) जोने का १३) जोने का १३ मुक्ता स्वादित करने पर १५० हानाम

गारंटी पत्रसाय मेजा जाता है पता:--आवाद एन्ड फं॰ रविस्टर्ड, (ग्रसीयड)



का २५ घटतें में सातमा । तिमत के स्थावियों के हरव का ग्रत मेर, दिमावय पर्यंत की कंची चौठवों पर उत्पक्ष होने बात की बड़ी मुटेबों का चमलबार,मिनी हिट्टीरिया और पामकपन के दमनीय रोगियों के तिने कामत शायक । शुक्ष २०११) उपने शक्तवर्ष पृक्छ । पता — युष्ण प्रमुक्त आहर (विकट्ड सिमी) का हम्पताता हरिया।



त्राष्ट्रा त्रात, भाठ क.सरली व स्ट्रेडक्वर के सीड एजेंट-रमेल एवड कम्पनी चौरूपी चौक देखी। राजपूरामा के सीड एजेंट-राज रमेल प्रेयन मचकर, चीवा रास्ता, वचुर। त्राय सारण के सीड एजेंट-हुद्दर चीवण मचकर, 5व केट रोड. हम्पीर 5

#### १००) इनाम

गुग्त दशीकरक्ष बन्त के बारक्ष करने से कठिन से कठिन कार्ये रिन्न होता है। बाग कि माहते हैं बाद कह पर स्वा रिक्त करों न हो, बावके पास स्वती बावेगी। इससे अर्थाटेश, नीकरी, धन की प्रांत, पुण्यमा कीर लाटने में बीत तथा पर्या में पास होता है। मूहन तांका का २) चारी १) लोना १२), मूहा जाकि करने पर १००० हनाम।

> मेरबी चक्र बामम नं॰ इ के॰ करती सराम (मरा)

#### १००) इनाम

गुप्त बश्रीक्त्रक् मन्त्र के बारब दरने से वित्त से कटिन कार्ये तिद्ध होता है। बाव किसे नावते हैं चाहे वह स्वय-रिक्ट क्यों न हो, गाव जाती बादेशी। दरवरे भाग्योदर, नोवरी कर, की प्राप्त पुरुद्या कीर बादरी में बीत तथा वरीवा में वात होता है। मूक्त तथा र) चांदी है। बोना (१५)। मूक्त जानित करने पर १००) हनाम है

> महाविषी जामम (S) पो॰ भजीगंज ( मुंगेर् )।

#### १००) हनाम सफेद बाबा कला

कानोज तेन से नाशों का वकता वक कर कीर वका बात काला पेता होकर देन कर कीर काला रखावी रहेगा | किर के दर्द व चक्कर काला रूद कर काली की बनेति को बहाता है। एकाव वाल पका हो तो २३) एकाव क का का) काला वका हो तो २३)) एकाव क कर है। कुल पका हो तो ५) एकाव क कर १२) बेच्च वहां का का का कर १२ बेच्च वहां का का का का कर १२ केच्य वहां का का का का का का का कर ग्राव किला का तो —)।। का टिक्ट मेव कर ग्राव किला की

#### मासिक धर्म

कर माठिक बसे नारी संबोधनी दवादे के उपयोग के बिना राज्यक्ति हुक हो नियमित बाता है, बहुत की फर्चर पूर हो कारी है। वह रख वर्मवर्ती को उपयोग कार्य है सिये तेव दवाई कीनत कर थे)।

श्वेतकुष्ट की अद्भुत जड़ी

प्रिय सकतो । सीरी को मांति हम स्विक प्रसंक्ष करना नहीं चाहते यदि हसके ३ दिन के सेप से स्वेती के दाग को पूरा कारण सक्त ने न हो तो सूच्य का ना । को चाहें -)॥ का टिक्ट मेस कर सात सिक्षा सें। सूच्य हो।

वैद्यराध्य कुव्यक्तिहोर राम नंव १४० पो० रानीनंब (वर्षमान)

#### पीकांक उन्तमान

द्यतों को मोती ला समका कर मसुद्रों को मजबूत बनाता है। पायरिया का स्तास दुशमन है। शोशी॥)

#### एन्माटेडिंगकं वाउन

एजेस्टों की बरूरत हैं— कमनावाल एरड कं∘, के॰ डी॰ क्षगदीश एक ं• जांदनी जोक, दिख्नी।

#### मुप्त क्षान के क्या FREE

यबर की कुर्वे तथा भारत विकास राज्योज की अक्ष गुजकारी-पेटेन्ट और्क्सिकों के सर्वेत पत्र की सुन्दर्व से हुटकारा पाने की माधान नियमांत्र से आज ही पत्र किस्स्वकर किला मुख्य साधत कीलिये। पत्र —क्षारोज्य क्टीर इन्स्प्ट्रीज शिवापुरी, c 1.

#### निराश होकर न नैहै।

स्थे या पुरुष का कोई कैमाती पुराना विषय असम्बन्ध और भग हुर रोग हो. किसी इता जरें भी नहन कुछ की जेग का पूरा सुकासा हार किस्सकर पार स्थाप यास आकर हमसे अपने पुरुष इता अविकास के स्थाप पुरुष इता अविकास के स्थाप के अविकास किया अनुभव से हजारों निकास के आधारान किया

है. संतान चाहनेवाले प्रश्नापत्रमंगार्वे वैयरवर्गातलप्रमद्वेन, रूके के कुरुकूनुस्

फिल्म-स्टार बनने के हक्का किलें। योज पदा-किला होना का परवाक है देनीत फिल्म-कार्ट कालेज बिरता रेज

#### 'सिद्ध चित्रकूट बुटी।

बह बूटी मरमें मांच में राजिति एवेत के बार्चित पर्वत के बार्चित पर्वत के बार्चित पर्वत के बार्चित पर्वत के बार्चित के बार

इस स्रोपन के व्यवहार से निर्वयः नर्मभारमा हा जाता है। मूल्य ५) पूर्व विवरक के साथ पत्र सिस्ते।

आसिक वर्षे क बीविधि बन्द माधिक वर्षे को बिना कड़ा बारी करता है इस दीविधि को व्यवहार करते से कमर, पेट्ट, पेट का दर्द शिर में वक्कर काना धाटि को तूर कर माधिक बार्म नियमित कर से लाता है। इस बीविधि के प्रेम सम्में

क्रीयांच का स्वयदार करने से शीम नार्ये वारवा हो बाता है। गर्भवती त्मिना हुउँ स्ववहार न करं, क्रींकि गर्मीवस्था के हुउँ स्ववहार करने से गर्भवात हो बातक है। मूल्य २)।

नी कृष्ण अन्त्र (वि० दि) यो• सरिया (हमारीकान)

#### विविध चित्राविल



क्यालशा क्यूपारी एनी के लाय का स्वा विवतना र बहुमारी एनी के लाय का स्रमेरिका में बसने की लाख रहे हैं।

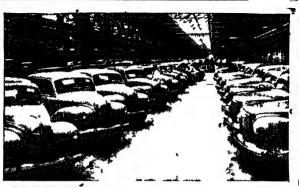

ब्रि<sup>उ</sup> क इल करकाने स २००० क्यास्त्रिन कर प्रति सप्त इतयार डोनी **हैं।** 



हवाई इमले कारेकड ताक्ने वातान इकेल बान क्रिया ब्रिटेन के लक्ष्टाने ग्रा कमाडर हैं।



तिरेन का सन से बड़ा सैन वाही वासुपान।



नहरों को मीब हो गई। ये खुटे कुंग्र (बार वल्प अवस्य शास्त्र को सायता के किए बनावे ग्ये हैं।



ब इरगाइ की निगरानी रखने वाला खब प्र म रहार

#### ये इन्सान, हम हैवान

[ एष्ट १० का रोप ]
उतका दिल उत्तमने समा था। बीर वह
इत निकृष्ट, ग्रन्थी चील पुकार के
स्वपने कर मारी बोमन्सा सदा क्ष्युमन
कर रहा था, नितका कीर कांचिक वहन
कराना उतके लिए स्वतमन हो गया था।
कर द्वार कर से होटे बच्चे ने द्वतलाते
हुए कहा —

'हमाले बाजू जी.... क्रो बाजू

बी।' उनने स्नामा दुवला-पतला शांच सर

उनन क्रागा दुवला-पतला हाण स्म के पास ले बाकर सलाम किया ---'एक पैक्षा सरकार.....।'

दूधरे हैं। सुख वह आपना हाक अपने बढ़े हुए देर के पास से कारूर नोसा —

'इस पापी पेट के सिने...आहाइ सालो ]'

निर्मल ने बोचा, व्हितनी द्यनीय दिवति है विचारों की मानना उसे कपने में नाम-पाश-सी बक्कती वा रही बी में मैंने तभी उनसे पूछा — 'कुक्क फुरकर पैसे भी केकर चने हो है'

निर्मल के भावना-स्थान शिविस पड़े, तो स्वेत इक्का । बोला —

'मेरे पास वैसे नहीं छोटी रेबनी है।'

'शरकार । परवर दिकार कृत न बुतावे, हम दाना तीन दिन से फाका कर रहे हैं। शताह काम ही नहीं करता।'

श्रीर उक्ने थियदे थी कमीब के जामने वाले शाग को उत्तर उठाकर विचका केट कीरश्रेश श्रीश्रुकटें साई नर्छे युक्ते दिलाई । करीमन ने मरे गले से

'वरकार .. माई नाप / खुदा तुम्हारी रोखी रोबगार में बरकत दे । बखाद तुम्हें नन्दी-सी दुलहन और फूल-सा नवा गोद में खेडने को दे ।

वे ग्रागे,बढ़ शै रहे वे कि कसेक ने उसे पका देकर कहा---

'ग्ररी दूर भी हटेगी या सरकार के सर यर ही चढ़ कर नंखेगी।'

स्रोर फिर निर्मेश की तरफ साथे बढ़ने हुए कहा — "यह पेट पापी नहीं मानता।" और नदे हुए पेट को टोल-मा पीट कर काले बोखा — "परनर दिस्तर महिस्सीयों का साथ नहीं. देखा।"

फिर कारमान की कोर चंक्केट करता हुआ कहने क्या ---

'..... वह बानता है हुजूर | श्रमी पांच दिन हुए नन्हीं-सी बान भूल से तहप-तहप कर पर गई।'

अव उत्तरी कालों में आंसू दे — 'इन्हीं हाथों से उसे दब में सुसा आया है। और........'

कुर्ते की कटी बाद से कांचूं पोक्षता हुक्या वह कहता गया — बीर, उठकी मां भी काय पड़ी-पक्ष की हो रही है माई-पाप | पूरे एक हस्ते से उठके गुंद में कान का बाना नहीं यया है । 'कहते-कहते उठके कपनी सूनी कार्ले निमंत्र की काफ़ति पर फैला दी। कीम से यह बरदारत नहीं हुक्या। दूर के ही विकासा —

ंबबी मला वालो, कुठ बोलता है जाता। पूरा चार की वित है। ब्रह्मता है एक इस्त से बोबी के सब्ब के नीचे मन्त्र का दाना नहीं उत्तरा है और ब्रह्म रात बातों दोनों चीलट में ताड़ी का जुक्की लेते रहे हैं। और सिना को कानों बात की ताईद में उकने रफी की और देखा

'क्यो मण्या, कस रात दोनों ही सासे भिन-भिनाती रहे हैं न १'

कतेक ने वजट कर करीम की तरफ देखा, नेके एक दिया निमव कानेगा। करीम फिर भी नाव नहीं जाया में प्रकेश काल गीता। कालों से क्या देश कर काल गीता। कालों से क्या देश काल गीता। कालों से क्या देश कालों कालों करा के कालों क

देला — 'क्यो' बादिशाह, ठीक कई नः।

शादिक सिवध शारा शरीर केंद्र के चिवकारे शुगो के मरा हुआ था, क्षम के शास के उत्तक्षा थे पांव मिकित वानी अधिक के आप के उत्तक्षा उरक रहा था, आर्के कीचक में दुरी तरह धनी हुई भी और एक पांव उत्तक्षा पुटने के तीचे के शायन था, लगकाता हुआ धक के टीते के सापक — 'खुरा का कहर बरसे हन सुक्वो पर ! मानते हैं था दिन दहाई बाका दाल रहे हैं। थो तो मूं को बाबू हमारे दिया दिसा हैं।

और उसने सुक कर अपने हाक से निर्मेख के जामने की मिटी उठाकर अपने माथे से लगाई। फिर अपने जानने की और सूमकर तैशा के साक

'शतो हो, ज्यादा धना-जोकही, मजाई तो १वकडी भरश देंगे। देखते नहीं बंट के सक्के हैं — बड़े तहानों के हैं और फिर उसने मैस से पीके सम्बद्धक

क्त के क्षर की तरफ निर्मेश दिये। इस के बाद उठने कांग की तरह के करी-मन की तरफ पत्तटा कावा ---

'बद्रती देवशां से वासगाळ' एक सप्तक।'

भीर उसने नायां श्रम इस में वाना, कि रफीड जिल्लामा —

"बधान सन्धाल कर न.त कर । वड़ा आपाबा साथ तानने वाला । इस तो कहते हैं कीन बंको टुक्के चोरसे और आपाबा हबरत हैं कि विर पर भी चढ़े आप रहे हैं।"

रफाक का वहारा प.कर करीमन ने बाव नचा कर कहा —

'अन मन्द्रका स्थादै तो युक्ते भार कर दी देखा मैं भी समञ्जूनी कियो सूरमा से पाला पढ़ा था।'

दिर विगत की स्मृति दिखाती हुई मा नी "कहर में देश काटका ने हैं फिर मो दिखा की बकी-मुनी टबरों नहीं हुई । यह नास्थक मुक्त से लगाई करेला !' कीर मुंद निरीद दिया ! फिर कटे पुण्डें को टीक से कोंदूरी हुई केवार के मोती - "बारनार मुके रसेल बना कर रखना व्यादका मां। बताको मिना के हाथ-पैरों के दान नहीं कीर मिना दिखा मानर्जुं का स्क्रिएन रिनरे हैं। साहित ने दोल पीक

किर में चुकी नहीं — "हड़नां चूनियां रहीद करवाऊं में कि टांट वर एक भी शक्त नहीं रहेगा। दिल कक्ता कारिय के पाये वा पंछे पीछे किराजा है — निमोदा। के तु ही बादू वी के पराल कर हम चले !'

कोर दन बर गर्व है उसने एक बार रकीक की तरफ देखा और आगे बढ़ गई। खदिक ने इस बार निर्मल की तरफ देखते हुए —

देन्स बाबूबी, आपने कासी की सक्त हुन्सी सकती की एंडी सारी है। मैं सक्त इच कुकिस की गुढ़ सगाकंगा, सभी सवागीपर इक्टरती फिरती है तीन किन बाद कोई कीची को भी नहीं युक्ता।

केवार ने उसता कर निर्माण की बोर देखा 5 निमल ने विश्वनता से बमावित बांको के मंद्री चोर | कोर तकने बांरे से कहा — समय हो गया, जन चकता पोने ने हरेक को दी । रखीड़ चौर कीमन को भी वे इस्सियां देना नहीं मुझे को कुड़ कर एक ऐक के तसी वैठे के चोर पने नीन की कंदगी के वाल जना यह के 1 निर्माण ने दर्गालाहित करा में बस्क से कहा — कैदार 'कार कमा में बस्क से कहा — कैदार 'कार कमा

इसका है !' मैंने इंक्के हुए प्रस्तुकर दिया —' 'करते क्रम कपनी कहो !'

निमंश ने तब मन की नात विपाद कर्ते, त्यह का विचा ---

'अन्योवी के बाग वेरे का वे

बाहर है।"

मैंने बारम निर्मय के स्वर में कहा — 'वित्र की काउट लाइन दुमने खींची कथा विश्व रंग में भर दूंगा।'

बूबरे दिन बेदार फिर मिक्समंबे की बती में यथा। उड़ने खब से प्रक् किया है बन तक जिलामगों को कोच-बीन कर वह एक पुरस्क नहीं किया सेगा, उनमें बेठेगा, गर-एप लहायेगा, उनमें कोर बचाय को जानते की बेटा करेगा।

केदार के मित्र उसकी कितान की उत्सुकता से प्रतीद्या कर रहे हैं — विशेष कर विजिन !

१६॥) में ज्वैल वाली रिस्ट वाच



स्त्रील मेड ठीक समय देने नाजी १ वर्ष की मार्टरो गोल, या स्त्राचर ग्रेप ११॥) सुर्पोदिवर २०॥) पद्मार ग्रेप क्रोमियम केळा १९) पद्मार ग्रेप रोस्ट गोस्ट १०वर मार्ट ग्रे ११), पद्मार श्रेप ११ व्येख क्रांम केळ-१८), पद्मार श्रेप ११ व्येख होम केळ-१८), पद्मार श्रेप ११ व्येख होम केळ-

देवर्रेशुत्तर कर्म या टोनो शेष क्रोमियम केस-४२), सुपिरियर-४२), रोस्त गोस्ट ६०) रोस्ट गोस्ट ११ ज्येख तुक २०) अक्षामें टाहुन गीस की ११ इ.च.] २२] बिग साह्य २४] पोर्टेक: सक्षम कोई दो वही क्षेत्रे से साह ।

प्य॰ डेशीड॰ एवड कं॰ [V. A.]। पों॰ वन्स नं॰ ११४२४ कक्षकता

#### सनद हासिल करो

डाक्टरी वैद्यक चौर दिक्रमत की कनद पर बैठे मंगवा कर प्रेकटिक करें। निवमावली मुफ्त।

> डाक्टर शिवन्सक्दान फतेहाबाद (हिसार)

१००) रुपये इन्ह्रम बार्य्यक्तक शक्तशाली विद्यानक शक्तींट से रिक्टर्ड

शिद्ध वशीका वा वाना । इंघके कारण इन्ते हैं । कार कि किटन का में शिद्ध होते हैं। कार कि कारत हैं आहे का प्रवाद दिन क्यों न हे कारणे पान क्यी आवेगी। इस्ते आयोव्य, तीवरी, क्य की आति, इक्तम कीर लाटों में क्या तवा परंचा में यात होता है। सूल्य ताल हो, जांगी कर हो तोन १२) क मूठन कारित करने पर १०० स्ताम। सुका हरवा कार्यन प्रने (कार्य)

क्षेत्र इस्त्र जानम् गर्भः (गर्भः )

#### हिन्दी संसौर

# मी० त्राजाद और पारिभाषिक शब्द

[ श्री बी॰ के॰ माशुर एम॰ ए॰ ]



हिंग दा मन्त्री मौलाना श्रद्धत-क्लाम श्रामाद ने उस

हिन विज्ञान कलाः भवन दौराखा में भाष्य देते हुए कहा — 'क्षान-राष्ट्रीय कर है र दोहन वैज्ञानिक परि-भाष्य के प्रयोग वाची शब्द कपनी भाषा में हुंटन का प्रवान करना व्यर्थ है और क्षानी शक्ति का क्षयव्यर है। मिश्र में वैज्ञानिक शब्दों का क्षरती में अनुवाद करने के क्ष्मोक पत्थिय दिये गवे परमुख क्षम्य में उन्हें पूरोप में प्रवीलत परि-भाषाई ही लोकार करनी पढ़ी। हैरान, चीन और क्षाणा में भी क्ष्मराहित परिमापिक क्षम्य में में भाष्य स्वादित परिमापिक क्षम्य में वेज्ञानिक परिमापाओं का क्षमनी भाषा में करुवाद करने का मोह कोड़ देना चाहिये।"

आवस्त्र संप्रेची में को रैजानिक शान्त्रावित प्रचलित है उठको गरि बिना अनुवाद किये ही हम अपनी भाषा में वर्षों का स्परे अपुत्र करने लग बाएगा— यह आवानी से वमका वा वकता है। विज्ञान तो है ही परिभाषामय। विज्ञान की किशी मी गठण पुत्रक में से म्झी से भी की कुछा वा वन्द्रक में साम गर्ही मि विज्ञान से किशी में गठण पुत्रक उठाकर है जा लो उठका तीन चौषाई भाग गर्ही पिक

किवी भारतीय भाषा में क्रेम्युवाद करते तमय विद उन यानदी को व्यो का त्यो रख दिया बाद तो भावा एक विचित्र विचारी वन वास्त्री। उठमें कुछ तामान्य क्रियावायक कौर विभक्तिवायक यानदी है को क्लोब कर तब अंग्रेभी के ही यान्य क्षेत्री। इठ प्रकार तो अंग्रेभी के स्थान प्रसामतीय भाषाओं को शिव्या का मा-व्या मारतीय भाषाओं को शिव्या का मा-व्याम बनाने का उद्देश कभी पूरा न होगा।

मोलाना सहब को एक और अम है। उनका विचार है कि वर्तमान देशा-तिक सम्बद्धकों देती है को विभिन्न राष्ट्रों में प्रचलित है। परन्तु तथ्य नर नहीं है। 'अन्तर्राष्ट्रीय' सन्द्र के हारा किन देशों का निर्देश होता है वे केवल परिचारी पूरोप या क्योरिका के ही ऐसे देशा हैं किन्त विज्ञानिक राज्य कोच मोक कोर लेटिन पर आधारित है। सीक और लेटिन पर आधारित है। सीक और लेटिन पायायें उनकी संस्कृति आकान सेता हैं। कौर तो और कब भी हब मोल से वाहर है, और आधुनिक विज्ञान में कर की देन किनी के कम मान क्षियन माषार्थे परस्पर चात्यन्त निषट हैं परन्तु उनमें भी ऐसे सहस्रों पारिमाधिक शब्द हैं जो एक बूसरे से मिछ हैं।

समान बैजानिक परिभाषाओं के प्रसंग में भीलान का बाद ने चीन कीर चारान का भी नाम लिया है। पान्य वह भी तरण से बहुत हूर है। हे लिया से चीनी वा है किस से वापानी भाषा का कोई भी रान्तकों से अध्यान सेक क्षीबिए तो आप को निरुव के बी कायमा कि चीन कीर कापान की व्यवस्थान काम पारिमाधिक राज्याव ही बिलका मूरोप की परिभाषाओं से कोई सम्बंद नहीं है। परिचम की वह तया कित कन्तराँ-ग्रंप परिभाषिक राज्यावकी समस क्षेत्र लेटिन कीर भीक सम्बंदा का परिपाक-मात्र है।

हिन्दुस्तान की भी अपनी कारवन्त प्राचीन सम्पता और संस्कृति है और प्रत्येक राष्ट्रीय किया-कलाय का आप र वहीं संस्कृति होनी चाहिये। संस्कृत भाषा

#### श्वलीगढ़ निश्त्रविद्यालय में हिन्दी

मलीगढ़ विश्वविद्यालय के यूनि-वर्षिटी कोर्ट ने निर्योव किया है 6 सब से प्रत्येक में बी में हिन्दी मनिवार्य कर से पढ़ाई बाएगी। यूनिवर्षिटी का नाम भी परिवर्षित करने का सम्बाव है।

ही उस आरतीय सम्यता व्य साहत है, न कि श्रीक या लेंद्रन । उसी संक्ष्य का भाषा के स्तेत से सब पारिभाषिक शब्दों का निर्माय किया था स्क्रता है। भी । भाषाह ने वो ऊरर मिश्र का उदाहरवा दिया है कीर कहा है कि अनेक परीवकों के न्यर्यताई परचात मिश्र को भी परचारण परिभाषाई अपनानी पड़ी, तो उससे वहीं सिंक होता है कि उन परीवकों में क्सी न क्सी पुठी थी, या बारती भाषाही योग्य नहीं है कि बर्समान चैकानिक विचार था। को अनक कर सके।

गत १६ वर्ष से बा॰ ग्युपीर इल दिशा में प्रयत्न कर रहे हैं और उनकी प्रकलता को देल कर इल विषय में ग्रंबर कर लोग भी नहीं ग्रंदता कि संस्कृत भाषा के काभार पर इस विकास सम्बन्धी तिस्तुत पारिमाधिक शन्दासकी अस्थार कर सकते हैं।

#### हिन्दुस्वाची प्रचार-समा की वही

रफ्तार

हिन्दुस्तानी प्रचार सभा ने प्रपनी सेवाप्राम की १२३४८ की बैटक में निम्न प्रस्तात वास किया है:—

'विघन-परिषद् के सध्यद्ध को निम्न स्नाश्य का पत्र मेवा वाये —

श्राखबार में यह पह का कारूचर्य हुमा कि सामाद हिन्द के लिये कावेदकर कमेटी ने को विकान तस्थार किया है. उस में राजधाना के तौर पर हिस्टी चीर अप्रेची को जगह दी गई है। सन् १६२६ से आप तक काम स की यही न।ति रही है कि राष्ट्रभाषा और राजभाषा की गरी से अप्रेमी को इटाया माए बीर उसकी वगह हिन्दुस्तानी को दी बाय। सभा की राय है कि विधान परिषद हिन्दस्तानी को ही सम्बनाया की मगह दे जिसे उत्तर हिन्दुस्तान के शहरों श्रीर गांवों के हिन्द-मुखलमान वगैरा सब लोग बोलते हैं, समझते हैं और आपत के धरोबार में बरतते हैं और बिसे नागरी स्रीर उद् दोनों क्षित्वावटों में क्षित्वा-पद्धा जाता है।

#### बंगाल हिन्दी भएडल

दिन्दी में झन्छे प्रस्तवपूर्ध विश्वयों पर उपयोगी एवं घुस्तिबद्ध के मीलिक वारिल निर्माष्य काने के विश्वार से बंगाल-फिर्नी-परदक्त ने इस वर्ष नंजि-लिखे विषयों पर झपने-झपने विश्वय के मुझेलकों से, शादरपुक्त पारितोधिक मेंट करते, उंबी कोई पुरनकें लिखाने क्यां निरुप्त किया है।—

विषय पारितोषिक भारतवर्षे का सास्कृतिक

सतिवय का शास्त्रातक इतिवास (५०० पृष्ठ) १६००) [विषयसूची जिल्लने पर मेवा बायेगी] उपन्यास-मामाबिक (६०० पृष्ठ) ५००) उपन्यास-मेरितशिक (६०० पृष्ठ) ५००) उपन्यास-मेरितशिक (६०० पृष्ठ) ५००)

. पुस्तकों के मेवने की अवधि ३१ दिसम्बर १६४८ है। ३१ दिसम्बर के बाह म्हाने वाजी पुस्तक पर विचार नहीं किया बाएगा।

> संयोजक वंगाल हिंदी मयडल, इरिजन-निवास, किंग्सवे, दिली ।

#### शष्टीय-कवि-स्रमिनन्दन

वंशीय हिन्दी परिषद् ने राष्ट्रपायी हिन्दी के उन महान् कांचरों का व्यक्तिन्दन करने का विचार कांचरों का विचार के का विचार किया है। (२) किनकी त्रकार प्रोत्ताहन निका हो, (२) किनकी त्रकार प्रोत्ताहन निका हो, (२) किनकी उठाने में वार्य के आजादीकी आवास उठाने में वार्य के आजादीकी आवास उठाने में वार्य के वार्य हो और (१) किन्होंने अपनी आध्य-कता के वार्य-वार्य स्थातन्त्र्य व्यवस्था में मारा किया हो। इव पविषय उद्देश्य की पूर्वि के किये परिवद् ने व्यवस्था आहित्यकों, पष्टवस्थी कीर दिन्दी

भाषामाषी बनता से सहयोग की प्रार्थना की है।

संयोजक---

भी बंगीय हिन्दी पश्चिद (ग्रलवर्ट हाल) १५, वेकिम चटर्जी स्ट्रीट, क्लकचा १२

#### दिल्ली यूनिवसिंटी में हिन्दी

१ मई को दिल्ली बुनिवर्शिटी की खीनेट की को बैठक हो रही है. उसमें भी एस • के • गुप्ता ने हिन्दी के सम्बन्ध यें दो प्रस्ताव उपस्थित करने की सचना दी हैं। पहले प्रस्ताव में पेश किया शका है कि खुलाई में को नये छ त्र प्रविष्ट हों उनके लिये बंग्रेची के स्थान पर हिन्दी के शिक्षाका माध्यम बना दिया वाय। दुमरा प्रस्ताव यह है कि नये सुत्र से अंग्रेजी के स्थान पर हिन्दी को शिखा का माध्यम बना दिया बाय । एक तीसरे प्रस्ताव में भी एड॰ के॰ गुप्ता ने बह प्रस्ताव रावा है कि यूनिवर्षिटी के कोर्ट की सब कार्रवाई हिन्दा में हुआ करे । केवल वही तरल ग्रंगे भी में बोक्ष तकें को हिन्दी में नहीं बोल एकते ।

#### एक पत्र

भी सम्पादक भी.

विधान परिषद ने 'मिस्टर,' 'मिसिब' कौर 'भिस' के स्थान पर श्री, श्रीमठी कौर कुमारी का प्रशेष आरस्म कर दिया है श्रीर पूर्वी पंचान की करकार ने भी कपने जब सफ्तरों के लिए, ऐसी ही विश्रति निकाली है।

भारत सरकार तथा अपन्य प्रान्तीय सरकारों को ऐसा करने में देर क्यों करनी चाहिये है

खप्रजे जी में पत्र-स्पवहार करते छन्नम झारम्भ में 'कर' ही लिला जाता है। परम्ब क्रब कमें ब चले नाए हैं और झप्रजे जी भी छाय २ बाने वाली है। यहि करा कर राजा पर 'कीमान्' ही प्रयोग किवा जाय दो खिल कच्छा रहेगा और ऐसा करने पर किसी भारतीय का 'झप-मान' भी न होगा। इसी २कार 'ह' के के स्थान पर 'सेवा में' झिक उरधुक्क रहेगा।

--- यमगरन सख्डा

श्रद्धेय टराइन जी को अभि-नन्दन प्रन्थ

स्रास्ताक के 'तवबीवत' पत्र ने अपने अप्रतेस में यह प्रस्ताव पेश किया है कि अरु य राजांच पुरुषोत्तम दास टयहन से हिन्दी सेवाओं के उपलब्ध में हिन्दी साहित्य जामोलन के प्रवस्त पर उन्हें पक शानदार 'श्रमीनन्दन प्रत्य समर्थित किया जाव पर्रास्त

174107

#### फैंसी सिल्क साड़ी

माकर्षक डिजाइन कलापूर्ण २४ रच चौडा बाहर

१८) २३) २८) २) पेशमा नाभी वी॰ पी० से थोक ज्यापरियों को स्नास सुमीता वमाको इन्डस्टीज

खुरी न० २१ कानपुर।

#### ५००) नकद इनाम

बनामदे पूर्व से सन प्रकार की स्वस्ती, दिभागा कमकोरी, स्वप्नदोव, चाड़ विकार तथा नामसी बूर होकर सारीर हुई-पुष्ट बनता है। पृश्य शां। मय बाक्क्य वेकार सालित करने वर ५००) इनाम । स्याम फार्मसी (रिकारडे) खलीगढ़ ।



बीचन में सपुर चानन्द उपमोश करने के विने स्वर्थ निकिस मोक्सियां

#### भीन सीन गोल्ड —यानिक पिला—

'बीक्सीम' में जांक क्रांकि वर्षक स्वार्थ के शिरुष्क हुद्द्य सोमा मी है। इसमें वस सीर पीरम बदाने की, बाद कुट का राम स्वाप्याने कीर मार्टीम दुर्व-क्रां मिदाने की सपूर्व सुचि है। 'बीक-सीम' के सेमच से चालकी बोहें हुई क्रांकि, क्रांका, उसमा प्रमा दुरुषण किर की मात्र होगा। मुख्य मित्र बीची १) बाक वर्ष मां) मुख्य मित्र बीची १) बाक वर्ष मां) मुख्य मित्र बीची १)

क्स्तित सूचीका इफ्त मंगाइये । चायनीज मेडिकल स्टोर, नया बाजार—देइली ।

देंड चार्कस--२= व्योकी स्ट्रीट, फोर्ट वम्बई । बांचें--१२ डक्क्षीजी स्वावर, क्कक्चा, रीची शेष-बहमदाबाद ।

—सेलिंग एजेन्ट्स—

दी नेकान्य मेदीकर्य, स्टोसे-नामरा । दी जनस्य मेदीकर्य, स्टोसे-नामरा । दी स्थान्य केदिस्स-नामपुर । सी सरस्यती स्टोसे-चीकानेर । मेरिक्दास जानकी सक्तम-ज्यपुर । नेकास्य विरवनाय निवेदी-गुजक्तरमार । मेरिसे मोदय मान्से-चरकर । मेरिसे को मान्से-चरकर । सेससे को मान्से-चरकर । सी पीकारामां मान्से-चरकर । सी पीकारामां मेदिक्स कर्युत स्टोसे-कामपुर । सोमानी समस्य स्टोसे-कामपुर । सीमानी समस्य स्टोसे-कामपुर । सीमानी समस्य स्टोसे-कामपुर । सी पान्सिक्स स्टोसे-कामपुर । सी पान्सिक्स स्टासे-कामपुर । आरोग्य वर्धक ५० साक्ष से दुनिया वर में मशहूर

# मदनमंज्रशी

कन्यियत दूर करके वाचनश्राक्त बहाती है दिल, दिसाय को ताकत देती हैं और नवा बहा व ग्रुद्ध चीम वेदा करके नव वृद्ध कालु बहाती हैं। टि॰ र - १.) स्वन्तस्वत्तरी क्यमंद्री, काशनगर । देहस्री एल्ट बसनादाठ क- चावनाचीक

विक्री और पीक्षिया के सिए युक्त मूटी गरीन सोग ॥) डाक्सर्च मेंब कर पुष्त मगावें और कमीर कच्छा होने क अक्षानुकार मेंट दे हैं।

वता—प्रहात्मा हरीदास, प्रेमाश्रम सोहस्न श्राबट राहर, मसुरा ।

केनस विवाहत व्यक्तियों के सिए नवीन पुस्तकों

१ — जियन कोक्टारन — इसे पद कर बारफ विवादित बीवन सुकाम दोसानेगा। मूल्य ११) २ — प्राच्च नाम नाम जिया विद्या खाउनों का मनोहर वचन किया गका है। मूल्य ११) ३ — गुन विवादकी-संकार की सुन्दरियों के ३४ खाकक किया विजों का मनोहर सजह । मूल्य ३) पूरा हैट खेने पर सिर्फ VII), पोस्टेख II) सहसा।

पता-प्रतियोगिता श्रीफित, श्रागरा (२१)

#### पेट मर मोजन करिये

मेतहर— (मोलिया) नेत चढ़ना या पेटा होना, केट में प्यत्न का चूरना, मूख की कमी, साजन न होना, साने के बाद केट का मारीकन, केनेनी, हत्या की निकेतला, प्रसान कवाना रहना, नींद का न काना, एता की क्यांकर क्येन्स, विका-करती है। बाल, क्येनर तिक्की और केट के हर यह रोग में क्यितीय रूका है। कीमत क्यांस शोजीन का शा) बाव वर्ण कालाया।

पता—दुग्यानुपान फार्मेसी ४ जामनगर दिल्ली—एवेंट बमनादास ६० चादनी चीक

#### ५००) इनाम

प्रस्ति करिए करिए हैं। प्रस्ति करिए करिए होते हैं। प्रस्ति होते हैं।

केरचे कार स्थितीर 📹 🕽 देवती र

# पन्तान <u>थार इ</u> सन्तान और औ

नित् वाल ज्यारी सकात से मिलत हैं तो सुके मिले मारक वार का दीपक तीक्षा रोतक वो डेटेंक, मार्च का व व सकें दो हमारी बीचित्र ककारीर बीखाद संगया कें, किससे तीकों में बीखाद बहानें की मोदी करी करों में बीखाद बहानें की पूज वी चेंदा होगा जिसके सेवन से दुज वी चेंदा होगा जादे गहसे काफिल हो बहुकियां क्यों में गैदा होते रही हो बहुक्ता मुश्चाद के सिने सीचा दुठ़े। हो बहुक्ता मुश्चाद के सिने सीची दुठ़े।

शाहण इसेना के बिचे सन्तान उत्पक्षि बन्द करनेवाड़ी दवाई वर्ष कट्टीबकी की-रहे) ह वर्ष के बिचे २०) और दो साब्द के बिचे १२)—इव दवाइचों से साहदारी हैं महोने ठीक बाती रहती हैं। मास्तिक चम जारी करने वाड़ी दवाई मैंसोब स्पेकक का सूचन १२) और इससे तेज दवाई मैस्सीब स्ट्राग जो बान्दर कच्छी मकस साक्ष कर देगी हैं। सक्य २२)।

#### लेडी डाक्टर कविराज सत्यवती

#### ी के तपेदिक रोग के हताश रोगियो—

कारी (Jabri) का नाम नोट कर बो, नहीं इस हुए रोग से रोगी को बाल ननाने नासी कॉकशाबी कीचित्र है। एक नार परीका करके देन को परीकार्य हो क्यूना रखा नना है, किसमें स्वस्ता हो सके। सूचन न० १ (स्पेपक) पूरा ४० दिन का कोसे ०१) व० नक्यूना १० दिन २०) द०। 'जनरी' न० २ पूरा कोसे २०) द० नक्यूना १० दिन दो कर। मनस्य जाति जवान है। जान हो जानेर देकर रोगी की-जान क्यानें। वार का का ना (JABRI JAGADHRI) कालो है।

वदा --रावसाहव के॰ एक॰ कर्मा प्रद संस रहंस (३) जगावरी (E P)

ग्रभीम

, की आदत छूट जायगी। कली शक्क सपीम से हुटकारा पाने ने लिये ' हाथा कलप काली?' सेवन कीक्बे, न केवल स्रकाम हुट सम्बर्ग निल्क हतनी

रुक्ति पैटा होती कि पुर्दा रुगों में भी नई बवानी का बाबगा होने पूरा कोई पास व्यवा टाक सच १थक। द्विमालय कैमीकल फार्मेमी हरिद्वार ।

#### १०,०००) रुपये की घड़ियां मुफ्त इनाम



हमारे प्रशिद्ध कराजा तैसा नं प्रश्र राज्य देव से सेवन से बाजा है रेगेसा के जिये कांग्री हो जाते हैं। तो एक जीकन पर कार्स पेंद्र में ते हैं। यह हमारे पूजा लगानी की कार से जान्य राज्य है। वह ते ति हम कार्य के ति हम के ति हम ते हम

इन्दर है और एक जानूठी होना ( सन्धन न मु गोल्क ) विसद्धत १५५० मेची व्यक्ती है। तीन कीकी के करीवार को बाक सन्दे माफ धीर ४ म्यूट वर्षका व ४ बागुठिया स्थानन नम् गोल्क विसद्धत दुस्त दी जाती है।

#### बाब उमर भर नहीं उगते !

नोटा— मास करन्द्र न होने वर सूच्य वासिव निमा जाता है । यीत सम्ब से क्यांकि देखा समय सार जार शाय नहीं स्वयंग्य ।

कंटन कार्रात्रका कार्या (AWD) बाग शमानम्ब, क्रमू न्तर ।

#### 🦎 देखा देखी

एक ब्रादमी के पास एक गदहा श्रीर एक कुत्ता था। गदहा पुरुवाल में वंचा रहता या भीर खत दाना वास स्ताता था। पिल्ला (कुत्ता) कभी अपने मासिक के चारों भ्रोर चूमता-फिरता भीर कभी कभी उनकी गोदी में वा बैडता वा। बढ़े को काम करना पहला था। दिन में तो वह बोम्ह दोता और रात में भी ऊक काम करना पहला । कुछे को कोई काम न करना पहता । कर्ते का वीभाग्य देख-देख कर गदहा कुत्ते से ईंग्यों करने समा। उतने सोचा कि ब्रगर मैं भी कुचे की नक्त करने लगुंतो मालिक सुनेत भी प्यार करने सने । यह सोच कर वह एक दिन रस्ती त'इ कर मालिक की बैठक में बा घुता, बहा पर माजिक मेज पर बैठे खाना सा रहे थे। वहा चुन कर वह विचित्र रूप से बोर बोर से नाचने समा भीर खुन उन्नज़ुद करने लगा। उसके पैशें से वह मेच उलट गई, जिस पर मालिक बैठे लाना ला रहे थे। उस पर रखें इए तब शीशे के वर्तन चूर चूर हो गये। गणा तिर संचा करके बोर र से रेंकने लगा फिर मालिक की गोद में बाने की कोशिश करने लगा। उसके कातों की ठोकर सा कर मालिक बहुत धावल हो गये। इतने में बहत से नौकर साठी बोकर कमरे में बा गये और लाठी से उसे खूब मारा । पिटते २ गणा कहता नाया 'हाय, मैंने ऋपनी दशा में बन्द्रश्च न -रहश्र दूसरे की नक्सा की, नक्सा करने ना फल मुक्ते वह भिन्न गया ।""

— बगदीश च्रेन्द्र टंडन ———

#### डाकिया

( सहयावत 'मृदुल' )

खाकी वदीं छिर पर प्रशाही देखो वह नंगे पाव चला। काची आई विवली चमकी पर राक सका है कीन मका १ कर में चिटियों का देर लिये बैला कन्वे पर लटकाये। बह दिवन दिवन कर चलता है मुक्ता जाता दायें नाये।। बह चुन चुन कर चिट्रियां देता फिर अपनी राह पड़ड़ केता। 'इयूटी' का सिर पर भार क्षिये बह निश्व जीवन नैया खेता ॥ वा कागव के लघु दुकड़ों पर -ठप, ठप,ठर,ठर,करता बाता। बह मल बैटता अपने को बाव चिट्टियों में वह स्तो बाता॥ उन चिट्टियों की ठप ठप में ही बह बीवन गीत सुनाता है। अपने हृद्य के दुःखों को उप उप कर मार भगाता है अ



#### प्रश्न

वैसे तो इस काल के परचात् प्रति दिन ही विर पर तेल लगावे हैं और काल के समस हुं हु, हाच, पैर वाली चपूचे यारीर पर तेल लगावे हैं। किन्त यार यह प्रस्त को चाला है कि बन पढ़ ही तेल विर और मुंह पर लगता है तब केमल विर के बाल ही क्यों बढ़ते हैं। यलकों के बाल क्यों के रहे। उतने ही क्यों कर रहें।

इमारे शरीर के विभिन्न संगों व

संयों में बहुत से कोड होते हैं। किया विभिन्न अपने के कोड विभिन्न प्रकार से कार्य करते हैं। इस वो तेज किर में कमार्य है वही तेज सुंद पर भी भक्तते हैं, किया तिर के बाज तो अब्दूते हैं पर पत्तकों के बाजों पर तेज का बह प्रमाव नहीं पहता। यह भी कोड की विभिन्नता का करवा है। किर के बाज कि बाज करता होते हैं वहां के कोड वो काम करते हैं, औक वही काम पत्तकों के कोड नहीं करते। इस्तिस्प तिर के बाज विव

#### मेरी गाय

[बगदीशसाल, 'मं म' नैनीताल ]
मैंने एक सध्या पाली,
शीषी ताफी मोली भाली।
मीता पूच पिलाती हम की !!
दूच ममो मस्तान धन बारे,
म्राग में रहते थी कहलाये।
देर तसक कर दूच पराधों,
किर तो उचको खोषा पाणी !!
सोये से बन गई मिठाई,
पेड़ा साई बरफी साई।
मध्या मेरी मोली भाली,
कुछ शर्फर 'सी' कुछ है काली,
मैंने एक सम्बाणी !!

परिमाण में बहुतें हैं, पलकों के बाल उब परिमाण में नहीं बहुते। साथ ही में बह बता हैना उचित्र बमफता हूं कि परे हुए बाल प्रकेद को हो ज ते हैं। इसका बदस्य और कुछ नहीं केवल रंगोस्वादक पदार्च का समाय है।

#### ज्ञानवर्धक प्रश्नोत्तर

प्रश्न ---

१- एक मनुष्य के लायने एक शीशा रम्ला हुआ है, बिवमें उसे अपना प्रतिविम्ब १०० गब हूर दीसता है बदि वह मनुष्य १० गब माति क्षितिट की गति से चले, तो 'कितनी देर में श्रम्ख तक पहले काबेगा ह

२. एक मनुष्य ५ पुट लम्बा है। उसके बागे किस लम्बाई का शीशा रक्षा बाग कि वह श्रपने पूरे शरीर को उसमें देख सके।

३. मारतवर्ष में झन तक सबसे महान् नीतिज्ञ कीन हो चुका है ? उत्तर —

१. (५. मिनिट में ) क्यों कि जितना मनुष्य चलता है उतनी ही पर-काई उसकी क्योर क्यादी जाती है।

२·(२१ फुटका शीका चाहिये) क्वोंकि शीकों में मपने से दुगुना दीका आर है।

३- महात्मा गांची।

#### सम्राट विक्रमादित्य

(नाटक)
लेखक -- जी विराज
उन दिनों की रामाचकारी तका
उन दिनों की रामाचकारी तका
खुलद स्पृतिया, बर कि मारत के समस्त
परिमोत्तर प्रदेश पर शकों और हुवां का
बर्गर कार्तक गरना हुआ हुआ था; देश के नगर नगर में हुगी विरवास्थातक भेरे हुए ये जो कि शमु के साथ मिलने को मितवाय तैयार रहते थे। तभी समार् विकमादित्य की तलवार चमकी

श्रीर देश पर सस्कावन सहराने सामा। श्राह्मिक राजनीतिक वातावरक को सच्च करके प्राचीन क्यानक के सावार पर लिखे गवे रह मनोरंजक नाटक की एक प्रति अपने पात सुरद्धित सर्वे। मूल्य १॥), बाक स्पर्य |=)।

> मिलने का पता — विजय पुस्तक भगडर, श्रद्धानन्द बाजार, दिल्ली।

सुफ्त ! सुफ्त !! सुफ्त !!! आप पर केटे मेट्टिक, एफ. ए., की. ए., पंजाब तथा आगरा यूनीवांकिटी से तथा क्षा कर केटे मेटिक सक्टरी आधानी से पाठ कर एकते हैं। नियमावनी पुफ्त ! इंटरनेयानल इंस्टीट्यूट(श्वसटड)आजीगह !

धनवान बनने के लिए और उद्योग व्यवधाय धरवन्यी बानकारी तथा योकी पूंबी से क्रमीर चनने के लिए मासिक 'व्यवधाय' पदिए । वार्षिक मूल्य ३), ,नमुना ।-)।पता—'व्यवसाय' कासीम्ब

ईसप् की नीति-कहानियां

# सूर्य ग्रीर हवा

[ भी देवर्षि ]



स्रव भीर इवा दोनों में उठा कभी भारी अस्तका, कहती हवा, "बड़ी मैं तुमसे," तरब कहता, "मैं तगड़ा।" तभी वा रहा एक पश्चिक था, डाक्के निज तन पर कंबल. स्रज और इवा यों नोले, "ब्रथमालें इस पर ही नल। उतरा दे इसका को कम्बल, इस दोनों में वह बलवान्, मतका तय करने का यह ही एक रास्ता है ब्रासान ।" पहले इवा बढ़ी आमे को दिल शाने को अपना बल, बहने लगी बड़े भोरों से धर-सर-सर धंगल-जंगल। किन्तु पथिक तो गया बाहता, अपना कम्बल और संभास, क्यों कि इता के मीय इस्तों के बादे से करते वे हाला। आ खिर इवा थकी 'ब्री' हारी, बैठ गई होकर जुपचाप, सूरण तव चमका कोरों से दिखतनाने को प्रापना ताप। पहले दूर भगाया कुश्रा, दूर किया जाड़े का कोर, ठरहे, नर्पाले दुकको को गर्मी ने बाला अकसोर। किया पश्चिक पर श्रपनी चमचम किरखों का फिर सीघा वार. बिससे हो मजबूर पथिक ने कापना कम्बल दिया उतार।

#### सबसे धरत व आकर्षक

# श्री कृष्ण कम्पीटीशन

२०००) रू० मासिक प्राप्त कीजिये

नं ० १४ के पूरे विवरका के लिए साताहिक बीर कार्ज न ता॰ ध्-४-४८ के २४ पेब-पर देखिने वा पत्र व्यवहार की विने ।

मैनेजर, श्री कृष्ण क्रमीटीशन, चांदपोल बाजार, जैपर ।

सरगोधा के सप्रसिद्ध

# दांतों के डाक्टर 🔂

#### फतहपुरी, देहसी।

दांतों के एव रोगों का इलाब किया जाता है और वह बिना दर्द निकासे बारे हैं। सब प्रकार की एनकें व मसनुई खार्खें मिल सकती है

#### षिवाहित जीवन 🏶

को सक्तमन बनाने के गुप्त रहस्य चानने हों तो निम्न पुस्तकें मंतार्थे । १--कोक शास्त्र ( तचित्र ) १॥) २---४ भावन (सचित्र) १॥) ३—८॰ ब्रासिंगर (विचन्र) १॥) ४---१०० चुम्बन (सचित्र) १॥) ५ - संहागरात ( संचन्न ) १॥) ६-चित्रावली (हचित्र) १॥) ७--गोरे सुबस्रत बनो द-गर्म निरोध (सचित्र) III) (III) उपरोक्क पुस्तकें एक वाथ केने से 🗢) ६० में मिलेंगी, पोस्टेब १) बालग पैकिंग । पता म्लोब टेडिंग कम्पनी ( जी० १४ ) झलीगढ़ सिटी।

#### स्वप्न दोष 🕸 प्रमह

केवल एक सप्ताइ में जड़ से दूर। दाम ३) डाक सर्च प्रथक। हिमालय कैमीकल फार्मेसी हरदार।

#### ्कुळ चद्मुत शक्तिशाली ओषधियां

किसी भौषधि को वेफायदा साबित करने पर १०० रूपया इनाम । जिन्हें बिरवास न हो, देद आना का टिक्ट भेज कर शर्व किसा तें। रवत क्रष्ट की बनीवकि

महात्माप्रदश्च इत श्रेष्ट्री की दवा से

तीन दिन में पूरा फायदा। बदि सैकड़ो

इकीमों, डाक्टरों वैद्यों, विकायनदाताश्चो

की दवा से निराश हो चुके हो तो इसे

सष्मति-निग्रह

बन्तान निमह की प्राचुक दवा है।

दवा का व्यवहार बन्द कर दें, गर्भ

**चारम हो मायगा । प्रतिमास दशा तीन** 

दिन व्यवहार करना पहला है। वर्ष

भर की दवा का मूल्य २॥) दुवनी दवा

वां जीवन भर के लिए वंच्या बनाती

है,--मूह्य २॥) दोनों दवा के व्यवहार

से स्वास्थ्य में किसी तरह की हाकि नहीं

बागाकर बारोग्य होनें । मूल्य २॥)

#### सकेट बाज काजा

इस तेल से बाल का पकता क्य कर पका बाल बढ़ से काला पैदा होता है। यदि स्थायी कालान रहे तो दूना मूल्य बापस की शर्त । सैकड़ों प्रशंसायत्रों से इसकी सत्यता प्रमाश्चित है । यह तैल सर के दर्द व तर में चकर आना आदि को आराम कर बांख की रोशनी को बहाता है। चौथाई बाल पका के लिए २॥); उस से ज्यादा के लिए ३॥);व कुल पका बाल के लिए प्र) का तैल मंगा लें।

#### बहरापन नाशक

यह कर्ण रोग की ब्रद्भुत दश बहरायन नया व पुराना, कान की कम काबाब, पीव बहना सदा के लिए बारो-म्य करता है। बहरा कादमी वाफ-वाफ ाने समता है। मूल्प २)

विराज करिया किशोर राम नं० १७ पो॰ कौ॰ सुरिया, विशा- हजारी बास- (V.A-D) स्व नवस, सबीवह ।

होती ।

#### पहेली सं० ३४ की संकेतमाला

#### बायें से दायें

- १. दिल्ली की वर्गाधिक लोकप्रिय मासिक पत्रिका ।
- ४. स्त्रियों के शृंगार में इतका भी स्थान है।
- ६. होना ऋपने आग्य की बात है। ७. एक तन्त्री, इतका पूर्वी भारत में विशेष प्रचलन है।
- १०. एक वार्मिक ग्रन्थ ।
- ११. कुछ सोग इसे ही भेष्ठ वमकते हैं। १२. देलिये. चार अचरी वासी यह वस्त आपको इष्ट तो नहीं है ।
- १४. क्रियाविशेषक क्रीर समयसच्चक शब्द। १५. प्रत्येक युक्दमेनाच इस के चक्कर में प्रतिका है।
- १६. इसकी कामना करना जुरा नहीं है। १६. स्साह का एक दिन ।
- २०- आकाश में विचरवशीता। २१- इससे बास्ता पढ़ ही बाता है।
- २२. से मनुष्य को स्थासकि बहाबता करनी चाहिये ।

#### जगर से नीचे

- १- सन्दर ।
- २. इत स्थमान के मनुष्य की सफसता में सदा संदेह रहता है।
- ३. वह कर्या विसर्वे शिवसिंग स्वापित किया बाता है।
- ५. बनर्गुरुया में वृद्धि के साथ इसकी कायस्यक ग बढ़ती बाती है।
- णंभी और तुपान वैसे संकट में भी - का मरोशा नहीं स्रोहना
- व्यक्ति। (चार अवदर का शब्द) — को अपने क्रमान के किए बहुत थी वरतुको से बचना चाहिए।
- ६. स्वेद-बोचक संबोधन है।
- १३. सभी बुगों में सर्वश्रं ह रहा है। १७. मनुष्यों का स्वामी ह
- १८ एक ऋत ।

#### कसीदा काइने की मशीन

बद चार प्रदयों की मशीन आति २ के काम करती है। इससे कसीदा काइना बढ़ा ही कासान है। क्वते पर दिस परान्द फूल, पत्ती, बेल, बूटे, बह्र पश्चिमों के वित्र, कलीन ठीन ठीनरी इस्वदि सासानी से कार्ड काते हैं। वड़ी सन्दर और अक-वश है। यहन ४ सहयों सहित ३) बाय कर्च 🛊 ),क्रीस की डिवायन पुस्तक गुरू २) बाद कर्य 🕪 एक के स्वयंता

#### सगमन पहेली सं ० ३४

ये वर्ग प्रपने इस की नक्स रखने के किये हैं. भाका भेजने के लिये नहीं। e le la lambiande le

| •   | à  |            |     | 4     |   |     |   |        | 4 |
|-----|----|------------|-----|-------|---|-----|---|--------|---|
| *   |    | ٦          |     | $\Xi$ | * | 7   |   |        |   |
|     |    | ,          |     | ۰     |   |     |   |        |   |
|     | 'n |            | 1   | •     | Ŧ | -   | # | ŝ<br>ĵ | Į |
| 7   | 4  |            |     | ١,    | 4 | 1   |   | 1      |   |
| ??, | 13 | ſ          |     |       | Ŧ | 5.0 |   |        | 4 |
|     |    | 3 C        | "*  |       |   | 8   | 3 | 18     |   |
| \$5 | ,  |            | 1   | 24    | ٢ | 8   | , | 1      |   |
|     |    | 4          | 180 | 1     | ŀ | ,   |   |        | , |
| 1   | 4  | २१<br>स्रा | Г   | 1     | - | 28  |   |        |   |
| _   | _  |            | _   | _     | _ | _   | _ | _      |   |

|   | *   | -  |    | 4  | 4 |     | * |    |   |
|---|-----|----|----|----|---|-----|---|----|---|
| 1 |     | 3  | 8  |    | , | 7   | , |    |   |
| 1 |     |    |    | •  |   |     | * |    |   |
|   | ٠,  |    | 7  |    |   |     |   | ٤, |   |
| ı |     | -  | 4  | ٠, | 4 | 19  |   | ٦  |   |
| ١ |     |    |    | ,  | J | **  |   | Ŧ  |   |
| Ì |     |    |    | -  |   |     | Ŧ | 14 |   |
| 1 | . 1 |    |    | 14 | r | 97  |   | 4  | , |
| - |     | 4  | 4. |    |   | ,   | 1 | -  | , |
|   | 4   | 45 |    | 1  | 1 | 6.6 | * |    |   |

| ١. |   | * | _=  | 2 | - | 4  | 7         |     |   |
|----|---|---|-----|---|---|----|-----------|-----|---|
|    | 9 | 1 | -   | 1 |   | 1  | ,         |     |   |
|    |   | , |     | • |   |    |           | -   | , |
| П  |   |   | 7   |   | • |    | -         | £ 3 | Ē |
|    |   |   |     |   |   | 15 |           | 1   | , |
| 2. | * | , |     |   | 7 | 88 |           | 7   | Ī |
|    |   |   | 4.0 |   |   |    | $\square$ | 25  |   |
| 76 |   |   |     |   |   |    | -         |     | Г |
|    |   | 5 |     |   |   | 91 | 1         | Ē   | ľ |
| r, | 9 | 7 | 1   | ì | 3 | 19 | Ċ         | 1   | Γ |

#### १००) इनोम ( गर्वमेण्ट रिक्टर्ड )

सर्वार्थ सिद्ध यन्त्र — विसे आप चाहते हैं. वह पत्थर इटय क्यों न हो इस बन्त्र की बालीकिक शक्ति से आपसे मिलने चली कायेगी। इसे घारया करने से व्यापार में साम, गुकरमा, कुश्ती, लाटरी में बीत, परीका में रूपकता,नवग्रह की शांति, नौक्री की तरकी और वीभाग्यवान होते हैं। बू॰ वांबा २०), बांदी ३), वोना ११) । श्री सामका कारण सामग्र १% पो॰ कतरीसराव (गया)-

# प्॰॰) [ सुगमवर्ग पहेली सं॰ ३४ ] पुरस्कार

प्रथम पुरस्कार ३००)

न्यूनतम अशुद्धियों पर २००)

| ţ-                 |                  |           |       |          |      |        | £                                     | त लाइ  | न पर | क रिये     |                                                   |                                                               | _                                      |                                        |                        |                                                                              | -   |
|--------------------|------------------|-----------|-------|----------|------|--------|---------------------------------------|--------|------|------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----|
|                    | , tc             | 1         | -     |          | -    |        | 2 "                                   | -      | -    |            |                                                   | 1                                                             |                                        | :                                      | -                      |                                                                              |     |
|                    |                  |           |       |          | -    |        | 32                                    |        |      |            | 45                                                | Shirt in the                                                  |                                        |                                        | म् स                   | एक की, दो की यातीनों की करे। तीनों वर्ग एक ही या<br>को एट बानों करान सीच है। |     |
|                    | 20               | -         | IE    | ( )      |      |        | 1                                     | -      | -    | K          |                                                   |                                                               | _ :                                    |                                        |                        | 8                                                                            |     |
| П                  |                  | -         |       |          | ~ K  | 30     |                                       |        | _    | er<br>er   | साय के बानांबरों की फील बमा<br>बाक्र के किये स्पन | 焦                                                             |                                        |                                        | ठिकार!उत्तर            | (F                                                                           |     |
| П                  |                  | w         |       |          |      | 2.) @  | 15                                    | 4      | 6    |            | 62                                                | AT                                                            | 1                                      |                                        |                        | ₩.                                                                           | _   |
|                    | te               |           | ,     |          |      | -      |                                       | w/     | 16   | -          | ोनो सभी की कीस<br>सामि के किये प्रकार             | Banka a                                                       | निस्पि स्वाकार हता                     |                                        |                        | 1 3                                                                          | y*  |
|                    | ~ PT             | ts.       | 1_    | 5        |      | 1      | 2                                     |        | : E  |            | 1                                                 |                                                               | E                                      |                                        |                        | 连                                                                            | 5   |
|                    | م <sup>. ب</sup> | -         |       |          |      | -      |                                       |        | 1    | 2 IX       | Ē                                                 | E S                                                           |                                        |                                        |                        | तिया तीनों की करे                                                            | 2   |
|                    | 1/6              | VC2       | _     | 5        | 2 5  | 2-     | In the                                | 1      | _    | 1          | "                                                 | 10                                                            |                                        | 1                                      | पता<br>हिक्कान्।       | 4                                                                            |     |
|                    | ٠."              | 4         |       | <u> </u> |      | ~      |                                       | u<br>u | 1:   | L          |                                                   |                                                               |                                        | -                                      | - m                    | E .                                                                          | ŕ   |
|                    |                  | _         |       | Φ.       | _    | , CZD. |                                       |        | -    |            |                                                   | ~                                                             | _                                      | _                                      |                        | g 4                                                                          | ř   |
|                    | - is             | 423       | - W   |          | ~    |        | 2 15                                  | .055   | -    |            | (>                                                | A*IA                                                          | :                                      | i                                      |                        | 1 2                                                                          | ż   |
| ı                  |                  |           |       | 3        | ٢    |        | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |        |      |            | सुगमक्षी पहेली सं० ३४ फीस १)                      | इस पहेली के समन्य में युक्ते प्रमण्यक का निर्याप स्वीशत है    |                                        | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | ठिकाना"""" उत्तर नं∙"" | कि वह पूरि चाहे<br>हो अन्ने ने                                               | ;   |
| ŀ                  | 20               | -         | IE    |          | _    | 10     |                                       | _      | ۴    | lt.        | 20                                                | E E                                                           | :                                      | :                                      | 34                     | F. C.                                                                        |     |
| 1                  |                  | ۴         | _     |          | 00 E | 2      |                                       | 100    | _    | or<br>or   | m                                                 | 100                                                           | i                                      | :                                      | :                      |                                                                              |     |
| La till at till to |                  | ur<br>GDD |       |          |      |        | E                                     | 4      | . 12 |            | A.                                                | Æ                                                             |                                        | į                                      |                        | की इन्छ। है।                                                                 | 3   |
|                    | te               |           | 9     |          | -    | ~      | _                                     | ₩<br>₩ | 16   | -          | E                                                 | क्रि<br>सम                                                    | :                                      | :                                      |                        |                                                                              |     |
|                    | m, 19            | NE        |       | .538.    |      | ÌΕ     | ~                                     |        | 2 E  |            | 4                                                 | 1                                                             | :                                      | i                                      | :                      |                                                                              | 104 |
| ١                  | ~ ~              | -         | .P.S. |          | -    | ٠      |                                       |        |      | 五公         | H                                                 | 16                                                            | i                                      | :                                      | :                      | 10 4                                                                         |     |
|                    | 作                |           |       | W ~      | • ₽  | m w    | it.                                   | -      |      |            | E,                                                | 4                                                             | Ē                                      | Ė                                      | 2414                   | हिये। भेज<br>हैं। यदि                                                        |     |
| l                  | ~ =              | 作         |       |          |      | ** _   |                                       | ະ      | le-  |            |                                                   | 2                                                             |                                        | _                                      | q.                     | 100 100                                                                      | '   |
|                    |                  |           |       | .52.     | -    | .GA.   |                                       |        |      |            |                                                   | -                                                             | -                                      | _                                      | -                      | H 4                                                                          | i   |
| 1                  | - tr             |           | Per   |          | ~    |        | 2 15                                  | e con  | .32. | - 22.      | ~                                                 | Park                                                          | :                                      | :                                      | Ho                     | H H H                                                                        | 1   |
| 1                  |                  |           |       | w.       | -    |        | 3 2                                   |        |      | <b>MAN</b> | शैस                                               | पूर्य स                                                       | 1                                      | :                                      |                        | करके इकट्टा ही भेजना चाहिय। भेजने बात<br>नामों से भरे जासकते हैं। यदि कीस    | -   |
| 1                  | 20               | ~         | İS    |          |      | ter    |                                       | -      | -    | it         | 20                                                | Ě                                                             | :                                      |                                        | Ĕ                      | 事情                                                                           | İ   |
| 1                  |                  |           |       |          | ~ It | *      | 10                                    | =      | _    | 2          | m                                                 | *                                                             |                                        | •                                      | il                     | 10.                                                                          | İ   |
| 1                  |                  | .60%      |       |          |      |        | Œ                                     | 4      | ₩.   |            | सुगमवर्ग पहेली सं० ३४ फीत १)                      | हड पहेली के सन्तम्ब में मुक्ते प्रबन्धक का निर्धाय स्वीकार है | ······································ | :                                      | (Safety                | पुषक प्रमुख                                                                  | -   |
| 1                  | 16               |           | 9     |          | -    | ~      | -                                     | #<br>* | ij   | _          | E                                                 | AT.                                                           |                                        | :                                      |                        | E<br>G                                                                       | -   |
| ŀ                  | · 17             | Æ         |       | -        |      | DE     | 2                                     | 靊      |      |            | 9                                                 | 100                                                           | :                                      | :                                      |                        | इन सीनों बर्गों को प्रथकन<br>प्रथन                                           | 1   |
| ļ                  | ~~               | .60       | 498.  |          | -    | 4      |                                       |        |      | ₹ %        | नचर्                                              | 16                                                            | •                                      | •                                      |                        | सीमी                                                                         | İ   |
| 1                  | 作                |           |       |          | · =  | my bo  | tr                                    | -      |      | 剛          | E.                                                | <b>F</b>                                                      | Ē                                      | म्ताः                                  | 1                      | 10                                                                           | į   |
| ١                  | ~ =              | 作         |       |          |      | ~ -    |                                       | u<br>~ | ~    | -          | _                                                 | 2                                                             | ië                                     | ě.                                     | =                      |                                                                              | 1   |
| _                  |                  |           | ~~~   |          |      | - 4:   | 1E 45 1                               | E GILE | 1    |            |                                                   | _                                                             |                                        |                                        |                        |                                                                              |     |
| *                  |                  |           |       |          |      | - C    |                                       | -      |      | -310       |                                                   |                                                               |                                        |                                        |                        | -                                                                            | į   |

पहेंसी पहंचने की अन्तिम तिथि २१ मई १६४८ ई०

संकेतमाला के लिये प्रष्ठ २४ देखिये

CONCOCIO (CONTRODO ESCOCIO (CONTRODO ESCOCIO (CONTRODO ESCOCIO (CONTRODO ESCOCIO (CONTRODO ESCOCIO (CONTRODO E

अपने इस की नकस प्रष्ट २४ पर वर्गों में रख सकते

पहें जी में भाग खेने के नियम
१. पहें जी खाताहरू बीर मर्जन में मुद्रित
इपनों पर ही मानी चाहिये।

२. उत्तर शाफ व स्थाही से लिखा हो। इस्साह प्राथना संदित्य रूप में लिखे हुए, कटे हुए क्रीर कापूर्व इस प्रतियोगिता में शामलित नहीं किये वार्यमे क्रीर ना ही उनका प्रयेश शुल्क लीटावा कारेगा।

१—मरे हुए बच्चों में मात्रा वाले श वंद्यक इन्द्रत होने चाहिये। बहा मात्रा को अपना आखे इन्द्रत की आवस्यकता है, वहा वह रहेनी में दिवे हुए हैं। उत्तर के साथ नाम पता हिन्दी में ही आना चाहिये।

४. निश्चित तिथि से बाद में झाने बाबी पहेलिया बाच में लिम्मिलित नहीं को बायेंगी और ने. ही उनका शुरूक लीटाया कायेगा।

थः ।त्येक उक्तर के ताय १) मेजना आक-रवक है जो कि मनीकार्यर जब रा पोस्टल जार्यर हारा काने वादियें। हाक टिक्ट स्वीकार नहीं किये ज्यायेंगे। मनीकार्यर की रखाद पहेला के ताब कानी वादियें।

६. यह ही लिकाके में कई आदामियों के उत्तर व यह मनीक्रावर द्वाग कई आदामियों का उत्तर व यह मनीक्रावर द्वाग कई आदामियों का उत्तर व यह मनीक्रावर दें। यर मनीक्रावर के क्रिन्य रागम व पता हिन्दों में विकरस्थ वर्गत लिलाना वाहिये। यदेलिंगों के डाक में गुम हो बाने की क्रिम्मेवारों हम पर न होगी।

७. ठीक उत्तर रह १००) तथा स्युनतम क्युद्धियों पर २००) के पुरस्कार दिये व्ययेगे । ठीक उत्तर क्षिपिक तस्या में काने पर पुरस्कार वरावर वाट दिये क्ययेंगे । ग्रेटली की कामदानी के अपुनार पुरस्कार के पाण क्यां प्रवास करती है । पुरस्कार मेनने का बाढ़ व्यय पुरस्कार पाने वाले के किमरे होगा ।

्र परिली का ठीक उत्तर ११ मई के काह में प्रकाशित किया कायेगा। उसी काह में प्रकाशित किया कायेगा। उसी काह में पुरस्कारों की लिए के प्रकाशन की लिथि भी दी कायेगी, नहीं इस १६ मई १६४८ को दिन के २ नजे लोला वा गा, तन वा व्यक्ति भा चाहे उपिश्व हर वक्ता है।

E. पुरस्कारों के प्रकाशन के बाद गीद किशी को बाब करानी हो ता तीन तता? क ग्रन्दर ही १) में कर बाब करा सकते हैं। चार तमाइ बाद किशी की व्यापित उठाने वर क्षाध्वार न होगा। शिकायत ठीक होने पर १) वाधिस कर दिया बावेबा पुरस्कार उक्त चार सताइ एरचात् हो १९ अ वायेंग।

१०. पहेली सम्बन्धी सब पत्र प्रवन्धक सुराम बर्गे पहेली सं० २४, बीर ऋर्जुन पार्यालक दिल्ली के पते पर मेकने चाहियें।

११. एक ही नाम से कई पहेलिया श्राने वर पुरस्कार केवल एक पर जितनों सब से कम श्राह्म-द्वियां होंगी दिया **वायेगा**!

१२. बीर धर्म न कार्यालय में कार्य करने कारक कोई वर्गक इसमें माम नहीं के स्पेन्स।

श्वेत कुछ की भद्रभूत अर्डी

क्रिक प्रशासा करना नहीं चाहते । बहि

इसके ३ दिन के सेवन से सफेटी के बाग

का पूरा काराम बढ़ से न हो तो मूल्य

प्रिय पाठकमका श्रीरों की भारत हम



शक्ष दिन हर नहीं बाब बगान की सादी की लहरें निकाम के पैर घोर्येगी। --- फासिम रिजवी ।

मिया साहब, प्राथमेर सोप साझन से ऐसे ही निस्तार निस्तार कर शुस्तवाना वैसे श्चारव सागर में शाहनवाब भुट्टो ने जूना शह के नवाब के पैर घुलवाबे वे।

नये विक्कों के दूसरे दिन ही पाकि स्तान वाली सिनको से भर गया।

— एक समाचार क्रपने बासराबों की इस जुस्त-जासाकी को दे वकर जिल्ला की तांबबत तर को गई होती कीर किसी शरकाओं ससल मान की स्थान के साथ उसने वही गाया होगा —

ब्रिटेन से ग्रन्द्वा देश मेरा, बाकर र चन्द्र सिक्क बाली।

वेकारी की इट गई बदली. रदे कई न प्रव साली। इत पाकिस्तानी नाते में. मिल गई तब गदी नाली।

यह उन्द्रनपालों की बसिका है. कीर किन्ना है इक्का मासी।

समार बुद की बातों को छोड़ कर साति की वार्ते करे।

- कियोसाई का मायका। क्वों बनाव आपकी शांति मक्डली के मेंद्रकों के सकीतन का खाति की बरसास पर केसा अस्तर पढ़ा ह

× निवास समय वेक कर वते ।

-- मी॰ शासाद

मीसाना पर काचे की सठिया ही लगड़े के हाम में हो तो ?

बावपुर में कमी की बखड़ से पोस्ट कार्य और सिपाफे चोर-नाबार में विक रहे हैं।

—एक सम्बद्धार भागर भदपुर सरकार खुरगाने में स्रतमर्थ है ता उसे चारिए कि किसा से कुछ बाकसाब उचार मगवासे, को दूनरे ही दिन घर घर न काड और सिक के

भिषवा दें। सन्दन के एक लेक्क को बिना दिक्ट पदक कर जनाना कर दिवा गवा है -- एक समाचार

बिस तरह हिन्द्रस्तान की रेलवे 'वेयल प्रस्य सस्यको ने लिए' प्रत्येक गाकी में कुछ हिन्दे जुड़वात है, इसी तरह क्या एटखी सरकार ऋपने नरीन वेलकों के लिए इस प्रकार का विशेष प्रबन्ध नहीं कर सकती १

इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान औट चसो ।

- हिन्द काने वाले मेवों से डिप्टी कमिश्नर लाहीर की प्रार्थना

इस्लाम के नाम पर लाहीर की बजाय प्रगर इन बलिदान के बकरों को कासिम के नवे कवेशे हैदराबाद की तरफ डाक देते. तो समस्या अच्छी तस्ड सलम्ब वाती।

(प्रश्न ४ का शेष)

ब्रुकोलिनी द्वारा इटली की सत्ता अवस करने के बाद से दूर प्रथम साम जुनाबों में किश्चिशन केम'केट वारी शीनेंग और चेम्बर दोनों के चलवो में वनसे नहीं गर्टी के रूप में प्रकट रहें थी।

इस जनाँव परिकाम से क्रमेरिका कार सादि प्रशतन देशों में सबंद प्रश्चता प्रकट की वा रही है और इसे शमेरिकन प्रभाव की विश्वय समस्त्र का रहा है ।

#### फिलम्हीन संबर्ष

देका किसर्रान का प्रमुख बन्दरगाड है। मित्रराष्ट्रीय सप की विभावन ये बना में देखा बहुदियों को देने की विष्यरिश की गई की। बहुद्यों ने २४ पहटे तक निरन्तर वय और गोलिश वस्ताने के बाट रामाम नाको स करवो को उसाह दिया है सीर देश्य के साचिकाल भाग वर करता बर जिया है।

१६ मई का जिल्हा प्रभाव हर बाते कै बाद भागों की निवसत से गए बड़े वैमाने वर फिलस्तीन पर आक्रमच की वाक्या बना रही है। हैगक के मन्त्री मक्ष्याने बाधश्यकता प्रको पर फिला स्तीन के बारवों को तैनिक सहायता का काञ्चासन दिया है।

#### चांगकाईशेक चीन के प्रथम राष्ट्रपति

बनरक्षितिमा चागकाई शेक २६६ के विरुद्ध रू४३० वोटों से चीन के प्रथम वैषानिक सष्टरति चुने सबै हैं।

से मिलने चली आवेगी। इसे भारका करने से व्यापार में जान, मुकदमा, करती, लाटरा में बात, परीचा में सफ लता, नवबहों का शाति, नौकरी की तरको सीभाग्वान होत है। मू॰ ताबा २॥), चादी ३), त ना १४।

पो॰ कतरी सराय [गया]

#### बहरी निद्रा का बानक

च विक्री सते थ जाको को नवा इंडिये ज्यू वस करे जिन करते गीर अ नो जानेका। तन ने सो न आचना। को । ब्यास हो चारश र ची जम पूच चीर साफ सिया ।

थारनो बदार रजिस्टह ( ) देशसी ।

२॥) रु० मे ६ प्रस्तकें

प्रेम बीवन (वांचत्र) मू॰ १।) वशीकरक मन्ने का समह हिन्दी समें जी शिचक

इस्न पैरिष्ठ (।चनावका) म॰ १॥)-समाना रोषगार मू॰ १।)

म्॰ १)

म्॰ १)

सरमोनियम टीचर म॰ श) ६ पुस्तको का सेट ३॥), वा का ॥) संतोष टेडिंग कम्पनी (वी ए डी) पाठक स्टीट, जैगज बालीगढ़ ।



फोटो कॅमरा मुफ्त यह कैमरा सुन्दर नमूने का, लकाई से बना हुआ। विना किसी कह के हर प्रकार के मनोहर कोटो करन्त के केता है। इतका प्रयोग सरका और सही-सही काम करता है और शीक्ष्या काम सेने वासे व्यवसाबी दोनों ही इससे काम से सकते हैं. वह बीमती मनोहर कैमरों में से है, को बोबे ही मूल्य का है। यह कैमरा सरीद कर शीक पूरा करें और कामा कमानें । मूल्य नम्स कैमरा

पूरा, तमाम फिल्म कार्ड, कैमीकल, तरस प्रकोग तहित न॰ प.०१ कीमत ४॥००) क्यातिटी न॰ ५४१ श्रीमत ६॥) डी सक्स वक्स्टा स्पेशक क्याबिटी न॰ ५५० सीमत E॥) वैकिंग व डाक्सर्च १≔)

नोट---एक रामन में ६ कैमरों के बाहक को कैमरा नं० १५० सुरत । ग्याक सीमिश बै भगी भार्टर दें सक्क निराध क्षेत्रा प्रवेगा । मास प्रकृत न होने पर बीमत स्वविश

> बेस्ट ब्यूड ड्रेंडर्स ( V. AD.) शेस्ट क्यूब १६६, दिल्ली। West End Touders, (V. A. D.) P. S. 180; Dullet

सुव्यवस्थित बालों में आप रीबिले टिस्वेंगे w वे समित किया गया वेस्सीन व्यवृ सीस्त क्रीवेड अर्थे की रका करता है, उन्हें स्वरंत क्रीर ह रकता है। अधिदिन बीमा स्थीप में काईब। क्षिति हो, है एर प्रसंक कारित क्ष्मिक क

बापस । को चाहें -)॥ का टिकट मेककर श्रुत किस्ता में। मूल्य २॥) भी इन्दिरा बायुर्वेद भवन, (६२) यो॰ बेगुसराय (मु रोर)

फिल्म-स्टार्<sup>नन क रहाक</sup> बद्यतियों को र्शं अ अपने नाम इमारे पात रिकस्पर करा ताने चाहिये ताकि उन्हें उचित पथ प्रदशन किया वा सके

और वह पालेपड़ी से बच सकें प्रवेश पत्र विना सन्य समाइये। पता व्यवसाय, १व गव झलीगढ

#### १००) इनाम

तर्वाय स्टिय त्र — से जिसे आप चाहते हैं चाहे वह परधर दिल क्यों न हो. इस य की बाली किक शक्ति से आया

सिद्ध रमरान न॰ ३०७

#### दैनिक वीर श्रर्जुन

की

स्वापना अमर शहीद भी स्वामी श्रद्धानन्द जी द्वारा हुई थ इस पत्र की स्थावाज को सबल बनाने के लिये

# श्री श्रद्धानन्द पाब्लिकेशन्स लि.

के स्वामित्व में उसका सचालन हो रहा है। आज इस प्रकाशन संस्था के तत्वावधान म

दैनिक बीर अर्जु न मनोरञ्जन मासिक # सचित्र बीर धर्जुन साप्ताहिक

# विजय पुस्तक मण्डार

₩ अर्जुन प्रेस

संयातित हो रहे हैं। इस प्रकाशन संस्था की ग्राधिक स्थिति इस प्रकार है

अधिकृत पूंजी ५,००,०००

प्रस्तुत पूजी २,००,०००

गत वर्षों में इस संस्था की झोर से झपने भागीदारों को अब तक इस प्रकार साथ बाटा जा चुका है।

सन् १६४४ १० प्रतिशत सन् १६४४ १० ,, सन् १६४६ १४ ...

१६४७ में कम्पनी ने अपने मागीदारों को १० प्रतिशत लाग देने का निस्त्रय किया है।

#### आप जानते हैं ?

- इस कम्पनी के सभी आगीदार मध्यम वर्ग के हैं और इसका संकातन उन्हों लोगों द्वारा होता है।
- 'वीर अर्जु'न' वर्ग के पत्रों की सम्पूर्ण ग्रकिया अब तक राष्ट्र की आवाज को सबल बनाने में लगी रही हैं।
- अब तक इस वर्ग के पत्र युद्धकेत्र में बट कर आपश्चियों का मुकाक्का करते रहे हैं और सदा अनता की सेवा में तरपर रहे हैं।

आप भी इस संस्था के भागीदार बन सकते हैं।

- इस १ हारान संस्था क सवासक वर्ग में सम्मिलत हो सकते हैं।
- राष्ट्र कें। आवाज को सबल बनाने के लिए इन पत्रों को और अधिक मजबूत बना सकते हैं।
- अपने दन को सरकित स्थान में बना कर निश्चिन्त हो सकते हैं।
- भाव स्थिर भाव भाषा कर सकते हैं।

इस सस्था का प्रत्येक शेयर दस रूपये का है। आप मागीदार बनने के लिये आज ही आबेदन-पत्र की मांग कीजिये।

मैनेजिंग डायरेक्टर-

भी श्रद्धानन्द पब्लिकेशन्स लिमिटेड, श्रद्धानन्द बाजार, दिल्ली।

इन्द्र विद्यावाचस्पति

बीवन में विश्वय प्राप्त करने के किये भी इन्स विश्वावायस्थित क्रिकिस जीवन मंद्रास

र्णयोपित वृद्धा सल्ह्रस्य शहिषे । इस पुस्तक में बीचन का सन्देश और विकय की सलकार एक ही साथ हैं। पुस्तक हिन्दी भाषितों के सिमे मनन और नग्रह के नोम्य हैं।

बूह्य १) डाक व्यव (-)

#### विविध

#### बृहचर मारत

[ स्वर्गीय चन्त्रगुप्त वेद्यालकार ] मारतीय सम्कृति का प्रचार क्रम्य देशों में किल प्रकार हुका, मारतीय व्याधिय की क्षण किल प्रकार विदेशियों के हृदय पर बाली गई यह तम इल पुस्तक में मिलोगा। मुस्त्य ७) बाक त्याय [[#]

#### बहन के पत्र

[ भी कृष्णवन्त्र विद्यालकार ]
प्री-प अनन की दैननक वसस्याजी
और कठिनाईया का दुन्दर आदहारिक
बमाचान । बहुनी व वस्तियों को विश्वेलको
के बाववर पर देने के लिये का प्रवन्य
पुस्तक । तृश्य १)

त्र बद्ती

भी विराण की रवित प्रेमध्याल, सुविष्युचे श्वलार की सुन्दर कविताए। शुरुष (॥)

#### वैदिक वीर गर्जना [श्री रामनाथ वेदालक्कर ]

हत्तर्भे वेदों स चुन चुन कर बीर भावों को चयत करने वाले एक ती से अधिक वेद मन्त्रों का अध्यक्षित समझ

क्या गया है। मूल्य ॥। ) मारतीय उपनिवेश-फिजी

[ भी कानीदास ] ब्रिटेन द्वारा गासित फिबी में बदापि

बिटेन द्वारा शासित फिबी में बच्चिप भारतीयों का बहुमत है फिर भी वे बहां शुलामों का बीवन वितात हैं। उनकी रिपति का खुन्टर सकतन। मूल्य २)

> वामाक्षित उपन्याव स्वरुद्धा की भाभी

· [ के॰--भी पं॰ इन्द्र विद्याताचरपति ]

हु उपन्याव की कांक्क्किक स्रांत होने के कारण पुरसक प्राया उमास होने की है। ज्ञाप अपनी कांगिय क्रमी से मंत्रा की, अन्यवा हुउके पुन- सुप्रक वक , ज्ञापको प्रतीका करनी होगी। शूक्ष २)

#### जीवन चरित्र माला

पं• मदनमोहन माल्यीय[ भी रामगोविन्य मिश्र ]

महामना मासनीय वी का कमवद बीवल-कुखन्त । उनके जन का कीर्य विचारों का स्वरीय विजया । गृहन १॥) क कार्य |--)

नेता जी सवावचन्द्र बोस

नेता बी के कम्मकाल से तन् १६४५ तक, प्रावाद हिन्द तरकार की स्वापना, आवाद हिन्द फीव का ठवालन कादि तमस्त कार्यों का विवरव । मूह्म १) बाक अप (\*)

> मी॰ अबुलकलाम आजाद (श्री संग्राचन्द्र ही कार्य )

मीखाना वाहब की राष्ट्रीयता, अपने विचारों पर हद्दा, उनकी बीकन का क्रम्दर वक्कन । मूल्य ॥॰) बाक न्यम् ॥–)

पं० जवाहरलाल नेहरू

[भी इ.इ. विद्याबाचस्पति ]

क्वाइरकाल स्था है १ वे कैस बने १ वे स्था चाइते हैं और स्था करते हैं १ इन प्रश्नों का उत्तर इत पुस्तक में आपका निवोगा । मूल्य ११) बाक स्थय 🗠

महर्षि दयानन्द

[भी इन्द्र विद्याव।चस्पति ]

अब तक की उपलब्ध सामग्री के आसार पर ऐतिहासिक तथा प्रामाखिक ग्रीजी पर कोचरिवनी भाषा में शिला गया है। मुख्य १॥) जाक व्यय 😑

हिन्दू संगठन होमा नहीं है

क्षितु सनता के उदबोधन का मार्ग है।

> इए सिये हिन्दू—संगठन

क्रिलक स्वामी अडानन्द सन्यासी

पुरतक सक्तर पहुँ। साम भी बिन्तुओं को मोहनिता से बगाने की सावस्थकता बनी हुई है, आरत में बबने वाली भट्टल बाति का शक्ति सम्मा होना शहू की शक्ति को बहाने के लिये निवानन सावस्थक है। इसी उद्देश से पुस्तक मकाशित की का यो है। मुस्त रे)

#### कथा-साहित्य

में भूल न सक् विस्पादक औ अपन्ती

प्रतिक वाहित्यकों के तको कहानियों का तमह। एक बार पह कर मृतन्त्र कठिन। मूल्य १) बाक व्यय। -)

नया आलोकः नई खाया

रामारक् और महामारत काल से तेकर काश्चनिक काल तक की क्वानियों का नवे रूप में दर्शन। मूल्य २) डाक व्यय प्रयक्।

मम्राट् विक्रमादित्य (नाटक) लेखक-श्री विराज

उन दिनों की रोमानकारी तथा सुबद्ध स्वृतिया, बद कि मारत के बनास्त के नगर नगर सुद्धी के स्वेद शाद रायक खुद्धा हुआ आहे हैं। के नगर नगर में प्रांत्री विश्वण्यातक मेरे हुए वे ओ कि श्रमु के साथ मिलने को प्रतिख्या तैयार रहते थे। तभी स्थाट्र विकासदित को तसवार समझी और देख पर सहक्ष्मक स्वृत्यने लगा।

क्षायुनिक रावनीतिक बतावरत् को लच्च करके प्राचीन कवानक के क्षावार वर क्षित्रे गये इस मनोरक नाटक की एक प्रति अपने पान क्रुप्रवित रख हैं। युक्त १॥), उन्ह जब ८॥।

विजय पुस्तक भगडार, भद्रानन्द बाजार, दिस्सी

भी इन्हां अवि विक्रिय स्वतन्त्र भारत की रूप रेग्वा

इस पुस्तक की सारत द्वा और अलवड गडेंग ग्लीय विवास क आवार भागत काति पर होगा इत्यादि विवास का गदन किया है

शह्य । वया !

#### उपयोगी विज्ञान

सवाग्यान

त्ताबुन केस न में प्रत्येक प्रकार की शिक्षा शांत कले के लिये इते कावश्य पढ़ मूल्य ) डाक व्यय 1−)

तंत्र ब्या**न** तिलहन सलेल्यत**ल के चार बड़े** 

डदाशोंको नदना निवस्तर स्वयः इशासकी गर्दस्मूलपर) आक्रियस ।−)

तुी दुलसार्ग्य के पोची क ज्ञानिक विवेचन और उनम लाभ उठाने के उपा बतलाये गये हैं नुष्य र) डाइ ध्यय प्रका

श्राचीर श्राच्य र प्रमाणी ५ ६ अभेक रोगों को दूर करने के उपाय । सूल्य १) बाक्त अवस्य प्रथक ।

देहानी इलाज

क्रमेक प्रकार के रोगों में अपना इलाक पर नाजार और बगल में इस-मता से मिलन वाली इन कोड़ी कीमत की इवाओं के हारा कर सकते हैं। मुल्य १) शोक अप प्रथक।

सोडा कास्टिक

क्रापने घर में स डा कास्टिक तैवार करने के त्रिये सुदर पुस्तक । मूल्ब १॥) बाक व्यय पृथक् ।

स्याही विज्ञान वर में बैठ कर स्थारी बनाइये और चन प्राप्त कीविये । यूल्य १) आक स्यय प्रयक्त ।

#### 'जीर्रन की फाकियों'

प्रथम कारक—दिशी के वे समस्वीभ बीत दिन मूल्य !!) विदिशिय कारक—में विकित्सा के प्रका न्यूर के केते निकसा ह स्कृत !!) केतो कार के कर कार की का साम !!!

# ERSES.



मारा परेल और भारत है सकरेर कराय मीकर

#### दैनिक बीर अर्जन

स्वापना अमर शहीद भी स्वामी श्रद्धानन्द जी दुवारा हुई भी इस पत्र की भावाज को सबल बनाने के लिये

के स्वामित्व में उसका संवासन हो रहा है। ब्राज इस मकाशन संस्था के तत्वावधान म

दैनिक वीर अजु न मनोरव्जन मासिक

क सचित्र बीर अर्थ न साप्ताहिक

श्रज्ञीन प्रेस

संवातित हो रहे हैं। इस प्रकाशन संस्था की आधक स्थित इस प्रकार है

अधिकृत पूंजी 4,00,000 प्रस्तुत पृ'जी २,००,०००

वत वर्षों में इस संस्था की भोर से अपने मागीदारों को जब तक इस मकार जाम बांटा जा चुका है।

सन् १६४४

१० प्रतिशत व

सन् १६४४

सन् १६४६

१६४७ में कम्पनी ने अपने मागीदारों को १० प्रतिशत लाग देने का निरुवय किया है।

#### आप जानते हैं ?

- इस कम्पनी के सभी भागीदार मध्यम वर्ग के हैं और इसका संवासन उन्हीं सोगों द्वारा होता है।
- 'वीर त्रजु'न' वर्ग के पत्रों की सम्पूर्ण शक्तियां बाब तक राष्ट्र की आवाज को सबल बनाने में लगी रही हैं।
- अब तक इस वर्ग के पत्र युद्धक्षेत्र में बट कर आपश्चिपों का मुकाबक्का करते रहे हैं और सदा जनता की सेवा में तत्पर रहे हैं।

श्चाप भी इस संस्था के भागीदार बन सकते हैं।

भीर

- इस प्रकाशन संस्था के संवालक वर्ग में सम्मिखित हो सकते हैं।
- राष्ट्र की आवाज को सबल बनाने के लिए इन पत्रों को और अधिक अअबुत बना सकते हैं।
- अपने घन को सुरक्षित स्थान में लगा कर निश्चिन्त हो सकते हैं।
- 🖢 भ्राप स्थिर भ्राय मान्त कर सकते 🖁 ।

्र इस राष्ट्रया का प्रत्येक शेवर दस रुपये का है। आप मानीदार बनने के लिये आज हो आवेदन-पत्र की मांग कीजिये।

मैनेजिंग हायरेक्टर-

श्री श्रद्धानन्द पञ्जिकेशन्स लिमिटेड, भद्रानन्द पाजार, दिली।

इन्द्र विद्यावाचस्पति



अर्थु नस्य प्रतिके हे न हैम्बे न प्रसायनम

बोमशर २६ वैद्यास समत् २००५

#### सिंहावजोकन

'काब से तीव मास पूर्व की क्रपेसा बाद की संभादमा बाब कविक हैं। इन बारतों में समेरिका के एक वैनिक प्रचि-बारी बोकर कार्यके में भागकी रिवरि बर प्रकाश जाका है। वे कर वह शब्द 🗪 रहे के. तम निस्तरेड उनके वामने कूरोप में बहुती हुई गुश्वन्दी तथा कर की बादम्य महत्वाकाखा थी। यही कार है कि वे अपने वस्तान में बामे दहते हैं कि—'वांद हम प्रभावदारी अवस न ३ठ वने और अपनी सना के बन्दन व विद्युव की वर्षा करते रह कार्येंगे, तो हम से वे बह स्थान किन कारती, जिस पर कहें डोकर हम कर पर ब्राह्मण कर ककत है, स्वांक हम केश्स कल को बातें ही करना वानते हैं।" बसरें सन्देश नहीं कि समेरिका में जुद के बतरे की चर्चा बोरों पर है। इतका कोई कारबा हो-श्वित की बास्तविकता हो या बतमान अधिकारियों के जुनाव-कान्योक्षन का एक कान, केविन वह क्रिक्टियत है कि सतार की परिस्थिति अस्तार विकट हो रही है और उसे देखते हुए वहि हम कावणानी न रहे. बो इन भे खति इवे अवश्व उठानी ववेगी।

बराद में स्विति प्रतिदिन उसकाती वा रही है। इटली के जुनाकों में ए न्सो-श्राम्(क) गुर अवस्य क्या हुना है, क्षिम्द्र इससे यह नहीं समक्ष सेना आहिए कि स्थात शान्त हो गई है। बाग्नी, क्रावित्या के विवासस्पद प्रश्न सभी तक बेते हा उम्र विषय है। विमक्त वर्मनी व्यविदिन नई समस्याप' वेदा कर रहा है। प्रायः वति इनरे दिन क्यां न किसी कोक्यों कर कमान्यार मिक्स रहता है। क्षत कवना कत्यन्त सगठन बाबनाओं तथा क्का प्रयाग हाथ यूरोप में अपनी शक्ति कहा (देहैं। इस्मातक समझ्यते के विस्ते प्रयत्न हार्त है, वे विस्ते वफस क्षेत्रे हैं, उक्ते आधिक विषय समस्याएं बाकर दानों के परश्रर वैमनस्य को और भी अधिक गहरा कर देती हैं। बील में सामुद्ध बाग्री समप्त नहीं दुना और इटका में इनके झासार पेदा हा सबे हैं। × ×

मध्यपूर्व से भी कविक विकट परि-श्वित काम विकासीन की है । जिटेन मे

क्रिक्स दिया है कि १६ मई तक वह क्रथमी क्रमाल सेनामाँ विकासीय हैं देश केता और कार्र के कारत की किम्मेवारी के सह साम हो सावता । १५ मई के बाद बारं कीन शासन करें, इस के लिए सभी से तीम संबर्ध ग्ररू हो यथ है। छोटे वहे भारब गाज्यों के शासक इस के लिये विशास संगठन कर रहे हैं और काने बाले समाचारों से तो वह प्रतीत होता है कि डास्बोर्डन, सीरिया, क्षेत्रनान कीर इराइ की सेनाय बीन कार से फिलस्तीन पर आक्रमण कर देंगी। ट्राटक क शाह बास्तवा स्वय सेनाओ का नेतरन करेंग । इसके विवद्ध यह दियों की मा बुद्ध व सिद्ध पूरी सवारिया हो रही हैं । बहा तक शस्त्रास्त्र माहि साधनी का प्राप्त है. व्हरी किसी से पीके नहीं हैं ! बचपि भाग वह कहना दुःसाहत है, तथावि कलाको के बाधार पर कहा वा बबता है कि कर की स्थानभनि आब बहृदियों के लाथ है और समें जो की ब्याबी के साथ । स्थितियों के बानकार क्षेत्र सम्बाध विक नहीं सानते । क्षेत्रका को सुवित्तम राष्ट्रों से तेल केना है, इस-ब्रिवे पुरावे निर्वाय को रह करके भी वह सरिवाम शक्को की सह नुभूति प्राप्त कर रहा है। दूसरी तरफ कत देख रहा है कि वे सुरिक्षम केंद्र आमेरिका की कोर का रहे हैं। किली भी विषय परिस्थिति को देखकर वह फिलस्तीन के मामले में दक्क दे सकता है और मुस्ताम शही का दवाब जाता तकता है।

इचर फिलस्तीन बोर संबर्ध के लिये वैदारी कर रहा है, उत्तर राष्ट्रवय के नेता श्रम्तर्राष्ट्रीय प्रसात की बाधनाओं पर femre me es it it bu nit voll sei निष्ट बाती बादी है, त्यों स्पों बाने वाले स्वय की विन्ता बढती वा रही है। प्रसद्धा संबंध कारबा वह है कि बारब-बढ़ दी सबर्च किसी भी समय अन्तर्गष्टीय शक्यं का रूप बारख कर सकता है।

¥ × विक्रस्तीन का प्रश्न यथार काफी महत्वपूर्व है, तथापि हमारे लिए उस से भी कठिन और तात्काकिक समस्या हैदराबाद व कारमीर की है। कारमीर के संबध में इस अपने विचार गता अमें क्योरिक क्यानी वार्थिक सहायका द्वारा तथा किला बढ़ है। स खा समिति में गये इए हमारे प्रतिनिधि भी सायगर कादि कावत का सबे हैं। उनसे विचार विनि-मद के बाद भारत सम्कार अपनी नीति नियत करेगी। केकिन एक बात स्पष्ट है कि भारत उत सन्वायपूर्ण स्थिति को स्वीकार नहीं करेगा, को सुरचा समिति के स्त्रायपूर्व निरूपय के कारक मान्त के लिए पेदा कर दी गई है। नेहरू बी ने बह बात बार बार रपष्ट कर दी है। तब का करम उठाया वायगा, यह कुछ दिनों में समयतः सप्त हो बादगा, ब्राव वो इतना ही दश व्यवस्ता है कि कारमीर

के बढ़केड में सेनाएं ही बास्तविक ferig allift :

विस्ती दिनों में हैदराबाद की जनका बहुत अधिक उसमा गई है। रकाकार किन तरह चिति को निगाइ रहे हैं और जिस तरह में भारतीय शमा व क्रिम्त बनता पर बर्बर खस्याचार कर रहे हैं, उसे देखते हुए पर नेश्क को बह बोबसा करने पर विश्व होना पढ़ा कि हैटराबाट के पास आश्तीय सथ में प्रवेश या यह के विवा सीवरा मार्ग नहीं है। हैदराबाद के अविकारियों ने इतका तीन प्रतिकाद किया है, किन्तु निक्रती दिनों को रिवति हैदगकाद व उनक स्मास पास पैदा हो रही है, उसक कारक मारत सरकार पर कोई कदम श्रीम ही उठाने का कोर काला का श्रा है। भारत सरकार इस प्रकृत की भीर भविक उपेखा नहीं कर सकती । क्रेकिन प्रश्न वह है कि केत्रातात के निकत कई सैनिक कार्रवादी वर्ष अक्रास्त्र वेदा न कर है । हैदराबाद के रबाकार वित कार्यदक्षिता, अद्रव्हता कीर बर्जरता से स्थित के साथ लिख-बाह कर रहे हैं, उसे देखन हुए कोई भी ऐसी नई उलफान वेटा हो सकती है. शिवकी इस कहाना नहीं कर सकते ।

एक स्रोर वाकिन्तान व भारत के बाम्तरिक समझौतों की करियों चल रही है, तो रूखरी ओर हैदराबाद, काश्मीर सथा पूर्वी पश्चिमी पत्राव के विवादास्पद प्राप्त कमस्याची को चौर प्राचिक विचन बनाते बा रहे हैं। यन तक नद प्रभा दल न हो. तब तक दोनों देशसही के सबन्ध अधुर नहीं हो सकते और न सहवानपुषक शांति व समृद्धि के वब पर इस चल कदते हैं। लेकिन इसके साथ ही हमाय बह भी बिचार है कि देश के सामने बाने बाली प्राय: सभी समस्याय आव उपस्थित हो खड़ी है और निकट मनिष्य में वे चरमसीमा पर पहुंच सकती है। काजमीर व हैदराबाद तथा अन्य प्रान्ती का शीव ही कोई निर्वाय करना होगा. अमेर बाय द समय तह राजा नहीं जा सकता । इसकिए वा उपता व कठिनता देश के सामने उपस्थत होनी है, वह श्रामामी कुछ मासों में हो आयगी और श्रीर फिर समस्याप्ट समाधान व शाति का दल लेंगी। इसीलिए यह वय इनारे क्रिप बहुत क्रिक महस्व । व है।

×

#### हपारी मौलिक कंपजोरी

युक्तभानत में जिल्ला को वी के जुनाव विशेष महत्व रखते हैं। वयर ह मताचि बार के ब्राचार पर भारत में इतने ब्यायक क्षेत्र में पहले कभी सुनाव नहीं हुए। इसकिए इन चुनावो पर बाव हमें विशेष रूप से होड़ डाल कर सार्थ-वनिक वीवन, बनवा की रावनेतिक

कायति झादि की समस्याको को समक्रजे का वक्त कामा साहिए। इस समाबी ने बह रिख कर दिया है कि सभी होश-ब्रिस्ट पार्ने के नारों की क्षेत्रा कांत्रेस की व्यवसारिक कीर सामग्रिक जीति को कातना वाचित्र प्रश्नात करती है। केवित इसका एक दसरा पहला भी है। शार्वप्रतिक वालिंग जुनाव के कारच इस री वे कमबोरिया शस्यन्त नरन रूप में प्रकट हुई' बिनकी कोर स्थातनम्ब प्राक्ति की खन में इसारा कभी च्यान नहीं गया, बरन्त को बस्तुतः हमारे समाव की मीलक कमबोरी है । सहयोगी "बाव" के सम्मादक ने इस क्रोग विचारको का व्यान विशेषरूप से काइड किया है। बड लिलता है--- 'शासमगढ व सीनपर सेसे विका में किलाबोर्ड के चनाय लक्ष्में के बिक कात स कीर समाववादियों के विदय रह वा तथी से शोबित विसान सब नाम बा घक सबरन बनाया । वन्सतः इत संब में कहीरों स्त्रीर कार्डारव' का प्रावस्त्र का श्रीर इन्होने बाह्यक्', का-स्थी, अमिहारी कीर सावयां के विकस एक प्रकार का थे. द का व वा दिया। मुक्ताम अधिकी भी इस में शामिस हो गये और सबर है कि इनके किसी नेता ने बहा सक कहा कि जाहाकों और खावना के कारक ही पाकिस्तान बना । ये न होते सो पाकि-स्थान ही न बनता। २२ व्यवेक के उस विसे में छो। पत संप वासा ने परवज्ञ भी केंद्र दिया है। सहीरों ने राखवती वर भीर भमिशारी पर शमहिक काळावा क्रिये हैं और बहुत से मकान बका डाके। चमारा और इ.स.चों में भी मुठवेडें हुई है। खर की भी कबरें आबी है। बन्दुके भी इस्तेमास की गर्वी। कई बाबों में इंडलास दर दी गयी है, विससे खेली का काम दका दका है। यह सब क्या है। क्या प्रास्तीय सरकार के पास के सक धवधनक समाचार पहुंचे हैं ? क्या केम्हीब क्षकार इस में ब्लास देगी ! यह विषयुक्त है। यह यदि फैला, इसका दाइ और इसकी कान यदि पेली तो वह सारे देश को 'वय क्र कर देगी। इस नासूर को आहां वैदा हका वहीं दफना देना होगा बान्यका यह सारे शहरेह को रोगी बना देशा 199 बस्द्रन: इन पुनावां में नेवल सोवित रुप की कोर से ही नहीं, प्राय: समस्त दला के उमीदवारों ने सक्चित बातीयता का आअप लिया है। विश्व राश्मेतिक िद्धान्तों के आधार पर जुनाव होने चारियः, प्रान्तीयता या च तीयता के क्राधार पर नहीं। लेकिन क्राब बात वात या इनरी चंद्र भावनाए इनारी सत्कार बन गई हैं और यही हिन्दू समात्र सी मील इ बीमारी हैं, बिरुक कारख इमारी शबनैतिक व सार्वजीतक चेतना कारी कायत नहीं हो पाती।

युक्तप्रान्त में कांग्रेस की सफलता इक्रमन्त के कव विजो-मेरड,

#### डाक व पार्शल पर अस्वायी समम्प्रीता

भारत तरकर का बाक और तार विषयंत्रक काची से दिको स्थाना हो बचा है। भारतीय शिष्टमयडस तथा वाकिस्तानी शिष्टमस्थल में पोस्टल बचा पार्वस दर्ग के सस्थायी समझौते वर हस्तावर हो गये है। होनों क्षोमीनियमी के मध्य काव व वार्यको बर दोनों के ब्रान्तिक दर बाग होंगे। पाहिलान सरकार इत ग्रस्थायी समस्रीते की किशान्त्रत करने के लिये त्यार है. परन्त भारत सरकार का कर स है कि हा क बीर वार्तन के महत्रलों का प्रश्न तार के दरों से पूर्णनः वस्त्र है, अतः तार के दर्श पर समझौता न होने तक उसे बाद व पार्शक समझेता मान्य नहीं होगा। भारत ने देश के बाहर आने श्रीर आने वाले तारों में महसूनों के क्याटा ब्रिश्ते पर दाना किया था. परन्त बाहिस्तान बगबर-बराबर का हिस्ता चाहता बा। नदी दिल्ली में तार के महस्रलों पर श्रीज ही विचार होगा ।

#### दिली प्रांत में होपगार्ड

१ मई से दिली प्रान्त में १००० द्दोमगार्थ बनाने की योजना पेश की बारवी है। इस योजना के अनुसार २० के २% वर्ष की आयु के १००० जानों की बदाबियन १० बनात्मी में दिमाबित होत्री, किस में प्राप्तक में १००० व्यक्ति होत्री। करदार के प्रति क्यादारी की प्रतिकापर इस्ताच्य काने वाले पठित व्यक्ति ही मुद्दी की आयंगे। प्रत्येक बहुद्द को मान में कम सक सर राज में महत्ती क्यूरी देनी होगी।

#### स्वाद्य सम्मेलन सपाप्त

प्रान्तीय प्रषानमान्त्रयो तथा साध्य मनिष्यो का बो समेलन दिल्ली में हो रहा था उत्तरा उद्घटन करते हुए पै-नेहरू ने घोषणा का कि सरकार देश पर खाये निषम स्वाय संकट को रासने में समर्थ १ गई है। इस बररनन होने वी साधा है। (कर मी कटिनाह्यां क्षत्री है। विभन्न मांगे



के प्रतिनिधियों ने वर्तमान वातायाव की रिवर्ति व साथ उत्पादन की हाँक के सिप सावरणक जामान क्याई वर स्रावनान व्यक्त किंवा। २६ कार्य को साथ वान्येकन व्यात हो गया है। सुरक्षा कॉलिल का भारतीय शिष्टांचल

भी गोपालस्व मी झार्यगर के नेतृस्व में को भारतीय शिव्हपण्डल क्रश्मीर के प्रश्न को लेकर चंद्रकराष्ट्रीय ज्ञार के प्रश्न को लेकर वेद्रकराष्ट्रीय ज्ञार झा गया है। श्री झार्यगर ने भारत के प्रधान मन्त्री पं-नेहरू से शुंचा कैंतिल के काश्मीर चन्द्रनथी चंद्रक स्त्रान पर चर्चां की कीर प्रस्तान पर झरना पंत्र पिरोच भी प्रष्ट कर दिया। भारत चन्द्रार ने झमी तक झन्तिम रूप से सुविषय में निरूच करिया है। केन्द्रीय मन्त्रियद्वल की नेटक हुए विषय में चींग श्री निश्चण करेगी।

कपड़े का मूल्य बेहद बड़ा मारत सरकार के उद्योग ब रक्द चित्रशासन को विविध प्रान्तों है जो सूच-नार्ये मिली हैं उनसे प्रष्ट होता है कि २० कनकरी को कपने पर से कड़क इटाने कर परिचाम बड़ा चातक चिद्ध हुचा है। अपने के मुख्यों में चर्चन ११७ प्रतिस्तार के बचुचात से हुई है। उपनार बात कड़का पुना लागि करनेक प्रस्त पर गम्भीमा से विचार कर रही है।

#### जमीयत अब देवल धामिक संस्था स्टेनी

बमीयत उक्त-उत्मावे हिन्द ने कपने १५ वें ब्राविश्वन में इस प्रस्ताव को श्वीक्यर क स्तिया है कि बमीयत कम अविश्व में केवल बामिक कीर संस्कृतिक संश्या के कर में ही कार्य करेगी। राजनावा के सम्बन्ध क्यानियत ने मारतीय संब की सरकार ते यह मांग की है कि मारत की राज्य मांचा हिन्दुरगानों हो जिसे कारती और देवनागरी होनों लिशियों में लिखा बा कहें।

। महाराज अलगर निर्दोष भारत संस्तार ने चलगर रिवासत में राष्ट्रीय स्थानेवक तथा की स्थानकी तथा तथा तथा को शिवानी करवा में हाम होने भीर तथा को शिवानी करवार को मदद होने नियमक आरोगों के बारे में को मांग कराई भी उनके कारदवनन महारामा समावर को निर्देश यात्रा मका है। समावर के मृत्यूर्व शीवान बार महारामा मानकर को तथा सम्बादित मानक स्थानिवारियों के बारे में समी बांच बारी है।

क्या को कासी

वर्मों के मृतपूर्व प्रधानमन्त्री काल को द मई को को तर शटक किया बादगा। कता को तर शुलाई में क्या प्रधानमन्त्री मू कोगशान तथा करन वसी प्रधानमन्त्री की हत्या के पहचन्त्र में करा दिशमद में कारी की श्रमा हो गई थी। कर्ने हैं कपों ल को फांधी दी बाती की किन्दु अपील करने के कारब उठे स्थानिक कर दिया गग था। ठवेंचा श्रमालत के कर दिया गग था। ठवेंचा श्रमालत के हा उत्तरी करील मी सारिक कर खै है। काता के सम्म शायियों को मी द मई को दी कांधी दी बाएरती।

#### फिलस्तीन का संघर्ष

फिललीन में बन से प्रास्तों जीए बहुएयों में लड़ाई पारम्म हुई है तबसे पहली मार जिटेश लड़ाई बादुवनों ने कारा कि देश लड़ाई बादुवनों ने कारा कि देश लड़ाई बादुवनों ने कारा कि देश लड़ाई बादुवनों की में बिटिश फीनें बाटिलक गाड़ियों की साम पर हमले कर रही है लाकि में बाप ना पर मिक्सर में में प्राप्त के बमान पर हमले कर रही है लाकि में बाप ना पर मिक्सर में में प्राप्त के बमान पर हमले कर रही है लाकि में बाप ने में प्राप्त के बमान पर मिक्सर में में प्राप्त के बमान कर लड़े। महाने पर मिक्सर का मार लड़े हैं में से हम प्राप्त का प्रमुख के स्वार्य बाप का पतन हो गया है। इस सम्मय के स्वार्य में देश पर होटिश नागरिक रह गये हैं।

हांव बर्न के शाद जुम्लुझा के स्वाद काम्युझा के स्वाद काम स्वीव हैं, को फिल्पतीन पर हांवबोर्डन, देंग, तीरिया भीर लेबनान से ज्हाई करने वाली हैं। करवें में मित्र शहुर्वक की फिल्पतीन में स्वाद पर वहन की प्रार्थना हुए भी हैं।

बहुरी श्क्रा सं हिन इंगाना ने तेक क्षा को उत्तरन कांवियादित कीट विका-क्षिय को उत्तरन कांवियादित कीट किस् वार्य असी का कारिय है। वह कार्य र७ से २५ वर्ष यह औं कार्य के निये ही सोमिल हैं। तनाम कार्यने तथा दितंत्र कुछ में ब्रिटिश सेना में कार्य करने वासे तमाम यहूरी कपन में की सामनन्त्री की कंपना की महें।

क्रास्तिम समाचार यह है कि बाध्य के ब्रिटिश कमायहर ने 'युद्ध रोकी' कारेश दे किया है और यहूरियों के १८ वर्ष्ट की विशास किय मानक्षी है। व्रिटिश कमायहर यम्बी व पहारी में समग्रीत की बार्ला कर यह है।

वीर अर्जुन साप्ताहिक

£

# 'देश रचा स्रंक'

योडी सी कारियां बच रही हैं, जो कि प्राइक्तव्य अब भी मंगा सकते हैं।

्रेचाप कवने देश की रखा वसस्या के वस्त्य में पूरी बानकारी आस करने के सिए पं• बकाइरलास नेहरू, औ रावगोपालाचार्य, वरवार सकदेवित, बनरस मंदन निंह, मो॰ इन्स विद्यावकराति, भी मीइन्य-दख पासवाल, ओ गोपालदामोदर तामवच्य, औ रामगपाल विधा-लंकार सारि च्याति आपत लेखकों के कान वयंक लेख खपने पाव उद्योग करके रखें।

र्भ भी उद्दर्शकर मह, भी इरिवंद्यराय बच्चन, भी रागेवरायन, भी विष्णु प्रमावर, गुकाती के क्याति प्राप्त कलाकार भी चूनवेद्व कादि इ.स.कारा की कविलाएं और वहानियां भी संबद योग्य हैं।

:लःकाराकीकविताएं क्रीर व्यक्तियांशी संबद्ध योग्य र्रक्र क्रत्नेको चित्र, बह्निया क्रुपाई क्रादि।

मूल्य एक रुपया

माज ही मपनी कापी सुरक्षित करा लें । प्रवन्यक सासाहिक वीर म्युज्नेन, मर्जुन कार्यालय, भ्रद्धानन्द ब'जार, दिल्ली।

#### समाचार चित्रावि



हैदराबाद में रवाकारों के िरद सत्याग्रह करने के शिष्ट दिल्ली से गुरुकमानों का पदला करवा।



श्मि न का प्रदेश में संगठित पहाड़ी शक्यों के शामक भी एन॰ ती॰ मेरता।



सुरतासमितिमें अनुपत होकर भी गोपाल स्वामी ब्रावंगर भारत लीट बावे हैं।



सिंघ के प्रथम प्रधानमंत्री भी खुरों को गवनंर ने बरसास्त कर दिया ।



गायी की के बार क स्थाद - व किएए प्रयस्त्रश्रंस भ विन'ना मावे।



अलवर नरेश गार्था जी की इत्या व घड्यंत्र प्रवृत्तियों से निदींच बोचित किये गये हैं।



ईशाक करमार इन्दुला स्टूटी (कर.के) सहादश के त्ता का स्टब्स सन्य क पूर्वा साध्य दे रहे हैं। १५ मई के नाद सुद्ध की तैयारी रे



१५ मई के नाद कुछ की तैयारी में स्वत्र है।



स्या के ने दक्ष पुरस्कार दिखेता सर समर्ट सकिस्सर का सन्दन में स्वागत।

# भारत के प्रसावित राष्ट्रिय निवान भारत का नया विधान और नागरिकों के अधिकार

का, जहा तक शासन विभाग, न्याय विभाग ग्रीर नियम-निर्मेश का संबंध है, ब्रिटिश और अमेरिकन विभानों का मिश्रया कहा वा सकता है। तीनों विभागी को स्थतन्त्र परस्पराश्रित श्रीर सचकीसा बनाया गया है। शक्ति तथा कार्य विभा-बन में केन्द्रीय शासन को रोप अधिकार दिये गये हैं । सामयिक आवश्यकता तथा देश काल की परिवर्तित अवस्थाओं के अनुसार इन विभागों के परस्पर सम्बन्धा में परिवर्तन होते रहते हैं, परन्तु विधान में घोषित बनता के बन्मविद्व व्यक्तिकारी में कम से कम परिवर्तन रहने की संभावता होनी चाहिए। यह बन्न-सिद्ध प्रथिकार शासनविधानों की असमा होतो हैं। छरोर के अपनों के खनठन में परिवर्तन होते रहते हैं, यह झनिवार्य है, परन्त आत्मा कः परिवर्तन कान्तिकारी होता है। इसो तिये इस देखते हैं कि थाव कभी राष्ट्र में कान्तियां होत हैं, तभी बन्मसिद्ध अधिकारों की घोषणा की बाती 🖁 । अनेक वार बनता की ओर से बन्म-विद्व अविकारी के लिये की गई माग ने सष्ट में परिवर्तन तथा राज विष्त्रव पैदा कर दिये । जनरीकन चनता की 'नो टैक्से॰ श्वन विदाउट रिप्र जैयटेशन' की माग ने द्रापरीका में राजकान्ति को जन्म दिया। फर्नेच राज्य-कान्ति को बन्म देने वाली त्रिस्त्री स्वतन्त्रता, समानता, भागृमाव थी। इस माग को पुष्ट करने व जनता में इतके लिय् प्रवत श्रमिलाया पैदा करने के लिये अनेक विद्वानों द्वारा 'मानव के अधिकार, आदि कान्तिकारी पुस्तके मी किसी गईं। परियामरूर फार में क्रान्ति हुई। इंग्लैयड की बनता की स्वाधीनता का प्रारम्भ भी वैग्नाचार्यं के शुद हुआ। या। रूप की कान्ति का प्रारम्भ 'संसार के मक्दरो, एक हो जाओं' के नारे से प्रारम्भ हुआ या और केनिन ने शान्ति व रोटी की दशई दे कर कल की राजकान्ति को इथियाया । इन कान्त-कारी नारों के आधार पर इन को इष्टि में देख कर इन देशों के राष्ट्रविधानों में बनता के मौलिक बन्मसिद अविकारी की बोबसा की गई।

भारत के राष्ट्रीय विधान में भी वले १५० सालों से प्रचलित आदर्श-वाक्ष्र ने वन्देमातरम् 'स्वराज्य मेरा बन्म-स्वत क्रिक्ट क्रांगरेजी, 'इन्क्लाव बिन्दाबाद' चयाच्य जनस्माः चनता में स्वतंत्र होने मारत कोकां ने पदा क्या और 'श्रांगरेजों, की भावना का होड़ने पर बाबित होना हो मारतवर्ष के भारत होइने वर १ पड़ा। स्नगरेबों शासन विधान बनाते यतंत्र मारत का सार्थन प्रवास के सन्म्यमय राष्ट्र के ही बोषया करने का प्रतिद्ध अधिकारों जा पापका करा जा जा नामारा हुआ । इस संबंध में प्रति भी उपस्थित

अप्रस्मली की अप्रेर से प्रश्मित विचान में जनता के मौलिक चन्मतिद्व ऋषिकारों की तालिका भी प्रश्नशित की गई, कीर. उनके बाधार पर शासनतंत्र का निर्माख भी किया गया है। बदि हम अन्य राष्ट्रां के मौजिक बन्मसिट अविकारी की तालिका की भारत के लिये निर्धारित बन्मसिक बाबिकारों से वचना करें तो हमें पता सग सहता है, भारताय बन्म-विद अधिकारों की ताजिका में नग कमी है और क्या सनानता और विशे-वता है। समानताओं भीर विशेषताओं कादिग्दर्शन किसी दूसरे सेल के लिये स्थायत करते हुए; इम इस केल में कांमयों और बुटियों की ओर ही निदे छ करेंगे और बाशा करेंगे कि विधान तिर्मात्रो परिषद के सदस्य इस दिशा में विशेष ध्यान देकर ग्रावश्यक पश्चितंन करायें में कीर आबी आरतीय राष्ट्र की बधार्थ में स्वतन्त्र और स्वावतम्बी बनावेंगे ।

राष्ट्रका नाम ऐसा नाम होना चाहिए को साचारक जनता में नाम अवयु के लाय ही देशभक्ति की माय-नामों को पैदा करे और विवक्ते साथ राष्ट्र की गौरवमयी परम्पराक्षी का संबंध प्रस्थव कप से दिलाई है। इंडियन यूनियन नाम विदेशियों के ब्राधिपत्य को ही ध्वतित करता है, अधिक से श्रविक इस नाम से बह ध्वनित होता है कि सब भारतीयों को यूनियन में संबठित होक्र रहना चाहिए। इस नाम के उच्या-स्या के साथ राष्ट्रिशायन-हिन्दुस्तान श्रीर पाकिस्तान की मावना भी शाखों के सामने चित्रित हा वाती है। इस इप्टि से भारतवर्ष नाम का शासन-विधान में संनिवेश आवश्यक होना चाहिए। इत भारतवर्ष नाम से तमस्त भारतीय बनता के ब्राचार पर ही राष्ट्रीयता का निर्मास हो सबता है। मारत राष्ट्र ही भारतीयों के हृदय में देशमाक और उसके लिए बलिदान होने की आवनाओं को वस दे सकता है। "भारत माता" हमारा भारत **स**ब्द भारतीय साहित्य और सम्बता के विशेष भावना सचक शब्द है। इनके सुध-बत्ते में पाकिस्तान का नाम बढ़ां की बनता में विशेषी मावनाओं को अन्य देता हुन्ना उन्हें उसके लिए बिसदान करते के किए सहसा प्रेरित करता है।

यह ठीक है कि भारतीय राष्ट्र का निर्माण किसी धर्म या मनइन स्म श्राचार मान कर नहीं होना चाहिए। सब बर्मी और मजहबी को पूर्व रूप से विक्रित करने का धवनर मिलना शरत विधान निर्मात्री चाहिए । परन्तु वह भी श्मरच रखना

[ भी भोमसेन विद्यासङ्गर ] प्राहित कि वटि इस सारतीय राह का काचार भारतीय सम्दता को स्मष्ट रूप से गोवित नहीं करेंगे, तो समयान्तर में मशहन धर्म तथा शहप पछ की संकीस विचारधाराय प्रवस होका, भारत को सर्गाठत राष्ट्र नहीं बनने देंगी। वर्तभान सगठन में मारतीय सम्प्रता की सका स्पष्ट रूप से कहीं भी स्थी-कार नहीं की गई और नहीं मास्तीय शह भीर इंडियन यनियन को मातममि के कर में कही स्वीकार किया गया है।

इत के संवियत संगठन में राष्ट्रीय शासन-विधान के प्रति -प्रत्येक नागरिक के लिए भक्ति प्रकट काना सावश्यक माना है. विद्यार्थियों के लिए उसका शिखवालयो तथा अन्य सावनी दाग अध्ययन आवश्यक माना है। उन्होंने अपने शासन-विभान भी रूबी सम्पता का क्राचार तथा स्वरूप दर्शक माना है। इमारे इस विधान में इस प्रकार की भावताओं की बताने वाला कोई जपाय नहीं रखा गया। राष्ट्र को भीतिक बनाया वा सकता है। यहा मज-हवों या भारत + स्पान्च वालों की इतनी श्रविक विशेष महत्ता और स्वतंत्रता ही गई है कि समधान्तर में वह राष्ट्र में विभिन्नता के बीच बोद विना नहीं रहेगी। ब्रह्मपञ्च वालों को ब्रापनी सम्प्रता के विकास का प्राधिकार देते हुए मी उनके लिये मारतीय सम्पता तथा मारतीय राष्ट्र विधान के प्रति मिक्त प्रकट करते इए उसे मातृम्पि वा पितृम्मि के रूप में स्त्रीकार करना कानून विधान चाहिए। द्वारा भावश्यक होना

मैंक्सिको बर्मनी खादि के सङ् विचानों में बन्म तिद्ध अविकारों की वरिश्वमा करते हुए प्रस्थान के प्राध-कारों को गीख रसा गया है । इमारे विचान में वर्म पर आश्रित सम्प्रदाओं को सहाबता सादि देने की व्यास्था इस उदारता से की गई है कि समवान्तर में यह सांग्यदाविक संकीर्यताएं राष्टी-बता. भारतीय राष्ट्रीयता के विकास में बाबफ सिद्ध होंगी । भारतीय राष्ट्र का काकार भारतीय सम्पता को स्पष्ट कर में मानना चाहिये। बर्मनी के विभान में वर्मन सम्पता को काचार माना गया है। ब्राह्मपद्ध वालों को स्वामीनता भी ही गई है। धर्म का नामनिर्देश केवलमात्र वार्मिक संस्कारी, क्रवहरियी सक सीमित किया गया है! भारतीय सम्बता ही हमारा र हीय धर्म होगा चाहिए। तमी मुख्यमानी तथा अन्य करूरपद्म बाली की दूतरे देशों के मिर्टि किरोची मिक्त रखने की मानमा पर,

विश्वने मारत में शान्यदायिकता की बन्ध दिया था, भी निवश्य हो सकेत.!

#### श्रस्त्रास्त्र रखने का अधिकार 4

श्रंत्रे भे ने भारतीय सनता को निःशस्त्र का निवंत्र परावसम्बी बनाया वा। बनता को यादा या असीदा बातियों वं विश्वक्त का राष्ट्री की ब्याल्म-रखाकी दृष्टि से पगुनना दिमा वा । इस कमी को दर करने के जिल खासन विधान के मौतिक बन्म सिद्ध अधिकारों में इरेड नागरिक को स्पष्टका में शस्त्रास्त्र। रखने का अधिकार दिया बाना चाहिए है हा, इसके कारचा पैदा होने वाली बुराइयों को दर करने के लिए विशेष नियम बनाए का सकते हैं। मैंक्सिको रूप बर्मनी तथा ग्रन्य गष्टों के विधानों में हरेड नागरिड को शस्त्रास्त्र रखने का अविकार दिया गया है। साथ ही इससे वैदा होने वास्ती बुराइयों को दूर करने 🕏 क्षिए वह नियम बनाया गया है कि कोई व्यक्ति शरमास्त्रबद्ध होस्त सम्ब बोवायटियों में वंगठित न हों। इन देखों के पेलीन द्वारा भी इस विषय में समय शमय पर नियम बनावः चाते हैं। प्रव विभान में धर्म के नाम पर विक्लों को कराया रखनेका विशेष स्रविद्यार देकर बनता में योदा और अयोदा कातियों के मेटमान को इसके रूप में स्वीकार किया गया है, वो कि समना-न्तर में शष्ट में विषमता पैदा करेका। बढि इरेड व्यक्ति को शस्त्रास्त्र रखने स श्राधिकार दिया शावगा. तो विक्सों की भी क्रमाख रखने को काचिकार मिल बायता । इसमें उनके वार्मिक व्यविकार की भी रहा हो कायबी और वनता में स्वावसम्बी होकर जास्मरचा करने की भावना पैदा हो बायगी।

इन बुटिबों का दिग्दर्शन कराते हुए भी इमें वह कहते में बरा भी खंडोच नहीं कि राष्ट्रीय विकास बनाने वालों से इत्य स्थलो पर मारतीय राज्य कान्या स्थ श्रीमग्रीश करने वाते जादर्श वास्त्रों की मायनाओं को समसी रूप वा किमस्विक कर देने की प्रशंसनीय कोशिय की है । विशेष रूप से कल्पूरवता को समाप्त कर विधान के विशेष कर में निर्देश सूक्षमूत विद्वांत भारुभाव को मूर्ति रूप दिसा

जिय क्यन क्ये क और फांनीकी हिन्दुस्तान में रावनेतिक प्रमुख की प्राप्ति के लिए रत्यत् वंचर्य कर रहे ये उट कपन कांग्रे को ने देशी नरेखों को क्यना मित्र बनाने में ही क्यनो प्रवाह कमफी। बरतानवी शास-व्य और निवास को मेत्री की नींच मी तसी नहीं।

फ्रांनीसियों से तंत्र आई हुई निवास करकार ने ग्रंग्रंथों से एक स्विप कर की सिस्तके कनुसार उन्होंने सक्कती पट्टम और ओरंग पट्टम तथा कुमाबेक स्वादि ज्ञास ईस्ट्रॉडिया कमानी को और दिये। उन्होंने यह बादा किया कि शिवास्त हैदराबाद से फांचीसी सेनाओं को निकास दिया कारणा।

इएके एरनात् नवस्य साल वन् १०६६ ई० में अंग्रेजों के लाव पर बजीत विन्ते हुई, क्षितके मामार वर पूर्वी यान्य अंग्रेजों के आपीन कर दिये गये और इचके लाव ही वह मी निरुवब हुआ कि संग्रेज हम राव्यो की आप से अपन्यों व्यस्तविकता तो यह है कि अंग्रेजों ने इस वंदि से कुळ काम पूर्व ही वन् १७६५ ई० में निजाम राज्य के अधिपति विक्षा कमार से पूर्व राज्यों का ममाय वब मात कर लिया या। यह को कुछ मी हुआ वह केवल करतान्वी राज्योंति की यक चाल भाव ही थी। वचर निजाम कहान से निकल गया।

#### बरार की बापसी का अरन प्रथम बार

बरार की वापसी का प्रश्ने १८५७ के सदर के उपरान्त नवान कलारजंग बक्काद्धर ने उठाया। इनका कियार था कि गहर में बंद्य निवास ने को ग्रंत्र की श्री सञ्चावता की थी, उसका व्यान कांग्रेज क्रवस्य रखेंगे धौर परिचामतः वरार कापित मिल जानगा । पत्र व्यवहार का कोई संतोष कनक परिवास न निकल सका. कीर तथाव साकारधंग को प्रापने प्रयत्नों में बासफल होना पढ़ा । सन् १८७६ ई० के दिसम्बर मास में वह विकायत की बात्रा से वापित सौटे । ब्रावे ही उन्होंने युनः बरार के प्रश्न को उठाना चाहा। उन्होंने इंदराबाद के रेबिडेंट के पास एक पत्र भेवा । असे रेशिडेंट ने वायसराय के पास तक पहुंचाना तो दूर रहा, अहस करने से भा अभ्योकार कर दिया। इसके बश्चात् बनवरी सन् १८७७ ई० में देशकी दरशर हुआ। इस दरशर में नबाब मीरमहबूब प्रजीखां बहादुर के शब नवान राजारबंग को मी सम्मिक्ति होने का कावसर प्राप्त हुआ । इस कावसर पर क्सकर्त के विदेश विभाग के कार्यासक बै नकान साकारकंग को यह काशा मिली कि "वर तक राकारकंग शमस समय

#### बरार की वापसी का प्रश्न

[भी नरेन्द्र]



है द्वाबाद सरकार पर बरतानवी साम्राज्य के ब्रामियल को मानते हुए एक प्रायंना पत्र न तिल कें तब तक इन्हें द्वार में स्थितिक होने का भ्रम्मवर न दिया बाय। बीर इन से यह भी मांग को गाई कि होनो सन्भ्रमते की नीच निवादस्थ स्था में मारत मानते के नियंच को ही ग्रान्तिम और निश्चत मानें।" इन दोनो स्थानें को उस समय सालास्थ्या ने हस्के प्रकाल किर एक बार स्थार के सम्बन्ध में रेक्टिंट के पास पत्र में स्थित साथित करते हुए रेक्टिंट नी स्थिता करते हुए रेक्टिंट नी

'इस प्रकार का बार २ का आगह व्यक्तिगत और सामाविक स्वयों में मी एक स्वया के लिये सहन नहीं किया बा सकता। राजकीय कारों तो में इस से कुछ उचित परियाम निकल हो नहीं सकता।'

पत्र साफ है कि क्षंत्रेज सरकार एक तथ्युदा मामले को बार बार उठाना नहीं चाहती। यही बात कार्ड सालस्वरी के उठ उत्तर से स्वष्ट होती है जो कि उन्होंने १७ जुलाई उन् १८०२ को दिया या। वह जिलते हैं —

'न ही बरार प्रांत वापित किया आयरा कीर न ही कन्टोनमेंट के लिये कोई आर्थिक योजना ही स्वीकार की आयरा 12

इराके परचात् फिर २६ वितम्बर इन् १८७४ ई० को नवाव वास्तारशंव ने एक दूवरा पत्र रेखिकेन्ट के पाछ मेवा विश्वमें इस विषय पर निम्न सिखित सामाचना की गई —

'इल उत्तर का यह आपे है कि गुक्त से इल विषय में बादविकाद करने से हैं कास्पीकार किया का रहा है कि इमारी मांग उचित है या काञ्चित्त , इलके तत्व या अस्तव होने की परीचा किये किया ही इलको नलात दनाने का प्रयक्त किया जा रहा है। मारत मन्त्री का निर्माय किस्को कि कान्तिम निर्मेश कहा चा रहा है, इमारी उचित मांगों कोर उत्ताहरणों को देखे निना ही प्रदान किया नाया है।

उपगेक्त पत्र को वापिस लौटते हुए रेक्टि-बेयद ने २ झक्टूबर को नवान को जिल्ला या कि ---

'बावस्थाय ने पुने स्पष्टतथा बह आदेश दिया है कि सब मैं इस संबन्ध मैं उन्हें कोई पत्र न सेस्ं।'

इस मे पूर्व लाड बलहीबी ने भी २२ फरवरी वर् १८-५१ ईं में यह स्पष्ट हिस वर्ष वर्ष १८-५१ ईं में की नाई को सर् १८-५२ ईं में की नाई हिस हावनेत्र के बन्य माम झानरेबल ईस्ट्रिया कम्मनी के राज्य के स्थायी रूप से आधीन कर दिये थे, जिससे हैदरा-बाद कन्टोनमेंट स्थायी रूप से रक्सी बा स्रोत है।

बलहोबी ने ब्रथने पत्र में स्पष्टतया स्थायी शन्द का प्रयोग किया है। इत प्रकार से ऐतिहासिक प्रमाया और पिछले निर्यायों के रहते हुये कोई भी न्यायालय करार की वाचित्री की माग को स्थीकार न कर बनेगा।

लाडं कर्जन का युग और बरार की समस्था

बगर की वायभी के उनक्य में उन् १६०२ ई० में कार्ड कर्मन कीर मीर महबूच कवी लां के बीच एक क्रस्पत ही महब्बुच वातचीत हुई, उठ बातचीत के खुत्ते माबों को उनमुख रख कर दोनों चयां ने विश्व मेमों का निर्माद्य क्या सा. इम उत्तके कुछ भागों के अपने क्यन की पुष्टि के लिये प्रश्वत करते हैं।

#### लाडें कर्जन का पत्र

भैंने बब सुना कि ऐसी प्रत्यस्त साभदायक शतें हिज हायनेस को ठीक नहीं लगीं तो मुके निराशा हई। यदि इन कतौं को अस्वीकार कर दिया गया तो भारत सरकार फिर श्रपनी वर्तमान स्थिति की स्रोर प्रवेश करेगी जिसके लिये कोई अविध निश्चित नहीं होगी। इसके ऋति-रिक्त एक और भी कारण है जिसके आपार पर मुक्ते वर्तमान बोबना के अरुफल होने में खेद है। यदि इनकी रोक दिशा गया तो यह ऋत्यन्त ही प्रस-भव सा प्रतीत होता है। कि मेरे प्रश्चात कानेवाला कोई वायसराय इस प्रश्न को ह्यारा उठायेगा या बरतानिया की कोई सरकार अपनी बात को दबारा अपन्धीशर करना उचित सममेगी। इस से हिज हायनेस को मली प्रकार समक्र लेना चाहिये कि निर्णय का बी ध्रवसर श्रव उनको प्रदान किया चा रहा है, पुनः इसके प्राप्त होने की कोई सभावना नहीं हो सकती और ऐसी अवस्था में वर्तमान स्थिति ही स्थायी रूप घारण करेगी।

'आपने यह बानने की चेष्टा की है कि क्या नवीन निर्वाय में इन्हें यह स्वतं-त्रता रहेगी कि भविष्य में किडी समय भी वह बरार की वापनी की मांग करें ? [ हिंद सघ की सरकार ने यथापूर्व समम्मीते के द्वारा बगार पर निजाम का प्रभुत्व स्वीकार कर लिया है। क्या यह उचित है १ लेखक ने इस प्रश्न का मार्मिक विनेचना किया ह। सुरु]

इल ज उत्तर मैंने यह दिया कि यदि बरार स्थायी रूप से ब्रिटिश सरकार को दे दिया गाग तो दिखाइनेस के लिये ऐसी कि मार्थना करने का अवसर न रहेगा, क्यों कि पात के साग्य का नियंत्र परात के द्वारा हो चुका है। बरतानियां सरकार के लिये प्रसुत शतों का अधिप्राय इसके अतिरिक्त कोर कुछ नहीं है कि यह इस स्थायी आधिप्रत्य पर हद्द रहे को पूर्व हो कि पह के आधार पर इसको प्राय है।"

इसके उत्तर में हिच हाइनेख ने कहा कि 'मैं यह समस्ता हूं कि प्रक्ते बयर बारिक मिलने की केई ब्राइण नहीं है। खतः वर्तमान स्थायी पहा लिख देने में केई विलंब नहीं, क्यों कि वह रिया-स्टक के दित के लिये खरिक लाग्नायक है। खब तक मैं इस को जेवल इस लिये अरसीकार करता रहा या कि मैं यह नहीं समस्ता या कि भविष्य में गुके बार के बापस मिलने की कोई संभायना नहीं है।

#### नवाब मीर महबूबञ्चली का नोट

<sup>दर</sup> वायसराय ने मुक्त से बार बार कहा कि बरार कभी वापिस नहीं किया चा सकता । हिच एक्सेलेन्सी ने कहा कि मै युवरहाइनेस को किसी अन्धित काशा में नहीं रखना चाहता। मैं बिरुकुल स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि. विशेष कर मेरी ही नहीं, बहिक तमाम जायस-रायों की, जो कि मेरे पश्चात आयेगे यही नीति रहेगी, कि बरार वापिस न किया जायगा। वायसराय की बातों से तो यह ज्ञात हो रहा है कि, बीते हुए २५ वर्ष के भीतर बरार की वापसी के संबंध में कोई बात ही नहीं की गयी, इस लिए अब इमारे लिए असम्भव है कि इस पुनः बरार को वापस प्राप्त कर सके और कव डमें इस की वापसी की भी कोई अप्रशा नहीं करनी चाहिए। खब प्रशार को शायस करना ऋसम्भव है तो, वर्नमान परिस्थात को ज्यूका त्यू रखना बुद्ध से परे की बात है। इस लिए इस की पड़े वर दे दिया जाय, श्रीर उठके प्रतिस्दरूप प्रति वर्ष रुपये ले लिए हाउँ। यह पिछली भूलों का ही परिशाम है कि झाल हमें इस बगर प्रात से हाथ घोना पड़ रहा है। इस समय में यह कहने पर वाचित हो गया हूं कि यदि यही स्थिति है तो इसे पट्टे पर दे दे।"

उपरोक्त नोट की समालोचना करने से पूर्व इम स्न् १६०२ ई० के संचिपक ( शेष १८ २४ पर ) श्राधी दुनिया

# रूस की नारी क्या-क्या करती है ?

मोवियत यूनियन में आर्थिक और खास्कृतिक बीवन का काई भाग नहीं, बडां पर स्त्रियों का अन काम में न जाया गया हो । पश्यों के बराबर उनका स्थान है। पुरुषों से कम उनकी संस्थाना नहीं है। शोवियत यूनियन में हो लाख पश्चास हवार त्त्रिय इनबीनियरी भीर मिल्बी का काम करती है। यह संस्था प्राने रूप की संस्था से चार सी गुना है। देश में पक लाख से अधिक स्त्रा डाक्टर हैं - पुराने क्ल में दो धनार से अधिक डाक्टर नहीं थी। शिखा विभाग में बाडारह लाख शीरतें कान करतो है। वैतीस हजार औरते िश न की संस्थाओं और अनुसंधानालयों में काम पर लगी हुई है। विशेषश्च त्रियों की संस्थादेश में कुला संस्था की ४२.३

जाकों काम करने वाली धौरतें कारलानों भीर वसों में अच्छी तरह काम कर रही हैं। उन को वह सारा कान आ गया है सो कि एक ब्राधनिक औदोगिक अम श्री के लिए आवश्यक है। हवारों बीरतें कारवानों में बाधव का काम करती हैं । सोवियत देहात में हवारों स्त्रएं सामी लेतियों के प्रधान का काम कर रहा है - दो लाख पत्रीस हवार औरतें टैस्टर इलों की कसान हैं। तीन खाख पचास इबार रिजयों का काम पशुक्रों की देलमास करना है। स्त्रियों का यह कियात्मक अम देश को बनी और शक्ति-शाली बनाता है। सोवियत सामाबिक विधान की बड़ी को हद करता है।

प्रतिशत है।

सोवियत राच केनिन की बाजाओं का पासन करते हुए अधिक से अधिक लियों को काम में लगा रहा है। शब काब की बड़ी छोवियस और वाकी प्रवा राजी की सीविवत में १७०० स्त्रिएं प्रति-निविशे का काम करती है। पाच लाख स्त्रिपं स्थानीय कोवियतों की सभासद हैं। सुरोम कोर्ट की १४ श्त्रिप्टे समासद है। मन्त्रियों का काम तो उनके लिए एक साधारमा बात है। रिश्रमों को काम करने के बावसर देने के लिए बच्चों की देख भारत करना आवरवक या । वह प्रश्नंथ सन्कार की क्रोर से दोना चाहिये। खब तक बचा की रचा कौर देखा माल-के लिए सरकारी संस्थाएं नहीं होंगी स्त्रियों की काम करने की स्वतंत्रता नहीं मिल सकती। साने र्यं ने के सामे दाल, नरसरी स्कल, किंदर-गार्टन ही स्त्रियों को स्वतंत्रता दे मकते हैं। करती है. उन सब से उसे तीत पूचा से निन ने कहा कि इन उपयोगों से श्रियों क' सामाबिक काम करने का सनकाश भीर भवसर मिल संसता है।

सोवियत यतियत में सरकार कौरतों भीर दर्जा की रहा धीर उलति का विशेष ध्यान रखती है। नरसरियों चीर दिसंग-गार्टन सस्थाओं का बाल निका हुआ है। इनकी सहायता से श्त्रियों को सामाद्रिक और रावनीतिक देवों में काम करने का व्यवसर मिलता है। सोवियदः स्त्रो की स्थ-तंत्रता की यह आधार शिला है। सोवि-यत यूनियन के १६४७ के बबट में करोड़ों बनल की सहायता उन माताओं को दी गई जिनके बढ़े २ परिवार से मा उन अविवाहित माक्षाओं को दी गई जिनकी देल-रेल करने वाला कोई नहीं था। चालीन करोब वरस औरतों की उन्नति के लिए सर्च किया गया है। सोवियत राज में ब्रोरतें परनी ब्रोर माता कें कार्य निवाहते हुए सामाजिक उत्पादन के काम में भाग से सदती हैं।

#### स्त्रियों का असली शत्र १

इंग्लैएड में एक इस एवनी लुड़ो-विवि पिछले १५ वर्षों से नारी के समान सचिकार-सान्दोलन के विरुद्ध प्रवार कर रहे हैं। वे बानते हैं कि इस बान्दो-लन में वे विकक्त अवेशे हैं - कोई साथ नहीं और शायद उनकी पतनी भी नहीं। उसकी इस समय उम्र ६६ है। १६२० में उसने प्रवासी बढ़ते से बिनाइ किया था। उस समय उसकी स्नाम ४० के करीव थी। उसके कोई संतान नहीं है। वह १६ वीं सदी के बने इए एक मकान में रहता है।" वह या तो भ्रमना समय श्राधकांश पड़ने में व्यतीत करता है और शेष समय अपनी बकरियों व मुर्गियो की देखभास व २ एक्ट खेती के कार्य में।

व्यवहारतः वह शाकाहारी है। वह प्रायः स्वायसम्बी है। यह कहता है कि मुक्ते तभी छुट्टी मिलती है, अब कि मेरी वकरिया दूध देना बन्द कर देती है।

उसने एक प्रसाक लिबी है--रिक्वों के शतु । उत्तका कहना है कि नारी बानरया के नाम पर जो स्रोग शिवयों को पुरुष समान बनाने का प्रयस्त करते हैं. वे ही स्थियों के श्राप्त हैं। विश्व डंग से मान की कन्याओं को शिक्षित किया वाता है, बिन खेलों को वह खेलती है, कित बड़ी उम्र में वह शादी करने लगी है भीर बैभी लग्बी टांगों का बह प्रदर्शन है। सहचर का चुनाव (दी चौयत ग्राफ ए मेट) नामक पुस्तक में उतने इन सब का उल्लेख किया है।

# A THE TAX TO A COMMENT

र सर महाराजसिंह जपना परना के साथ।

उतका यह विश्वात है कि लड़कियों के अधिकांश स्कूल उनकी भावश्यकताओं की उपेचा करके पुरुषों के गयों का विशय मात्र करते हैं। बहादरी व साहस के लेलों के कारबा बुवती में पुंत्त्व का पुरुष की ही तरह विकास होने लगता है, जो पीछे से दूर नहीं हो सकता। रत्रीत्व के विकास की बावेद्धा पु'स्त्व का विकास उन्हें नारीस्व व मातृत्व के ग्रापोग्य कर देता है। उचने अनेक वैज्ञानिकों की बम्मति उद्धतकी है किस्त्री के लिए वंतान प्रवननको वबॉलम बायु १८ से २३ वर्ष है। उन्हें १८ वर्ष से पूर्वशी विवाह करना चहिए और अधिक से अधिक २५ वर्ष तक उन्हें अवस्य विवाह कर बोना चाहिए। इसी तरह एक वा दो तौन संतान काफी हैं, इस विचार का भी बह विरोधी है। संतान का प्रजनन और पासन तो नारी का श्वाभाविक बीयन है, इस लिए इस पर कोई पानंदी नहीं लगाई बानी चाहिए।

एंट्रज़ो सैक्सन पुरुष लम्बी टाग वासी लियों को वनन्द करते हैं. यह विचार भी उसे क द व चुन्थ कर देता है। प्राचीन प्रीक विचारक मानव सौंदर्य के क्षिप अपनी पतली टार्गेष विशास वसः-स्थल कादि पसंद करते थे, पर वे तो सुवा बाजक को भी बाना वे मपात्र मानते वे भीर उनके विष् वे इन गुणांको भाव-श्वक मानते थे। इस किए सौंदर्य के सम्बन्ध में उनी माह वरम्यस हा अनु-करब विस्कृत वादिवात है

#### इस सप्ताह के समाचार

- रेकामेंटी ( **रेकी**-कोर्निया ) की काम सहक पर एक नंगी स्त्री मोरक चलाती हुई वा रही की, बिसे नंगे होने के समियोग में बदासत में साथा गया।

ठक स्त्री ने **बब से क्या**---में बाहर निवसना चाहती थी। लेकिन मेरा पति बाहर नहीं निकलने देता था । उसने मुक्ते बिना बस्त्र पहले बाहर निकलने की जुनौती दी । ऋतः बाहर चली का वी । सम ने स्त्री को ६० दिन की सवा या उसके बदले प्रमानि का दंश दिया । स्त्री ने जुर्भाना भदा कर दिया।

--- कनावा के एक बाक्टर ने बिटिश चिक्तिस के इतिहात में प्रथम बार एक २५. वर्षीया महिला को

बेहोरा करके ७ गैयह का बचा पेश किया इसमें उसे कतई भी कह अनुभव नहीं हुआ। डाक्टर ने उस महिला को दवा

#### क्या आप हो पति से कोई शिकायत है १

वाचारसतः श्रविद्यश शियों को अपने पतियाँ से कोई न कोई शिकायत समस्य रहती है। सेकिन उन्हें ज्ञात रहना चाहिए कि बहत वी शिकायतें. इव कारवा रहती हैं कि पतियों को वह मालम नहीं होता कि वह कई ऐसा कार्य कर रहे हैं। यदि उन्हें यह मासूम हो कि ऐसा करना पश्नी को गुःख देखा तो वे शायद स्थयं बहुत सी शिकायती का अवसर न दें। इस शिए बहुनों से अनुरोध है कि वे स्रति सचेप से उन शिकायतों का वर्षन करें, को उन्हें क्रवने विकास से है। या बहुन क्रापना पता ज देना चाहे, न दें, वेकिन शिका-यत और उसकी घटना में आत्यक्ति न हो। असनार में नाम आदि विकक्ष नकाशित न किये वार्थमे । बाशा है, इससे उन्हें लाभ होगा। - सम्पाद्

दी वो महिला का कुछ कुछ नींद आपने सगी। वन तक महिला को अच्छी तरह नींद न ब्रा गई, तब दक डाक्टर उक्ते थीरे थीरे बात करता रहा । आकृष्ट ने उसे कार्यासन दिया, या कि 🗪

[ शेष प्रष्ठ २१ पर ]

# दक्षिगी त्रमेरिका की उलझनमरी पहेली

[भी जगदीरायन्द्र अरोड़ा कोकन्विया, अमेरिका ]

[8]



#### क्रांतियों का देश

पिष्ण के सताह अवानक एक दिन दिख्य अमेरिका के केलानिका देख की शक्यानी बोगोध्य में मर्थक तिक्याब हो गया। बीगोध्य मदने में हो माबा ३०० म्यक्ति मारे गये और अन्ति-कांड से करोड़ों की श्रमति की हानि बुद्दें। हो दिन बाद उपद्रव यांत हो गया और शाय का शाय अपराव कम्युनिस्धों के मस्ये मद दिया गया।

यों तो रिक्षिण समेरिक के देख अपने विश्वानों के लिए परिचित हैं। आए दिन वहां अपिनां होती रहती हैं, अपने कि कारती हैं और नार नए विश्वान बनते हैं। इन यह का अपन्य समझने के लिए इतना कहना ही पर्यात नहीं है कि सारा रोच दुष कार्युनिस्टों का है, क्वोंकि शिक्षा समेरिका में पिछ्ली दो सिद्यों से बढ़ी दहा रहीं है विश्वान अरख कमी शोषण, भूल, हरिद्रता और निराभितता बनलावा जाता या उसी का सामृष्टिक नाम स्व 'काशुनिकम' बताया जाने लगा है।

बोनोटा में यह विश्वाव उठ छमव हुड़ा, कब कि बहा २१ क्रमेरिस्त वेदों का नवां प्रचित्रका हो रहा, या और क्रमेरिस्त हैनिक कोर आर्थिक एकता के राग झल मे-, था रहे थे । बानोटा के विश्वाव के तमफाने के लिए खूरी लगुक्त-राज्य कोर राज्य क्रमेरिस्त के देशा ।

यदि इस सम्बन्ध के इतिहास पर इक्टि बाली जय तो यह देलकर मारचर्य होता है कि संयुक्त शस्य ने दक्किय प्रमे-रिकन देशों के साथ वैसा ही व्यवहार क्या है कि बैसा कि ब्रिटेन, फांस, और इंक्लैंड ने समुचे पशिया में पिछली दो खदियों में क्या । दाख्य ब्रमेरिकन देशों के मागरिकों में संयुक्त राज्य के प्रति उतनी हे शंका, अविश्वास और अभिनता की भावना पायी वाली है वितना पश्चियायी अक्रियों में उदेत यरी-विवनों के प्रति। मारत की भांति ही दिव अमेरिका भी साम्राज्यवादी प्रवी-बाद से शोषित है। वहां भी निर्धनता. असमरी, निरस्ताता और राष्ट्रीय शैनता का करविक प्रवार है। कांग्री और रवर के बंगलों में काम करने वाले मक-इसे को कोको की पत्ती जना कर आशा स्थास्य नष्ट इरने के सिए उसी प्रकार विषश किया गया है विश प्रकार · चरिक्कमी शहों ने चीन को कफीम खिला विशा कर अपना क्यांस स्वाद्ध करने पर निषय किया था।

#### चुनाव के समय युद्धपीत

सनेको बार दिल्ल समिरिकन देखों
में ठीक जुनाव के समय संदुक्त राज्य के
प्रत्योग पहुंच साथा करते हैं स्त्रीर सपनी
सच्चा के प्रतादिक चुनाव हो साने पर
सीट साते हैं । पनामा, निकारमा,
कोस्टारिका, मेरिकको सादि में कहें सार
देशा हुमा । यहां तक कि सर्वेक्टा की
स सर्वामा अधिनायक परें को भी
साधनारुक् करने का पूरा उत्तरदिवस्त संप्रकृतराज्य के सर है। पिस्तुको महायुद्ध मे मलाया पर साधान के साधिकार सात्री उत्तरी भ्रमरीका के ग्रांचया से फाव देमक्कालो बने हैं, उठी प्रश्नर सुक्य रूप से दिख्या भ्रमेरिका के ग्रांच्या संप्रकृत राज्य की येमक्काली बना है। परन्द्र स्थान राज्य का यह कुक्म इस्रतिए विद्वाग के माति द्विया क्रमेरिका पर शक्मीतिक तथा त्रीनक द्वासन करने की चेहा नहीं की — गो अग्रत्यक्ष रूप से होता वही रहा।

#### कम्युनिज्य का होश्रा

दासता, शोषया, भुलमंगी, निरस्वरता और अञ्चानता में ही कम्युनिस्म पनपता



काम करने के लिए धंयुक्त राज्य ने १०००० मक्दूरों की मर्ती की थी। वे मर्यकर कंग्रलों में काम करने के लिए मेजे गये वे । क्राचानक युद्ध की समाप्ति पर काम रोक दिया गया परन्तु ने मक्दूर कर्मा गृषे इतका झाख तक किसी को पता नहीं है।

ऐसी सहली घटनाओं के कारच बिजब समेरिकन रेकों में संयुक्त राज्य प्रांत स्वरा से ही बागर पूचा और अधिरवास रहा है। मैं संयुक्त राज्य के निवासियों में भी दक्षिण सुमेरिकनों के प्रति पूचा और हीनका के विचारों का स्वांत नहीं पाला। बिका सकार अगरक के सोचच से हिटेन, दिन्य परिचल के बोचच से हाबीदक और हिन्य चीन कथा है। इन्हीं के कारण शोधित बनता को कम्युनिक्स के वहकार्य में लाया वा सकता है। वह न कर को बानती है न कार्य मानती है न का्य मानती है न का्य मानती है न का्य मानती है न का्य मानती है न का्य मानती है

क्पूनः, वेनबुरला तथा चीली में तो कम्युनिक्श का इतना प्रभाव बढ़ा कि मोधमंडका में कम्युनिस्ट चा पहुंचे। बह स्थिति देखा कर संयुक्तराज्य चौकसा

हुआ। संयुक्तराज्य को यह कभी भी काभिलाधित नहीं कि उसके प्रशेमी देशों में साम्यवाद का प्रभाव बड़े। अतः पिश्वते कुछ वर्षों से संयुक्तराज्य ने 'पड़ो-ियों में मित्रता बढ़ानें की नंति ऋपनायी है. जिसका वधार्थ स्वरूप यह था कि दक्षिण अमेरिकन शासकों को संयक्षराज्य की शकि और सहायता का ग्राप्त्रशसन देकर चौर शक्रिशाली बना दिया आय तथा उदारदेशों तथा मजदर वर्ग को कचला दिया चाव । यही हुमा । मार्जन्या हुना, बाबील, चीली प्रादि में समाववादी दलों को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया और बाबील, चीली, तथा कोल-म्बिया में बानता के बासतोषस्थरूप प्रकट विप्लव को बहाना बना कर रूस से सम्बन्ध विच्छेट करने को विवश किया गया । इतना ही नहीं, अर्थन्टाइना के अधिनायक पेरों को युद्धकाल में संयुक्त-राज्य के कोपभावन थे, और बहा आव भी सहस्त्रों नाबी छिपे पड़े हैं, ऋचानक 'प्रवातन्त्रवादी' शासक दन गये और उन्हीं के बरिए बाप्रत्यस्त रूप से संयक्त राष्ट्रसंघ की इच्छा के विरुद्ध संयक्षराज्य फाको स्पेन से सम्बन्ध बनाए हुए है।

यक श्रोर तो साम्यवाद के सतरे के कारण संयुक्तराज्य को दिख्यों अमे-रिका की मिन्नता की चाद हुई तथा दूवरी श्रोर युद्धकाल में और वह स्थानों से कथा माल मिलने को कठिनता तथा दिख्या श्रोरिका में उनके बाहुक्य के कारण भी यह आवरयक हुआा कि दिख्या स्मिरिका से मेनी बद्दारी आय । ब्राजील की कारी श्रोर रवर, कार्जन्यहना का गेहुं और माल, जीली का नाइहोबन, पनामा की सुरक्षा रास्ता, ये चन समुक्त राज्य की युरक्ष के स्वावस्थक श्रंग हैं। यल हार्चर की घटना ने यह प्रमायित कर दिया कि खीच स्टमीरिकन महाद्वीप पर झाकमण्य करना कठिन नहीं हैं।

#### ं० रा० अमेरिका की नीति

इन सब दृष्टियों पर विचार करते हए संयुक्तराज्य इस चेष्टा में संस्थान हथा कि सब अमेरिकन देशों में एक ऐसी सैनिक संघि हो, ताकि किसी भी क्रमेरिकन देश पर बाहरी झाक्रमण होने पर वड बाकमया सब पर हवा समका बाय तथा सब एक साथ मिलकर उस आक-मया का सामना करें। इसके बदले संयुक्तराज्य अपने खर्चे से सब अमेरिकन देशों को सैनिक दृष्टि से सुश्जित करने को तैयार हो गया। युद्धकाल में सैन्य सचालन की सुविधा, सुगमता और श्री श्री सफलता के लिए यह आवश्यक है कि सब के पास एक सा सामान हो, एक से श्रवियार हो, सिपाहियों को एक सी सैनिक शिचा मिसी हो तथा सबकी एक सी पोशाक हो तथा सन एक ही कमान के अन्तरगंत काम करें। इस सैनिक

'एकता' को साने का उत्तरहायित्व संयुक्तः राज्य ने स्वयं क्षिया।

इतने बड़े 'स्याग' के बाद संयुक्त-शस्य यह आशा करता है कि मुद्रकाल में सब देशों के इन्चे माल के उपयोग पर उसे स्वतन्त्रता होगी। बहतेरी चेहा करने के पश्चात् २ वितम्बर १६४७ को बाबील की रावधानी राय दी बीनीरो में २१ अमेरिकन शहों में एक वैश्विक संधि हुई। यह संधि ११ वर्ष की निरंतर चेष्टा और बादविवाद का परिग्राम था। चन् १६३६ में धर्नन्यहना की राजधानी **म्यु**नस स्रवर्ध में 'झखिल स्रमेरिकन सीय' की स्थापना की गयी थी, विसकी स्मृति में ब्राव (१५ ब्रश्ने क) को प्रतिवर्ष श्राक्षिल समेरिकन दिवस मनाया साता है। छन् १६३८ में पेरू की राजधानी बीमा में समेरिकन देशों के परसङ-मंत्रियों की बैठक हुई थी। तन् १६४० में क्यूबा की राजधानी इवाना में इत बात का निरुवन किया गया कि किसी अमेरिकन देश पर आक्रमण वारे महा-द्वीप पर बाकमन्त्र समभ्य बादगा, परन्तु इसके बावजूद भी अंतिम ख्रय तक अवेन्टाइना वर्मनी श्रीर वापान के निषद प्रदर्शनका करने पर वतराव करता रहा। अंत में बहत बोर देने पर १६४४ में उपने बुद्योपया की। सन् १९४६ में मैक्टिको नगर में एक संवि द्वारा वह निरुवन किया गया कि वदि एक अमेरिकन देश अपने किसी पड़ोती कर आक्रमच्च करेगा तो तब मिल कर उसका सामना करेंगे। यस दी बीनीरी को हैनिक संघि में इवाना और मैक्सिको के निकामों को एक में मिला कर बुरद क्य रेका बनावी गयी।

परम्यु भित्रता बहाने की स्थनी चेता के नानवह भी दक्षिण समितिक विश्वों में संदुक्तराव्य के मति किवना कादिश्यात है। यह स्व नात से भी ममा-बित होता है कि उपद्वांक संबंध ने समिति वेदा में समितिका को पुरस्काल में नामंत्रह कर दिया और २३ दिसम्बर १६४७ को बनामा दियत १४ संदुक्तराव्य के हवाई स्रञ्जों २००० स्रतिहन सेना को सर्वाद सड़ों के २००० स्रतिहन सेना को

पनामा देश एक समय कोसम्बिक्त का एक प्रान्त बा । सन् १६०३ में क्रमेरिका ने पनामा नहर बनाने के लिए हर प्रान्त के कुछ बागियों को भक्षकाया क्रीर सैनिक सहायता देकर कोसम्बिका हे पुत्र कु हो बादे पर दिवक किया। मामिबी द्वाप प्राप्त के स्वतंत्र के स्वाप्त के स्वतंत्र के स्वाप्त के स्वतंत्र के हिंदी का किया है। संप्रक्र एका ने नई सरक्षा स्वीकृत कर सी (हिन्दरशिक्ष की दो वर्ष के भी गई स्वतंत्रता की योपचा तो संगुक्ता के सी किया है। सामिबी में संगुक्ता की निकास के सिकास की सिकास के सिकास के सिकास के सिकास के सिकास के सिकास के सिकास के सिकास के सिकास के सिकास के सिकास के सिकास के सिकास के सिकास के सिकास के सिकास के सिकास के सिकास के सिकास के सिकास के सिकास के सिकास के सिकास के सिकास के सिकास के सिकास के सिकास के सिकास के सिकास के सिकास के सिकास के सिकास के सिकास के सिकास के सिकास के सिकास के सिकास के सिकास के सिकास के सिकास के सिकास के सिकास के सिकास के सिकास के सिकास के सिकास के सिकास के सिकास के सिकास के सिकास के सिकास के सिकास के सिकास के सिकास के सिकास के सिकास के सिकास के सिकास के सिकास के सिकास के सिकास के सिकास के सिकास के सिकास कर सिकास के सिकास के सिकास के सिकास के सिकास के सिकास के सिकास के सिकास के सिकास के सिकास के सिकास के सिकास के सिकास के सिकास के सिकास के सिकास के सिकास के सिकास के सिकास के सिकास के सिकास के सिकास के सिकास के सिकास के सिकास के सिकास के सिकास के सिकास के सिकास के सिकास के सिकास के सिकास के सिकास के सिकास के सिकास के सिकास के सिकास के सिकास के सिकास के सिकास के सिकास के सिकास के सिकास के सिकास के सिकास के सिकास के सिकास के सिकास के सिकास के सिकास के सिकास के सिकास के सिकास के सिकास के सिकास के सिकास के सिकास के सिकास के सिकास के सिकास के सिकास के सिकास के सिकास के सिकास के सिकास के सिकास के सिकास के सिकास के सिकास के सिकास के सिकास के सिकास के सिकास के सिकास के सिकास के सिकास के सिकास के सिकास के सिकास के सिकास के सिकास के सिकास के सिकास के सिकास के सिकास के सिकास के सिकास के सिकास के सिकास के सिकास के सिकास के सिकास के सिकास के सिकास के सिकास के सिकास के सिकास के सिकास के सिकास के सिका

कोलिनवा में इब कारण भी कहा से समुक्तराज्य के विरुद्ध विद्याम रहा है। रायदीशीनीरो की सैनिक संचि के

बाद समुक्त राज्य हर जेला में समा कि
किसी प्रकार दिवा अमेरिकन केसों
को आर्थिक हाति अपरिने क्या में
को आर्थिक हाति अपरिने क्या में
किसा व्यवा हरी उद्देश्य से कोसनिवा की शववानी कोगेटा में १७
प्राचं से नवां काश्रिक समेरिकन कमोसन दो रहा है। दक्षिय समेरिका कमोसन दो रहा है। दक्षिय समेरिका सम्मेन्सन संक्रिया करवा है कीर जादता है कि
स्वयं अपयिक बनी और शक्तिशासी होने
के नाते वह स्विद्या समेरिका का नेतृत्य
करें। इस सम्मेन्सन में भी संगुक्तराव्य
केस मार्थ के सम्मेन्सन में भी संग्री हो बाते ही
निम्मिसिस्त प्रसाय पेक्ष किये —

(१) तब स्रमेरिकन देश साम्य-वादी दलों को गैरकानूनी योबित कर दें।

(२) स्वतंत्र व्यापार, एक झमे-रिकन देश को दूखरे जमेरिकन देश में पूंजी समाने, व्यापार करने आदि की विना रोकटोक इचावत हो।

दुसरे प्रस्ताव का विशेषकर कर्य-न्यइना ने दीन विरोध किया, स्वोकि इस प्रकार क्रमेरिकन पूंजीपति जकाचक दक्षिय देशों में बा वनकेंगे। इन प्रस्ताकों के उत्तर में दक्षिण अमेरिकन देखीं ने सम्मेबन में उपस्थित मार्शन से कहा कि युरोप में कम्युनिका को क्रय-सने तथा झार्विक स्थिति सुवारने के क्षिए तो अरमी डालर दिवे वा रहे हैं क्यों नहीं दक्षिया अमेरिका में कम्यु-निज्म का लामना करने तथा कार्विक सकार करने के लिए एक नई मार्शक बोबना बनायी वाती । बार्च मार्चेल ने कृत कहा कि अरोप की आवश्यकता दक्षिक क्रमेरिका से अधिक है। सीबी बात वह है कि बुरोप पर कम्बुनिकम चा इतना प्रभाव हो जुड़ा है कि इसे टेंड तथा। बातर द्वारा कुवलने की बकरत पढ़ गई है परन्तु दक्षिया अमे-रिका को संयुक्तराक्य केवल प्रवत्ना कर ब्रापने वश में कर होना बाहता है। मार्शन के इस उत्तर से दक्षिण आमे-रिक्ष्य सहस्यों में बासंबोध वह समा। देश कर मार्शन ने हुमन कार ही दक्षिक अमेरिका की योदे बहुत बातर दिवे वार्य। ट्रूमन ने उसी दिन--६ कारील को — क्रमेरिकन कांग्रेस से "दिख्य समेरिका की सौदोशिक उसति तथा बिन सनिय पदार्थी की संयुक्तराज्य को कमी हो गई है उनकी लोब के लिए ५० करोड़ डालर की सहायता देने की मांग को।" राष्ट्राति की उपयुक्ति सहाबता ह संदेश स्पेनिश भाषा में विशेषहर से तैवार कर वोगोटा में चालू सम्मेतन में बुनाया गया। परिकाम -- "समाचार सुन कर सबने नाक सिकोड़ ली और बारे हास में एक भी ताली नहीं बची !"

डीक ऐसे ही समय बोगांटा में रक्ष-बाद प्रारम्भ होमा। । इस व्य स्वाह कर्ट्स केलामियान्टरकार के विवह हतना नहीं वा बितना इस शक्तिक क्योरिका सम्मान के नह करने के प्रति वा — उस सम्मान के त्यां के प्रति वा क्योरिका सम्मान सम्मान हैं। संयुक्तायन उनस्तिनिक चाहता है, कथा माल चाहता है, उनके हेशों संक्यानी पूर्वा समा कर ज्यापार करना चाहता है एस्ट ग्रोवितों के करना चाहता है स्वाम कर ज्यापार करना चाहता है स्वाम कर क्यापार नहीं चाहता।



पित्म स्टार्गनने के श्वाप प्रविद्यान स्टार्गन स्टार्गन स्वाप प्रविद्या करा स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्

प्रवेश पण विना मूल्य मंगाइचे । पताः

कलक चा।

पारता । १५-४-४८ जरवाय, प्रतानेव वर्तायह अर्थायों के सब् अर्थायों के विषे अर्थायों के विषे अर्थायों के विषे अर्थायों के विषे अर्थायों के विषे अर्थायों के विषे

साल इजेव्ट :---

वेदली धानत के - रवेदा प्रक को० चांदनी चौक । ब्यादिशर व चौजपुर के-चूनियन मेटीक्स द्वारा, नवा बाध्यर, करकर । क्यतेर----वरती कनरेक स्टोर । प्रक भारत के---दृरत सीचक सम्बार, १६ जेज रोड, इस्पोर ।

मोम बचियां बनाभी।

घर बैठे १५०) रूपये माहवार कमार्थे

स्कल के चाक बनाओं।

में नद का न्याह, वह की मुतीनत । हुराई मान्य के किर । हो साक विका नवा हो गईं थीं. बान का व्यक्तापा हो गया । बुद्धा की दो वेटियां, बह निःसंतानः चाची दस साम की प्रयानी बहु हो गई, वह निःशंतान । यहां क्या भर बाद ही दूकरी बेटी हो गई तो अपने पराचे हो गए । सक्त के इस बीद्धायस्था में छठी बेटी और हो गई। क्षमा होती. तो बॉठ पर बंगुली बा सकती । पर बेटे की सन्तान से प्यारी, बाप की संसाम बन गई - बेटा क्योंकि चार मास पहले जलग हो चुका था। और धन बुलावे से बहन के स्थाह में क्वा काया, सक्की कांको का कांटा वन यया — यो चुभता 🐧 पर निकासा . मही था सहसा ।

सर्टी के दिन श्रीर कोटी क्रोरियों श्रा काथ। यह श्राम करे तो अच्छी है ही: पर वानी बिखवों का रोना, असे विसासना न्याह के घर में कीन सनता। वब बहु-बेटे की मुख, नींद, ब्रासम --त्यस्थित, प्रनुपस्थित की ही कोई विनती न थी. तब उन क्रोरियों की तो क्या चलाई ।

उस रात बढ़ को कराबर के डोती रहीं। कल के फेरे होने वाले हैं. एक फिक हो गया। बचा बोली -- "दिला" बे इत बावड़े में क्या लाए, बान की मुलीवत हो गई। रातो नींद, व दिन को ਕੈਕ ।"

और बराबर के कमरे में पका माचन यह कुन हर शोचता रहा कि आवित इनकी नींद किसने औन सी ! बढ़े कमरे में गहें की गरकाई और श्विहाफ के ब्रावस्थ में मुंह ब्रुपाये यह रकार्यभरी लोकसाथ की कराह कैसी १ नीचे बहु उल्टियां कर रही है, तो इन्हें वहां ऊपर मणपूरी ने क्यों चेर शिका है ? माधव ने पास को रही क्यी अबकी बी कोर एक बार विकास से देखा: **व्या** को रडी थी। एक शाम को क्**लो**जे से सवा बाप ने फिर मारकी सेनी चाडी ! कर नीचे से जावाब जाई कराइने की, नेववी की प्रकार । माधव का हुदव यर काया । नेप शीव गर्ने शोचा --कोई वानी भी न बाने देगा वा नहीं।

तहबील के घटे के बारह सुन पढ़े और रात्रि के स्माटे में माधव ने अपनी कोठरी का दीपक बरा तेव कर दिया। केचेनी भी दिए की ली की सरह बदी। क्स आसिर इन उल्टियों में 'तसके' उन ते करोजे को नीचे वालों में के कोई नहीं बाम रहा १ पास तीन जनहें सो सही है। बराबर के कमरे में खाल भी क्यानी नवधात कत्वा को किए शयन कर रही है। सास की बहन भी है और उनकी हेविका मी। पाड होट रहे सभी अन 



ने तबको गहरी नींद का वश्दान दे दिवा है ? अपर बुझा, दादी, दादी की बढ़, बुझा की दो स्वाही-ध्वाही बेटियां और मासी-माभी, सब सो गए ! विश्विम शीर कोच की ज्वाका से कुछ कुछ मुलवता माधव सोचता रहा । श्रीर बीच-बाच में बुधा का स्वर --- "सदा की बीमार है. कितनी उक्टियां हो रही हैं" --- उसके दिमाग पर पागक्तपन का पर्दा दक रहा या ।

नीचे बरामदे में बाबा, फुफा, चाचा-सभी तो हो रहे हैं और शायत की बेबसी उसके पैरों की संस्रोर बन गई है। मंचे वह के पाल खाकर उसकी पीड़ा को समके या कले जे को शाम वह बेहवाई करे ता कैसे करे १

कि नीचे से मामा भी की आवाब बाई - "बरे, मई । होटे को बुलाओ, जरा पूछे तो, वह के दर्द कहा हो रहा है १।" कान सगाकर 'छोटे' ने भी सना। भावाच तसे तीचे खेंच गरी **वी।इतने** में फुफाने भी मामा का कथन बोहराया - खडानुमति दिलाकर भी दो माधव की सहानुमति न पा सके। नीचे उदरते उतरते माधव का मन मामा के प्रति कृतज्ञता से भर काया । वह डाक्टरी करते थे। बोको -- "पूछ्य मई, क्या तकलीफ है ! फिर चला, दवा ले बाएं।" बामने के कमरे से बर्मशाला का चौकीशार बेचारा नत्था मास्री भी श्रा गया बाहर । वह ने इसे में एक के और की । नत्या बोझा - "वायू भी। मेरी सासटेन से बाइए. बरा देखों हो निकस क्या रहा है ?" तब साचव से मधीनवत् सासटेन उठाई और देखा । वह को पानी दिया और दिया सहारा। उसने वनराइट भरा एक घीमा स्वर सुना— "मेग कक्षेत्राउका चा रहा है !" बहु सोटी - बमीन पर विस्तरा या। कांचेरा घट । सर्वादये वभग्न कर सोवे थे। नत्था की ब्रावास माध्य ने सनी। मामा बी से वड कड रहा था--"पांडत की। मेरे पास कपर का अपर्क है, इन्हें बताशे में दे हो।" माधव को सांत्यना-सी मिली। बहुके पेट पर से हाव हटा कर मा के कमरे से मोमबत्ती उठा लाया। जलाकर मा के पास ही आ ले में • रखी और बोला - "यह वेचारी रो रही है, इसे दूध पिला दो।" मांने उनकी नवचात बहन को दूच पिकाने के लिए करवट के ली, कुं भला कर बोली - "श्राचेरे के मारे पड़ी है। कैसे इच पिलाऊं।'' माचन का हृदय विद्यीयों हो गया । यह सा अब कैसी हो गई जो पास के बमरे से उठकर दर्द से तक्फती बहुके पास आपन बैठी तो न सडी, दीवा भी बला कर न रख सकी।

नत्था कपुर का अपर्के के आया। माचव क्या कागा, दो छवा को सभी बैसे बागे हो गये। मामा बी बोके-"पुगना है, बिगइ तो नहीं गया !" नत्था ने कहा - 'देख जो, को है बढ़ी है।" माथव जैसे एक बार फिर निराश हो गया । पर मामा भी निराशा से बिरने वाले होते तो करवे के लोक-विव 'डाक्टर' कैसे बनते १ कर्क चल कर वह बोखें - "ठीक है, बताशा साको ।" और साथव तो बताशा क्रिय खड़ा ही था। कासटेन उठा कर मामा भी के द्वाय तक प्रकाश पहुंचाया और उन्होंने वाबधानी से दो बृंद डाल

दीं। वह को बताशा देकर माधव बैठ गया। नत्था ने फिर कहा --- "बाब्रू ची, भट्टी में आच है, इनका पेट सेक दो।' भीर नत्था स्वयं ही आग निकासने लगा। माधव भी आधिरा टटे'लते हुए उसके पास तक गया, आच से आया। अधवते. राख के कोयले. माधव ने सोचा---इस पीड़ा में संबंधियों की तरह यह कोयते ही क्या सने होंने ?

बच्चीकी गही में से उर्द नोच बह बहुका पेट सेकने लगा। कराइट कम थीं. नींद जैसी सबकी गहरी हो चली। बहुकाने लगी --- "झाप सो आहमे। सदीं में तबीयत स्वराब हो गई स्वापकी ते होरियों की चौर भी मिटी सराज होगी।" पर सेकता रहा माधव। बोबी देर में वह फिर उठी। चित्त ने फिर बाहर काकर जैसे संबंधियों की किनारे कशीपर लानत छेड़ दी। वह को पानी देते देते माधव सोचता रहा - सारा पकवान विजवा कर 'तौकराती' को मिला क्या -- बासी पृद्धियां । मन में आया - अभी पास बहती संगा को पार कर — असीम दुनिया में कहीं विस्तीन हो जाय।

पेट सेक्ते सेक्ते माधव ने देखा. वह को नींद आने लगी। बरामदे से मामा जी ने पुकारा — "बःबुः एक बताशा और दे दो 🕫 और बहु बताशा लाकर कुछ खोने-सी लगी । माचव का दुकदे दुकदे दिश जैसे एक हो बाना चाहने सारा। वहीं वश्री का ध्यान आयात्रीर वह बहुको स्रोता छोड़ कर कर आ गया। पात के कमरे से सुन पड़ा - वारी रात हो गई, बाब तो छोटेकी वह की उल्टियों ने सोने जही दिया।" इस बार माघव के भन में बुधा के प्रति ग्लानि भर आई। और क्यीर मासी ने पुरुष बोकी देर बाद ही-"आज कैसा जी है, तेरी बहु का।" तो माचव ने ग्रुष्क उत्तर है दिया ---"ठीक है।" और वहा दिली में पश्चीस में रहने बाली माधी ने कहा ---"उल्टिया तो इमे चाहे बन होती रहवें है।" मानो माधव का चाव हरा हो गया। दादी के कमरे के बागे से तभी वह क ध्रांका के लिए गुक्रग तो सन पड़ा -- "सावे क्या कम है। निरा बाबी ठूं सा है अदा के मारे।" तो हरे

[शेष पृष्ठ १८ पर ]

#### स्वतन्त्र सारत की रूपरखा

<del>\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*</del>

**ले०--भी इन्द्र विद्याव**चस्पति

इस पुस्तक में तेलक ने भारत एक और अलगढ़ रहेगा. भारतीय विधान का ब्राधार भारतीय संस्कृति पर होता. इत्सदि विषयों का मिलपदन किया है। मूल्य १॥) रूपया ।

मैनेकर---

विजय पुस्तक भगडार, श्रद्धानन्द बाजार, दिल्ली ।

# रूस के 'प्रेमचन्द्' गोर्की का घर

[भी लियो निकोखिन]



द्वार भाव भूलने बारम्भव हैं, बिन की सेकर हम जीवियत सेक्षक में का का बार करते हैं, बन को बार की सेकर हम जीवियत सेक्षक का बार करते हैं, बन की सेक्ष का सेक्ष का सेक्ष का सेक्ष का सेक्ष का सेक्ष का सेक्ष का सेक्ष का सेक्ष का सेक्ष का सेक्ष का सेक्ष का सेक्ष का सेक्ष का सेक्ष का सेक्ष का सेक्ष का सेक्ष का सेक्ष का सेक्ष का सेक्ष का सेक्ष का सेक्ष का सेक्ष का सेक्ष का सेक्ष का सेक्ष का सेक्ष का सेक्ष का सेक्ष का सेक्ष का सेक्ष का सेक्ष का सेक्ष का सेक्ष का सेक्ष का सेक्ष का सेक्ष का सेक्ष का सेक्ष का सेक्ष का सेक्ष का सेक्ष का सेक्ष का सेक्ष का सेक्ष का सेक्ष का सेक्ष का सेक्ष का सेक्ष का सेक्ष का सेक्ष का सेक्ष का सेक्ष का सेक्ष का सेक्ष का सेक्ष का सेक्ष का सेक्ष का सेक्ष का सेक्ष का सेक्ष का सेक्ष का सेक्ष का सेक्ष का सेक्ष का सेक्ष का सेक्ष का सेक्ष का सेक्ष का सेक्ष का सेक्ष का सेक्ष का सेक्ष का सेक्ष का सेक्ष का सेक्ष का सेक्ष का सेक्ष का सेक्ष का सेक्ष का सेक्ष का सेक्ष का सेक्ष का सेक्ष का सेक्ष का सेक्ष का सेक्ष का सेक्ष का सेक्ष का सेक्ष का सेक्ष का सेक्ष का सेक्ष का सेक्ष का सेक्ष का सेक्ष का सेक्ष का सेक्ष का सेक्ष का सेक्ष का सेक्ष का सेक्ष का सेक्ष का सेक्ष का सेक्ष का सेक्ष का सेक्ष का सेक्ष का सेक्ष का सेक्ष का सेक्ष का सेक्ष का सेक्ष का सेक्ष का सेक्ष का सेक्ष का सेक्ष का सेक्ष का सेक्ष का सेक्ष का सेक्ष का सेक्ष का सेक्ष का सेक्ष का सेक्ष का सेक्ष का सेक्ष का सेक्ष का सेक्ष का सेक्ष का सेक्ष का सेक्ष का सेक्ष का सेक्ष का सेक्ष का सेक्ष का सेक्ष का सेक्ष का सेक्ष का सेक्ष का सेक्ष का सेक्ष का सेक्ष का सेक्ष का सेक्ष का सेक्ष का सेक्ष का सेक्ष का सेक्ष का सेक्ष का सेक्ष का सेक्ष का सेक्ष का सेक्ष का सेक्ष का सेक्ष का सेक्ष का सेक्ष का सेक्ष का सेक्ष का सेक्ष का सेक्ष का सेक्ष का सेक्ष का सेक्ष का सेक्ष का सेक्ष का सेक्ष का सेक्ष का सेक्ष का सेक्ष का सेक्ष का सेक्ष का सेक्ष का सेक्ष का सेक्ष का सेक्ष का सेक्ष का सेक्ष का सेक्ष का सेक्ष का सेक्ष का से सेक्ष का सेक्ष का सेक्ष का सेक्ष का सेक्ष का सेक्ष का सेक्ष का सेक्ष का सेक्ष का सेक्ष का सेक्ष का सेक्ष का सेक्ष का सेक्ष का सेक्ष का सेक्ष का सेक्ष का सेक्ष का सेक्ष का सेक्ष का सेक्ष का सेक्ष का सेक्ष का सेक्ष का सेक्ष का सेक्ष का सेक्ष का सेक्ष का सेक

कलाकारों ने उसे हमारे लिए बीरित रक्ता है गोकों की नोसती तस्तीर नावी साई थी, लेकिन किन्हें उसके निकट-धवर्ष में रहने का सीमाग्य मात हुवा या, उबके हसके हसके करमों की स्नायान को ने ही याद रक्ता रहने हैं, ने ही उनके हाथों की कोमल गांत को यन वह उन से कोई कियाब उठाता था, उसकी आंलों की चानक को 'जन वह देणहोदियों या पारी कन का किस् कराता था, जाद कर स्वती हैं।

हल बड़े कमरे में गोकी विद्वानों राजनीतिकों, मक्यूरों, लेखकों, हवायांची और अन्य कोगों से नावचीत किया करता या। इसी कमरे में नदे प्रकाशनों को योजनार्य बना करती थीं। यहां 'यह-युद्ध का हतिहास पर बहल हुई थीं। हसी कमरे में लेशियत लाहिस्स की आश्रास्त कना के लिय लंस्या बनाई गई थीं।

इस झगते कमरे में प्रवेश करते हैं। यह पुरस्कालय है, बाई अप्रंथन कितामें घोरों को अलामारियों में छाई केलक बच चाहता या, इनको उठा ककता या । उठ का जान गम्मीर और महान या । उठमें खंगार और उक्क बातें आ बाती यी, बो उठा कमन तक जात यों । कमी कमी कछे विद्यान मिलने झाते ये, बिनका च्रेम होता या । बन वे गोकी से अपने विषय कर बात जीत करते थे तो वे बानने ये कि वे उठ से बातचील कर रहे हैं, बो उनके विषय को मली भाति बानता है।

वहां दर्यं न पर अधिकतर बातचीत हुआ करती थी। गोकी जान का खोत वा। उसे दर्यं न कपठस्य थे। यह उनकी टीका कर चकता था। गोकी पक्का मीतिक-वादी था। इस दृष्टि से वह विरोधियों को जादे हाथों केंता या। इस केलक के भावन और इसकी प्रतिभा उनके लिए विशेष महत्व रसती थी, को उससे भिसने अथवा बातनीत करने काते थे।

प्रायः गोर्क्ष के कमरे में ही कोई नया शेखक क्रपनी कृति मेंट करने काता या। शायद यह उठ की बहली किताव या शेख होता था। छमय मिलने पर गोर्क्ष उठे स्थान से पहुता या, क्रपन हाथ से उठकी टीक्स करता था, क्रपन दन में उठकी प्रतिमा क्रानोशी थी।

गोकी के पर पर हमने शामको कुछ पेठे दिन तिनाए हैं, बिनको मुलना सलमन है। यो लोग कमरे में एकतिय होते ये वे लेखक, बेजानिक, कलाकार वे। बहल गरमागरम होती थी। बीच में गोकी होता था यो बहल को तीये मार्ग पर पात कर यो। वह आ देश होते प्रामं पर था। उन अ प्रमाण करा। उन के देश कर थी। वह बानवा या कि टीक विचार को किए तरह एकइना है। बह निजंद होती थी। उन प्रामंदित को जिल तरह एकइना है। बह निजंद होती थीं। प्रामंदित बनावी थीं।

अपने कमरे में गोड़ी ने अनेक केलको का अध्ययन किया। यह उतके समकालीन और बाने बासे लोगों के लिए महत्व की बात है। कर बाप शोकी के कमरे में प्रवेश करते हैं तो आप परिचित वस्ताओं को डेस्क पर पड़ा देख सकते हैं। इस पर ऐनक और रंग निरंगी पैन्डलें मिलेंगी। आप विचार करें कि एक कितान जिलानी बारस्य की गई है। शिसाई दोसक के व्यक्तित्व को प्रकट करती है। गोकीं सायते री में है। साप उसके कदमों की इसकी आहट को और उसकी आवास को सुनेंगे। इसी बेस्क पर कोच से केला लिको गए और यह अमर पंक्ति भी वहीं शिली गई 'बदि शृष्ट्रायार न हाले तो ट्रासे नह कर हो।

उसकी सपनी शान थी — प्रमाव-याली कर था। साथ ही गोधी लीचा और दश्याना था। वह मिलकुल जादा था। उसे हल नाव की कोई हम्बा नहीं थी कि लोग उसे बाते। सपनी प्रशिद्ध पर उसे लखा शादी थी, लेखा उसका स्थानत शान से होता था, चाहे वह नोलशोई थिएटर में हो और चाहे ट्रेड यूनिनन शाउन में हो। उसकी झालों में उसके चेहरे पर एक शहिल फ्रांत थीं शिक्षका विशेष महत्त्व था।

गोकों कर जपने देशवी घर के वसमदे पर करा होकर प्रकृति को निश्चरा

करता था, वर [विशेषकर प्रभावित करता था। केन्द्रीय करा को भूमि उठे बहुत प्यारी थी। मास्त्राना नदी, हरे दरे खेत, वसनत की हरवाबी उठी बहुत सुन्दर समती थी। हती बरामदे पर खड़े होकर स्तातिन और गोकी सात्यांति करा करते थे। विश्वकार गेरेतो भोग ने हस हराय के सुद् विश्वित किया है।

गोकी का नाम जाने वाली कन्ठति के लिए झार रहेगा। इस देश के उन मागों के लिए वहा रुनेह का भाव रखेंग, को गोकी को प्रमावित करते रहे और उसे जुड़ी देते रहे। वह वर हमें प्यारा है, जो बोक्ष्ण गाउदर में है और विवक्ष जाड़िन काम गोकी है। इस वर में लेक ने कह का वचक गुज़्या या हमें मलेगा में वह वर भी वाद है जहां पर गोकी ने बीवन की कान्तम विकास विवास विवास की जान्तम वाक्ष पर वाद हमें पर गोकी ने बीवन की कान्तम विवास विवास विवास की जान्तम वाक्ष जी कान्तम करने का करने का करने हमें पर गोकी ने बीवन की कान्तम विवास विवास की जान्तम वाद का कान्तम वाद का करने हमें पर गोकी ने वीवन की कान्तम करने हमें पर गोकी ने वीवन की कान्तम करने का करने हमें पर गोकी ने वाद करने करने हमें पर गोकी करने के हमारी पर में हम प्रवेष करने हैं। वह हमारा मित्र था। इस वर में एक पण्डिय

कीर प्रतिभागासी वीवन क्र<sup>र</sup>क्षवक्षन हुका गा।

# तुबसी

है। भी रामेश नेदी आयुर्वेदालंडर क्रमणी के प्रति पूर्व प्राव रखने मांती देवियां और वर्ध परावक्ष होना इस युक्तक को पहुँगे तो उन्हें प्रश्लुम् होगा कि इस वार्मिक वीदे में कितने रहत्व हिये पढ़े हैं । क्रमणी के वीदे की सब्द मार्था का स्वाप्त में स्वाप्त का स्वाप्त में काहिए। स्वित्र, क्लिक्स । पूरत १)

भित्तने का पताम्-विजय पुस्तक मकडार, अडानन्द वाकार, देवली ।

फिल्म-स्टार करने की रक्क कियें ! योज पढ़ा-सिका होना कावरक है रंजीत फिल्म-कार्ट कालेज विरक्षाहरे क ( V. D. ) हरदार दृ॰ पी॰ !



# फर्लो व फर्लो की पेटेट कराइये

#### जानते हैं ? विया ग्राप



क्रमेरिका में बसाव सरा। कर क्रमवा स्थानाम्तरित करके नये नये फल या 🛍 कुल पैटा करने की प्रया है और विभिन्न हु कृतिविशेषव ऐसे फलों व फूलों को अपने नाम से पेटेक्ट कराते आये हैं। प्रकाश के एक बाग में सेव का एक बीदा दोना गया कुछ समय बाद उसके माक्षिक ने उसे तोक्कर फेंक दिया। क्रम वर्षे बाद उठ माजिक ने देला कि वहा ब्र्क नवे किस्म के बहिना सेवों का दरस्त क्य भागा है। उसने उस किस्म के सेव को पैदा करने का व्यक्तिश समस्त क्रम रीका में पेटेन्ट करा किया। साथ वह कार के मासदार सादमियों में है।

के किन पेटेट की ऐसी दरकाल क्ष बहिया काशक पर फला फुल के रग और पर्चा झादि के पूर्व वास्तविक चित्रव के साथ बाती बाहिए। उपन्र का चित्र वे चित्रकार महिला पेटेक्ट के लिए अनुरों के एक गुच्छे का वित्र बना की है।

बमबाक जमीन पर



बी-३६ वमवर्षक बाबुवान को वामीन पर उतारते समय स्थाय देने के क्रिय बात परिए बावज्यक होते हैं। क्ष बमवर्षक वायुवान का भार ६५ टन होता है। बाह परियों के कारण वायुगन बेसे स्थानों पर भी ठहर एकता है वहा भाविक बाग्न के कारण २ ४ पहिलों कामा अक्रम चंच चाया है।



क्रोप्रिका में उन्हें महाँ की पैट बार विकास समामी में करीन दगनी हो गई है। इ म्लैवह व बाधरीका में बड़े दिनों की पार्टियों में इस पत्ती का मास बहत पसाद किया जाता है। इसव प ३ करोड़ ८० सास टर्ने मुर्गे ज्यादा वैदा क्ये गये। बह बुद्धि इस क्रिए हो सभी के बो काम शनव्य इसके पालन प वया के लिए काता था श्रव वह विकास की मशीने से होने समाहै।

१८ बीसी में चेचक काटीका



यदि चेचक की बैमारी किसी शहर में फरती है तो प्राथा तभी टीश करा क्षेत्रे हैं कृत्यवा इस बीमारी से सालों बादमी मर बाते हैं। उदार वा के तौर बर १८ बीं सटी में बगेव में चेतक से साढे चार कर व काटमी मर सये और सब बह बीमारी ३७०७ में बाइसलैयह में वहंची, तो वहा की एक तिहाई सावादी ही इसका शिकार हो कर नष्ट हो गई।

उपयक्त चित्र में प्राचीन काल का एक दर्भ दिखाया गया है अब कि स्रोगों को टीका करने के स्निए शाकर बक्क में को उनके बाही बाते वे ताकि सरीर से हम निकस कर सादिमानों की रीका कर वर्षे ।





प्रश्न का बस्तत क्या क्रथ है ? प्रापका उत्तर प्रोगा कि वस प्रभार लाख । के किन क्या का पने कभी खय ना भी किया कि एक कारव कितनी विद्याल शिद्य

बहि इस एक कार किस पीछे बाव तो इस १२ वि० स० (४५ ई० प्०) में पहंच चावने । यदि स्नाप १ बासर के एक बारव नोट लेकर एक दूसरे के लाव लगाते बाव तो नोटो की बह पक्ति पृथ्वी की चार बार प्रदक्षिया कर लेगी।

तब आराप सोचिये कि १७ प्रारव बालर-माशल योजना के १७ करन बालर-कितनी कल्पनातील शांच होगी।

कपर के एक चित्र में एक डालर का किका है। यदि १७ धारन टालर एक के बाद एक विद्वावे बाव तो वह प्रक्ति चाहलोक तक आकर वापन पृथ्वी पर लीट कावेगी कौर तब भी वह डालर प्रक्रिसमास न इसी।

मानों की जहरीली गैसे



बढ़ खानों के नपर का बायु कितनी बहरीली गैंगें से पूर्य हो ब ता है।

उदद्वास के लिए एक भ्रेटी कारी कन खन की जो प्रतिदिन १०००० टन वची घत निकलती है जिसनी प्रति २४ वरों म निम्न क्लिकित बहर ली शैष्ठ निकास कर वाय में मिला देती है---

> सिलयाकी गैस -- ५७ टन ष्ट्रयम्भी गैस — २ टन विविक्यत गैव -- ४ ५ टन रायक की या का ज बहरीली गैस--- २३ टन

कभी प्रतिकल परिस्थितयों म ये रीस कीर भी ज्यादा सामा में निकल कर सनुष्यमा अस्य प्राचित्रवी को सारतक देती हैं। उपयुक्त चित्र में इसी तरह दूषत वातावरसाका एक दृश्य दिलाया राया है।

बाद होगी। स्रोपियम कट विलायती टिकिया के प्रयोग से बर बैठे काराम के साथ अपन्यन खानी बाद इ अ यहां। बाब तक ५० इकार आदमी अपयून छ इ चुके हैं। नक्कालों से बच्चो । मिगाने का पता-

हाकरर ऋषीराम शर्मी महादी कोटपत्ता स्टाम रियासन पटियाला ।

# निराश होकर न बैठें

इसने अपने २५ वर्षों के अनमव म इब रों निराशों को आशावान बनाय है और ऐसे २ निराश रोगियों के इसाथ करके सफलता प्राप्त की है कि जिनको किसी प्रकार भी आपको नहीं रही थी। कोई भी रोग हो किसी इलाज से भी नष्ट न हन्ना हो इलाम करते २ वक गये हों और निराश हा गये हो हम से इलाम कर है । हम बानमवपुक्त इलाब उचित सच में करके आशावान कर देत हैं। रोगी स्त्री हो या प्रकल कोई कैला ही पुराना विशवा और प्रसाय रोग हो परा खुलासा हाल लिखना चाहिए। इमारे इसाच से ऐसे सैन्डों के सन्तान हुई हैं कि बिनको किसी प्रकार की आतान नी. क्योंकि किसी की स्त्री सत ने पनि के अपयोग्य यो तो किसी का पुरुष किसी २ इसाब में दोनों सर्वेया अयोग्य होते हुए भी सपल हुए हैं। जिनके सतान ज होती हो का गमपात हो बाता हो. समस्त हलाब करके थक गये हो और जिगान हों सबे हो है हम से हसाब करावें। प्रश्न पत्र मगा कर देखें।

वैदराज शीतकापसार केन सब्जी सरही. मजफ्परानगर य० पी० ।

को भारतीय देशी शब्दावली के विरोधः हैं उनका वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया का शकता है —

(१) स्कूलों भीर कालेजों के अध्यापकों ने बाह्यकाल से ग्रम जी का परिशीलन किया है और उनकी स्थिति अन यह है कि उनको समें बी के सतिरिक्त किवी क्रम्य भाषा में जिलाना और बोलना बठिन सगता है। इन सोगों को भारतीय शाक्यवली सीलना बढ़ा कठिन कार्ये प्रतीत होता है। इन में से अधिकाश लोगों का यह प्रयान होगा कि अमे की शब्दाबली ज्यों की त्यों बनी रहे । ये लोग देश के अविश्व निर्माख के शत है। वी-मार प्राप्त के परिश्रम से बचने के लिए भारतकर्य को सबा के लिए ये लेग अप्रोक्षोत्या अप्रोक्षीका दाव रखना बाइते हैं, क्वोंकि यह तो निश्चित है कि यदि तम ने आव श्रमं बी के शब्द लिये ता भविष्य में भी शब्दों के लिए हमें इ'गलैंड बाना पढेगा !

मान लीबिये, इम ने चपना मौलिक शब्द 'भास्वर' न वोकर ग्रम बी का शब्द 'फास्फोरस' लिया तो उसके शाय सम्बद्ध कास्कारिक, कारफेट, कास्फिल, कास्कोरिक बाहि चैकड़ों शब्द तेने अनिवार हो बायेंगे । इतना ही नहीं, इन बन्यापकों के बनुसार हम सोना, चादी, ताना आदि प्रचलित शब्दों का प्रयोग तो कर सेंगे किन्तु इनसे बने हुए नाम-विद्येष क्रों अंग्रे की के डी रखने होंगे। सोने वा सुनर्य का निशेषना सुनर्यात न होकर 'क्रीक्रक क्रीरेट' काढि होगा । इसी प्रकार एक, दो, तीन बादि सख्या वाचक शब्दों को भी इस अपनी भाषा में प्रयुक्त न कर सकेंगे। इन के स्थान में मोनो, बाई, शाई, टेटरा ब्रादि शब्दों का प्रयोग करना होगा। मनुष्य के बीवन का कोई भी श्रंग नहीं विसमें इम अपने पारिमाधिक जन्दों का प्रयोग कर सके। हमारी जिपि का प्रयोग भी वैशानिक स्त्रों के लिए न हो सकेगा, ऐसा हमारे कर्तमान किया-शास्त्रियों का विचार है। बन कभी पारिभाविक शब्दों के प्रतीक का व्यवहार इरना होगा तो उनके प्रतीक भी रोमन भीर बीक से लिए कार्येंगे।

# ये भारतीय संस्कृति के विरोधी !

[ डा॰ रघुवीर एम॰ ए॰, ओल्ड बसेम्बबी, नागपुर ]

 $\star$ 

क्या इम स्रोग जगती हैं, क्रसम्ब हैं ? क्या हमारी अपनी संस्कृति में यह जुमता नहीं को अपनी भाषा के ग्रन्दर ग्रपने शब्दों, दुनों श्रीर प्रतीकों का निर्माय कर उन्हें हैं में भीर मेरे मित्र वैज्ञानिक विद्वान् विनकी सख्या १०० से बाधिक है, मिल मिल विषयों की शब्द रचना पर अस करते रहे है। भीर हमारा भनुभव है कि संसार का कोई विचार अयवा वस्तु नहीं है शिसके लिए इस अपना नाम न रख वर्षे। धमी तक इम जोगों ने रसायन, पदार्थ विज्ञान, बनस्रतिशास्त्र, प्राधिशास्त्र, रोग बीवाग्रहास्त्र, पाश्चात्मञेषवद्यास्त्र, गश्चितद्याला, वार्यशाला, रावनीति वादि बातेक विषयों के १ जाल से अधिक शस्त्रों का सचय और निर्माण किया है। भारतीय संस्कृति के भ्रे भियों में बो निराज्या आप से ५ वर्ष पहले थी उस के किए बाब स्थान नहीं। प्रत्येक खेत्र के लिए भारतीय-शब्द विश्वमान है। बिस किसी को बायरयकता हो वह निस्तं-कोच इम से मंगा सकता है।

(२) प्रस्थापकों के परचान् वसे बड़े रायनितिक नेता लोग हैं को का प्रेक्षी के मोद जाल में उनके हैं। इनके पान इतना हमय नहीं कि ये मारतीय राव्हों का क्रम्यात करें ब्लीर का में बी के राज्हों को क्रम्यात करें ब्लीर का में बी की अपेद्या क्रमिक किन है। किन्द्र बन तक रावनितिक नेता हम क्षात का मारत क्षत्रम्यन करेंगे और बमय न निकलिंगे तल तक मारतवर्ष की दान्नता का मन्त

उत्तर मारत में रहने वाते दिवानी क्षोग हिन्दी का नाम द्वन कर ववका उटते हैं। वचित्र दिवानों में प्रत्येक नगर में तैककों नरनारों मिल बायगे किन्दीने क्ष्मी अद्धा और मिल से हिन्दी का क्षम्यात किया है, किन्द्र उत्तरी मारत में वो रिवामी सीग नते हुए हैं और के वे रहें। पर नियुक्त हैं वे हिन्दी को कुछ कम्ब्री हिंह से नहीं देखते, और उनमें हाहाकार मचा हुआ है कि बहि हिन्दी राष्ट्र माणा कर गाई तो हमारा क्या मान भी हनके साथ मिल गरे हैं।

आरतीय शब्दायती का मूल स्रोत एक मात्र सस्कृत है। दश वर्ष के निरतर अम के परचात् तथा भारतकों की उत्तरी और दक्षियी आकाओं के शब्द कोषों का अध्ययन करने के प्रचात् यह परिवास निकासा तथा है कि आल-वर्षे को एक बनाने वासी सराध्न ६०० भार है। इनका प्रयोग किसी न किसी रूप में भारत की प्रत्येक भाषा में होता है। इसी प्रकार २० उपसर्ग है और सममग ८० प्रत्यव है। इनका भी प्रयोग सर्वत्र होता है। या भी शरिमा-पि । शब्द इनके झाधार पर बतावे बार्येंगे वे भारतवर्ष की समस्त भाषाको के लिए श्वीकार्य होंगे। इस तपसर्वों. प्रत्यवे और धातकों को बश में रखने वासे मगवान् पश्चितिः कालाववन कोर पतेबाल हमारे पथ प्रदर्शक है। इनके पर चिन्हों पर चलते हुए हम निर्मय रूपेबा वैज्ञानिक शब्दावली के खेत्र में प्रगति कर सकते हैं।

व्योक वातों से राह है कि आरतीय यन्यावशी के बेते से विभिन्न प्रातों में एक नवी एकता की आई बला वन बावती। इत गांबला पर झार्षिक, वामाबिक, बार्मिक तथा राजनेतिक इसवालों का प्रभाव न पढ़ेगा। इत यन्यावशी द्वारा आरतवर्ष के भृत, कर्ममन कीर मनिष्ण एक सक्षी में निरोध बारोंने।

वास्कृतिक च्रेत्र में भारत क्रकेता नहीं है। भारतवर्ष के वीद्धे चलने बाले तकर, वर्मा कीर रुगम कारि देखें हैं। हन देखों में जब में वस्कृत के बारि भाषिक शन्दों की आवस्यकता होते हैं तमी ये लोग वस्कृत का काश्य तो ते हैं। इस सम्मन्त में में एक एक विषय को सेक्स कारा काला होता हूंगा, कारा बहा पर काथिक विषया की आवस्यकरा नहीं हैं।

अन्त में हमारा जादर्श इन शब्दों में व्यक्त किया था सकता है कि इस राजनैतिक स्वतन्त्रता को ही पूर्व स्वतन्त्रता नहीं मानते । इमारे किए सास्कृतिक स्वतन्त्रता नितान्त बावश्यक है तथा शास्त्रतिक स्वतन्त्रता में अपनी माषा की स्वतन्त्रता का विशेष स्थान है। इम बागे बहुना बाइते हैं और इस प्रगति में इमको अपनी प्राचीन विधि से को बुद्ध रत्न उपलब्ध हैं उनको इम ताय तेष्ट्र बागे यलेगे, विसरे कि हमारी प्रगति कविक से कविक हो। हम क्रमें के राज्य बाने के परचात उनकी भाषा की रावता से कभी भी क्यना मस्तिष्क निगढित न रावे देगे । भगवान्, में वह सक्त दो कि हम डन श सताओं को तोड़ कर वरे केंक दें और

हमारे देव काशियों को सुबुद्धि हो है वे बात्तरण और प्रमादवश्च कानी मान्ता हिन्दी कीर कपनी मानागरी उपकृत के पूचा न करें। किन्तु उनके परकों को तरम्ब की। क्योंकि बिश्व किसी ने भी कपने मानुकन का निशंदर किया उठका शब्द में कहीं भी काश्र न हुआ।

श्रामें श्री शब्दावली के रखने से दिन्दी का नया स्वक्तर बनेगा, हिन्दी कैसी मीडी. नकती और पंगु होकर श्रीमें की दावता की बेडियों के मार में दबकर मूर्मियर दिख्या वागां और उबके कि बाव काल तोना कि तरह दुलान हो वायना, इसको हम कम्बर से न में स्वाह करेंगे।

#### १००) इनाम

गुप्त वशिकरण मन्त्र के वारब करने के कंदिन के कंदिन कार्य किंद्र होता है। जाप किसे वाहरे हैं क्या के कर रावस्थ रित क्यों न हो, जापके पात चली जायेगी। इसके आयोहर, नोकरी, कन की गांति, इकरमा और बाटगें में बीख तथा परवा में या व होता है। गुरूव तथा कर ने जायी है। सेना १५। भूद्र अ सावित करने पर १००) हुनाम ।

मैरवी चक बाबस नं॰ इ यो॰ क्तरी सराव (गया)

# १००) इनाम सफेद बाखा कला

क्षानीखे तेख से बालों का पकना सक कर जीर पक्ष बाल काला पैदा होकर ६० वर्ष तक काला स्थानी रहेगा। किर दर्द व पक्षर साना दूर कर कालों की व्योति को बढ़ाता है। एकाच बाल पक्ष हो तो २।।) एकाच १ कर ६) कीर पुका हो तो २।।) एकाच १ कर ६) कीर कुल पक्ष हो तो ५) एकाच १ कर १२) बेकायल सानित करने प्रश्००) हनाम, किन्दें विच्चात न हो -)।। कर टिक्ट मेब कर साने विक्चात न हो -)।। कर टिक्ट मेब कर साने विक्चात न हो -)।। कर टिक्ट मेब कर साने विक्चात न हो -)।। कर टिक्ट मेब कर साने विक्चात न हो -)।। कर टिक्ट मेब

# मासिक धर्म

बन्द मासिक बमें नारी संबोधनी दबाई के उपनोय से बिना सकतीक हुक से निविधित बाता है, जुनु की फर्बोद दूर से बाती है। बद दया गर्भवर्ती को उपनोय करायें। द्वारन्त फायदे के सिवे टेब दबाई सीमत द० थे)।

# श्वेतकुष्ट की अद्भुत जड़ी

प्रिय सम्मां । सीरों की मादि हम स्विक प्रस्ता करना नहीं चाहते यहि इसके १ दिन के सेप से सकेती के साम की पूर्व साराम कह के न हो तो शूक्य सायह । बो चाहें - )॥ का टिकट नेब कर सार्व सिका सें। मूक्य १)।

वैद्यराज नृजिक्सोर राम नं० १४० पो० रानीगंग (वर्दमान)



जहां दितीय दित्त युद्ध को योजना बनाई ग<sup>6</sup> थी। इन्जैयह के जुद्ध में मनश्डत के हनी कमरे में युद्ध को गुज योजनाण बनती था शिवारों पर लगे मानचित्र जुद्ध रिवति के निष्युप में सहावक होते थे। जुद्ध के दिनों में मि० चर्चिक ने व्यपना शवनकड़ भी यहा बनाया था।

इस घटनाचक को किम दृष्टि से देखता है ?

# ब्रुसेल्स, पेरिस ऋौर वाशिंगटन

[ पम० बूस ]

पेरित काफ़्रें व में वाशिंगटन से भाशा वाकर बेबिन ने अस्ताव पेश किया कि एश्चिमी बर्मनी को मार्शक-बोबना में शामिल किया बाद । यह इस समाका मुख्य परिसाम था। सभा को विकली न्द्री तेत्री से चलाया गया। यह एक पुरानी बोबना के परिशामस्वरूप है किल्फे बानसर परिचमी बर्मनी को किसमी योदय का आर्थिक आधार स्त्राया गया। इस को इस तरह सग-दित किया का रहा है जिससे बामरीका की सैनिक झावश्यकताए पूरी हो बाए । पिक्कती वर्मियों में बन मार्शक योजना की बोबवा की गई तो सोवियत ससार में क्या गया था कि इसका बाह्य पश्चिमी बोदप को सैनिक और आर्थिक प्रश्न बना कर ग्रमरीका अपना उल्लू सीधा करना पाइता है। बमैनी के मारी क्क्केमों को बुद्ध के किए वह प्रवोग करना

चाहता है। उन तमय मार्शन योजना के वकोनों ने इसे ब्रस्थेकार किना था। देखना यह है कि ब्रन ये न्या कहेंगे।

इवके बारे में ब्रिटिए नाति ने बृत रह में उत्पर दे दिवा है करर के आये उद्योगों के हित्य म से ते के कह दिन बाद नेबिन ने तैनिक उपक्रांते पर हस्ता-चुर कर दिए। यदि हमें यह बात हो कि इत अमक्तीत में निया जिला हैं। अधिपनायों की बा उकती है कि अमनी फिर बस्टस्ती करेगा। ब्रिटिश नीति क उमक्की का स्वाप में इत्या नीति क अधली बार्य यह है कि पन्सूमी नेक्य को जिनेन उत्येत एक जीवी बादु में बदला बाद, वाकि अमरीका हरमें कूर कर बा केंद्र।

ब्रिटेन की पुरानी नीति वहा यही रही है कि नह किसी एक शक्ति की फीबी साकत पश्चिमी वोश्य में न बहुने है। ब्राज क्ला उवका प्रकार वहीं है कि जमराका की व्यायना करके देनिक दल बना कर पश्चमी वोश्य पर ब्राना क्रिकार कमाए रखे और नवे दुब की तेवारी ग्राफ कर है।

बमंनी की समस्या पर लंबन में तथा हुई थी, इनमें बमंनी को मार्गल योबना में सम्मितित करने की मांग को स्वीकार किया गया। इस नियंग का एक मांगर के पीए में कार्य में परिश्वत भी प्राप्त मसा। पर के पीके जिटिन मीरिकों ने



न सेल्स में पाच पश्चिमी बूरोपियन राष्ट्रों के समस्कोते पर इंग्लंड के पररण्डमंत्री नेविन इंग्लानर कर रहे हैं।

पूरा करन किया कि स्वीवन झादि भी पन कुमी दल में शामिल हो बाए। शीछ, उन्हों, बौर हरलों को भी पशाने का पूरा प्रयस्त किया गया ताकि इन उन देखों को मिया कर बोकर में एक ब्रामरीकी यूनि यन कका किया बाय।

इन यूनियन का रूप और उद्देश्य कारीकी प्रकार दूसेन ने कारने आपना में प्रकट कर दिया था। आप ने कहा था कि 'वसकीते का कारक राज्ये ते अधिक है।' कोवियत सूर्यियन का विरोध काना इनका आपाय है। बारीकी पूर्विपति कार्यिक उत्तर का इस नने युद्ध में इंट रहे हैं। कारीकी साहुकार आने वासी कार्षिक काची से परिचित हैं। वे इसे रोक तो सकते नहीं, लेकिन कुछ काल के किए स्वधित कर उनते हैं। इसके लिए से उपाय कोच रहें हैं एक उत्पाय झन्त रोष्ट्राय खिलाब को बढ़ाना है। यह तक स्वतरे की दियति पैदा नहां को आवती, नव तक आधिक दशा नहीं सुबर सस्ती। द्रूमैन का भावणा इस लिलाक को बढ़ता है, युद्ध का न्वर चहाता है। इससे दो काम लिद्ध होंगे। युरू का मौक कीर चान में झसपलता से लोगों क हिंह हर वापमी क्षोर दुसर कार्थिक सकट की विनेता से योका देर के लिए सुरक्तरा विनेता से योका देर के लिए सुरक्तरा

योधप में समरां की खाहू कर सीर वैनिक नेता सन्तरांष्ट्र य तनातनी को बटा रहे हैं ताकि निटिया नीत का कटिन काम गीम कपन हो और शोधियतियोची दल लड़ा हो कहे। निटेन समरीका को कठपुराली बन रहा है। निटन को सूमि समरीका का हवाई सद्भा होगा। उबकी यक्ति का समरीका प्रयोग करेगा। उक के सार्थिक वाचन नकी लड़ाई में मस्स हो सप्ने और समरीका के पूर्वाशिक सार्थिक वाचन नकी सहाई में मस्स हो सप्ने और समरीका के पूर्वाशिक सार्थिक वाच नढ़ोट स्केंगे।

१००) रुपये इनाम भारचयननक राफ़रााली मिद्ध बन्त गवर्नमेंट से रबिस्टड

विद्ध वर्षाक्रम्य यन्त्र। इसके बारस्य करने से कठिन से कठिन कार्य विद्ध हरेते हैं। आप विशे चाहत हैं जाहे यह पत्थर विक्ष क्यों न हो आपके पाठ चली आयोगी। इसमें भाग्योदन, नौक्दो, धन-की प्राप्ति, पुरुद्धमा कोर लाग्दी में धत तथा पराच्या में पाठ होता है। मूल्य ताबा रा।), चादी का ३) कोने का १२) भूकत सावित कार्ने पर २००) हनाम। दुस्त हरस्य आश्रम न० (कान)। पी० कत्तरी सराय (गया)

# रोडियो व २००) से १०००) मासिक घर बैठे मुफ्त

र सत रिद्ध करने पर १० ०००) इनाम । विश्वास रक्षित्रे यह आसन्भव नहीं । शिटरेचर व नियम भी सपत मगाइये।

दि हिन्द स्टोर्ज, चावडी बाजार दिल्ली ।

# कुछ अद्मृत शक्तिशाली खोषधियां

किसी और्षाध को वेफायदा साबित करने पर १०० रुपया इनाम । जिन्हें बिश्वास न हो, देव जाना का टिकट भेज कर रते किसा ले।

# मफेट बाल काला

इस तैल से बाल का पकना दक कर प्रधा बाल बढ़ से काला पैदा होता है। बढिस्थायी कालान रहेती दना मूल्य बापस की शर्त । सेक्झो प्रशासना से इसकी सत्यवा प्रमान्त्रित है। यह तेल सर के टर्ट व वर में चकर आना आदि को काराम कर बाल की रोशनी को बढ़ाता है। जीवाई वाल पदा के लिए २॥); उस के ब्याटा के लिए ३॥):व क्रम पका वाल के किया प्रोका तैल मगा लें।

#### बहरापन नाशक

बह कर्य रोग की कद्भुत दना बहरापन नया व पुराना, कान की कम श्चावाय, पीव बहना सदा के लिए आरो-म्ह करता है। बहरा आदमी सफ लाफ क्ष्मचे सगता है। अस्य २)

होती । वैद्यराज क ज्वल किशोर राम नं० १७ पो० क्री॰ सुरिया, जिला-हजारी बाग

बुक्त । बुक्त ॥ बुक्त ॥ बाव वर बैठे मैटिक, एफ, ए, वी. ए., वंबाब तथा भागरा वृत्तीवसिटी से तथा होम्बोपैविक बाबोपैक्षिक बाबररी बाहानी से पास कर सकते हैं । निवमायजी सपत । इंटरनेश्वनक इंस्टीटयूट(रविस्टर्क)श्वकीगद्र।

# 'सिद्ध चित्रकृट बुटी।

बह बटी मरमे मास में राजविदि बाबे किट महात्मा ने राष्ट्रियर पर्वत से संबद्ध करने की बताई है। प्रानी से यरानी वा नर्षे दमा स्वातः साती सर्तिया िकी पुरामा से एक महीने तक सेवन करने से बढ़ से कारीमा हो बाता है। एक मास ६० मात्रा २॥) प्रदेश कुछ नहीं। गर्भवाता योग

इस क्रीयम के व्यवहार से निश्चम वर्मपारम हा साता है। मूल्य ५) पूर्व विकास के साथ एक सिसें। शासिक वर्ग का कीववि

बन्द मासिक धर्म को किना कष्ट कारी करता है इस बीचिंच को व्यवहार करने से कमर, पेंडू, पेट का दर्द शिर में चकर गाना भादि को दूर कर मालिक थम निवमित रूप से साता है। इस क्रीयवि को व्यवहार दरने से छीम समें धारका हो जाता है । गर्भवती न्त्रिया हथे व्यवदार न करें, क्योंकि समीवस्था में इसे व्यवहार करने से गर्भपात हो जाता है। मुस्य २)।

भी कृष्णु थन्द्र (वि० दि) पो॰ सरिवा (हजारीबाग)

# ठगों से ठगे इए

कमकोरी, सुरनी, क्षत्र वसन व स्व प्तटोष रोगों वे रोगी इमारे वहा साकर इसाम करावें और साम के बाद इसक हैतिबत दाम दें और बो न बा सकें वेन सपना हास बन्द सिपाफे में मेस कर पुस्त स्लाह लें। इस उनको खपने उत्तर के साथ उनके लाभ के लिए अपनी श पुस्तक "विचित्र गुप्त शास्त्र विस में चिना दवा साथे कपर सिस्ते रोगों को दर दरने की सा सान विभिया लिखी है भीर को सन १६ में गवर्नमेक्ट से सका होकर बादासत से छटी है पुपत मेब देंगे. बरन्तपत्र के साथ तान झाने के टिक्ट

हा॰ वी॰ एस॰ कायप प्रस्थाच रसायनघर १०२ शाहलहांपुर ब॰ पी॰

# मासिक रुकावट

बन्द मासिक वर्म रकोलीना दवाई के उपयोग से बिना तकलीफ ग्रुक हो नियमित बाता है,ऋत की फर्यांद समय पर होती है। वह दवा गर्भवती को प्रयोग न कराये की॰ ६० ४), तुरंत फायदे के सिक्ट तेक दक्षाई की॰ ६० ६) पौस्टेक प्रात्मवा ६ गर्मा क्या — दवा के सेवन से इमेशा 🕏 लिए गर्म नहीं रहता, गर्मनिरोध होता है. मासिक बर्म नियमित होगा, विश्वतनीय और हानि रहित हैं | की॰४)पो॰ अलाव्य वता:-रग्वानपान फामेंची बामनगर % देश्ली एचेट-बमनादास क॰चादनी चौक क्रवमेर-पेरता इदर्ध नया सकार :



#### १००) इनोय ( गर्थमेक्ट रिक्टर्ड )

सर्वार्थ सिद्ध यन्त्र — बिसे भाष कारते हैं. बह पत्थर हटब क्यों न हो इस वन्त्र की बासीकिक शक्ति से बापसे दिकारी पक्षी कायेगी। इसे घारक करने से न्यापार में साम, बुक्दमा, बुरुती साटरी में बीट, परीक्षा में उपलाता,नकार की शांति, नीकरी की तरकी और तीमान्वकान होते हैं है बु• साबा २४), चांदी ३), बोना १२) \$ जी कामका कावन कावन ४४ पो॰ कतरीसराव (ग**व्य**)

# ਼ਿਲ"aऐदिक"चाहे फेफड़ोंका हो या श्रंतड़ियों का बड़ा मयंकर रोग है

रवत अष्ट की वनीपधि

तीन दिन में पूर पायदा । बदि सैक्डो

हकीमों, डाक्टरो वैद्यों, विशायनदाताको

की दवा से निराशा हो चके हो तो इसे

सकति-निग्रह

दवा का व्यवहार बन्द कर हैं. मर्भ

भारका हो सामगा । प्रतिमास दका शीन

दिन व्यवहार करना पढता है। वर्ष

भर की दवा का मूल्य २॥) दुलशी दवा

बा बीवन भर के लिए क्या बनाती

है,-मूक्य २॥) दोनों दवा के व्यवसार

से स्वास्थ्य में किसी तरह की शानि जहीं

बन्तान निमह की अञ्चल दवा है।

सगाकर धारोग्य होने । मुख्य २॥)

महात्माप्रदत्त इस सफेटी की दवा से

(३) तीसरा स्टेज (४) चौथा स्टेज चंतिम स्टेम (१) पहला स्टेज (२) दूसरा स्टेज रोगीकी भीत और मामधी न्वर. कासी क्यर. कासीकी क्राधिकता शरीर समाना. ज्वर खासी सन ही नाटोकी स्थंकरता श्रारीरपर वर्मे, दस्त आदि की भवकरता मगकर कर्मोका क शुरू दोना ·(JABRI) इथर उधर फैसना -(JABRI)-----(申4代)--

🚠 🖁 ' तपेदिक" श्रीर पुराने उदर के हताश रोगियों ! देखी

भी नागेश्वरप्रसाद तिवारी, मारटरन्य स न्हुगाया, यो • बास्टनन्य ( विवार ) से क्लिस हैं- मैं कर्नक दिनों से स्वर र्ज नारोश्वरप्रसाद तिवारी, जारदरवृक्त - हुगावा, यो॰ बारदराव्य ( महाः ) है (क्वल है— है क्वले हिनी हे जब्द कारि की स्वार के सिंहा होती है जब्द कारि की साथ वा बक्रम क्वार की रोग का नाम हुनते ही बहुत वच्छा गया। इती बीच वरमात्माची हुगारे जायबी क्यारच्या राज्य होता है साथ कार्य ते कर पारंच हा प्राप्त क्या। इतक कार्य ते कर पारंच प्राप्त क्या। दावों की सिंद्य के दिवन दिना है करियों के स्वार कार्य की बाद कार्य के दिना है की हिनों में करिया है विद्या के स्वार कार्य की बहुत कार्य के साथ की स्वार की सीच है। वचार्य में जाय की जीविष हुत हुद राग के सिंद सहरहाल है। बचार्य में जाय की जीविष हुत हुद राग के सिंद सहरहाल है। बचार्य में जाय की जीविष हुत हुद राग के सिंद सहरहाल है। बचार्य में जाय की जीविष हुत हुद राग के सिंद सहरहाल है। बचार्य में जाय की जीविष हुत हुद राग के सिंद सहरहाल है। बचार्य में जाय कार्य की सीच है। (२) वा टाइट किट से वाली हु के देश पारंच करते हैं। कार्य की है सिंद से सामदायक प्रतित हुई, कृतवा कीटवी बाक से पूर कोर्य सेच हैं।

हरी प्रकार के पहले भी दसों प्रशंसापत्र आप इन्हीं कालमों में देख जुके हैं, भारत के कोने कोने में लोगो ने यह मान किया है कि इस दुछ रोग से रोगी की बान नचाने वाली बांद कोई ब्रीबांच है तो वह एकमात्र "व री " ही हैं "बनरी" के नाममें ही भारतके पूज्य ऋषियोंके ज्ञात्मक नशका कुछ ऐसा विश्वच्चा रहस्य है कि प्रथम दिनसे ही इस दुष्ट रोगके बमें नह होना श्चरू हो बाते हैं। बाद-आप इत तरफसे हताश हो चुके हों तो भी परमात्मान्य नाम शेकर एक कर ''बनरी'' की परीचा करें। वरीकार्य ही हमने १० दिनका नमुना रख दिना है, क्लिमें तसकी हो सके। वस-बाब ही कार्डर दें। अन्यका फिर नहीं बहायत है ती बि.—बि. बाब परताय क्या हो? है— बन चिकिया जुम गरी खेत । वैकड़ों डाक्टर, इंडीम, वैद्य अपने रोगियों पर स्मवहार करके नाम पैदा कर रहे हैं और तार हार कार्टर देते हैं। हमास तार का का केवल "कवरी" वागपरी (IABRI-JAGADHRI) कादी है । तार में आपना पूरा पता दें मूल्य इस प्रकार है—वनरी लोशक नम्बर १ विसमें साथ साथ सावत बहाने के क्रिए मोती, कोता, कातक क्रांदि मुख्यवान् मरमें मा पक्ती हैं। पूरा ४० दिन का कोर्य ७५) ६० तमूना १० दिन २०) २० करती तं० २ कियते केमस तूमसान् करी नृत्या है। इस कोर्ट २०) २० नमूना १० दिन ६) २०, मश्का क्रमत है। इसदेर देते सम्म नं० १ सा नं० १ तथा वन का दवाला करते हैं। वाल-शक्त स्वात करते हैं। वाल-शक्त के वक्क शार्त एवंड कम्स, रहंख एवड वैंक से (१) "कामसरीं" (पर्व पंकान) कि. P.

्रार्थसावाजिक जगन

# श्रार्थवीर दल साम्प्रदायिक नहीं ★

किसी किसी प्रान्त में अन्य साम्प्रशयिक संस्थामों के साव अध-वरा आयंत्रीर इस पर भी पावन्दी लग गई थी। अब वह इट गई है। इस विषय पर भी पेट न्द्र विद्यावाचराति ने दैनिक 'बीर आर्जुन' के एक अमलेका में समुचित मकाग हाला है। असका आवस्यक आरा नीचे दिया जा रहा है। —सं०

बार्य बारेक स्वयं सेवक सस्याओं के काथ आर्थ बीग्डल पर क्रिसी-क्रिसी प्रांत में प्रतिबन्ध समाये गये। प्रतिबन्ध रे स्त्राचे वा रहे वे साम्प्रदाविक संस्थाओं बार की। कार्यवोर दल साम्प्रदायिक शंस्था नहीं है सो मी दमन की आयो के चकर में बायंबीर दल केवल इसलिए ब्या गया कि वह स्वयंसेवक दल था, **ब्रा**न्सशा शह तो सर्वविदित बात यी कि क्रार्थेबीर दक्ष क्रार्थसमास की एक सम्बद्ध संस्था है और झायसमाब एक वार्मिक समाब है को कार्मिक सामाबिक और सांस्कृतिक भूबार का कार्य करता है। फलतः बार्यंतीर दल का कार्यक्रम भी बार्मिक समाविक और सास्कृतिक ही है। जनका राक्षनीति से केवल उतना ही सम्बन्ध है, जितना प्रत्येक सामाजिक संस्था का निद्धान्तकप से होता 🕊 प्रचलित रावनीति से बार्यसमान तथा सार्ववीर दल का कोई सगाय नहीं है। ऐसी दका में उसे किसी हिंह से भी -साम्प्रदायिक संस्था नहीं कहा वह सकता ।

जब बम्बई तथा निहार 🏞 फिन्हीं शिक्तों में ब्रार्थवीर दल पर मितिबन्ध श्वागाने के समाचार पहुंचे तब क्षेत्रेरिक बार्यप्रतिनिधि समा तथा प्रान्तिक सभाग्रों की बोर से सरकार के वास प्रतिवाद के पत्र मेडे गये. दिन में दक्ष के बासाविक रूप का सम्बीकरका किया गया और सरकार से मांग की नई कि वह इस पर सायाये गरे प्रश्लिका को उठा दे। हर्ष की बात वह है कि प्रान्तीय सरकारों ने उस प्रतिवाद को सुन कर दक्ष पर सागाये गये विवन्धों को इटा सोने की सामा दे ही है। बन्धई सरकार ने इस बायन की बाश प्रचारित कर दी है कि आर्थवीर दक्षों को सभा तथा सम्मेशन करने का अधिकार है, और विदार की भारा तमा में प्रश्नों का उत्तर देते इए यह मत्री ने त्यह शब्दों में बोक्सा की है कि आर्थवीर दश साम्प्रदाविक र्थस्था नहीं 🕻, इत कारबा उस पर समावे गये प्रतिबन्ध उठा लिए गये 👣 किस विसा-अधिकारी ने प्रतिवन्त्र आशा प्रचा-रित की थी. उसके कार्य को विदार सरकार ने निन्दनीय समस्त्र है।

े उत्ते बना के शमन कुछ स्थानीय अब काल में जावंतीर दल जायंत्रतं जायेकारियों से यो जूक से गई जी और जायंत्राति के लिये जातन्त उपयोगी

भी प० इन्द्र विवाशाचलाति,



माप सार्वदेशिक सार्यप्रतिनिधि समा के नवे प्रधान निर्वाचित हुए हैं।

उठके मार्जन पर खरकार बचाई की पात्र है अने आर्थवोर दल अपना कार्य विविधवंक कर सकते हैं। यह बात तो स्पष्ट ही है कि दलों की उन वन बाजाओं और पानन्दिनों को स्तीकार करना होगा को सार्वजनिक हित के लिए. वरदार द्वारा वामान्य-रूप से जगाई गई हैया समाई बायेंगी। उन्हें छोड़कर शेष कार्यकम में कोई स्कायट नहां पहली चाहिये। आर्थवीर दलों को चाहिये कि अन तिःश्रक होकर बैद्धिक शिक्ति लगायें, सेवा का कार्य करें, सरकार की और से सैनिक शिख्या की जो बोचना दन रही है उसमें भाग लें: और स्थानीय तथा प्रातीय प्रबन्धक कार्यों में यथा सम्भव अधिकारियों का आवश्यकतानुसार सहयोग दें ! इन सामविक कार्यों के स्रति-रिक्त बार्य संस्कृति, बार्यभाषा और बार्य वर्म के शिवा और चरित्र निर्माण का कार्य तो यथावत चलता ही रहना

हर बात का विशेष प्यान रसना होगा कि कई ऐसा कार्य न होने पावे विसमें क्यूपें की बार्यक्र या संवर्षे उत्पन्न हो। दस का कोई कार्य शानित रखा में बायक न होना चार्यि। यदि समस्त्रारी और तसरता से दस के कार्य को चलावा बायमा हो इस संकटन पत्र कार्य को चलावा बायमा हो इस संकटन स्व कार्य को चलावा बायमा हो इस संकटन स्व कार्य की सार्थित हो कार्यक नार्योग्ये विद्वारी नकेण ।

कन्त में में आयंबीर दलो का ध्यान इव कोर आकृष्ट करना चाहता हूं कि उन्हें प्रवाद के काये दूप पीड़ित माइयों के वसरसाओं के इल करने की छोर, विशेष ध्वान देना चाहिये। इल समय की वह से बड़ी समस्या चाही है और सब्दार माने का सांबीर इन को कारने-अपने क्यान पर जाये दूप रंकाबी माइयों की कावस्थकताओं के वानन्य में में पूरी बाजकारी माहिये और सरकार तथा परन संस्थाओं से तहराग करते दूप उन्हों दूप करने का उद्योग करता चाहिये।

# सार्वदेशिक समा का नया निर्वाचन

२५ कमें ल को सार्वदेशिक का -मतिनिकि सभा का वार्विक निर्याचन हुआ बेटमें निम्न बदाधिकारी चुने

प्रधान — श्री पं॰ इन्द्र विद्या-बाधरुवि, दिल्ली ।

उपवचान — भी पूर्वचन्द्र एड-बोक्ट, ग्रागराः

किट, ब्रागराः भी पनस्यामसिंह गुप्त ब्राध्यञ्च सीठ

पी० ब्रसेम्बलं, नागपुर । मो मिहिरचन्द्र धानान, कतकता ।

मंत्रो — मो गंगायताद उत्तास्त्राय । कोषाय्यद्य — श्री ला॰ नारायद्यद्य । बाद-विजाद के परचात् राजनीति में भाग क्षेत्रे के जिये 'राजार्यस्त्रा' वतावे

का निरुचय किया गया ।

#### दयानन्द सेवा संघ

कार्य उपाव वेयर्ड रोड नहें देहली, कार्य उपाव उत्पाव राज नहें देहली ने कार्य उपाव इतुमान राज नहें देहली ने "वारवार्षिया की ऐसा कर कार्य प्रारम्भ कर दिया है। जीनों कार्य उपाव ने क्यानी र उपाव की कार से तो र दर्व माविक उनके निमित्त देने स्वीकार किये हैं तीनों उपायों के प्रतिनिधियों की यक जम्मिक्तित जमिति कर गहें है, बिठ का नाम "इयान्न्द सेवा संव देहली" रखा या है।

१-- शरकार्थं वहन माहवों को राष्ट्र माना (हिन्दी ) विखाना ।

२ — शरकार्षियों को धरकारी बहाबता सम्बन्धी कावसाओं के विषय में परिवित कराना तथा उस बहायता प्राप्ति में उन्हें बहुयोग देना।

३ — शरकार्थियों में ईश्वर परा-बक्ता, उदाचार, नैतिकता, परस्पर प्रेम तथा तहानुमृति के भाव बद्धाना।

४--- निर्धन, जयहाय तथा आश्रय होन विषयाओं और वयो वृद्ध शरकार्थियों में बस्त्र, लाख सामग्री, साहुन, तेल साहि विशरक अस्ता। ५— सरखायों शिवरों में तरखा-बिंगों के डांस्ड्रिड़ बीवन की उमिति के किए राष्ट्रीय, बाचार निर्मेख सम्बन्ध किए राष्ट्रीय, बाचार निर्मेख सम्बन्ध त्या बार्मिंख पुस्तके, देख मुझे व यहाँ-स्माओं की बीवनियां पुस्तकालयों में रख-बानी तथा मार्थिक व साला देक पन्न साचनालयों में गुडुंचवाने की स्थवस्था करता ।

६ — श्ररवार्थी नहन भाइयों को स्वावसम्बा ननाने में सहायतः करना सर्वि ।

आर्यसमाज का मावी कार्यक्रम

सार्वदेशिक द्यानन्द संन्यासि-साक प्रस्य महत्त्व (हरिद्वार) ने अपके कार्यक यञ्च की समाप्ति पर निम्नलिखिक कार्यकाम की बोचवा की है —

बनगबना वर्मीप झा गही है अवश् प्रत्येक श्रायंत्रमाथ तथा आर्थ्य वसाओ को बरन करना चाहिए कि आगामी बनगबना में वसी वस्त्रदायों के आर्थ्य अपनी बादि 'आर्थ्य' कि बाएं ।

खुआजून को हटाने के लिए आर्थ-एमाण ने उनने पहले जल किया है जन जम कि अञ्चलपन को राजनियम के जयेच चौचित किया जा दुआ है, जार्थ-जमान का क्यांट्र हो जाता है कि कह जनान का क्यांट्र जाता है कि कह जनान की रारिक्चन उत्पन्न करंद कर पूर्ण प्रयत्न करें।

हमारी वातीय भूतो एवं प्रसादों के कारब को भाई हमारी वाति ने प्रवह् शंकर हमारे राष्ट्र के उत्कान से वायक होते रहे हैं, भारतीय राष्ट्र की परकता की राज्यों के लिए उन्हें अपना कक्ष ननाने के लिए यन करना।

हल समय दुर्माग्य से देख में भागाहर का भवार पूर्वणिव्या बहुत बच्च है। मदिए, भंग झादि मारक्टमां का सेवन भी कहा है। मारक्टमां के स्वम भी के नार कार्यक्माम को हम स्वस्तां के नार के लिये बार प्रश्न करना चाहिए।

वाम्प्रदायिक कृषित मनोहाँ के कारक भारत का क्रक्र-भंग हुआ। अब पुत्र-कृष कोग उर्वो मकार को मनोहाँ के क्यामून हो कर पूर्वीय रोबाद के विभावन पर नक्ष के रहे हैं। आध्यंत्रमां को कारों क्षाकर विभावन के रोध बता कर रावा-भवा वनको वाक्यान करना चाहिये।

राव । बहल बाने पर भी, दुर्मोग्ब छै, राष कर्मनारियों की मानेश्वरित क्रमी तक हृतित है। रिश्त परकों से भी कविक बह गर्द है। हक्ती भारत सरकार तथा प्रान्त्रीय सरकार भी विनितत हैं। क्राय्येयाया को चाहिये कि कोलिस केंक्रर भी देखे करानायी रावकर्मनारियों के विकद क्रायेगारी करने में सरकार क्रा शूरा कहनेगर है।

स्वयं अनगाइये ।

# खंजरे की ई टें

#### [पृष्ठ ११ का शेष]

थाव परजैसे नमक बुरक दिया सवा। मायव ने कोचा - वह हाटी है, इयह चाची है, मा है, मासी, बुझा" बहर्ने, कुका — सब है। क्या किसी के हृदय में 'घरकी कदमी' के लिए दया नहीं । करुणा, नहीं । है तो प्रका, हिकारत - तब उसने सबका मोह स्वार्थ त्याग 52 नुस नहीं किया। चारों क्रोर का अपेरा बैसे इम रहा था। दो इक्ट भी अपनी सीटे न हुए वे कि बहु-दर्द से क्यहती हुई कपर बाई। सीने वासे लोते रहे, पर नत्था की कह कांगन में आ निकाई - 'झरे, सब सो मध्। बह उत्पर कारे ली दर्द में टड़ी गई है। कितनी सदी है। माधव नहीं बानता, किसी ने करवट श्रीयानहीं। पर मामा भी ने कहा --'क्यों इला मचा रही है। ऊपर उसका मर्दे है। देन बहबहाती हुई वह जुए हो

ब्रीर शीच से ब्राइट बहु बन माधन बास्ती कोठरी में आ केटी तो बन्ना ने बकी दया बता कर पूछा -- 'अब कैसा बी है री, तेरा ।' माचव को विस्तर में पदे-पदे बनान हिसाने-वासों की बुद्धि, क्रमनता और व्यवहार पर दवा हो आई। घंरे से बहु से बोला — 'कड हो, बाद तो जापकी क्रम से ठीक है, आराम कीकिए । पर बहु कुकु न बोसी। तीसरे पहर में रात और मी स्तन्य होती चक्की गई। वह के पेट पर डाम रस माधव ने भगकती खांखों को बेसे पूरी सरह सोस सेना चाहा। बहु सो गई। उसका अपना शरीर मी आराम चाइने बारा, पर दिमाग की जाराम कहां था ! कानों ने उसे न शोने दिया । दिमाग को असि देकर को स्वयं प्राव स्वस. शांत वे।

धनेरा हुआ और रात पर कारने की बच्चों में विक्रियों का सुप्राना गीव मेंचे कुए गया। सना की नोते — कर कारन में सकते हैं। कच्छी तरह सुक-कारन में करने हैं। कच्छी तरह सुक-कारन है उन करेंग पर कारने उदरा की बच्चा सांगन को नाती के किनारे वह ने रात को मुखा नरकाई थी। उसने केका — सरंबे की ईंटों को बोवने कार्या होगिट कार्या हो सुरी तरह हर सुकी हैं — ठीक उसी तरह केसे उसके कारन के सारों।

धनवान बनने के किए और ठवाँग व्यक्तम वन्त्रनी बानकारी तथा वोड़ी बूंबी से अमीर बनवे के किए मारिक 'व्यक्तम' पहिए। वापिक मूल्य ३), ग्रम्मुना ৮)।यदा—'व्यवसाय' आश्रीगढ़ भारोग्य-वर्धक ५० लाक से दुनिया भर में मशहूर

# मदनम्जरी

कन्वियत हु। करके वाचनश्राक्त बहाती है दिल, दिशास के शाकत देती हैं कीर नया क्ट्रा बहुत बीचे पैदा करके वक बुद्ध क्षानु बहाती है। दिन दः (;) स्वनसंगतरी फ्रांसेश, क्षामनगर । देवक्षी एक्ट-समनादाव कं चांदर्नाचीक



# साबुनों का मुकुट मांग साबुन नम्बर १००

इर तरह के कपनी जंनी, च्हाी, रेखमी की नहत्तीन राकाई के किने। इन्दर और रंपीन रेपर में किएटा हुका? इर अपने कोर और राहन के हुआनवार के मिलेगा। एक नार करीद कर कर-रूप परीखा करें।

प्रचेन्टों की हर बगह आवस्थकता है। होससेस डिस्ट्रीम्यूटर्श—

होससेस हिस्ट्रीम्पूटरे-केसाराचन्द्र प्रकाराचन्द्र

खुषा सराय शफिस वक्षा सदर वाष्ट्रर बेहसी ।

# ५००) नकंद इनाम

वयांगर्व चूर्व वे वय प्रस्तर की सुस्ती, दिमानी कमकोरी, रक्नादीन, बातु विकार तथा नामग्री हूर होकर खटीर हुइ-पुत्र ननता है। पूर्व शुक्त) मन वाक्यता केवार वालिक करने वर मन्न्य हुनाम । रकाम प्रामेंची (रक्तिस्त्री) स्वतीगद्द ।

# १५०) नकद् इनाम

िव वर्गीकव चन्त्र — इसके विवाद करने हैं कठिन कर्न विवाद होते हैं। उनमें बाग किसे वाहते हैं वाहते हैं । उनमें बाग किसे वाहते हैं वाहते हैं वाहते हैं वाहते हैं वाहते हैं वाहते हैं वाहते हैं वाहते हैं वाहते हैं वाहते हैं वाहते हैं वाहते हैं वाहते हैं वाहते हैं वाहते हैं वाहते हैं वाहते हैं वाहते हैं वाहते हैं वाहते हैं वाहते हैं वाहते हैं वाहते हैं वाहते हैं वाहते हैं वाहते हैं वाहते हैं वाहते हैं वाहते हैं वाहते हैं वाहते हैं वाहते हैं वाहते हैं वाहते हैं वाहते हैं वाहते हैं वाहते हैं वाहते हैं वाहते हैं वाहते हैं वाहते हैं वाहते हैं वाहते हैं वाहते हैं वाहते हैं वाहते हैं वाहते हैं वाहते हैं वाहते हैं वाहते हैं वाहते हैं वाहते हैं वाहते हैं वाहते हैं वाहते हैं वाहते हैं वाहते हैं वाहते हैं वाहते हैं वाहते हैं वाहते हैं वाहते हैं वाहते हैं वाहते हैं वाहते हैं वाहते हैं वाहते हैं वाहते हैं वाहते हैं वाहते हैं वाहते हैं वाहते हैं वाहते हैं वाहते हैं वाहते हैं वाहते हैं वाहते हैं वाहते हैं वाहते हैं वाहते हैं वाहते हैं वाहते हैं वाहते हैं वाहते हैं वाहते हैं वाहते हैं वाहते हैं वाहते हैं वाहते हैं वाहते हैं वाहते हैं वाहते हैं वाहते हैं वाहते हैं वाहते हैं वाहते हैं वाहते हैं वाहते हैं वाहते हैं वाहते हैं वाहते हैं वाहते हैं वाहते हैं वाहते हैं वाहते हैं वाहते हैं वाहते हैं वाहते हैं वाहते हैं वाहते हैं वाहते हैं वाहते हैं वाहते हैं वाहते हैं वाहते हैं वाहते हैं वाहते हैं वाहते हैं वाहते हैं वाहते हैं वाहते हैं वाहते हैं वाहते हैं वाहते हैं वाहते हैं वाहते हैं वाहते हैं वाहते हैं वाहते हैं वाहते हैं वाहते हैं वाहते हैं वाहते हैं वाहते हैं वाहते हैं वाहते हैं वाहते हैं वाहते हैं वाहते हैं वाहते हैं वाहते हैं वाहते हैं वाहते हैं वाहते हैं वाहते हैं वाहते हैं वाहते हैं वाहते हैं वाहते हैं वाहते हैं वाहते हैं वाहते हैं वाहते हैं वाहते हैं वाहते हैं वाहते हैं वाहते हैं वाहते हैं वाहते हैं वाहते हैं वाहते हैं वाहते हैं वाहते हैं वाहते हैं वाहते हैं वाहते हैं वाहते हैं वाहते हैं वाहते हैं वाहते हैं वाहते हैं वाहते हैं वाहते हैं वाहते हैं वाहते हैं वाहते हैं वाहते हैं वाहते हैं वाहते हैं वाहते हैं वाहते हैं वाहते हैं वाहते हैं वाहते हैं वाहते हैं वाहते हैं वाहते हैं वाहते हैं वाहते हैं वाहते हैं वाहते हैं वाहते हैं वाहते ह

# शारीरिक उद्याता के वजह संस्



प्रस्था पर वार राग वारत का नाजरल, माह रागल, क्यूने और वेचना की जावा काल, मंदाति, जीने जरण, क्यून रावेचाकी कोलहता, जानकरिण की जला, जांत्र में बहु और दर्श, अंत्रों के ओशी वर्ण, शीठ की वेदना, जार (बेंग) राजपार (बंहारेस) ब्रागिटिक क्यानट एर्ग क्रमान्य निवंत्रक कर कारब है.

पर्क कारा, वो बीकर, बुधावर्षक, स्कृतिशयक और कडिरवर्षक जीवित है, बारिएक उच्चता ने उत्पन हुई सारी विकायकों के समस् जाराम कार्ता है.

वर्ष को की एक बोरल आज ही अपने केमिस्ट के वर्ष के करीदकर इन सारी करानियों से इटकारा पहले !

शीतल,शक्तिवर्धक,आरोम्पदायक पर्लकादा

पल कार्का पर्त कंपनी, राणी वा ग. व म्ब ई २७

# स्वप्न दोष 🖈 प्रमेह

केवल एक सप्ताह में जब सं दूर। बाम को डाक सार्व प्रथक। डिम लय केमाकल कार्यसी डरहार।

# १०,०००) रुपये की घड़ियां मुफ्त इनाम



हुन्तर हे जीव एवं कर्गूटी होता (कावबन न्यू गोहक) विकड्क पुष्पत सेची व्यवक्ति । जीव क्रिक्ट के क्रिक्टर को बाक साची माफ कीर ४ व्यूट साववां व ४ व्यक्तिकर्या क्षेत्रस्तर न्यू गरूर वल्डक पुष्पत दी बाज़ी है।

# बाल उमर भर नहीं उगते !

नोटा— साझ प॰ नट २ क्षोत्रे पुर सूहण वापित किया काता है । शीत्र संग्रह ् हों क्योंकि देखा रूपम बार- नर डाय नहीं कायेगा।

संस्त क्य १०० कावती (AWD) साग रामानन्द, समृत्सर १

वि য়ি ঘ चि সা

€-



स दन कीर कर्रामधन में आयोजित प्रदशनी।के लिये आधुनिक मिटी के बर्तन बनाये का रहे हैं।



मिक्तको को केन्द्रीय 'क्सरेशको के क्सरक कथिन के केन्द्रश्चन जा० क्यून पेडिका वैसी।



● लदन में चौद्दर्श जील मिक प्रदशनी के लिये इस प्रकार के इवारों पदक तैयार किये वा रहे हैं



मिटिस नरेस बाथ बुटे में शैनिकों को उत्सारित करने के सिथे तीन नवें पड़कों को बावबा की है। एवं उट व में विवधी विव सवार को मार कर उत्तर लोग है तो बुनरे विव में विजेता चैनिक को एक महिला पेप पदाय दें रही है।



क्रमेरिका के भूगण्य सहयक विशेष सचिव क्सेटन विक्रियम सम्मवत मार्शेल प्रदेशों में क्रमोरका के प्रतिनिधि होंमें।

# उड़ीसा का पुनर्निर्माण : महानदी का बांघ

के जीव करकार हारा स्वीकृत प्रथम बहुमुकी पोकना का कार्व १२ कार्य को प्रारम्म हो गया। उस दिन भारत के प्रथान मात्री रंक बताहरसाला नेहरू ने शेराजुद्ध वाच के निर्माक स्थान पर कस्तीट विद्यापी। वह वाच उड़ीका में सम्बद्धपुर के पास महा नहीं पर बनेगा। काशा की बाती है कि वह सम्माद उड़ीका की स्वांभीका वाची का सम्याद उड़ीका की स्वांभीका

उड़ीया का च्रेनफल प्रायः ५,०,००० स्वेमीक तथा बन उड़का प्रकः प्रकः प्रमुक्त तथा बन उड़का प्रकः प्रमुक्त तथा बन उड़का प्रकः प्रमुक्त तथा विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या

# योजना से लाभ

आपने नाम के अनुलार महानदी बाताव में एक वड़ी भागी नदी है। इसके प्रवाद के बल का वार्षिक परिमाय नीक और टेनेदी नदियों के बल से बहुत अधिक है। विशेषकों का विचार है कि विदे इसके अधिकार बल को विचार कर के आम में लागा जा सके तो प्रवाद कर के जान में स्वाद कर का नियाद कर का में लागा जा सके तो प्रवाद कर का कि विचार कर का मान के कि विचार कर का मान के कि विचार कर का मान के किया है अपना के किया हो अपनी ।

इस बोबना के बानुसार महानदी क्ष्मा उसकी स्थायक नदियों पर विभिन्न स्थानो पर वर्ष बाध बनाये जायेंगे । महा-बसी पर बाध बनाने के किए हीराक्टब, क्ष रेपाम और बराब ये तीन स्थान चुने अपे हैं ! इस बोबना को कई स्वतंत्र आओं में विश्व करके कार्यान्यत किया का बहा है क्ये कि लागे योजना इसनी महा विद्यास है और उस पर इतना अधिक ब्बब होना कि एक सम्पूर्व प्रसार पर कार्य ब्रारम्भ नहीं किया का सकता । सम्बन्धर कियो में कियाई की व्यवस्था की कारान्त भावर्गकरा अनुभव करके तथा नहा विकारी पेका परने कीर नीका संचायन सम्बन्धी स्विवाकों के दृष्टि में रख कर तको वासे हैराकट सब पर कर्न मारम्म America de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compans

#### हीराकुद बांच

सम्बन्धर ने महान भी बोर ह सील कार्य दीएक्ट्र में महान चेरना वरेगा वह १५० चीट का बीर ह मील बाना होना १ इन बान के विवाद के किए व् नहर्रे निकाली कार्यमी थो प्रतिवर्ष ११ बाल एकड़ मूक्ति को लीचेगी। बजा विवाद उत्पादन के लिए एक तो बाव पर और दुवरे नहीं के उतार की बोर १२ मील बाने मनस्या की बावसी।

हर्गाकृत वालाव का विस्तार १, १६,००० एक्क पूम्मि च्रेण में होता। ह हचने के प्रात्त : ७०,००० एक्क कृषि भूमि होगी। वाण निर्मांक का करणकम हच प्रकार होगा कि यह जारी भूमि धीरे बीर प्रात्त - वर्षों में तालाव के कल से परेगों। कोशों को जिल्ला बीरें हो बावगी कीर यहां के निर्माधियों को वसार्व के किए नवे गांव वकाये वारेगे। हम गांवों के काल में सोगों की दुविया का पूरा प्राप्ता स्थाला।

## ४७ करोड रु० से अधिक व्यय

धीराकुद बाब पर कुल ४० करोड़

र: लाख वरमें ब्या होने का अनुमान
किना नवा है। कुछ वर्षों के बाद सामव
पर अतिरात से सामित का होने
सनेगी। कई सामवा साम भी होने।
वैसे साच उत्पादन में वृद्धि विवक्षी इव
समय देश को वड़ी सावस्थकता है,
उद्योगायां की उस्ति, सह निनंबन्ध
तवा हमारों गानों में वरेलू प्रवीन के
सिए श्रद्ध पानों की सम्बन्ध सादि।

#### योजना की प्रगति

केन्द्रीय बस्त विद्युत् सिंचाई और नौका स्थासन कर्मश्चन के एक विवरक्ष में बताया गया है कि मई १९४५ में क्रमीकन के सब्बद्ध ने इस वाथ की बोकना का शुभाव उपस्थित

किया वा । १६४६ में उपीक्ष, बिहार वया पाठ की रिवानतों और स्वरत सर-कार में इसके निर्माण के लिए जाएकी चममोवा क्षा । १६४७ में उसकी रिपोर्ट प्रकाशित हुई और १९४८ में कार्व प्रारम्भ हो रहा है। ब्राशा है कि निर्मांचा कार्य १६६३ में समाप्त हो व्यवसा। इस बकार इस बोबना को उदब होने के नाद से पूर्व समाप्ति तक केवल ८ वर्ष सर्गेते । सक्सर बाध की बोचना सा सुत्रगत १८६० में द्वचा वा कीर वह १६३१ में समाग इका । पवान के मासरा नाथ की गोधना १६१० में बनी थी, १६४८ में इस पर काम प्रारम्भ होना और सम्भवतः १६५५ में बह समाप्त होगी। संबद्धपात में शारदा नहर की बोधना का सुत्रपात १८४७ में हुआ वा । इसके स्वीकृत होने में इतनी देर सागी कि १६२० में काम प्रारम्भ हो सका और १६२६ में समाप्त इचा । महास के मैसर बाच की बोचना १६०१ में बनी। १६२% में कार्य प्रारम्भ हजा और १६३४ में पूरा इका। पंजाब की यल योजना का स्वयात १८७० में हुआ। बा, १६३६ में कार्य प्रारम्भ हुआ और समी चस रहा है।

# वेवल विवादित व्यक्तियों के लिए

# नवीन पुस्तकें

१—वित्र कोक्छारन—इते पढ़ कर सापक विवादित बीवन सुकारम होमानेगा। मूल्य १।।) २—दर सातन—दर्भ किना कदित सातनों कर मनोदर वर्षन किना तवा है। सून्य १।।) १—गुत विज्ञावली— संदार की सुन्दरियों के २४ साक्येक विको कर मनोदर तबह । सून्य १।) पूरा केंद्र को पर सिक्ट ४॥), कोरवेस ।) सहस्य

बाब की बोक्या का पुरस्तव उपस्थित वता-मतिबोधिता कीकित; सामर। (२१)

हिन्द् संघठन होमा नहीं है जन्द अनवा उद्देशेयन का सम्बे है इस्तिरे

# हिन्दू-संगठन

[ केसक रक्षमी ब्रह्मानन् संन्याची ]

पुरतक ज़दरन पहें। जान जी दिन्दुओं को मोदनिया ने क्याने की जावरकत्वा को हुई है। अरत ने नवने काली प्रमुख खरि मा वांत क्यान केना यह भी कींत को बहुने के लिये निवास जावरक है। इसी वर रण ने पुरतक ज़ब्दिय की वा पर है। सून र)

विजय पुरतक भगरार, भन्नानन्द बाजार, दिश्री।

# मुफ्त

#### १००) इनाम

कर्षीर्थ (श्रद यंत्र — के बिछे झाथ बाहते हैं जादे वह परपर (श्रित क्यों न हो, इच यंत्र की अशीकिक श्रांति के स्थाय के मिसने चली आवेगी। इसे चारख इस्ते के ब्यापार में लाग, युक्समा, इस्ती, लाटरी में बीत, परीखा में क्य स्ता, नक्सरों की शाहि, नौक्सी की तरक्षी जीमाग्यान होते हैं। यू॰ तावा रा), चादी है। लेगा १४१

> सिद्ध श्मशान न॰ ३०७ यो॰ कतरी सराव [गवा]

#### सफेद बाल काला

लिकाव हे नहीं, हमारे आयुर्वेदिफ सुगन्यित तेल से बाल का पक्ना कक कर तफेर बाल वह से काला हो काला है। यह तेल दिमागी ताकत और आको की रोधानी को बहाता है कि हैं विश्वाक न हो, वे गूल्य वापस की सर्त लिका तों। मूल २॥), बाल कावा पका हो तो २॥) और बुल पका हो तो ५) का तेल मनका ली

# रवेत कुष्ट की बद्युत जड़ी

भिष कजाों | कोरों की माति हमः प्रयंता करना नहीं चाहते | महि इत्तरे केष से केष्में काराम नहीं तो मूच्य दूना वायत दूना । मू० १) २० विश्वकत्याय कीच्यास्य नं० ६६ प्रेमन्य करात स्ट्रीट वक्तकचा ११ ।

# बहरी निज्ञा का झानन्द

क्या क्या प्रश्निक विकास कार्य विकास कार्य विकास कार्य विकास कार्य विकास कार्य विकास कार्य विकास कार्य विकास कार्य कार्य के कार्य कार्य के कार्य कार्य के कार्य कार्य के कार्य कार्य के कार्य कार्य के कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्

विकास का शांधि नहीं । प्रकास ही पार्वत है जीए के दूस जीए क्राफ हैंग्से। क्रोकारी जीवार करियार्टिक ( <sup>Ma</sup> ), क्रोक

# नःस्तिक

प्रवाग राज इलाहाबाद को ठीर्थ राज भी कहा बाता है। वहा यावियों की भीड़ हमेगा ही सगी रहती है। कुम्म के मोके पर तो माना जादमियों का शागर उमड़ पड़ना है।

यद्य न साल पत्ले की बात है। स्रथम में द्वथाइ पना इंग्लाया । स्रक्ला, बसुनाका तुझाव बढ़ गयाया । स्रथम में पहुंचना स्वतन्त्रका हो गयाया।

मेला स्मेगी ने बहुत तीच विचार के बद, ते किया कि उत साल, समम स्त्रात रोक दिन बाय। कान्य, लाली क्षेत्र के देश चार भी आने चली बाना सामूची बात थी कमेगे ने सपरे पसले का रेलान कर दिया।

लड़ाई का बभानातो था नहीं। रेलो में भ ७ कान मनहीं होता था। न भक्ताबे थे, न दगे। इतसे यात्री को से के अरबक सरुगय बमाहो चुके

'धगम में कई रूपन नहीं कर खकेगा' यह खबर यानियों के लिये दिवाली का फरका सा मलून हुमा। सबद बात की बात में सारे खुवे म फैल गई। पानिक हिन्दू समाज तिसानिसा दारा।

एक अभीव सजारायां सब दुव्यी के, परेशान में, चुश्विल साथ अपर माली आप के शेर को इक्तर में थे, ताव में थे। पर ये सब लाजार।

स्तान का समय आया। क्षोगों की बेचैनी बढ़ी। 'अब क्या क्षेत्रा'! का प्रश्न मृत बनकर सबके सर्ग पढ़े नाचने समा। पर!

समय किसी की बाट बोहता नहीं । कमी किसी के क्षिये दकना नहीं । सागों की बास्तिकता विश्वण हो उठी ।

यक्षमक एक गोरा छा नीववान स्वराम में नहाता शीख एका। ऐ । वह स्वराम में नहाता शीख एका। ऐ । वह स्वराम के स्वराम के साथ, पक्षक मारते न मारते, साम वाधियों से भर गया। साथों वाशियों ने स्नान किया। ब्रोट मायबान की माया, एक भी दुष्टना नहीं हुई।

लोग उठ गारे से युग्क की चार्मि-कता का कराव नहीं लगा पा रहे वे। 'बह कोई नदुन ही कारिन्ड कोर्ने, चार्मिक युक्क हाना चाहेरे, करात —' की चारा तरफ चर्चों थी, दिश्वात था। इन्हें दिवा कोर्से कुछ होन ही नहीं करवाया।

पर आगे चलकर मालूम हुआ वह चुत्रक, हमारे देश की बान, प॰ वजहर साल नेहरू ये। जिनका न कोई धर्म है न शायद ईरवर।

उनके तर्दकायरता ही सबसे बड़ा कार्यमं है। और बहादुरी सबसे बड़ा कर्म।

'---गम की बात' से



1 38 1

## समय का मूल्य

मडी देर तक नेंबनिन फ्रेंकिनिन की दुकन के शामने घूमनेवाले एक आयदमी ने अन्त में पूछा —

"इस किताब की क्या कीमत है।" क्लब्दें ने उत्तर दिया — 'एक

> 'एक इस्तर । इससे कम नहीं ।" "नहीं।"

लगैटने वालों ने योकी देर इचर उचर देखने के बाद उससे पूछा —

"क्या मि॰ फोंक्लिन मीलर हैं ?" "डा इस्मीकाम में लगे हुए हैं।" "मैंकरा उनसे मिलना चाइता

मालिक बुलाये गये घोर करीददार ने पूछा — "भि श्रे कंजन, क्याप इस पुस्तक की कम से कम स्था कीमत लेंगे हें

"तवा डाझर।" "तवा डाझर। ग्रमी तो आयश्च स्त्रकंपक डासर कडताया?"

"ठक है पर अपना काम छोक्कर अपने में नेस समय भी तो अपने हुआ। केल

सरीरहार कार्यवं ये पड़ गया और अपनी बातचीत को सत्म करने के विचार से उतने फिर पूछा — "अच्छा, इस इनकी कम-से कम कीमत बता दीबिये तो में से सूं।"

"डेड् बालर।" "डेड बालर। बाह, कभी तो आरप सवा बालर ही कह रहे वे।" "हा, मैंने वह कीमत उक्त समय कही थी। पर अप तो बेट डानर होगी। और ज्यों—ज्यों आप देर करते कायंगे, किताब की कीमत बटती वायगी।"

प्राहक ने जेन से पैसे निकाल कर दे दिने कोर कितान लेकर पर का शस्ता लिया। उसे ग्राह समय को पन अथवा विद्या में परिवतित कर देने वाले स्वामी से एक उत्तम शिद्या निलागई थी।

# चुटकुले

क्ललू — सेठ थी श्याम् कहा है १ मैं उसका पिता हूं स्तीर उससे मिलना चाहता है।

नाहरा हू। सेठ जी - अरे, बाद साई वाद कल तुम्हारी मौत की बात कहकर वह सुस्क से छूटी लेकर पर गया है।

— बगदीशचाद्र टडन × × ×

भागतवर्ष के किसी रहेल ने एक विज्ञानत के तमाणा करने वाले को भारत में तमाणा करने कि लिये बुनाया । कन रहेल ने उलकी तनक्वाह पूछी तो उलने हतनी चताई विससे वह रहेल वर्षणा गया।

र्व्य ने कहा कि आराप तो लाट ताहित से भी अधिक तनकत्तह मगाते हैं। तमाशा करने नाते ने कहा ता फिर आप लाट ताहन से ही तमाशा करना जीजिये।

— वसन्तकुमार

रारकार्थी कारकों से सिन वसे वा साउवट वैटन की सपती ।

# भात्म परिचय

(शशिकात)

मैं डाट डपट क्यां मार लिये फिरता हू, मैं पिटने का अधिकार लिये फिरता हूं। मेरे हाचों पर नील नहीं यह भाइया १ मैं नैंतों का उनहार लिए पिरता हूं।

में रोज पाठशाला में जिन्ता रहता, मैं पर वालों की रोज फिड किया छहता, छाथी कह 'मूरखराज' चिद्धाने मुक्तको, मैं बीवन की यह हार निये कि ता है।

र्में इस क्यास में फेन सदा दू हेता, मैं नहीं मनाता दुख, कभी ना रता, कह तो को मीससर, मगर सचयह है — मैं इस क्लास का पार लिये (करना हू।

इ. ६ दिन में भी हे पाल बनू गा मास्टर, बैठू गा लेकर बेंत इला कुनी पर, ज्यों में पिटता त्या पटू गाल कई को, — यह लपनो का सलार जिये परता हूं । "मनोपलन" के

# पहेलियां ?

[ बगदीशाल ल, 'प्रे म' नैनीनाली ] बेरे दार है लहता जलका.

एक टाग से रहे सकी। सन करते हैं चाह उसी की, सन नरसाकी सागे अप्रती।

छुटी छी डिविया डवडव करे। मानक मोती भर-भर भरे॥ [स्राक्त]

लला रात में तम्बू एक। विवर्मे लटके दिये अपनेक॥ [आवमान]

एक चिदिया चचलदार। बिसके बच्चे नी इचार॥ [बागकी चिनगारी]

# सूचना

मेरे पात अमरीका तथा लका की करीब २०० तरह की टिक्टें हैं वो भाई मुक्किये टिक्ट अन्य देशों के टिक्टों से बदलना चाहें तो स्चिन करे। महेश बन्द्र सेकेंग्री, बाल बभा हापुड़

# (पृष्ठ ८ का शेष)

वह चेतनायाय हो बायगी और फिर चेतना प्राप्त करेगी तव तक नच्या पैदाहो चुनेगा। उस कार्य चेतना व तस्या में उक्त मिल्ला ने नश को खुलाया। बचनते उसके पास पहुची तक भी वह चेतनायाय थी। बच बहफिर स्पेत हुई ता उनके बच्चा वैदाहो चुका था और उसे कह तक्लीक ब हुई सी।

# सर्य-जयंती की तिथि।

ि औ गपालप्रवाद व्याखी

हिन्दी साहित्य-चगत का इस से श्राधिक दर्भाग्य और क्या होगा कि जो हमारे सहित्य गगन के सर्व है और बिनके बारे में यह प्रसिद्ध है कि ---

> कियों सर की सर अग्यी. किथों सर की पीर श किथों सर की पद सुन्यी, तन-मन धनत शरीर १

उन प्रवश्लोक निरक्ष महाकवि के बन्म, बाति, कुल बीर कार्यों के सम्बन्ध में भी हमें ठीक से कुछ भी जात नहीं !

क्र॰ भा॰ इच साहित्य मयुद्रस बारा भागामी १३ मई को सरदास जी की सदस्ती मनाने का देश न्यापी काबोबन किया गया है।

कुछ सोगों के मन में यह शंका सठ क्यती है कि १३ मई की प्रामान्व-कता स्था है ! इस सम्बन्ध में निवेदन बार है कि हमने एउ तिथि बल्सम सम्प्रदाय के भाषार पर निश्चित की है। इससे ब्द्रकर बाब कोई वृत्तरा प्रमाख त्रपक्षव्य है भी नहीं। सुरदास की के सामन्य में प्रागर कोई बात निर्विषाद है लो वह केवल एक ही है कि वे बहाना-कार्य बी के शिष्य ये। इसी वस्ताम क्रम्प्रदाय के एक प्रसिद्ध प्रन्य 'निक्कार्ता' में लिखा है कि --

'सो भी सरदासबी बन भी आजाने महाप्रमु ( बहुमाचार्य ) की प्राक्ट्व मयी है, तब इनकी बन्म मयी है। सो भी आचार्य बी सो में दस दिन छोटे इते।"

भी वहामानार्थ की बन्मतियि वैद्याल क्रम्या ११ संवत १५३५ है। इत प्रकार वर्दि देखा बाय तो सुरदास बी भी कमातिथि वैद्यास शतसा ५ संवत् १५३५ निश्चित होती है। इस दिन बक्सभ सम्प्रदाय के सेकड़ों मन्दिरों और इवेलियों में सुर बयन्ती नाम से एक बलव भी मनाया बाता है और ऊछ यह मी जब साहित्य-महत्त की इस विथि की साची के प्रशह्म है। जैसे --

> प्रगटे मक शिरोमनिराय । माधव शुक्ता पचमी करर छट्ट ग्राधिक सुखदाय । संत्रत् पन्द्रह, पैतीस वर्षे 'कृष्य-वसा' प्रगटाय । कार है लीला, फेरि अधिक सुन्व मन मनोरय वाब । भ बल्लभ, श्री बिट्ल, भी भी, रूप एक दरसाय। 'रसिकदास' मन ग्रास पूरन क सारास अब साव।

बढि काप सन्तान से वंश्वित हैं तो मुक्ते पिले बापके घर का टीएक शीव रोशन हो उठेगा, बदि का न वकें तो हमारी श्रीषथ अकसीर श्रीलाद मगवा तें. विश्वते तैक्टो बेग्रीलाट बढ़नों की गोदी हरी भरी हुई है। मूल्य ३५) और दवाई कौसाद नरीना विनके सेवन से प्रत्र ही पैदा होगा चाहे पहले लड़किया ही लड़िया क्यों न वैदा होती रही हो

# प्यारा पुत्र

इमेशा के क्षिये सन्तान उलक्ति बन्द करने वाली दवाई वर्ष इन्टोस की कीमत २५) ५ क्वं के क्रिये २०) और दो खल के किए १२)-इन दबाइयों से माइबारी हर मधीने ठीक बाती रहती है। मालिक बर्म जारी करने ककी दवाई मैन्सोल खेशल का मूल्य १२) और इससे तेब दवाई ग्रेन्सोल स्टांग को शन्दर अन्त्री प्रकार मूल्य १२) मरद के लिए मैनील मू॰ २०) खाफ कर देती है मूल्य २५)।

# लंडी डाक्टर कविराज सत्यवती

चान्दनी चौक देशकी [ इम्मीरियक वैंक और कमारा के दरम्यान ] कोठी :-- २७ बाब मोन न्य रेडनी ( निकट नंगामी पार्केट )

# लिखा वही

हमारा बनावा हुआ वर्ष फल बाज तक कभी भी गलत नहीं निकला । आप मी एक बार बानुभव कर देखे । जिलाने का तमक या किसी फुल का नाम शिलाकर कापना कह वर्ष का वर्षकत बनवा कर संगा ने और काने कानी घटनाओं से कमारार होका क्षपते बीवन को ज्योतिमय बना लें । पील केश्स एक दश्या चार बाने डाक व्यव कालग । ठीक प्रमाखित न हो तो कपनी कीमत वापित मगवा लें ।

# इसली मैस्ब्रेजम का शीशा

प्रत्येक नर नारी चाहे कितनी जान की हो, नालक हो मुक्क हो, वा कुद इत मस्योजम के कीका से जोरी हा पता नहा हवा बन, रोग से कटबाए, योम कनुराग प्रकरमा, नौकरी, परीचा में राजसता इत्यादि प्रत्येक बात का ठीक र पता सग बाता है गलत निक्ते तो मृत्य वावित । मृत्य केवल दो रूपने बाठ जाने । डाक व्यव जलग । भी काली महाशक्ति पो॰ ब॰ नः १६६ दिल्ली।

# लाखों रोगियों पर अनुभूत काला मरहम (रिज॰)

दाद, खुबली, फोड़ा, फुन्सी, बवासीर, केंद्र बादि चमें रोगों पर

भारत सेवक श्रोषधालय, नई सडक, देहली।



# फोटो कैमरा मुफ्त यह कैमरा सुन्दर नमूले का, सकाई से बना हुआ।

बिना किसी कह के हर प्रकार के मनोहर फोटो द्वरन्त को केता है। इकका प्रयोग करता और सही-सही काम करता है और शीकिया काम सेने वाले व्यवसायी दोमों ही इक्से काम से ठकते हैं, बह कीमती मनोहर कैमरों में से है, को बोडे डी मुख्य का है। यह नैमरा सरीद कर शीक बूरा करें और दश्या कमाने । मूल्य बक्स कैमरा

परा, तमाम फिल्म कार्य, कैमीकल, करल प्रयोग कहित नं० ५०१ कीमत ४॥) स्वाबिटी नं॰ प्र४२ कीमत ६(H) दी सरस एकरद्वा स्पेक्स स्वाक्षिटी नं॰ प्रप्र॰ बीमत १॥), वैकिंग व डाक्सर्च १=

नोट--यक समय में ६ देमरों के शहक को कैमरा नं० १९० वस्त । स्टाब सीमित है बाबी बार्टर दें बाबवा निराश होना पढेवा । माब क्लन्ट न होने पर बीमत बावित

> बेस्ट एवर देवर्थ ( V. AD.) फेस्ट कवर १६६, विक्री। West End Traders, (V. A. D.) P. S. 199, Delhi.



# निराधा होकर न बैठें।

स्वी या पुरुष का कोई कैसाही पुराना विश अस्मध्यऔरभयहररोगक्षे किसीइलाजस भी नष्टन हुआहे। रोगका पुरा खुलासादाल लिसकर याहमारे पास आकर हमसे अनुभ**व** पूर्ण इलाज अचितस्व चीमें करालें। हमने अपने अनुभव से हजारे निराशों को आशावान किया

<sup>के</sup> संतान चाहनेवाले प्रश्नपत्रमंगार्वे नेयराजशीतलप्रसाद जेन, समीवन प्रवासन्तर



एजेस्टों की बरूरत है-म्मनादास एगड कं०, के० डी० जगदीस एक्ड क चादनी चौक, दिल्ली।

# मपतः 🌉 🏗 FREE

उबद की सुबंदे तथा। भारत विकास इन्बर्गाज की अनुका गुजकारी पेटेन्ट और्वाधिक के वर्णन पत्र और गुज्क हैं से इटकारा पाने की साधन नियमाबती आज हो क्य सिन्दक्त दिना मुंग्ल प्राप्त की की के पता—आरोग्य कुटीय इन्बर्गाज शिवपुरी, C !

GOVT १००) इनाम REGD

सर्गर्थ सिद्ध यन्त्र प्राचीन ऋषिणें की कद्मुत देन

इसके घण्या माश्र से हर कार्य में खिद्धि मिलती है। क्टोर से कटोर हृदय वाली स्त्री या पुरुष भी क्रापके वश में बा बायेगा । इमसे भाग्य द , नौकरी, वन्तान तथा भन की प्राप्ति, मुक्ति और साटरी में बीच परीचा में पाल एवं नव-बहों की शर्मत होती है। बाधिक प्रशंसा करना सूर्य को दीपक दिस्ताना है। बेपप्र-बदा साबित करने पर १००) इनाम । मूल्य संमा २॥) चादी ३), सोने का

भी कारों विरवनाय जानम नं ० २० यो ० कत्र गै सराय (गवा) पूर्व प्रतिक स्थित संगीतल ने, को इंग्लैंड का संग्या करने जाने की, इक्त से पूका कि ब्रिटेन में प्रत्येक काने कानी को उठके कथोन में प्रत्या कान करने के विषय में क्या किया है। इस प्रत्य का पूर्ण उत्तर उन्हें १९४८ की कार्निक बांच में पिता व्यापना विशे स-कार्निक बांच में पिता व्यापना विशे स-

इत प्रकाशन से वह स्वष्ट है कि समस्त अमग्रीवियों को रोजगार में दुरदेग देने के किए यह जावश्यक है कि कुछ अमग्रीवी ऐसे हो किन्हें समय समय एक काम से तुमरे में मेबा जाव।

देश में बेरोबगारी का पूर्वकर से कारता — यह विद्यांत किरेन की कारती की कार्य बोबना का जाधार है। किरोब की कार्य बोबना का जाधार है। किरोब की लागिक कार्य-अवस्था का सदस्य देश के पात्र करोड़ गाबियों को व्यक्तिगत रूप से सुखी और सम्बन्ध नाना है। कारिक वाल में एस सद्य की माति के स्वापनों का स्वहरूप से उन्ने जा कि की साति के स्वापनों का स्वहरूप से उन्ने जा किया गया है।

# अमजीवियों की व्यवस्था

बह तो वर्षविदित है कि तिटेव में करणावन का विकास काम किस्ता नंक पहुँव गांव है। कोवले का करतावन पर्वाप्त और विरोपकर से संतोधकर है: कोवले के विषय में इन्ता करना प्रपीत है कि २१,१०,००,००० टन वहन की आसि काम कपेयाकृत अधिक निकट रोसती है और इस्पत की उर्द्षित इस वर्ष १,४०,००,००० टन तक होने की कासा है। स्मायन परे कि १६४७ में इस्पात की करावि १,२०,५०,०० टन सी जीत वह भी कि १६४७ और १६४० की से संस्थार है सार्व के क्षिप्ट असांच की ये संस्थार हसाय के क्षिप्ट असांच

१६४८ भी योजता के खतुकार अध-बीवियों के रोबगारों में परिवर्धन किया बाना कावरपक है नमोकि इस विधि से से निटेन बेसे महान क्षेत्र विक्रित देख में, बिस में दो करी का पहिंत उद्योगों में निपुत्त हैं, बेकारी का पूर्वरस्कर से आत किया का सकता है।

युद्ध के बाद जिटेन को क्रमेको यमस्याओं कर वापना करना पड़ा ना नम्मी क्रमेको व्यवस्थाओं कर वापना करना पड़ा नो नम्मी किंद्र कोई करेकों कर करने कर प्रस्त । वादि के प्रस्ता नमें दन से करने का प्रस्त । वादि के प्रस्ता नमें दन से करने का प्रस्त । वादि के प्रस्ता नमें दन से करने का प्रस्त वहता वह के प्रस्त के स्वापना करने का प्रस्त नमें का स्वपना नमें का स्वपना नमें का स्वपना नमें का स्वपना नमें का स्वपना नमें का स्वपना नमें का स्वपना नमें का स्वपना नमें से का सम्बन्धीयों ने कार मंत्र में का सम्बन्धीयों के कार्य सम्बन्धीयों के कार्य सम्बन्धीयों के कार्यक्ष कार्यक्ष में का स्वपना नमें स्वपना मान्य सम्बन्धीयों के कार्यक्ष कार्यक्ष में का सम्बन्धीयों के कार्यक्ष कार्यक्ष में कार्यक्ष मान्यक्ष कार्यक्ष में कार्यक्ष मान्यक्ष कार्यक्ष मान्यक्ष कार्यक्ष मान्यक्ष कार्यक्ष मान्यक्ष कार्यक्ष मान्यक्ष कार्यक्ष मान्यक्ष कार्यक्ष मान्यक्ष मान्यक्ष मान्यक्ष कार्यक्ष मान्यक्ष कार्यक्ष मान्यक्ष कार्यक्ष मान्यक्ष मान्यक्ष मान्यक्ष कार्यक्ष मान्यक्ष ्ष मान्यक्ष मान्यक्ष मान्यक्ष मान्यक्ष मान्यक्ष मान्यक्ष मान्यक

# र प्रविद विषय वंगीतत ने, भी ब्रिटेन में श्रमजीवियों की समस्या

[ ह क्टर वार्ज बेटन ]



कम्मावर्गा है।" बाव स्थावट पड़ तकती है करतासरक के उपवोग की वस्तुको हार और एक करक रोधकारों में अम-कीवगों को कदक-दड़ किर। करनी होगी — वयारी वहते की द्वापना में बुग्धी मात्रा पर।

# छोटे और बड़े पन्विर्तन

कोरका, वित्रली तथा साचादाओं को कावरवकतानुसार प्राप्त तथा वाता-बात को स्थिति को सुधारने के लिए श्राचारमत उद्योगों में १,२०,००० श्रति-रिक्त अभिकों की आवश्यकता होती। कारहे के उद्योग में १,२०,००० आवेड अभिक रक्ते अवंगे । एक बोर वे अटे-मोटे परिवतन होंगे जिनका प्रभाव समा-भग ३ साल श्राभिको यर पढेवा: दनरी बोर, एक जास्त से बाचिक स्थियां विभिन्न कारकों से कारखानों का कथा छाड़ देगी और वैनिक समुदाय से सगभग ३,८०,००० व्यक्ति उद्योगों में सम्मितित हांगे। यह पुत्राचा सकता है किया तब उपल-पुषल बिना बिच्न के किए प्रकार सम्मादित की वा तकतो है ?

एक विभि से नहीं नर काने से मुक्तियों के क्रांसिम्ब्रक्त से । उत्तरस्वाम, करहे कर उद्यंग । नियुक्ति नियमक्त्र नियम के अनुसार सरकार को बह कान्यी विश्वकार है कि, वदि कोई अमर्गाधी ने कार है तो उसे किती मी उच्चेग में सम्मित्त्वत होने पर बारन किया बात । बदि आवश्यकार क्रिया का सकता है, पर उच्चेग हकका श्चन तक बहुत कम किया गया है और न ही दुकरशेग। दूसरी युक्ति प्रोस्ताहन हैने को है। श्राचारमूत उच्चणों के सीन्दाहन को की दुविवा का प्रद्रत युक्त प्रदन साना गया है, निरोधता उन्हें श्वन्तके परी में स्वाने का। इन श्वरिवाकों की प्राप्ति करन उच्चोगों को भी श्वावद्शकतानुसार होगी।

# आकर्षक वातावरस

यदावि ट्रेड मूनियन कमें ल ने पारि-क्रमिक को न ब्हाने की नगपक नीति स्वीकार कर ली है, पर कुछ रोबमारों को खबिक बार्क्क नगने के लिए यह नियम स्थानत मी किश खा सकता है।

का है के उद्याग में गोरव बाता तरवा एक बड़ी जुटे भी जिने हुए करने में कार्य प्रधान थिए जा चुके हैं। जिटेन की काश करने के स्थान का उनके रोजगार के उपगुक्त होना एक मुख्य टिक्सा है और सम्बद्धन साथ दिन मानी मिलों की कारे सम्बद्धन साथ दिन मानी मिलों की जीत सम्बद्धन साथ दिन मानी मिलों की जीत में दिन कि स्वाप्त है ने पुगानी मिलों की ठावना में दिन्हक मिल होगी।

दां वर्ष पूर्व मैंने उत तमब बनाई बाने वाली एक फेटरी देखी भी विवक्ते प्रकार और शांचु के तमब्द भी जुलना दिखी आधुरिक निशाल स्थान में प्राप्त धुनियाओं के ही बांच तकती है। उत्तमें विश्वाम स्थान और भोबनात्तव इत्यादि मों ये। आंतरिक तमावट का प्रवस्य एक विशेषक के बांच में या; क्योलम की तमबाब के कारण वातावरण्य बहुत ही आकर्षक बन गया या । आसमी वर्षों में करहेको कई भिलों की रयना इसीटंग पर की भायनी।

## आवश्यक सिद्धांत

. शार्षिक बांच में कहा गया है, "हमारे व्यापार के टं॰ में और हम में छे कावेको व्यक्तियों के बांका में कहे वहि-वर्तन हो चुके हैं बोर कई होंगे।" और विभिन्न उत्योगों के मध्य में अमजीवियो के बादल नदल की उपर्युक्त विधियां हण क्यन की ग्रह्मांमि हैं।

श्रविकांद्व अस्ति श्रवने पुराने उचोगों में लगे रहना नाहते हैं बादे सरिवर्जन द्वारा उन्हें लाम मन्ने ही हो। पर जावरवर वह है कि हम अन्तिम परिज्ञामों पर जान हैं। जदि आवारिक उन्हेंदे के हम युग में किसी उन में अन्ते माल को कानी के कारण उनके सन अभिकों के जिंदर जान नहीं है तो उन्हेंदे बेकारी से बचाने का उनाव बस्टी है कि वे अन्य रोजगारों में निकुक किये आर्थ।

वेकारी का न होना किनी महान् क्रीयोगिक देख की महान गा का आधार है और जिटेन का खादा है कि खाने कार्थिक स्कारी को सुनकाने में वह हव कावश्यक विद्यात का पासन कर सकेसा।

# ५००) इनाम

( क्यांकेट शीकर हैं) मिद्र क्यांक्स कर। इनके नावा कारों के कंदिर कार्य किए होने हैं। क्या किमें कारी हैं वारे का क्यांक्स क्यांक्स हाले कार्योंक्स कार्यों कार्या कार्यों कार्योंक्स, त्रीकरी, कार्यों कार्या कार्या में सारी केंद्रीय क्या कार्या में सारी केंद्रीय क्या कार्या में सारी केंद्रीय कार्या कार्या में सारी केंद्रीय कार्या कार्या में सारी केंद्रीय कार्या कर कार्या कर कार्यों केंद्र



बोहनी बंदार रजिस्टेंड [ 🕳 🐧 देशको १

# 🛨 पुत्रदा 🛨

( रार्तिया पुत्र उत्पन्न करने को द्या )
काधारक् लियों को 'पुत्रता' से पुत्र विदेशा ही। परन्तु को बाफ है ज्ञवन किन्हें करते से दक्षशता होना धन्द हो गया हो, उनको भी शर्तिया पुत्र उत्पन्न शंगत । हकारों ने 'पुत्रदा' सेवन कर पुत्र वाचा नहीं होना पड़ा। यदि काथको पुत्र की स्पन्ना हो तो एकवार परीद्या सनश्य कर कर देखिले पुत्र न पाने पर दान वाचन । कर्म हिलो पुत्र न पाने पर दान वाचन । कर्म हैसिल पुत्र न पाने पर दान वाचन । कर्म हैसिल पुत्र न साने पर दान वाचन । करने हैसिल पुत्र न साने पर दान वाचन । करने हैसिल पुत्र न साने पर दान वाचन ।

पता — श्रीमती रामध्यारी देखी नं० ३ पो कतरी सराय (गवा)।

# सुगमवर्ग पहेंबी सं० ३३ का शुद्ध उत्तर

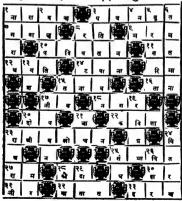

# बरार की वापसी का प्रश्न

( प्रष्ठ ७ का शेष )

को कुछ विशेष काराओं को पाठकों के कान के लिए उड़त कर देस काक-स्वक अनुभव करते हैं विश्वे निकास सरकार के प्रमुख की वासाविकास का पात चल काव।

धारा (१) हिक्काइनेज निकास के क्राचीनस्य नगर पर नगीन रूप वे क्राचिकार स्वीकार फिया ध्याय में इन चित्रों को स्वायी रूप से पहें पर क्रिटिश सरकार के क्राचीन करते हैं, क्रिक्क करने व्यक्तिक दिशा करेगी।

वारा (२) जिटिक करकार क्योन स्व किलो में पूर्व (जिला चिटी वाक्टे सारी कावियरन के) अधिकार के स्थिर स्वते द्वर, को ग्रुवे कह रस्त्रक्ष हैं। जीर स्टब्ट हैं। की वंधि के आवार पर प्रांत है, बाजीन किलो की हल प्रकार के व्यवस्ता करेगी किले कि वह उनियत जगकती है जीर यह मी कि लेना में, को हैररावाद की कन्योनमेंट के नाम से विवासन हैं। सित प्रकार मी ठांचल तमके नवीन रूप से विमान करा स्टाम स्टाम वाहों है।

सार्व वर्षन और नवाव मीर महपूरवामी वा बहादुर के नीट से बात
होता है कि बोनों के दब का कीर रच्छा
होता है कि बोनों के दब का कीर रच्छा
होता है कि बोनों के दब का कीर रच्छा
होता है कि बोनों के दब का कीर रच्छा
हात्र कर्षन में नवाद कर से कर दिवा
व्याह पित्रों की मार्व स्थाप बार्य के उक्त
हमाम वाववरानों की नहीं नीति होगी।
नवाब मोरमहच्च बालोंका ने अपने नोट
से बह मो क्षित्रा है कि "बब बयर का
बिला करना करमाव है तो वर्तमान
दिवाल को प्रचलित रखना दुदि से वर
को साव है। यह समारी विद्यामी मुखी
ही वा वरिवाम है कि बाब बरम वा ही?

यह खुली वास्तविषकत है कि नसव ग्रीप सक्ष्मकर्शीका बहादुर ने विशेष विचार विनिध्य के परचादा ही यह िन्युय प्रसट किया। इस विषय में सन् इस्स है के और रहन है- की स्विया स्थाबन नहीं से वर्षमी।

# लार्डरीडिंग और हैदराबाद

छन् १६२३ ई॰ में क्रास्ताहकरत बन्दगानकाली ने वरार को वापक करने के प्रश्न का पुतः उठावा। कारण्या प्रक्त स्मृत पत्र वरतानवी तरकार के पाछ मेंबा गा। इत स्मृति पत्र में मनियाँ के का गर ब्राव्य करते हुने दन्दें करवा कि स्वर्धीय सावक को बाद ब्राव्य कि स्वर्धीय सावक को बाद कोन ने विचार करने का कावक से किया कीर उठने निजा किया निवास

विकिथन के न्वरार-को स्वानी पहें कर वे दिया।

उपरोक्त जायेगें का उपर बार्ड रिडिय ने २७ मार्च १६२६ ई० को इस प्रकार दिगा कि में नुकर परकास-टेड हाइनेट की पैरती में, इस क्यानक में देखिशांकक निक्श्यों पर काद विकास करना नहीं चाहता। बालके प्रसुत विक्यों में पूर्वेटना विचार पूर्वेक काम परवास में मूर्वेटना विचार पूर्वेक काम परवास में में कीर कम काम को कुछ अपने हैं, इसमें कोई ऐसी बात प्रयोज नहीं होती, को मेरी सरकार कौर अगरत मन्त्री के निकाले हुने परिवासों पर प्रमाम यासती हो।

इस पत्र में सार्ट रीडिंग ने इस नात

को भी टोकावा या कि ब्रिटिश साम्राज्य की सरदारी हैदराबाद कर भी प्रसी प्रकार से कारम है बैसी की करन रिवाससों में। क्रिके परि देशभार और विक्रित सामान के बीच कोई विकादमस्त प्रश्न हो हो उस का निर्मेष साम्राज्य सच्च का कविकारी क्षांगी शेर पर कर सकता है। सार्ट रीडिंग के इस उत्तर पर बासीचनात्मक इहि बाजने से हमें वह स्पष्टतवा जात होता है कि बरतानकी साम्राज्य सीर वेद्याबाद सरकार के राखनेतिक सम्बन्धी का वास्तविक वित्र क्या था। इतके श्वातिरिक्त यह भी त्यह है कि १६०२ ईं० की शन्ध ने बरार के स्वामित्व का निर्द्धव प्रधान कर ही दिया है, उसके अनुसार बरार सी० यी॰ प्रात का काम बन जका है। यही यह खुली वास्तविकता की विसको अनुसव करते हुए सार्ट क्रई ग्रीरकेरन ने बरार के प्रतिनिक्षियों को बह कारेश दिया या कि 'हिन्दस्तानी विभान परिषद में बी॰ पी॰ करकार के प्रतिनि वियों के साथ सम्मिक्त हो। ऐसी रिवति में बरार को कापित करने का भागा विस्त्रम व्यर्व है )

# १६॥) में ज्वैल वालीरिस्ट वाच



खीस मेर ठीक समय देवे वाची ३ वर्ष की वार टी गोस वा त्यवावर छेव ३६॥) सुपीरिवर २०॥) प्रवार सेव क्रोमिवन केल २१)प्वार छेव रोक्ट वोषट ३०वव नार टी २१), प्रवार छेव ३१ जोब होन केस -१८),प्रवार छेव १९ जोब होन केस -१८),प्रवार छेव १ जोब होन्स केस-

रेस्टेंगुनर दर्भ या टोनो सेष स्रोतियम केस-१२), श्रुपिरियर-१२, रोस्ट गोस्ट १०) रोस्ट गोस्ट १२ ज्येस तुष्ट १०) पदार्थ टाइम पीस्ट डीमट-१८] स्थि पदाब्य २२) वीर्ग्य स्वया कोई हो वार्षी केषे से सांव १ पदा कोशीय-१रस वंश (V.A.)

पों- वच्छ वं- ११४२४ क्यक्स

# हन्द ट्रेंडिंग कम्पनी का १०,०००) मुक्त इनाम

वर्ष बा इनाम १०००) को इसारी वीक्सकर पूर्त (को बम्मनी बँक से ) रखी है उन्हों क्लिकुक और मिलेगी । बुक्स इनाम १९००) पूर्वी की उत्पर की तीन बाईने क्लिके वर । वीक्या इनाम १९००) पूर्वी की उत्पर की हो बाईने मिलने पर । जीवा १००) पूर्व की उत्पर की बाइन मिलने पर । याचका १००) हव हे वर के बाने ने बाली हत् पूर्वी पर।

वृशी व ० ३

नियम- ३ वे १८ के बड़ी को दिने वर्ग में इव प्रकार वरो कि दर तथक से बोदने पर टोटल ४२ का हो। ज्यान गई कि एक कड़ दुनाग स्तेमाल न हो कीर दिने दुने कड़ को बगह नदली न बाते।

कीस—एक नाम से १ पूर्वों की भीत १) क्रीर नाइ इर ६ पूर्वाचों के क्रिये थे) पाच क्यमा को सनीकार्टर हारा सेकना चाहिये। प्र० का० स्तीद पति के ताब क्रवस्य सेजें। काप साफ कमक पर

कितनी ही पूर्विया निरम के अनुभार श्रेष्ठ चयते हैं। पूरियों के तीये और म० आा० सूचन के बंके बता तक २ कबर कितना चारिये। परियास के किये २) जाने पैसे कवित्र श्रेष्ठें। पूर्वी र्राव्यस्य कोश हाग स्थेबी बाव हो बेदश है, हनाम से दी बाने बाको रक्ता प्रवृत्ति को हुई रक्ष्य के अनुभात से बाटी आवेती। क्यानो की करेटी वर्षात्व का आविश्वी निवास होगा पूर्वि ठारीख १९ ५ ५ म वह बस्स जा कार्य चाहियें।

वृष्टि न॰ २ का शुद्ध दक्ष रे--१७--११--- ६ १४--- ५--- ११--- ३ १३--- ६--- ४--१५

वृतियां और फीस मेकने का वता---जी० एम॰ यादव ११६ शकरगब १-दौर ( मध्य भारत )

मगी

का २४ चयटों में झारमा । किन्यत के कन्यावियो के हुद्य का गुप्त मेद, हिमासन पर्यंत की काची चोटियों पर उत्पन्न होने साली सही सुटियों का चम्मकार,मिनी हिस्टीरिया क्रीर पागसपन

के स्थानिक रोगियों के क्षिये अञ्चल दालक । सूर्य १०॥) स्थये डाकसार्च पृथक । परम — स्थाप प्रमण स्थाप अक्रिकट्रेड स्थिती का इस्पतास हरिजार

# २५०) से अधिक के इनाम जीतिये।

प्रथम पुरस्कार—१५०) सर्वे शुद्ध इस पर। न्यूनतम कशुद्धियों पर—१००) ११ या ११ से कांधक पूलिया मेकने वालों को विशेष दोनत । पूर्तिया पहुंचने की कन्तिम ता० २६ ५ ४८ है।

क्या बरना है—नीचे १० धंबेत हैं। प्रत्येक धंबेत के दो अम्मादित उत्तर हैं। धंबेतों को बढ़ कर दिवे हुए कम्मादित सत्तरों में से कोई ता एक शुनना है।

| वंदे व | सबेस                                     | सम्माबित उत्तर |        |  |
|--------|------------------------------------------|----------------|--------|--|
| 4.     | सक्त                                     | •              | -      |  |
| 1      | रकती प्रतियोगिता रुकत बनावे के सिवे हमें | समार्थ         | वपाई   |  |
|        | कवनी ' ' सोवों के लामवे रखनी ही होगी     |                |        |  |
| 9      | थेवा बनाना कोई जासान काम नहीं।           | <b>व साकार</b> | कथाकार |  |
| 3      | ऐसी कविता सभी के वसन्द होता है।          | सरस            | सरक    |  |
| Y      | क्षोटी चीब का '' भी एक सुरोबत है।        | गिनना          | गिरना  |  |
| 1      | येवा आदमी भी किव काम का १                | मोब            | मुदिष  |  |
| 4      | इसमें मन्तक वर चढ़ने की भी शक्ति है।     | पूरल           | धूल    |  |
| 9      | वह सभी को प्यास होता है।                 | साख            | मास    |  |
| 5      | निस्वार्थ आब से ही करना चाहिये।          | उपकार          | उपचार  |  |
| E      | पाकिस्तान से बाये हुए समीसोम '—' हो गये  | मजदूर          | मध्यूर |  |
| 5.     | किन्दगी का कानन्द खूद उठाते हैं।         | ये मी          | भेगी   |  |

निवस— प्रवेश र्ष क एक पृश्त की १) है इनके वाद प्रवेक पृश्व की 1) है वो अभिकार्टर या पोरस्क ब्राहर क्षाम मेंचे । मनीबार्टर की रवीर शाय में तस्वी व रावे मेंचे । हमारे शिवन्द उत्तर से मिकने वाले । स्व प्रदी माने वामें । वारे उत्तर क्षाम को पर हमाम स्वारत वानान नाटा वानेगा। शति श्वा प्रभा न हेने वर क्षम पुरस्कार - मूनतम कुर्ताह्म पर कारा वानेगा। त्यवस्थायक का निवीय क्षनिवा स्वया कानूनन अस्म होगा। विश्वन्द तस्व स्वया पुरस्कार विभेशाको की व्यक्ति के लिके १) चीन के लाय कविक मेने वो स ६-४८ तक तब के याव नेव स्व वानेगा। वृद्धिकार तथा प्रविच केमने का वता—

अवस्थानक, रक्षणी अतिबोनिता, योग्ट बीवर मं ० ६%, पुरावास्थर पू॰ पी० ।

# क्या शहद भी श्रादमी की जान ले सकता है?

[ भी रामेश देवी आवुर्वेशसङ्खर ]



#### विषया मध

इसमें बरा भी सन्देह नहीं प्रतीय होता कि कुछ प्रकार के सहदों में वा -क्रम फुबो से पुण्यत इकट्टा करके बनावे इए शहरों में कम मा अधिक बहरीला यन होता है। इन शहरों को बन मनुष्य साते हैं नो बहुत स्थ्यायक सब्द्य वैद्य ेडो बाते हैं। सम्भग वा इशर साल क्रांत्रे चरक. सथ त आदि के विवरकों से हमें विषेशे शहदों की ब्रोर सकेत मिलता है । १३७४ में मदनपाल ने किला था कि विचेते फनो से वे विचेती -मिलायां वन शहर हरुट्टा करती हैं तम बह रवमाव से ही विचेता होता है। उसके बाद भावनिश्र झार कैयदेव ने भी नातका समर्थन किया था ।

#### पागन बना देने बाला शहद

द्विताहारस, दिरोस्कोराहर न, स्टै बो. अक्रियन और प्राचीत्रियन, वे सब अपनी रक्ताको में विवेशे शहर का उस्तेख करते हैं। व्यानी ने बोडाडेयडून के पूजों से प्राप्त किये गरे वान्नी देख के शामक कर देने वाते मधु का वर्णन किया है। बोर्विया निवासी एक नशीके मध्य से परिचित है विसका उद्गम नेहोड डेवड न पोक्टबम है। प्लीमी और वियोस्क शहरत की कृतियों में इतका बकान है। प्रारस्ट दल एक वर्ष का कि इसता है जिसने सोगों को पागस -कमा दिशा था पर बाद में वे उपकार से र्दंद हो गये दे ।

#### सिपाडी बेडोरा हो गये थे

टेनियद के विपत्ते नम् की कहानी नदूष प्रनिद्ध दुई है । स्पेनाफोन किसरे है कि टे विश्वाद के समीर एक स्थान पर बहुत से खुत समें हुए वे । विपादिनों ने तोड़ कर उनमें से रख चून किया । परिशामत उन पर नद्या चढ्ड गवा और ने उन्निग तथा दस्त करने नगे । उनमें से बहुन तो पर दो ऐता हुरा आसर हुआ कि वे सहे होने में भी श्रहमर्थ हो नवे खीर सब लड़ा कर गिरने समे। उनके आरीर मनि पर ऐसे बिख तये कि इसकी क्रतना सहाई के बाद के रक्षक्षेत्र से न्द्री था सहती थी। यच पे कोई विवाही ्यरा ता नर्गे राज्य ऐता प्रतीख होता या कि बने वे मन्द्रर दक्ष्तों से अचानक निर्वत बना दिये गये हो । चीबीस घरटे क्य तो उन्हें होश नहीं भाषा और तीन शार दिन तक वे देशी हालन में रहे बैसे कि उनके प्रम्दर से सक्ति सीच सी नह हो।

## बातर सेता भी प्रलाप-प्रश्त

बाएवीकि ने मध्यन के कहा इस प्रकार के शहरा का वर्षान किया है जिस के काने से वानर सेना के विपादियों में प्रकार की सी अवस्था वैश हो गई की । यस कमार ने कम गन कहि करे वानशे का उनक आवश्यकता के अमृहार र्पा भि । मात्रा में डी बकति में पैदा इस वरद दिए वे । उन वरदों को अ कर वे सन कत्यन्त प्रतक्ष हो गये। हवॉन्माइ में वे नायने वाने जारे प्रशः उधर कूदनै फादने लगे। उन मंसे कुछ तो बेनशसा इसते काते वे । क्रम पहने स्रोर व्यास्थान अध्यते सर्वे । यस तैरने सर्वे । कुछ सारत में सब यहविवाद में लग गये। कुछ बहुत स्रविक बेसते थे. बेसे कि बेहाबा रहने पर प्रसार में व्यक्ति नोशा है। कुछ बानर एक वृक्ष से दूधरे पर समाग मारने में । एक दूसरे को बारी में कमी इसते और कमी रते देख कर ने आपत में इसते और राते ने ! बारम कि सकते हैं कि उस में कोई भी वानर मेना नहीं था जो मस्तियान गया दो अपर आये से बाहर न हो गया को । बिन क्य को निच इ कर उन्होंने शहद पिया वा उठ की मोम को वे उ खड़ान बानर कापत में गालिया निकासते इस एक इसरे को मारते थे। बहुत अधिक मस्त दुए दुए दुख बन्दर तो वृक्षों के नीचे ही पक्तों को फैला कर या वैसे ही तो गरे । कई नन्दरों ने तो इतना ग्राधिक शहर वी किया था कि उन के पेशाब में भी शहद साने लग था।

#### विवेका शहद वत्रे का नहीं

बहत समय तक वह समग्रा जावा क कि विवेसा मधु चत्रे के कुचों से सचित किये गये स र बनना है। बाद में बह नवन सिद्ध हवा धीर पता किया गया कि साजे लगा पाष्टिका के फलों का शहद वहा सा होता है। 'सुनाहरेड रटेटल किन्देन गरी' ( उस्रोतका सरकर्या, प्रष्ठ ७०३ ) बैसे प्रामाखिक अथों में भी लिना है कि बतूरे से इक्ट्रा किया गया शहद बहर ला होता है। है रहट बीन मे ११ १३ की ब्रिटिश पार्मा वटिक्स कामकें से में इस विषय पर एक निकास वहा था किन में बताया था कि 'यह बात कई बार मानित की बा चुकी है कि मधु मांस्काया इस वीरे के फुन से रस से ही नहीं सकती, और टेविबॉट के विवेते मधुका सान क्रजेनिया वो र का या।

# अमेरिका में दौतें समेरिका के कुछ या-तों का सहस

हानिकारक कहा बाता है। 'बामेरिकन फिलोवाफिक्स दौवतेशन्त' में बाब्टर कार्टन बताने हैं कि १७६० की पताकृ और करियों में फिलेडेल्फिया के वास पड़ीस में इकट्टे किये गये शहद मे बहतो की बान से सी थी। अमेरिकन सरकार के अनुसन्धान ने स्रोध निकासा कि यह मारक शहद काल्मिका जेटियो शिवा के कुवों से निकासा गया था।

# दो मेभोरी मीत का शिकार

न्यू के यह की वनस्पतियों में दो पीदे चेसे हैं किनके सकर-हों से सक्लिया वो शहद बनाती हैं वह मन्त्वों के लिए निश्चित कप से विपेता विद किया वा चुछ है। इन वीदों के नाम है --हे किम्लाईन मिपबडा और रजकत रिकुत्तेरित । न्यूत्रीक्षेयह से इमें यह वर्शन मिलता है - '१८८६ की पतासक में तीन सवान मेक्सोरी स्थात ग्राटाटा के कमीप सूकर का शिकार कर रहे थे। रीहिरो इस में उन्होंने सगसी महिलयों के एक चौराते का पता किया। उसमें से उन्होंने इस्ता को ताब लिया और वीनों वे क्शिव एक एक वाथ शहर सा सिया। ग्रामा को परटे बाट विच के सख्य प्रकट होने लगे । पश्के खिर में चक्कर, कीर उक्तरिया आई। फिर प्रसाप को अवस्था बाई कीर अन्त में शरीर की मारुपेशया पेठी बाने सर्गी। अध्यानक बीमार पष्ट काने पर बसचाराकों का पानी वीने कराने की प्रानी प्रथा के सनुसार वे एक थारा की कोर सपके। एक तो शस्ते में डी बेहोशा होफर गिर पड़ा चौर शेष दो बारा में मरे हुए प वे गये। शस्ते में को निर पड़ा था वह स्थास दिन सङ्केशी होना में आ गया।

## र्वाच और मरे

१६ • २ का बिक है । बाठ सारसी मेद्रोशी आसों ने शहद साया। वे कट बीमार हो गये क्योंकि ग्रहर कहरीको बुक्कों के फुनों का वा काठ में से बाच तो मर गये। मण्डर वह वाने के बाद सीन राषी हो गये। ब्राचेश के कारका एक की बीभ जुरी तरह क गई था।

हेम्पीस (१६३७) ने एक बार केक्न में आर्थ कार्मने के बाउयह में रहोड डेस्ट्रन क फूनो से एक शहद प्राप्त किया था। इन शहर का केशन एक नाय का नम्मन शर ही लाने वाले प्रत्येक बाटमी का कृतिव पन्द्रकृ मिनिट तक सबियत खराव स्त्री ची ।

# योगराज-रमायन

यह प्राचीन ऋषि सनि प्रदक्षित तथा एक महात्मा वोशिशंध को प्रदान की हुई रसायन है। इस के ४० दिन नियम पुरुष सेवन से शरीर के विकार दूर होकर वल की बुद्धि, स्मरख शक्ति तीत्र शरीर हुष्ट पुष्ट, कान्तिमान सामुक्त्रवृद्धि स्रोत वीय तथा प्रस्त स्री गति सम्बं होती है। रह्मचाप, तथा कोकोरिया चादि कितने हो रोगों के विषे भी श्रस्यन्त जा नदायक सिद्ध हुई है इब, बुग स्त्री पुरुष सबको हर मीलम में समान सामग्र है। मूल्य Co मात्राका प्र) डाक व्यव पृथक । स्या काया मेजकर एक समाह के लिये नमूना स्वरूप भी यह श्रीपिश मगवा

# विद्यादत्त प्रेमी एम बीएम

बाजार सीताराय, देहनी ।

#### बन्द्र मोसिक धर्म के लिए

रक्षदेष सुवारक चुन्ना के सेवन करने से मासिक बम चासू रहता है। इसे सासो रत्रया प्रावश्यकता होने पर और **छन्तति निरंध के लिये सेवन करती है** मल्य ५ वेतावनी — वर्मवनी स्त्रा इस का सेवन न वर्रे क्वोंकि शर्मपत होक्र अप्रत भाव पिर बारी हो बाता है।

सकट मोचन कार्यांबय (V) यो० जगइल (२४ व गना)।

# सफेर बान काला

भारत काला तेल नाओं का पकना रोककर रुफेद वाल कड़ से क ला, सम्ब का कल कर दिमागी साकत प्रकाल में रोद्यनी देती है। बराबर काला न रहे तो द्नास्लय वारसः। स्॰ २॥) सामा पका ३॥) कुल पका ५०)। प॰ भी विजय कमार गप्ता न ० ५ वी टेडग (गवा)

#### सफेद बाल काला

लिय व से नहीं। हमारे आयुर्वेदिक 'सुगचिन तैल स बाल का पकना दक कर रुपेट राज बर स काजा ही बाता है। यह तेल दिमागी तादन ग्रीर शास्त्रों को रोशनी का बहुता है। जिहे विश्वास न होवे मन्य बापन की शत निख लें। मल्य रें।) बाल आधा पद्म हा ३।) स्रीर क्रम पक्त हो लो ५) का तेल मगवा ल

सहाशकि कार्यां बस (VR) पो० जगदल (२४ प्रगमा)।



Jepik a led 19t 1es (I 1014) I Gwahor

EGSL BIE MA GAE!

की भादत हुट जायगी 🗘 🕬 🏚 धारीम से क्षटकारा पाने के किने स्वास्त कार्मा सेवन कीकिये, न देवल कपोम कुट आवशी बहिक इतनी तृति पैदा होती कि मुदाँ रहों में भी नहें बबानी का बायशी। दाम पूरा कोर्ड पाच डियालय कैमीकल फार्मेमी हरिद्वार ।

मनोहर पहेली नं० १ पुरस्कार 2008) प्रथम पुरस्कार १००१) म्बनतम अश्रक्षियो पर १०००)

| र<br>श   | я |                 | 9  |      | ₹        |
|----------|---|-----------------|----|------|----------|
|          | 1 | -               | वा | 8    | <u> </u> |
| <b>1</b> | ₹ | 6               | 4  | नः   | ·        |
| =        | 7 |                 | वा |      | ला       |
|          |   | '= <sub>r</sub> | न  | 1    | ŀ,       |
| 8.       |   | -               | 1  | 7(r) |          |

नायें से वार्वे १ शंतार्थत । २- इसमें पानी व्हता है। ३. वन में बहना। इ उत्तर भारत की एक अशहर नहीं (तीन ऋखर) ७. गर-ी (दा ऋखर) = कपि (ब दर) १०. मार सुनी मे से १ जुन । उपर से न चे

3 वास्त्रीकथन । ४-ताश का छक प्रशास मा छक सक्या । a. क्यर वह ठक न शे को साना

प्रव्हा नहीं सगता ।

१ जिसम - यह माम है एक पूर्त -की कीत १) द- है इसके पश्चात ॥) प्रत्येक पृतिकी होती को मनीकार्डर द्वारा काना चाहिए - मनीकार्डर श्लीह पहेंकों के शाय कावस्य मेकी कार्व - पूर्तिया सावे काश्व पर स्थाही से साब काफ किसे -- १ टे. दिसे, बारपूष्ट वन्दिरव क्य में सिक्षे दुए प्रतियागिता में शाहिक नहीं किये कारेंगे और न प्रवेश शुरूष ही सीटावा व्यवेगा --उसा के काथ नाम पता दिन्दी में ही किसी - पहें भी के डाक में गुम हो काने की क्षिम्बेदरी हम पर नहीं होगी - पूर्तियों के पहुंचने की अन्तिम वारीख १६-६-४८ है - इक्के बाद में जाने वाली प्रतिवोक्ता में शामिल नहीं होसी —

२. व्हेली की आमदनी के अनुवार पुरस्कार की राखी बटाई वढाई वा सकती है - पुरस्कार मेनने का बाक जान पुरस्कार व ने शकों के किमी होगा।

३. पहेली का ठीक उत्तर वारील ५-७-४८ क स्तादिक वीर कहाँन में प्रकाशित कर दिया बावेगा - उसा स क में पुरस्कारों की जिक्ट भी प्रकाशित करती आनेशी - पुरस्कारी के प्रकाशन के बाद बदि किसी का बाच कराना हो तो १० बोम के बन्दर १) ६० मनीबार्डर मेन कर काल करा तकते हैं। इस के बाद विसी को आपन्ति उठाने का अध्यक्षर न होगा और प्रस्कार तक बीय का िवे कार्वेमे -

४. एक ही नाम से कई पहेलिया आने पर पुरस्कार नेवल एक पर विक्रमें सन ते कम अधिका होंगी दिवा बावेगा ---

पू. वैजेश्वर का निर्वाय क्रान्तिम व कानूनन साम्य होना --

६. निर्वाय शीवारन्द क्षिप्रके के वास्तविक उत्तर के ब्राचार पर होना-

७. पृति स व शास्त्र मेवने का पता--

ती० एक गुप्त मेनेकर, मनोडर वहेसी नग (कोटा समयुताना )

# पहेली सं ३४ की संकेतमाला

# बार्चे से टार्चे

१. दिल्ली की सर्वाधिक सोकप्रिय मासिक पत्रिका ।

४. लिंगों के महसार में इसका भी स्थान है।

s. -- होना अपने भाग्य की बात है। ७. एक सम्बी, इनका पूर्वी भारत में विशेष प्रचलन है।

१०. एक पार्मिक त्रन्य ।

११- इस कोन इसे ही भेड़ बममाते हैं। १२. देखिये, चार कक्षरो वाली यह बस्त बावको इष्ट तो नहीं है ।

१४. क्रिया कीय कीर सम्बस्यक शब्द। १५. प्रत्येक मुक्दमेनाव इत के बकार में फरवा है।

१६. इसका कामना करना नरा नहीं है।

१६ स्थार का एक दिन । २०. शासास में विचाससीय !

२१- इक्ष बास्ता पढ़ ही बाता है।

२२. — है मनुष्य को व्याशक्ति वशयता करनी चादिये ।

# ऊपर से नांचे

२. इत स्वभाव के मनुष्य की सरसाता में बदा बवेद शब्दा है।

3. वह क्रवाँ विक्रमें शिवस्थित स्थापित किया काता है।

५. कनस्था में प्रश्न के साथ इसकी कावर्यक्रम बहुती वाती है। ७. काथी कीर तपान वैसे तक्ट में मी - का मरोशा नहीं क्रोकना चाहिये। (चार प्रकृत का ग्रम्द) ८. — को क्षपने सम्बास के सिए बहुत की बन्द्रकों से बचना चाहिए ।

E. स्तेष्ट बोचक सबोचन है।

१३. सभी बुवों में क्यम ह रहा है।

श्रद्धिक ऋत ।

१७. अनुष्यों का स्वामी ।

# सगमवर्ग पहेली सं 🤉 ३४

वे वर्ण प्रपने इस की उक्क उक्के के किये हैं, अरकर मेजने के लिये नहीं हा

| F.  |    | ٠, |          |    |      | 5   | •  |    |       | ١. |
|-----|----|----|----------|----|------|-----|----|----|-------|----|
| Ì.  | ā  | Ì. | Ē        | Ē  | •    | Ī   | Ε. | 8  | ۲     |    |
| ٦   | 7  | -  | •        | •  | Н    | Η   | •  | =  | Н     | ŀ  |
| H   | -  | -  | Н        | Н  |      |     |    | ÷  | $\pm$ |    |
|     | 1  |    | _        | Ц  | =    | 1   | =  |    | ≟     |    |
| ب   | •  | 4  | نا       |    |      |     |    | h  |       |    |
| 14  | *  | •  |          |    | 3    | 44  |    |    | Ξ     |    |
|     |    |    | , 0      |    |      |     | 5  | 26 | 9     |    |
| 35  | ,  | Ξ  | 5        | te | Ť    |     | _  | Ė  |       |    |
| H   | -  | ā  | •        | Н  | ۲    | ~   | i. | ۲  | ۰     |    |
| ۴   | -  | 7, | -        | 8  | 2    | -   | -  | 님  | H     |    |
| 1   | -  | 4  | L,       | L  | نينا |     | 8  | Ŀ  | ш     |    |
| F.  |    | 1  | ١.       |    | 3    | 3   | ۲. | Γ  |       |    |
| H   | ø  | Ť. | Ī        | 4  | 1    | 1   | Ì. | 3  | Ť     | ١  |
| ۴   | =  | ۲  | ۴        | F  | 1    | ۲   | ۲  | E  | -     | l  |
| Н   | -  | -  | H        | -  |      |     | *  | -  | -     | ŀ  |
| L   | 7  | -  | 7        | L  | =    | H   | -  | 1  | -     | 1  |
| نيا |    |    |          | L  | _    | ė   |    | Ŀ  | 4     |    |
|     |    | f  |          | ,  |      | \$4 |    |    |       |    |
|     |    |    | 8.0      | ٦, |      |     | П  | 1  |       | ŀ  |
| 14  | ١. |    |          | ta |      |     | -  | 6  |       | 1  |
| ۲   | ۲  | ۲  | *        |    | ۲    | -   | ı. | Ξ  | ۲     |    |
| ۴   |    | 7  | ۳        | P  | ÷    | H   | ۲  | H  | ۲     | F  |
| u   |    | *  | <u>_</u> | n  | -    | L   | ٠  |    | Ш     |    |
| ١.  | *  | 1  |          |    |      |     | 1. |    | ١.    | 1  |
|     | 4  | T. |          |    | r    | 5   | Ι. | 1  | Г     | 1  |
| F   | ā  |    | Ť        | •  | 1    | ۲   | Ì  | 3  | Ι.    | l  |
| H   | -  | -  | H        | ┢  |      |     | ÷  | -  | ÷     |    |
|     | -  | =  | 1        | H  | =    | H   | 1  | -  | =     | •  |
| -   |    | -  | Ξ        | 1  | =    | •   | L  | L  | -     | l  |
| 1   | Ŀ  | 1  |          | ŀ  | -    | Ľ   |    |    |       | ľ  |
| •   |    |    | "        | L. |      |     |    | P' |       |    |
| re. | ١. |    |          | r  | 6    |     | ٦, | 9  |       |    |
| Γ.  | r  |    | 9:       | L  | Ĺ    | T.  | Ţ, |    |       |    |
| ۲   | 5  | ħ. | -        | ۳  | Ė    | 27  | H  | -  | r     | ١. |
| u   |    |    | <u> </u> | 13 |      | 1_  | Ľ  |    | _     | Γ, |

# १०.०००) रुपयका चाड्यामप्तइनाम



स्मारी परित्र दश्म 'कोड़ों हुम र्तनकार' के हरोबाब से इर जगह के बाब बनेर किसी राजबींड से झोरता के सिन् रूर हो जाते हैं और पिर जान पर रिप्ता राज्यात के स्वत्या के राज्य हैं से बात के स्वत्य किया है। जीवन पर दोश्यात ता स्वत्य साथ को में देश सो से होते । कार देश राज्य को ताद हुआरव नरव मोर ल्याह्मात से कारी है कीवत की रीरित शिरक २१) २० बाक सर्वे कावन, सीम सीसी की स्वत्य पत्र केन्सी महर इस दशर्म की बराह्य करने के सिने हर सीसी के साथ एक केन्सी महर हर प्राप्त के पर्यक्त (स्वाम) क्यान के लोक दिख्युम हुएत नेजी स्वामी हैं। यही निकांपर म्यूयुश कोर स्वामुझ है केमस सुझ्त हमा के लावन में संस्थाने सुसी नाई कुछ कोर केमस बड़ी बंगमों किन्हें बससी बाब उदाने की दना की जरूरत है

बोट माथ पसंद न होने पर मूल्य शापिस दिया जाता है तीन शी**त के करोदार को वाक्स**र्व काठ कोठ 

# १००) स्पया इनाम -

किं ( गदर्नेबैट रिक्टर्ड ) क ·भारचर्यअनक शक्तिशासी सिदयन्त्र विक्र वशीवरक दश्य । प्रवर्षे भारत

करने से कठिन है कटन वार्व किस होते बाप विसे बारते हैं बाहे का क्लर-दिश क्यों न हो आएक शत चन्नी कावेगी। - इस्से भाग दण, नीकरी, कन की प्रति, मुष्दमा और साटरी में बीट तथा परीका मे पात होता है। मूल्य सांवा का २), चादी का ३) सोने का १२)। मूठा कावित काने पर १००) इनाम। श्री राविका ब्राक्षम नं० ५००) वी० टेस्टा (गया)

# सफेद बाल काला

इस क्रमाने एक से माना का पक्ता क्य कर और पना बाम नामा वैदा शकर ६० वर्ष तक काला न्य यी देशा ह सिर के दर्द व जनकर जाना दूर कर काल की व्यक्ति को ब्दाशा है। एकाक बाक्स पका हो तो २॥) एका व ह का ६॥) काचा ववा हो तो ३॥) ए**लाव** ३ वा ह) कीर कुल पका हो तो क्रे श्वाम ३ का १२) वेफावश वाकिस करन पर ५००) इनाम ।

बी इन्दिरा फार्मेसी यो॰ राजधनकार (इ.सरीकास) ।

# वीर उंग्रिज साचित्र साप्ताहिक -

विश्वी, सोमबार २= वेशाख सम्बद् २००५

31.011. 10th; May 1948.

Artica— S similale factions Calabas francisco

> वर्ष १५ इंसंख्या ५

मारत के नये नियुक्त गवर्नर जनरल

श्री शजगोपासाचार्य



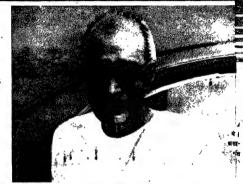



हिन्दी के महान् अमर कलाकार कविवर सुरदास (मामणिक विव)

# दैनिक वीर अर्जुन

स्वापना अमर शहीद भी स्वामी अद्वानन्द जी द्वारा हुई वी इस पत्र की भावाज को सबल बनाने के लिये

के स्वामित्व में उसका संबाधन हो रहा है। आज इस प्रकाशन संस्था के तत्वावधान म

दैनिक वीर अर्ज न मनोरञ्जन मासिक

# सचित्र बीर अर्धन साप्ताहिक

# विजय प्रस्तक मण्डार

अञ्चन प्रेस

संवातित हो रहे हैं। इस प्रकाशन संस्था की आधक स्थिति इस प्रकार है

अधिकृतं पूंजी ५००,०००

प्रस्तुत प्'जी २,००,०००

गत वर्षों में इस संस्था की मोर से अपने मागीदारों को चव तक इस प्रकार बाभ बांटा जा चुका है।

सन १६४४

१० प्रतिशत

सन १६४४

सन् १६४६

१६४७ में कम्पनी ने अपने मागीदारों को १० प्रतिकात जाम देने का निश्चय किया है।

# याप जानते हैं 🤉

- इस कम्पनी के सभी आगीदार मन्यम वर्ग के हैं और इसका संवाहन उन्हीं होगों द्वारा होता है।
- 'बीर ब्रह्म'न' वर्ग के पत्रों की सम्पूर्ण शिक्षयां अब तक राष्ट्र की मावाज को सक्छ काने में त्रवी रही हैं।
- अब तक इस वर्ग के पत्र युवाकेत्र में बट कर आपिकवाँ का मुकाबता करते रहे हैं और सदा जनता की सेवा में तरपर रहे हैं ?

श्राप भी इस संस्था के भागीदार बन सकते हैं।

भौर

- इस प्रकाशन संस्था के-संबाह्यक वर्ग में सम्मिक्टिन हो सकते हैं।
- राष्ट्र की आवाज को सक्क बनाने के लिए इन फ्लॉ को और अधिक मजबूत बना सकते हैं।
- अपने थन को सुरक्ति स्थान में बचा कर निश्चिन्त हो सकते हैं।
- आप स्थिर आय अप्त कर सकते हैं।

इस संस्था का प्रत्येक शेयर दस इसवे का है। भाष भागीदार बनने के खिले भाज ही भानेदन-पत्र की मांग कीजिये।

जैनेजिन डायरेक्टर-

श्री अद्धानन्द पञ्जिकेशन्स लिमिटेड भद्यानन्द बाजार, दिली।

इन्द विद्यावाचस्पति



श्चर्यं नस्य प्रतिष्ठ इ. न दैन्य न प्रतायनम्

बोप्रचार २८ वशास्त्र सम्बत २००५

# पंजो व श्रम मे समन्वय

बाब बन समस्य देश का ध्यान काश्माः क सद म चें, सुरद्धा वर्तनांव की बहत. हेदर बाद म रवाकारों क दशत श्रत्याचार कोर पिसस्तान क स्वय की कार सन्धा हजा है, भारत सरकार के दक्तरा म एक एसाकाय किया जा रक्षा है. बिलका कार बहुत कम लागों का ध्यान सथा है, किन्द्र महत्व का डाष्ट से वह कता था तरह उपस्काय नहीं है। शबतात का व्यापक आधार किली समय काल वा पन रहा हागा, किन्द्र काम वह बुद्ध एक चेश म शामत ही समा ६ कार संचारकत असका स्थान अवयंगीत न के लगाई देशी मध्य नैक्टिक दला का क्याउन रावनातक मत मेद क कारक इतना कायक नहीं हाता, वितनः आयक कारकम में विभन्न विचारा के कार्या। भारतवय ने बद तक स्वराज्य प्रसासको हिना या, यह स्वाभी विक्या के शबनातक दला का मूलभूत काचार कवल स्वराज्यास स हाता. किन्द्र स्वतस्य हा जान क बाद विभिन्न दलाँ का सतदन बाधिक कायहम के केरनन्य में मतभद के काबार पर होने सका है।

श्रांवक श्रवकत का इस के बाव भारत म ही नहीं, सतार क लिभिन्न देशांस बादल चर्नाठत हा रहे हैं, उन में से चार प्रमुख है। एक दल निशी उद्योग पर विश्व त क ता है। वह वहे उद्योगवात स्रोर स्वयन्त व्यक्ति इच दक्ष के नेता है। पू बीबादी, खरमायेदार, अनुदार अ दि कि तन हा नामों से लोग इसे स्मत्य करते हैं। दूसरा दश इसकी मतिकियास्यस्य सर्गाठत द्वा है। सह में इसका बन्ध दुवा है। तिबी उद्योग बर इतका विश्वात विश्वकत नहीं है। बह दक्ष अत्याच क सर बह साधनी की राष्ट्र को वर्षाच बना केना चाहता है। बह दक्ष देश क बुका कावड और स्वामी के करा में कि शन और सम्बदर को ही स्थाद र दरता है। इतकी इ.स. में देशा क व्यावसायक विकस में पूजी का सहस्य प्रत्यन्त होन और अम का सहस्य श्रवाचारस है। यह दल समासनादिनों क्ष साम्बवादियों का है, यदाप इनमें मी परस्पर कई मेद है।

प्रवीकाद क विकस पिछले इन्ह क्यों में बा दब प्रवार हुआ है, किटी हो यह मानने में चकाच न होगा कि 1885 पुष्टमूमि पू बीवटिओ के क्या बावने

यी। बनताका दायका किया गर्भ क्रोर पराशकि के साथ इस सियः पृजाबाद के विरुद्ध बातावरण आव नेवल इस में ही नहीं, श्रमेरिका बैसे प् जापति प्रभान देश में भी कम उस नहीं है। शास मारतक्ष में भी यह भावना उन रूपेख विश्वमान है और लगातार बद्धती जारहा है। तेकिन इसरी कीर यह भी स्वांकार करना परेगा कि भारत बैस देश में यांड स्थावना यक उन्नति का किसाका सब से प्राचक अयदिया जा सकता है. ता बह देश के उद्य गर्पत है किन्होंन ज़िटश सरकार द्वारा भारत य श्रीक्षोतक विकास में सेक्को नामा डासने के बावजूद अपनी काय हुए सता व व्यापारिक दल्ला के कर्या काव देश को ससार के प्रथम आरड की या गक बेजो की पक्रि में ला विसाय है। बाह क्रीस निक विकास की भारत को बडत सक्त बरूरत है और पहले से भा का चक उन्नता के साथ । इस लाए उनकी अपेदा नहीं की बा रुकती किन्द्र इसके शाय साथ उन्हें शायश का वह छूर भी नही दी बातकती किलक कारचा देशा का श्राचिक श्रा दरिंद्र हा कावे । उनपर कका नियमका रसना आब की अनिवाय ब्रावस्थकता है।

श्रत्याचारां के कारण काफी हट हा चुकी

इस नये हह इस या से सर्गाठत एक तीसरा दल है, को उदा गपति व अम ना समन्द्रम काले के प्रश्न स है। जिटल की घटली सरकार इसी भाग पर चल रही है और भारत का नेहरू सरकार भा इसी सार्ग की एक पथिक है। उद्यागपतियों की व्यवहार कुशलता और मजदूर का अम, दोना को उचित आदर की आव स्यकता है। दर्भोग्य से पिछले कुछ वर्षों में वर्ग सबय को इतना अधिक महत्त्र मिल गया है कि समार हो या गराव, ब्रुपेक देशहित पर अपने स्वार्थ का तस्त्रीह देने समा है। न उद्य गपति को दश का चिन्ता है और न मबदुर श किसान को। इन दोनों में परस्पर सहयोग और समन्वय क्रजिवार्य है । इसी दिशा में मारत सरकार के प्रयत्न बारी है। वह कुछ घन्यों का राष्ट्र की सम्बाच बनाना चाहती है, तो कुछ चन्त्रों में पूर्वी व अन का समन्त्रन। त्रिवर्धीय क्रय गिक्र तन्त्रि इती दिशा में प्रथम कदम था। श्रव अममन्त्रियों के सम्मेशन ने एक नई स्विति नियुक्त करने का निवाय किया है, वो यह सताह देशी कि कि शी उद्याग के स्वाभ को किस जनुपात में पूजी व अम में विभक्त किया काय । यह प्रश्त बहुत वियादमस्त है, परम्य इसके विद्यान्त से सभी सहमत होने कि साम के निमानन के शिए एक निम बन जाना चाहिए। विभिन्न बन्धों में बदर्श क्रमेटिया, न्यूनतम वेतन, आदि के जन्म निगम भी उमन्दय की क्षिया में भी उसावे सबे करम है।

स्मामिक होडे से चौथा नम माधीना दी निवासमार को तमर हो को है किन्दु नह इस निकट मिषण में कई मह ग लक्षेत्र, हमने क्षमी त-देह है। तत नम नव की दिशा ने ही मारत का शायिक सहस्र मास हा वक्षा है कोर उसी दिशा एस मारत तरकार का रशे हैं। हस्तिए हम उक्षमा तन्मन करते हैं।

ध्याशास्त्र स्थालाभी प्रकार की

#### ियामर्तों के सघ

विधानतों के सदा में साम्मानित हो गये धीर इन त इ । यासती क सब बनने की का शृक्षना दिसम्बर १९४७ में बारम्म का गड थो, यह अप काच प्रा हो गई है। देवगवाद का काइकर अब काई रिश सत न सब से बाहर रहा है और न भोपाल या सम्पुर, कोचपुर ग्रादि चार याच विवासतो का छ इन वर उत्तर ३ रत में कई विवासत किसी विवासता सब से ब हर रहा है। इसके कारण ६०० रिया सतीका क्रास्तित्व, का भारत का प्रगति में बाधा बाल सकता था, कराव कराव प्रशासकीय को सभा है क्या दिशा में धक बका और कटम उठाया बाने समा है था बहुत प्रशसनीय है। केवल मिन्न भिन्न प्राती या रियावत स्थी को वेन्द्रीय खब में विमालित होना ही आवश्यक नहीं है देश के हित की इस से यह भी बरूरी है कि शासन की प्रमुख सत्ता बेन्द्र में रहे । विवेन्द्राकृत्या अपनी आप में बान्ही चीव है किन्द्र सक्ट के समय भीर भन्तराष्ट्रय स्थिति देखते हुए श्राम श्रवामारम सकटकाल ही है, हत्ता का केन्द्रीमृत होना और भी आव क्यक है। इस शिष्ट् विभिन्न रियासत बचों के प्रमुखों का बो सम्मक्षन सब में प्रवेश की शर्तों पर प्रतिवचार के लिए हा रहा है, यह बहुत आवश्यक है। काथिक इक्षि से समस्त भारत में एक नीति बत्तनी बाहिए। यहीय प्रश्निमांख के काय की सफलता के लिए शह के सन आगों का सहयात कावस्थक है और इसी किए वह बावश्यक है कि रियासत सब अपने अनेक विभाग सब को शीप दें। ऐवा करने के दो साम होंगे। एक तो यह कि देश का आधिक व रावनैतिक पुनर्निमाण अविक सञ्चमता व प्रभाव कारिता से हो सकेगा और दूसरे यह कि देश में मेदभावना, वो ब्रिटिश शासन में जानकृष्क कर बहुत अधिक पाली पोली गई है, बगास हो धायगी और धाय तो मेंद्र माय को सगतार कम करने के लिए को भी उपाय दिने बाब, वे करने

#### स्रस्जयन्ती

विदेशा शासन में यह स्थामाविक शाकितेश क सपन शकित्स है मुक्त इने के प्रयत्न ये लग बाटो । इन लिये हम अपनी अस्तातक तथा महित्यक प्रकृतियों की ग्रार बहुत कम ध्यान दे सके। डिन्दी भयाक तो घर उपेचा हुई। राज्यका आहार से न केवल हिन्दी काक है प्रभय नहीं किला परन्त उसका तिरस्कार किया सवा । िदी क महान क्लाकारों के सबच म कमा शांब का काई गमीर प्रयत्न सरकार का प्रार से नहीं क्या गया हिन्द के सम्बन्ध में हो भा शाच किया गया है. वह सब प्राय गेरहरकारी सामत लावनी से हमा है। इसा कारण अब तक प्राचीन िदा कावयां क सम्बन्ध म बहत कम शाममा उन्त-भ हुई है। यह इव क बात है कि दिन्दा के दान् कलाकार सुरदास की कन्म तिथ्य का पालगाना है क्योर मध्या म जब साहत्य-नग्रहस की कार स १३ मई का समारोह के शब उस मनाया था । हा है। हिन्दा हमारी वापना भाषा है. इसके राष्ट्र भाषा कप का स्थिर रखन म सध्यकालान हिन्ही कवियों का विशेष स्थान रहा है। स बार ऐसंही उल्ह्रष्ट कवियों म स एक थे। उनका कावता का हिन्दी साहित्य म प्रसा बारया स्थान है। सुर सुर तुलका सकि की उन्हें उनके महत्व का प्रकट करती है। बात्सस्य रस के प्रतिपादन में कोई कवि उनका स्थान नहीं से सका। शब नी तश किया वेदा के व द्वाराश का निर्माण करते हैं. साहित्यक उसकी झाटमा का सरभार करते हैं। इस लिय साहित्यकों का किसी भी देश में असाधारका महत्व होता है। इसी डाए स इम मनसहित्य मदल के इस प्रवत्न का स्वागत करते ŧ١

# धर्म और राजनीति

ट्रावकोडन के प्रधानमन्त्री ने आखड काशमार सरकार के बाब्यदा को एक छार मेनकर शाह अ-इला की गहरी खहानु भृति व श्रदावता का आश्यापन दिवा है। इसमें यह भी फड़ा समा है कि काश्मीर के सुरक्षमानों की मुक्ति और स्वार्थनता की लड़ाइ म मुस्लिम बसुझों की प्रशासदायता प्राप्त होगा। इस तार के शब्द बन्द्रत उससे वहीं सचिक गम्भीर शर्थ श्वत हैं को इन शब्दों से प्रकट होता है। ससार की भावी रावनीति में धर्म या सम्प्रदाय का स्थान शायद उससे बहत अधिक होगा, जिसकी हम विश्वह राष्ट्रीयताचादी कल्पना किया करते 🝍 । शायद इम इसकी चिन्ता भी न करते, यदि पाकिस्तान व नेताओं ने इमारे देश में बाग्यदाविक बर्मान्यता का बहरीला

# पटियाला व पूर्वी पंजाब की रियासतों का संघ

कुछ दिनों से पूर्वी प्रवाब की रिवा-सतों को भिसाकर जो फलकिया सच बनाने की योबना हो रही थी उसमें पटियाला के सम्मिलत हो बाने से बाब योजना पू ी हो गई है, परन्तु ग्रव उसका नाम फलकिया सथ नहीं रहेगा । नाम के विषय में श्रन्तिम निश्चय सथ की विधान परिषद करेगी। राजधानी का भी निश्चय तभी होगा ।

संघ बताने के सन्धिपत्र पर पटि-काला, कपुरवला, फरीदकोट, बींद, नामा, कर्तांस्या, नासागढ तथा मतेरकोटला के शासकों ने इस्ताचर किये हैं। इस सम का उदघाटन १५ जुलाई को होगा ब्योर २० ब्रास्त तक सब रि स्तती का शासन सथ के काकीन हो जावगा । इस नवे राज्य का क्षेत्रफल १०००० वर्गमील, ब्रावादी ३५ लाख तथा ब्राय ५ करोड़ क्यवे होशी। महाराजा पटियाला इस सम के ब्राजीवन राषप्रमुख और महाराबा कपूर्यला उपरावप्रमुख नियत किये गये हैं।

# कच्छ का शामन केन्द्रीय सरकार के डाथ में

क्ष्य सामरिक हो से महत्वपूर्ण सीमावर्गी राज्य है। १ जून से उसका श्रासन भारत सरकार सभाज रही है। इच्छ प्रकामगडल के नेताओं और क्रम्ब के महाराव के साथ बार्ती नाप करने के बाद यह निश्चय किया गया है। इस राज्य को चीफ कमिश्तर का क्रक प्रान्त बना दिया जाएगा।

# वस्त्र-निर्माताओं का अतिरिक्त लाम राजकीष में

टैरिफ बंधं द्वारा निर्घारित उचित धक्समिल मल्य से ऊपर जो भ्रतिरिक्त धन निर्माताची ने लिया होगा वह सब राजकोष में से लिया जाएगा। इससे न केवल राज्य को अप्रयत्याशित आय होगी बहिन निर्माताओं को अधिक मूल्य शेने में भी निकत्साह पैदा होगा ।

वातावरक पदा न कर दिया इ ता । आव भी भारतीयसभ के ससलामानों में ऐसी संस्था कम न होगी, को राष्ट्रीयता की कारेना इस्लाम के नाम पर बल्दी सगठित हो सकते हैं । मध्यपूर्व में सगठित मुस्लिम राज्यों के कारण इस भावना को और अधिक वल मिलता है। ट्रांसबर्डन का उपर्युक्त तार भारतीय नेतान्त्र! को श्रन्तर्रोष्टाय राजनीति की नयी दिशा की चार, बता बादर्श व बथार्थ में पर्णाप्त मेद रहता है, भी सोचने को प्रेरित करेगा ।



## नहर के पानी पर सपक्रीता

चपर नारी दोश्राब नहर तथा पीरोब पर देववर्स के पानी के बटवारे के सम्बन्ध में भारत और पाईस्तान में ब्रस्थावी समझौता हो सवा है। इसके कन्सार पूर्वी पंचाब सरकार पश्चिमी पचान को पानी देती रहेगी और उसकी श्रवायमी रिवर्ष वैंक में बामा होती रहेगी ।

# पश्चिमी बंगाल का नया पन्त्रियग्रहल

पश्चिमी बंगाल के गवर्नर द्वारा निमन्त्रित किये वाने पर डा॰ विधान-चन्द्र शय ने इस मन्त्रियों का नया मन्त्रिमगडल बनाया है। नवे मन्त्रियों के नाम निम्न है ---

**डा० विधानचन्द्र शय (प्रधानमन्त्री).** भी निवानीरकन सरकार ( अर्थम त्री ), भी किरवाशकर राय (गृहमन्त्री), श्री रायहरे-द्रनाय चौधरी (शिक्षा मन्त्री). भी प्रक्रकाचन्द्र सेन (श्वद सन्त्री),

श्री बादवेन्द्र नाथ पँच (कृषि मन्त्री) भी विमलचन्द्र सिन्हा ( सिंचाई मन्त्री ), श्री निकंश विद्यारी मेंत्र ( शरकार्यी मन्त्री ), श्री नीहारेन्द्रच मजुपदार (कानन मन्त्री) और भी कालियह मलबी (अग्रमस्त्री )।

इस नवे मन्त्रिमगडक में पुराने तीन मन्त्रियों को शामिल न करने के बालावा और कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

# निजाम व कम्युनिस्टों का गठबन्धन

हैदराबाद रियासत में भ्र वर्षों से कम्युनिस्ट वार्टी पर पावन्दी सभी हुई थी। अभी कुछ दिन पहले निवास की सोर से यह पाबनदी उठा की गई है। कम्यनिस्ट पार्टी ने बाट प्रष्ठ का पैम्फ्लेट प्रकाशित किया है, बिल से इस रहस्य का उदघाटन होता है। कम्यूनिस्ट पार्टी ने हैदराबाद की स्वतंत्रता का समर्थन किया है और भारतीय सरकार को खरीखोटी सनाई है। इस प्रकार निवास ने स्टेट कामें ह के

आन्दोलन को समाप्त करने के जिए रबा-कारों के बालावा वह एक नवा मोर्चा खोका है।

# श्री राजगोपालाचार्य भारत के गर्श्वर जनरल

२१ जुन को सार्व माउधरनेटन के भारत के सवर्नर बनरख के पद से प्रथक हो बाने के परवात पश्चिमी बसास के वर्तमान सवर्नर भी चक्रवर्ती रावसोपांकर चार्य भारत के गवर्नर सनरक बनेंगे। ब्रिटेन के राजा ने भी इसकी स्वीकति प्रवान कर दी है। स्वतंत्र भारत के वे प्रयम भारतीय शवर्तर जनास बर्नेने ।

#### फिलस्तीन संघर्ष

टमिश्क रेडियो ने ऋरवलीय की स्रोर से सीरिया स्थित १८ मे ५० वर्ष तक की काय के सब कारब पुरुषों को 3 दिन के भीतर प्रक्रिस थाने में अपने नाम वर्ष करवाने की हिदायत दी है। इन्हें फीकी शिका दी बायगी और फिलस्तीन सक्रि चेना तैयार की बादशी।

बगदाय के विदेशों पश्चकारों को चेताबनी ही गई है कि से बारब केनाओं की सतिविधि के विश्वय में स्थाने तके सेन्सर के निवमों का उक्राधन करेंगे तो उन्हें कठार दयह दिया बाएगा ।

ब्रिटिश विदेशमन्त्री खर्नेन्ट बेबिन से भरवलीय के देशों को कठोर चेतावती दी है कि बादि उन्होंने फिलस्तीन पद इमला किया तो ब्रिटेन से संघर्ष करना वडेगा ।

बिटेन ने सामरीका की फिलक्सीन में १५ मई के पश्चात दल दिन के ब्रिप्ट शासनादेश बढ ने की स्थान को सर्वेशा उद्धरा दिया है।

ट्रावबोडन के शाह ब्रन्तुक्ता ने कहा है कि अरव स्रोग चाहे विराम सन्दि की मानलें, पर में १६ मई को फिलस्तीन पर भाकमया कर ही ह'गा ।

# चीन में कम्युनिस्टों की प्रगति

केन्द्रीय चीन में सममग एक सास क्रम्युनिस्टो ने ब्राकनक किया है। इससे पहले इतनी बड़ी सस्या में आफपय नहीं हमा या । दखिख पश्चिम होनान में बहुते हुए फायू नेस्ट सेन्य ने चेनमेंस ब्रीर नेप्रदक्षियांग पर कम्बा कर ferar ft !

विकास में को और बढ़े शहरों पर मी कम्युनिस्टों ने बेरा बाल दिया है। नान-याम में बीधव बद्धाम हो रहा है। उच्ची कान्द्र य में करकारी सेनावें तेजी से बीचे इटवी का रही हैं। वदि प्रविकास क्रमुक न मेत्री गई तां सरकारी क वो के पत्तन की साशका है।

भारत के वर्वधिय सचित्र प्राप्तिक वन्न

मई १.४८ का मर्वोङ्ग सन्दर अङ्ग प्रकाशित हो-गया इस अड्ड की कुछ विशेषतायें

- हिंदी व उद् के यशस्त्री कहानीकार, नाटककार, उपन्य/सकार व कवि भी उपे द्र नाथ करक' की एक कन्डी क्यानी 'बीतरागी' को कैरेक्टर स्केच भी है और हमारे मध्यवर्गीय बीबन पर क्षक करा । व्यय्य भी ।
- हिंदी के यशस्त्री कवे व नाटककार भी उदवश कर मह का एक माप रूपें सुन्दर गीत ।
- क्या तीसरा महायुद्ध निकट मिविष्य में सम्मव है ? आब सव की बकान पर यही एक प्रश्न है। हिंदी करात के सुपश्चिद्ध पत्रकार भी व्यवनीन्द्र कुमार विद्यालकार ने इतका उत्तर अपने खेल में दिना है।
- अप्रेल के श्रद में भी शुक्रदेव विद्यालकार ने अपने एक केल में कहा था कि साहित्यकार क्राच्छा पति नहीं होता । नई के अक में भी राज-चरवा महे ह ने लिख किया है कि शाहित्यकार बच्छा पति होता है कैसे ?
- श्री झालल भी रागेय राष्ट्रव, श्री निरंकार देव सेवक, श्री देनेस इस्वादि हिंदी के प्रमुख कविनों की सदमाती तथा प्रगतिशीस रचनायें
- हिंटी की सुविश्व कहानी-से लेका अभाती होम नती देवी ने एक नये रोग का पना लगाया है। यह नवा रोग कीन-सा है ह
- महारमा गांची के ब्राध्यास्मिक उत्तराधिकारी कीन है ? वह असिक पत्रकार भी उभाशका शुक्त के लेख में पहिये।
- इनके कलावा कई कहानिया व तेल, कलोनी बुनिया, शान परिशास. रेडियो, चित्रको व बाल-मनोरंबन इत्यादि कई विशेष स्नम्म,बहिया होरगी खुगई बनापूर्व गेट-बाप, बुल पृष्ठ पर सुन्दर नवनामिशम चित्र इस्वादि ।

मुल्य भाठ भाना

वार्षिक मुल्य शा) श्री श्रद्धानंद पश्चिकेशन क्षि०, भद्रामन्द राजार, दिश्ली।

# 7

दिली की सहकों पर मीड़ का एक हर्य।



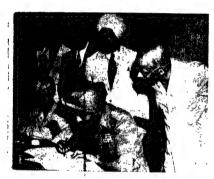

महाराचा पटियाला संघ में सम्मिलित होने के पत्र पर इस्तावार का रहे हैं।





व्यवसीर सुद्ध के एक बद्यस्थी सेनापति श्री सम्बर्गर्शवर ।



ब्ह्यालं के प्रधानमंत्री ढा॰ विधानचन्द्रशव ने अपनी हुनती नेपा संभास सी।

# महात्मा यूरदास [भ्रोगचेरा शासी]



विवादका से स्वीकार कर लिया गया है कि न केवल अवसाहित्य में कापित सम्पूर्ण हिन्दी साहित्य में तर के बोक्ट का अपन्य कोई कवि नहीं। हिन्दी में कृष्णकाव्य के प्रसारक स् का महत्वपूर्ण स्थान है। श्राच तक हिन्दी साहित्य बहुत मन्दगति से चलता रहा है। अपने प्राचीन शाहित्यको का सम्मान हरता इसने नहीं सीखा । सनी-सनाई बातों के ब्राधार पर तारीफ करते इए दो चार प्रष्ठ किस्त देने में ही इसने आपने कर्तव्य की इति भी समक्त ली। कार काशा है, यह गहरी नींट टटेगी। गइरी छान बीन दोगी और तब किसी में विवादाश्यद विवय पर कांधकारपूर्य निर्शय हो सकेंगे । महातमा सूर व कीवन के सम्बन्ध में अमेको विद्वानों ने सिखा है, परन्त भिन्न भिन्न केलको की सम्म-तिथा परस्पर इतनी भिन्न हैं कि उनके क्याचार पर व्यक्ति विसी भी निर्मय पर नहीं पहेंच सकता। इब तक को सामग्री उपलब्ध हो सभी है उसके आधार पर स्र का बन्म वैशास कृष्णा ११,१५३५ विकमी माना चाता है। इनके कुल और बन्मस्थान के सम्बन्ध में मतमेद है। •कुक शालोचक इनको बाह्यवा मानते है और दुख के बानुसार ये चन्द्र के •दंशक ब्रह्मम्ह थे । दस्रे पस्त्राले अपने मत की पुष्टि के लिए 'लाहित्यलक्ष्री' का यक यद उपस्थित करते हैं, परन्तु श्राधिक-तर विद्वान् इत पद को आप्रामा वाक मानते हैं। दूसरी क्षोर सर के बाह्यस-वंशीय होने के अधिक प्रमाख मिलते है अतः इनको ब्राह्म सही माना जाता है। कोई सीही (देहली के समीप) वांव का इनकी बन्मभूमि मानते हैं और दुसरे कनकता (आगरा के निकट) गाव को। इनके पिता के नाम के सम्बन्ध में भी अभी तक विद्वानों की एक्मर्ति नहीं। बहमत इनके पिता का नाम रामचन्द्र या शमदास मानता है।

सुरदास के धंवन के इस के सम्बन्ध में सब से बढ़ा विवादास्पद विषय उनके श्रन्धे होने के सम्बन्ध में है । यह निश्चित है कि सुर अन्धे थे। सूर ने स्वयं कहा है — "सर कहा कहि द्विष स्रांघरो" इन्हीं के अपने होने के कारवा आव 'सादास' शब्द आरथे के लिये रूट हो गया है। परन्तु विवाद तो यह है कि क्यासूर अन्म से ही छांचे ये अध्यवा बाद में किशी कारक कार्ले चली गई वी ? कु विद्वान् उन्हें बन्मान्य खीशर करते है परन्त बहुमत उठका पद्मपाती नहीं।

उनके काव्य में विश्वत प्राकृतिक वर्णनी. रंगों के चित्रसों ब्राटिकों देखने से यह बात स्वमावतः सिद्ध हो बाती है कि सर बन्मान्ध नहीं थे। चौगसां वैभ्यावी की वार्ती में वक्तभाचार्य श्रीर सुर के प्रथम मिलन के अवसर पर स्र के चलहीन न होने का वर्णन है, ( · · · · तब सुरदासकी श्री आचार्य श्री महावसन ने दर्शन करिके आगो आप बैठे।) सबकि आक-बर से मेंट के ब्रावसर पर वार्ता में सूर की चत्त्रहीनता का उल्लेख है। इस प्रकार स्पष्ट है कि सूर बन्मान्य नहीं ये। बाद में सुर की कालों केसे पूरी, वह विक्य भी अनेको आन्तियो और किवदन्तियों को तिये <u>दु</u>ष् है।

स्र का देहाबसान १६४० के ब्याम-पास पारसोक्दी नामक गाव में हुआ। था. बहा उनकी कटी क्रम तक बनी हुई है। इनकी मृत्यु टीक कब हई, इस सरहत्थ में किशी ने भी प्रकाश नहीं डाला।

#### सर के ग्रन्थ

यों सूर के तीन प्रन्य प्रसिद्ध है— सूर सागर, सूर सागवर्ल और साहित्य-लहरी, परन्त काकी नागरी प्रचारिका सभाकी स्तोच-शिये टें में इनके १६ अन्थों की सूची दी गई है। श्री द्वारिकादास परिस्त ने सुर के प्रत्यों की संस्त्या १६ बताई है। इन में कई पुस्तकें उपलब्ध हो जुकी हैं, जिनको देखने से विदिस होता है, कुछ तो स्वतन्त्र पुस्तकें नहीं है, केवल च्र-सागर से किये गए कुछ पद्यों के संग्रह मात्र हैं और कुछ की भाषा शैको भाषनाएं कुछ ऐसी हैं कि उन्हें महातमा सुरदास द्वाश लिखित नहीं माना वा चकता। हो वकता है, कोई और स्रदाल हुआ हो और उसी की वे अन्य पुस्तकें हों।

ब्र सागर महात्मा सग्दास की समी-त्तम और प्रामाखिक श्वना है। इसका निर्माण सूर ने ऋपने गुरू श्री वक्कमाचार्य की आशा से किया था। इसमें भी मद-भागवत की कथा गेय पदी में विश्वत है। कहा बाता है किसूर सागर में सवा लाख पद थे. परन्त खेद का विषय है कि आज उत्तमें केवल ५ या ६ इबार पद ही उप-लब्ब होते हैं। 'साहित्य लहरी' सूर के दृष्टि कृट पदी का समह है. विसमें रस, अल्ङ्कार ओर नाविकाभेद का भी वर्णन है। साहित्यिक दृष्टि से इस अन्य का कोई महत्व नहीं, फिर भी इसके एक पद में उसका रचनात्मक और एक में सूर की वंदावली दी गई है, इसीलिए वमी वमालोचको ने उतका उल्लेख किया है, ब्रन्यथा शायद उसका नाम भी

शिष प्रष्ठ २५ पर ]

# पाकिस्तान पर में कैसे लिखूं ?

[ भी॰ ग्रन्दुसगनी ]



सोमान्त गांव) खां अब्दुबगस्कार खां के पुत्र औ अब्दुबगनी ने पाकिस्तान पर लेख लिखने में अधनवंता प्रकट करते हुए जो पत्र 'इरिडया' के सम्पादक को भेजा है, जब का एक मनोरंजक अप नीचे दिया जा रहा है।

बाच फैयडी हाउस, बम्बई

विय कुषुम,

धाव ने मके लिखने का जो 'आफर' दिया है, उसके लिए हृदय से धन्यवाद, किन्तु पाहिस्तान पर शेखमाला भेजना में नहीं चारता । साप सन्छी तरह बानती हैं कि में यदि ऐसा करू गा, तो मेरी श्चिति कितनी हास्यास्पद हो बायगी। होनों हामीनियनों के बीच आपसी कड़ता अवतर ही होती बा रही है। मेरी स्पिति अपनी उस सादमी की स्थिति वैसी है बिसके एक पत्नी है और एक 'मिस्ट्रेस'-काजी जिसके साथ उसे किसी करा बिन्दर्शी राबारनी ही है। पाकिस्तान के सम्बन्ध में हिन्दुस्तान के पाठकों को कुछ बताना प्रथवा लिखना वैसा ही होगा बेबा किसो की 'मिस्टेस' (रखेत)से उसकी करती के सरवस्थ में बातचीत करना है 'मिस्टे त' को खरा रखने का एक ही तरीका हो सहता है कि पत्नी की निन्दा की बाब इसीर में प्रेक्षाकरने को तैयार नहीं।

साव के उस बदनाम नोबवान की कहानी तो आपने खुनी ही दोगी ? वह अपनी विषदा माता के पास हर खाम को सन्दे बदन और चीयड़े करड़े पहन कर सावा करता था !

एक दिन शाम को उठकी मांने उठके पूछा — 'गांव वाले द्वम से इतना क्यों बजते हैं !'

'क्योंकि मैं बच बोलता हूं', पुत्र ने सवाब दिया।

मां ने कहा — 'ब्राखिर तन बोताने से ये निर्दंगी क्रूरतापूर्वक दुग्हें पीटते क्यों है।"

सहके ने फीरन बनान दिया — 'मां, मेरा तो ऐना स्वास है कि यांद में सच कहें. तो शायद त भी मार बैठेगी !'

'दिना तुम केते कह सकते हो १' मां मुक्तं का उठी, 'क्या में बराबर दुम से यह नहीं कहती रही हूं कि सच बोझा कते १'

'ठीक है। मां, पिताची को मरे दो साल हो गये—फिर भी दुम अपने होठों को रंगतों क्यों हो और गाओं पर 'कव' क्यों मजती हों है'

'शतान, बदतमील' मां शुस्ते से बोल उठो झीर उसे घर के बाहर खरेड़ दिया।

कुसूप, में बम्बई से बाहर खदेशा



लसक

स्वाना परान्द नहीं करता। सह समुद्र में सहर स्वानी है तो उठका गर्कन मुद्र ही ति व समाने में बहुत ही प्रिव सनता है। चनामें में बैठ कर बूरोपियनों के नहाने का तरीका केसना मुक्ते प्रस्का हातता है। स्वानी प्रस्का बितरेट पीठे हुए शोचना हूं कि तीवरे महायुद्ध के सह हठ दुनिया की सम्बद्ध हत केवा होगी।

इसके ब्रतिरिक्त पाकिस्तान के 'मान्य निर्माताकों के सम्बन्ध में मैं वैसे कहा क्षिच वक्ता हुं। क्या भापने 'फ्राविटवर काइम्य रेगुतेशन' की ४०वीं वास के सम्बन्ध में कल्क नहीं सना ! साथ ही हमारे बारमीरी प्रचान मन्त्री एक पुराने 'कांग्रेसमेन' है किनके पास अब हास्य नाम की कोई बीज नहीं रह पायी है। क्या भापने उनकी किताब 'गन्स एवड बोल्ड बान दि पठान फांियर' पड़ी है ? वह एक अखन्त साधारक कितान है सेकिन एक असदिग्ध नौक्री की तलाख करने बाते व्यक्ति के मनोविज्ञान का अच्छा श्रायान है। 'चाहे जैसे हो, बढ़ने बाझी' यह चित्राता है और मैं उनके इज 'प्रेप्साम' में किसी प्रकार की बाचा उप-रिवत करना नहीं चाहता। इसलिए मैं बह लेकपाला लिखने में आचार है। सन्यथा में सारको ऐनी ऐती कर्ते बताता किनों पहकर मन में वह भावना उठती कि इत्तरे तो अंत्रे वो की गुलामी करी

मारत के नये गवर्नर जनरल

# श्री राजगोपालाचार्य



कि शहस पाणाद से सरकारी तौर वर घोषचा की गई है कि जिटेन के सबाने आगत सरकार की विकारिय पर परिचयी दशाल के वर्षामान नवनंद की जनकर्मा राज्योगोसालायों को कार्ल आउथट-बेटन के स्थान पर को कि २१ जान को कारना पर स्थान कर रहे हैं, आरत का गावनंद जनरल नियुक्त करने के लिय स्वीकृति प्रशान कर री हैं।

श्री चकत्रती राजगोपालाचार्य का बन्म १८७६ में मद्रास प्रांत में सलेम जिते के होस्र नामक ग्राम में हुआ या। सेंटल कालेज बंगलार तथा ला काश्वित मद्रात में शिद्धा मास करने के बाद आपने १६०० में बकासत सार-म्म की। भ्राप सक्षेम म्युनिसिपका कमेटी के सदस्य चुने गये और कुछ समय केलिए उत्तके प्रथन मीरदे। १६१६ में ब्रापने सत्यात्रह ब्रांदोसन जें भाग लिया और १६२० तक आप सविनय अवजा आदोलन के हड मधर्थं कान गये। यह सत्यापह आदि। बात के संबंध में गांधीओं की जेल क्रेड दिया गया तो आपने 'यंग इसिडया' के सम्पादन का भार सम्भाता । १६२१-२२ में आराकांग्रेस के प्रचानमंत्री खने गये और स्थामह आदोलन के दिनों त्रें बशबर कार्यकारियां के सदस्य रहे।

१६२३ में बच भी पं० मोतीजाक नेइक ने स्थारण पार्टी का पंगठन फिया तब कारियर्शनत्वारियों का नेतृत्व भी रावगोपालावार्थ ने किया था। मचा कांत्र के बाद भी विचलंबनदात को उन्हीं के प्रश्त दिरोच के कारच काम के के सम्पद्ध यह से स्तीचा देना पत्रा था। १६३२ में साप स्थानापत्र राष्ट्रपति निवंशिक हुए।

भी रावन्यापालाचार्य सहाछ प्रयम लोकपिव प्रचानमंत्री वे। हितीव विरम्पुद सारस्य होने के वार कांग्रेय के बाद होन्द्र साराने मा प्रचानमंत्र गं के बाद हे स्वान्यमंत्र दिखा। उठके बाद क्लावा सारान्यमंत्र दिखा। उठके बाद क्लावा सारान्यमंत्र के सारको जेत साना वड़ा। १९५२ में सांग्रेड की वीति के मतनेद रक्ता के कारब सामाने क्राग्रेड के स्थाप जब दे दिशा। १९५४

अच्छी थी, स्वम के बमा-, थी वितस्त इंड आवादी के, विवकें शिप इम सब्दे रहे और प्रचीत वास से इर्गीनेवां करते

च्यान रहे, मैं एक केचा में यह इच्छी तरह नहीं किस सफता कि राज्य नकनकर चाली जपनी नीची पशकी में कितने महें बीकरों हैं।

में बापने वांधी बिखा वार्ता में आपके महत्ववृद्धी मान किया। इन्हीं दिनों में आपके कांधन केंद्रोय वर्रकार में प्रतिकासकीय है लगभकी का प्रस्ताव पेश किया। इस की देश भर में तीन बाखोचना हुई. किन्द्र रावा भी कांग्ने मंताल वर्ष इहंद्र रहे। १९५६ में बद पंज ब्याइरसाब्य नेहर राष्ट्राधी केंद्रा स्व पर्व क्याइरसाब्य नेहर राष्ट्राधी केंद्रा स्व प्रकृति निविचित हुए तो बापको किर कार्यकारियों का व्यक्ष्य कानामा नामा और कम्तानस्वान वरस्कर में बाप रखद तथा उसोग मंत्री निकुक्त किये गये।

१५ झगरत १६४७ से झाप परिचासी बगाल के गवर्नर हैं। गत नवस्वर में लार्ड माउयरवेटन की झनुगरिवति से झापने गवर्नर बनरल के पद को सी खापने गवर्नर बनरल के पद को सी खुषोभित किया।

रावाची एक उत्साही सामाबिक कार्यकर्ती हैं। मान प्रतिक्षक मारतीक बना संव को कार्यकारिक के सक्का तथा दिवान भारतीक दिन्दी प्रवाद कर के संवादक हैं। साथ मध्य निवेष के बोरदार समर्थक हैं और उन्हों के उद्यादा या। साथ दरिका सेवक संव के स्टला या। साथ दरिका सेवक कंक के स्टला या। साथ दरिका सेवक कंक के स्टला या। साथ दरिका सेवक

वालिक बीवन और उच वित्रत में रावा भी विश्वात करते हैं। बन कर कि सार्यमार के सराव वह कर्मक नहीं हो गया जाग प्रकानमंत्री होते हुए भी स्राप्त करने स्वयं मोते रहे। क्याव पट्टकता और तामिल के लोकभिक्ष केसक हैं। स्वाप्त महमाभारत का सामिल में कानुवाद किया है। आपव दन ते स्वयंक पुत्तकों के से तक हैं। कियों गीता, उपनिवाद तवा कर्म क्यानियों के तमह सामिल हैं। स्वाप्ती चेला वायरों का स्वयुक्तव कर्म मार्थी के तमह सामिल हैं। स्वाप्ती

ज्ञाप म॰ गांबी के सम्बंदि और जावभी पुत्री का विवाद महास्मा आंबी बी के पुत्र भी देवदास गांबी इसा है।

'नीखा रंग'—गांधिनी राव ने बुख्कों कहा वा;—'क्र्रता का मतीक हैं।' कैरें करते पर वह चेंगेव कां के विश्व विकास कर रहे ये। उन्होंने क्षस्या नीखा मध्यक — विश्व पर चीनी नक्षत्रकुष्णा कीर कार्यी दादियां केला परी ची — विभिन्न किया या। तेरे तह करने पर कि हर जिल्ल के ( केष पुक्र हर कर)

हितीय महासमर की परिसमाति के अबद ही िंग्य ने यह देख किया कि पंचीवाद कीर सम्बद्धाद का ग्रह्मवंचन दो में से किसी के जिये भी ससदायक नहीं सिद्ध हो सकता । विस्मार्क राजनी-विक कुछसता के सिद्ध यूरोप में प्रतिद्व वे। उनका बहना या कि खुद सतरा उठा कर किशी चीव का परीच्या करने बासा मूर्ल है। इसके विपरीत को बुकरों के परीचकों से अपना कर्तव्य निर्वारित करता है, वह स्वाना है। प्रथम महातमर के दर्मियान अस्तित्व में काई हुई रूस की बोसशेविक सरकार पर कित प्रकार प्र'कीवादी-लामान्यवादी राष्ट्रों की यह दृष्टि पड़ी थी, वे कित प्रकार नोच साने के किए उस पर इट पड़े थे. का प्रतिहास के गमीर विकासियों से किया नहीं है। इसके बाद औं। स्नोबनत बस के लिखाफ उनके वहदन्ते बारी ही बहें। एका हाय में झाने के बाद स्टेकिन ने विश्वमान्ति के विद्यान्त मां परित्याग कर एक देख में समाचवार की नीति श्रापनाथी और पंचीवादी, वासान्यवादी बाह्रों से हाथ मिलाने के परीक्षण में जट अने । यह परीचया ही उन्हें से बहा-चित नाची चर्मनी को उन्होंने चपना शिक्सह समभा या, उसी ने सनाक-बाबास्मक संबि के ठीक १८ महीने बाद क्षेत्रिक्त रूत पर पढ़ाई कर दी और नवे मित्रग्रह — अमेरिका और जिटेन विविच की इस बढ़ी में सब्दे तमाचा देखते रहे ।

अवेरिका का वर्जन तजेन

# सिर्फ स्टालिन को पालतू बनाने के लिए

[ भी प्रदेषुम्नकुमार बी॰ एस॰ सी॰ ]

तनातनी और रंघप

क्रिलीय महासमार की समाप्ति के बाद से ही अमेरिका और रूस के बीच तज्ञानजी कीर टावरेंच का सत्रपात होता है। ब्राग्नेरिका वित्रव का कथिए ते बनने के अपने स्वप्न को मूर्तरूप देने के लिये इप्रकर इसा । बूरोप का सोवियत रूव के निवंत्रक और प्रभाव में रहना क्रमे-रिका को दुरी तरह सटका, पर इत शक्ति संतक्षन को नष्ट करना उसकी ताकत के बाहर की बात थी। करत । उसने मध्य ब्बीर पश्चिमी बरोप के राष्ट्रों का जबदंस्त बनाया, पुनस्द्वार स्रोर प्रनिर्मास के नाम पर उनको सासिक सहायता देना भारम्भ किया । यही नहीं **ब**ग्रेरेकन साग्राध्यवादियों ने इन देशों की प्रतिक्रियाबादी साकतों में हाथ हुटढ कर काति की सहर को रोकने के लिये दनको अनुप्राचित किया। फलस्वरूप इन हेवों में प्रगतियोस ताकतों का निर्देवतापूर्वेक दमन हुआ । और प्रव्हरन रूप से फाविस्स अपना काम कर रहा है। प्रतिक्रिया की सहर और प्रंजीवाद साम्राज्यबाद की किसेबंदी ने स्टेलिन को प्रकारियत कर दिया । असे का की सरखा के किये सतरा अनुभव दुआ। अमेरिका से उन्होंने मेंत्री करनी चाडी, पर शक्त और सचा के मद में चुर अमेरिकन बाम्राज्यवादियों ने उनके प्रस्ताव दुकरा दिये। तब नैराश्यमस्त हो उन्होंने पैतरेवाची ग्राफ की।

स्टेलिन का 'इन्फार्मेशन व्यरी'

स्टेकिन ने पहला पैतरा-नेस्में ह धगोस्काविया में कुम्पृतिस्ट इन्सामेंशन व्यूरो की स्थापना करवा कर प्रदक्तित किया। अमेरिका, ब्रिटेन, फास आदि तया विरुष भर के पूंबीवादी पत्रों ने इस न्यूरी को क्षेकर शयतीना मचाया। उन्होंने कहा-यह न्यूरो दूसरे इंटर नेश-नल का अवतार है और वह सेनिन-ट्राटस्क्री के कान्तिकारी समाववादी कार्य-क्रम को व्यावहारिक रूप देने के लिवे काबम किया गया है । वही नहीं, स्टेलिन के इस कार्य को राजनीतिक युद्ध की बोबका तक कहा गया और बुद्ध की तरह का बदला केना आवश्यक बताया यवा । अमेरिका के नेतत्व में किये वाने बाक्के इक प्रचार का मुख्य उद्देश्य बाब स्टोट की प्रतिक्रियाबादी परराष्ट्र नीति के पक्ष में सोकमत को साना है।

कर बाद दो यह है कि स्टेलिन कॉद का पविष ही नहीं । इह ग्रह इक्कांब्दि पूर्व के पूंचीबाद समर्थक संयुक्त कोचें फिर के बना रहे हैं। तब वे डिटलर श्रीर वर्मन राम्र स्ववाद के विरुद्ध बनाये आप रहे ये और अब टुमैन और अमेरि-कन सामान्यवाद के विरुद्ध बनाये का रहे हैं। स्टेलिन कहीं पर भी कारिकारी दग से पंजीवाद का उच्छेदन नहीं करना चारते । उन्होंने कभी क्रांति का नेतृत्व नहीं किया। श्रम्भवता चीन, बर्मनी, रपेन प्रश्नति देशों की अग्निक कातियों की विकस किया। उन्होंने बोलशेविक पार्टी को व्यंश किया, कमियटर्न को दफनावा, कुठे और नक्सी मामले चलाये, बो मास्को वेस के नाम से प्रसिद्ध हैं। काति का प्रतिपादन करने के एकमात्र क्रपराथ पर ट्राट्रस्की को कत्स करवाया और वह अत्याचारी डिक्टेटर है। सोवियट युनि-बन में ऋति विरोधी को कुछ है, उस सब के बड प्रतीक है। इस प्रकार के कातिविरोधी स्वेच्छाचारी स्टेकिन कान्ति के पश्चिक नहीं " ₹1

'में समग्रौता चाहता हूं'—स्टेलिन

रटेखिन बाल रट्रीट के साथ जमकीत करना कौर युद्ध कालीन वाले-दारी को कामम रखना जाहते हैं। यक एक कानकस्थालक समकीते और मुख के बदले वह विश्व भर में अमिक कान्योकनो को पांध करने के लिये काले-योग्टो के शेवाएं कार्यित करने को प्रस्तुत हैं। इन्ल्यमेंशन भ्यूरो के गटन की बोधवा के बाद उन्होंने मिटिश पार्ल-मेंट के प्रस्तुत की श्रमकात कर कार्यक्रियों के तीन से गुरुकात कर समस्त्र वैशों के तीन से गुरुकात कर समस्त्र वैशों के ताथ समझीता करने कौर कौरन कार्यक्र कोर रावनीतिक समन्यों में कुमार करने की रच्छा व्यक्त कीर की वा

अमेरिका क्यों न अकड़े ?

दिलोग मद्या समर की समाप्ति के बाद कान्ति की को प्रयस लहर उठी थी. उसके दर्मियान मनदरी और किसानों की सरकारों की स्थापना करने से बन काबारक को रोकने में स्टेकिन की कान्तिविरोधी सेवाओं को बाल स्टीट ने स्वीकार किया या। अमेरिकन शासान्त्रवादियों ने प्रापने डालरों से बरोप को भर दिया । इन बातारी ने मरकाश्च यूरोपियन पूंचीवाद के सन्दर बड़ी काम किया, जो छिर में नये खून का प्रवेश करता है । पूंचीपति संभक्त गवे और इ.मेरिका की तानेदार सरकारों ने अपनी मांस पेशियों को उमारा। रूत करोबी पूंचीबाद राहों का एक पश्चिमी स्त्राक का कर तैवार हो

गया । तब वासस्टीट को स्टेलिन की सेवाच्या की कोई ब्रावश्यकतान रही. कीर विभिन्न देशों की सरकारों से अनके (स्टेलिन के) एवट निकास बाहर किये गये। इमेरिकन साम्राज्यवाद ने यूरोप भीर सुदूर पूर्व में रूस के विरुद्ध मोचें-बन्दिया शुरू की। वह सारी दुनियां पर अपना प्रमुख स्थापित करना चाहता है और रून भी उसकी इस योखना के अपन्दर ही है। पर रूस से भिक्रने के के बनाय वह अपने आर्थिक साधनों भीर परमारा बमों के बस पर जस पर अपनी शतें लादना चारता है और असे दबाकर रखना चाहता है। बरवत: रुमकौते का मूल्य ही स्टेकिन के मार्ग में अप्री वाघक है।

रूस पर दबाब डालने की चाल

ग्रे शिडेंट ट्रमेन ने अमेरिकन कार्य त के संयक ऐतिहासिक अधिवेशन में उस दिन तीसरे महासमर का बर दिसाते इए इहा कि यरोप की डालत विकेश तौर से खतरनाक है। अमेरिका अब टड निश्चय कर **से** कि उसके उत्पर कन्तर्राष्ट्रीय शान्ति की भारी विस्मेदारी है और वह शांक से उस किसोदारी को पूरा करेगा। बहहर देश के साथ वहयोग दरेगा, को सच्चे इत्य से विशव-शान्ति के मार्गकी बाधाओं को दूर करना चाहते हैं। इसमें रूस भी शामिल है। रूप के साथ मित्रतापर्या सहयोग कामार्गसुलाया और खुला रहेगा। वश्रतें रूप कार्य करने में सहयोग दे। आपने गुरोप की डालत के खतरनाक बनने का दोष रूस के गली महा और इत हालत का मुकाबला करने के लिए त्रिस्त्री थोजना भी पेश की: (१) बबरन फीजी भर्ती (२) इर अमेरिकत नागरिक को फीबी शिद्धा (३) यूरोप के आधिक पुनः निर्माण के लिए परी

स्पष्ट है कि प्रेचीकेट ट्रूमेन तृतीय महासमर की अपनी तेयारियों का पिस्तील तान कर स्टेलिन से कहते हैं — 'हमारे कामों में सहयोग करो और हम को कहें उसी के अनुसार चलो।'

यह बात दूवरी है कि धर्नत्र अमिक क्रान्तियों की इत्या करने के कारवा, स्टेबिन की यह भरोश न हो कि झन्तरों-ध्रीय अभिक वर्ग ऐसे एकट के समय कर सी सहायता करेगा। पर उनने विश्वाध-बात और स्कूचिन त्यार्थ पूर्ण राष्ट्रीयता बादी नीति के बायबद्द समार के अमबीची

(शेष प्रष्ट २४ पर )



बम्बई की एक महिला सभा में पं० नेहरू।

# पश्चिमी या पूर्वीय स्नाद्दी

स्वान्त्रता के इव युग में बब है।
परवद्यता का जीवन व्यतीत
काले के लिए कोई मी तैवार नहीं है, को
भारतीय नारी की स्वतन्त्रता की समस्या
परक महत्वपूर्ण समस्या के का में इमारे कार्य

देश के स्वतन्त्र हो बाने पर भी इसब इस परिवम की ओर ललवाई इसकों से देल रहे हैं और सभी सामाबिक तथा शबनेतिक गुलियां पारवास्य इसाइगों के झावार पर ही सुसभाना वस्तर हैं।

किन्द्र स्वतन्त्रता के मोहबाल में कंसबर पारचात्व नारी का कितना नैतिक पतन हुआ है उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते । पाश्चरय समाज की प्रायः आधी त्त्रियां भू सा इत्या करने को बाध्य होती हैं। डा० मेरी स्टोप्स अपनी ( बन्तति निरोध ) नामक पुस्तक में सिखती हैं कि न्यूबार्क शहर में प्रतिवर्ष इबार से भी अधिक गर्भवती स्त्रिया भ्र या इत्थायें करती हैं । हाल में बी क नियम की वालंगेंट में मि॰ लेज ने बताया कि इंग्लेयड में बीस वर्ष की ब्याय वाली कमारियों में से ५० प्रतिशत चिवाह से पहिले ही गर्भवती पाई जाती के और विवाहित स्त्रियों की प्रथम संताने स्रगभग २५ प्रतिशत न्यभिचार सन्य होती हैं। व्यक्तिगत तथा आर्थिक स्यतन्त्रता के नान पर पाश्चास्य नारी ब्यक्रिचार की सार अवसर हो रही है। क्योंकि उसे बीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पुरुष के साथ प्रतियोगिता में आना पहता है और जीविकोप जिन की खोज में नये नये मालिकों का दरबाबा खटखटाना पक्टा है। ब्राथ पाश्चात्य नारी एक शिलौना मात्र है। जिसके श्रीवन का ब्येय पुरुष की वासना शान्त करना ही

है। स्वतन्त्रता तथा समानाविकार की सालसा ने पश्चिम के पारिवारिक बौबन को नष्ट कर दिया है ब्रातः कलह, ब्राम्चाति विवाह विच्छेद वहां के निस्य प्रति के कार्य हैं।

किन्त इसके विपरीत पारिवारिक वीवन भारतीय नारी का विकास सेत्र है। मातरव उसका जीवन है तथा प्रोम क्यीर सहयोग उसका स्नादर्श है। वह घर की राम्राही है, मानवता की नित्य माता है, वह भीष्म, बर्जुन, शंकर, रामानव बैसी विभृतियों को जन्म देने वाली स्नेइमयी जननी है । वह अपने इस नैसर्गिक अधिकार को नहीं छोड़ सकती । पुरुष तथा नारी की स्वतन्त्रता के खेत्र विभिन्न है, अतः नारो को भी अपने ही मार्ग पर चलकर स्वतन्त्रता प्राप्त करना इष्ट है। वह पुरुष के बहुन्तेत्रःयापी बौबन का निर्माण करने के लिए एक विशिष्ट चेत्र में रहकर ही जगत की सेवा करती है। श्रतः पारिवारिक जीवन को सुलप्रद तथा सन्तोषकनक बनाना ही भारतीय नारी की स्वतन्त्रता की समस्या का इस है। स्त्री पुरुष के पारस्परिक सहयोग से ही पारस्परिक जीवन सुखमय बनाया जा सकता है। प्रेम, सहयोग, समानता तथा सामंबस्य ही पारिवारिक जीवन का प्राया है

आरतीय मंक्कृति के अनुसार नारी को आर्थिक चिन्ताओं से गुक्क रखा गया है और हवी में उठका क्रश्याय मी है। यदि इसारी मातायें अपने बीकन निर्माह के लिए दर दर ठोकरें खाती किरें, तो वे अपने नैसींगक झामिल का कैसे पासन कर ककती हैं और कैसे वे अपनी कन्तानों को आदरों बना ककती हैं। मेरे विवास से एक अर्थ वना ककती हैं। मेरे किस से एक अर्थ वनस्ता की नाम

पर इघर उधर मटके तो इससे अधिक साजा की बात ही कीन सी है। कमी कमी ऐसा भी होता है बद-किसी परिवार की ब्रार्थिक स्थिति सन्तोधवनक नहीं होती और पुरुष की स्नाम इतनी नहीं होती कि विससे वह अपने स्त्री बच्चों के पासन पोषया तथा शिचा-बीचा की समुचित व्यवस्था कर सके, तब नारी को भ्रापने परिवार की उन्नति के क्रिये आर्थिक तहवीग देने की जावहबकता होती है। किन्तु इसका क्रम यह नहीं है कि वह पाश्चात्व नारी की तरह मिल. फैस्टरियों में कार्य करने अने वा सेना में भरती हो बाये । मारतीय नारी तो बापने पारिवारिक खेत्र में ही पुरुष को आर्थिक सहायता दे सकती है। नाना प्रकार के घरेल घन्धे हैं बिनसे वह परिवार में रहकर भी परिवार की क्यार्थिक उन्नति में सहायक हो सकती है। इसरे शिवयों की कार्थिक स्वतन्त्रता के खेत भी इतने सीमित हैं और दोषपूर्व है कि कोई भी बादर्श भारतीय नारी उन केन में कार्य करने के लिये तैयार नहीं होगी। आर्थिक स्वतन्त्रता के ब्राधुनिक चेत्रों से बारी के नैतिक-पतन की श्राधिक सम्भावना है।

बास्तव में भारतीय नारी अपने छेत्र में पूर्यातया स्वतन्त्र है पारेशारिक बीवन में बहुता आ बाने के कारचा तथा पारचार्यों का सन्तानुकरण करने की प्रवृत्ति के कारचा ही बहु समस्या त्यारियात होती है। पारिवारिक बीवन की सुस्तमय बनाने मात्र हो ही वह रामस्या हक्ष हो सक्ती है।

# इस सप्ताह के समाचार

—'प्रोइन ने पुक्तको नहीं, प्रैंने मोइन को भगाया है' यह उत्तर स्वकात के विटी मिक्ट्रेट भी पम॰ वी कीस को गायवीदेवी नामक एक पुस्ती पुनती ने दिया, बच उनके प्रेमी को चन्त्रमोहन पर उनके मगाने का कमिलेश सामाया पत्रा। गायकीदेवी गोमकपुर के एक प्रति-विद्या एवं बनी वरिकार की निति कुन्दरी

जुवती है और चन्द्रमोहन के बाय उत्कब प्रेम या। दोनों बलानक बाये और स्था-नीय नमर में पति-वत्नी की माति रहने को बहां हे हस्तर्गब पुलित ने चन्द्र-मोहन को गायशीयों को अपहृद्ध करने के ब्रियोग में निरम्तरार किया। मासकी ने कहा कि यह पूर्यंतमा वालिय है और चन्द्रमोहन है लिखा कर चुकी है। अब्द-स्तर ने गायशी को उसकी बाजु निर्धा-रित हो जुकने तक के लिए एक स्थानीय आध्यम में रख दिया है और चन्द्रमोहन आध्यम में रख दिया है और चन्द्रमोहन कार्यमी में इलाला में है।

— (वड़ी के कई मानी में कोने के नाम पर पीतल ने बने के जम तब में कई विश्व में माने पर पीतल ने बने के जम तब में कई विश्व में माने के बने के जम तब में के किया है कि जम के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के बने के

# ७० साख पति चाहिये अर्थनी की स्थियों को

बा॰ राष्ट्रे स्ट्राव होंग ने विशव के रंजुक राष्ट्रों को लिखा है कि बर्मनी में इस से इस ७० लाख पति चाहिने अन्तवा वच्चा पेदा करने की उप्रवासी सगमन आपी शिवां अविवाहित रह सामना अपी शिवां अविवाहित रह सामेंगी सपका एक पुक्त पर हो शिवां

— प्रज्ञान वारितत उस इस्ताओं के प्रश्न क्योंच मीसवी हरपूरीन साहौर में केवी सेक्ट इरासिस्ट निक्की से कि सिंह महिने की किया उन्हों कोई साहै उन्हों कोई साहै उन्हों कोई साहै उन्हों कोई साहै उन्हों कोई साहै उन्हों कोई साहै उन्हों कोई साहै उन्हों कोई साहै उन्हों की साहै उन्हों कोई साहै उन्हों के साह कर साह की साह कर साह कर साह की साह कर सह साह कर सह साह कर सह साह कर सह साह कर सह साह कर साह कर सह साह कर सह साह कर सह साह कर साह कर सह साह कर सह साह कर साह कर साह कर साह कर साह कर साह कर साह कर साह कर साह कर साह कर साह कर साह कर साह कर साह कर साह कर साह कर साह कर साह कर साह कर साह कर साह कर साह कर साह कर साह कर साह कर साह कर साह कर साह कर साह कर साह कर साह कर साह कर साह कर साह कर साह कर साह कर साह कर साह कर साह कर साह कर साह कर साह कर साह कर साह कर साह कर साह कर साह कर साह कर साह कर साह कर साह कर साह कर साह कर साह कर साह कर साह कर साह कर साह कर साह कर साह कर साह कर साह कर साह कर साह कर साह कर साह कर साह कर साह कर साह कर साह कर साह कर साह कर साह कर साह कर साह कर साह कर साह कर साह कर साह कर साह कर साह कर साह कर साह कर साह कर साह कर साह कर साह कर साह कर साह कर साह कर साह कर साह कर साह कर साह कर साह कर साह कर साह कर साह कर साह कर साह कर साह कर साह कर साह कर साह कर साह कर साह कर साह कर साह कर साह कर साह कर साह कर साह कर साह कर साह कर साह कर साह कर साह कर साह कर साह कर साह कर साह कर साह कर साह कर साह कर साह कर साह कर साह कर साह कर साह कर साह कर साह कर साह कर साह कर साह कर साह कर साह कर साह कर साह कर साह कर साह कर साह कर साह कर साह कर साह कर साह कर साह कर साह कर साह कर साह कर साह कर साह कर साह कर साह कर साह कर साह कर साह कर साह कर साह कर साह कर साह कर साह कर साह कर साह कर साह कर साह कर साह कर साह कर साह कर साह कर साह कर साह कर साह कर साह कर साह कर साह कर साह कर साह कर साह कर साह कर साह कर साह कर साह कर साह कर साह कर साह कर साह कर साह कर साह कर साह कर साह कर साह कर साह कर साह कर साह कर साह कर साह कर साह कर साह कर साह कर साह कर साह कर साह कर साह कर साह कर साह कर साह कर साह कर साह कर साह कर साह कर साह कर साह कर साह कर साह कर साह कर साह कर साह कर साह कर साह कर साह कर साह कर साह कर साह कर साह कर साह कर साह कर साह कर साह कर साह कर सा

—्नारास मारवाडी अस्पताझ में एक महिला के एक लाव चार बन्ने पंता दुए हैं। र बन्ने उसे र ह आमे का को चर पर हो हो गये थे। खेलिक दो वन्ने २९ अमेल को अस्पताल में पंता कराये गये। प्रचव के समय वर्ष अस्पन थे। उनका चलन आ। पाँड चा। इनमें तीन लाव के और एक सब्देखी है। वर्षों की माता का नामक खुई तथा पिता का नाम काल है। श्ली की उम्र इस सल है। इसके पहते इसके स

पित्स स्टार्नन्व के श्वाक प्रवित्यों के ग्रीम अपने नाम हमारे यात रिकटर करा केने चाहिये खाक उन्हें उत्तित पणनरकीन किना आ कके और वह पोलेकड़ी से नव कर्क प्रवेश पण निमा मुख्य मंताहरे।

इंटर नेशनस इन्होडक्सन स्पूरी क्सायंव ससीगद्व व

# क्षाज कल गांव-गांव में आपको यह दृश्य देखने की मिलेंगे



१ -- किशान अपनाज ; की फलल काट कर ला रहा है।

२ • इप्ताजे के पूले देरवना कर रखे गये

३. बैल ग्रनाज के पत्नों को साहरहे हैं।

४. किसान महिला स्रनाच की उड़ाई सर रही है !!

क्त है हिरोशिमा में परमास बम पदा है, वब से प्रत्येक व्यक्ति को वह ज्ञान हो गया है कि परमाला में कितनी महान् शक्ति किपी है। वैश्वा-निकों में भी तब से परमाख़ को और आधिक विस्तार के समझने की उत्स-कता बट रही है। ब्रामेरिका ने पर-माना वम के मेद की इतनी। क्रशकता के दियाये रका कि इसके दिशैशिमा में निरने तक शायद किसी और देश को अक्की विराट शकि का जान अही था। बस्तु इत 'वुर्घटना' के शीम ही परचात् क्य देशों ने बाल शक्त के बाग्यन तथा अन्वेषच् का यत्न प्रारम्भ कर दिखा। आव कर इसी परमास शक्ति को सम-अने के किए ही वैज्ञानिक लॉग वडे क्के पेचीदे और बहमूल्य यन्त्री को अवोग में सारहे हैं। परन्त हम में से बायद बहुत कम सोगों को वह मासूम है कि प्रति दिन मकृति भी अपनी स्थान ककि समा कर इन परमा-साओं से क्या २ काम होती है। पर-मासा में को प्रचयह सक्ति है, उसका संचार केवल उसके विस्कोट से ही होता है और इस कार्य के लिए प्रकृति विश्व वस्त को प्रयोग में सात्री है. उसका नाम है, दासिक किन्य ।

इस अद्भुत शक्ति अपना काल-सिक किन्या के आपके तामको के आप यह कावश्यक होना कि यहले इस परमाशु को कावट के समंद में इस बात लें। परमाशु होता तो इतना सहन है कि इस को हमारे वह नेव किश्त शाँ करने के मी केश्त शाँ करने, परमु बाठकों को यह प्रकार शक्ति की स्रोत

# कास्मिक किरगों

[ भी शिवनारायक् बी० एस॰ सी॰ ]



बान कर आहचर्य होगा कि इतमें एक वर्ष सूर्य मस्डल का रूप होता है। विस प्रकार सूर्य के चारों झोर ग्रह और नखत्र चुमते हैं, इसी प्रकार परमाख्य में सर्व के स्थान पर एक केन्द्र होता है ? विसको 'न्यूकलियत' कहते हैं। सूर्य की तरह इतके वारों आर भी ऋया विकली बाक्षे कोटे २ प्रसु चूमते हैं, जिनको इल क द्वान कहते हैं। न्यूकलियत मी दो प्रकार के अगुप्रभों से बनी होती है, बिनको 'प्रोटान' श्रौर न्यूट्रान' कहते हैं। 'प्रोटान' में धन विद्यत होती हैं परन्तु न्यूट्रान में विश्वली नहीं होती। 'इस कुट्रान' और प्रोटान के पारस्परिक आकर्षका के कारका ही परमासा बन संगठित रहता है, टूटला नहीं। उसकी बिगट शक्तिका संचार इसी सगठन को मंग करने से ही होता है।

आधुनिक वैज्ञानिक इंडी कार्य को करने के लिए अधित शक्ति लगा रहे हैं और बहुत अधिक कंपती मर्शों मी इंडके लिए प्रयोग में ला रहे हैं। अमेरिका के प्रोफेकर एम॰ एल॰ जोलीफेंट ने इस सामान्य में एक यन बनवाया है, विश्वक मुख्य सामान्य है, विश्वक मुख्य सामान्य केंद्रे कि इस प्रकृति केंद्र प्रकृति केंद्रे कि इस प्रकृति केंद्र प्रकृति

इन बहुमूल्य बन्त्रों के स्थान पर पर-मारा को तोदने फोदने के लिए काव-मिक किरवा का ही प्रयोग करती है, इससे हम वह अनुमान कर सकते है कि कास-मिक किरवा कितनी अचयह शक्तिशासी होंगी। यह किरवें निरन्तर भूमि पर बरकती रहती है। वह दो प्रकार की होती है - तीन और मध्यम । मध्यम किरनों तो प्रथ्वी पर पढते ही समास हो भारती है, परन्त ठीज किरखों में झसाधा-रक प्रवेश शकि होती है। वह समि के नीचे ३००० फीट तक खानों में पाई गई है। तीज किरकों की यह असाधा-रश कहि बायुमबदल से गुजरते समय परमासू की न्युकलियस से टकराने से तत्पन्न हो बाती है। इसी रीति को विस्तारपूर्वक समझने और प्रयोग में शाने के लिए बाज बहत से वैशानिक दिन रात एक कर रहे हैं। यह इर्ष की बात है कि इन दैशानिकों में कुछ भारतीय भी है। काशमिक किरशों की लोख में का से काओं कर भारतीय शायद डाक्टर पी॰ एस गिल हैं. को कि योडे ही दिन वक्ष्मे टाटा की कोर से बामेरिका मेजे गवे हैं। बह पहते भी इस विषय पर पर्यात स्रोज कर चुके हैं और इत में उन्हें दुख वक्तावा भी दुई है।

पहले पहल कातमिक किरयों का शान फास के एक वैशानिक हैनरी वैकास को अकस्मात् ही हो गया था। उसने अपनी मेच की दराज में कुछ फोटोशाफी की प्लोटें रकी थीं। इ.स. समय पश्चात वे काली पाई गई। इसको पहले तो रेडियम का प्रभाव समभा गया, क्यों कि उस इराज में धुरेनियम भी पड़ा हजा था. को रेक्टियम का वेन्द्र माना बाता है। परन्त और अधिक अनुमव करने पर यह जात हुआ कि यह रेडियम का प्रमाव नहीं था, क्यों कि रेडियम का प्रभाव बालने वाली सब वस्तकों को बराने वर भी प्लोरें कासी पाई गई। देशानिकों ले इसको एक नई प्रकार की शांक का म्राविष्कार समका को कि शायद वास-मगडल से बाती है, परन्त बह राजारों में बैठ कर बही परीच्या फिर किया गया. तो माल्य हमा कि इस शक्ति का संचार चारों क्रोर के वायुमंडल से एक बैसा ही होता है।

इस नये झाविष्कार का संवार में क्या उपयोग होगा, इपका इस झाथी क्यानान नहीं लगा वकते और न हो इस को केई बानता है, परन्तु यह निरुचय से कहा जा एकता है कि इस के परिवास झावस्य महत्वपूर्य ज कान्तिकारी होंगे। कई वैज्ञानिकों का यह विजार है कि कालमिक किरयों में मनुष्यों और पशुष्कों के शरीरों में झसाधारख परिवर्तन उत्सक करने की शक्ति है और कुछ का विश्वास पर भी है कि कैसर (नास्तर) से साम पर भी हसका प्रमान महत्वपूर्य होगा।



पनहादर बाब राधिकाचरण को उन व्यक्तियों में गिना भाष क्रिनको कोवनसे ग्रेम हो और मृत्यु से भारतो अपनुचित्र नहीं कहा आप सकता। बहुत पहिता से उनका खानदान अप रो में शानार होता आया था। उस खर में बन्म लेग ही इस बात का सब्द था कि भाग्यवान् है वह... पूर्व बन्नों का पर्य संचित कर लाया है, वह व्यक्ति । निहान, इत बंधे-बंधाये सूत्र के अनुवार चलते हुए चन बाबू राजिका-चरक ने अपनो ताल्ड इदारी का काम सम्माला तो यह कहा जा सकता था कि इत्रद उनमें न तो बालपन रहा, न धाल्दक स्वमाव । द्वापित्र, दुनिया की दयानतदारी और समक्रदारी का एक बोक्क उनके दिमाग पर पड़ गया था। सम्भवतः यही कारमा था कि उन्होंने बरबस ही खरना पिछला जीवन अजा दिया। उन साथियों की स्मृतियों की भी अपने मस्तिष्क से उतार दिया कि विनके साथ खेल में. रकता में उनका साव बीता था। उस अवस्था में उनके के साधा समी तो भाग्यवान भीर भानक परिवारों के नहीं थे, उनमें सभी कोटि के थे, स्रनेक निर्धन, स्रनेक मध्यम वर्ग वाने ।

परन्तु बह कैसी विवशता थी नाव् राधिकाचरया की कि बन कमी वह शाल्लकदारी की किसी बोभिक्स समस्या में उत्तमते और उससे हुटक्सरा न पाकर कुछ खिल बन बाते, तो बीवन के उन कारणों में उन्हें अपना वह रंग-महत्त, वे नौकर-चाकर श्रीर वह चारों क्रोर से चेरे खड़ी हुई खुशाम-दियों क्रीर कुछ चाइने वालां की भीड़ को देख, यह मानो च्रया बन आते । वत समय, बैसे उस बीवन से ऊब ही चाते, वे नावृ साहन । उनकी वह सुन्दर भीर मधुर पत्नी, वे कोमल श्रीर संलोने बच्चे मानो फुल नहीं, कारे बने हुए दिखायी देते । लेकिन ऐसे चुका में श्चाने का श्चर्य यह था कि बाबू राधिका-चरण कादम घुट-घुट जाता । मानी उन्हें एक ऐसे स्थान पर बन्द कर दिया बाता कि बहान वायुका प्रवेश था, न प्रकाश का। उनके श्रारीर में समाया हुआ वह प्रावार्युष मानों वरवस ही उनकी झांखों के द्वार पर झा-झाकर विकस माना चाहता। हाय ! तव उन्हें क्तिनी वेदना निसती। कितनी पीका। अक्रिकेक कि कि कि कि कि कि कि कि कि

कितनी व्यथा। मानो समी कह लिप-पुत कर एकाकार हो जाता।

लेकिन ऐडा बीवन तो राविकाचस्था को पसन्द नहीं था । सम्भवतः अपने मस्तिष्क की इस कमनोरी को दूर करने के लिये ही उन्होंने शासन पोना बारम्य किया । लगता यह कि जितने नशे थे. चनी उनके किये ब्राह्म थे। पैसा वा. यश था, तमाज में सन्मान था, इतिबंदे वे उत्र ग्रुव श्ववत् से लाग उठाना धापने उत्त बीवन के तई इतना ही बावश्यक मानते, बितनी कि मुख के लिये रोटी ।

यही कारया था कि वह नशीला श्रौर विलासमय जीवन पाकर राविका-चरका का मिनाब दिन-दिन चिक्रचिका धीर भयानक बनता गया । उसका सबसे श्राधिक प्रभाव नौकरों पर प्रदा । इ.प्रो अपने कारतकारों पर । विश्वका फल यह हमाकि नामु राविकाचरण का वह कूर झौर दम्मी स्वमाव छवें विदित हो गया। भक्ते ही उन्होंने कोई खुन नहीं किया, परन्तु समाब उन्हें खूरी क्रोर बह्राद भी कहने लगा । चुकि समाब विवशता का दास था,— उनको रैयत । इत्रक्षिये किती में इतनाता ही स्ता हुआ नहीं कि उनके मुंह पर कुछ कहे, परन्तु मन में सबके यही था कि यह मर बाये, राधिकाचरबा.... डठ बाये, इस बहान से ।

बैसा कि काम ताल्छ ब्दारों ने श्रापना रिवाण बना जिया है कि उनकी शान भीर शीकत के प्रदर्शन का एक यह भी अप्रकार या कि सरकारी अप्रसरों को दावत दें, इसलिए, अपने पूर्वकों की इस परम्परा को राधिकानाचुने भी लुद

निवाहा। आये दिन, उनके रंग महत्त में कभी गवर्नर को दावत दी बाती. कभी कलक्टर को । इसका फला यह हुवा कि उन्हें 'रायबहादुरी' का खिताब मिल सया। परन्तु उन दावतों का बोम मले ही, ऊरर से देखने में राविकाना व की तिजोरी पर पकता, सेकिन सवाई यह थी कि वह कठोर आवात वेचारे किसानों के पेडों पर पढ़ रहा था। उस भाषात की पीका से वे कराइते. तकपते और अपनी आखी का खारी पानी बहाकर मीन रह वाते । वे बोलते, तो पिटते । उनके पर किनते । बमीन से बेदल ह कर दिये जाते। शायद वह भी एक कारबा या कि उत ताल्लुकदारी के नितने नौकर वे. वे सभी चीवन सप्पन की इष्टि से उन्द्रष्ट और सुस्री ये। मालिक की क रता, वर्वरता और ब्रह्म्मन्यता का वे परा-परा फाबदा उटाते ।

इतिफाक की बात यी कि बाब राधिकाचरण का नहां लड़का कुछ दिन बीमार रहा और मर गवा। उसकी बीमारी के उपचार में बाबू खाइब ने समी-कुन्न किया। प्राच्छे २ डास्टरी को दिलावा। प्रवा-पाठ करावे। परन्तु किसी का फल चन्तोषपद नहीं निकला । स्थोकि क्षक्का प्राराम्भ से विशासी बन गया था। उसके कमधोर झौर कोमंत इदय पर शराब और ऐय्याकी का को जनरदस्त वुंसापदा, तो वह उसे नहीं उदार उदा।

लेकिन कडका तो मर गया, परन्तु वाब राविकाचरबा को अवेला और एका-की बना गया। उसके प्रति को उन में ममता की भावना थी, वह नहीं मरी। वह शीवित ही बनी शही । किसका परि-खाम यह हुवा कि राधिकाचरण का

चीवन एकरत और नीरत हो ववा। उन्हें कापना रंग-महत्त, वह तास्त्रक्रदारी और वह नीकर-वाकरों का बेका आजी स्वयं उनका ही शृषु बना हवा दिखाई विका इत पर बारचर्य यह कि तनकी वस्ती है एक दिन रोते हुए स्तर कह दिवा-'मेरा सक्का द्वमने भाग है ... द्वमारे पापी ने !' - वह बोखो, 'ताल्यकदारी के बितने किसान हैं, यह सताये काते हैं... तनके पर बाता ये बाते हैं। जन्मी के बातो ने मेरा लड़का वस लिया है .....?

निश्चम ही. किथी और समय जाना राधिकाचरक इस बात का बबाव हेते। सम्भवतः पत्नी को फटकार देते । परन्तु उस समय दो उनका मानस पत्र-शोक से प्सावित था। उन्हें वह भी पता वा कि उनकी पत्नी ने कई दिन से आज-बल भी नहीं किया। यत दिन ससे सपना पत्र दीयाद कारडा था। प्रचलिए दक्तिक मां की कोर देख, उन्होंने बरवस ही. अपना अपराध स्त्रीकार कर किया। उन्होंने मान किया कि कक्षर जनका है। उन्होंने बस्त ही प्रापने किवानों को

परिश्वाम स्वरूप, बन नवे वर्ष पर बमीन की उगाही ब्यारम्य हुई, को वास्त्रकदार की ओर से आदेश दिया गया कि साथी रक्षम कोड ही बाब । क्रियानों ने इतना सुना तो चिकत भाव में इर्च प्रकट किया। उन्होंने शंका की कि इसमें कीनका रहस्य है... केंडा बढ़यंत्र !

परन्त किसानों की यह सार्शका निराधार थी। उन्हें बहदी ही इस बात का पता चल गया कि तास्त्रकटार की मनोकृत्वि बदल गर्थी । उसके मन में किसानों के ग्रोपक की को बारका समा-विष्ट थी, वह मिट गर्नी । ऋषित्, उन्होंने देला कि वाबू राधिकाचरका ने उनकी उचित के लिए नयी-नवी श्कीमें बना डालीं । उनके लिए पानी, खाद और नये नीजों की व्यवस्था स्वयं धापने व्यवः से की । किन गांवों में राविका वरक की 4.मी सरत नहीं दिखावी ही, वहा आये दिन उनकी बामद होने सभी । रंग-महस में दावत कार शराब पीनी बन्द हो गई, रायनशादुर की उपाधि भी उनके नाम के साथ सागानी बन्द करदी गयी। देश में बितनी प्रगतिशील खंस्थाएं थीं उनको राधिश्रेचरक द्वारा प्रदत्त कडी शक्तिकां मेंट होने सर्गी,हसका परिशाम यह हुआ कि को कनता उनसे दूर थी, उनके पात बाती हुई बरतो, वह बान उनके रंग-महत्त में निःशंकोच बाती। अपने कह सनाती और यहां से किसी न किसी प्रकार का तमाधान पाकर कोटती। सगता वह था कि जिन राधिका बाजू की बनता ने एक दिन भी भारता नहीं वमका, प्रव उनी को प्रपना देखती है अपना ही क्या, - अपने ही द्वाचा-वरों वा वाबी।

[ केप प्रकार २० पर ]

# \*\*\*\*\*\* म्बतन्त्र भारत की रूपरेखा

ले०-भी इन्द्र विद्यावचस्पति

इस पुस्तक में सेखक ने भारत एक और अलगड रहेगा, भारतीय विभान का बाधार भारतीय संस्कृति पर होगा, इत्यादि विषयां का मतिपादन किया है। मूल्य १॥) स्पया ।

मैनेकर-

विजय पुस्तक भगडार, श्रद्धानन्द बाजार, दिश्वी।

# विधान में राष्ट्रपति को निरंकुश ऋधिकार

[ प्रो• भीनारायण अपवाल ]

277रतवर्ष के इतिहास में १५ ब्रगस्त १६४० की तिथि बात्यस्य प्रशस्त्रपूर्वा किसी कावेगी। क्यों कि इस तिथि को आरत सदियों की समामी की श्रांसलाकों का तोडकर स्वतन्त्र हो गया । बड़े हर्ष की बात है कि विभान परिषद् हारा निवासित क्रिकास-निर्मात्री सभा ने विसके दा • प्रामे-अक्टर व्यास के २५ फरवरी १६४८ प्रकाशित कर दिया और प्राव यह जनता के सन्मस्य है। यह विभान सभी। तक विधान परिषद के विचागधीन है और विश्वान परिषद के स्वीकार कर कीने पर ही यह कानून बन सकेगा। विधान **धरियद कुछ भाराको पर विचार कर** खुकी है। इसी कुछ चाराकों पर बाद-विवाद होना वाकी है। हम इस क्षेत्र में इस प्रस्तावित विचान की ऊछ पाराओ बर विकार कर वह देखने का प्रयत्न करेंगे कि स्वतन्त्र भारत का वह विभान श्राम बनता को कहां तक लाभ पहुंचाता है तथा यह प्रजातन्त्र और समाववादी विचारों से इहा तक मेल खाता है।

प्रस्तावित विचान के १८ मांग है स्था उसमें ३५० चारायें है। साथ में ⋍ क्यांचवा भी है। मुख प्रस्तावना में आरत को 'राज्यकत्ता प्राप्त प्रवादन्त्र' कहा बया है 'राज्यकत्ता प्राप्त कनतन्त्र' नहीं। इससे वह साफ स्पष्ट हो जाता है कि अक्षरत वाक्षों को कव भी वह केम्भावना होन प्रकृती है कि आरतकर्त विदिश सामनकेन का एक सहस्य वर्ग कर रह क्यता है बैसे कि कनेवा बास्टे सिया आदि हैं और वह अपने को पूर्यतया श्यकःत्र नहीं योचित परेगा। यह दुर्भाग्य की बात है विशेषतः जब कि कांत्र व इसी 'कनतन्त्र' शब्द के लिए सन् ३० से सक्ती तथा प्रतिका केती चली आई है। स्वयन्त्रता प्राप्त होते ही इसनी नड़ी मुझ खम्ब नहीं हो सकती। फिर सामा-क्षिक, क्राधिक तथा शबनैतिक न्याय स्थापित करने की बात बन विधान के भाग ४ में डाल दी गई है, जिससे इन्हें कानून द्वारा सागुन किया वा सकेशा। इससे बनता के सूल काविकारों पर को फुटाराषात होगा. उत्तका श्रानमान समी ः सगयाचा रुपेगा। बडे बडे राजा मदाराजाको . २००० ४०न के सिये इत विधान में बनता का गसा घोटा बा रक्ष है भीर उनके सम्पूर्ण सत्ता प्राप्त करने की नात को इसी प्रकार ह्या दिया क्या है। भारा ३ क बातवार राजाको को अवस्थ इ रूप से रियालवा का स्वामी व्यान शिवा सका है। यही नहीं, तनकी कांतरिक मामला में स्वेच्छापूर्व कीवां

को प्रयोग में अपने का काचिकार भी दे दिया गया है। मल प्रस्तावना को देखने से स्पन्न हो बाता है कि नवाजा ४६ के मेंग्ठ कांत्र स द्वारा स्वीकत 'समाववादी बनसम्त्र' के सिद्धान्तों को तो अला ही दिया गया है।

मुख आधकारों की तरक व्यान देने से शत होता है कि बहुत से अधिकार चिनका होना ब्रत्यन्त ब्रावश्य ६ है. गिनाये को अवतन्त्र सारत का प्रस्तावित विधान नहीं गये हैं। हमने यह स्वीकार नहीं किया है कि राज्य किसी भी धर्म को प्रत्यन्त या कप्रत्यच्य रूप से प्रोत्साहन न देशा। षार्मिक स्वतन्त्रता होने से ही काम परा नहीं हो बाता। दूखरे देशवासियों को शस्त्र रखने की बाम बाशा नहीं दी गई है। किसी सम्य तथा स्वतन्त्र देश में शस्त्र रखने पर चकावट नहीं है । इससे बनता पर बढ़ा मनोवैज्ञानिक प्रमाव पड़ता है। इस समय के सन्दे शाम्प्रदायिक वातावरक को देश कर उछ मन्ध्य वह बह सकते हैं कि इस समय शस्त्र रक्षने की आका देना ठीक नहीं है । पर विद्यान किसी विशेष समय के लिए नहीं बनावे काने और न तम में कामाजी से परिवर्तन हो किये जा सकते हैं। इस कमी को दूर करना भ्रत्यन्त भ्रावश्यक है।

> विचान द्वारा वह रुपष्ट स्वीकार किया बाबा चाहिये या कि यदि कभी भी फीबी कानून होती चारासमा को शीवशी नुलाकर विचार करने का अवसर दिना वायगा। बनता की स्वतंत्रता का रखक विधान ही होता है और बनवा को उसी से प्रश्चा मिसती है। बदि विधान में इन वातों का व्यान नहीं स्था गया तो कतता की स्वतंत्रता पैरो तके रोड दी बायमी, जैसा कि हम सभी, ने ब्रिटश साम्राज्यबाद के अन्तर्गत देख लिया है।

सब से अनोखी बात यह है कि जितने भी मूल काथार अधिकार है, वह वेवल स्वीकारात्मक हैं, उनका उपयोग करना बनता के ऊपर है। हमारे देश में कानून तथा प्रदमा करना जितना खर्चीला है उतना ससार में कही भी नहीं है। इन्हेस्ट में कोर्ट कीस बहुत ही कम है- वह िक्ट नाम मात्र को ही है। सरकार की क्योर से वकीओं को फीस मिलती है तथा उनको बनता के सब मुक्दमे बिना फ स सिए करने पढ़ने हैं। इमारी स्वतंत्र सर-कार को यह देख प्रवश्य दर करना चाहिए। या तो सरकार यह घावशा कर बै कि राज्य की फ्रोर से वक्षील विना कींस मुकदमा/करेंगे या कोर्ट कींस और झन्द स्थव कम कर है। आरत वर्ष श्री निर्धन बनता को मल अधिकार तब तक बास नहीं हो एकता क्य तक कि उन्हें मुक्त सुकदमें की सहायका नहीं है।

रुप की शासन-स्वत्स्वा देखने से बात होता है कि राष्ट्रशत को बावश्यकता से अधिक अधिकार दे दिये हैं। अधार वह उन सचिकारों का प्रयोग प्रारम्भ करे तो इस में तानक भी सन्देह नहीं कि यह बोडे से ही समय में डिक्टेटर हो खायगा। राष्ट्रगति भारा १०२ के अन्तर्गत अपनी इन्डान्मार, वर कि घारासमा का श्राध-वेशन न हो रहा हो भ्रीर उसकी शय में ब्रावश्यकता आ सही हुई हो, एक बार्डीन्स बारी कर सकेमा । यह बार्डीन नेन्त अपन्य कानूनों की तरह ही लागू होगा। खब धारा सभा का पुतः ऋधिवे-शन होगा, उस समय इसके सन्मूख यह रख दिया आयगा यदि इसी बीच में भारासमा उसे स्वयं स्वकृत नहीं कर देती। कहने की आवश्यकता नहीं कि धारासमा का बुलाना शष्ट्रपति के ऊपर हो निर्मर है तथा वह बह चाहे जाशसमा की बैठक भी समाप्त कर सकता है। इत क्ष काराओं का समावेश इस नवे विधान में सन् ३५ के भारतीय विधान से किया गया है। बन १६३५ का विचान इमारे देश में सागुहका था, उस समय सभी व्यक्तियों ने इन बाराझों की बार निन्दा की थी। सन् १६३६ में अपन काम स मजीसबहस प्रान्तों में बनने की बात हई, उस समय काओस ने इन्हीं के प्रति नाराजरी प्रगट की और अन्त में एक समझीते के अनुसार विसे "जेन्टिकमेन एप्रामेन्ट" कहते हैं यह तय हुआ। या कि मान्त में मवर्नर मन्त्रियों के कार्य में अधिकार होते हुए भी प्रतिदिन इस्तचेप नहीं करेंगे। इन बाराओं के देन्द्र में तथा प्रान्तों में होने से वही समस्या पुन उठ खड़ी होगी। फिर राष्ट्रपति या गव-नेर को आर्थीनैन्त बारी करने का अधिकार देना तो प्रजातत्र का गला घोरना है। राष्ट्रपति पर सिर्फ एक ही प्रतिबन्ध है -- विधान का प्रता करने के अपराच में बागतका द्वारा मुख्यमा। वर यह प्रथा इतनी कठिन है कि ब्रामानी से काम में नहीं लाई वा सकती।

राष्ट्रशत के वेन्द्र में ही नहीं प्रांतों यें भी काफी काचिकार देदिये गये हैं। भाग १३१ के अनुसार गवनंर नियुक्त करने का बो सुमाय रखा गया है उससे ता राष्ट्रपति की श्रीर भी बन बाती है। हो सकता है वह एक ऐसा गवर्नर रस्व वे या को उसके हाथ काकठपुतला हो और फिर उठके स्वेन्छानुबार काम करे। मांतों में बारा १३६, १४४, १४४ (४) १४६, १५३ समी बहुत ही गलत हैं तका उनका बदल सेना अत्वन्त हो आव-स्वक है। काश १८८ तो बहुत ही



विधान-समिति के % ध्य । शु० श्रम्बेहकर बरी हैं। उसका प्रश्न तंत्र के किसी पहला से समर्थन नहीं किया वा स्वता। भी इदयनाय कुंडरू ने भी विधान सभा में इत चारा पर विचार करते समय साफ २ शब्दों में कहा था कि "इसके द्वारा ६३ वी घाराको पनः स्था धा रहा है।"

विधान में कुछ धाराएं हैं. किनके बानुसार राष्ट्रपति किसी स्थिति विज्ञेस के समय में, 'संकटकाल की स्थिति की वीववा" कर सकेगा। यह कोचळा घारासमा के सन्मुख रखनी पड़ेगी और श्रीर उसके न मानने पर भी छै माइ तक सागुरह सकेशी। इस स्थित में बारा २७७ के अन्तर्गत राष्ट्रगति की यह अधिकार होगा कि वह २४६ से वोकर २५६ घाराव्यों को विस तरह चाहे बदल दे। वह प्रात की किसी भी छत्ताको अपने हाथों में वो सकता है। वह यह भी कर सकता है कि प्रज्ञीय बारा सभा के सारे अधिकार पालिया-मेंट को दे दे। भारा २७६ तथा २८० के अन्तर्गत यह भी कह दिया गया है कि बदि राष्ट्रपति चाहे तो घारा १३ में मूल अधिकारों को जिल तरह चाहे संभित कर दे। और उस समय उन अधिकारों की रजा के वैधा-निक उपाय भी लागू न होने । राष्ट्रपति क्या वह तो हिटलर से भी बढ़ कर शक्ति शाली तथा स्वेच्छाचारी हो गया है। इस 'सकट काल' में तो वह सालहबी तथा समहत्री शताब्दी के स्वेच्छाका है राजाक्यों सेभी मुकाबला कर सकते हैं भीर राष्ट्रपति को देख कर इन राजाओं को भी ईर्घा हो उठेगी। यह ता राष्ट्रपति को तानाशाह बन वाने की की खुली छट है। यह है हमारे स्वतंत्र भारत का नया विधान, जिसको 'समाखवादी-वानतंत्र' के नाम से बनाया जा रहा है और विश्वको पाने के लिए कराईो अलो नगों ने अपना सवत्व । नछ। वर कर दिया है।

विधान में इसी तरह की बहत सी धाराए हैं। यह संभव नहीं कि इस कोटे से लेखा में इन सभी का विवेचन किया जा सके । फिर भी इन आराक्षी

# एक दैवज की दृष्टि में

# सूर्य-प्रहगा

[ श्री हरदेव शर्मा त्रिवेदी व्योतिषाचार्य सोत्रन (शिमका) ]



मं ० २००५ देवाख कृष्णु प्रमावव रविवार ता० ६ महं १६४८ इ०को भारत में खरबमात स्पैमस्य होगा। वह महस्य प्रस्त और फिल्सनीन के झानिरिक्त सम्पूर्ण एविवा महाबीय, उस्ती प्रधानन महासामर और उस्ती

के कुद्र मार्ग में दिल है है। बापान में यह प्रदेश सप्रास दिलाई देगा. तथा मनाया स्वाम और कोरिया के कुन् भागों में क्ट्रवाकृति दिखाई देगा । ठज्जेन, इन्दौर, उदयपुर मेबाइ, रतलाम, महमदाबाद, बढ़ोदा, कोचपुर, समस्त तिन्द, बम्बई स्रोर मद्रास प्रान्त, महाराष्ट्र, निवास स्टेट और पश्चिमी मध्यप्रान्त विदर्भ में वह प्रहत्य प्रस्तोदय होगा स्वर्धात ब्रह्म सुर्ग उदय होगा। काश्मार, पूर्वी पश्चिमी पश्चान, दिल्ली, क्रबसेर, जनपुर, बुक्तपान्त, बगाण, विद्वार, ब्रासाम, उद्गीता, पूर्वी राजपूताना भीर पूर्वी मध्यप्रान्त में सूर्योदम के भन-क्टर प्रहत्व स्पर्श होगा । कुरुचेत्र श्रीर दिली में बहबा मध्यकाल के समय ६ ५१ पर सय विम्व का दिला की कोर आप थे से कुछ ही न्यून भाग काला (क्या) इशा दिखाई देशा। बस्बई में आपे से काधिक और मद्रास में सूर्य विस्तृका पौना भाग प्रसित हम्रा स्पष्ट दिलाई के चा

भारत व कुछ प्रधान नगरों में इस प्रह्म का स्परा माद्य काल स्टेयडर्ड टाइम के अनुसार निम्म है—

स्टेग्डर्ड टाइम

|              | स्पर्श           | मोच    |
|--------------|------------------|--------|
| नगर          | <b>ৰ</b> ং মি•   | घ॰ मि  |
| कुरुचेत्र    | Ę-o              | @ X \$ |
| दिझी         | <b>प्र-प्र</b> ७ | હ પ્રફ |
| स्रोसन शिमला | ξ.               | ७-४५   |
| षरियासा      | ₹ ₹              | 9 YE   |

|                    | स्वर्श  | मोच   |
|--------------------|---------|-------|
| ब्रमृतसर           | ६२      | 6-71  |
| <b>ज</b> यपुर      | ષ-પ્રદ્ | 6-50  |
| बढ़ोदा             | ×       | 6-3:  |
| लखनक               | 4 4x    | 19 V  |
| <b>क्लक्सा</b>     | X X 3   | 9 Y   |
| बम्बई              | ×       | 9-28  |
| <b>च</b> री        | # XC    | 6-83  |
| नागपुर             | y vş    | 080   |
| वराबाद दिवा        | ×       | 9 8 0 |
| उक्जे न            | ×       | ७ ३१  |
| वानियर             | * **    | 9 V e |
| बागरा              | * *     | 95-0  |
| मथुग               | 4 48    | 9 Y e |
| कानपुर             | 4 44    | 6 YY  |
| पटना               | # XC    | 6-81  |
| बीका नेर           | ६१      | ७ ३१  |
| बाचपुर             | ×       | ७ ३६  |
| <b>ब्रह</b> मदानाद | ×       | 9 3   |
|                    |         |       |

चिन नगरों के लामने स्वर्ध काल के चन्द्रा मिनटों के नीचे कुछ भी न क्रिक कर X ऐंडा चिह्न दिया है, उन नगरों में मस्तोदय होगा, मर्पीय त्योंदर से पहले प्राचित्र में महत्या स्वर्ध हो काचेगा, इस क्रिय चेवल मोच काल ही दिया है।

उरिक्षितिक रखें मोब का सूदम ग्रुद्ध विधानात समय मिलाने के बिए प पहले अपनी पड़ी को स्थानीय पोस्ट आपिन रेले, वा रेलियों से पहले दिन राचि को मिखा रसे । स्पर्ध ध्वल से पूर्व दूर्व स्थापना (टेलिस्कोप) पर बस्ता बस्त या काला कॉच कमा कर पूर्व मित्रम के देलिये, न्नोंकि अच्छे नेत्रों से प्राय के कुख मिनिट अनन्तर ही प्राय मास रिसाई देता है और मोच के कुख मिनिट पहले ही एएँ निम्म का महत्व माम दीसना बन्द हो बाता है।

सूर्व प्रह्म का वर्षीयक प्रहस्त कुर-चेत्र ता है ही, पर वो सक्त वर्हान पहुंच करे के त-निप के किसी भी पुषर नहीं, सरोवर या स्थानीय क्रोदक से कानादि किया करके पुष्योगवन कर सक्ती हैं।

स्यग्रह्ण का संसार पर प्रभाव

यह सूर्य प्रश्या मेच के राहु में हो रहा है, स्रतः तकार दुनिक् रोग स्रोर स्रनेक प्रकार के उन्द्रवा छ पीड़ित रहेगा यथा —

मेषराची बदा राहुः स्विन स्पनन्दनीः प्राप्त, वजान, कार्यान, देशराव और देनाद् प्रदश्च स्वामा दुक्तिच सर्वात श्रु स्।। विक्षाचिस्तान में स्क्रमात होते रहेने।



लेखक

बासल, पुरोहित, वन्तन, वायु-पुरुष कीर शानी दिवया, किंता, कारमीर, पाचाल, श्रुतित, कन्त्रील, मण्डदेत, स्वेच्छ, वन्तरेत कीर हैशान-कोल पर हर महत्व का तुरा प्रभाव पढेगा। कपान, कई, द्वान, वन्त्र, तिल, तैल, गुरु, उद्दर नेहूं, चानल, शोना, वादी, प्रभाव, मोता मुगनियत परार्ष कीर वभी काले रम की बस्तुक्षी का माव कारमामी ६ माल के बस्तुर पर्याप्त तेल होगा। बीननोरवार्यी वस्तुष्ट श्रुलम न

भविष्य का दर्भिता, उत्पादन या निष्यत्ति की न्यूनता के कारबा नहीं ,क्रापित सन्यवस्थाः साम्प्रदायिक एव राजनेतिक मतमेद, बातायात साधनी की कमी. व्याणरियों की अनुवित सुनाफाखारी और अधिकारी वर्ग की पांचली के कारका डी होगा । समार में रोग, पारस्पारिक खळ. वृश्चि, उत्पात ग्रादि से बन बन का बहुत विनाश होगा । गृह किसी न्याय-प्रिय भारतीय महापुष्य को चोर खापचि में फलाने वाला है। तीन प्रमुख राष-पुरुषों पर सकामक आपत्ति आयेगी। क्सि एक विशिष्ट पुरुष की मृत्यु हो बाना भी सम्भव है। सर्व साधारक बनता की स्थिति अच्छो न रहेगी। अधि-काराहट • पदा के साथने विषय समस्या उत्पन्न होगी । सामाबिक कार्विक समस्या बिगडेगी। वर्षा, बायु और अग्नि-प्रकोष से कई पात चुनिमस्त होंगे। रह्मप्रकोप, िष नका, नेत्रविकार और महामारी क्यांद तक मक रोग फना। शरकार. पू बीपति भीर मधदूर का वैमनस्व बढ़ेगा । बातायात में कठिनाई और कई स्थानों में बुघरनाएं भी हांगी। नवाय, दिश्व भारत, निकाम राज्य, मध्यदेश कीर वाकिस्तान में प्रत्यविक बोवन हानि होसी । नार खाबिक वे प्रनस्य ६ कारक दूनरे प्रन्तों से चन्न सुचमन हो सकेशा। बेक्सरी बहुतो। निस्ध, सीमा-प्राप्त, प्रवान, क्राप्त्रमार, देवरानाद और

दिल्ली महात चौर वसाल में भी साम्य-दाविक मतमेर से अताति रहेती । पृथम यश्चि में महस्य होने के सहस्य विक्री की फेन्टीय सरकार के सामने भागामी ६ मास भाग परीवा के होंगे. श्रातः उसे बहुत खतके रहना चाहिए। कनि हारि और सूर्व चन्द्र राष्ठ के १२वाँ होने से वह मध्य अस्पन्त मयानक संहार-कारक बन रहा था, परन्तु गुरुदेश की मित्र हक्ति ने इसके बाग्रामफल को सबि-काश में न्यून कर दिया है, आवः सभी निकट मविष्य में सीवरा विश्ववस प्रारम्भ नहीं होगा । वाग्युद्ध, श्लीनाश्चारी और छोटी मोटी टक्कर चाहे असे ही हो वावे। गुरु कभी सतार को विनाम की क्रोर काने से बचाने में सहायक है।

भीवो बदा पश्यति सूर्यमिन्द्र — प्रस्त तथा ठवं सगेक्क्षाचत्। फलस्वनिष्ट गदित निश्नात् — सवंत्र स्रोकेक्षपि शीक्षकृत्वात्॥

भारोन्य-वर्धक ५० लाख हे द्वनिया मर में महाहूर

# मदनमञ्जू

कम्बियत दूर करके पाचनशक्ति बहायो हैं दिल, दिमाय को ताकत देती हैं और नवा बट्टा व ग्रुद वीये पैदा करके वल, बुद्धि खानु बढ़ाती हैं। दिन द न सद्तमकारी फार्मेसी, जामनगर। देदली एफर-कमनादात क चारनीचीक



GOVT १००) इनाम REGD

प्राचीन म्हापियों की ब्यस्टात देन प्राचीन म्हापियों की ब्यस्टात देन इसके वार्च मान के हर कार्य में शिक्षि मिलाती हैं। कटोर से कटोर हुएव बाली स्त्री या पुरुष मी आपके कहा में बाल बारेगा। इसके साराय हा, नौकरी, क्लाटरी में बीत परीक्षा में वाल एवं नव-मारे की धार्ति होती हैं। कार्यिक प्रयोक्त करना सूर्य के शेयर किलाना है। वेस्त वहा खानंत करने पर (\*\*\*) हातम है

मूल्य ताबा २॥) चादी ३), बोले का रचेग्रस ११) २० । की कारती विश्वनाथ भाजस म० २० वो० क्तरी स्थव (गक्र).

# कम्यूनिस्ट किस तरह देश में श्रपना जाल बिछा रहा है ?

[ श्री चशोक मेहवा ]

कम्यू नस्ट इत तमन देश में तन हे जियक प्रतिमानी तस्त्रा है, वह कोक्या वक व्यवस्थान नेहरू ने की है। विश्व कम्यूनि न्दे कि तरा देश के कोकोने में व्यवना बाज कित प्रत्य वा प्रप्रत्य करों के जा नहां है इतका जान बहुत कम बोबों को है। भी क्यों के सेदल केवा का उत्त ने इती नहरू का तदका करता है कि हमारी शुःचा व उन्नति को कम्यूनित्य तारी के स्वक्त करता के कम्यूनित्य तारी के स्वक्त वाली विभानन सम्बद्ध के अब सु खालिका करता है कि हमारी शुःचा व उन्नति केवा कम्यूनित्य तारी के स्वव सु खालिका

प्रान्तेक निर्वाचन परिवास से वह स्टाइ हो सवा है कि बनता पर कम्युलिएं का प्रभाव नगडव है। वस्पर्व ज्युलिनियक कारोरेशन के उनके हाल के निर्वाचन में उन्हें शहे प्रत्युत्त का केवल शा प्रत्युत्त सन्त मिला। सब्बूरों पर उनवा कितना प्रभाव है. वह उनकी उस उद्यानीयता से स्टाइ है को उन्होंने सक्त में कम्युनिस्टों के सम्बद्ध हो कर्म है

कोडवानिक देंग से आम करते हुए क्ष्मपुनित्य वार्टी कोई वाकी पुनीती नहीं हो उसती, रिन्दु उठकी क्षम्पन क्षमानी बोम्मदा, भने रासनीशिक्षका कुक्कता सक्काने कोर बाद्मी करते की वास्ति क्षम की स्वाची उसति से बाक्क है। को बोक वर्षक्ष के रूप में कामना की बीठ दर्श, किन्दु कम्युनिस्त क्षम करतु को बीच के मास नहीं कर वक्ष हैं, उसे बे ब्रामा किंग कर माना व्यावते हैं। खोडक्य-वां के समाम को से कमामा से बीठनी विद्वारे हाथ पुछ कर

# नेताओं के घरों में

वह टहरेकार्न है कि कम्युनिकों में सक्योशिक कोर समामिक नेवाकी के पूज पूर्वचों के दिन राम में कि किया करन की सिंह में किया करन की किया करन की किया करन की सिंह में किया करन की सिंह में किया करने किया किया की सुन कीर पुजवार की प्रकार की कम में पूज कीर पुजवार के स्थान कर की सामित की सिंह में किया की सिंह में किया की सिंह की सिंह में किया की सिंह मार्थिक कर की सिंह में किया की सिंह मार्थिक कर की सिंह मार्थिक की सिंह मार्थिक की सिंह मार्थिक की सिंह मार्थिक की सिंह मार्थिक की सिंह मार्थिक की सिंह मार्थिक की सिंह मार्थिक की सिंह मार्थिक की सिंह मार्थिक की सिंह मार्थिक की सिंह मार्थिक की सिंह मार्थिक की सिंह मार्थिक की सिंह मार्थिक की सिंह मार्थिक की सिंह मार्थिक की सिंह मार्थिक की सिंह मार्थिक मार्थिक मार्थिक की सिंह मार्थिक मार्थिक मार्थिक मार्थिक मार्थिक मार्थिक मार्थिक मार्थिक मार्थिक मार्थिक मार्थिक मार्थिक मार्थिक मार्थिक मार्थिक मार्थिक मार्थिक मार्थिक मार्थिक मार्थिक मार्थिक मार्थिक मार्थिक मार्थिक मार्थिक मार्थिक मार्थिक मार्थिक मार्थिक मार्थिक मार्थिक मार्थिक मार्थिक मार्थिक मार्थिक मार्थिक मार्थिक मार्थिक मार्थिक मार्थिक मार्थिक मार्थिक मार्थिक मार्थिक मार्थिक मार्थिक मार्थिक मार्थिक मार्थिक मार्थिक मार्थिक मार्थिक मार्थिक मार्थिक मार्थिक मार्थिक मार्थिक मार्थिक मार्थिक मार्थिक मार्थिक मार्थिक मार्थिक मार्थिक मार्थिक मार्थिक मार्थिक मार्थिक मार्थिक मार्थिक मार्थिक मार्थिक मार्थिक मार्थिक मार्थिक मार्थिक मार्थिक मार्थिक मार्थिक मार्थिक मार्थिक मार्थिक मार्थिक मार्थिक मार्थिक मार्थिक मार्थिक मार्थिक मार्थिक मार्थिक मार्थिक मार्थिक मार्थिक मार्थिक मार्थिक मार्थिक मार्थिक मार्थिक मार्थिक मार्थिक मार्थिक मार्थिक मार्थिक मार्थिक मार्थिक मार्थिक मार्थिक मार्थिक मार्थिक मार्थिक मार्थिक मार्थिक मार्थिक मार्थिक मार्थिक मार्थिक मार्थिक मार्थिक मार्थिक मार्थिक मार्थिक मार्थिक मार्थिक मार्थिक मार्थिक मार्थिक मार्थिक मार्थिक मार्थिक मार्थिक मार्थिक मार्थिक मार्थिक मार्थिक मार्थिक मार्थिक मार्थिक मार्थिक मार्थिक मार्थिक मार्थिक मार्थिक मार्थिक मार्थिक मार्थिक मार्थिक मार्थिक मार्थिक मार्थिक मार्थिक मार्थिक मार्थिक मार्थिक मार्थिक मार्थिक मार्थिक मार्थिक मार्थिक मार्थिक मार्थिक मार्थिक मार्थिक मार्थिक मार्थिक मार्थिक मार्थिक

साहित्यक व सांस्कृतिक संस्थाएँ र प्राथमी वे शक्ते सम्बद्ध के विभिन्न प्रोचें बनाने पर विशेष कर है विधाद किया और कुछ समायी है। कि स्वाची है। कि समायी है। कि सम्बद्ध काफ दी गोवियर प्रतिवान ने लेक कर प्रतिवान ने लेक किया प्रतिवान ने लेक किया प्रतिवान ने के लिए और समायिक सीवन में पुनने के लिए और देश स्वाची के सार प्रवानिक सार्वास की प्रतिवान में मार प्रवानिक सार्वास की प्रतिवान में मार प्रवानिक सार्वास की प्रतिवान में न पहुंच कहे। वे सर्वाम के सार्वास की प्रतिवान में मार प्रवानिक सार्वास के सार्वास की प्रतिवान के सार्वास के सार्वास की प्रतिवान में स्वान करने के साथन हैं। किए कर प्रतान में सार्वास करने के साथन हैं। किए कर प्रतान में स्वान करने के साथन हैं। किए कर प्रतान करने के साथन हैं। किए कर प्रतान करने के साथन हैं।

# नई युर्वातयां

जाजुनिकाजों (खनाय में मूक विक रख् करने वाली जुनतियों) को चतुरता के वाब दल में किन्मिलत किया गवा है। किनी का नाम केना उचित न होगा, कर कम्युनिक्ट नीति के न्योनतम कर में वे जाजुनिकार्य कार्यकरीयों के ज्योचा क्रांचिक सार्थ कर वक्ती हैं।

# मेदियों का विस्तृत जाल

विक्रते वर्धे में बान वस दर बाजात सदस्यों को सरकारी एवं सैनिक नीकरियों में मेबा गया है है क मिनटर्न (ब्रास्तर्राष्ट्रीय काबुनिस्ट स्थ) की ब्राय-स्ववताको की पृति वे लिए कानुनिस्ट वार्टी ने मेरियो का बिन्तुत काल पे.सा रखा है, जो आने चल कर विध्यस काने काने में बहायक हो । तराहर वातः मध्य-प्रान्त में, बबकपुर में कृत्युनिस्ट पार्टी है सब्दे है सब्दे लोग एकत्र किने गये हैं और वे भी शानाना के कारलाने श्रीर सैनिक विभाग में । उपद्रवकारी कम्ब्रुलिस्ट, अमबीवियोक्ती बस्ती क्रव का देश्हरियों में नहीं है बन्त वे शासकी, वैश्वानिको, रिचको में हिपे हुए हैं क्रीर वे बस्याधिक सरागाक है।

हाल में कम्युनिस्ट रल के रवकर में महत्वपूर्व परंपरन हुआ है। माम-बंकोने बारने मीरती शान के सामाय रहें रहते बातों सनेक स्थियों को वह शान है कि सोवतन्त्रास्तक रेशो में कम्युनिस्ट सारी में बहुत दिन हुए यभी सम्बनीतक सारी में बहुत दिन हुए यभी सम्बनीतक सारी में बहुत दिन हुए यभी सम्बनीतक सारी में बहुत दिन हुए यभी सम्बनीत सार कर-स्वरूच कर सिवा है, वो जुद के समय हुन देशों में प्रवासी का काम करेगी। क्या सीस्माट करवार के हाथ में इनिया सम्बन्धीय व उपोकन दिसाने का हमारे देश की दुरचा और उन्नति को कतरा मान्य की कम्युनिस्ट वार्टी हे द्र-० हजार से कुछ मुन्निस्ट वार्टी क्ष्म कर तीन चार बाल वचरित कार्य कर्ती क्षमचा किशानों से उतना नहीं है, क्रिक्ना कि निर्देश बान पढ़ने बालो निम्निक स्टामाओं के क्षमल क्रसिसित बदला से हैं।

## यास्को में फाइलें

प्रत्येक कम्युनिस्ट के सम्बन्ध में मास्केश्वित क्रुमिन्टमों में एक काइल है। नहीं के उन्हें में रखा मिलती रहते हैं। क्षेत्रों क्रिक्टरकी, खुई दुर्द क् रचुँके के एवं क्षम्य लोगों के लेलों बीर मामकों ने उनके मिलन्या जाय गय प्राप्त कम्यु-मारक प्रवाद है। उत्तर का प्रत्येक कम्यु-निस्ट मास्कों को क्षम्या शास्त्र सम्बन्ध

# कम्यूनिस्टों की शक्त वृद्धि के उपाय

- ★ सार्वजनिक नेताओं के पुत्र पुत्रियों द्वारा।
- ★ विभिन्न साहित्यक व सांस्कृतिक स्थों के साहित्यक श्रार श्रराज-नीतिक प्रकाशनों वाता ।
- ★ समाज में मुक्त विचरण करने बाली युवतियों द्वारा!
- ★ सरकारी ए। सैनिक नौकरियों में गुप्त प्रवेश द्वारा।
- ★ सामरिक व अन्य आनिकार्य कारसानों में गुप्त कम्यूनिस्ट कारीगरों द्वारा।
- शासकों, वेझानिकों और शिक्कों के रूप में अधारेशी कम्यू िस्टों द्वारा।



कम्यूनस्टोकी प्रेरकाव रफूर्तिका एकमात्र स्रोत

हैं । बनावा में कम्यूनिस्टों के मेदिबों के कार्य का को मस्वाके क हुका है उठते उनके विस्तार का पता चलता है । कोवियत कर्मचारी करोटिन की बावरी से बण चलता है कि बनावा की बावस्टिक के ग्राप्त निर्मेशों को 'दशक' ने बताबा या, को वहा के यक मान कदल कोंड रोब के कारिएक बूक्त कोई न जा। को रोब ने किया, इस बार्य वा क्योति बसु करने में स्वा हिस कोंगे मानिक स्वावना कि 'तरी'।

## रूस को गुप्त मेद

वह शाद रक्ता जाहिये कि मूत में में कावृत्तिस्त बहुत शी ग्रुस स्वतायं मात करते रहे हैं। साथ भी उनकी माता में करकारी कानुबाद मौजूद है। वही 'ब्रिह्म मारत के लिए सरसी स्वतायं वहा कर रहा है। हस मुक्तर स्व ब्रिह्म साथ सारत के तमी को के साता मुक्तवायं भारत के तमी को के साता मुक्तवायं भारत के तमी को के

मक्त के करकानों में मीवर है। इस

छिद्र को बन्द करना ही उन क्षोगों के क्षिये करकी कार्य है जो करने देश की सुरक्षा कीर सम्मान को कन ये रक्षना चाहते हैं।

मबतूरों और विशानों में उन कोगों पर अब विशेष व्यान रक्षा का रहा है, को महत्य के यद पर हैं। वया बनवहें में यूनी मिक्षों के मबतूरों में कम्यूनिस्ट जाना भरने वालों पर विशेष व्यान के रहे हैं। उनका विश्वास कार्य प्रक्षकार रेलों के उनका मागों में होगा, बिनके दूटने से कर्य कर बाव। रेल में विभिन्न वहानों से इहताल की भावना फेलाई बावेगी। प्रत्येक शिकायत को नदापा बायेगा कोर काटनोंच उत्पन्न करने का केई प्रवान होंगा बायेगा।

> कम्यूनिस्टों की शक्ति उनकी रुस्या में वा कार्यक्रम में नहीं है, वह उस दुविधा में हैं, को उन्हें कस्त के निकट सम्पर्क से प्राप्त है। कम्यूनिस्टों का स्तरा दमन से

कम्युनिस्टी का सत्तर रामन से क्रूर न होगा । उठके रोकने का उपाव मी कुछ मनोवेशानिक छोर कुछ उंपनाक हो है छवता है के सिर न सम्बद्धार कर का क्ष्मिक स्थापन है । देशक सामक स्थापन है । देशक सामक स्थापन है । देशक सामक स्थापन है । देशक सामक स्थापन है । देशक सामक स्थापन है । देशक सामक स्थापन है । देशक सामक स्थापन है । देशक सामक स्थापन है । देशक सामक स्थापन है । स्थापन से का देशक स्थापन से सामक स्थापन से सामक स्थापन से सामक स्थापन से सामक स्थापन से सामक स्थापन से सामक स्थापन से सामक स्थापन से सामक स्थापन से सामक स्थापन से सामक स्थापन से सामक स्थापन से सामक स्थापन से सामक स्थापन से सामक स्थापन से सामक स्थापन से सामक स्थापन से सामक स्थापन से सामक स्थापन से सामक स्थापन से सामक स्थापन से सामक स्थापन से सामक स्थापन से सामक स्थापन से सामक स्थापन से सामक स्थापन से सामक स्थापन से सामक स्थापन से सामक स्थापन से सामक स्थापन से सामक स्थापन से सामक स्थापन से सामक स्थापन से सामक स्थापन से सामक स्थापन से सामक स्थापन से सामक स्थापन से सामक स्थापन से सामक स्थापन से सामक स्थापन से सामक स्थापन से सामक स्थापन से सामक स्थापन से सामक स्थापन से सामक स्थापन से सामक स्थापन से सामक स्थापन से सामक स्थापन से सामक से सामक स्थापन से सामक स्थापन से सामक स्थापन से सामक स्थापन से सामक सामक स्थापन से सामक स्थापन से सामक स्थापन से सामक स्थापन से सामक स्थापन से सामक स्थापन से सामक स्थापन से सामक स्थापन से सामक स्थापन से सामक स्थापन से सामक स्थापन से सामक स्थापन से सामक स्थापन से सामक स्थापन से सामक स्थापन से सामक स्थापन से सामक स्थापन से सामक स्थापन से सामक स्थापन से सामक स्थापन से सामक स्थापन से सामक स्थापन से सामक स्थापन से सामक स्थापन से सामक स्थापन से सामक स्थापन से सामक स्थापन से सामक स्थापन से सामक स्थापन से सामक स्थापन से सामक स्थापन से सामक स्थापन से सामक स्थापन से सामक स्थापन से सामक स्थापन से सामक स्थापन से सामक स्थापन से सामक स्थापन से सामक स्थापन से सामक स्थापन से सामक स्थापन से सामक स्थापन से सामक स्थापन से सामक स्थापन से सामक स्थापन से सामक स्थापन से सामक स्थापन से सामक स्थापन से सामक स्थापन से सामक स्थापन से सामक स्थापन से सामक स्थापन से सामक स्थापन से सामक स्थापन से सामक स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स

# सोवियत रूस

# पार्टी ही एक

[ जे॰ ब्रांडेन बरगस्की ]

सीवियत यूनियन में एक रावनी-रूस के विधान पर सबसे बढ़ा बाजा प यह किया बाता है कि तिक दल क्यों है ? इसकी प्रवारंत्र के बाबान्मन विभिन्न दला के शिक्षान्त का वहां सानौ प सोबाटी प्रेस में 'काफो हो रही स्वीकार नहीं किया साना। इसी सान्द्रेप की दर है. विशेष कर खंद्रों भी अस्तवारों में। करने का उपस्त इन के व में किया गया है। किसी देश में एक से खाविक राजनीतिक उसके शायियों को क्रोडकर कासिस्ट दलों दलों का होना और उनका आपनी समर्थ को काम करने को असाहित किया है। प्रशासन्त्रवादी का महत्वपूर्ण बाधार

श्रीनता या कमजोरी समभ्य जाता है। किन्त प्रवातनत्र का कारली कर वार्टियों की कानेकता से नहीं, रार्बनीतिक अंश्वाको के कर में बाता जाता है. बरकार की बनावट और उसकी परेख व्यथना विदेशीय नीति से परला वाता है। प्रवातन्त्र का भाराय यह है कि यह अपों की सरकार हो, बिससे बनता के वितों का रखा हो सके। सन्त में प्रका-तन्त्र शब क्योर समाव में उसका स्थान क्षाचित्र संस्थाओं हे. जिनका बनता के

समका बाता है। सावियत सूनियन में

इनके ब्रधाद को सब्दे प्रभातन्त्र की

हित के साथ प्रत्यक्त सम्बन्ध है. बाना बाता है।

बह तो तब बानते हैं कि संविदत प्रवातन्त्र का विकास पूंचीबादी संस्थाकों के विनाश से हुआ । यह समाववादी वर्गहान समाज को जड़ा करने के लिये रावनीतिक बाधार है । वह समस्ता क्रिज नहीं कि समासदाद की सफल बनाने के लिए एक नये और बेहतर प्रकारम्य को स्थापित करने की जावश्य-कता है। यह तक कोकतन्त्र नहीं होता, वद तक तमाववाद को नहीं लावा वा 1 1526

सोवियत प्रकातन्त्र और पंजीवादी प्रकातन्त्र में क्या मेद है ? वोवियत सुनियन में बनता का अपना राज्य है। बह अपने भीवन को स्वयं बनाती है। यह असली प्रवा है. इसिल्य तैनिन को यह कहने का श्चवसर मिला कि लोकतन्त्र पू जोवादी प्रवातन्त्र से बालों दर्जे प्रन्ता है। शुं श्रीकादी प्रवातन्त्र कामीरों के लिए स्वर्ग है और लोगों के लिए बात व काला है. क्रिसमें वे पंस कर वे शोधित होते रहें ।

ब्राधुनिक एंग्लो-ब्रमरीकी प्रचातन्त्र-बाद मण्डूरों के आंदोलन को दना रहा है और बाकी देशों में प्रतिक्रियावादी शक्तियों की सहायता कर रहा है। यह बात रेफटहार्टले मणदूर विरोधी कानून से, ग्रमरीकी मनदूर सस्यात्रों को दवाने में और साम्पवादियों को पीडित करने से क न होती है। इतका प्रमाख बिटेनकी उस नीति से मीमिस बाता 🐧 बिसके बानुनार ब्रिटिश मणहूर नेताक्रों <sup>दे</sup> मीवते क्रीर **क्रिक्स्ट्रिक्स्ट्रिक्स्ट्रिक्स्ट्रिक्स्ट्रिक्स्ट्रिक्स्ट्रिक्स्ट्रिक्स्ट्रिक्स्ट्रिक्स्ट्रिक्स्ट्रिक्स्ट्रिक्स्ट्रिक्स्ट्रिक्स्ट्रिक्स्ट्रिक्स्ट्रिक्स्ट्रिक्स्ट्रिक्स्ट्रिक्स्ट्रिक्स्ट्रिक्स्ट्रिक्स्ट्रिक्स्ट्रिक्स्ट्रिक्स्ट्रिक्स्ट्रिक्स्ट्रिक्स्ट्रिक्स्ट्रिक्स्ट्रिक्स्ट्रिक्स्ट्रिक्स्ट्रिक्स्ट्रिक्स्ट्रिक्स्ट्रिक्स्ट्रिक्स्ट्रिक्स्ट्रिक्स्ट्रिक्स्ट्रिक्स्ट्रिक्स्ट्रिक्स्ट्रिक्स्ट्रिक्स्ट्रिक्स्ट्रिक्स्ट्रिक्स्ट्रिक्स्ट्रिक्स्ट्रिक्स्ट्रिक्स्ट्रिक्स्ट्रिक्स्ट्रिक्स्ट्रिक्स्ट्रिक्स्ट्रिक्स्ट्रिक्स्ट्रिक्स्ट्रिक्स्ट्रिक्स्ट्रिक्स्ट्रिक्स्ट्रिक्स्ट्रिक्स्ट्रिक्स्ट्रिक्स्ट्रिक्स्ट्रिक्स्ट्रिक्स्ट्रिक्स्ट्रिक्स्ट्रिक्स्ट्रिक्स्ट्रिक्स्ट्रिक्स्ट्रिक्स्ट्रिक्स्ट्रिक्स्ट्रिक्स्ट्रिक्स्ट्रिक्स्ट्रिक्स्ट्रिक्स्ट्रिक्स्ट्रिक्स्ट्रिक्स्ट्रिक्स्ट्रिक्स्ट्रिक्स्ट्रिक्स्ट्रिक्स्ट्रिक्स्ट्रिक्स्ट्रिक्स्ट्रिक्स्ट्रिक्स्ट्रिक्स्ट्रिक्स्ट्रिक्स्ट्रिक्स्ट्रिक्स्ट्रिक्स्ट्रिक्स्ट्रिक्स्ट्रिक्स्ट्रिक्स्ट्रिक्स्ट** 

क्रमरीका में क्रविकारों कीर स्वतन्त्रता की बहत चर्चा होती रहती है. केकिन यह श्रामिकार श्रीर स्वतन्त्रता स्वजीरा के क्षिप है या उन सम्बादों के किए है. बिनको पूंजीपवियों की सहाबता मिलरी रसी है।

बहा तक समरीका और ब्रिटेन की विदेशीय जीति का सम्बन्ध है. इसका वित्र तीस साम पहिले सेनिन ने लैंब दिवा था। ब्रापने जिल्ला था कि प्रश्ना-ब्रमरीकन साम्राज्यबाद, वा सत्र में प्रतिगामिता को स्थापित कर रक्षा है. प्रवातन्त्र की संस्था का प्रयोग करके क्षोटे और कमकोर देशों का गता षंटिया ।

ब्रिटेन में कायकता दो प्रमुख राव-नीतिक दल हैं मकदर और सनुदार मनदर पर्टी के अनेक समासद मानते हैं कि इन दोनों दलों में कोई विशेष मेद नहीं हैं । ब्रिटेन बहां राज तथा मजदुरपार्टी के हाथ में है, पराधीन देशों में स्वतन्त्रता के बादासनों को उसी तरह दश रहा है विश्व तरह बानदार सरकार पश्कि दशया काती थी। मबदूर शरकार बीस, पच्छमी बर्मनी, झास्ट्रिया और बोस्व के सन्य देशों में प्रतिकिया शाहियों की सहायता कर रही है। बस्तुतः यह पता सामाना कठिन है कि बेविन और चर्चिस की नीति में कहां और क्या मेद है।

बहा तक अमरीकी राश तिक दसों का संबंध है, वे खेतिन की विशेषताओं की कसीटी पर पूरी उत्तरती है। क्षेत्रित ने कडा था कि बनता की दृष्टि में केनाके-रिक और रिवन्सकन पार्टिनों में कोई मेर नहीं। सागी को केवस बंप्ला दिवा बाता है ताकि उनका व्यान क्रतसी समस्याको की कोर से इटा कर इन दो दलों की भाषती बुठमेड की छोर सग वावे । यह और विदेशो नीतिशे के चेत्र में इन वो दलों में कोई मतमेद नहारहा। बहातक यु० एन० क्रो॰ का सम्बन्ध है, रिविधकन वेंडनवर्ग और बेनोकोटक ट मैन में क्षेत्र मेर नहीं। इन के विचार बर्मन नमस्या पर, लोवियत युनियन पर, वंतार की समस्या पर एक बेस है। बानों बल प'बोपतियों के बहवाग पर निर्मर करते हैं।

ल वियत विचान के बालोचक बार बार वही कहते हैं कि समान में सनेक रावनीतिक दल होने चाहिए। वे वह गस्त निद्धान्त मानकर चसते हैं कि वर्गमव बमाब बटक और समर है। इव साथे के बाते के सामा के सिकाला की मानते हैं। प्'बोबादी प्रशायन्त्र के रखक मृत बाते हैं कि बानेक रावनातिक रुसी का हंगा प बीवादी समाब में ही जिन-बार्य है, बड़ा बर्गी में करत्वर विरोध श्वभावतः होता है ।

कोवियत जुनियन में परस्पर विरोधी वर्ग नहीं है । व विवत तमाच मै. जो वर्ग विरोधों से बुद्ध हैं, राधनीतिक दक्षी की जावश्यकता ही नहीं। वनेक दक्ष बहां पर हो सकते हैं, बहां बनों का कारत में विरोध हो। उदाहरकार्थ ए बी-वति, मबदूर, मृभिवति और किसान। कोविनत सूनियन में केनला दो अ विदा

है - सबहर और किसन । प्रजें परस्पर कोई विरोध नहीं। इसमें मिक्त का नाता है क्वोंकि इनका तरेश एक है - एक नवे aura **\*** PRIVATE BURNEY इस किए सोवियत सनियन में उस पार्टी की कार्ड आवश्यकता नहीं को विभिन्न वर्तों के विशे को रका कर । यह सो सारे समाच के दिनां को रखा करने वाली बबात का बाती है। बनता में नैतिक चीर राजने तक एकना है। वास्तविक वार्टी वर सावियत बनता का परा farere 1

मार्क्तवाद के प्रमित्रीचा विद्यालय को के कर यह पार्टी तथा लोगों के दिल्ही की रखा करता रही है। बनता की-सावाध को म्बानपूर्वक सुनते इए इन इस ने देश का नेतान किया है । वाविकत समावनादी राष्ट्र में केवल एक दल की बावरवंदता ग्रह वादी है, विश्व की नीविड बोगों को कविक समझ बनाना और वाम्यवाद के मार्ग वर वरावर चवाना ŧ.

सुपत् । सूपत् ॥ सूपत् ॥ ब्राप वर वेठे मेहिक, एफ ए., की धः, पंचान तथा जामरा बुनीवरिटरी से तथा होम्बोपेषिक बाबाकीयक शक्टरी सार्वाजी से पात कर स्कूने हैं। निवमावती पुपत । इंटरमेशनस इंस्टीटयुट(रकिस्टर्ड)ससीसह।

> १००) इनोम ( गर्थमेक्ट (किस्टर्क )

सर्वार्थ किस करन — क्रिमे जान चारते हैं, वह पत्थर हृदय क्यों न हो हक क्ष्म की ससीविक शांक से बापसे सिसाने चली कायेगी। इसे चारच करने से व्याचार • में साम, युष्ट्मा, कुरती, साटरी में बीत, • परीचा में वफ्लता,नवग्रह की छाति, नीकरी की तरकी और शैधान्यकान होते हैं। बू॰ ताबा २॥), चांदी ३), सोना १२) । भी कामस्य कारका सामग्र ४४ पो॰ कतरीसराय (गया)

# पेट मर मोजन करियें

नेसहर- (गोसिया) गैस सहना वा वैदा होना, पेट में पवन का चूमना, मक की कमी, पाचन न होता, खाने के बाद पेट का भारीपन, वेचैनी, हृद्व की निर्वेशता, दिमाग श्रशान्त रहना, नीव श्र न जाना, इसा की क्या वट वगैरह, शिका-करती है। बाव, सांवर तिश्वी और केट के हर एक राग में ब्रहितीय दवा है। कीमत क्यमा १।) तीन का ३॥) खाक सर्व शतावा ।

वता-द्रग्यातुपात.फार्मेसी ४ आस्त्रसूर विक्सी-एवेंट बमनादास हर सांदनी चौक

forces research expression of contrast of the second service of the second service of the second service of the second service of the second service of the second service of the second service of the second service of the second service of the second service of the second service of the second service of the second service of the second service of the second service of the second service of the second service of the second service of the second service of the second service of the second service of the second service of the second service of the second service of the second service of the second service of the second service of the second service of the second service of the second service of the second service of the second service of the second service of the second service of the second service of the second service of the second service of the second service of the second service of the second service of the second service of the second service of the second service of the second service of the second service of the second service of the second service of the second service of the second service of the second service of the second service of the second service of the second service of the second service of the second service of the second service of the second service of the second service of the second service of the second service of the second service of the second service of the second service of the second service of the second service of the second service of the second service of the second service of the second service of the second service of the second service of the second service of the second service of the second service of the second service of the second service of the second service of the second service of the second service of the second service of the second service of the second service of the second service of the second service of the second service of the second service of the second service of the second service of the second service of the second service of the second service of th हिन्द मंगठन होचा नहीं है क्रपित

जनता उपयोधन का मार्थ है इसस्तिये :

विवद-स्वामी अञ्चानम्य संम्वासी ]

पुरतक अवस्य पद न्याम भी हिन्दुकों को भोद-निक्रा से जन्मने की ग्रावश्यकता बनी हुई है; भारत में बसने वाली प्रमुख काले का शक्ति सम्बख होना राष्ट्र की शक्ति क बढाने के किये नितान्त आवश्यक है। इसी उद्देश्य से पुस्तक प्रकाशित की का नहां है । मूल्य २)

विजय पुस्तक भगशर, श्रद्धानन्द बाजार, दिल्ली ।

# भारतीय इतिहास का गौरवमय पृष्ठ

[ भी राहुल सांकृत्यायन ]

आव २४२८ वर्षे हुए, वन वेशाली के सवशक्त, कनता के पंचायती शस्य की ध्व वा व्यवनत हुई स्तीर तब तिश्वता श्वस्ते स्वा चीवीस की वर्षोतक स्वतंत्रता का भूमि पर मन-मानी करे नहें। इनरों की तो बात क्या, - खुद वेशाचीतानी भी भूच सबे कि एक श्रमय या. वन उनकी इन संगा और मही ( शब्दक ) हुए। निवित बसा ममि में किसी राक्ष का शानन नहीं था, बनता के ७७७७ प्रतिनिधि नारा शबकाय व्यक्ताते वे क्रीर न्याय का इतना व्यान या कि सपने नमय यो। नवदा क साहतीय महामानव बुद्ध ने प्रपने मुख से उनकी अञ्चल की थां। सनन्पार का रक्तना सावात सम्बन्ध की मुद्धि-मृमि को देख कर बीम से पानी टपका रहा वा और हरने एक हा बार काशिश भी ी, किन्द्र संह की लानी पड़ा । इतके बारे में दीर्थ-निकार की क्रटुक्या में भी किसा है। बुद्ध का गक्तरंश्याक प्रांत समाध प्रेम या स्रोर वैद्याली के नाथ बीर भी अधिक। इसी से ४८३ हैना पूर्व वेद्याल माल में बब उन्होंने प्रान्तम बार वैशाली को छोड़ा तब एक बार फिर उठ कातश्यने क्रापने सारे शारीर को ग्रमा कर (नागःवस्तोकन कर ) वैद्याली को बाल भर कर हैल बापने धिय शिष्य से कहा -- 'ब्रानन्द्रः। तथागत [ इस ] यह प्रान्तिम बार वेद्वाली का दर्शन कर रहा है ।" इता वैशक्ती के प्रति डब इयामुर्ति के हृदय'दु गर वे हैं भानन्द । रमखीय है वैशाकी, रमखीय है उसका उदबन चैत्य, गातमक चैत्य, सप्त प्रक-चैरा, बहुपुत्रक चत्या, सारदद चरा ।' बे चारी चैत्व वेश का नगरहार के बाहर कमशः पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर विश्वाक्षों में देवस्थान तथा नवपुण्डरिखी-सदित रमस्राव भभाग में ने। देशाली वासी लिच्छवि भगवान् के श्यान के लिए वैद्याकी नगरी से कुछ दूर ब च्या में श्रावश्यित धरनपालां वन में पहुंचे । उन्हें बेल कर बुद्ध ने बड़ा था --- 'दला भिन्त-स्त्रो । सिच्छवियों की परिषद् को देखा भिद्धमो । सिन्द्ववियो कः वरिषद् को। भिद्धा । इन अच्छवि परिषद को अप-रिंत्रश [ देवता श्रो ] की परिषद् समञ्जो । व्यक्तिश इन्द्रलाक के देवता है। बुद्ध ने वैद्यालं। वानियां की उरमा उनसे बी ची, यह प्रकट करता है कि बुद्ध के आव इस मूमि के निश्वतियों के प्रांत कैसे के ! वर्षकार को बाबातशत्र ने बुद्ध के पात मेबा या कि उन स कई ऐसा उपाय मासून दरे, बिस मे विजयों को ब्रासानी बै हरावा वा करे । बुद्ध की कितना कड़

सता होना यह प्रश्न कीर इसीक्षिप उन्हों-ने वयश्चितों को शीपे बनाव न दे वीले करे हो पता समते कानन्द है 40 TH 1

#### वेशालीवानियों के सात गुन

इनी शरह बळ ने वस्तिये की अग्रद्धि क्रीर स्वतंत्रता की कुंकां नात वालों को एक एक कर टोइगमा । वैद्यासी के प्रभा-तत्र [१] नमा में बहुमन से निक्य करके किती काम को करते थे, [२] उड एक राव से काम करते, उठने बैठने थे. [ ३ ] व्येषानिक, व्याच्यानां वतासी के कानूनो विकह कंडे काम नहीं करते है. [Y] अपने पृक्षां का सम्मान सकार करते, उनकी बात पर कान देते थे, [ प ] रिश्वों, कन्यास्रों पर संस्थाचार स्राट सन देंग्ती नहीं दरने थे, दि नगर के भीतर कीर नाहर के चेत्वों [देवस्थानों] का सरकार-सम्मान करते और उनके लिए

हमें दीपनिकाय चटुक्या में मिलती है। बरम्ग से बला आवा बिल-धर्म वह था कि व'ल के शावक 'बह चोर है, कर-ाथी हैं न कर बादमी को विनि-श्चय महामन्य न्यानवंश्वी के हाव में दे देते। यह तिचार काटा, प्राप्ताची न होने पर छाड़ देता, आपगधी होने पर अवने ऋष कुछ न का व्यवहारिक [त्यामध्यक्ष ] को दे देता । \*\*\* यह भी चनराची कानने पर दशकार की दे बेता \*\*\* वह भी विचार कर नि पराध होने पर जहक्षिक को दे देता। यह मी बना ही कर के मेनापति का. सेनापति उपग = [ उपाध्यक्ष ] को कीर उपसम रामा गियानि के दे देता। समा विचार कर बदि अग्राची न होता तो क्रेंब देता चौर सवाची डोने पर प्रवे स-पुस्तक [ दश्हिभवान ] बचवाता । प्रवेश्व-प्रशंक में लिखा रहता कि समुक

श्रापाच का कावक दशह है। प्राप्ताच की

वह दिन हर नहीं है कर हमारे वासकों के लिए इतिशव की पुन्तकों में वैद्याची बवातन के लिए एक विद्योप स्वान रखना पड़ेगा। हां, बानी भी देश के बढ़े नेता इस महत्व का नहीं समझते और न समझते की काशिक कर नहें हैं कि फाना भारतीय प्रवादण को अपने वैशाली और योपेय प्रधानको संस्थितनी प्रेयका विकेशी ।

प्रदत्त समाचि स्रीर चार्मिक निवास स्रोनते नहीं वे [७] धर्मा कार्यों [बर्दना] की रक्षा करते और इत बात का ध्यान रखते वे कि वे रेश में सब से विवरें। वैद्याली-वासियों के ये तात गुक्त बुद को बहुन पनन्द आये वे । इसमें पहले तीन तो बनतान्त्रिक ज्यवस्था के सूत्र सन्त्र है। वहां बार स्त्रियों के प्रति सम्मान का मान उनकी उथा एंस्कृते का चंतक है। प्रस्तिम दो बातें बम के प्रति विवयों की उदारता को बताती है। बद्ध ने इस वंशासी के बाहर सारंडड जेला में वंदाल' वादियों को उनकी इन सात बातो वर बटल रहने का बादेश दिवा था । प्रजातश्य के महामन्त्री क्या कर को उलकी बात का बनाव देते अगध की रस्थालीन राजधानी राजधार में बुद्ध ने कहा था-'बाहावा । एक वयय में बेशाबी के सारंदद चेन्य में ठहरा हुवा वा वहां मैंने पंजारों को यह सात पतन-विराधी बातें बतालाबी थीं। बन तक वे सात बिजा में रहेंगी, "तातक विजा की उम्नति ही होती, हानि नहीं।

# प्रजातन्त्र की न्याय व्यवस्था

वैशालो प्रशासन्त्र की स्थान व्यवस्था कियमी कुरा थी, इसकी कुछ अलाक

उसमे मिलाकर दक्त दिया चाता। सपराची के सामगा के BIATE. में स्थाप करने के लिए फितना व्यान रस्ता काता, बह इत उद्धरक से मासून होता है। इससे वह भी मासून होता है कि वेशाली प्रशतन्त्र की अपनी ववे ख पुस्तक वा दशहियान भी था. विश्वम वड़ी इड़ाई से अनुसरका दिया व्यवस्था।

## कंश्नीति का खेल

वर्षकर बुद्ध के मूल से बिजायों के बारे में अपने अनुकूल कोई बात नहीं बुन रामा उराने लाट का प्रभातग्रह से कहा - असल गीतम [बुड] के कथन से ता वज को किंगी प्रकार लिया नहीं वा वकता। श्रन्श्वा तो उपलापन विश रिक्वत ] बीर क्रापक में फुट पेदा करने से काम बनाया माय। श्रामातश्रम श्रीर उसके इटल मन्त्र वर्षकार ने मेट [कू'] नाति का ही पनन्द किया । वर्ष झर ने तलाह दी -- महासब । परिषद में विजयों की बात उठाओं। मैं कृद्रंगा उनमें क्या लेगा है, रहने देहि विका के शायक प्राना खेडी और वांकिश से वीयें।राजा और मन्त्रीने वंड्यन्त्र किया, दोनों की मिश्री-मगत रही। वर्ष-



बार बॉक्सवी का प्रस्तवाती बनकर राजनमा है निक्स गया । उठकी कोर से विकास के पात मेत्री कारी चीव पढडी गयी। राष्ट्र वे उसे इस साराध में बन्धन ताहन क करा शिर मुका नगर से निकास दिया & वर्षे बार गण व र हा बजा भनि में काले क्षमा तो कुन् विज्ञा ने कहा — 'बाह्यक बका माया है। समा पार न उत्तरने हो ह बोकिन क्रिकांव श्र्यंकार के बाल में क्रक नवे सीर उसे सपने यहा शरका ही नहीं ही बलिद सापना विनिधासक महामाल न्यायाचारा बना दिया । वर्षकारने तोन वर्ष तक वैद्याली का नमक सावा कीर उनका प्रतिसाक उसने बापने विश्वास्थात द्वारा विश्वा के तीन वर्ष के मंतर उतने बेशालांवाओं के ऐसी फुट इसवादी कि दो आपटाओं एक साथ नहीं चल सकते वे । वर्षकार के वारने मासिक का सूचना थी और कुळ के कारक निर्वेश दर्जा लोगों को काम्स्यक मगवराव ने दाव बना किया।

## पतन की भोर

बैशाली के पतन का वह समक बौद्ध परम्या के सनुसार बुद्ध निर्श्व ि ४८३ ईमा पूर्व हे से तीन सास साह है। वैद्याली इतने दिनों तक सनाथ रही किन्द्र इनी के विस्मृत इतिहास ने पहले-पहल माग्तीयों की कतलाया कि हम्ह खदा निरक्श राज्यकों के बूबा को ही नहीं दाते रहे वहिक# हमारे वहा औ अपने वनातन्त्र वे । वैशासी व्रशासन्त्र बहुत शक्तिशाली था। बुद के समय के भारत के सबसे बड़े राज्य कोसल -जो वयहक, वंगा और दिमान । की शीक क्यों से विराधा -- का राजा प्रसेनकित् एक बार बहुत घनड़ाया हुआ था। उसे देख का बुद्ध ने कुछा -- क्या महाराज १ द्वम पर राजा भागव, श्रांबक रिवसाव या वैद्यालिक लिन्छवि तो नहीं विसद्दे । किन्छ्विकों के कोवसे कोवस गुरुष कु होश-(वाश विगक सकता वा, यह लिच्छ-विशे की शक्तिका परिचा देता है। वेशाली गया के शीमान्त पर दो है। प्रश्त रावशक्तिया थी - टांडवा भीव पूर्व में मगध और पन्छिम में कालन । विद्यमी सीमा पर मही शाधुनिक गरहक ] बहती भी, इसके लिए साखात प्रमाय नहीं मिलना, तेकिन वजी के पश्चिम महाका का संव राज्य था. आहे

कोश्या राज्य के साथियत्य को स्वीकार करते क्रप्रभी श्रवनी संवयकाली को किसी न किसी क्तरह सरविद रके हुए वा । महा और किन्द्ववि दोनों पड़े सी व्यक्तियों की सीमा बदर हो रही होगी. केविन उस समय सबस्य मित्री देश भारत वसी नहां थी. बात कि यह प्राय है। सोनपुर, शीरास-चर. सरीट होती को नहीं आक्रम कपरा विशे में बहती है, उसकी निचली भारा आब भी मही के नाम से प्रसिद्ध है। हम बह सकते हैं, कि वसी की प्राचीन मुमि वही थी, किस्की सीमाए जावक्स की मोबपुरी, मगही और अंगिका विशेष की किकाकिकी । मामा से बीमित बी. इतने बपवाद के साथ कि बर्तमान चापारन भी प्राचीन ब्रवीसक के सीतर पक्ता था।

परम्पन पर अभिमान

कर्तमान भारत के लिए वह भूमि कार्यन्त पुनीत है। दाई हकार वर्ष बाद भारत फिर संघ राज्य स्थापित करने का रहा है। उसे अपने नशस्त्री वैशास्त्री क्या और उत्तको परम्परा का प्रशिमान हेना भावस्थक है। क्खतः हमारे स्मर निन्द्रश रावशासन की कासराति में बेश की बीर बीचेए हो ही बनतरह के प्रकारताथ है को वह भी किए करते रहे हैं कि प्रवातन्त्र-शासन-प्रवासी हमारे क्रिय विस्कृत नवी चीव नहींहै। सहस्रो क्यों से देशी और विदेशी निरंड्य ं आंक्ष बराबर वही प्रवस्न कार्त रहे कि हम अपनी प्रवात।न्त्रिक परम्परा को मुख कार्य। यह बहुत हर तक अपने इस कार्य में सफत भी इस, फिन्स प्रराज्य-नेपाओं और शतिशतकों की कोबों ने उनके प्रयस्तों को सफल नहीं कोने दिया और अब तो देश की साव-क्षकता और मांग है कि विदेशी शासन के इटने के भारत प्रवासन्त्रराज्य सोवित किया चार । इमकानते हैं कि यह समय दूर

मही है कर हमारे वासकों के सिवे इति-क्षा की प्रस्कों में वैशाबी प्रकारण के ब्रिय एक विशेष स्थान रखना परेसा । कां, कामी भी देश के बने नेता इस ब्रह्म को नहीं समझते और न समझने ची कोशिश कर रहे हैं कि भावी भारतीय अव्यक्तन के अपने वैशासी और वीपेव शक्तक्यों हे फिरानी भेरवा मिसेबी । बीचेव वही शूमि है, विसमें स्वयानी दिश्री वायरियत है, केविन दिश्री के कारनिक प्रभूषों को रक्षा क्याबा नहीं है कि बाद समय बीचेन के कहर शाम मे सनके किए बीचेशनां वयमत्रवारिकाम्' क्रिक्स था । धनतम्बस्त से ही बहचनवित को सकता है. हमारे देश का गौरवपूर्व अविष्य इसी बात पर निर्भर करता है कि बर्धा बनवन्त्रता का चक्क्क्क राज्य हो और प्रत करतान्त्रक भावना के कार्यक्रमान प्रसार के जिने हमारे प्राचीन अव्यक्तनो का इतिहात बहुत वहाक्क हो **400 ( )** 

----

संपेद बाल कालीं कियान से नहीं, हमारे कांधुनेदिक युगन्यत तेल से बाल का पक्ना कर कर कर कर बाल कर के बाला है । यह तेल दिमानी टाइन और खांकों की रोक्षनी को बहुतता है किया कर हो। ते यून्य वास्त की ग्रांती हो। की यून्य वास्त कावा पक्स हो तो। और कुल नक्स हो तो थे) का तेल मंगला से

रवेत हुए की कद्भुत कड़ी प्रम कलता | कोरों की मंदि हम प्रयंक करना नहीं कहते | वहि इस्के केप से क्षेत्री कहते काराय न हो तो मूल्य हुना वायत हुंगा | मू० ३) २० विरायकस्मामा औषभाक्य ने २५ में मन्य स्वास स्टेट कमक १२

# मुफ्त

रोडियो व २००) से १०००) मासिक घर बैंदे सुफ्त

र.सर्व रिञ्ज काने वर १०.०००) इनाम । विश्वास रस्तिवे यह अस्त्रम्य नहीं । क्रिटरेन्द्रर व नियम भी स्पन्न मंगाइवे ।

दि हिन्द स्टोर्ज, चावड़ी बाजार दिल्ली।

# कुळ अद्मृत शक्तिशाली भ्रोषधियां

किसी श्रीविध को वेफायवां सावित करने पर १०० दाया इनाम । लिन्हें विश्वास न हो, देह भाना का टिक्ट मेज कर र ते जिला लें।

## सफेद बाल काला

इस तैस से बाल का प्रकार का कर पक्ष बाल कह से काला गैदा होता है। विद स्वामी काला न रहे तो हुना मुख्य समय की सुदी । सेवड़ी प्रशंतापत्रों से इस्की करवार प्रमाणित है। वह तेल तर के रहें व कर में चक्कर जाना आदि को जाराम कर जांगा की गैदाना को बढ़ाना है। जीवाई बाल पब्स के लिए २११) उस ते क्यादा के लिए २११) न कुन पक्ष वाला के स्वाद के लिए २११) न कुन पक्ष वाला के स्वाद के सिए २११) न कुन पक्ष वाला के स्वाद के सिए ३११) न कुन पक्ष वाला

#### बहरापन नाशक

यह कर्ब रोग को सद्युत दस बहराका नया व पुराना, कान की कम आवाब, पीन बहना तवा के किए बारो-व्य करवा है। बहरा आदमी लाफ ताफ कुनने सकता है। सून्य २)

# रवत कष्ट की वनीपि

महात्मायदण हुए क्षेत्रेश की दवा के तीन दिन में पूर पायदा। यदि सैक्को इकीमों, बाक्टरो वैद्यों, विकादनदाताको की दवा से निराद्य हो चुके हो तो हुके सम्मन्द झारोम्य होवें। मूह्य २॥)

#### 'सकति-निग्रह

कंतान निष्ठद की अपूक दवा है ; दवा का अवंदार बन्द कर दें, गर्म कारच हो बायगा । शतिमान दवा दो। कर्षे हिन अवदार कम्ना पहला है। क्षे मर की दवा का मूल्य २॥) तूचरी दक्क बो बीवन मर के लिए दश्या नगरी है,—मूल्य २॥) दोनों दवा के व्यवदार है होती।

वैदाराज चर्चक किशोर राम नं० १७ पो० भी० सरिया, जिला-हजारी बाब

# कोमल चमहीके गुज विकालनेक लीय बादशाही जाय पानवडण लोगन जाय पानवडण लोगन जाय पानवडण लोगन

## १००) इनाम

वर्षोर्च (वह सम्म — वे किये सार पारते हैं जारे यह राज्य-रिस क्यें स है, इस नम्म की ससीकित व्यक्ति से सार्थ ने सिसने कार्यों को सार्थ करने के व्यापर में सार्थ, बुक्सम, कुरती, साटग्रे में बीठ, परीक्षा में बक-कार्य, व्याप्ता की सांत्रि, तीकरी की कार्यों, व्याप्ता रहेते हैं। यून संस्कृतिनीयान्यन रहेते हैं। यून संस्कृतिनीयान्यन रहेते हैं। यून संस्कृतिनीयान्यन रहेते हैं। यून संस्कृतिनीयान्यन रहेते हैं। यून संस्कृतिनीयान्यन रहेते हैं। यून संस्कृतिनीयान्यन रहेते हैं। यून संस्कृतिनीयान्यन होते हैं। यून संस्कृतिनीयान्यन होते हैं। यून संस्कृतिनीयान्यन होते हैं। यून संस्कृतिनीयान्यन होते हैं। यून संस्कृतिनीयान्यन होते हैं। यून संस्कृतिनीयान्यन होते हैं। यून संस्कृतिनीयान्यन होते हैं। यून संस्कृतिनीयान्यन होते हैं। यून संस्कृतिनीयान्यन होते हैं। यून संस्कृतिनीयान्यन होते हैं। यून संस्कृतिनीयान्यन होते हैं। यून संस्कृतिनीयान्यन होते हैं। यून संस्कृतिनीयान्यन होते हैं। यून संस्कृतिनीयान्यन होते हैं। यून संस्कृतिनीयान्यन होते हैं। यून संस्कृतिनीयान्यन होते हैं। यून संस्कृतिनीयान्यन होते हैं। यून संस्कृतिनीयान्यन होते हैं। यून संस्कृतिनीयान्यन होते हैं। यून संस्कृतिनीयान्यन होते हैं। यून संस्कृतिनीयान्यन होते हैं। यून संस्कृतिनीयान्यन होते हैं। यून संस्कृतिनीयान्यन होते हैं। यून संस्कृतिनीयान्यन होते हैं। यून संस्कृतिनीयान्यन होते हैं। यून संस्कृतिनीयान्यन होते हैं। यून संस्कृतिनीयान्यन होते हैं। यून संस्कृतिनीयान्यन होते हैं। यून संस्कृतिनीयान्यन होते हैं। यून संस्कृतिनीयान्यन होते हैं। यून संस्कृतिनीयान्यन होते हैं। यून संस्कृतिनीयान्यन होते हैं। यून संस्कृतिनीयान्यन होते हैं। यून संस्कृतिनीयान्यन होते हैं। यून संस्कृतिनीयान्यन होते हैं। यून संस्कृतिनीयान्यन होते हैं। यून संस्कृतिनीयान्यन होते हैं। यून संस्कृतिनीयान्यन होते हैं। यून संस्कृतिनीयान्यन होते हैं। यून संस्कृतिनीयान्यन होते हैं। यून संस्कृतिनीयान्यन होते हैं। यून संस्कृतिनीयान्यन होते हैं। यून संस्कृतिनीयान्यन होते हैं। यून संस्कृतिनीयान्यन होते हैं। यून संस्कृतिनीयान्यन होते हैं। यून संस्कृतिनीयान्यन होते हैं। यून संस्कृतिनीयान्यन होते हैं। यून संस्कृतिनीयान्यन होते हैं। यून संस्कृतिनीयान्यनिनीयान्यनिनीयान्यनिनीयान्यन्यनिनीयान्यनिनीयान्यनिनीयान्यनिनीयान्यनिनीयान

पिन्द स्मरास्य नं॰ ३०७ यो॰ कारी सराय [गन्म]

# १०,०००) रुपये की घड़ियां मुफ्त इनाम



इसारे प्रस्थित काला तेल नंग १०१ रांकराजं के सेवन से साल इसेग्रा के लिये वालों हो कारों हैं जीत फिर कीमन सर काले रोंक होते हैं। यह इसारे पूजा स्थानीकों को को से कालावा रांच्या है। यह देख सिते हुए बालों को रोक्ता, उनको लग्ये चूंपरालकों सीर स्थानकार काला है। क्यां बाल न उनते हो वहां दिए रेंग्य होते सतते हैं। कालों को रोसती केल फ्लारा कोर किन को स्टब्स पूजानका है। कालीय सुर्गान्वत है। कीमत यह गीशी हा। ३० तीन बीली पूग कोर्न की स्थानकी कीमत बा) ३० इस तेल को ग्रास्ट्र करते के लिये रहां कीर्त के बात यह निजी महर सस्ट बाय को कि लिये

इन्स है और यह संस्तृति कोना ( सन्यत न्यू सोक्ष्य ) सिक्टुल इप्त में से सार्थ है। डीम डीड़ी के करीदार को बाक लगे आप और ४ म्यूट पहिना व अ संयुक्ति स्थानन न्यू गोल्ड विश्वकृत इप्त में बाती हैं।

# बास उमर भर नहीं उगते।

इस्मरी प्रसिद्ध टबाई 'भेडरे हुका रिक्टवर' के इस्सेमाल से इर बनाइ के बाख करें लियी एकडीए के दरेगा के लिये पूर हो जाते हैं जीन दिन जीवज कर होस्वय 3व कराब करी विद्या मही होते। बनाइ रेगम की तरह हुआत कुत कोर्य क्षेत्र क्ष्मकुरत हो बनी है। इसेमत एक डीकी ११)) कर तीन 'डीबी कुत कोर्य क्ष्मी कर इस्व दबाई को प्रसिद्ध करने के लिये हर खीड़ी के साथ एक दैन्सी दिख्लाच के कि क्षांत्र हुन्दर हैं और एक ब्रॉप्टर्स सेमा (संदन ग्यू नोक्ट्र) किन्कुड्स दुसरा दी जाती है। तीन डीकी के ब्राप्टर्स को डाक सर्च प्राप्त और अ व्हेडबंब व भ कंड्यूटिना दुसरा दी कारी है।

जोड:— मास क्ल्प्स न होने कर मूल्य वाक्ति किया व्याता है । शीत मैकड डै क्टोंकि देखा समय कर कर कर साथ नहीं कादेजा ।

बंबन क्रमर्श्वचन कमनी (AWD) बाग रामानमः, जमुक्तर ।

या किस्तान-निर्माताओं ने पाकि-स्तान के निर्माख के लिये किन २ कर योक्षताओं और कार्यक्रम को कार्यान्तित किया था आज हम देख रहे हैं निजाम राज्य भी उन ही पह विन्हों पर चल रहा है और 'दिख्या का पाकिस्तान' बनने बा रहा है। क्यों नहीं ? निजाम राज्य तो जिल्ला साहब की हुकुनत का एक दुव्हा है हो । यहां सरों की गिनती का सवास पैदा हो ही नहीं सकता जेवा कि उन्होंने खपने हैदए-बाद-बागमन पर सिकन्दर्शनाद के करनला मैदान में फर्नायाथा। सब्दल क्यम कां प्रचान मंत्री पश्चिमीतर प्रान्त ने तो स्पष्ट ही कहा या कि हैदराबाद 'दिखेख का पाकिस्तान' है। अन्तर इतना ही है कि पाकिस्तान के कर और अमा-नुषिक अस्याचर खल्लमखल्ला प्रकारक रूप से हो रहे हैं और 'दिख्या का पाकि--स्तात' तत हो दण्हाही का प्रात्यावतन क्रिपे २ कर रहा है। उन भीषण आरथा-चारों को राजशकि की बोर से बक्त दे कर मुद्रा प्रमाखित किया भारहा है। निवाम-सत्ता के बुद्धि कीशल और बरदर्शिता का उनकन्त उदाहरका है <sup>\*</sup>कहना और करके मुकरना।' माचर-डपक्षी और इकनूर भादि की समानुषिक घटनाओं से लेकर आब तक की निवास राज्य की करता और उशंत बस्याचारों को तेलनी बद्ध किया बावे तो इतिहास का एक बड़ा अन्य तैयार हो सकता है। परन्त वाहवाही देखिये और विश्वाससता की प्रशंका की जिये कि जनता की प्रत्येक सच्ची प्रावात्र के विरद्ध निवामें ७ सा का बक्तव्य अपनी निर्देषिश प्रदक्तित करता हमा मिलेगा, बिस में नर्व से केवर शिक तक बनता ही दोबी उहराई बावेगी। स्थानीय बहुमत पर ब्रत्याचार करना और करवाना तदुपरान्त प्रत्याचार रंबित काले डाय भी बहमत पर ही पोछना। बाह रे। निजाम-हत्ता तेया चमस्कार ।

प्रधान मंत्री मीर लायक आली साहिब ने ऋपनी भाषी नीति पर एक बक्र व्य दिया था। विसके पढने से उनके कार्यक्रम का अनुमान हुआ था। आपने कहा था कि रावस्ता अपनी पर्या शक्ति के साम 'स्वतरनिय' कार्य कम का दमन करेगी इस 'सनवरतिव' नीति शास्त्र का बधार्थ में शहपयोग किया बावे तो इसके तीर का कद्द वनसे पूर्व 'इक्शदुल मुख्ल-मीन' धीर उससा सर्वकन हा बनना चाहिये । क्यों १ हसी सस्था के नाबीवादी. कार्यक्रम से निवाम राज्य में ब्राशान्ति का सम्मान्य स्थापित हुआ है और प्रत्येक राबदीय कार्यों में इस्तत्तेर भी इस डी संस्था ने किया और कर रही है। नवान छुतारों को भ्रमने मन्त्रित्व में मार खानी और मूंखें उलक्यानी सर भिरवा इरमाईस को

[ सुशीबादेवी शर्मा 'प्रमाकर' ]



छतार साहित को अपने पुनः मंत्रित्व में अविश्वास की बपेड सानी पड़ी। हिन्द उपनिवेश से समझौते की बातचीत के लिये जिल प्रतिनिधो मंदल की नियक्ति हुई उस पर स्नविश्वास प्रकट करना स्रोत मनोनीत प्रतिनिधि मंडल का सुनाव करना बादि यह तब कार्य कित की बोर से हमा १ इनका क्रोय का उत्तर वही है कि इसहाद्वन मुख्यमीन की अपर से। मैं बह हहता के शाय निश्चन पूर्वक लिख रही है कि प्रचान मत्री की वह चेतावनी सस्पमत को नहीं है स्थित

त्याग पत्र देना पड़ा। नवाव करोख़ कलिस्त है, जिनका कोई भी रावसत्ता प्रवन्ध नहीं कर सकती। मैं भी खनके विवारों का स्वागत करती है। बनता के बाहर चले जाने के सत्य कारबा चौर क्यांल कल्पित भय का राष्ट्री करवा प्रधान सभी ने क्यों नहीं किया र आज सक 'इसार्ज बुरलगीन' केरंगमंच से को भाषण एव कार्यक्रम जनता के बमच रखे गये हैं, उनका ब्रध्ययन की जिने । स्थानीय बहुमत के विकद्ध जो विद्योद्याप्ति भक्षकाई गई और बहमत को नष्ट प्रायः करने की को योबनायें बना कर कार्यान्यत की गई सनका परिशीलन

हैदराबाद में हिन्दुओं के ह्वास का कचा चिट्ठा

हैदर बाद में किस प्रकार दिन्द को की संस्था लगातार पटाने का प्रयस्न किया गया है यह वन् १८८८१ से क्षेत्रर वन् १६४१ तक की खनगवाना की निग्न तालिका से स्वा है --

| सन्          | हिन्दू                   | आसग्           | मुसनमान                |
|--------------|--------------------------|----------------|------------------------|
| فصحة         | 25553                    | <b>२६१२२०</b>  | E ? YE ? E             |
| श्चर         | \$ 0 \$ \$ # 5 RE        | 200835         | ११३⊏६६६                |
| 1638         | 3\$20023                 | \$46=4=        | <i><b>१५५५७५</b></i> • |
| 1535         | ११६२६३७५                 | <b>25882</b> 8 | 6330⊐€\$               |
| 1535         | १०६४६४५३                 | 28088          | <b>१</b> २ह⊏२७७        |
| <b>१</b> ६३१ | <b>१</b> २१७६७२ <b>५</b> | \$0€XX⊏        | १५३४६६६                |
| 85.A.S       | \$335E@¥3                | 935536         | Perses a               |

बाह्य दों को हिन्दु स्रों से अलग रला अधिक नद गई है। इस समय गया है। सन् ४१ की बनगबना में तो (तन् ४८ में) हैदराबाद में मुनलमानों बादाक, बादाखेनर, हिन्दू, हरियन, की समा ३५ लाख कृती वा रही है — बारशैय (सिंगायत ) स्रोर सार्थं -- इव प्रकार खड़ मेद किये गये हैं। भ्रीर मुख्लमानी की शिवा, सुबी, शेख, स्यदः पठान स्नादि सब उरबानियां हटाकर सबको मुसलमान ही व्हांकत क्या गया है। इस तालिका से स्वष्ट है कि गत ६० वर्षों में वहां हिन्द्रश्री की ब्रावादी केवल बेढ़ गुनी बढ़ी है, वहां

ध्यान देने की बात यह है कि मुक्तमानों की संस्था दशने से भी लगभग १० लाख हिन्दू जातक के कारबा रियासत छोड़ कर चले गये हैं. और १५ लाख के सममग मुवतमान करवार्थी के रून में रिवासत में न्या चुके हैं। निवास ने बहसत को श्राल्यमत में परिश्वत करने की वा बायायना की है. उत्तक्ष यह कथा चिटा है।

यह चेतायनी बहमत को है। अतः स्थानीय बहमत इक तन्द्रा में न रहे कि बसने और तसकी संस्थाओं ने कई कार्य वैधानिक रावसचा के विरुद्ध नहीं किया, उसके किशी कार्य में इस्तचेत नहीं किया । बहमत श्रपनी निर्देषिता के भ्रम में भ्रमित हो कर कन्तोप से मुंह पर हाथ फेरता न बैठा रहे। यह निवास राज्य है. 'दक्षिय का पाकिस्तान' है, अन्वेर नगरी है। यहां 'करेगा कोई और भरेगा कोई?--वाला छीदा है।

पश्रकार संघ के सम्मल भी प्रधान मंत्री ने कहा था कि बनता के बाहर चले बाने के कुछ कारबा कल हैं, जिनके विषय में रावतचा प्रवत्य कर रही है। इन्द्र

कीविये। 'इचिहादुस मुख्लमीन के सम-र्वेड स्वानीय पत्रकारों की पाकिस्तानी चार्ले देखिये। अत हो सकेमा बहमत करास कल्पित नहीं निश्चव पूर्वक होने बाबे दानवी अत्याचारों से सशकित हो कर गया है। क्रांमान में यहा रहने वाले बहुमत के साथ को ऋूर ब्यवहार किया बारहा है क्या उनके बारे में प्रधान मीर सायक त्रली साहिब ने सोचने का कम्र : किया ? क्या उन करवाचारियों के कमानुधिक कार्थी पर कोई प्रतिबन्ध समावा १ स्वानीय रेडियों तक ने पाकिस्तानी प्रचार को दुंदुभि नबाई स्रोर इसी रावकीय रेडिया से डास्टर सतीक ; तरेंद्र की प्रवा यरियर्तन की योधशा की गई। बार दर्घटना के प्रसार पर कालिम रक्षती साहिन ने इसी राजकीय रेडियो से जो भाषसा 'बाडकास्ट' किया था स्था बह हिन्दुश्रों के विषद्ध कुछ कम ब्यावेश उत्तन्त करने वाना या १ मचलिम शिखार्थियों को कालेब स्कूलों के वहिष्कार का मार्ग बताना श्रीर सैन्य शिखा देना क्या ग्रर्थ रखता है ? इन मुसलिम विदार्थियों के लिए गिला विमाग का 'रिस्टिकेशन' हवा के च हे पर उक गया। बहमत के विद्यार्थियां से 'काकेंब लोडो' की बोबना को बाउनाया तो स्थानीय शिद्धानीयभाग ने ब्राग्नी पूर्यान शक्ति और अधिकारों का उनके विकट प्रयोग किया ।

हिन्द उपनित्रेश है विहार निराक्त प्रचार करना स्थानीय पन्नों ने तो खपना लच्य ही नहीं ज्यापार बना स्था है। बह भारतीय नैतास्रों को गहार कह सबते हैं। सरदार बहाम माई पटेल को हिटलार ब्बीर मुसोलिनी स्पष्ट शब्दों में जिल सकते है। उनको पूर्ण स्वतंत्रना है। आस्त्रीक पत्र न्याय-सन्याय, विधान-सन्तिकात. आदि पर कहा भी प्रकाश दालें धीर काल)चना करें तो रावस्त्व उनस प्रबन्ध करने का रही है। क्या किसी समय देश की राषधचा किसा देश के राक्नेतिक, व्यक्ति वीर सामाक्तिक हितों को समञ्जरल कर पत्रकारी की इस प्रकार का कनैतिक प्रचार करने की स्व-तत्रता दे सकती है !

#### प्रजा को विश्वास नहीं

स्थानीय बहमत को स्थानीय राज्ञ-सत्ता और प्रधान मन्त्री दोनों में से एक पर भी विश्वास नहीं हैं ' क्योंकि स्थानीय रावतचाकी नीति दूरंगी ही नहीं बहरंगी है। सरका परिषद में को पाकिस्तान की स्रोर से प्रतिनिधि मग्रहता गया था प्रधान मन्त्री भी उस प्रतिनिधि मरहल के एक निशेष प्रतिनिधि ये और आप पाहिस्तान के शुभचिन्तकों में से हैं। ऐसी स्थित में स्थानीय बहुमत का उन पर कोई विश्वास नहीं है। कराची की बन्दरसाह योजना में भी आप का प्रमुख सहयोग है। निरीइ भोली माली वनता इन पाकिस्तान के शुभिवन्तको द्वारा सताई चारही है। राजस्ताकी नीति स्पष्ट है। बह निजास राज्य को दक्तिम का पाकि-स्तान बनाने की नीति पर आकट है। वह बहुमत को नष्ट करके निजाम राज्य को सदद पाकिस्तान का स्वरूप देना चा६वे हैं । डाक्टर लतीफ सईद ने अपने पत्र 'क्लेरियन' में लिखा था कि हैदरा-बाद की हकूमत को चाहिये कि समीप-वर्ती प्रान्तों से बातचीत करके स्थानीय हिन्दु बहुमत को वहा मे बदे और मुसलिम श्रह्ममन को यहा बुला लेता चाहरे विश्वके प्रश्नस्वरूप लाखों की सब्द्रा से

मुर्गालन 'रा'बांगी' बना कर बहां जुलाया गया। माम २ में झार देखिये मुक्तिया सरकार्थी रहुँचे दुए हैं। तक ज्यापारें एर धारना बाणियल बमा किया है। बहुमत को किए प्रकार कारण्यत का रूप देवें का प्रवल किया बा रख है। बहुमत की दांख्या में डाङ्कानों को सम्मिक्तिय नहीं किया गया। प्रत्येक हिंदे रावस्था न्थानीय बहुमत को चींचा और बाल्यानीय बहुमत को चींचा और बाल्यानीय करते हुए खारों बहु रहे हैं।

इस दक्षिया के पाकिस्सान में सुस-क्रिय लीग का प्रतिरूप 'इचिडाईज मसल-मीन' संस्था है, पाकिस्तान का प्रतिकप निवाम राज्य और कायदे बाजम क्रिकार सरप्रस्थाती विका का प्रतिक्य अवस्थित विकास साहित है। जिला साहित ने वांबस्तान का आविष्कार करके ही चैन लिया । अन हिन्द उपनिवेश को चनव करने को देशी महती सासका है। ठीक इसी प्रकार निवास राज्य के कायरे प्राचम रिवर्ती साहित सीगन्य साने नैठे निवास राज्य को 'दक्किक का पाकिस्तान. बोबित किये बिना न मार्नेगे । विदीक य-दका कारिम रिवरी साहित ने एक समा में माध्या देते हुए बढ़ा भी वा कि राव-सत्त का अंदा ही 'इत्तिहावन मसनमीन' का महंग है बातः उत्तकी स्वतंत्रता की रका करना ही हमाय विद्यान्त है। सहदव पाठकों को यह बात होना चाहिए ं कि स्वतंत्रता की रखा हेत की उन्होंने धक बाल से उपर 'वांसब-वासिटियसँ को की व तैयार की है। यह इतिहादस यसम्बद्धीत के रखाकार देशकों में बाकर वारीत बहमत का भक्तक कर रहे हैं। जिल्ह्याचार जेल. बीबीनगर, सम्बद्ध छोर बरंगल चाहि स्थानी पर चाचर चपनी कांकों से देखिए इस कांबाब फीव ने क्या बातंब देला रखा है। उसके काले कारतामे, उठके ग्रत्याचारों की कथा आमीकों से पृष्ठिये वह आपके सामने रह के बास वहा २ कर सुनायेंगे । वे अपने ब्राली हृदय, लंडित हृदय के दुकड़े निकल कर ब्राप के सामने रख देंगे।

#### कोष का उपयोग

विश्व-व्यापी युद्ध के उत्पान्त की स्थास्य वाधना स्थितित करके निवाम स्था बापनी पूर्व शिक पुलित और केमा पर लगा रही हैं। निवाम करन ने बानने कोमागार का ग्रंड पुलित और तेना के ज्या के लिये सोल दिल और केमा के प्रवा हैं। ग्रुप्तिन ग्रंपा हैं। ग्रुप्तिन श्रोप केमा में मरती किये गये हैं और पुलित बार केमा में मरती किये गये हैं और पुलित बार केमा ग्रंपा है। हो प्रवा नोगुनी नहाई बार दी है। युप्त स्थान से अपना प्रवा महायुद्ध की दीवारी कर पहा है। उचर रवावी की बांचान पांचे उनके स्वाकार खातमान के कार्यकार को कार्योग्नित ग्रंपी कर प्रवा है।

निवास सरकार के प्रत्वेक विज्ञान की खोख की बाब तो बार स्पालका प्रमाखित हो बायमा कि अधिक र कर-दाता बहमत में से ही हैं। परन्त पाठकगर्य अनुमान करें कि जनका कितना रूपवा पाहिस्तान -को आग का रूर देकर दिया का जुका है । दूर नहीं हैदराबाद शहर का ही अमन की जिरे । बहुमत की बस्तिकों में पानी तक का प्रवन्ध नहीं है । प्रकाश और सफाई का प्रवस्थ तो दूर । बहुमत के नारम्बार कामह करने पर भी निकास ने के बाग्यर की विवसता प्रकट को । इचर बहुमत का बन-समुदाय वानी के र्वंदरामान में व्यास तहपता है तथा पाकिस्तान को रूपमा दिया का जुका है। विश्वके सम्बन्ध में नवाब मर्दन नवान जंग बहातुर ने फर्मांश है कि प्रत्येक शक्सचा किसी न किसी रायसचा की सिक्योरीटीय से सकती है। इसने पानिस्तान को कोई ऋषा नहीं दिवा 'विक्वोरीटीक' खर:दने प विजनान को स्पया दिया गया है। ज़िटिश राज्यका के समय में निवास राज्यका को कोई येवा कांपकार नहीं या कि वह बिंटश गवर्नमेस्ट वा मारतंत्र राजस्ता के क्रविरिक्त किसी सन्य रावस्था की 'क्रिकोरीटीव' सरीह छ है ।

#### यह अम १

महारमा गांधों के निधन पर सक शोक तभा की आयोबना सर्वसम्मतियां भीर दलों की भोर से निवास का शिव में की गई। उस क्ष'क समा के मंचा के विदोक-ध-दक्त कारिम रक्की साहित ने फर्माया कि हिन्द उपनिवेश निष्मम राज्य के पैतीय साथा भ्रमसमानों को मारने की तैयारी कर रहा है। सेकिन मुख्लमान भी सामना करने के किये तैयार है। राष्ट्रपिता के निधन पर अनता शोक से अभ प्रवाहित कर रही की कोर रक्षनी साहित अपने दिल के बलवते निकास रहे वे । भारतीय उपनिवेश निवाम-राज की बोर से कल्पत भारता बनावे बैठा है तो बह उत्तका निराधार भ्रम है। हैदराबाद राज्य में जब प्रकारण रूप से बहुमत पर ऋत्याचार होने प्रारम्भ हो बायंगे तो इसके अर्थ वह होने कि भारत के कोने कोने में पारस्परिक बुद की क्वाला पुन: भमक उठेगी और मारतवर्ष गृह-युद्ध में ही ऋपनी समस्त शकिका अन्त कर देगा।

फिल्म-स्टार बनने के रखा वाले श्रीम पन लिलें। योज पदा-सिला होना आवस्यक है रंजीत फिल्म-बार्ट कालेख बिरका रोड (V.D.) हारदार पू॰ थे॰।



ताल एजेस्ट :— देहली आन्त फे---एमेड एवड की॰ चांदनी चीक । म्लासिक्स व चीलपुर फे---पूनिकन मेदीकल हाल, नवा बाचार, लरुक्ट । प्रथम आरत फे----हृदद चीचच सरहार, १६ जेल रोड, इन्टीर )



फोटो कैमरा गुफ्त यह कैमरा कुरूर नमूने का, ठकाई से बना हुवा निना किसी कह के हर प्रकार के मनोहर कोटो दुस्ता से सेता है। हरका मयोग सरका और स्वरी-स्वी काम करता है की गीरिया समा से से बासे व्यवस्था होनों ही हरके साम से सबसे हैं

बह कीमली मनोहर कैमरों में से है, जो कोड़े

ही बुल्य का है। यह कैमरा खरीद कर शीक

पूरा करें और रचना कमानें। मूल्य वस्त कैमरा पूरा, तम्ब्रम किस्म कार्ट, कैमीकल, सरल प्रवोग वहित नं∘ ५०१ कीमत ४॥०० व्यक्तिटी नं॰ ५४४ कीमत ६॥।) दी सक्तु एसरहर प्येशल स्थालिटी नं॰ ५५० कीमरा ६॥), विकिस स बाकक्त्र र=)

नोट---एक समय में ६ कैमरों के ब्राहक को कैमरा नं० १५० मुस्त । स्टाब सीमिक है अभी जार्जर दें कावजा निराश होना पढ़ेगा । माल पसन्द न होने पर कीमत वाधिक

> केट एवड ट्रेडर्स ( V.AD. ) यो॰ नावस १६६, दिल्ली। West End Traders (V. AD. ) P. B. 199, Delhi-

# जो लिखा वही हुन्रा

हमाया बनाया हुमा वर्ष फल बाव तक कभी भी गलत नहीं निकला। घाय भी एक बार कातुभव कर देखें। किलाने का कमन या किसी छूल का नाम किलाकर कापना एक क्षे का वर्षकल बनवा कर मंत्रा लें कीर कानी वाली पटनाकों से सवरदार होकर कानने बीचन को करोतियन बना लें। फीठ केशल एक करवा चार काने बाक अपका कमने बीचत प्रामित्तत न हो तो कपनी कीमत वाधिय मंगवा लें।

# इसली मैस्त्रे जम का शीशा

ऋतेक नर नारी चाहे किरानी आयुकी हो, वालक हो युवक हो, या इस हक प्रस्त्र वम के बीधा से जोरी स्व बता गड़ा हुआ बन, रोग से हुटकारा, प्रेम अनुसक बुक्यस्त्र,-तोकरी, परीकार्स कंबसलता हस्यादि प्रस्वेक वात का ठीक २ पता लग बाता है असत निकसे तो प्रस्त्व वासिय। सूच्य केवस रो दरने झाठ आने। बाक व्यव सकता क

भी कांची महाशक्ति पो॰ थ॰ नं० १६६, दिस्सी ।

# समाचार चित्रार्वार,



काल न के मनर डा० देरमन पडर जो एक्जोक्यून्य क सन के चेदरमन निवासत हुए हैं।



विशान का नवीन आविष्कार। मशीन द्वारा शालू खादे श्रीर इक्ट्र किये लात है।



मनाया सघ के भूतकालीन गवनर सर एडवड गैन्ट वो नवे रिगान क अनुसार हाई कमिशनर नियुक्त हण है



श्चमरिका में ानयुक्त बिटेन के नये राजदूत सर ग्रालीनर फक्स



 श सना क द्रधान ए मागर्न लान व०ए फ ब्र



स्नान के एक न्यत न म पेन्कि के चार हव गिया क एस्पर द्वारा ठक्करने क प्रयत्न किया द है।

# सफर का आएम

(प्रष्ठ १० का शेष )

इसका परिवास वह हजा कि बाबू राधिकाचरण का बीवन इतना व्यस्त स्मीर बह धन्धी बन गया कि महीने में कठिनाई से कुछ ही दिन उन्हें घर पर रहने की फ़रसत मिलती। मायस देने, श्वचार-कार्यों में सगे रहने, भ्रापनी बनता के कर्रों को देखते रहने के कारण उनकी वित इतनी बदली कि स्वभाव बदल मया. रहन सहन बदल गया, खान-पान नदश गया और सन् से नड़ी बात यह थी कि उसके मानस में भो धन-संचय करने और हीन बात्म-भावना का समावेश था, बड़ मिट गया । उसके स्थान पर इस चारवा का बाहल्य हुआ कि वे दीन है, बनता बडी। बिस सेवा, त्याग और सदमावना की कहानी उन्होंने अपने स्रोवन में एक बार भी नहीं पढ़ी, अब समका उन्होंने कि पाठ झवली बहेंबैंहै, -बीवन का एक अभूतपूर्व लच्छ । यही पवित्र ! यही निर्मल ।

निदान, सपने उस सनम्पस्त बीवन में अवड परिश्रम अने का परिश्राम बह हका कि राधिका नामु बीमार पक व्ये । सरामग मधीना भर हो गया कि बेधीया सेनहीं उठे। एक दिन के **आदाः वन वह कुछ अविक रोग**-अस्त दिखायी दिये. तो उनकी पत्नी ने, अन्य श्वमिमानकों ने सोचा कि जन कार्येगे \*\*\* श्री वार्येगे इनके प्राचा कारमा या कि वे सब नही बिन्न और उदाव वे । किन्त उसी समय, **ब**न नाजू साइन ने आरंस ंसोली, तो क्ष्मकी पत्नी ने कहा 'नाहर कनता अड़ी क्के ... वह रो रही है ... वह द्वमहारे ब्रीक्स की भीख मांग रही है \*\*\* ?

जाब राविकायरक ने इतना सुना, तो बैरे, उनके मानल के बुकते हुए दीप-बाच में और तेस पढ़ा सवा। उसकी बाती को भी उमार दिया गया। सुनते ही, बाबू राधकाचरब ने बैसे चौंक कर, नव-स्फूर्ति से प्रेरित होकर आंखों से फ्रांस बहाते हए कहा -- 'क्या अनता मेरे किसान ।

पत्नी ने कहा - 'हां तुम्हारे क्सिन | दुम्हारे ही ---

'तम मुके बाहर हो चलो । उन्हीं के

पत्नी ने इतना मान किया। उसने तरन्त ही ऋपने पति की रोग-शैया को बाहर ठठाया । उसे उन हवारो व्यक्तियों के सामने रखवा दिया। उसी समय किसानों ने चि सामा -- 'इमारे मासिक की बय हो "चिरायु हो, हमारे साथी -

उसी समय, मानो हृदय याम इर, शहरे उद्घास से भर, राविका नायू ने रोते हुए, वली से बहा - 'क्या में आकं का "" में नहीं मकं मा, व्यानकी।

में इस मानना और सदमायना के बता। पर ही बोबित रहुंगा !

निदान स्वस्थ हए । चीवन के उस तीसरे पहर में उन्होंने को प्रथम स्वाम किया. यह यह था कि स्रपना रंग-महता बनता को दे दिया। किसानों को ही क्योंन का माविक बना दिया।

सम्बन्धियों ने इहा -- 'ऐसा मत करो ।

परन्तु राधिका बाकुने कहा — भुके मत रोको । विसको बस्तु है, उसी को चौंपने दो। मैंने॰ स्नमी तो पाया है भीवन, - बामी तो है सफर का बारम्य-मुक्ते आये बढ़ने दो।

# 🛨 पुत्रदा 🛨

(शर्तिया पुत्र उत्पन्न करने की दवा) साधारक स्त्रियों को 'पुत्रदा' से पुत्र होवेगा ही। परन्त जो बाम है अधवा बिन्हें ब्रारसे से रबस्त्रला होना बन्द हो गया हो, उनको भी श्रतिया पुत्र उत्पन्न होगा । इचारों ने 'पुत्रदा' सेवन कर पुत्र पाया है और प्राप तक किसी को भी इताश नहीं होना पढ़ा । यदि आपको एव की इच्छा हो तो एकबार परीद्धा सवस्य कर इर देखिये पत्र न पाने पर दाम वापस । चाँहै प्रतिकापत्र क्षित्वा सीविये मन्य ५) क्यवे पता-शीमती रामध्यारी हेसी नं० ३ पो कतरी सराव (गवा)।

# ठगों से ठगे हुए

कमकोरी, सुस्ती, श्रांत्र पतन व स्व-प्तदोष रोगों के रोगी हमारे वहां आकर इलाच करावें और काम के बाद इस्व हैवियत दाम दें और बो न बा वर्षे वे प्रपना हाला बन्द लिफाफे में मेख कर पुष्त सम्राह लें। इस उनको अपने उत्तर के बाब उनके साम के लिए अपनी श पुस्तक "विचित्र गुप्त शास्त्र विश्व में बिना दवा खाये कपर सिस्ते रोगों को दूर करने की भा वान विधियां लिखी है ग्रीर वो सन् १६ में भवनंगेबट से बन्त होकर ब्रदासत से ख़ूटी है सुपत मेव देंगे, बरन्तुपत्र के साथ तीन आने के टिक्ट भेंचे ।

हा॰ वी॰ एस॰ करयप बाध्यस रसायनघर १०२ शाहजहांपुर ब॰ पी०

#### गहरी विद्या का आवस्य

ल का धारपर्वत्रक्य वाविष वेस्टेंग किसी सांगे पा आको हुए को शुधा दीकिये। यह एक स्टे के जिम महरी मींट्र में सो आमेगा। नीर हिसाने से भी न कानेशा। पट से पूर्व जवाना बाहते हैं रेक्कन सुपाने : पूज्य का हुप्य नहीं निस नवता । मारन्टी की आती है कि देखेन का रेक्सन दिख यो किसी किस्स का शांकि जो सुद्ध करते । काल ही आर्थर में की

# स्वप्न दोष 🖈 प्रमेह

केरस एक सप्ताह में कर से दूर। दाम १) डाक सर्च पूथक। वियासय केरीकान फाउँसी इरदार ।

बदि आप सन्तान से वंचित हैं तो मुके मिलें कापके घर का दीपक शीज शेशन हो उठेगा, बदि का न वर्के तो हमारी जीवन चकसीर जीलाद मंगवा सं, विक्से सैक्ट्रों नेश्रीसाद नहनों की बोदी इरी भरी क्षे हैं। मूल्य ३५) और दबाई कीसाद नरीना विश्वके सेवन से पुत्र ही पैदा होगा चाहे पहले लड़कियां हो सर्काक्यां क्यों न पैदा होती रही हो

इमेशा के क्रिये सन्तान उत्पत्ति बन्द करने वाली दवाई वर्ष फन्टोल की कीमत २५) ५ वर्ष के लिये २०) और दो शल के क्षिप् १२)—इन दबाइयों से माइवारी हर महीने ठीक खाती रहती है । मासिक क्रमें बारी करने व ली दबाई मैन्सोल स्पेशस्त्र का मूल्य १२) और इससे तेथ दवाई मैन्सोल स्टांग को श्रन्दर श्रन्छी प्रकार मुल्य १२) मरद के लिए मैनोल मू॰ २०) खाफ कर देती है मूल्य २५)।

# लेडी डाक्टर कविराज मत्यवती

चान्दनी चौक देहसी [ इम्पीरियस बैंक और फुलारा के दरम्यान ] कोठी :-- २७ बाबरक्षेन न्यू वेहली ( निकट बंगाली मार्केट )



बह कैमरे बामरीका के सकावले में डास्ट ही में तैयार हो कर आयो हैं जिसमें खबी गहरे कि हर प्रकार की फोटो उतारी बा सकती है। इस कैमरे को मशहर करने के क्षिये इसने ४००० कैमरे मुफ्त तक्कीम करने का फैरला किया है। बरूरतमन्द आक ही क्षिलें। अस्टी करें, ऐसे मौके बार कार नहीं

अमरीकन दे हिंग एजेन्सी ( V.W.D. ) पी० बी० ७५, अमृतसर American Trading Agency, (V.W.D.) P.B. 75, Amritsar.



इस पिस्तीक की कम्बाई करीवन ७ । इसके श्रंदर ६ स्ताने हैं। भीर ६ खानों में ६ कारतस का हैं। भाषाज इनती वबरदश्य होती क चोर डाकू कोसों

मुफ्त

बूर-माना आते हैं। कृपने साक्षा जान की त्का के सिवे बेहतरीन चिंदशील है। इसमें अपनी पिरशील मकहूर अपने के खिने २०० पिरशील अन्त तकसीम करने का फैसका किया है। जस्रतमन्द्र बाज ही बिसें। इम्बोरिय ल चैम्बर आफ साइ स ( V.A.D. ) पी. बी. ६१ असूसर Imperial Chamber of Science (V.A.D.) P.B.61 Amritger

# लंका में हिन्दी

लं हा में हिन्दी प्रचार का कार्य वहें उस्ताह के सायम गरम्म है। वहा से भी मुद्योलकुमार ने को कुछ लिखा है उसके जात होता है कि लक्ष की सरकार ने दिंदी को एक दैकरिलक विषय के रूप में स्वी-कार कर लिया है। यहा की 'प्राचीन' परीचा विषकी क्षालिरी उपायि हैं 'पिंडस्त,' में विचायों विंदल, पाली, हिन्दी लेकर बैठ चकते हैं। चारे होय में काव हिन्दी पहाई सायगी।

विधालकार परिवेच बौदों का तब से बड़ा केन्द्र है। पहले पहल हिन्दी वहीं से ग्रुक की गई। यहां के आचार्य हिन्दी की प्रगति में रह के रहे हैं।

# जयपुर में हिन्दी-गजट

संपपुर सरकार ने इस झाश्यय की चोषवा की है कि झन से सम्पुर गजट का विन्दी संस्करण खुरेगा और सप्पुर-गजट का नाम 'पाल्य पन' के नाम में परिस्तत कर दिया सापगा।

# अजमेर-मेरवाड़ा में हिन्दी

श्रावमेर-पारवाङा प्रान्तीय उरकार ने श्रपने प्रात की तककों, वगीचों तथा सार्व बनिक इमारतों पर हिन्दी में बोर्ड सारवाने का निर्धय किया है।

# दिल्ली और भागरा विश्वविद्यालय में हिन्दी

दिल्ली विश्वविद्यालय के कोर्ट ने हिन्दी में शिद्धा देने विषयक प्रस्ताव स्वीकार कर निया है।

आगरा विश्वविद्यालय के एकेडेसिक बोर्ड में दिन्दी को शिवा का साध्या जनाने के विद्या पर विचार किया सोधा प्रस्ताव को गींड ही अपस्त में खाने के लिए एक उपतिस्ति बनाई को नवस्तर के मध्य तक अपनी रिपोट देगी। विद्युव-विवालय के विश्वक विषागों का अध्ये क्षित्री में करने का निश्चय किया गया।

# चिकित्सा की पुस्तकें हिन्दी में

हिन्द्। वरस्य ने क्लंब वर कार-पत- बोरका की सम्पदान में हैसी स्वीपियों की बाज के किए को विसीत स्वापित की है 13व के वामने कर तक गवाहिया को पेश दुई हैं उनसे हरू विचार का वस्पान हो गहा है कि देखी सीपियों के सनुसंकान के किए प्र सनुसंकानशाला ननायी बाव। इसक नाम झा- मा- विकित्ता परिषद् रखा बाव और हरके दो विसास किए बावं। पखी विसास का साम बाद्यिक महावती पदि निसास का साम बाद्यिक महावती स्वाप निसंद हो और बुकरे विसास का

ब्दिय भारत एक पदा में है कि

# हिन्दी की प्रगति



एक पत्र

मिकों पर फारसी और

रोपन लिपि क्यों १

है। भारत सब के किसी प्रात (तक)

की लिपि भी फारसी नहीं है। अपतः

न्धायका तकावा है कि फारसी लिपि

सरकारी शिक्षों पर न रहे। दवजी वैसे

शिक्ते पर पाच शिविया है बिनमें

प्रारसी भौर रोमन लिपि भी शामिल हैं।

के हिन्दी "हरिजन" में तीनों लिपियों---

देवनायरी. फारसी श्रीर रोमन — स्व

व्ययन में बुधानला करते हुए कहा है

''नागरी जिपि सबसे आराजा जिपि

है. तथा रोमन क्षिपि हिन्दस्ताब में

चल नहीं सकती. तथा कारची और

देवनागरी लिपि के सकावले में बीत

दर्भाग्य (१) से हिन्दी शब्द का

हिन्दुस्तान में एक सास लिपि के लिये

प्रयोग इ ने लगा है - सस्क्रत की देव

नागरी निषि के लिये — इसलिये इसका

ज्यात्रक स्वामाविक **श**र्थ में प्रयोग करना

कठिन हो गया है। शायद वन आव

कल के मुबाइसे खत्म हो लें तो हम

किर उस शब्द का इस्तेमाल उसके

मीलिक अर्थ में कर सके और वह स्थादा

स्तोधजनक होगा। आब हिन्द्रस्तान के

रहने वालों के लिए हिंदुस्तानी शब्द

इस्तेमाल किया जाता है और जाहिर है

कि वह दिन्दस्तान से बनाया गया है.

लेकिन बोलने में यह बढ़ा है और इतके

ताथ वह ऐतिहाविक और वास्कृतिक

सवास नहीं बढ़े हैं वो कि 'हिंदी' के साथ

बरे हैं। निरुवा ही प्राचीन काल की

सकति के लिए दिइस्तानी लपन का

इस्तेमास भ्रदपटा भानपडेगा।

गायी जीने भी खद २५ १-१६४८

मारत सच की लिपि पारसी नहीं

विकित्सा-कानुसन्यान की पुस्तकें मूलतः द्विन्दी में सिल्ली बाय, क्रीर बाद में कन्य भाषाओं में कनुदिन की बाय।

# हिन्दी साहित्य सम्मेखन की सहायता

मारत संस्कार दिन्दी सहित्य सम्मेन स्तत को हिन्दी साहित्य के प्रस्तर के निभिन्न ४० हक्तार रूपता साहित की सहायता देगी। स्थ्येसन का विचार दिख्यी मेरे केन्द्रीय श्यान मंदर करनाती के स्वय से स्वयान नवा मदन करनाती स्व है। इस मन में उसका क्यांसन तमा विभिन्न साहित्यक एवं सोच कार्यसन रहेंगे। सम्मदन भावन-निर्माय के स्वय भी कर्माय स्वाप्त पाच साख की सहायता देगी।

# हिन्द्रस्तानी नहीं, हिन्दी

बिन्दस्तानी के लिए ठीक खब्द दिंदी होगा, चाहे मुल्क के बिए, चाहे सन्कृति के लिए और चाडे बपनी भिन्न परम्पराओं के ऐतिहासिक सिलसिसे के जिने प्रयोग करें। यह शब्द हिन्दी से बना है की कि हिन्दस्तान का छोटा रूप है। खब भी हिन्दस्तान के लिए दिंद शब्द का श्राम तौर पर प्रयोग होता है। पश्चिमी एशिया के सल्कों में, ईरान और टर्झ में, ईराक, ब्रफगानिस्तान, मिस्र भौर दूखरी बगहों में बिवस्तान के लिए बराबर हिन्द शब्द का इस्तेमाल किया बाता है और इन सभी बगहों में हिंदुस्तानी को हिंदी कहते हैं। 'हिन्दी' का मधरून से कोई सम्बन्ध नहीं और हिंदस्तानी मुखसमान और इंसाई उसी तरह से दिंदी हैं बिक तरह कि एक हिंद मत का मानने वाला। अमेरिका के लोग वो सभी हिदस्तानियाँ को हिंद कहते हैं, बहत गक्षती नहीं करते । धागर हिन्दी शब्द का प्रयोग करे वो उनका प्रयोग निसकुत ठीक होना ।

गुन्द का प्रयोग करे —प॰ बनाहरकाल नेहरू ोग निसकुत ठीक होगा। ———

हिन्दी परीक्षा की मान्यता आखर देवन तिक्का मारतवर्धीय गष्टिय विचारीठ,

कालिर देवनामरी लिरि को ही होगी।"

सिको पर केवक एक देवनागरी
लिपि हो होनी चारिय । जातिक एक देवनागरी
क्विप की नीति साम्मदाविकता कीर
प्रातीयता की मावनाका के स्वमावतः
बहुत कारों में कुम्लद देगी। प्रस्ति
कोर रोमन लिपिकों का दो कहना ही
क्या, में विदेशी हैं, म्मरत की प्रातीय
क्विपिया मी (बेरो बंगाली, गुक्राती,
मराठी गामिल मी) हुव हिंह से शब्दों
करा रहें।

—देवदक्त भिवानी

# हिन्दी साहित्य सम्मेनन के परम्बार

हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के प्रधानमञ्जी स्थित काते हैं कि इन वर्ष पुरस्कार के लिए विचार्थ पुस्तके स्वीकार किये जाने की अप्तिनम तिथि सीर वेशाल २१, स० २००५ [तारीक ४५ महे सन् १६४८] है। पुरस्क रो का लखित पारचय दल प्रकार है —

म गलाप्रसाद पारीतोपिक २०००)
भग्डक पारितोपिक इक वर्ष शाहित्य के रक्षण विषय पर दिया सामा।
सेठ गोविन्द्रशम शेक्सपिया विद्यान पुरस्कार १५००) दुः का उक्त पुरस्कार इस वर्ष गायित विश्वय को वैज्ञानिक मोशिक प्रकार के सम्मानार्थ दिशा स्वाद्यां गायित के स्वान्तांत गांबाद, न्योतिस, भौतिक सामुक्ता, शिक्स स्वीर बन्न विकान उपन्यो शाहित्य को म्यक्त की सामगी।

सेकसरिया महिला पारितोषिक १००) २० का उक्त महिला पारि तोषिक किषी महिला खेलिका को उनकी स्वरचित हिन्दी की मौलक रचना के

मुरारका पारितोषिक ५००) का उक्त पारितोषिक बंगाली, उक्केया या वा कासामी भाषा आयी लेखक व्य सेलिका हारा लिखी गई १८-दी की किसी रचना के संमानाय।

रत्नकुमारी पुरस्कार२५० ६० स्त्र उक्त पुरस्कार हिन्दी के किशी मौसिक नाटक के सम्मानार्थ।

भी नेभीचन्द पुरस्कार ५०) का उक्त पुरस्कार वीर रख पूज नावा साहित्य विषय पर हिन्दी की किसा मीजिक रचना के सम्मानार्थ।

नाश्क्ल पुरस्कार १००) का उसक पुरस्कार पकान निवासी किसी हिन्दी कवि वा कनवित्री को भारतीय सम्कृति विषय पर उसकी रचित उत्रकोटि की कविता के सम्मानार्थ।

# हिन्दी का बृहद् शब्द कीम

मारतीय हिन्दी सहित्य समोलत के कोर से उनके समापति मार्गायवत राहुक सास्त्रता सार्व्यवत राहुक सास्त्रता सार्व्यवत राहुक सास्त्रता सार्व्यवत सार्व्यवत से पार्टी सांच्या के निर्माण के सार्व्य के पृष्ट के पत्र वेश के सार्व्य के पृष्ट के पत्र वेश के सार्व्य के प्रवृद्ध के के सार्व्य मार्गा गहुल भी के सिंद्य के के सिंद्य के के सार्व्य के सिंद्य के सार्व्य के सिंद्य के सार्व्य के सार्व्य के सिंद्य के सार्व्य के सिंद्य के सार्व्य के सार्व्य के सार्व्य के सिंद्य के सार्व्य के सार्व्य के सार्व्य के सार्व्य के सार्व्य के सार्व्य के सार्व्य के सार्व्य के सार्व्य के सार्व्य के सार्व्य के सार्व्य के सार्व्य के सार्व्य के सार्व्य के सार्व्य के सार्व्य के सार्व्य के सार्व्य के सार्व्य के सार्व्य के सार्व्य के सार्व्य के सार्व्य के सार्व्य के सार्व्य के सार्व्य के सार्व्य के सार्व्य के सार्व्य के सार्व्य के सार्व्य के सार्व्य के सार्व्य के सार्व्य के सार्व्य के सार्व्य के सार्व्य के सार्व्य के सार्व्य के सार्व्य के सार्व्य के सार्व्य के सार्व्य के सार्व्य के सार्व्य के सार्व्य के सार्व्य के सार्व्य के सार्व्य के सार्व्य के सार्व्य के सार्व्य के सार्व्य के सार्व्य के सार्व्य के सार्व्य के सार्व्य के सार्व्य के सार्व्य के सार्व्य के सार्व्य के सार्व्य के सार्व्य के सार्व्य के सार्व्य के सार्व्य के सार्व्य के सार्व्य के सार्व्य के सार्व्य के सार्व्य के सार्व्य के सार्व्य के सार्व्य के सार्व्य के सार्व्य के सार्व्य के सार्व्य के सार्व्य के सार्व्य के सार्व्य के सार्व्य के सार्व्य के सार्व्य के सार्व्य के सार्व्य के सार्व्य के सार्व्य के सार्व्य के सार्व्य के सार्व्य के सार्व्य के सार्व्य के सार्व्य के सार्व्य के सार्व्य के सार्व्य के सार्व के सार्व्य के सार्व्य के सार्व्य के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व क

### की आदत छुट जायमी । बन्नी बन्न क्रकीय से क्षरकारा पाने के जिने ''काना करूप कासी<sup>9</sup> सेवन क्षीविये, न केवल अफोम कुट व्यवगी वरिक इतनी

सकि पैदा होती कि पूर्व रुगों में भी नई क्वानी जा जानगी। सम पूरा कोर्स पांच दियालय कैमीकल फामेंसी दरिदार । बयबा शांक सर्च प्रथक ।

T.B. तपेदिक रोग के हताश रोगियो-

बन्दी (Jabri) का नाम नोट कर लो; यही इत बुद्ध रोव से रोबी की कान क्जाने वाली शक्तिशाली औषधि है एक बार परीवा करके देख को परीवार्य ही क्सना रखा गया है, बिसमें तसबी हो सके । मूल्य नं १ (स्पेश्वल) पूरा ४० दिन का कोर्स ७५) दर नमना १० दिन २०) दर। 'क्वरी' नं र ब्या कोर्स २०) दर नयना १० दिन ६) ६० । महस्ता सादि साग है । साम ही सार्वर देकर रोगी की वान क्यायें । तार का पता—( JABRI JAGADHRI) काफी है 10 -पता:-रायताहर दे o एक शर्मा एवर संस (३) बनावरी (E.P.) निक

बारस आग्य की पराच्या एक बार शायप्रय करे. बायप्रय ही विकासी होंगे ३०००) रूपया इनाम अवश्य लीजिये

"प्रभाव" प्रतिबोगिता ने॰ ३

पर्तियां मेवने की ब्रन्तिम ता॰ २७--५--४८ ई॰, खलने की ता॰ १-६-४८ ई॰ बोड २१० हर कोने से बोड़ने से २१० ब्राना चाहिए, १८० मा इस

| Ī | T   |  |
|---|-----|--|
|   | 100 |  |
| 1 | 1   |  |

एक संस्था दो बार या साक्षी शुन्य इस्ते-माल नहीं होना चाहिये, इसका सीलवन्द क्तर स्थानीय मारत नेंक में समा है। ११२ ६० इनाम--१४००) ६० तर्व शुद्ध इस पर, ५००) सपर की दो पंक्र या नीचे की हो पंक्ति मिसने पर, २००) कोई भी एक पंक्रि

मिसने पर, ५००) वीसवन्द की पूरी संख्वार्वे किसी भी प्रकार से भिसने पर, ३००) ४० ७ संस्वार्ये किसी भी प्रकार फ्रिलने पर, १००) तब से अधिक ग्रेजने वासे को दिये आपर्यमे । पीत १ पृति का १), चारपूर्ति का ३), काविक के किए ॥) प्रति पृति अधिक बीचे ५ का २॥), १० का ६), पूर्तियां एक ही सादे कागब पर, पोस्ट कार्ड पर, मनी-आर्टर के कृपन के नीचे भरकर मेब सकते हैं. मनीबार्टर कृपन'के पीखे और पूर्तियों के नीचे नाम व पूरा पठा छ।फ लिला बाना चाहिये, फीछ नकद भी बमा की वाटी है, परिकाम पता हर शामिल होने वालों के यात ता॰ १०-६-४८ तक पहेच वावमा, उत्पर के सिवे टिक्ट झाना चाहिये. यत्र का हवाला झवश्व दें, धनगृष्टि कम साने से इनामों में भी उसी बनुपात से कमी की का सकती है, मैनेकर का निर्कृत कानूनन अल्ब होना, हर बनड हमारी पतियां भरनावर मेवने वाले एकेटों की बावज्यकता है । पता--- ''प्रमात'' देखिंग कमनी [ प॰ वि॰ द्र ] सेवका बाबार, आगरा ।

# १२५ ००) ज

|    |    | ३१ |   |
|----|----|----|---|
|    | ₹° |    |   |
| ₹६ |    |    | l |

दिनांक बन्द १२-७-४८ दिनांक उत्तर २०-७-४८

साली स्थान इस प्रकार गरो कि इर करक से बोड़ ३० हो बाब, दिये हुए बाह्न बावने स्थान पर तथा कोई बाह्न दुवारा प्रवोग न हो।

हमारे सील्ड इस के अनुसार मेचने पर ५०००), प्रथम पंक्रि में स्व वटि होने पर ३०००), प्रथम पंक्ति में दो वटि होने पर २०००), पचाल सक मेवने वाक्षे को १५००), एक से अधिक वही इस मेवने वाक्षे को १०००) मिलेगा । १२५००) से कम द॰ आने पर द० इसी अनुपात से कम हो आवशा

प्रवेश ग्रहक एक इस २), पांच इस ७), दत वा दस से अधिक वाले को १) प्रति इस मेवना चाहिये। मनीवार्डर रसीद इस के साथ मेवना काथ-जयक है। उत्तर के सिये -)॥ की टिकिट मेणना चाहिये।

> पता तपेश्वरीप्रसाद बनवारीलाल ५७/३४ स्टरंबी बुहास, सानपुर ।



रवेंसी के निषम तथा स्वीपत्र मुफ्त मंसार्थ

सफेद बाल काला

38 43

प्र २६ १०

मारत काला तेल वाली का वकना रोक्टर अपेत जाह यह से फाला, सम्बे का का कर दिमानी जावत व आंसों में रोखनी देखी है। बरावर 'फाला न रहे तो दुना मृह्य वापत । मृ॰ २॥) काचा एका 311) कला वचा १)। ए॰ भी विजय-कमार गुप्ता नं • ५ पो • टेइटा (गवा)।

### सपेट बाज काला

स्वयान से नहीं । हमारे आवुर्वेदिक 'तुमन्वित तैस से जाल का पढ़ना दक कर क्केंद्र-बास कर से जसा हो जाता है। वह तैस दिमागी वाक्त जीर कांसों की रोशनी को बढ़ाता है । किन्हें विश्वास न होवे मूल्य बापत की शर्त किसा से । मूल्य रें।) वास जावा पद्म हो ३।), और इस क्या हो वो भ) का तेल मगवा सें। महाशक्ति कार्यांशव ( V. R. )

वो० जगहज (२४ प्रगना)।

### ५००) नकद इनाम

कवांमदं चूर्व से स्व प्रकार की क्रती, दिमानी कमबोरी, स्वप्नदोष, बा<u>त</u> विकार तका नामदी दूर होकर खरीर हुए-प्रा करता है । मूल्य ३॥।) मन वाक्सर्च । केमार सामित करने वर ५००) प्रनाम । श्वाम पार्मेशे (रविस्टर्व) ब्रह्मीगद ।

> बन्द गासिक धर्म के लिए रकदोष सुवारक चूर्य के सेवन करने

से मासिक धर्म जासू रहता है। इसे आको रिक्षमां सावश्यकता होने पर स्रीर क्ताति निरोध के सिवे सेवन करती है। मस्य १८ वेदावरी - वर्मवदी स्त्री इत भ केवन न करें क्योंकि गर्मणत होकर ऋद मान फिर कारी हो बाता है।

संस्ट मोचन कार्यासम् (V) को० कगरक ( २४ गरमक )। धावस्यकता है

विनेमा चेत्र का उत्त-कोटि का मासिक "रंगमंच" बेचने के क्षिए एवँटों की इर शहर में । इच्छुक स्थान प्रशंत का-वेदन करें । नम्ने की प्रति ॥) काने पर ही मेबी बायेगी। मैनेजर-'रंगमंख' गोळ-काको, बहमद मंजिल, नागपुर सिटी

### १५०) नकद इनाम

सिंह वर्गीकरक यन्त्र -- इसके बारब करने से कठिन से कठिन कार्य विद होते हैं | उनमें ब्राप किसे चाहते हैं बाहे बह प्रस्थर दिल क्यों न हो शायके वस हो बायमा । इससे आग्योदय, नौकरी बन की प्राप्ति मुकदमा और साटरी में बीत तथा वरीचा में पास होता है। मुख्य तांबाका २॥), बादीका ३), सोनेका १३) कठा साबित करने पर १५०) इनास

गारंटी पत्रसाथ मेबा बाता है पता:--आबाद एन्ड कं॰ रविस्टर्ड, (श्रहीगढ)

### पाटिनाटिन दन्त्रम्

वातों को मोती सा चमका कर मस्डों को मजबूत बनाता है। पायरिया का साल ब्रहमन है। शोकी II)



एजेपटों की बरूरत है---बम्नादास एरड कं॰, के॰ डी॰ बगदीस ६० कं॰ चांदनी चौक, दिल्ली।

सुपत क्षेत्र के इस FREE

उत्तर की ज़र्बर कहा आर.सियद्यात र ज्योत की अस्त्र गुष्मकारी-देटेन्ड जीवरिक्षी के वर्णन पन जीश्यानके ब हुटकरा पाने की साधन नियमावती आज ही पब किस्त्रवादा कर किस्त्रवादा पान कीतिय । कता—आरोग्य कुटीय सन्वद्रीज शिवपुरी, c t.

मिराश होकर न बैठे। स्थी या पुरुष का कोई कैसाही पुराना विपेड

असाध्य और भयहर रोगही, किसीहत्वा उन्हें भी गष्टन हुआहो. रोगका पुरा सुलासा हात लिसकर यह मारे पास आकर हमसे अनुभ**क** पूर्व इताज अचितस्व वीमें करातें। हमने अपने अञ्चयन से हजारों निराइमें को आशायान किया

<sup>है।</sup>संतान चाहनेवाले प्रश्नापत्रसंगाने नेकराजशीतलप्रसाद जेन, ज्लानंत उत्तरप्रानुस





### तीन नाम

तीत सदकों को उनके गृह ने आपस में समभाग में बांट सेने के लिए प्रक मुद्रा दी। उन्होंने काये से कोई चीब खरीदने का निश्चय किया । उनमें से एक लड़का अंग्रेंब, एक हिन्दू और खीवरा इंशनी था। उनमें से कोई भी धक वसरे की भाषा भनी भांति नहीं समभता था । इसलिए उन्हें यह निश्चय करन में कुद्ध कठिनता पड़ी कि कीन सी बस्त मोल जी जाय । ग्रंगे व नासक ने बाटर मेलन खरीदने की इच्छा प्रकट . की । दिन्दु लड़ के ने तरबूज दोना चादा और ईशनी लड़के ने हिन्दवाना खेना चारा। वे निरुचय नहीं कर सके कि कौन सी वस्त खरीदी बाव । विसकी बो बस्त पसन्द थी, उसने वही मोलली व्यने पर कोर दिया। दूशरों की इच्छा की इर-एक ने उपेद्धा की। उनमें प्रच्छा खासा अभावा उठ लड़ा हुआ। वे सहक पर चलते चलते भगदते वाते थे। वे एक केसे अन्तर्य के पास से होक्स निक्ती, जो सीनों की माषाओं को समस्ता था। इस मनुष्य को इस अध्यद्धे में बढ़ा, मन्त्र श्राया । उसने उनसे कहा कि मैं हुन्हारा अक्रमहा निपटा वकता हूं । तीनों से तसे श्रपना श्रमियोग सुनाग और विस्र फैसका मानने को शबी हुए। इस् मनुष्य ने उनसे बुद्रा से ली और एक रखन पर उद्दरने को कहा । वह स्वयं एक खटिक की दुस्रन पर गया और एक वड़ा सा त्तरमृत्र मोल लिया । उतने इसे लक्की से क्षिपारनवा और एक एक करके बीनों को बुनाया और दूसरों से व्हिसकर करवृत्र को तीन तम मानों में बाटकर श्रद्ध इंग्रंब बालक को देकर बोसा — "यही द्रम चाहते वे १" श्रद्धका बहत खरा हमा । प्रसनता और कुतश्रवा से स्वीद्धार कर कृदवा, नायका कौर यह करता हुआ चला दिया कि नहीं क्ल में चाहता था। इतके बाद खबने ईरानी बढ़ के को बुखावा और उसको एक दिल्ला देकर बोला-"यही तम चाहते वे १ र ईंग्रनी सहस्र -बहुत खुश हुआ और वह भी ठली प्रकार बरुवता है अपना हिन्दमाना लेकर चला न्द्राया। इसके नाद उसने हिन्दू सक्के को बुलाया और यह भी अपना दरबुव अवन्तवा से हेक्द पता ।

र्तानो अपने अपने वर अठन्नता है व्यक्ते गए। — कर्मिका मध्यानर

### जरा हंसिये तो सही

ए ब्राइमी गरीनों की व्यास्ता करने के लिये जन्दा बाग कर रहा बार्ग ब्रह्मन कर पहुंचा और उठने सेठ की ब्रह्मन कर पहुंचा और उठने सेठ की बन्दा मांगा। बुगल किछोर ने बनाव दिया:— मैं गरीन ब्राइमी, भला स्था

ब्रादमी ने करा: — ब्रन्छा तो ब्राप ही युक्तने कुछ तो लीकिए, क्योंकि वह चन्दा गरीनों के लिए ही तो है।

रामचन्द्र शर्माः — ची शं है पर पर कदशवाद विष कि साव शाम को मैं साना नहीं साऊंगा।

× × × × दलवाई — कारे माई, काव का वृच पतला क्यों है! स्वाला — कल क्या गर्गे वाली में

ग्वाला — इस स्व गार्वे वानी में भीग गईं थीं।

— राजेश भरनायर कोटा

### बाल रचनाल्य

वाल बन्धुओं की रचनाओं को स्थित रोजक व उपयोगी बनाने के उद्देश के 'बाल-रचनालव' की स्थापना की गई है। हर मात वालक, किया व्यापना की प्रतान की प्रतान की प्रतान की प्रतान की प्रतान की प्रतान की प्रतान की प्रतान की प्रतान की प्रतान की प्रतान किया व्यापन किया का किया वाल किया की प्रतान की की प्रतान की की प्रतान की की प्रतान की की प्रतान की की प्रतान की की प्रतान की की प्रतान की की प्रतान की की प्रतान की की प्रतान की की प्रतान की की प्रतान की की प्रतान की की प्रतान की की प्रतान की प्रतान की प्रतान की प्रतान की प्रतान की प्रतान की प्रतान की प्रतान की प्रतान की प्रतान की प्रतान की प्रतान की प्रतान की प्रतान की प्रतान की प्रतान की प्रतान की प्रतान की प्रतान की प्रतान की प्रतान की प्रतान की प्रतान की प्रतान की प्रतान की प्रतान की प्रतान की प्रतान की प्रतान की प्रतान की प्रतान की प्रतान की प्रतान की प्रतान की प्रतान की प्रतान की प्रतान की प्रतान की प्रतान की प्रतान की प्रतान की प्रतान की प्रतान की प्रतान की प्रतान की प्रतान की प्रतान की प्रतान की प्रतान की प्रतान की प्रतान की प्रतान की प्रतान की प्रतान की प्रतान की प्रतान की प्रतान की प्रतान की प्रतान की प्रतान की प्रतान की प्रतान की प्रतान की प्रतान की प्रतान की प्रतान की प्रतान की प्रतान की प्रतान की प्रतान की प्रतान की प्रतान की प्रतान की प्रतान की प्रतान की प्रतान की प्रतान की प्रतान की प्रतान की प्रतान की प्रतान की प्रतान की प्रतान की प्रतान की प्रतान की प्रतान की प्रतान की प्रतान की प्रतान की प्रतान की प्रतान की प्रतान की प्रतान की प्रतान की प्रतान की प्रतान की प्रतान की प्रतान की प्रतान की प्रतान की प्रतान की प्रतान की प्रतान की प्रतान की प्रतान की प्रतान की प्रतान की प्रतान की प्रतान की प्रतान की प्रतान की प्रतान की प्रतान की प्रतान की प्रतान की प्रतान की प्रतान की प्रतान की प्रतान की प्रतान की प्रतान की प्रतान की प्रतान की प्रतान की प्रतान की प्रतान की प्रतान की प्रतान की प्रतान की प्रतान की प्रतान की प्रतान की प्रतान की प्रतान की प्रतान की प्रतान की प्रतान की प्रतान की प्रतान की प्रतान की प्रतान की प्रतान की प्रतान की प्रतान की प्रतान की प्रतान की प्रतान की प्रतान की प्रतान की प्रतान की प्रतान की प्रतान की प्रतान की प्रतान की प्रतान की प्रतान की प्रतान की प्रतान की

१- क्रठारह वर्ष तक की क्रानु वाले बालक, बालिकार्वे कारती रचनार्वे मेन

२. केश्स अवकाशित रचनार्वे ही मेजी जार्वे।

३- कविता, कश्ननी, चुटकुते, सच काव्य जादि प्रत्येक मकार की श्चनार्वे प्रतियोगिता में सम्मितित की व्याती हैं।

४- वर्षभे हरचना पर 'सन-पारि-वोचिक' प्रदान किया व्यवसा तथा वन्त बार पुरस्कार बीर दिने वार्षेते।

५. इत्वेड मात को २० वारीख वक रचनावें जा जानी चाहिने।

'नास-रचनासर' मारफत सरस्वती विस्टिश वस्त्रे, हायो माटा, सम्मेर (राजपूराना)

### बापू की याद [सरीला 'सेविका']

पूर्व पुरुष वे प्यारे बापू, पूर्व सम्बद्धा के आवतार, विश्व शांति के स्वालक वे, विश्व एक्ता के आवागा।

ब्बीवन-विद्ध ब्रह्मिक तुम ये, दुम ये मानवता के प्राच, सब घर्मों के रचक दुम ये, सब के पातन हार।

मानवता का इर पहलू, बोदन में दुपने षटित किया, कापनी मोठी वायी से, ।त्रस्य हृद्य पर राज्य किया।

ब्राचादी की बात बला कर, धारत में ब्रालोक किया, भूको मटकों को एकवित कर, एक डोर से बाब दिया।

इत प्रमति-शील युग में, बादू भ्रटल सदा या, ब्रास्मिक बल की वास बमाने, बादू ने कदम उठाया था।

राष्ट्र पिता भारत के द्वन के, द्वान के इसके निर्माता, कापू अपन बल दो इसको, रहे दुम्हारा गुका गाता।

दिन्दू मुस्सिम भाई भाई, बर्धा संदेश दुम्हारा, एक साथ तब भिक्त कर गाँगे, भारत देश हमारा है

बाबू बाब ग्रामारी स्टूटि, रह रह कर वो तक्रमारी है, को बक्ते दिन ट्रब्क हुवा, बोर तक्रमन रह बाती है। बाबू तेरी मोदों में, बेहरू को पत्त कर बहु का, बही कसता उठक आंद, दिन में हर्द मरा हुवा।

वेरे ही चूने पर मारत की, बागडार वामी यी उठने, तेरे ही बल से बापू, शक्ति बटोरी यी उठने। हास उठके एक सहारा वे,

द्वाची सच्चे बन्धु थे, द्वाची उसके मन्त्री थे, द्वाच ही उसके बायू थे।

बीवन वाजी साथ समा कर, मोल जुकारा आधारी का, क्यामालूम वा इतना महंगा, लीवा होना आखादी का। किम्म-नम्म बाप इसकी.

विश्व-नग्ब वापू इमको, देना एक वही वरदान, सन्मार्ग वस इम महस्ब करें। स्त्रीर हो स्वयं नक्षिदान।

### अपने घर में फल उगाअ

राजेश नारायण भटनागर ]

तीन चार सप्ताहका छोटा पीका बढ बचा कर उत्वाद लो। उसकी बद में इतनी मिट्टी लगी रहती है कि कि की नमी से वह किसी बाहरी सहारे के बिनह भी कुछ दिन तक जीवित रहसके। उसे अपनी जाति के किसी दो तीन वर्ष के पुराने पौचे में लगादो । वह पुगनत पौबा नये पौबे से कई गुना बड़ा होगा है प्राने पीचे के एक फुट उत्पर की खाला पहले छील डालां। नवे पौधां के लिखे हुए भाग एक दसरे से भिला कर मुला-यम कपड़े से बाध दो। नये पौधे की खळ मिट्टो भी पुराने पीचे से बाब हो। हो वीन सप्ताइ बाद नवा पीका पुराने में लग वायगा। तब वह उती से पोचक-रस पाने सगता है और उठी का एक शक्त बन जाता है। कुछ दिनों बाद कपड़ा और मिट्टी भी उससे अस्तक कर दो, और उसकी बढ़ को पुराने पौचे से कटकती रहती हैं, काट दो। वस पुराने में नया पौचा ग्रन्छी तरहज्जा व्याता है, तव उसकी सारी शासाय काट दी जाती हैं। पुराने पौधे का पोषक रस. को सारी शासाम्रों में बंट बाता का इवन केवल नये पीचे ही को मिलने जयत्व है। फल यह होता है कि पीधा बहत बलिष्ठ हो बावा है और समय से पहिले ही कही अच्छे और विशेष स्वादिष्ट पता देने लगता है।

### सूचना

क्षभिनन्दर विद्यार्थी मंद्रल की छोर वै 'क्रमिनन्दर' नामक वालोपपागी हल-लिखत माधिक पत्र हर भाइ निश्चल्क बाता है। वालबन्छुओं से निश्चल्क बाता है। वालबन्छुओं से निश्चल है वे बारनी लिखी हुई रचनायें मेवं। उत्तम स्वनाओं पर हर माइ इनाम मी दिल्ल संपादक क्रमिनन्दन विद्यार्थी मंद्रल, मारकत क्रमिनन्दन विद्यार्थी मंद्रल,

गमनन्दन विद्यादा महन्न, इतवारी, नागपुर, ची० पी० ।

यदि जीना चाहते हो तो भी इन्द्र विद्यावाचस्पति लिखित

### 'जीवन संग्राम'

का

संशोधित दूतरा संस्करण पहिने। इस पुस्तक में बीवन का सन्देश कीर विक्रम की सलकार एक ही साम है। पुस्तक हिन्दी भाषी के मनन श्रीर संबद्ध बीव है। मूल्य १) डाक व्यव !-)

विजय पुस्तक भएडार, भद्रानन्द बाजार, दिल्लो ।

### याकिस्तान पर मैं कैसे लिखुं

(प्रष्ट ६ का रोप) क्रूस्ता नहीं इत्यानियत फलक रही है, उन्होंने नीते रंग की क्रोर इद्याप किया क्रीर कर — 'नीता रंग क्रूस्ता का प्रतीक है', मेरे दिमाग में लाखों 'कृष्य' की तसरें लिख गयी थो और कुछ हो कहते ये मगर क्रूर कतरे नदी। लेकिन केने कुछ नदी कहा करों के बलकार हैं। इस कर केने के बलकार हैं। क्राया केने क्रम करने देग व्याह्मिय का करने देग व्याह्मिय का करने देग व्याह्मिय का करने देग व्याह्मिय स्वाह्मिय करने हैं उत्कार

कोकिन जर पाकिस्तानी विभाग परि-बद में बूदे गकनफर झली खां को मैंने देखा तो धुफे उठ वक्त यागिनी राव की बाद झा गयी और याद गयी ११ वर्ष बहले की बात को सुके बागिनी राव वे कही थी।

कर देंगे।

एक पंजाब हो ऐका प्रांत है, जिएमें आपके देवा नहीं। बरकिरमत विकसो ने बाराविंद्र को गैया किया थे आप हरिन्स को मेर सुर्वाच के प्रांत के प्रांत के प्रांत के प्रांत के प्रांत के प्रांत के प्रांत के प्रांत के प्रांत के प्रांत के प्रांत के प्रांत के प्रांत के प्रांत के प्रांत के प्रांत के प्रांत के प्रांत के प्रांत के प्रांत के प्रांत के प्रांत के प्रांत के प्रांत के प्रांत के प्रांत के प्रांत के प्रांत के प्रांत के प्रांत के प्रांत के प्रांत के प्रांत के प्रांत के प्रांत के प्रांत के प्रांत के प्रांत के प्रांत के प्रांत के प्रांत के प्रांत के प्रांत के प्रांत के प्रांत के प्रांत के प्रांत के प्रांत के प्रांत के प्रांत के प्रांत के प्रांत के प्रांत के प्रांत के प्रांत के प्रांत के प्रांत के प्रांत के प्रांत के प्रांत के प्रांत के प्रांत के प्रांत के प्रांत के प्रांत के प्रांत के प्रांत के प्रांत के प्रांत के प्रांत के प्रांत के प्रांत के प्रांत के प्रांत के प्रांत के प्रांत के प्रांत के प्रांत के प्रांत के प्रांत के प्रांत के प्रांत के प्रांत के प्रांत के प्रांत के प्रांत के प्रांत के प्रांत के प्रांत के प्रांत के प्रांत के प्रांत के प्रांत के प्रांत के प्रांत के प्रांत के प्रांत के प्रांत के प्रांत के प्रांत के प्रांत के प्रांत के प्रांत के प्रांत के प्रांत के प्रांत के प्रांत के प्रांत के प्रांत के प्रांत के प्रांत के प्रांत के प्रांत के प्रांत के प्रांत के प्रांत के प्रांत के प्रांत के प्रांत के प्रांत के प्रांत के प्रांत के प्रांत के प्रांत के प्रांत के प्रांत के प्रांत के प्रांत के प्रांत के प्रांत के प्रांत के प्रांत के प्रांत के प्रांत के प्रांत के प्रांत के प्रांत के प्रांत के प्रांत के प्रांत के प्रांत के प्रांत के प्रांत के प्रांत के प्रांत के प्रांत के प्रांत के प्रांत के प्रांत के प्रांत के प्रांत के प्रांत के प्रांत के प्रांत के प्रांत के प्रांत के प्रांत के प्रांत के प्रांत के प्रांत के प्रांत के प्रांत के प्रांत के प्रांत के प्रांत के प्रांत के प्रांत के प्रांत के प्रांत के प्रांत के प्रांत के प्रांत के प्रांत के प्रांत के प्रांत के प्रांत के प्रांत के प्रांत के प्रांत के प्रांत के प्रांत के प्रांत के प्रांत के प्रांत के प्रांत के प्रांत के प्रांत के प्रांत के प्रांत के प्रांत के प्रांत के प्रांत के प्र

वसनपर पंचावियों के प्रतीक हैं उनकी। उद्दरता के, उनके पीवन के और उनकी ब्रष्टता के। समुचे पाकिस्तान में पंचावियों वे सेक्स की भावना क्रत्यधिक प्रवस बहती है, पोशाक पहनने का शीक इद से क्यादा । नंगासी इन से चिद्रते हैं और शिल्बी डर से बर-बर कांगते हैं। वे बंधावियों से ठीफ इसी फदर डरते हैं, बिस करड बीबी पुरसमान हिन्दुकों से बरते के। "हम विरे हए हैं, हम इने हए हैं" सिन्ध और बङ्घाल बोर-बोर से चिक्राकर कहता है भीर गजनफर की नीली पगड़ी कीर पृष्ट उद्दरहता इस बात को और मी अमायित कर देती है कि सतरा कितना बास्तविक है। ब्रीर, ऐसे लेख में मैं बे बातें कैसे शिख सकता हूं ! क्योंकि क्यास्त्रिर मुक्ते पाकिस्तान में ही तो रहना है, बहां गवनफर मनी हैं और में एक विनीत प्रचा । पाकिस्तान के प्रधान मन्नी के सम्बन्ध में में ग्रापना मूंह कैसे खेल सकता है । नवावभादा केन्द्रीय श्रसेम्बली के एक सदस्य थे। वहां वह शांत कीर मीन रहते थे । यह सत्य है कि वह आसाक बे बीर वद्यपि उनकी 'स्थीचें' कभी शान-दार न होती थीं, फिर भी, विश्व विषय वर वे बोमाने में शफ और दुबस्त बोमाते में बेडिन सनियन्तित एवं सपिरिमित सवि-

कार प्राप्त हो बाने पर इतने कम समय में उनमें इतने क्रांचक परिवर्तन नकर क्यावेंसे, मफे इसकी कतई उम्मीद न बी ह

स्पर्व को माति ताकत मी बादमी को इस कविला तो बना ही देती है कि बह प्रपनी बुराइया या अच्छाइया कम या बाचिक कर सके। बेते आच्छा 'टेकनिक' कलाकार को यह मौका देता है कि वह ब्यापनी बाराम का गाम्मीर विन्तन वा जिल्लापन व्यक्त कर सके।

''द्वांसारी कारता कंत्राम केन हैं, क्लिश रह दुमारे तके कीर न्यान हुम्बारी कारता कीर पिशान के दिक्त संचर्य करते हैं। बदि में दुम्बारी कारता का ग्रांति स्वापक होता को मनोमासिन्य कीर ग्रांतरायां के एकता ग्रीर स्वर की मजु-रता में बदल देता।"

क्षोर बन वह दिन का कार्यमा, मैं बापका कारण में क्षा कर लूंगा। क्षमी मैं वाकिस्तान पर सिक्तमा मन्द्र नहीं कर करता। 'सिस्ट्रेंड के सामने पत्नी की तीहीनी मुक्ते पक्ट नहीं। काप ऐसा नहीं चाहेंगी कि मैं विषया का पुत्र होड कीर मैं दुराचारी होना पृत्रिय समस्ता हूं। (न० हि॰)

### 'सिद्ध चित्रकूट बूटी।

वह चूटी मलोमाल में रावितिर क्षांत विद्या माराजा ने रावितिर पर्वत से स्वांत र पर्वत में रावितिर पर्वत से संबंद करने की बताई है। प्रधानी से प्रधानी मार्च देशा स्वांत खांधी सर्वित्र पूर्वामा से एक महीने तक सेवन करने से कहते सारोग्य हो बाता है। एक माल ६० माता २॥) परदेक कुछ नहीं। गर्वेदाता चौरा

इस क्रीयथ के व्यवहार से निश्चक गर्मधारम्य हो बाता है। मूल्य ५) पूर्व विवरमा के साथ पत्र सिर्वे।

सासिक वर्षे को जीविव बर साहिक वर्षे को जिला कह बरी करता है दल दीर्घव को व्यवहार बरने से कमर, पेडू, पेट का टर्ट छिर से चक्कर काला का दि को हूर कर मासिक वर्षे निर्माय कर से हाला है। इस होर्घाय को व्यवहार करने से हो हा नमें बारख हो बाता है। गर्भवती किस्टा इने व्यवहार न करें, क्यों का मार्थवर्थ में हर व्यवहार करने में गर्भायत हो बाता है। मूक्य रहा)।

भी कृष्णाचन्त्र (वि० दि) पो॰ सरिया (इजारीबाग)

### सिर्फ स्टाबिन को पाबत

वनाने के लिए

(१४७ का रोप) नवस्वर ऋक्ति वे चिन्ह बोवियत युनियन की प्रत्येक प्रकार से रखा करेंगे । बस्ततः ऐसा कोई सातरा नहीं है, क्योंकि ट मेन व्यानते हैं कि बदि उन्होंने रूत पर हमला दिया, तो न केवल अमेरिका में करन ब्रोप में बढ़ां बढ़ां श्रमेरिकन साम्राज्यकाद का शिका बमा है यह युद्ध खिड़ बाबगा। आब इमेरिका का अमिक वर्ग इकमत का विकास सकत विरोधी है, उतना पहले क्मी नहीं या, क्योंक - इसके काचि-कारों पर टू.मेन सरकार ने कुठाराघात किया है और उस की नाना प्रकार की **छमस्यार्थ इस काने में बारफल हो गयी** है। काला टुमेन के तर्जन गर्जन का एक मात्र उद्देश स्टेकिन को णक्तत बना कर उसे निस्तब्ब दर्शक के रूप में परिवर्तन बरना है।

### विवाहित जीवन

को रखमय बनाने वाली पुस्तकें कोकसाम्ब (स्वित्र) १॥}-८४ सारुन (स्वित्र) १॥}-१०० सुम्बन (स्वित्र) १॥}-

तीनों पुस्तकें एक वाच केने पर शा) पोस्टेब श्र) बालग पता—प्रतिपोगिता खोफित फुलड़ी नाबार बागरा (ए)

### ५००) इनाम

( कार्नीर परिवर्ष ) हिर वांक्रियर करने (तर्फ पांच कार्य हे क्विंग कर्म किर होने हैं। जार हिले जार्य है पाटे वर रुपर हिर कर्म की जार्य है पाटे वर रुपर हिर कर्म के हिले कार्य है कि बार्य होंडे वारनेहर, तेक्टी, का की कार्य क्विंग है किर कार्य गर्वेवा में बार होगा है । कुल होंडे क्या हवारा कोर्य कार्य नार्य संब है कथा हवारा कोर्य करा



बोडनी बंडार रजिस्टंड 1<sub>स्ट</sub>्री देहसी।

का २४ परटों में सात्मा। तिन्यत के तन्यावियों के दृदय का गुप्त मेद, हिमालय पर्वत की कंची चोटियों पर उत्पन्न होने बाली वही बृटियों का चमत्कार, मिर्गी हिटीरिया कीर पागकपन के दवनीय रोगियों के लिये क्यूत द्यापक। यूक्त १०॥) व्यये वाकलचे प्रपक। पता — एच० एम० चार० रिकटिक मिर्गी का हलताल हरिहा।

### आसान पहेली

| ष्म ६२ | <b>६० ५००० इनास</b>                               |            | '  |    |            |
|--------|---------------------------------------------------|------------|----|----|------------|
|        | द से २३ तक की<br>संस्थायें इस प्रकार भर           | Ę          | २२ | १६ | 22         |
|        | कि प्रत्येक पंक्ति (पड़ी<br>सड़ीव कर्याकी पंक्ति) | 35         | =  | ξ¥ | 500        |
|        | का योग ६२ हो ।                                    | १२         | १५ | २१ | <b>१</b> = |
|        | प्रत्येक संस्था एक बार<br>ही प्रयोग की वाये।      | <b>१</b> = | 12 | 9  | ₹•         |

वांच इनाम-२०००), १०००), ८००), ६५०) क्रीर ५५०) के ब्रनुगत से

पहला हानाम उठ हल कर्यों को मिलेगा विश्वका हल रिलायन्य नैंक-आफ हर्यहरा, महाव में रखे हुए शिलायन्य हल से निक्कृत मिल वायका। बुटा हानाम में जाये वहीं हे स्व कर्यों को मिलेगा झर्यात मध्य से पहिलों पढ़ी या चड़ी मिलने पर। जीया हानाम बोचाई हानाम चीचाई हात से पर हा पर स्वर्थात पहली पहिल मिलने पर। चीचा हानाम प्रथम से पंडणांकों के मिलने पर। विदे हुल क्यायत चया ५०००) से कम होया तो हानामों की कीमतें अनुपात से क्या कर से वार्योंगी।

परके कीर दूसरे इनाम बीतने वाके को सूचना दुरन्त तार हारा दी आयेगी है इनाम बीतने वालों की लाखिका प्रतियोगिता में कामिल होने वाले समस्त कोमों के पात मेब दी बाबगी है

पूर्ति मेवने की क्रन्तिम तारीस २२-५-४८

र्वाग्याम तिथि २-६-४८

प्रवेश शुल्क-१) प्रति इतः, ६ इस्रों के लिए १)

निवम—झा बरवक फीट के बाब मनोशिक्षत रुक्ता में लोदे कावत पर फिके मने रक्ष भीकार कर लिये कावे हैं। क्षिणां के भैर मनीझाईर मूक्तों पर खपना पतार् इंगंखरा में बाक शफ लिखें। इनाम बीतने बालों की सूची के लिए बपने परे विदिश् एक (क्शाच मी मेर्चे। वमस्त बातों पर हमारा निर्वाद खल्तिम और कानूनन मास्क होता । काव निवस पूर्ववत्। प्रतिवोगिताएँ हर १५ में हिन होती है विवस्थ मुख्य मेक्क बाता है।

लक एएड कं वनमें है विकास की ने १४६४ मद्रास रण

### महात्मा सूरदास

[पृष्ट ५ का रोप] क्षप्त हो गया होता । 'सूर शारावली' को सरसागर को धनुक्रमविका मात्र माना बाता है। इश बाता है कि इसकी रचना होली के बृहत शान के रूप में की गई थी, क्याकी जीवी सरसागर से मिस्र है। केवस धक ही सन्द में इतका निर्माख किया नाया है, परियास यह हजा कि इसमें वह रोचकता नहीं बाने पाई बो सुरशागर में है। हमारा तो विचार है कि 'स्रवासवली' सरसागर के बाद में लिखी हुई बनुकम-विका नहीं, आपित स्रवागर से पहले किसी गई वह अनुक्रमधिका है, बिसमें क्रिलक ने अपने लिए वर्शनीय विषयों की or सची तस्यार की है ।

### सर की मक्रि

सूर बह्म म सम्प्रदाय के हैं, करा उनकी अकि में इसी सम्प्रताय के सिद्धालों का समावेश है। इस समादाय को 'प्रष्टि-मार्गं' कहने हैं। 'पुष्टि' परम तमा की कुरा को कहते हैं. इनके बिना बीय का मोख नहीं हो सकता। सुर का प्रमुक्तपा पर हद्ध विश्वात है। इस सम्प्रदाय में 'बाल-क्रम्प' की पूजा होती है, कत सूर ने कुष्या के बाल सप के डी गीत गाये हैं। सर ए अन्तत मक है, कृष्य मक !

निराकार पर उनकी ब्रास्था नहीं \*\* "हर, रेख, गुन बाति बुगति बिनु

निराक्तम्ब मन **वावै ।** सब विश्व बगम विचारहि ताते,

स्र सगुका पद कावै॥ वे इच्छा के अतिरिक्त किसी आर देव पर विश्वास नहीं करते

"और देव सन रहा मिसारी त्वागे बहुत चनरे। 18

इतनी इंड क्रोर क्रन-व मिक्क कन्यक उलेम है।

सादास की मिकि सख्यमाद की है। इसीक्षिय उसमें दलसी की भाति हैन्य नहीं कौर न ही मीय की भावि कारम-विख भीत । सात कृष्या के साथ निष्टर होकर बात करने हैं। उसके लिए किसी का सदारा लेने की बावश्यक्ता नहीं समऋते. वे कमी कमो अपने मित्रों को सरी साटी मी सुना देते हैं, कमी उस पर स्रमियांग मी खना देते और कमी लखकार भी कीते हैं। कर कही सर की मिक्त में व्यक्तदान भी बाबाता है। वे मर्गादा को भी तोड़ बैठते हैं, इसका कारका नहीं है कि के कृत्वा को अपने सी दूर अपने से बड़ा मानते ही नहीं। वे इस्था के गुडलगे दूर है, इसी सिए का उठने हैं --

अव में। एक एक करेटरि हों। के हम ही, के द्वाप ही, माधवा श्रापुनि मरोसे सारि हों !! क्या कथी सुर की मिक्क में ब्रास्यन्त होनता के था वर्धन तारे हैं वे कृष्ण के क्षामने विविवाने से लगते हैं ---

ही पतितन को टको। फिर भी सर की मिक्क सक्य माव की है। ऐमे स्थल, बहा उन्होंने प्रयोदा का उसकान किया है, या बहा वे कारय

### न्त कृपण हैं बहुत थोडे हैं। सर का बग्रय विषय

सर पृष्टिमार्गी वे, इसिक्स उनके वर्णन का विषय एक ही रहा— बालाकण्या। इसी को क्षेकर सरने वात्षस्य भ्रोरशृयार से पूर्णस्वनाए की। उनका चेत्र सीमित रहा, परन्तु मावनः ए सकर्ण नहीं रहीं। विश्वय की एकता होते हुए भी उसमें बारोचकता नहीं आहे। सूर की शैली कुछ देशो रोचक मधर और प्रभावोत्पादक है कि एक ही बात को बार बार पहते हुए भी की अनता नहीं है। मिक्क की बाश में बहते हुए सुर ने को गीत गाये हैं. उनका विषय चाहे एक है परन्तु है बाब भी महों सौर सहदयों के लिए सम्मान भीर समक्ष की वस्त हैं।

इस सम्बद्ध में सबसे महत्वपूर्य बाल यह है कि सर ने किस विषय की लिया है, उतको विकाश की चरम सीमा पर पहुचा दिया है। आहातक सूर आह सके हैं वहा तक किसी और की पहुच नहीं। वात्सल्य और श्रुगार का इतना हृदयग्राही चित्रका सम्भवत और कोई कवि न कर सका है और न कर सकेगा। सूर के सामने इसरे कवियों की उक्तया फ़ुठी शी प्रतीत होता हैं। इसीलिए क्सी बालोचक को बरबस कहनायका होगा---

जो तथ था, वस्तुनीय था, वह तब मूर ने कइ दिवा । काल्सस्य भीर शहर के जहाइरका जयस्थित करने का श्रवमर नहीं । इतना हो नहीं कह दना चाहिए 'क स्र के बात्नल्य वर्णन का पढ़ कर सहदय निस्तन्देह इस निर्खंय पर पहुन जाता है कि 'बढि सर को ही वात्सल्य कह दें श्रीर बारसस्य को ही सर' ता ब्रन्युक्त नहीं होती। सर की बगान शक्ति थे। कि उसके बाद 'बत्मला' को एक नया रख स्वीकार कर किया गया।

बात्सल्य और श गार के दो पहला होते हैं - स्वाम और वियाग सूर ने दोनों के दोनों पद्धों का बगान किया है, परन्त को मार्मिकता उनके वियोग पद्ध में बा सकी है वह सयोग में नहीं। वियोग पत्त का चित्रका करने हुए तो सूरने क्रमाल ही कर दिया। वही मानो में देखा काय तो ऐसा होना स्वाभाविक भी या. क्योंकि सर स्वय क्रभ्या के विग्ही थे. विरइ के दुल का अनुभग रखने थे। अप्त भुक्तभ'साहने कारबावे विस्हका चित्रसा कर सके कीर उन्होंने अनुभव के वल पर विरह का वरान किया और सपीग काबसान कियाक स्थाना के बलापर। तन क्ल्पना और बानुभव में चनुभव की उत्ह छता स्वामाविक ही हा बाता है।

सरका स्थान हिन्दी साहित्य और हिन्दू जानि में सुर का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। उन्ह ने

"तल्बतः वसूगक्ही"

सौन्दर्य भौर माधुर्य के द्वारा पदारू न दिन्द बनताको मिक्क की ग्रार क्राकृष्ट किया । उस समय, बन हिन्दू श्रापना मन खो बैठे थे हिन्दुओं के लिए सुम्बा न्य जान बाह्य नहीं था दशनशास्त्री का गुद्ध समस्याओं का विखिस जनता नहीं समभ्र सकती थी। बनता ग्रामे हिन्त व को मुली भारही थी। उस समय सूर न मकि भावना द्वारा सौन्दर्य का बमत पिला कर मरती हुई बाति को ब वित किया । उनके ग्रन्दर साइस का सचार हुआ और वे बारने वर्मकी रहा कने से सफल के ल्ले सपल हो सके।

हमें हर्ष है कि जनता आज अपने इस कवि की जबन्ती मनाने की तय्या रिया कर रही है। आशा करनी चाहिए कि बाब स्वतन्त्र भारत में हिन्दी की सभी महान विभातयों का सम्मान होगा।



शीयम में मधुर भागन्य डपओग करने के विवे स्वर्ध सिवित गोबिया

### भीन सीन गोल्ड -टानिक पिन्स--

'सीमसीम' में चनेक शक्ति वर्षक क्त्वों के ग्रामिरिक शहर सोमा भी है। इनमें बस ग्रीर पौरुष बदाने की. धारा पुष्ट कर तथा स्वप्नदोष स्त्रीर जानीय दुव-बता मिटाने की सपूर्व शक्ति है। 'मीक-सीन' के सेवन से आपकी कोई हुई शकि, उत्साइ, उमग तथा पुरुषत्व फिर से प्राप्त होगा। मूक्य प्रति श्रीशी १) दाक सर्च ।।।-) प्रधान ।

### विस्तृत ख्नीपत्र सुपत मंगाइये। चायनीज मेडिकल स्टोर. नया बाजार - देहली ।

हैड ब्राफिस — २८ एपोसो स्ट्रीर, पा बम्बई । ब्राचे - १२ डनहोर्ध स्नशबर कलकत्ता, राच शेष्ट -- बहमदाबाद ।

### – सेलिंग ऐजेन्टस —

दी नेशनल मेडोकल, स्टोर्स - भागग । दा अनरल मेडीकच, स्टोस -- ऋशमेर । दी एलाईड केंग्स्टन - बयपर। श्री सरस्त्रती स्टेर्स --- बीकानेर । मे॰ गिरघरदाध जानकी बह्म म- उदयपुर । वैद्यराज विश्वनाथ विवेदी-मुत्रक्ररनगर । मेलर्च महन इदर्श -- सरकर। मेसस खरे बादर्श - उई।

ही॰ पी॰ प म युष्कल बक् स कटार।। द गुवात मेडीकता स्टस -- कानपूर। बोगानी जनरहा रुगर्व -- भ प ल ! भे॰ घारीय ल ब्राटर्स — ब घपुर डी० शे० प्रायुर्वेदक एवड युनानी

दशमाना मोरेना ।

### आनंद पहेली खर्र्ड में १०००) अवश्य जीतिये

६५०) सर्वे शुद्ध हल पर तथा २५०) न्यूननम ऋगुद्धियों पर तथा १००) विशेष इनाम महिला या विद्यार्थी के सर्वे शुद्ध हल पर विया जायगा। अधिक से अधिक पूर्तिया भे अने वालों को न्ध्र), १५), १०) पूर्तिया पहचने की अन्तिम तारील ५६४८ इनाम ।



दिन । ३ मार्ग । ४ यह दखदायी हो सकता है। इ सलार में इसके बिना कार्य नहीं चलता। ७ चपडे की तरह एक पदाय। = खल बनी। ११ डिन्ड्यांका एक त्योहार । सकेत उपर से नींचे--१

सकार को उजेला देने वाला। २ देश में इसके बिना धराब कता पैल जाती है। ५ मनुष्य इससे परेशान रहता

है। ७ अधेरे में इनकी सहायता से देख सकते हैं। 🖚 चिकित्सक । ६ यह सम्बी सन्दी सगती है। १० भव।

नियम — एक नाम से पडला पूर्ति की कीन ||।) दूनरी पूरि को फील ।) इलके बाट प्रत्येक पूर्ति की क्षेत्र ।⇒) रहेगी। पूर्तिवा सादे काराज परस्याही से साफ २ क्रिमिये तथा प्रत्येक र्मिके नोचे पूरा पता चिखना आवर्यक है। संदिग्ब का से लिम्बे हुए इल प्रनिय गिता में शामिन न क्ये बायंगे तथा शुरुक भी वापित न होगा। मनीब्रार्टर की रनीड पृतिवों के ताथ ब्राना चाब्ये। उत्तर की प्रतीका में -)। के टिकिट मेवना क्रानवार्य है जिनसे उत्तर ता० १५ ६-४८ को बढ़ा से मेबा बा खके । शिला बन्द रक्ता हुआ। उत्तर ही अपन्तिम निर्णय का स्वय होगा। पूर्तिया मेबने का पता—

मैनेबर के॰ पी॰ पचरस्त भाननः पहेली खुर्व किया सागर (सी॰ पी॰ )

# पहेली सं० ३४ की संकेतमाला

सगमवर् पहेली मं २३४

के लिये हैं. भरका भेजने के लिये नहीं।

ये वर्गश्रपने इस की नक्स रखने

### वायें से दायें

 दिल्ली की सर्वोधिक लोकप्रिय मासिक पत्रिका।

४. ल्ब्रांकेश्टगारमें इसका मी स्थान है।

 इंग्ला अपने भाग्य की बात है।
 एक स॰वी, इनका पूर्वी भारत में विशेष प्रचलन है।

विशेष प्रचलन है। १०. एक भामिक ग्रन्थ।

११- बुद्ध लग इसे ही भेड़ वमफाते हैं। १२- देखिये, चार अञ्चरी वाला यह वस्तु कापका इष्ट तो नहीं है।

१४. क्यां शेषय कीर समयपुषक शब्द। १५. क्रदक सुकद्मेनाम इस के चकर स प्रस्ता है।

१६. इसका कामना करना तुरा नहीं है। १६. स्थाह का एक दिन।

२०. आकाश में विचरवाशील ।

२१- इस्त वास्ता पड़ ही काता है। २२. — से म्लूब्य को स्था

२२. — से ⊦तुथ्य को वयाशकि सहायताक≀नाचाहिये।

### ऊपर से नाचे

१ सुन्दर ।

२. इत स्वमाय के मनुष्य की सम्लता में तदा तदेह रहता है।

३. वह कर्या किश्म शिवसिंग स्थापित किया काता है।

भू. धनस्था म हृद्ध के साथ इसकी धावश्यकता बदती बाती है।

 आवि कीर तुपान नैसे सकट में भी — का मरोता नहीं छोड़ना चाहिये। (चार क्राच्य का शब्द)
 — का कपने करवाच् के क्रिय कहत से कालकों से बचना चाहिए।

६. स्मेह नोयक सबोधन है।

१३. समी युगो में सबझे ह रहा है।

१७. मनुष्यो का स्वामी ।

१८. एक ऋत् ।

### 💶 | १००) रुपये इनाम

सारचर्यकनक शक्तिशासी विद्या वन्त्र गवर्नमेंट से रक्तिस्टर्क

सिद्ध वश्रीकन्या गन्ता । इसके भारवा करने से कठिन से कठिन शर्भ एक रित हैं। भाग किसे चाहते हैं चाहे यह एक्स दिक्त नमी नहीं आपने पास चली भावेगी , इसत आम्मोद्द्य, नीक्सी, भन का भारित, कुक्दमा और लाटते में बीत तथा पर मा में पास होता है। भून्य ताबा शा!), चादां का होता है। भून्य ताबा शा!), चादां का होता का १२) भूठा शासन क-न पर १००) होता मा दुक्त हृद्या काशम न० (भान)। पो० कहरीं साराय (गया)

### १००) इनाम

गुरात वहीं बहरण अन्त्र के बारण करने क काटन क काटन कार्य किंद्र होता है। ज्ञाप किंद्र कार्य है बाहे वह पत्थर दिल क्यों न हो, ज्ञापक पाठ चला आयेगा। हक्त आपाद्य, नीक्य, का ज्ञापका, वृक्दमा क्रीर लाटनों में कात तथा पत्था म पाठ होता है। मूस्य ज्ञाबत करने पर १००) हमाम।

भेरवी चक्र साम्रम न॰ ६ पा॰ कत्तरी स्थाव (गया)

# १६॥) में ज्वैल वालीरिस्ट्रे वाच



त्वीस मेड ठीक समय हेने वाजी १ वर्ष की नाह टी गोंस पा स्ववायर शेप १६॥) सुपीरियर २०॥) पद्माट शेप क्रोंनियम केस २५)पद्माट शेप रोक्ष गोस्य १०वप गार ठी २५), पद्माट शेप १४ जोस क्रोंन केस-१=),पद्माटशेप १४ टनेस शिव्य गोरक केस-

देवटेशुरूर कुर्स या टानो शेष क्रोसियस केस-४२), सुपिरिवर-४४), रोक्ड गोस्ड ६०) रोस्ड गोस्ड १४ - वेड युक्त ६०) क्रसास टाइस पीस क्षेसर-१=] २२] विश्व सक्ष्म ४१ पोर्स केस क्षम कोई दो वदी केसे समझ । एवल केसीड० प्रस्त ई० (V.A.]

प्यः डमाडः प्रदः कः [ V. A. ] | पों॰ बस्य वः ११४२४ डस्टब्सा

भारत का सवश्रेष्ठ सन्वत्र मासिक पत्र मनोरंजन' में विज्ञापन दकर लाभ उठायें

# \*

# भविष्यः वाणी 🗯

सन् १६४८ में क्या होने वाला है १

यक नर जनरव वर्राचा करे:--यं• देवदात शास्त्री राज ज्योतिषी [ V.A. ] करतारवर

### १००) स्पया इनाम (गवनम्य रिक्टर्ड )

(शवनम्ट शंबस्टडे ) बारचर्यजनक शंकिशावी सिद्धयन्त्र

विद्ध वद्याक्तस्य यन्त्र । इवके घारस्य करने से कठिन से कठन कार्य विद्ध होते ज्ञाप किसे चातरे हैं व्यादे वह परकर दिख क्यों न से आपक शव चन्नी जावेगी। इक्टो सान्योदक, नीकटी, कन की प्रासि, इक्ट्रसमा कीर साटरी में कीत तथा परीखा में यात होता है। मूल्य तावा का २), चन्नी का ३), जो का शर्र। । मुक्त जाविस करने पर २००) इनाम। औं राचिका खासस्य न० ४००) पीठ टीस्टा (स्था)

### सफेद बाल काला

इल जनासे त्या ये नाशा का वक्ना क्क कर कीर वक्ष नाश कराता पदा होकर ६० वर्ष तक काला स्थानी रहेगा। हिर के दर्दे न "चक्कर बाना हुं। व्यक्षय आता की व्यक्ति का बद्धाना है। व्यक्तय प्रवास पका हो तो २३।) व्यक्तम ३ का ३।) आवा पका हो ता २१।) व्यक्तम ३ का 2) और कुल पका हो तो ६) व्यक्तम ३ का २२) वेकायदा वास्तित कृत्ने वर ४००) इनाम।

भी इम्दिरा फार्नेसी यो॰ राजधनवार (इकारीवारा)।

# १०.०००) रुपयेकी चड़ियां मुफ्तइनाम



सार्य संध्य राज से सोहं हुन रिस्टर में इस्तेगाव से इर जगा के, जब वर्ष मिली राज्यों के हैं एट के पिए रहा है जा है जो निक्त सोना जर दोकार कर कहा वह कर में हुए तह के उसे हैं जो निक्त की उस प्रमुख्य नार करें एक्सरा हो जाती है की राज्य रेख की उस प्रमुख्य नार कर की जाता है जिस पर की सीह की उसके की स्वाप्त कर की की सर पान के नी मार स्वार्य में ने निक्त कर की की सर पान के मार्य प्रमुख्य मुख्य सेवा रिकाम की राज्य है। की राज्य स्वार्य है की साथ पान से साथ है की सीह के साथ में निक्स में सीह सीह सीह से साथ है की साथ से साथ से साथ सीह के साथ में नी मार्य में मार्य मार्य की मार्य है मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य मार्य

नेट वाल कर्षन न होने पर सुरकाशिय दिशा जातः है जीन सोश के स्तरेशर को शासकर्त गाड और ४ मूट पनियों कोर ४ जब्दरी सुरस हमात्र । जकरस मानवरी स्टोर्स ( कि ) देशसे । General Novelty Stages ( कि ) Delhi

# प् ००) [ सुगमवर्ग पहेली सं० ३४ ] पुरस्कार

प्रथम पुरस्कार ३००)

न्यूनतम अशुद्धियों पर २००)

| -  |      |     |     |     |      |       |          | न साइन | पर                                    | बाटिये |                                                     |                                                               |     |                                               |                                          |
|----|------|-----|-----|-----|------|-------|----------|--------|---------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------|------------------------------------------|
| ſ  | , tr |     | ~   |     | • ~  |       | 2 1      | -      | -                                     |        |                                                     | le .                                                          | ;   | : :                                           |                                          |
| I  |      |     |     | -   | -    |       | \$ ~     |        |                                       |        | No.                                                 | E                                                             |     | He                                            | F                                        |
| ľ  | · ·  | le. | ie. |     |      | le    | \$ 2 m   | ~      | -3                                    | IT     |                                                     | प्रवस्त्रक                                                    | . : |                                               |                                          |
| Ī  |      | 7   |     |     | \$ £ | 30    | 10       | io     | -                                     | 2      | 12 CE                                               | 低                                                             |     |                                               | 1                                        |
| i  |      | w-  |     |     |      |       | IE       | 4      | . 10                                  |        | क क<br>क क                                          | NT .                                                          |     |                                               | Æ                                        |
| ľ  | 16°  |     | 2   |     | -    | ~     | -        | a)     | ië                                    | -      | 15 16                                               | E E                                                           |     |                                               | 16                                       |
| Ì, | हा   | 10  |     | ،   |      | İΕ    | 2        |        | ° 1                                   |        | 12.15                                               | के सम्बन्ध<br>टियाँय स्वी                                     |     |                                               | 상<br>기는                                  |
| ľ  | ··~  | -   | -   |     | -    | 4     |          |        | S S                                   | ≈ ₩    | साय के दोनों बनों की फीड बमा<br>बालों के लिये प्रमत | मुख्ये                                                        | :   | 1                                             | से की या तीनों की                        |
| ľ  | 作    |     |     | -   | ₽٠   | m' be | 12       | -      |                                       | H 45   | 15                                                  | رو<br>و.                                                      | - H | पता                                           | ते की या तीनों की व                      |
| İ  | ~ #  | 1/6 |     |     |      | 2 -   |          | 5      | 1~                                    | -      |                                                     |                                                               | Ť   | F 6                                           | 1.10                                     |
| •  |      |     | -   | -   |      |       |          |        |                                       |        |                                                     |                                                               |     |                                               | 45                                       |
| ſ  | - IT |     | -   |     | -    |       | 9 IT     | -      | -                                     |        | <b>₽</b>                                            | ¥                                                             |     |                                               | 100                                      |
| l  |      |     |     | -   | -    | -     | w-       | 喇      |                                       |        | E                                                   | E E                                                           |     | 1                                             | F.                                       |
| ľ  | ~ •  | 10  | IE  |     |      | iv    |          | -      | -                                     | l r    | F                                                   | 1                                                             |     | ¥ €                                           |                                          |
| I  |      | -   |     |     | ~ F  | 2     |          | F      | -                                     | 2      | 20                                                  | 6                                                             |     | ľ                                             | <u>1</u>                                 |
| l  |      | w   |     |     |      | 2     | E        | 4      | 15                                    | M      | t                                                   | 100                                                           | :   |                                               |                                          |
| ľ  | is   |     |     |     | -    | -     | -        | a a    | ₩                                     | -      | 4                                                   | 信加                                                            |     |                                               | . ₽.                                     |
| ŀ  |      | TE  |     | -13 |      | 1E    | 2        |        | ~ j                                   |        | 100                                                 | Bet                                                           |     |                                               | र बाले की ह                              |
| ١  | ~ ~  | -   | -   |     | -    | -     |          |        |                                       | a ₩    | सुगमवर्ग पहेली सं० ३४ फीस १)                        | इस पहेली के सम्बन्ध में मुक्ते प्रबन्धक का निर्धाय स्वीकार है |     | विकासना उत्पर नं∙ा                            | करके इक्ट्रा ही भेजना बाहिये। भेजने बाते |
| ١  | 4    |     |     | -   | 0 €  | ~ ~   | It       | -      |                                       | C R    | E.                                                  | The second                                                    | भाष | पता<br>डिक्सना                                | 海                                        |
|    | # à  | +   |     |     |      | 2     |          | n      | -                                     | ,-     | I HEV                                               | 2                                                             | F   | <u>В</u> 16                                   | 12                                       |
|    |      |     |     |     |      |       |          |        |                                       |        |                                                     |                                                               |     |                                               | F                                        |
| ŀ  | ž    |     | ~   |     | ~    |       | 9 IF     | è      | -                                     |        | ~                                                   | ¥                                                             |     |                                               | ig.                                      |
| Ī  |      |     |     | w - | -    |       | 2 4      | 叠      |                                       |        | E                                                   | य                                                             |     | 10                                            | 450 /                                    |
|    | 30   | ~   | )E  |     |      | lw    |          | ~      | >                                     | it     | ३४ फीस १)                                           | E                                                             |     | E                                             | 100                                      |
| I  |      | -   |     |     | € E  | 2     | 10       | ï      | -                                     | 8      | m                                                   | 2                                                             |     |                                               | कन करके                                  |
| 1  |      | w   |     |     |      | 21    | Œ        | 4      | *                                     |        | T.                                                  | 1                                                             |     | :                                             | 10                                       |
| ľ  | ā    |     | 9   |     | -    | 10    | -        | e<br>a | <b>#</b> 1                            | -      | (E)                                                 | 1                                                             |     | i                                             | 20                                       |
| Ī. | PT   | tE  |     | 2   |      | ÌE    | <b>7</b> |        | N N                                   |        | NO.                                                 | la de                                                         |     |                                               | IE.                                      |
| ľ  | ۰.۳  | ۰   | -   |     | -    | -     | **       |        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ~ E    | F                                                   | ib<br>AF                                                      | į   | 1                                             | 佐                                        |
|    | 4    |     |     | N - | · #  | m' m  | tr       | -      |                                       | 2 E    | सुगमवर्ग पहेली सं०                                  | इस पहेली के सन्तन्य में मुक्ते प्रतन्यक का निर्याय स्थीकार    |     | विकासाः ः ः ः ः ः ः ः ः ः ः ः ः ः ः ः । । । । | इन दीनों बर्गों को प्रथकन                |
|    | e #  | 1/6 |     |     | 橡    | ~ -   |          | u_     |                                       | -      | 127)                                                | 2                                                             | 7   | F 60                                          | _                                        |
|    |      |     |     |     |      | _     | डीक प्रम | elf-i  |                                       |        |                                                     |                                                               |     |                                               |                                          |

🕌 पहेसी में भाग लेने के नियम

१. पहेली साप्ताहिक वीर अर्जुन में मुद्रित कृपनां पर की आपनी चाहिये।

२. उत्तर श्राप व स्थाही से तिखा हो। इस्सप्ट प्राथवा सदिग्व रूप में लिले टुप, कटे हुप्द और कपूर्य इत प्रतियोगिता में श्रीमालित नहीं किये जायेंगे और ना ही उनका प्रवेश शुरूक लोटावा व्योगा।

१—मरे हुए अच्छों में मात्रा वाले वा संदुक्त अच्छर न होने चाहिये। यहा मात्रा की अध्यवा आवे अच्छर की आवश्यकता है, बहा वह पहेली में दिवे हुए हैं। उक्षर के वाथ नाम पता हिन्दी में ही आना चाहिये।

४. निश्चित तिथि से बाद में आने वाक्की पहेलिया जाच में लिम्मलित नहीं की कार्येगी और ना ही उनका ग्रास्क लीटाया कार्येगा।

४. प्रत्येष उत्तर के लाय ?) मेबना झाव-रयक है को कि मनीझावंर झयवा पोस्टल सावेर हारा झाने चाहियें। बाक टिक्ट स्वीकार नहीं किये सार्येग | मनीझावंर की रसीद पढेली के लाव झानी चाहिये।

६. एक ही लिका के में कई ब्राइमियों के उत्तर व एक मनीका करें हारा कई ब्राइमियों क्य गुरूक मेवा बा उकता है। परन्तु मनीका करें के पुरुष्क मेवा बा उकता है। परन्तु मनीका करें के पुरुष्क पर नाम व पता हिन्ती में विश्वस्क प्रदेशियों के बाक में गुम हो बाने की किस्मेवार्ग हम पर म होगी।

७. ठीक उचर रर ३००) शवा न्यून्तरम अञ्चादियों पर २००) के पुरस्कार विये कावेंगे। ठीक उचर क्राविक सक्या में झाने पर पुरस्कार बराबर काट दिने कावेंगे। परेली की क्रामस्त्री के अनुसार प्रस्कार की शीध पदानी बहाई का सक्की है। पुरस्कार मेवने का बाक व्यय पुरस्कार पाने वालें के किमने होगा।

ट- पदेली का ठीक उत्तर ३१ मई के कह में प्रकाशित (क्या कायेगा। उसी ब्राह्म में पुरस्कारों की शिक्ष के प्रकाशन की तिर्थ भी दी कायेगी, उसी दल २६ मई १६४८ को दिन के २ वजे लोला वा गा, सब जो व्यक्ति भी चाहे उपस्थित रह सकता है।

१. पुरस्कारों के प्रकाशन के बाद यदि किसी को बाच करानी हो तो तीन सप्ताह के ब्रान्दर ही १) सेव कर बाच करा सकते हैं। चार स्ताह बाद किसी को ब्राग्वि उठाने का ब्राधिकार न होगा | शिकाबत ठीक होने पर १) वापिक कर दिवा बायेगा पुरस्कार उक्त चार सप्ताह परचात ही क्षेत्र कार्येगा

१०. पहेली सम्बन्धी सन पत्र प्रवन्धक सुनाम वर्ग पहेली स० २४, बीर क्रार्चुंन कार्योलव रिक्की के पते पर मेजने चाहियें।

११. एक ही नाम से कई पहेलिया आने पर पुरस्कार केवल एक पर विश्वमें सब से कम अञ्च-दिवा होंगी दिया जायेगा।

१२. बीर कर्जुन कार्यालय में कार्य करने आखा कोई व्यक्ति इसमें भाग नहीं से सकेगा।

पहेली पहुंचने की अपन्तिम तिथि २१ मई १६४८ ई० संकेतमाला के लिये प्रष्ट २६ देखिये

अपने इस की नकस पृष्ठ २६ पर वर्गों में रख सकते हैं।

ONE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE S

बीवन में विश्वय शास करने के किये भी इन्ह विश्वासायस्वति क्रिकित

'जीवन संप्राम'

4

वंशोधित बूतरा सस्क्रम्ब बहिने। स पुस्तक में बीचन का तन्त्रेश और विवय की ललकार एक ही लाख है। (मतक हिन्दी भ पिनो के लिये मनन कीर नगह के नोम्य हैं।

मूह्य १) बॉफ अंदे १-)

# विविध

बृहत्तर भारत

[ स्वर्गीय चन्द्रगुत वेदालकार ] भारतीय सन्कृति का प्रचार क्रम्य भेडो में किस प्रकार हुखा, भारतीय लाहित्य की हुगा किस प्रकार विदेशित हे हृदय पर बाली गई, यह सब हुए सुस्क में मिलेगा। मृस्य ७) डाक स्वय |||=)

बहन के पत्र

[ श्री कृष्णाचन्त्र विद्यालकार ]
प्रश्य चीवन की दैनिक तमस्याको
सीर कटिनाईयों का दुन्दर व्यावहारिक है
सम्बद्ध पर देने के सिवे सहिदीय ]
पुरुष । मुद्दु है।

में बदुवी

श्री विराध वी रचित प्रेमकान, सुविषुचं श्रक्तार की सुन्दर कविताए। महत्व॥)

वैदिक वीर गर्जना

[ भी रामनाथ वेदालङ्कार ] इतमें वेदों वे जुन जुन कर बीर मावों को बायत करने वाले एक की वे श्रविक वेद मन्त्रों का अथवहित वजह किया गया है। मूल्य |||\*)

भारतीय उपनिवेश-फिजी

ब्रिटेन हारा शासित कियी में बदावि भारतीयों का नहुमत है फिर भी वे बहा गुलामों का बीवन विताते हैं। उनकी रिश्ति का सुन्दर सकतान। मुख्य १)

> वामाध्य उपन्याव सरका की भाभी

[ ते॰ -श्री पं॰ इन्द्र विवानाचरपति ]

इस उपन्यात की व्यक्तिक साम होने के कारण पुस्तक प्राय तमात होने की है। काप वपनी कापिये क्षमी से माग में अन्यया इसके पुन सुद्रव तक बापको प्रतीका करनी होगी। पुरुष १)

# जीवन चरित्र माला

रं- बद्रमोदन मास्त्रीय

[ भी समगोविन्द मिश्र ]

वहामवा मासवीर वी का कमवड वीवन-कुकारा। उनके नम का और विचारों का तबीय विश्वया। सुरुष १॥) व कमव |=-)

नेता जी समायचन्द्र बोस

नेता जी के कम्मकाल से तन् १६ प्रश्न तक, आबाद हिन्द शरकार की स्थापनाः आबाद हिन्द फीक का श्रनालन आदि तमस्त कार्यों का विकरका। मूहन १) बाक न्या ।")

पी॰ अयुलकलाम आबाद

[ श्री रमेशचम्द्र वी बार्व ] मीलाना शहब की राष्ट्रीस्ता, कापने विचारों पर बहुता, उनकी बीवन का कुन्दर सकतन । मूल्य ॥\*) डाक व्यव ।-)

पं॰ जवाहरलाल नेहरू

[ भी इन्द्र विद्यावाचरपति ]

बवाइरलाल क्या है। वे कैसे बने ! वे क्या चाहते हैं और क्या करते हैं। इन प्रश्नों का उत्तर इस पुस्तक में आपका निलेगा । मूल्य १।) डाक व्यव !\*)

महिं दयानन्द

[ भी इन्द्र विद्यावाचस्पति ]

स्रव तक की उपलब्ध सामग्री के साचार पर ऐतिहासिक तथा प्रामासिक ग्रीती पर सोसास्विनी माचा में लिखा गया है। मूल्य १॥) बाक व्यव 🎮

> हिन्दू संगठन होमा नहीं है वरित

बनता के उद्वोधन का मार्ग है।

हिन्दू-संगठन

[ के<del>लफ रवा</del>मी अडानम्ब वंग्यावी ]

पुरतक अवस्य पहें। आब भी हिन्तुओं को मोहनिता के कागने की बावस्थकता बनी हुई है, भारत में बकने वाली भ्रष्टुल बाति का ग्राह्म केना पह की ग्राह्म के बदाने के लिये नितानज बावस्यक है। इसी उद्देश्य से पुरतक प्रकाशित की बा रही है। बुदल २)

प्राप्ति स्थान

विजय पुस्तक भगडार, श्रद्धानन्द बाजार, दिल्ली

BEST AND CHEAPEST \* NOW AT PREWAR PRICE



RS. 30/-

Just arrived a consignment of very lovely medium size full peweled wrist warch suitable for both sex wear available in despite also salver chiome or gold filed cases second to secred time keeper plan or radual dial all in same piace in rich velvet case with a flexible suparior band and 2 years suparable with each watch postage and packing free no discount friquantities

Swiss Watch Agency Baldeo Building Jhansi, U.P.

वी हम विधायनमध्ये विशेष स्वतन्त्र भारत की कप रेखा

द्य द्वारक वै केशक वे आप्य वक श्रीर प्रकारक रहेगा, भारतीय विवान का सामार आरतीय शतकृति वर होता, हत्वादि विवानों का समितायन किसा है।

- 100 and 1

# उपयोगी विज्ञान

साजन-विज्ञान

वाबुन के सम्मन्य में प्रस्तेष्क प्रकार की शिक्षा मास करने के शिने इसे सनरन पढ़ें। मूल्य २) डाक स्मन ⊢)

तेस विद्यान

विस्तर्व वे केकर तैस के चार वहें उद्योगों की विवेचना कविस्तार करक दत्त वे की गई है। मूल्य २) डाफ व्यव |-) द्वस्त्वी

दुसर्वागया के पौथों का क्झानिक विवेचन और उनवें साम उठाने के उत्ता बतसाये गने हैं। मूल्य १) बाक नय दुवक

कंजीर क्रमीर के फल कीर हुन्तु ने अमेक रोजों की पूर करने के उत्तर । सूहम १) अगढ अगर प्रकार ।

देशवी श्लाज

जानेक प्रकार के रोजों में कपना इसाव पर वाजार और कंगल में सुग प्रता ने पिसने वाली इन कोड़ी कीमत की दवाओं के द्वारा कर कड़ते हैं। सूक्ष १) बाक व्यव पुषकु।

सोडा कास्टिक

क्रपने वर में शोडा कास्टिक सैनार करने के क्षिने सुन्दर पुस्तक। मूह्म १॥) शाक स्मय प्रमक।

स्याही विद्यान

वर में नेठ कर स्वाही बनाइये क्रीर वन प्राप्त कीविये । मूक्य २) शाक व्यव प्रवक्तः

नी रन्त्र विवासम्बद्धति की 'कीवन की स्कांकियां'

प्रथम **कारव--विज्ञी के वे** समस्<del>वीय</del> बीख दिन मूल्य ॥)

हितीय सारह—मैं विकित्ता के पत्र अपूर से वेसे निकता ! यूज ॥)

बोबों कर हे एक बाथ हैंसे कर मूल्य हो

# साचित्र साप्राहिक



वर्ष १५

संख्या ६



कारमीर की बनता को जाका--ताओं के बाकमचों से प्रवानमंत्री प • नेहरू ने कार्यायन दिया है।

### क्या आप जानते हैं १

—कि रेडियो की भाषा में हिन्दी के शब्दों के विकद्ध किर लहार बारम कर दिया गया है ?

- कि पजाब में सिख सापदा-बिकता हिन्दी को नष्ट करने पर तुल

—कि दिझी में सूत होती हुई उद् को पंजाब से बाबे हुए उद् समाचारपत्रों ने पन जीवन दान दे दिया है ?

—कि यूनिवर्सिटियों में हिंदी के प्रचार को शेकने के लिए स्वतंत्र देश में भी पाच साम्र तक अप्रजी माध्यम आरी रखने का निश्चय किया गया

-कि वम्बई सरकार हिदुस्तानी के नाम पर विशुद्ध विस्तष्ट उर्द के प्रचार का प्रयत्न कर रही है ?

-- कि विली सरकार ने भोटरी पर नागरी-काक किसने का निषेध कर दिया है ?

-कि विधानपरिषद में कही हिंदी राष्ट्र भाषा स्वीकृत न होजाय इस के क्रिए अवर ही अवर सगठित वद बंज किया जा रहा है !

> कांतरिक शत्रुको दारा हिंदी के विषद्ध सगठित पहरात्र से रचा का कारवाचन कीन देगा १



हैदराबाद के रवाकारों के प्रत्याचारों के विस्त रद्धामत्री स॰ वसरेविंद काश्यासन दिया है ।

# दैनिक वीर अर्जन

स्वापना अमर शहीद भी स्वामी अद्धानन्द जी दुवारा हुई बी इस पत्र की आवाज को सबस बनाने के लिये

के स्थामित्व में उसका संवाहन हो रहा है। ग्राज इस प्रकाशन संस्था के तत्वावधान म

दैनिक वीर अजु न मनोरञ्जन मासिक

 सचित्र कीर अर्जुन साप्ताहिक # विजय पुस्तक **मध्डा**र

अर्जुन प्रेस

संचातित हो रहे हैं। इस प्रकाशन सस्था की आध्यक स्थित इस अकार है

अधिकृत पूंजी 4,00,000 प्रस्तुत पंजी २,००,०००

गत वर्षों में इस संस्था की फ्रोर से कपने मागीदारों को जब तक इस प्रकार बाम बांटा जा चुका है।

सन् १६४४

१० प्रतिशत

सन् १६४४

सन् १६४६

१६४७ में कम्पनी ने अपने मागीदारों को १० प्रतिशत लाम देने का निरुपय किया है।

### आप जानते हैं ?

- इस कम्पनी के लभी मागीशार मध्यम वर्ग के हैं और इसका संवासन उन्हीं सोगों द्वारा होता है।
- 'वीर अर्जु न' वर्ग के पत्रों की सम्पूर्ण शिक्तयां अब तक राष्ट्र की अवाज को सक्त क्लाने में लगी रही हैं।
- अब तक इस वर्ग के पत्र युक्केत्र में इट कर आपश्चिमों का मुकाबका करते रहे हैं और सदा अनता की सेवा में तत्पर रहे हैं।

आप भी इस संस्था के भागीदार बन सकते हैं।

भीर

- इस प्रकाशन संस्था के संखालक वर्ग में सम्मिकित हो सकते हैं।
- राष्ट्र की आवाज को सबल बनाने के लिए इन एवों को बीर अधिक मजबूत बना सकते हैं।
- अपने धन को सुरक्तित स्थान में लगा कर निश्चिम्त हो सकते हैं।
- भ्राप स्थिर भ्राय भारत कर सकते हैं।

इस संस्था का प्रत्येक शेयर दस रुपये का है। आप मागीदार यनने के लिये आज ही आवेदन-पत्र की नांग कीजिये।

मैनेजिंग डायरेक्टर-

भी श्रद्धानन्द पञ्जिकेशन्स लिमिटेड भद्रानन्द बाजार दिली।

इन्द्र विद्यावाचस्पति



क्रमु नस्य प्रतिष्ठ होन देग्य न प्रशासनम्

सामनार ३ जेष्ठ सम्बत २००५

दो चतरे

कारकार का बनस्य देशराबाद की द्यानकार बार वाकिस्तान की बोर से विश नवे करें हान वाले भगहा की बार काब वसस्त देश का कान सिना हता है। इस वे सरेट नहीं कि वे नभी प्रश्न क्रात्मन महरवर्ष है और इनका देख के भावन्य पर गहरा प्रभाव खेगा । वही कारम है कि हमारे राजनीतिक हन प्रश्नों की बार स्तव कार बागर के हार स्वते है। किन्त देश की बाध बढ़ा इन नाहरी श्रद्धां — बार्यार वः याक्र स्ताची, रबा-करें। तथः नाम्प्रदायिक वृश्क्रिमकीयिकी के काकनको सं सत्तरा है, बढ़ा कुछ देखे मी क लु है, को न्दर हा अन्दर रह कर देश के सिए सतरना का विक हो रहे है। इन बान्तरिक शत्रुत्रों को इस दो में खिमा में बाट एकते हैं -- एक कृत्यू-निस्ट और दूतरे वाप्रदाविष्ठ ।

कम्यूनिश्री और जीवदाशिक सोगों में विकास है अन्दर क्यों न हो, यक जमानता अवदर्ग है और नह मह स्व राष्ट्रभवा से नह क्यों क्यों होनी बल के प्रति देनकी आन्या आध्यक होती है। जीवस्थिक नाद अपने देश से क्यूनिश्चा है, अपने जवदान का दित देखेला है, क्यूनिश्च भी अपने देश से बढ़ कर अपने प्रदेशा के बढ़ कर अपने प्रदेश से अधिक आस्था रखता है और यही अरख है कि क्यां भी पंदा के लिए वे होनों खठरानक होते हैं। और यह हमारे देश क्यां दुर्भाग्य है कि यहा भी ने होनों ताल विद्यान हैं।

कम्युनिन्द्रों का सगठन सन्सरीहीय और बदस हड़ निश्चि पर स्थित है। इन को रूस स अत्येक प्रकार को सविका प्राप्त होती है। कावनी की श्रीष्ट से वह संग्रहत श्रातम्त सम्पन्न है। अनुशासन और संगठन इन का भादशे है और इन दुकारको स कम्पूनिस्टों की क्षायसमता भी अक्रिप्त है । पूर्वी बूरोप पर हो ब्राइट क्रमानस्ट सक्र नहीं है। क्रम की महत्त्व-कांचा बहुत कंची है और देश-देश में संगाठत कम्यूनिस्ट पार्टियां कल की इस महत्वा शका की पूर्ति में बहायक विक हो रहा है। विक्रते इक समय से प्रश्चिमा में कम्मुनिस्टों की प्रवृत्तियां बहत बद रही है। बीन में अमेरिका द्वारा पर्यात सहा-बता प्राप्त करने पर भी बदि चांगकाई शेक को कम्युनिस्टों के सकारकों में स्वतं- ता प्रश्न नहीं हा रहा, तो इतके कारण की काना को बातकती है। का एक बढत वड़ा चीत माय कम्युनिस्टो के शब में है। चीन के बिख्या में बरमा पर मी पिछलो दा तीन वर्षों से कम्यूनिस्ट ह्या बाने का प्रवस्न कर वहें है। बन्मा में नित स्नके खर मार धीर उपद्रव बद्ध रहे हैं क्षत्रई विक्षा में तो दनकी विध्वसारम्ब प्रकृतियां इतनी बढ गई है कि बरमा संस्थार को सेना और विमानों की सहायता केने को विवस होता पका है। शा माश्य प्रकृत कर बस्तुतः कम्युनिस्ट बन्मा की सरकार को उत्तर हे-। जारते हैं और इनमें तरह नहीं कि क्षत्रमुख बरमा करकार के लिए कम्युनिस्ट एक सतरा बन गणे हैं।

बरमा से कम्युनिस्ट था कुछ कर रहें हैं, उसी की पुनराष्ट्र स मारन में भी हो रही है। कम्यूनिश्टा का व्हेरव वहां भी जगातार श्रवताव वैदा करना है। बंगास में शरमास्य समह, स्ट्रमार स्तीर बाकेकना बादि के कश्य है। इस वार्टी को गैरकान्त्री कावत करना पड़ा । शुश्त्रारणों के कारलाजा, रेला तथा कारे की मिनों में कम्युनिस्ट प्रत प्रत कर प्रति प्रव्यवस्थित का देना नाहते है। हिन्न भारत में ता कुद महीनों के पत्रको सरस्तिका चनम सीमा वर पहुंच गई है मदानों पर बकात् कब्बा रेखगाहियों पर हमला, खट भी सरकारी कर्मचारियों की इत्या तथा डाके की चटनाएं वहां शाधारच बात हो गई है। **एक स्थान पर तीन पुत्र ४४**%त कर दिवे गये। शस्त्राध्यां के भएडारी तथा पुश्चक पर इसके इस्कृतिस समस्त बनता में आतंक व अरावकता फेका देना चाहते हैं।

विक्रते दिनो हैटराबाद से को समा-चार मिसे हैं, वे और भी सवरनाक हैं। वहा की सरकार ने कम्यूनिस्टो पर गवदी सगाई हुई थी, बाद मारत सन्दार के विस्त मोचा सेने के लिए निवास ने कम्यूनिस्ट वाटीं वर से वाबंबी उठाकी है। इस वाटीं ने एक वक्तव्य में इस सारोप का प्रतिबाद सवस्य किया है किन्तु उठके एक सम्बे बह्मन्य से कामसी क्षित्र पर प्रकाश वसता है। झास क्य नेहरू सरकार निसाम के विरुद्ध मोर्चों सेने के लिए कटिक्स हो रही है, तब कम्मूनिस्ट पार्टी ने काठ प्रश्लो की पुस्तिका में चायबाकी है कि हैदराबाद को भागतीय सघ में सम्म-कित न होकर स्वतंत्र राज्य ही रहना क्योंकि इससे पूंची-को साम क्माने का भीका मिल कायगा। कभी शता ही में रकाकारों के (जरक्य करदार रेक्सी ने भी वही बाद दुश्राई है कि निवाम राषप्रसुक्तों की अन्यी में नहीं बेठेगे। ब्यल्सिकारी कम्बूनिस्ट और व्रतिगामी विकारी में क्या क्रम्सर है, वह पाठक समक्षेत्री :

कम्य नेस्टों की गतिनिनि देखते हुए प्रकार स्टब्स प्रतीत इसी है कि बन बार कार्य से के बे बेश करम उठावा है कम्यू नस्ट १९४२ से उनका विशेष कृते वाने हैं। साग नी पाकिमान की शांत का समयेन उन्होंने ह किया था. सुधास बाबु का रहार कहने बाक्षे वे ही वे । वह विवायतों को समहित करने की आग कामे कहें कम्पूनिन्ट वास हैदराबाद की स्थलन्य रहने पर बार दे रहे हैं। इस समय जनका उद्देश्य नेवल देश में किसी भी समस्ति संस्कृत कीर स्वत्रस्था को ।कान्य निस्त स्थला है ताकि सीन की तरह यहां भी कम्यूनिन्हों का सुयुद्ध छेड़ने का माका मिल आय । कम्यूनिस्टॉ के सम्बन्ध में का समानार भ्रान देशों से प्राप्त इए हैं, उनक धनुसार कम्यूर्नस्ट क्यी भी देशहाद कर सक्ते हैं। इस्लिर बावस्थनता यह है कि दम कम्यानस्टो से सावधान वहाँ यह ऐवा कतरा है वा कनी भी विकट कर बारक कर वकता । ।

कम्बनिस्टो की भारत सम्बद्धायिक व्यक्ति मी देश के लिए एक बका सतरा है। भारतवर्ष के विधानशान्त्रियों ने भारत को दिनी भी सन्प्रशाधि-शेष का राष्ट्र स्वीकार नहीं किया। जिला किली बर्स के मेरभाव के बान्तवर्ष प्रत्येक भारतीय का है। इसकिए यहा किना सम्बदाय की राजनेति इस्प से क्लाम्बीकार नहीं की वानी चाहिए। हम ऐता करके समस्त मारतवर्षका सामग्रहत कर खके है. क्लानातील रामध्यवा रक्षक्रवह का दश्य बपनी बाला देल च क है। केकिन आब भी इम साम्प्रशंभकता के भन को उतार नहीं सक है। व्यक्त एक सम्बदाय की सन्दाह के लिए उर्द को प्रभव देने की चेश का वा रही है, व्यक्ति भारत छच के बतमान जन्तो में स क्लि एक में भा उद्द का प्रचार नहीं है। विचान में किता सन्प्रदाय की विशेष सरख्य देने का सीना शहा अये यह है कि इस राजनीतेक इस स सम्ब-क्षायों को स्वीकार करते है । साम्प्रदा-विकता यक पाप है बार उसके साब समकोता करके भारत की राष्ट्रीयता निम्न चगतल पर मिस्ती गई है। इतने कट्ट श्रनुभव उठान के बाद मा हम उसस बच नहां रहे, वह दुर्थांग्य की बात है। पुल्लिम शाम्बद विकता को सहन काने का पारखाम यह हवा है कि पूर्वीय प्रवास में किस साम्प्रदाविकता विर उठाने जगी है। पनाद म केश्य गुब्दू खी का राज्यभाषा बनाने का प्रयस्त किया बारहा है: मात्रमडल का भी विका हिन्दू के नाते विभक्त करने तथा विशेष पद सिसी को देने की मांग की बार्श है। इक एक स्थानों में

सबर्दस्ती सिस बनाने क भी उदाहरस मिश्रे हैं प्रतिक्षियां निव सन का आशास भी काक मिला साउटाविकता है। विक साम्बदाविकता ६ कावाल इतनी बोरबार क्रवश्य हो चढा है कि कह सोबों में प्रकार के सिल और प्रन्य वंबाद में विमक्त करन की सभावना प्रकट की बान सभी है। निस्त्रों में उठती se se eigeffen i ei en frez माक्य का एक खतरा ममक रहे हैं। किन्द्र उसे हुए काम काए यह बकरी है कि हम किश्री भी रूप म साम्प्रदाविकता को स्वाकार न करें। प्रश्तमान, ईसाई wit tem auf girne mite fad भी धर्मदाय या बात का विशेष का भकार या सरस्वक न दे । आरतकार्य क विकास में भारत का प्रत्येक निवासी नागांदक क्रार् उसका एक समान स्थिति होनी चा हद ।

कम्यूनकः और शायाविक दोनों व्यक्ति भारत के प्रात अञ्चल निक्का नतीं रस्तर । वे देश की अवेदा किशा अन्य उत्था कप्रति स्वावक अद्धारस्य है और ऐंधा व्यक्ति किशो भी समय देश के साथ करताक इंग्लिका है। इस्रीशिय भारत देश के आवकारियों, नेताम और बनाया दन दाना खतरा से शावान करता वारते हैं।

तीनों मोचें

झान्तरिक खतरो पर इतना बोर देने का यह अर्थ कमा नहीं है कि इस हैदरानाद, कारमीर कार वाकिस्तान की समन्यामा क महस्य का कुछ कम करके दिलाना चाहते हैं। स्थात वह है कि वानो वमस्यार्थ प्राप्त भी उस हो सरी है। हैदराबाद में स्थाकार यह की स्थिति पैदा कर रहे हैं, बनता पर उनके झस्या-बार बढते वा रहे हैं, ानवाम ने आरख के गयनर बनरल का निमन्न तक ठकरा दिया है। काश्मीर में भा आक्रमखबारी फिर नये प्राक्रमस कर रहे हैं। पाकि-स्तान की वरकार एक बार आरत वंद व वमकोते कर रहा है बार दूवरी ब्रोर बहा स्थ । कपनियो । भारतीव हिस्सेवारी का छावडवड देने पर पावडी समा सा है। इव्हें भवीत होता है। क इन दीनों मार्ची पर विराधियों के हासता सभी तक बढ रहे हैं। भारत सरकार हदता से सब का बकाबका करने का उत्तक है बार काश्मीर के मार्चे पर इमारी सेन ए ब्रागे बढ़ भी रही हैं। किन्तु हैदराबाद सं श्राने वाले समाचारों से बनता का घेंथे टूट रहा है। इस क्षिप्र यह ब्रावश्यक है कि इपर बल्दी प्रभावकारी कदम उठावा बाब श्रीर पाकिस्तान को भी तस्त कदम उठा कर उसका दिमाग ठिकाने किया भाषा

### काश्मीर में स्वातंत्रय-मधारीह

इत सतः इ अम्म व काश्मीर में उत्तरदायी शानन स्थ पित हो आते की समा में को स्थात-व्य-समारोह प्रनाया स्या. उसकी काफी घूम रही । भारत सर-बार के बने ह मन्त्री भी इस समारोह में भाग केने भी नगर पहुँचे है। परन्त एक भोषया तफान के कारबा काश्मीर का हवाई कडु॰ बलमन्न हो वया विससे पं॰ नेहरू वहा यथा समय नहीं पहेच सके। याचे प्रदेशने पर शेरक की का शानदार चलु र निकासा गया । डा॰ राजेन्द्र नवाद ने प्रापने सन्देश में कहा कि काश्मीर का प्रश्न भारत का प्रश्न है। नेहरू की ने क्रापने शीनगर के शायक में कहा है कि क श्मीर की समस्या केवल भारत की नहीं है, खबित विश्व की है और इसके गलत इस मे 'विश्व-ज्ञाति को स्वतरा तस्त्रव हो सकता है ।

काश्मीर पर हनला करने वालों में फट

'विचित्र भिलिटरी गवर' के संवाद-बाता के बनसार उड़ी सेव की क्रोर क्राइस्ताचा में बड़े ये ने पर विद्वीर हो गया है। २०० ऋकःस्ताओं में बीजा पार बरके भारतीय सेनाओं को क्रास्प्रसम्पर्येख कर दिश है। इस्ल में भारतीय सेनाओं ने को विकय प्राप्त की हैं उसते आक न्ताओं की हिंदनत स्वलाम ने अपना अनशन १२ महें को स्थाग है या नहीं। हुट गई है और इब समय वे मामान्यतया अपनी बान बचाते हर अपने घरां भी भाग ग्हे हैं।

पूर्वी पाकस्तान में नई कांग्रेस महासमिति के पाकिस्तान में कांग्रेट

को प्रमा करने के निर्माय के पश्चिम स्थळा पूर्वी बणाचामें नई कामेन संन्धा बताई शहरा, जिसका नया अध्दा होता, नई नीति, नया क यंक्र न, एवं वह पाकि-स्तान के प्रति वकादारी रखेगा।

### पाहिस्तान का शाही वैक

पाकिस्तान के सवनर सनरल मि॰ किला ने पाकिस्तान के शादी वेंच के निर्माण विषयक सादर्श पर रस्थकर बार दिये हैं। यह वैंच १ सुनाई से कर्य प्रारम्भ कर देगा । इसक' समिक्त प'बी इ इतोड़ ६० है। यह सारी पूंची शेषाी के कर में बारी कर टी जाएसी। एक शेयर १००) का डोगा, और कोई व्यक्ति ५०० से श्राचिक शेवर नहीं खरीद सकेगा च । कीवटी शेवर पाकिस्तान का नाकार सारी देशी. शेष ४६ फीलडी बाबार में बेचे सावेंगे।

### हैरगबाद युद्ध के पथ पर

हैदगबाद में प्राप्त नवीन मंगःचारों के अनुसार यह स्पष्ट हो गया है कि रियासन ने कब युद्ध-पथ पर क्रमनर होते के लिये अपना संगठन कर लग है। मारत सरकार के उच्च प्रविकारियों



की एक बैठक में शियासत की सम्भीर परिस्थिति पर विचार किया बा रहा है क्यों कि इनसे मारत की सरक्षा को सतरा उत्पक्त हो गया है।

बीदर भिले के भोरटा और मुचासम नामक गांवों से समाचार विका है कि रभाकारों ने २०० स्पंक्रयों को कलाकर दिया है। सकी लाकों को गिद्ध ला रहे है। अन्तंकित सनता बहुत वही संस्था में भाग कर शोलापर किले में आप रही है।

पाकिस्तान का राष्ट्र गीत

पाकिस्तान के राष्ट्रगीत की रचना करने वालो व्यक्त को पुरस्कार देने के लिये पाकिस्तान प्रचानमन्त्री को १० इबर व॰ की गांश हो गई है।

क्रमारी अमतस्मलाम का अनगन

त्यःग

महारक गांची की चिन्दा कपारीसमत-

दिया है। वहायसपुर के प्रधानवन्त्री ने बारवासन दिवा है कि रिवासती प्रक्रि-कारी अवहत महिलाओं को सुदाने के कार्य में उनको पूरी महद देंगे । कुमारी रताम गत ३ मई से डेरा नवादशाह में अन्तरन कर रही थीं।

### भारत सरहार हारा उपराजधानी के निर्माख पर विचार

दिल्ली में अस्यभिक भीड़ को कम करने के उद्देश्य से एक अपराक्षणानी बनाने की बात भारत सरकार के व रही है विवसे कि केन्द्रंग सरकार के कुछ भाग बढ़ा मेत्रे का सके। इन काम के क्षिये बम्बई व मध्य भारत में ६ स्थान चुने गये हैं बिनकी भौगोलक स्थति का क्राध्ययन किया का रहा है। साथ ही बह भी देखा का रहा है कि नहीं हमारते, विश्वली और पानी आदि की भी सविधा

आरत के सर्वेत्रिय सचित्र मासिक पत्र

मई १.४८ का मर्वोङ्ग सुन्दर अङ्क प्रकाशित हो गया इस ऋक् की कुछ विशेषतायें

- हिंदी व उद्ग क यशस्त्री कहानाकार नाटककार, उपन्यासकार व कवि भी उपे द्र न थ 'कहक' का एक कन्मी करानी 'बंतरामी' को कैरेक्टर रहेच मां है और हमारे मध्यवसींब बीवन पर एक करा । त्याय भी ।
- डिटी के यशस्त्री कृषि व नाटकदार भी उठवशकर मह का एक मानपूर्य सुरुश सात ।
- क्यात नग प्रशासुद्ध निकट स्थित्वय में नस्थव है । आज सन की बकान पर यही एक प्रश्न है। दियं-बरात के सुप्रसिद्ध पंत्रकार श्री कावनीन्द्र कुमार विद्यालंकार ने इनका उत्तर क्षपने केल में देश है।
- चप्रेल के बाद में भी शुक्रदेश विद्यालदार ने खपने बाद केला में दश बा कि माहि बकार क्रव्या पति नहीं होता मई के बाद में भी राय-
- पाना गहे हैं ने निक्क किया है कि सावित्यकार बायका वित हिना है केने ह क भी बांसक भी शंतिय शक्षक भी जिल्हार देव मेयक, भी देनेस दरवा दे
- रिटी के प्रमुख कवियों की महमाती तथा उगतिकीस रचनायें रिंटी की सर्वान्क कहानी-के खेका बीमती होमाती देवी ने एक नवे रोग का प्रशास समाया है। बह नवा रोग कीन्ना है ?
- प्रशास्त्रा गांची के चारवारियक उत्तर चिकारी कीन है ? यह विक्र प्रवाद. भी उपाशका शुक्त के तेल में पहिते।
- इ⇒के श्रमान्या वर्द्द कडानियां व सेला नमोनी दुनिया शाय-परिशास, रेडियो, जिल्लाको ब बाल-सन्देशन रामादि वर्ष - शेव स्तरम:शक्किय दूर मी ह्याई दलपूर्व गेट-झद, पुक-पृष्ठ प कुन्दर नवनाभिगम न्याब इत्थादि । मुल्य बाठ बाना वार्षिक मुल्य था।)

श्री श्रद्धानंद पांब्सकेशन लि॰, भद्दानन्द बाजार, दिक्की।

### निजाम के दिन सद गये ॥।

१२ वर्षक का दिन। शतकारी बिसे का एक गांक-बातन्द् । उसर्वे इचिहादिशें का नृश्यन ताबस्य । पश्चिम ---वांच दिन तक साग बाबार बाबसा रहा. १०० मधन साग की संद, २० कादगी मीत के शिकार, बामुबल व नक्सी की हाति २४१००० व॰ इसके सावितिकः शनि सगमग २० लाखा

-- क्या यह के क्सा एक दिन की बनका है ! निवामशारी में प्रत्येक स्टॉक्स के मान १डी घटना चक की ावृश्वि हंत्री

इस्याचार कस्याच'री को ही समाझ कर देता है। लगना है कि बाद निवास के भी 'दन तद गये हैं। 'धःपावर म्यूक्ट के स्ववाददाता ने खबर ही है कि भारत सरकार के बांस्टमेटम से निवास इतना वनग गया है कि भारत को छोड़कर चले वाने का निश्चन कर किया है। धः कोड पीयह (सगधग ७.० क्रोड क्यवे ) के मूल्य के हीरे खनाइरात बहुते डी विदेशों में लियकाये वा चुते हैं। तर कामा का के परामर्श म ५० लाख पींड की िदेशी की सिक्त विदिया ( नरकारी कानव ) भी सर्गद स्तो गई है। इस अवार धनगश्चि के बल पर विदेशों से रहकर निकास एक बार फिर खिला-कत बान्देशन चलाकर सवार भर के सम्बद्धानी कां समीका बनकी का श्चरना चिर-पोचित्र स्टब्न पूर्वा करने का प्रवस्त करेंगे-ऐती मस्मानना है। बह रक्षकीय है कि मुख्य गानों के साविकार सर्वापा टबी के मृत्यूमं सुमतान सन्द-रेहमान की पुत्रा शाहबादी नीकोफर से अपने युवस्य का विवाह वरके निकास स्वर्ण का को के वंद्य से सम्बन्धित को अबे

भागने की पूरी सदयारी कर स्त्री सही है। अवशिष्ठ बहुमूल्य सामान आहे 🕏 बड़े बड़े सन्दर्भों में बच कर सरवार है। निवास वापनी हो सी नीविया को औ अपने साथ के कार्यें में ।

शायद इसी तब्बारी में व्यस्त रहने के कारक निक्म ने शवर्तर- बनरस मा उप बेटन का दिली भाने का निसन्त्रका स्थेकार नहीं क्या १

### चन्द्र नगर में सन्याग्रह बारम्ब

व्यक्तमार में कारवर्ष स्थाब के करपक्ष की राजेन कोय को किन्छे वहां है। नियांनित कर दिया गया था. अन्धारी बारेश का उस कर बरण मंगावर करते के परिवास स्वरूप मिन्द्रशह कर क्रिमा तथा है। भी बीच में जिरक्तार होने से वहके चोक-का की भी कि वर्ष मुक्ते तीन दिन के कन्दर रिक्टन किया गया तो मैं- मुख इक्टाक कर हु गान

(शेष प्रश्न २६ वर)

### ★समाचार चित्रावित्र ★



पार्टी का पुन सगठन किया है।



बीमान्त गांधी ने पाकिस्तान में बनता हालैयह की रानी क्लिडेस्मिना सितम्बर में रामगरी कोड़ देंगी।



काश्मीर के स्वात ज्य उत्सव में ५० नेहरू का भ परा ।



फिलस्तीन से १५ मई को इटने को वैबार



ब्रिटेन के दो बैनापति—सर बाकर व मैक्सिकन ।



ब्रिटिश सेनाओं के इटते ही यहूदी राज्य की स्थापना की बोचबा करने वाले डा• गुरियन A



श्रमेरिका से भारतीय राखदृत भी-श्रासपञ्चली अब भारत सौट श्राये।



क्षांसत पारतीय हाची हुनौमेस्ट में विकरी गुरुकुत विश्वविधासय कामही का दल ।



श्राग-शान की इत्या के अपराध में क सा को पासी दे दी गई।

पूर्वी पंजाब की चिट्ठी

# मंत्रिमगडल की परेशानियां

जन का जिन इन दिनो पूर्वी प्रवाद में जून का भृत बनता के दिमाग पर खाया हुआ है। सन में संबंध व वा रहे हैं, मोब्टबेटन बारडे हैं. १५ बनस्त ४७ को बावे इए संग्रे म हाकिमों ने पंजाब के नके र जनरों में तबाड़ी बरबाटी पैदा कराई थी. श्राव जून ४८ को सदा के लिये बाते हुए पाकिस्तान और हिन्दस्तान में बंग करा कर कार्यने । इस झाशंका से सीमायान्त के बद्यसा, समूत्वर सहर फिर से साली हो रहे हैं। जोन सामान बाक बचा धीर क्षीरतों को बाहर सेव रहे हैं । विशेषतया इत बार बळाला में भी भय सावा दवा है। वालंबर में ऋरोबारी बादय' काम शह करने में संबोध करते हैं। पिछले महीनों में कई बार और इस बार कर ४८ में जबाई की संमायना ने बनता का मयमीत और कांच खित देशतियों को इट मार के लिये दिलोर कर दिया है। साथ पर गुरदानपुर के देशतों में बहुत क्वादा क्रवान्ति है ।

---- इमारी राज में इक का एक उपाय बह है कि उरकार इन बिसो में देशतों में पुत्तीस और फीब का विशेष प्रवस्थ करे । करकार ने पूर्वी पंचान की राजधानी मैदान के शहरों बालबर, अमृतसर और क्रियाना में से किसी एक को न बना कर मारी गक्षती की है और काशास्त्र बनता में स्थिर झावंड और मद को पैदा करने वाला वातावरक पैदा कर दिया है और पूर्वी पंचान के कारोबार तथा वार्वधनिक धीवन को भारी घका बहुंचाया है । भारतीय सरकार तका पूर्नी पंचार सरकार आय दिन पैवा होने वाले इस मब को दूर करना चाहते हैं तो उन्हें पूर्वी पंचान की शक्तवानी पहाड़ों में न सना कर प्रधान के मेदानों के किसी शहर में बनानी चाहिये। जून ४८ में भ्रम बो के बाद फिर उबल पुबल होने की समा-बना को कम करने के लिये पूर्वी पंजाब कें शंत्रमंडल को इन महीनों में शिमला के शीतल वातावरक को छंड कर शुरदासपुर, फिरोबपुर, अमृतसर, अबंहर श्रादि के दौरे करने चाहिएं। देखें, मंत्रि-मंडल ऐस काराम की मनोकृषि की प्रधानता देता है, या लोक सेवा को [

पूर्वी पंजाब का मंत्रिमंडल

पश्चिमी नंगाल और विंच के मूचिन मंडल की माति ही पूर्वी पंबन का मान-मंडल रक्षकरी की कीचड़ में उलभा हुआ है प्रकान मत्री डा॰ गोपीचन्द भगव का कविकास समय इत सुरियमों को सुक्षकाने

में समता है। प्रान्त के प्रकृष की छोर प्यान देने की फुर्रंत नहीं मिसती। दरेक पार्टी कैविनेट में कामी प्रधानता साने की कीशिय में हैं। मीसकेन वक्द कोने के पार्टी के होते हुए भी एक वमक कोने की पार्टीमिनस्टर के शस्ते में कहकने देश करने में कोई कबर मही कर देहा किया प्रकृत से विश्वस समित्रों के कियान

उनकी अकाती विक का आंदोलन करके कांत्र व के मंत्रिमंडल का कमबोर कर रहे हैं। मान्य के दिव की दक्षि से मंत्रि-

मास्टर ताराखिह और

मनत के मियों की संस्था पर्यात है परमु पर पार्टनों को सुकु करने के लिये मियम है। उर उर करने के लिये मियम है। इर दिला के लिये है। इर दिला के लिये है। इर दिला के लिये है। इर दिला के लिये है। मियम सम्बन्ध के साहिए कि यह सामाज्य करना के साह मरस्य उंग्लें कर हो। मियम के हेहाओं का है। सामाज्य करना के साह मरस्य उंग्लें कराने के लिये पंचान के हेहाओं का है। सामाज्य है। सामाज्य कर नहें में। सामाज्य हैं। सामाज्य कर नहें में। सामाज्य हैं। सामाज्य कर नहें में। सामाज्य हैं। सामाज्य हैं। सामाज्य हैं। सामाज्य हैं। सामाज्य हैं। सामाज्य हैं। हो। सामाज्य हैं। हो। सामाज्य हैं। हो। सामाज्य हैं। हो। सामाज्य हैं। हो। सामाज्य हैं। हो। सामाज्य हैं।



वंज्ञान के प्रवास सन्त्री डा॰ गोपीचन्द्र भागंब

विश्वी में कांग्रेस के हाई कमायह की क्षास की है। यह राज्य रेजा कमा नहीं हो सकता । इस वान्य रंजाय के देश तक कमा नहीं हो सकता । इस वान्य रंजाय के देश तो, कबसे तथा कहरों में पूरा के देश तो, कबसे तथा कहरों में पूरा के देश के क्षाप्त हो प्रति हो निया में प्रति है। उनकी मनीवृष्टिक को दवलें जिन महमंद्र का कांग्रेस के क्षाप्त का कांग्रेस के क्षाप्त का कांग्रेस के क्षाप्त का कांग्रेस के क्षाप्त का कांग्रेस के क्षाप्त का कांग्रेस के मिम्प्रस्थ को चारिए कि में। सरकार में मिष्टा को चारिए कि में। सरकार में महसे का कांग्रेस माम्या कर मी नहसे माम्या कर मी नहसे माम्या कर मी नहसे माम्या कर मी नहसे माम्या कर मी नहसे माम्या कर मी नहसे माम्या कर मी नहसे माम्या कर मी नहसे माम्या कर मी नहसे माम्या कर मी नहसे माम्या कर मी नहसे माम्या कर मी नहसे माम्या कर मी नहसे माम्या कर मी नहसे माम्या कर मी नहसे माम्या कर मी नहसे माम्या कर मी नहसे माम्या कर मी नहसे माम्या कर माम्या कर माम्या कर माम्या कर माम्या कर माम्या कर माम्या कर माम्या कर माम्या कर माम्या कर माम्या कर माम्या कर माम्या कर माम्या कर माम्या कर माम्या कर माम्या कर माम्या कर माम्या कर माम्या कर माम्या कर माम्या कर माम्या कर माम्या कर माम्या कर माम्या कर माम्या कर माम्या कर माम्या कर माम्या कर माम्या कर माम्या कर माम्या कर माम्या कर माम्या कर माम्या कर माम्या कर माम्या कर माम्या कर माम्या कर माम्या कर माम्या कर माम्या कर माम्या कर माम्या कर माम्या कर माम्या कर माम्या कर माम्या कर माम्या कर माम्या कर माम्या कर माम्या कर माम्या कर माम्या कर माम्या कर माम्या कर माम्या कर माम्या कर माम्या कर माम्या कर माम्या कर माम्या कर माम्या कर माम्या कर माम्या कर माम्या कर माम्या कर माम्या कर माम्या कर माम्या कर माम्या कर माम्या कर माम्या कर माम्या कर माम्या कर माम्या कर माम्या कर माम्या कर माम्या कर माम्या कर माम्या कर माम्या कर माम्या कर माम्या कर माम्या कर माम्या कर माम्या कर माम्या कर माम्या कर माम्या कर माम्या कर माम्या कर माम्या कर माम्या कर माम्या कर माम्या कर माम्या कर माम्या कर माम्या कर माम्या कर माम्या कर माम्या कर माम्या कर माम्या कर माम्या कर माम्या कर माम्या कर माम्या कर माम्या कर माम्या कर माम्या कर माम्या कर माम्या कर माम्या कर माम्या कर माम्या कर माम्या कर माम्या कर माम्या कर माम्य

पूर्वी पंजाब की शियामतें पूर्वी पंजाब की पहाका रियासते सदिवा से प्रथम् कप में हैं। अन्या संगठन- × जून का जनता में आतंक × सिखंनेताओं की माम्बदाविकता

× प्रतिगाभी फुलकियां संघ × प्रांतीय लिपि व माणा की कमस्या

× अप भी उर्द जारी

हिमायक प्रदेश के रूप में किया गया है। इसके पंकार के पहाड़ी वीमायान वंगठित हो कर पूर्वी प्रधान को विदेखियों के क्षाफ्रमण हे बचाने में क्षादी वहानक होंगे परन्तु फुलकियों मिसावयों का वंग-कर पूर्वी पंकार में नई वामस्वाए पेशा करेगा। अथम वो इस वंगठन का जातार विश्वक वामसावित्य है। शुक्रपाय कर स्थान स्थान शाहिए कि वह वस स्थान वर्षी यह हैं विश्वक ता सहा-



विरोगी दल के नता भी भागसेन सका

राषाओं ने संबंधों के अब मिल कर अपनी तथा को कावम रखने के किये महाराचा रचवीतविंद का नवा कम करने में विदेशियों को लहबीस दिया है। कपूर्वता के महाराजा की कोच कर शेष रियास्त ऐतिहाविक दक्षि से अप्रे वो के मित्र और पंत्राची महाराचा के शब वे। बही नहीं, इन दिवन्त्रतों के राजा नहा रावाको ने बन् ५७ के स्वतंत्रना युद्ध वे अंत्रे वो के शाय भिक्ष कर देख हो। किया था। इन रिकास्तों के महाराज्य राषा १५०,२०० ताल में ही बने वे । पंचार का मला हती में वा कि इनरिया-क्लों को पूर्वी पंकाब में मिलादिश वाला वो क्षित्रक साध्यक्षिकता का बोब गक्ष हो बाता। बड़ां तक हमें देश है देता है, वह प्रविक्र में रिवानतों का बुनियन पंचान के सिये बानिकर है। विशेषकर इसे विक्का विकासती का कर देना बाबसा प किसान को बन्म देने औ मुमिका है। इस बुाई क रोक्ते का स्थाव बढ है कि इन रिवानन में काम त कमेटियो क्रीर वकामदन के मगठन को फ़ैलाका बाब बीर हह किए पाप पंजाब की प्राताय निश्चिमीर

श्चित्र का आंताय । नाय आः प्र⊩नीय भाषा

स्मारका व्यक्तकान कार्यकान

### है जे से बिचये

बीपाश की पहत्वान

(१) पेट में बद बना, पतके बस्त और वस्त कारंग क्षाबल के शब्द क्षाबल होगा। (३) प्यान क्ष्मवा क्षमना है (४) पेट और पैरों में प्रटन होना। (४) पेटाय बस्त हो काम।

बीमारी क बने का सरोका

(१) नेका मा और विश्वी सांध में क्यां देवा हो वहां से ! (१) दुविक्ष (जन्म) पानी पीने से मा- कू को के पान नातो कोर कपका जोने से ! (१) मन्या मोक्य ना मिताई विश्व पर मश्की नेती हो मा सही पड़ा हो उसके काले से ! (४) हर किस्स की नग्दगी से !

बीमारी से बचने का उपाय

(१) गती व वरों को तक दुवस रिकिंग वह तक जार सन्तर्ग पूर नहीं करेंचे मीमारी जाव का बेखू नहों कु देखें। (२) जाने गीने की चीज के मक्क्क्षों जीर पूच ने बचा कर रिवर्ष । (१) वक्षर की जुलं हुई सिक्काई जीर वहें कके जार को ग है के ब्रांध का प्रतक्त ने जादने । वाग को ग है के ब्रांध मानक का व्यक्ति का नव्य एक गाम जामन उपाव हैं चीमारी की विकित्सा स्व स्वार्ध ।

(१) मंशन को जपने हे जबाब रिक्षिने जप्पर हो उन्के तो जुनहा इस्त-ताल में मेन बीविने । (१) कियो वर्तने मून ना राज रख कर उनमें में स्वय मा के कराइने । (१) इसमा के जबाब रेना ना जमीन में शहना रेना चाहिने । (४) नीमारी के कमरे में जुना क्रिक्काइने । (भ) मीमार को 'कासप-मिक्रम्यर' ना कालगा की उन्केस मोसिक्षां अधिक राजिक है सिक्साइने।

में स्वराज्य स्थापित काने के बाद पंचाबी किपि और पंकानी नावा के प्रजान की सरकारी काका बनाने का सवनर नहीं मिला। परिनामना पंत्राव उर् प्रमुखो भी गुलामी हे मुख नहीं हो चढा। आस भी वर्षी पंचाय सरकार वरी नाली कर रही है। अभी तह इत दिशा में पंचाय की जनता और करकार उर्दू की ही प्रथमा रही है। पनवा के पविनिधि 'मिकाप' 'प्रवाप' 'वीर मारत' 'वब क्रिम्ह्" 'हिन्द समाचार' तर्व में प्रकाशित हो कर उर्वु को पंजाब की वान्तोब भाषा मोक्ति कर रहे हैं। सरकारी दपनरा और कक-इरियों में भी प्रानी तब दिन्द का प्रवेश नहीं हवा। प्रवाद की बार्व समा चनात्रनथर्म तथा क्री दिन्द तथा क्री और विश्व बनाकों को चारिए कि पूर्वी पंचान से उर्द माश्र के विष्कार का जांदीक्षण बकार्य बीह विन्दी हास्त्रको प्रधानी को त्रवित स्थान दिश ए ।

- 14 mm all the total land the

क्षा वे दिन तमाचार वजी में कां-की महीजों से देखा पहला है कि केन्द्र के वह कार्य प्राप्त के बाह्रक मंत्री में वो पुकारा और में सामकारा कि को, नहीं तो तीन, नहीं तो 🞳 महीने में को निक्रवरेन बसीदारी प्रथा का सन्त और समस्त धर्मीदारों का उद्यादा कर क्षिमा बाबगा । एक वेर संग्रहः प्रान्त की क्यों व्यवस्थापक सभा में एक बर्मीदार कार ने बड़ीटारों को मियने क्वे मंत्री स्क्रोबर का काकान किया-'नगी, मही-क्ष । धर्मीकर पर ही बहादुरी कर्ज करोबे, पू बीपतियों पर कुछ मी नहीं है, त्रव उन्होंने भीचट में पढ़का विवश्च होकर कर को दिया-का, हा, क-दिवारों के बाद क्रमधी भी बारी कावेगी,' पर उधर फिर न्यान भी नहीं दिया। समीदारी के बारे में भी मन्त्री महोदवों ने वसक्ति हो बहुत दी, पर करते कुछ बना नहीं। इन व्यमकियों का भी विशेष कारवा वह है कि न केन्द्र के, न वनुष्ट्रधान्त के किवी संबी क्ष्यन के पात एक चरश, एक शाकिश्त भर भी बर्भीन है। विहार की क्या दूसरी है। बहा सभी मन्त्रियों के वास कम बा बेक बमीदारी है और सनने में आवा है कि इचर का समीदारी पर साक्रमक होने **ची तै**वारी के फारबा उक्का मान गिर क्या तो इन सकतों ने कस्दी कस्दी बहुद बी और बर्मीदारी करीद भी औ है जोर बद सरीदना वर्षमा वैथ, भानूतन विस्कृत व्याप्य है । शस्त्र

> × ×

मारत में इस समय सेंड्रवों ऐसे विश्व-मुद्दोत्पादित बहुकोटपति ('कार-महिटमिसिबीरते ) है विन्त्रीने वर्षी की मार्ति बढ़ों कीर मरतों का भी मार्ड बोच-बोचक बपना उदर भरा है, ब्रिटिक करकार को भी ठमा है, अन्तरास्माको भी, चौर क्षपने देशी माई-वहिन क्यों का सन भी जूल हैं। वे बहासु करका-वस्त्रासक सम्बन सनर्नेपेट को प्रतिकोटि जान पर क्रिपने साथ 'इ'कमटेक्स'— बाब कर बेरे हैं, अपने विष् केवल वात साम बच्च पारे हैं-ऐसा कई सम्बनों ने मेरे कर पर प्रभा से स्वयं आक्रीकार किया । का मैंजे दमसे क्या कि 'तर आप सोम बाको प्रवारी कारकों और उनके बादनरों का ही इस तिराजवे बास में से पत्तास-बाद नहीं तो वर्षीय तीत बाबा क्यों नहीं कर्व डासते ! उनकी वनक्वाई स्वी नहीं बनी कीगुनी कर देते । वे भी कापको बुक्ता टेंगे कीर बड़ी प्रश्वता से दूनी बेहनत हे दून काम करेंगे, दून मास वैद्यक्रें ने कीर कापके 'टक्स' की माश्रा औं क्य हो वायगी।

क्यरजेंटी मन्त्रियों व प्रायस्त्रों स्व सारी साम यह है कि बदनामी पूंची-

### विचारगीय प्रश्न



शक्कें अगवानदास की आरत के प्रमुख विकारकों में है। बर्तमान समस्याओं पर एक जेख में चन्होंने इस क्रान्तिकारी और क्यु ख्रम्म विचार प्रकट किए हैं। एन पर पाठक विचार कर सक, इसकिए उनके कुछ अश 'संसार' से बढ़ त करके यहा दिये जाते है। इन विचारों से सम्पादकीय सहमति आवश्यक नहीं है।

इक्ताक होती है, मन्त्री सवानों के हक्स से इक्टासियों पर बाठी भी और गासी भी बरसाबी बाती है और तिराज्ये साम इन्हीं मन्त्रियों सार सकतरों में बट वाता रे—रोष नवे श्रीत और नवे **उरकारी** नौकर बहाने बाते हैं, और उनकी तन-स्वादें भी रोच बढावी चाती हैं। मध्त्री महोदय चार बार, पाच पाच-हो हो हवार तनस्वाह पाते हैं, महलों में रहते हैं, हर बास नवी मोटरें, इत इत पन्द्रइ पन्द्रइ कीस बीस इकार रुपये हाम की करीही काती है. समक्षा में समक्षा काशीन मेच, काल, करबी, वदों से सपने महत्त कारास्ता करते हैं---गवर्नर बाहब को इससे मी क्रकिक वेतन और मोग-विकास की क्षमधी, एव आसा अफसर साहबान, क्रमिक्स्पन व क्लस्ट्यन व प्रक्रिस क्षपरकथन-धीर इस पर तुर्ग वह कि विश्व मदो ब्राइमी का मक्षत उनको श्राच्या अपने रहने कानिस र्वचता है, वसमें हे उसके माखिक को, 'बी॰ बाई॰ चार<sup>0</sup> के बहाने, सरकारी क्रशब बरूरत बराबादर उसके बहु बच्चों समेत बाहर निकास फेंडते हैं, खुद उसमें वा बैठते

काश्तकारों की हास्रत सनिये। वमके वे कि जमीदार कम्बस्त गरें, और इमारा रिश्ता धरकार बशदुर से वाचात् हो बाब तो इस मीब करें। होता स्था है १-वर्गीदार तो वकावा समान के ब्रिए अस्तकार को वा उत्तके इस-वैस

द्वानी द्वपर प्रास्त्वी मूसर को छ नहीं रक्ता । बामो मदासत में वदीस मुस्तार साहब और जनके बहारि साहब और कतारी के शाकिम साहब और अनके करिश्वादार शहब और दीगर उम्मास बाहर और चपरासी साहर की सामाग्रह भी बरो. बाह-ल-बाहन ४०-बीस ४०वे रिश्वत के भी दो. घर झार का रोक्सारी बाम कर कोड बर, उलका बसीर नक शान उठाकर रेच सतका बाध कर आवा-गर्मी बरशास में कचहरी में हाबिर हो. हाकिम काइब दीरे पर हो तो उनके कम्प की खोख में गाव गाव मटकते किरो. इका गाड़ी का चौगुना भाड़ा और वकील मुस्तार काइब का चीगुना मेइनवाना दो, क्रीर तिस पर यह कि काब इस पढ़ाव पर ग्रुक्टमा पेश नहीं हो बकता, दूसरे पकाव पर दसरे दिन आसी।

× × चन सरकार और कारतकार के सामात सम्बन्ध की कथा सनिवे—सहस्रोत क चपराची बड़ा खेतिहर के पान पहंचा. सगान वसूस करने की, और लेतिहर शाहब ने बरा भी चीं-चपड़ की, वहीं मार डक्डों इच्ची पस्त्री सीभी कर दी, घर में को दुख मिला गक्का, गुड़, नक्द, चोरू के किस्म पर के गहने, वह सब उठा से गये, कुछ काप रक्ष क्रिया, कुछ तहसील मेब दिया और इसके करर उसी खेतिहर के माने इस्ता परी भी कम से कम एक

दिन तो जामा, नहीं वो दो तीन दिन;



उतके पात कुछ नहीं बचा था तो गाव के बनिये क्लबाई से कज दिलबाकर !

जिन सुने में बमींदारी नहीं है, जैसे बम्बई और मद्रास, वहा के किसानों की कालत जमादार व ते प्रातों से बहत बदतर है - यह मेरी ग्राको देखी बात है - हीत पर्चात वर्ष पहली में बस्की श्रीर मद्रास प्रान्तों में यूमा है, यहां के कारतकारों से बातचीत की है - सबसे बडी निद्ध हका को करार कहा। इकर बीस पचीस वर्ष में हाल बदला हो तो मैं नहीं बानता हु, पर जह तक सुनगा ई नहीं ही बदला।

ब्राव कल सभी लोग, काबे सी भी, खोशकिस्ट भी, कम्बुनिस्ट भी, बनता मी, 'डेन कती', 'बन तत्र', 'बनतत्र' चिल्लारा है, पर यह नहीं देखती कि यह रीति शासन की, पुगनी एक राजा और नई मधी श्रथना एक गवर्नर और चार पाच मन्त्री के प्रकार से शीगुना काधिक सानीं ली है। एवं एक प्राप्त में दस-दश पन्दर पन्दर मनी जनके निशी बार सरकारी उप मन्त्र' और एक एक के बाथ पचार पनार दोखक (क्लर्क) प्रत्येक दिन की प्रत्येक प्रात की कार्य-परिषद् की बैठक का दस इस पन्द्रह वन्द्रह सहस्र दायों का व्यय. प्रत्येक बात की धभ वरिषदों के लिए ब्रतिनि-चियाँ के चुनाव के लिए पन्द्रइ-पन्द्रइ बीस बीस लास्त का व्यय, निविद्यकों के समय वैसे, शास का तथा उम्मीदवारों का महा अपन्य, घुनन्योरी, मार-पीट, शकाकाओं (बोटो) की मनुषाद्यों का उठा ले बाना, उम्मदवारी तथा बोट दहिन्दों की इत्या तक हो जाना प्रभृति - यह पत्र जनके सी की देन है। पर यह भा है कराबाझां उनके मन्त्रियों सभा सरका रिश्वपनरा, विशेषकर पिलस बालां ने, जिन्दिश गतर्नरा राज्य में महा उपद्रव कोर बना क' पार उत्थी इत सचारलाया। न यो चैन, न त्वों चैन' । परमात्मा क प्रकृति माया ही ऐसी है।

हिन्द संघठन होत्रा नहीं है व्यक्तित जनता उदचोधन का पागे हैं

विसक-स्वामी अद्यानन्य सन्यासी वि

पुरतक अवस्य पढें। आब भी हिन्दुओं को मोह-निहा से बगाने की बावज्यकता बनी हाँ हैं: भारत में वसने वासी प्रमुख जाति का शक्ति सम्पन्न होला राष्ट्र की शक्ति को बदाने के किये नितास्त आवश्यक है। इसी उद्देश से पुस्तक प्रकाशित की का रही है। मूल्य २) विजय पुस्तक भगदार, श्रद्धानन्द बाजार, दिल्ली।



अब अस्ताय महिलाए अबना नहां, वीरायना का रूप धारण कर रही हैं। अस्तरम के एक समारोह का निज ।

# क्या मुझ से विवाह करोगी ?

[रामकुमार अववास ]



सार्क दुनेन अर्थ की का अविद्धः व्यापान वावा कोर लेंग्यान वरिकार के उपन्यापकार हो गया है। एक नार बन वहने किया ली। गाड़ी पर बदने की मार्क दुनेन निक्तनान गया हुआ था तो को काना ने जोने के दो ज बुक कार्य के बढ़ा एक लेंग्यान नामक युवक के विकार ने वहने उच्छों के हो ज बढ़ कार्य के उनका नेंट हो गयी। बन वह उनके पर जनक पर-वाद कार्य हो गया। निक्षीहर निरुद्ध क्या तो उनकी दिख रने हुने एक विश्व बना आरम्म हो गया। निक्षीहर निरुद्ध पर पड़ी। विश्व पुनरूद महिला का था, लेंग्यान ने दह बात पर कोर दिशा कि विकार नाम कोलोविया लेंग्यान था। हुनेन को पर सारक के बना वाद। हिन्द

काल मिलते में म होते तो बहुत देखा गया है। जेकिन यहा तो विश्व पर एकी हो में ता देश कर करा था। बहरीका लोटने के बाद मार्के दुवेन ने कपने बीवन का एक म्येव बना विचा कपन्य स्थित मकार कोलीविया से विवाह कपन्य बरेगा। बीकिन यह नेवल एक मधीन एकाद्याता था। फिर बहु बहु केसे लाह्य करता है कहा बहु केसे लाह्य कमानी म

किसी प्रकार उसने ऐसा वास श्चा कि उसे बनी लैंगबान परिवार के ब्रख-भिरा भवन से एक निमन्न का गया कि वह यहा आकर एक तमाह रह करता है। यहा आकर उसने झोलीविया को उत्तरे कहीं अधिक कुन्दर पाया चैवा कि उसने बानी स्वध्निक सतार में सोच रक्का था। एक सप्ताह भी बीत गया। वेकिन मार्क दुवेन को कीई उपाव न सम्बा। बाकोरी दिन उतने यह तरबीय . खोच निकासी। उत्तरे गाडोशन को कळ जाज व दे कर यह तब कर लिया कि वह गाकी की गरी इत-तरह से समाये कि वांदे के जसने से बह गही पर से उन्नल कर सक्क पर गिर पढ़े। यह कह कर उसने अपना सामान बाबा बोर लैंगडान वरिवार से वहर्ष विदा ली। गाड़ी पर चढ़ने ही को बवान ने भोड़े के दो च दुक समाये विषसे वे इतने उन्नते कुदे कि मार्क द्ववन सङ्क पर नवर काये और उनका करा-इना बारम्म हो गया। निस्पेरेड मिस्टर र्जेगद्वान ने इस बास पर और सिवा कि

क्या था। शीम ही बाक्टर आवा केकिन देखने पर पता चला कि इनके कोई विशेष चोट नहीं सभी है। फिर भी मार्क दुवेन को पन्तह दिन रहने कर अच्छा अवस्र पिस गया और उसके चोक्स बहुत कोट की सम्बुधित हुए हैं कामाल की साने सगी—फिस्ट के हारा १ कोसोविया हारा

वन चौट का बहाना क्रांचिक न चक्क कक्क दो मार्क दुवेन ने बोका बहुत चक्कने की हस्का मक्ट की। उनने क्रांचिकित को इताबा और मार्चना की कि कह उसे जुद्धा पदानों में कहानदा करें। क्यों ही क्रोलीविया डोरी की हुसरी गाठ बाव रही थी, दुवेन ने प्रस्का कर क्या चौरे के कहा—'क्रोलीविया, हुआ के विवाह करोगी ?'

भीर आप ही लोचिये कि उच्चर में क्या मिला---

एक मीठा ल 'हा।'

वर्मन वैद्यानिक वा० देनरिव ने व्यापार में काफी वन एकव कर किया या, केकिन किर मी ४६ वर्ष की अवस्था तक उवने विवाद नहीं किया। व्यापार में काफी वन एकव करने के वाद उवे इतिश्रास की प्राचीन वस्तु को वे नहा में में हो जया। तककी वस्तु के वहा में में हो जया। तककी वस्तु क्षित किया माना किया। काम में विवे हुए वर्षा ग्राचीन दिखा। हाविक शहरों का पाराव्य किया। द्राव के सावदरों की सोव के कारवा शहर में बा॰ देनरिव की विकासि हो गई।

इंद्र मकार वन वह अपनी महिदि इंद्र मंत्रीम पर वा तो एक दिन वह "वंग केंद्रीक पहेक्सी" ऐनेल्ल नया। इन्ने वहे महापुरूप को देख कर मिरिएक के हुएँ का वारावार न रहा और स्थानत देतु उठने पूछ "में कापको वक्स केंद्रा बा॰ देनरिच ने उत्तर दिया कि मैं
बापके व्यक्ति की उत्तर मिकाइ से विवाद
करना चारता हूँ थो होमर के महान्
करना चारता हूँ थो होमर के महान्
करना पर्कादी हों? को चनने पहले
कठन करके इना तके। क्वरि कार्य केत्र हो कठिन या फिर भी खड़ेब की खाणी
महिलाड़ों ने शिर्वाशिया में अपने केत्र निश्चय किया। होने सामी होमर के महान् करना की नहीं बोर से पहले कीर देवल बार दिन में ही एक महिला ने पोचवा की कि महाकाव्य सुन विवा खात। पूरे दो बटे में उतने राज्य की एक एक प्रक्षि हुना दो और उचका विवाद बार केत्रिय से हो महिला

वह दिन भी देखना है बद केई दिन्दी साहित्वामें भी ग्रामानव कठस्य सुनने के उपराद विवाह करना निश्चित करें।

### इस सत्तव के समाचार

— नम्मू में विश्व तिनयों के शरका-यीं केम में शुंजों की उमस्त्रा कर माठक के गर्म तब बीजी दी के सकुन के पोल में शता कर ६०० तिनयों के विर पोने में शी हत्वे काशातीय परिवारा निकते । सब ६०० और विवार्ष पर भी वहीं परीख्य किना वानमा।

— जीवन (वार्क्जावर) की क्या-कर ने एक इनकमान अंबुद्ध को क्या-कर ने एक इनकमान अंबुद्ध को क्या-में एक एनों के रावे दूरण विश्वाह करके के क्यामेगा में एक नाव की क्या है ही। उनने कराकत में वह क्याई ही जिस्लाम में एक साम बार निवाह काम है!

—मारत करकार के मंत्री भी बाक-गिस ने, बिनकी पत्नी का देखत्व एक मात पूर्व दुवा था, ४४ वर्षीय एक बाक्टरनी से विवाद कर सिवा है।

--धीमती हुमताकुमारी चौहान की पुत्रों और भी म्रोमकमा की पुत्रकष् पुत्रों और भी म्रोमकमा की पुत्रकष् पुत्रकुमारी मध्य पान्तीय क्राठेमक्सी की वदस्या चुनी यह हैं। वे क्रपनी माल के निवन से रिक्ष स्थान पर कारी हुई थी।

— प्रसासन साची की विच्या कुमारी समझरकवाम नहासकपुर में पिक्की १० दिनों से समझन कर राती हैं। इतस्त्र सरदा यह है कि वहां के सम्बन्धरी सपहत दिन्दू गरिका महिलाओं को सारक सानों में कहरून है ने की शबाद समासर मामाएं अरिक्श कर रहे हैं।

—दिशों में १००० शरकार्यां महि-साजों को विभिन्न केन्द्रों में क्लीबर, विवाद जादि का कम मिल नम्न है।

—म्यूनके के एक व्याप्तार के अनुसार प्रश्नीय श्रीमती क्कारा १२ वर्ष वक समातार कोने के बाद वर्जी हैं। जनको न्यक नीद में दुनियां का सावारकट हो।धवा है।

— विदेन, में सार्वक्या के विकास में क्लोमन हो बाने के कारण श्रव कियों को भी सार्व बरावा का क्लीमा है

कि ही मी क्रयं को करने के सिय बिन बारबों की भावरवक्ता है क्रमधी एक मर्वादा होती है वितसे कार्य ठीं द दंव से होता है। इसों को पानी भी चाहिये और गर्मी भी चाहिए। पानी आविष होना तो इस सह वार्यने: और बर्मी अधिक होगी हो बस वार्यने वा स्ल सारंगे। रोटी कविक साथ है वस व्यवसी, इस से इची रहेगी। बस्त्रत से अधिक साने से आदमी बीमार होगा बकरत से दंग बाने से निर्देश होगा । श्रतिसम्ब अवस अतिरेषम्य दोनी ही बार्यक है। ब्राधिक स्वतंत्रता उच्छ समता ननकर नाशक होकाती है, कविक नंबन बढ़ता का रूप चारब कर समाच की मीत कर देते हैं वा विस्कोट से सर्वनाय कर देते हैं।

किशी को करि करना और किसीको कम करना इसका कोई निश्चित स्वरूप · नहीं होता । एक मात्र एक के लिए सर्वि हो सकती है इसरे के लिए अति नहीं हो बकती, एक बमय जति हो बकती है. बुखरे समय नहीं हो सकती, इतकिए निरतिकाद में इमें फल, बाफल, सम्भव श्रातम्मव का विवेक रहना आवश्यक है। बद निवेद न हो तो प्रन्ते से प्रन्ते विदाय भी पातक विद्वा हो वकते हैं। मध्वमार्ग समन्वय या निरतिबाद भी भाव-रुकाता बायक्स वधी चेन्ने और विशेषतया बार्थिक चेत्र में है।

काविक लेग में कावकता हो गाट 🛢 — एक समाधवाद और दूससुं पूंजी-कार । समाधवाद में सम्पत्ति मुसक्य में तमाब की होती है, व्यक्ति की अपने परिजय के शतुसार पन मिसता है। वह अब के बल पर पन पैदा नहीं कर सकता। चुंचीवाद में मनुष्य चुंची सना चूर स्वाच श्लीर नफा के नाम पर विना परिश्रम के .बी बाफी बार्थोगर्थन कर सकता है। इस वें कन्देह नहीं कि समाचवाद ही न्यायो-चित है। मनुष्य की ब्राइम श्रावस्था में इक तरह का समावनाद ही था। पर क्यों क्यों समाथ का विकास होता गया रहों त्यों समाब की ब्रायिक व्यवस्था मी बाटिका होती गयी । इत प्रावस्था में पूंची काद का रोकना अक्रम्य था। पर्मी ने वरिवह को पाप बता कर तथा दान की अहिमा दिलाकर इस का विधापहरना करना चाहा, पर इत मार्ग से सफतवा इतनी कम भिसी कि यह साथ पर्याप्त नहीं कही का सकती। अब पूंचीवाद अपने चरम सीमा पर था गया है और स्थान में वो प्रस्वनमा फैली है. उत्तर समाय प्राव केवल दान धादि से नहीं हो साध्या । इतकाए सन तो समाम की नई व्यवस्था दरके ही लागों के बाथ न्याय किया व्या सकता है।

ब्राय विनके वास पूंजी है और को बाबो बमार्ट करते हैं. उनकी सामी देने भी या उन्हें विशेष वारी मानने की कोई

### चरम सीमा जाइये पर मत

भी सत्यभक ]

बरूरत नहीं है. क्वोंकि वह दोव सभी मैं पाया बाता है। वरीब ब्राइमी पंबी-पति मते ही न हो, पर पूंची वादी वह भी है। अवसर मिलते ही अपनी छोटी बी पुंची से शोधना करना चाहता है। इसकिए प्रवीवाद के क्षिए किसी की दोषी मानना ठीफ नहीं हमें उस व्यवस्था में ही सुवार करना चाहिए, जित से पूंची-और गरीब का भेद इतना न बढ़े कि एक व्यति संबद्द से पतित हो व्याप और दूसरा मुखों मर बाब वा कंगाशियत से मनुष्यता स्रो बैठे ।

बब मधीनों के बाने से प्'बीवाद बहुत व्यापक हो गया है इसलिए विष-मता भी खूब व्यावक हो गई है और उसकी मात्रा भी खून बढ़ गई है। इत लिए कुछ सोग यह वोचते है कि श्चगर इन मशीनों को इस दिया वाय, कम से कम बड़ी बड़ी मशीनों को इया दिया काय तो पं भीवाद का पाप इट वकता है या काफी घट वकता है। पर न्याय की दृष्टि से न तो यह उचित है न मानव स्वभाव की दृष्टि से यह लंभव

न्याय बढ़ है कि किसी चीत्र के द्रवययोग को रोकने के लिए जितने संभव उपाव हैं, वे पश्की कर लिए जारें, फिर भी बागर उसका दुरुपयोग न कके श्च उसे नष्ट किया काय । मिलमशीनों के दूरपयोग को रोक्ने के लिए महात्मा कार्समार्क ने समाचवाद का उपाय व्यवस्थित रूप में वैज्ञानिक तरीके से शोब निकाला है। बिसका सफल प्रयोग भी हो जुद्धा है, पहले उत्दर्भ आवमाहरा किय बिना मिक्त श्रीनों को मृत्युदयह वैना र्ड क नहीं । पशुक्रों के मस्तिष्क से मनु-ष्य के मिलान्ड बायक उन्नत है इसलिए उसमें जालाकी बदमाची आदि भी पशुत्रों की वपेदा अधिक है। आब कल को भवकर बुद्ध मनुष्य करता है पशु कभी नहीं कर सकते, तन नया इसलिए मनुष्य को मिया देना चाहिए १ वा मनुष्य के मस्तिष्क को पशुक्रों के समान बना देना चाहिए। यदि शान्ति के लिए मन्त्य के मस्तिक को प्रात्रों के समान बनाना श्रम्याय है तो, निलमशीनों की बगह चर्ला भी श्रन्याय है, वैज्ञानिक युग को ब्रादम युग में परिवाद करना भी श्चन्याय है।

यह बात मानयस्वमाव के भी निप-रीत है। मानव को बो ऋदियां विदियां मिली है, वह मानव अने वश कभी न संदेखा। यह सापेसानी की कर्द कर इस्तिकिया पुस्तकें चीर वासनार निकासने सने, निस का कांग्य नन्द कर द्वाय का काम में लेने लगे। लोदे और पीतल की कलमें व फाउवटेनपेन क्केंड कर वर्र से जिलाने लगे, मदीन की पश्चिमें क्षोड़ कर रेत पड़ी, बल पड़ी भूत भड़ी आदि का प्रयोग करने लगे यह नहीं हो सकता ।

कारत किसी है कारते व्यक्तिस की . बा सन्तपन की कुछ छाप मान कर, बा लोगों के दिल में ब्रुसे हुए पुराख्यंव वा कालमोह को उमाइ कर योड़ी देर के लिए यह तब कर भी शिया, तब भी वह एक सरह के व्यर्व धर्माहरूबर का रूप तो के बेगा, पर आधिक चेत्र में कोई बगड न बना सकेगा और ब्रगर किसी देश ने कार्थिक चेत्र में भी 'तल मधीनों का बहिष्कार कर दिया तो इसका क्रय" यही होगा कि इस देश ने क्रयनी लाश पूंचीवादी व समाववादी देशों के सामने चीयने को छोड़ दी है। कार्थिक दृष्टि से वह देश गुलाम कंगाल या दुसरों का शिद्धार हो जायगा।

विस्तामशीनों खादि से पैदा होने वाली कार्थिक विषयता वेकारी कादिका एक इलाध समाधवाद वा सम्यवद है। साम्यवाद तो समाच की वह स्नादर्श ग्रावरका है, बिसे इम दुनियां का बैकुरठ का ककते हैं। साम्यवाद में सारा समाध एक ब्रुट्रंच वन वाता है। हर एक बादमी अपनी बोग्यता के अनुसार काम करता है और भावश्यकता के अनुसार केता है, बैशा कि एक अविशक्त कटंब में होता है । इतना वड़ा मानवसमान या कोई एक राष्ट्र एवं स्रविशक्त कुटुम्ब की तरह हो जाय, वह मनुष्यता के विकास की चरमसीमा होगी।

उस योग्यता को पाये विना अमर इमने साम्यवाद की योबना अपनाई तो हमारी दशा और भी खराब हो जाबगी । एक कटम्ब में अब सनेक दम्पती हो वाते हैं तब उनका मिल कर रहना मुश्किल हो बाता है। सब प्रवनी प्रपनी कमाई का विशेष फल चलना चाहते हैं और घर का कान एक दसरे वर यसते हैं तब शह के लाखों दम्पती अपने अपने स्वायों को गौगा कर दें. कम से कम लेकर अधिक से अधिक साधता बताने लगें, यह बसंभव नहीं तो असंभव के समान अवस्य है। हां । पूर्ण रूप से इस स्वैय को इस अले ही न पा सकें पर जितने रूप ये इस तरफ बढेंगे उत्तनी सुखशान्ति इम अधिक पा क्केंगे। इस किए इमें भावनाओं को उदार बनाना चाहिए, मन पर बन्म से ही येसी उदारता का संस्कार बासना चाहिए. भौर वितनी उदारता भारी जाय उतने श्रांत में साम्यवाद स्वपनाना चाहिए व इस प्रकार सम्बद्धाद की काम हम काफी मात्रा में अपना नहीं सकते किन्तु उसे -ब्रादर्श मान कर प्रयास ब्रावश्य कर सकते हैं, उस तरफ बढ़ने की कोशिया % वश्य कर सकते हैं।

समाजवाद कसोटी पर

समास्त्राह सम्यवाद से नीची ग्रावस्था है जिसका व्यापक प्रयोग कर में हो रहा है और धरे घरे दूछरे देखाँ

# केश सौन्दर्य के लिए

# 🛨 ग्रहकुल काँगड़ी फार्मेसी द्वारा भेंट 🛨

केश सिंगार

इससे किर धोने वर बाजा रेशम से मुक्तायम व सुन्दर हो आते हैं। मूल्य २।) पाव ।

भामला तेल

बालों का गिरना, क्रम्यमय में पकना बादि थेग दूर होकर दिमाग में तरावट प्रशिद्ध है। नेत्र ज्योति की तंज करता है। साती है। महन १।) शीशी।

ब्राह्मी तेल

दिमाग को टएडक व तरावट पहुंचा कर बालों को सब्बूत व सु-दर बनाता है। मूल्य १।=) शीशी।

भृङ्गराज तेल

बालों को काला काने में यह तैल मुल्य ३) पाव ।

# ग्रहकुल कांगडी फामेंसी (हरिद्वार )

सोल एजेस्ट :---

देहली प्रान्त के-रमेश एएड को॰ चादनी चौक। न्यासिवर व चौसपुर के-पृतिवन मेडीक्स हाल, नया बाबार, सर्कर। सरादाबाद--बल सर चिकित्सालय समरोहा गेट। मध्य भारत के पहत् श्रीषय भवडार, १६ जेल रोड, इन्दौर ।

में भी फैल रहा है। बमाबवाद में मनुष्य को प्रपनी योग्यता और सेवा का मूल्य मिलता है, हा वह पूंची से लाभ नहीं चठा सकता। पूंची राष्ट्रकी हो बाती है। मनुष्य ता राष्ट्र को प्रयना अम देकर ठलके बदलों में गुक्तर बसर के लायक पाता है। इस व्यवस्था का परियाम बह होता है कि देश में कोई वेकार नहीं होता, कोई मुली नहीं मस्ता या उतना ही भक्तों मरता है वितना खाधारणतः सन को भूनो मरना पहता है। विषमता नियत सीमा के मीतर ही रहती है। पूर्णवाद का त्रिष दूर करने के लिए यहा उगय बाब सफलता के साथ काम में लाया वाता है। इसमें संदेह नहीं कि पूंचीशद और समावताद में से स्नगर किसी एक का जुनाव करना हो तो समा-बनाद का इ जुनाव करना पहेगा, किर भी समाबवाद के बारे में निम्नलिखित बाशंकार्ये सङ्गे की बाती है।

(१) बमाबवाद में ब्रार्थिक परा-भीनता अनिवार्य है क्यों कि हर एक मनुष्य राज्य का नौकर होगा । प्'बीवादी राष्ट्रों में नौकर अपनी नौकरी कोड़ कर स्पतन्त्र स्पवसाय कर सकता है, इसरी बगा नौकरी कर सकता है, पर समाच-बादी राष्ट्र में इतनी श्वतन्त्रता नहीं रह सक्ती ।

(२) जपनी तरकड़ी उच प्रविकारियों के डाथ में रहती है। बेसे प्'बीकादी राष्ट्रों में सरकारी नौकर आपनी तरक्की के शिष्ट धानसरों को खुशा रकाने की चेष्टा करते हैं, उसी तरह समाववारी शृष्टों में सब को करनी पड़ेगी।

(३) मालिक अपना काम विच छे करता है, इनलिए अधिक काम भी नोक नहीं मालूम होता। नौकर प्रकचि से काम करता है इस लिए योजा काम भी बोक्त मालान होता है। साम एक तव्ह की बेगार हो बाता है। समाबबादी राष्ट्रों में यह बेगार सभी को करनी पहेगी।

(४) रावनैतिक स्वतंत्रता नष्ट हो बाती है बेसी कि सब में कोई दूसरी राक्नेतिक पार्टी नहीं है। यहां तक कि एक श्यान के लिए दो उम्मेदबार भी नहीं खड़े हो पाते। विचारों की यह वराध नता भी धावन का एक बढ़ा बंबर है।

(५) तमाचवाद में मनुष्य बीविका से विज्ञह्य निश्चित हो, वायगा इस लिर बावेश के लिए उसे विशेष बुद्धि लगाने की, उपाय दूंदने की कोशिश न इरना पहेगा । इमिक्स उत्तका विकास रु बायमा साथ ही प्रयोगार्जन के स्वावलंबन के खाता नष्ट हो बायगी। इन तरह में यह एक मधीन का पूर्वा हो बायगा

(६) श्रकःमात् आर्थिक संकट में द्वरा ब्यारे कप्प श्रायसा, श्रविकांस में मनुध्य इत हम्हेरे पस्त्यर में शिष्टताका व्यवहार करता है, तहाबता भी करता है। वन मनव्य की बीविका सरकार के हावों में रहेती तब मनुष्य, मनुष्य के बारे में वेगरण हो कर उदासीन हो वायना । इस से एक तरह सामाविकता को

(७) समाधवाद में रह कर मनुष्य की बीविका भी सरकार के डायों में डोगी-इस लिए अन सरकार में विकति सायगी तब संचार करने के लिए उसका सामना करना ऋवंभवपाय होगा। पु बीवादी सरकारें बच नालायक हो बाती है तब सन्दें बहलना बितना बठिन है उससे इबार गुना कठिन समाजवादी सरकार को बदलना होगा। पेट की रोटी मी सरकार के दार्थों में होने से सरकार के विदय किस दम पर सवा भागगा ?

(二) समाववाद में भी एक न एक -दिन वैयक्तिक सम्पत्ति का सुप्रशत होगा ही, क्वों कि वहां भी अम के मूल्य के अनुसार किसी को पांच सी रूनस मिसते है तो किसी को पाच इजार रूक्त । अधिक ग्रामदनी बाला अधिक लर्च करके भी प्रविक बचत कर चडेगा कौर बह अपनी संतान को दे सकेगा । इस तरह कुछ पीढ़ियों में बढ़ां भी श्रमीर गरीब का मेद पैदा हो ही वायगा।

(E) मारतवर्ष वैसे देश में समा<del>य</del>-बाद का ब्राना नहुत मुश्कित है। क्योंकि बहां पूर्वजन्म, पुरव पाप आदि श्री व्यवस्था पर शहर विश्वत है। लोग वह समझते हैं कि गरीब श्रमीर अपने पुराने पुष्य पाप का फल है वह तो भोगना ही पड़ेगा। ईरवर की या प्रकृति की इस व्यवस्था में कीन इस्तद्धेर कर सकता है। यहा इन वार्मिक विचारी का उलाइना बहुत कठिन है। सत में मबहुद राजा के हाथ में था, यमेगुर भी राज्य के नौकर होते वे, इस लिए बारशाही के सत्म होते ही उसकी चार्मिक व्यवस्था भी उसक गई। वहां वर्षे शक्याभव नहीं है इसकिए उसे उसाइना मुरिक्त है ।

१० - इत में राज्यकान्ति कम्युनिष्ट पार्टी की विकय से हुई । उत्ता हान अ माने ही उस पार्टी ने अपने सिक्कांदी के ब्रानुसार संख्नी से काम करना शुरू किया भीर बहुत कुछ सफलता मिस गई। पर भारतवर्ष में ऐसी बात नहीं है। बड़ां क्ता किसी पार्टी के हाथ में नहीं प्रभावन्त्र है प्रजातन्त्र में सवाउसो के इत्य स्थ्ती है जिसे प्रजा का बहुमत वसम्ब करता है। इन देश में बहुपन नमाबनादो नहीं हैं न इ.ने हा सम्ब बना है,क्रांकि नव हारा-वग वहां प्रभावशाली नहीं है आर को प्रभावताली है भा जैसे मिल मजुर बगह्न बहु सहस्रामें बहुत बोड़ा है। व्याप कर किमानवाग यहां बहुन वडी सक्या में है और खरे से खोने बबीन

के दुक्त के मोह में ऐसा फंसा है कि क्रपनी क्रमीन को शक्य की पंचाबत को सौंपने की बात भी वह बाब नहीं सन सकता । इस के किसान ने भी कारि के प्रारम में अपने वैक इसक्रिय मार साथे थे किये बेसाराज्य को न मिसा पार्दे। यहां का वर्मभीक किसान वैस्त्रों को भार कर मलेडी न कावे, पर यह अपनी बमीन आदि को कोइने के किए सहस ही राजी न होगा। कम से कम वह उन्हें बोट न देगा वो समाववादी वोबना प्रमक्त में लाना चाहते हैं। ब्राय भी यहां का क्रियान प्राथपेट रहना पर्वद करता है, पर नौकरी या मधदूरी करना पशंद नहीं करता ।

समाधवाद के ऊपर को इस प्रकार के ब्राचेन किए बाते हैं उनमें बहुत कुछ बचाई हो बकती है, फर भीपू बीवाद के दोषों के रामने वे तब मिल कर भी बहुत कम महत्व के रहते हैं। पूंचीवाद ने देश में सम्मत्ति रहते हुए भी जनवा के बहुभाग को कंगास बना रखा है। काम पड़ा है, काम की कामग्री पड़ी है. काम करने वाले वहे हैं, फिर मी वेकारी है, नरीबी है क्वोंकि पूंजीपति को अपने नके का रास्ता नहीं दिलाई दे रहा है। शामृहिकस्य में पूंजीशादी जगत की क्रपेद्धा समित्र हुती है।

इस क्रिए वह विचार उठता है कि क्या कोई ऐसी बोजना नहीं विसमें पू'बीबाद और समाववाद का समन्वय कर दोनों के गुवा की लिए जायें कोर दोनों के दोष दूर कर दिये बायें. प्'बीबाद को मर्यादित कर दिवा कावे और समाब-बादकाबदार रूप को किया बाव। इबी बमन्वित का का नाम निरति बाट है।

निरतिवाद की एक विशेषता वह भी

है कि बकाशास प्रत्येक व्यक्ति और चीरे बदली हुई परिस्थिति के सन्त-कत्र बनावा काव । एक सक्कपवि वमाचवाद के होते ही वाचान्य मक्दूर का हो बाब तो उक्त के बन कीर मन के लिए वह अस्पन्त होगा । इस बास्का परिस्थिति वितना कम किया वा तके करना चाहिए। शीमानों के शोपक कार्य को को क्रव सक कानुनी या, उसे गैर कानुनी बना कर समाय का हित करना है पर भीमान् होने के ही कारख किसी की पापी वा

निन्दनीय नहीं मानना है, क्वोंकि श्रीमान तो सभी होना चाहते ने, नह तो अवसर बोग्बता या श्रदस्मात की बात है कि कोई श्रीमान् वन गवा, कोई नहीं बन पाना । इस प्रकार तन के बित की मामना रखते हुए देशी व्यवस्था बनाना है. बितमें व्यक्ति शपनी स्वतन्त्रता को वयाशक्य पुरचित रख सर्वे, परिवर्तन के कारक वह एक दम अवस परिवित के जस्कर में न पड़ काय, शाथ ही एक व्यक्ति **को पूंची के बक्त पर इस्स्टो** का शोपक करता है, यह बन्द हो आय है वडी वार्थिक दृष्टि से निरश्चिवाद है। इती दक्षिण को हो में बीवन की सन्ब समस्याओं को भी इस करना है। (म॰ हि॰ ) नहरी निद्रा का झान

विद्यान का धारपर्यक्रमक व्यक्तिका वेटरेंग किसी कोंसे का दाससे हुए को हुन्ते हरितने। यह एक परि के सिने नहीं मींद में को सानेता। लमे के भी म आनेका। स्त २) काकार्य (॥--) व तन ह नारते। कुन्यु केवस ही किया का शांकि वर्ष पुर पात्रो । काम ही कार्बर दें कीर

मोहनी अंदार रजिस्टॅंड ( ) देशको व

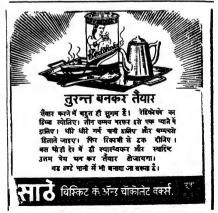

पुष्तम् वरम् ॥ एक के सह दूसी, डीटरी माम् इत प्रकार कार्यमाती गांव है टें उठके कामने आ कर वर्षी।

काका के विभाग नम नरवार है ने कीर पूर्वी पर होएं जाग उसका परी में। वर्षित नगर का कोना-कोना वान-बांच कर कका रहा था। पति वर्षित्रविक्षा सब्द नेटी तक को बहा-सहा कुंड़ कर कपने अब्ब नवाने को भग कई दुए। किन्तु कहा केटे भाग उकता वा हु दुर्भागनक कहा कमर है ही एक टॉग का संगका था।

विवयोग्यय क्वी वैनिक राइस नैंक की अंशाकुत्व बूट मार कर रहे थे। ब्यू हैं टे उसर से ही आपन्द इस संगड़ें नाई के शामने पड़ीं। बंद उन पर ख़ाती से बात सेट गंगा जोर डुड़ पस्टों सह, सन उपर जन्माटा कु गश्य तो सह उन्हें चीरे-वीर थ हुट शा साग।

उपके वह ती मुनार ने इन हैं टों को पहचान (सवा। वह प्लोटीनम की वीं। इन घा नवन पूरा १६० वींड (सन-व्यव ८० सेर) वा। किन्द्र चतुर नाई ने उन्हें नेवने से इन्कार कर दिवा।

वर्किन नगर पर चार वही शक्तिमें स्व प्रांपकार हो गया और हाट-वासार किर पूर्ववत् कुकने क्षणे। नाई ने अपनी हैं हैं सोहरी को नेच ही जिलसे उसे आरी सन्ताकि क्षित्रों .......

इंड पन से उठने अवन-निर्माय और राज्यन्य की सामग्री मोख सी। उठने बसिन के चारे आंध्युत सेनों एक-एक सुन्दर रेस्ट्र बनाया। महि-साबी के देश तथ्य के सिए विश्विष समग्री सुराई गरी। शायबस्ट इन सेस्ट्रा में (मनराष्ट्रीय सफ्टरों के इंटिनयों की मीफ समी रही हैं, और इस नाई की दीनक शार बार संको की मिनदी में इसी सा रही है।

x x x

साल तेना से पद-दिल्ल वर्तिन में प्राचाल-इस मून से तक्कता रहे में फिन्दा स्रोनेक दु:वाहभी सुटेरे रेहिंगे, प्राच्या, सनारात, स्राचि शुमूच्य नरहारे स्वता में स्थापन में सुद्धा कीर भी स्रोत में को रोनों हाथों चन नटोर रहे के फिन्हा का से चहुर यह व्यवकासी में सिनकी साल नल पुत्रों और उसकोटि के प्राचरणों ने सोच गरी थी।

एक चला चन्न निर्मात हुने करकर से दिन उत्तर स्थान पर क्षिकार समा कर चैठ जान करा जुड़ के कित्स दिनों समीन देशमाल्य राज्य से दिन से स्थान कर चेरामाल्य राज्य से सी हो राज्य से सी हो राज्य से दिन से राज्य से सी हो राज्य से सी हो सी हो राज्य से राज्य से सी हो सी हो राज्य से राज्य से राज्य से राज्य से राज्य से राज्य से राज्य से राज्य से राज्य से राज्य से राज्य से राज्य से राज्य से राज्य से राज्य से राज्य से राज्य से राज्य से राज्य से राज्य से राज्य से राज्य से राज्य से राज्य से राज्य से राज्य से राज्य से राज्य से राज्य से राज्य से राज्य से राज्य से राज्य से राज्य से राज्य से राज्य से राज्य से राज्य से राज्य से राज्य से राज्य से राज्य से राज्य से राज्य से राज्य से राज्य से राज्य से राज्य से राज्य से राज्य से राज्य से राज्य से राज्य से राज्य से राज्य से राज्य से राज्य से राज्य से राज्य से राज्य से राज्य से राज्य से राज्य से राज्य से राज्य से राज्य से राज्य से राज्य से राज्य से राज्य से राज्य से राज्य से राज्य से राज्य से राज्य से राज्य से राज्य से राज्य से राज्य से राज्य से राज्य से राज्य से राज्य से राज्य से राज्य से राज्य से राज्य से राज्य से राज्य से राज्य से राज्य से राज्य से राज्य से राज्य से राज्य से राज्य से राज्य से राज्य से राज्य से राज्य से राज्य से राज्य से राज्य से राज्य से राज्य से राज्य से राज्य से राज्य से राज्य से राज्य से राज्य से राज्य से राज्य से राज्य से राज्य से राज्य से राज्य से राज्य से राज्य से राज्य से राज्य से राज्य से राज्य से राज्य से राज्य से राज्य से राज्य से राज्य से राज्य से राज्य से राज्य से राज्य से राज्य से राज्य से राज्य से राज्य से राज्य से राज्य से राज्य से राज्य से राज्य से राज्य से राज्य से राज्य से राज्य से राज्य से राज्य से राज्य से राज्य से राज्य से राज्य से राज्य से राज्य से राज्य से राज्य से राज्य से राज्य से राज्य से राज्य से राज्य से राज्य से राज्य से राज्य से राज्य से राज्य से राज्य से राज्य से राज्य से राज्य से राज्य से राज्य से राज्य से राज्य से राज्य से राज्य से राज्य से राज्य से राज्य से राज्य से राज्य से राज्य से राज्य से राज्य से राज्य से राज्य से राज्य से राज्य से राज्य से राज्य से राज्य से राज्य से राज्य से राज्य से राज्य से राज्य से राज्य से राज्य से राज्य से राज

x x . x

# बर्लिन में कौन कैसे धनी बना!

\*

एक मोटर-सिरजी ने जाजवत नर्जन के एक पूरे माझे एर कम्बा कर रखा है। एकझा नाजा कौन स्वरुगेना में लावेंट था। बुद्ध के जानिका दिनों वह मोर्चे के माना नवा, कीर एक मुकादनी चोड़ा और साढ़ी अपने जाव के जावा

इस मोटर मिरली और उनके पांच नीववान करकों ने इस पोझा गाएं में बहावता के दुन्हों कीर मोटर करों के दूटे फूटे करा-पूजें कमा कर लिय और उनको एक कमा हुए लाग टिया। इस महीने तक वम जुण्याप टिटा दा। उतके एक मी पुर्क न बेचा। उनने मोटर के कल पुजें बोकने की कार्य स्वार्त्य कीर गीरिबें बनवाई। किनमें १५ कार्र और हुठें बन कर बड़ी हो गयी। उनने २० करें और हुठें विदेशी वैतिक अधिकारियों को बेच बीतवा येप १० हुठों और ५ माजीकारी से वह अपना व्यवकाय चलाने

उसकी यह दकें का बक्ता नगर के वैष वातायात का मुख्य शावन है। किन्द्र कारो का प्रयोग जार-बाबार में हो रहा है। को कर्मन सोवियस क्षेत्र से माग निक्कना चाहते हैं ततकी स्टाबता के किए वह कारें उपस्थित रहती है। सोवियत चेत्र से खादा चीर कपड़ा भी इनके द्वारा तमात्र कर पश्चिमी चेत्रों में साथा वा रहा है। इन कारों पर बोस्ता देने के लिए कोयसा इंबिन समा रसे हैं, बिन्तु वास्तव में तनका सचामन देटंबा के प्रयोग से होता है। यब कभी इन करों को चोर-बाधार का शिकार नहीं मिलता तो यह क्रमेरिकन बाजियों को ही सेर सपाय कराने जगती है। इससे भी प्रस्थेक कार को प्रतिदिन १००० मार्क की आय c) बाती है।

इन कर से झांचक बन वार्तिन के एक विवादी ने कमाया है। इस निवादी के बाहक वार्तिन के बड़े-बड़े घनवान् व्यक्तिये। शाति-काल में, बह उत्तके घर पर सीदा देने आया करता शा कीर टसे मालम हो गया था कि कि के पर कीन की वस्त कहां रखी है। बब स्सी तोपों की गढगड़ाहट वर्लिन से सुनायी देने लगी तो वह अपने शाहकों के घर गया। को लोग घर छोडकर पाले ही भाग गये थे उन्हीं बहमत्य सम्पंत सह बेचडक अपने घः उठा लाया, किन्त को को ग सभी नहीं गये ये उनसे उसने कहा -- 'ब्राय लट मार के शिकार हो कार्यने, ब्रतः ब्राय ब्रयना माल मेरी गुप्त कोठरियों में रखवा दीकिये। खब शानित हो जाय तब काप उसे वापस के लें। यदि आप चाहेगे तो कर्मशन काटकर बाद में उसका मुल्य भी आपको चढावा वा सकेगा।

बस; उसके यहां प्रतीचर, कालीनी, प्रक्रियों, रेडियों, ऋादि के देर लग गवे । बिन लोगों ने उसके यहा क्रयना

भन का वा न उसके यहा अपना माल कमा किया या उनमें ६० प्रतिशत ज्यक्ति का का तक वायस नहीं का से। यह मारा सबै वा सिस्पतार कर किए सबै।

इत विवाती के यहां आजकल कंचन वरत रहा है। सोवियत, जिटिश, असे र-वन अफसरों तथा लियों की फरमाइशों का ताता लगा रहता है। वह खुके-ध्यास चौर वाजार अब भी पसन्द नहीं करता !!

श्रासाधारण परिश्यित में तुःसाइसं, युक्ति व भाग्य ही काम देता है, उसके यह दो-चार उदाहरण हैं।

गांधाजी के निवाण पर हिन्दी के कवियों से

(श्री वचन) को श्रष्ट्र महाकवि, शङ्कन द, मेविजीयरच, हो गया शङ्के पुषव विता का महाम ख, शिक्त कनाच शह झातै शति मागती सरच, उक्त को वेदता, टैन्स, मोक, संताप हरचा।

> द्भाग वहा हिये हो जुग-प्रवर्तक सूर्यकान्त, द्भग पुरुष हुप्त हो गया विभिन्न ह्यामानितान्त, सम्पूर्व देशा हो रहा बाब रिग्नान्त-क्लान्त, विकासको क्रपने प्रन्त स्वरों की शीव कान्ति।

मत रही मीन थीं बहन महादेवी नेसी, कुछ तो रहस्य उस दुर्जट घटना का कोसी, स्रोजीर स्थी बदसी, क्यो टमक नहीं स्थाती, क्या रक सनी रह साहजी मा की स्थाती?

> ठठ दिनकर, भारत का दिनकर हो गया करत, श्रुद्धार देश का चार-धूम में मस्त प्यस्त, काशी के ठदशक्स से ऐसी छेड़ तान, तम का मधान हो नई शेशनी का निशान।

द्वास से मेरी प्रार्थना, बुध्धिनानन्द (न) पन्त, सन्दों में बुध्धुर दांब, कांवशों में शैष्य सन्त, क्या पड़ी देश पर, बन्धु, क्यापटा यह दुरन्त, टूटे सत्यं, शिव, सुन्दरता के तन्तुतन्तु;

> म ने क्या हैं को हुआ। देशापर यह कानर्थ, बोलो वाक्षी के पुत्रों में सब से समर्थ]

वंदित वीथा पर गास्त्र छपना ज्ञान-गान सुरियर कर दो भारत माता वे विकक्ष प्राय, के स्रामककृतत् मृत, भिष्मत्, वर्तमान को स्थिननीयी, करो विश्व का समाचान !

['सादी के फूल' से ]

र्याद बांगा चाहते हो तो भौ इन्द्र विद्यायाचस्पति लिखित 'जीवन संग्राम'

का संशोधित दुस्य संस्करणा पद्विषे। इत पुस्तक में सीवन का सन्देश झीर विषय की सज्जका एक ही साथ है। पुस्तक हिन्दी भाषी के मनन और संबद्ध बोम्यू है। मूल्य १) डाक ब्यय।-)

विजय पुस्तक भगडार,

श्रद्धानन्य बाजार, दिल्ली ।

साबुनों का मुकुट मांग

साबन नम्बर १००

हर तरह के कपड़ों करी सूती, रेक्सी की बहतरीन समाई के लिये। क्रुन्टर क्षीर नंगीन रेपर में लिपटा हुआ है हर अच्छे स्टोर कीर साञ्चन के दुशान्दार के मिलेगा। एक बार खरीद कर श्रव-रूप परीक्षा करें।

ध्जेन्टों की हर खगह आवश्यकता है। होलसेल डिस्ट्रीम्यूटर्स—

केलाराचन्द्र प्रकाशचन्द्र कुछ स्थाप हाफिस बना स्टर बाजार देहली ।



त्रि ग्रा न्याय और हिन्दुस्तानी बोग्ता हनकी कहानी प्रमने सननी हो तो सक से सनो' छोम से बसते हए फ्रबीमारा ने कहा।

दूसरा व्यक्ति को हिन्दुस्तानी सेना झों की बीग्ता की प्रशंसा कर रहा था, कक-चका ॰र दद गया और प्रश्न मरी हि से फ़बीमाग की श्रोर देखने सगा। वृक्षा के मारे फूबीमारा के होट विकुड़ बढे: स्रोध से म ये पर सलवटें पढ गई'. अह कर वह बोला 'पता नहीं, ये लोग श्राने देश में केने रहते हैं, परन्त पर-मारा वम द्वारा पैशाचिक विवय पाने के बाद इस नियन भूमि में इन्होंने जो भारता क्य दिलाया है, उससे सुधर बान्के हैं, संबर।' इतना कह कर उसने फिर शुक्र दिया ।

'बहीं सारे जापान में एक भी जादमी बाग्रे को को न्यायप्रिय स्त्रीर हिन्दस्तानियों को बहातुर न समक्त नैठे, इस क्षिये दुग्हें एक तको ब्हानी सुनाता हूं। इसे दुन बायान के प्रत्येक बच्चे को सुना देना? इडले इडले फुलमारा का स्वर कुछ शान्त हो समा।

'बानते हो हमाना ने हराकिरी क्यों की थी १' उसने कहानी प्रारंभ करते हर्वे पूछा, पर उतका भोता कुछ भी नहीं शनता है, यह देख कर वह स्वयं ही कहने सागा 'तुम परदेखी हो, हसी विये नहीं बानते। इमाना इस गांव की सबसे सन्दर सकती थी। इस निपन देश के मिड़ी-रानी में बिदने फुल खिलते हैं, वह उन सबसे सुन्दर थी।' कहते फन्नोमारा इमाना के सौन्दर्य की कल्पना मे मरत हा गया। उसकी बाबी सबीव हो उठी। 'मैंने उसे देखा था। वह इंसता भी तो चादनी सी बसोर देती थी। बहा से गुत्रर बाती थी, वहीं निवसी सी चमक बाती थी। इमाना को बो देव केता था. यह फिर वस उसी आही रहता था।

'परन्त उमे बेसे अपने सौन्दर्य का जान ही नहीं था। उपवनों और पहादियां में फ ने वाजे मन्त्रयवास की आंति वह स्वच्छन्द्र थी । यह एउसे हंस कर विकास थी और प्रम से बात करती थी। उ॰ बी बाते जिसने भी सनी हैं. वह बानता है किक्ना कम्त उसके मुख से अस्ता था। इच्छा होती थी कि वह बोलती रहें कीर हम तत्मय माय से सुनते रहें। पेशी सब्दी थी इमाना ।

बैसे गेक्क के बनों में कृष्य की मुरली गुंबा करती थी, उसी तरह यहां के बन उपवनों में, पहादियों स्तीर नदी तीर पर इमाना के मधर शीत॰ गंबा करते ये स्नोर को उन गीतों को सन बेता था, वही हमाना का उपायक बन काता था। परन्त इमाना किसी की नहीं थी।

वह वब बगह निर्भय फिन्ती । जियन में सरकियों को वैसे ही कही भी अब उहीं है और फिर इमाना १ उसके इशारे पर प्राचन दे वाले. ऐता सुरुद्ध ही जास पात कोई न था। फिर उसे अब कित बात का हो चकता था।

परन्त निर्मीकता विवत्ति की कननी है। जो हरता है, वह विपश्चि से बच सकता है. पर को करता नहीं. विपत्ति सवा जसके साथ सकती है। रामाजा की निर्भी बता इमाना को से उसी।

गांव के दिवास की कीर बड़ा सञ्चल पैसा हवा है। सहाई के दिनों में मोटरों के वातावात के लिए एक क्यी तहक

उस बंगम के जोज में में बजाई नई भी। वह वहक बड़ां उस कोटी सी व्यक्ति के पाल से गुबरती है जिसके तट पर कोई प्रेतों के सब के मारे दिन में भी नहीं बाते, वही एक दिन इम्बना बैदन के फूल चुन रही थी।

हवा से उस के बाल और क्याने सक रहे में । फूल खुन २ कर यह एक डिलिया में इकट्टे कर रही थी। उस समय, रोजता है, अवस्य ही वनदेशियां भी उसे देख कर सम्बद हो रही होगी।

फ्रम जुनते २ उसने मोटर की बाबाज सर्वी और जोंड बर सिर बागकर देला। कवी तक्क पर भूता उकाती दक कीबी मोटर का रही थी।

ज्ञान्द्री तेव इवा चल रही थी। इमाना के बास उड़ रहे थे। तेबी से बाती हुई मोटर को देख कर एक खब के लिए इमाना का मन भी मोटर में नैठने को ही साया। यह मोटर की स्रोर देखने लगी । बड़ां सबक कीर मरेब का

क्रम्पर निराद्धस क्रम को बच्च व्यः वहंच कर मोटर वंद औ ।

इमाना पुत्र पुत्रमा क्षोपपर उत्पुक्त-तापूर्वक मोटर की कोर देखती रही। मोटर में से तीन दिन्द्रस्तानी विपादी उतरे । दो पंकाबी सुमक्षमान वे सीर एक पठान । उन्होंने हमाना दो हेश क्रिया का ह

वे हमाना की बोर बढ़े और बंदेस से उसे अपने पास दुशाना। बाबाद सुर्धे की भारत निःशंड इमाना तनके पात पहुंच गई। तर तक वे हरी पात पर बैठ चुके वे और खेतों में चाक्सेट निकास कर सा रहे वे ।

'सो, दम मी आरखों', इमाना की कोर जाक्केट बहाते हुए वटान विनाही

'तम यहां क्या कर रही। वी र<sup>9</sup> सक पंचानी बुरसामान बोसा।

इमाना ने बादकेट वे सिया और बुरकाते हुए बहा न्वेतून के फुल जुन यही भी।

हमाना बिना हंते, तिना बुल्क्यवे रह् 🖔 ही नहीं सब्दी भी । उसे मास्ट्रय नहीं बह कि वंशर में ऐसे पृक्षित प्राक्षों भी 🖏 बिनके वामने मुम्बराना, इंत कर मधरता से बोलना सपराध है। उतकी इंडी फूलों की इंडा के समान निर्मन और स्वामा-विक थी। यदि वह चाहती भी स्त्रो असे स्रोद यं वे ही सकती बी।

उतकी मुस्कराहट कीर उतके मुक्स स्वर ने उन शीनों पशाओं को उन्मश्च कर दिया।

'क्सारा नाम क्या है !' उनमें के एक बोला ।

'इमाना ।'

'श्रम्का इमाना, मोटर भी छैर करोगी १

'मोटर पर बैठने में मुक्ते वका आनंद भारत है।<sup>9</sup> उस सानंद की करपना से ही उसके नेत्र उस्स्वत हो उठे।

इमाना मानों सर्वनाद्य की मोटर पर बद गई। मोटर और भी पने अंगल में बाक्त एक ब्रोर दक्ष गई। ब्रीट बेसें कोई स्पर कमल को चना डाले, इस प्रकार उन तीनी नराषमी ने इमाना से वसारकार किया । अपने कपर करपनातीस मामनवा राज देश कर रामना विकास. रोई, दावा और नालूनों से फाटा और नोंचा भी; परन्तु सम्बान ने मनुष्य 🕏 दांत और नास्त्रन बहुत ही कमबोर बनाने

इमाना के पवित्र शरीर पर शक्ती प्राता के इस्ताचार करके उसे बेहोसी की दशा में वही खड़कर वे तीनों डरिस्ट पशुभाग निक्से।

यह तो हुई हिन्दुस्तानियों की बीरता की कहानी ।

उत्त के बाद निःग्रस्त बनता, को क्रम कर चक्रती है, यह किया गया। इनान्स ः(शेष शुक्ष-२० वर )ः

# वीर अर्ज़ुन साप्ताहिक

थोड़ी श्री कापियां बच रही हैं, जो कि ब्राहकनक अब भी मंत्रा बच्दे हैं।

🖈 ब्राप ब्रपने देश की रखा तमस्या के तम्बन्ध में पूरी बानकारी प्राप्त करने के लिए एं॰ बवाहरकाल नेडक, भी रामगोपासाचार्य, सरहार बलदेवसिंह, बनरस मोहन निंह, प्रो॰ इन्द्र विद्यायबस्यति, श्री श्रीकृष्य-दच वासिवास, भी गोपासदामोदर तामसकर, भी रामगोपास विद्या-लंबार बादि क्यति पान बेसकों के ज्ञान बचंद बेस बापने पाव संग्रहोत करके रखें ।

श्री उदयशंकर मह, भी इरिवंशराव वच्चन, भी रांगेवरायच, श्री विष्यु प्रभावर, गुकाती के स्थाति प्राप्त कलाकार श्री भूनके<u>त</u> स्थादि कसाकारा की कविताएं और कक्षानियां भी संग्रह बोम्ब है।

अनेको चित्र, नहिवा खपाई आदि ।

मुल्य एक रुपया

अाज ही अपनी कापी सुरदित करा लें। प्रवन्धक साप्ताहिक वीर ऋज् न. श्रज्ञीन कार्यालय, श्रद्धानन्द बाजार, दिल्ली

# दूसरी चौर तीसरी मजदूर सरकार

[ कुमारी स्वर्णेक्षता एम० ए० ]

ज्यिटेन में बर्तमान अभिक तरकार को कायम हुये हो वर्ष से भी अभिक तमन जातीत हो गया है। मबहुर बर्दी के जान्तरिक विकास, वर्तमान करकार के प्रति स्वयं अभिक बने की बाल्या जादि का निवस जन प्राप्त करकार के तिये तितीय जीर तृतीय अभिक करकारों का शुलनात्मक क्षम्यवन करना अस्तावस्थ्य होगा।

दितीय अभिक सरकार ने बिस रियति में देश का शासन सब सम बा बा. बह बाद ऐसा काल वा वन कि चारों स्रोर बेक्सरी का जोर या और पूंजीपति वर्ग अभिक बर्ग के बीवन स्तर को निम्न कोटि अप बना देने के किये आगे आ रहा था। बेली दशा में केवर पार्टी के बान्तर्गत व्यापन्त्री विचारधारा का प्रवाहित होना स्कामाविक या । किन्द्र कित तमय उतीय अग्रिक सरकार का काविमाँव इसा उस समय देश की स्थिति पश्के से सर्वेशा प्रतिकत्त थी । ब्रिटेन सार्थिक पनर्निर्माख के द्वार पर सका था। देश में बेकारी का क्सी नाम न या और प्रश्लीवादी वर्ग अभिक प्रहारों से बच सकने का मार्ग कोस निदासने के सिवे बादत या। देश की इसी स्थिति ने क्रमकी कार लेवर बार्ये के बन्दर समयन्त्री विचारपारा को बदने से शका ।

### दिवीय भगिक सरकार की आधिक

प्रदर्भाव

द्वितीय अभिक उरकार के प्रति
अभिक वग के रवेंगे और उनकी गरि
विवागों की आग तो देवनायों ने करते और आभिक विश्व सकता ते ही की वा करती है। बार्च सँचनते ते १६२६ के सुन्नक प्रचार के अस्त्यंत ताक उनने में कहा या कि 'इस नेकारी वर सिक्क आह कर करते हैं, और 'वचन देते हैं कि बो कोई भी नेकार होगा,' करकी रखा का आर उरकार वर होगा।' कर्य ताक के अपन अपन के से कि विवास कर स्थान के स्थान के सिक्क वर्ष कर सर्थ १९००००० वेंड देवों पर और १९००००० वेंड देवों पर और

होनर वालमेन्ट के प्रारंभिक हाकि-वेजन में हुने बादशाह के माव्या का श्रोवसमी प्रकारता से स्वाप्त कर स्वाप्त बुद्ध मिन चित्र ने कहा या कि सर्वे-श्रीवान ने बाद दन से देत पर स्वव्य-श्रीदाए बहाने की बाद करी है, उसमें स्वत्या कर, कर्षावकारियो—ने का का व्याप्त कर, कर्षावकारियो—ने का का व्याप्त कर, कर्षावकारियो—ने का का व्याप्त कर कर्षावकारियो—वें का कर कर्षावकारिया होगा करने पेट्या कर्य विक- चान से कराव २० वर्ष पूर्व इङ्गर्सेड में अनदूर सरकार कायम हुई भी कीर चान भी मनदूर सरकार वहा सत्ताहदू है। होनों की संदिध्य बालोचाराक तुलना इस लेख में की गई है।

ब्रनुपति प्राप्त होगी। भि० चवित्र ने इत बात की भी चमकी दी ची कि ज्यों ही असिक स्वत्रप्तर 'समाववादी प्रयोगों (ब्रायाँत सम्पंत का राष्ट्रीय करवा करना) को साब में सेगो, उतके विराधी उसे कर्जी से उस फेडेंगे।

चिल द्वारा ब्रारम्भ से ही चम-काये बाते के कारण - अमिक तरकार स्त्रीर भी दन्त बन गई। स्रोर फिर उनने 'शशीयकरका' की बात भी करना क्रोड विया । बेकारी को निराकरक करने की दिशा में अपनी नृतन योजना की घोषमा करते थिए राग्रस ने अभिकों को उपनिवेशों तथा साम्राज्य के प्रन्य भागी में मेजे बाने का प्रस्ताव रखा। मि॰ टामल द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावकी टीका करते इए कायड जाज ने कहा या कि भतार्व 'चासकर आफ दि एक्टचेकर (मि चिवला) इस प्रस्ताव के पूर्व समर्थंक है और कंबरवेटिय पार्टी द्वारा इसका समर्थन इशने के लिए वह उत्तुक है। मुक्ते इस बान पर पूरा विश्वास नहीं है कि वेकार लोग भी समान रूप से बसन्त होंगे। सानों के बी दक संयमन भीर हाट व्यवस्था के प्रस्तानों पर न्यंग करते हुए लानड वार्जने कहा था:-

मैं वह नहीं कहता कि वे (अभिक्र मंत्री) जानों में काम करने वाले मक-दूरों के साथ विश्वाचयात कर रहे हैं, क्योंकि वे शड़ीयकरण को मूर्त कर नहीं है सकते | वे बहीं काने बा रहे हैं विश्वकी उनमें सुमता है और इसे मैं ठीक सममता हूं। बेकिन मैं यह कहने के लिए बाज्य हु कि वे सब यह करने का विचार वर यहे हैं विचकों कि सन् १११६ में वे सम्बोहत कर सुके हैं।

अभिक सरकार के कायकार की कालोचना करते हुए रेडियो ने खुले आम वह योगवा की यो कि अभिक सरकार का बाम पूच नाद को ज्यो का त्यों कायम रखना है। 'वह क्याविक हाने में रहो बहल नहीं कर सकती— भर्तक उसके सुरखित रख कर ही उसके की बन पढ़े कर सकती है।'

यवाप अभिक निर्वाचन में विकाश बुद्ध फिर मी टोरियो और विवरतों को छपने वर्ग पर कीर अभिक वर्ग को विशेष रूप से उनके नेताओं को मन माने टग से चकाने की छपनी योगका का कदरका विश्वास था। १६२६ की अभिक सरकार का कार्यक्रम वहुर पू की 

### मजदरों पर भीषण प्रहार

करन वस्त्र सादि के उत्पादन में भी कमी हुई । विश्व न्यापी संकट और सस्ते पन का परिस्थतियों म पूकीप तथा ने श्रीमक वर्ग के रहन सहन का श्रीगढर्ड किराजे के लिए भयकर वेकारी से लाभ उठाना चाहा । अमिक सरकार के कार्य काल में पूजीपतयों ने मकदरी कम इसने पर खूब कोर दिया। प्रत्येक उद्योग के मधदुरांका मधदुरी में कौती की गई। ज्यों क्यों केशरी की सक्या बदली गई, त्यों त्यों मणदरी पर मालको के प्रशार भी भीषवा कर पकड़ने लगे। तब आय की तरह अमक सरकार ने क्रविक उत्पादन करो क्यान्द्रोत्तन का बुश्यात निया किन्तु कम वेतन पर कीर ऐसे समय बनकि बागरूक मख दर यह भक्तीभाति सम्भ चके ये कि प बीबाद उत्पादन काधिक्य के अवर में पर गया है। सरकार सक्दरों से "कर्वनियो" की माग कर रही थी। उस समय वह मखदरों और मालिकों की काफोर्नेकरने में त्ह्वान थी विनमें अक्दरों की कुर्जीनयों की ही मारा की बाती बी। उक्त ब्रान्दोलन उस समय चलाया वा रहा था, वब के ब्रिटेन के ६०,००० सुपर टैक्स देने वाले पु बीपति मबद्रों का कोचका कर साला में प्र कर क पौंड की क्याय कर रहे थे।

### कर क वीड की काय कर रहे थे। यूं जीर्यातयों के का में सरकार अकी

ऐसी वर्गरांचांत में देश के अमिक कान्द्र बना में वामयन्त्री विचारवारा मत्त्र पूर्व की प्रश्निक सरकार की रीच्छा काक्षीचना कारम हो गयी। आम्को में निगशा कोर सरकार के प्रति विश्वक का सहर उठने, किश्च परिचाम कह हुका कि अमिक निर्वाचन चेत्रों में वी केदर वार्टी के बीट कहा हो गये कीर



जिस्स के प्रश्नमध्या जा व

टोरियों एवा स्तब-ल'को १६-६ की वलना में अधिक बोट मिले। स्य तसिपल निर्वाचनो में भी ऐसा ही हका। १६३१ के लक्ट के दौरान में पूंधीपतियों ने अमिक सरकार के खिलाफ अति विकर'ल श्राकमण बारम्म किया। उन्होंने हर-कारी नौकरों के वेतन घटाने तथा बेकार लोगों के स्टैबर्ट में क्रीर भी टाल करने की माग की। लेबरपार्टी ने संयुक्त सरकार के लिए मार्ग प्रशस्त करने क उन्ने जब से पुजीपति वर्ग के साथ मिलका घट छ क्या। अमिक सस्याक्रों ने सरकार के यद-जु"नकार्तत्र विर घ क्या पिर भी कई पल न निकला। इस प्रकार आपस वर्गने अनुभव क्या कि अंग्रक सरकार क्रिस प्रकार ब्रिटेन के पूर्वीपतियों के इशारे पर नाच रही है।

### तीसरी अमिक सरकार के दी वर्ष

तीवरी आमक सरकार की काशिक क्रीर राजनीतिक पृष्ठमुमि द्वितीय अमिक तरकार की दुलना में वर्षधा भिन्न है। प्रकारवरूप कम विकास की गति बहुत ही बीमी है ४-५ दशाब्दियों से विस त्रिटिश साम्राज्यवाद की सारी द्वानया में तृती बोलती थी, और जिसके राज्य में सूर्य कभी नहीं हु-ता था, वह भयकर क्राचपतन को प्रस हका। आरख ब्रिटेन दितीय श्रीया का रष्ट्र रह गया है। उसका भौदीशिक प्रमत्व भी इतप्रश है। दो महासमरी विशेषत पिछक्के महासमर के दर्मियान साम्राज्य पर उसका क्याबिपत्य स्व स् हो गया है। पिछली राताब्दियों में का विगट-धन-राशि 'बटेन ने इक्ट करके रखी थी. वह युद्ध मही की भंट हो चुक है कर्ज स्वरूप उसका निर्यात व्यापार चौपट हो गया है। ज्यापार के भुगतान की रक्से बाकी पड़ी हैं और पड़ी ग्हेंगी, इनदेख-मेन्टल (प् बी का विनिय ग) ग्रीर ऋषा, कमाशन और इन्स्बोरेन्य स ह ने वाली आय अमेरिका के हाथ म चली गय है। इस प्रकार ब्रिटिश साम्र वाद पतः नो-मस है और उर्श्वमा प्रकार बचाले की समस्या पेश है ।

विश्वव्यापी स्थानी मर्यादा के नष्ट हो साने से १६४५ के -- बिटिश पंची-पति ववडाये हुये ये श्रीर उन्हें अपने वर्ग के बुदिन सीटने की आशा नहीं दिलाई पढ़ रही थी । पु श्रीवादी व्यवस्था के भ्रमः पतन भीर कठोर कार्यवाशी की श्चावश्यकता ने लेबग्यार्टी के टटपंत्रिये नेतस्य को प्रोत्साहित किया । उचर बनवाधारमा में वामगन्यी विचार हिलोरें से रहे थे। ऐसी दशा में अभिक नेताओं का आत्म तिश्वास और भी दढ हो गया । उनके पास एक योखना थी --बुनियादी उद्यागों के ऋाधुनिककरण के लिए, जिनका कि पंजीपतियों और ट्रस्टो ने जिल्कुन बरबाद कर बाला था। उन्होंने प बाबादी स्टेट के नियन्त्रया में राष्ट्रीयकर्या की ब्रिटिश साम्राज्य के बन्ध बनिवादी उद्य गों के लिए रामनाया श्रीषवि समभा । बिटिश प्रवीवाद को पुनर्गेठित करने और ध्वस्त होने से उसे वदाने के अपने प्रोमाम को छोखकिल्म कह कर उन्होंने देश के सामने रखा।

पंजीवादी स्टेट के नियत्रण में जब राष्ट्रीयकरण की योजना कार्यान्वित होने सागी ता पूंजीपतियों ने कोई वकावट नहीं खबी की । राष्ट्रीयकरण विषयक किलों में उनके प्रवक्ताओं ने यश तत्र परिवर्तन श्चवत्रय करायें और राजा ने आला मंद कुर इस्ताचर कर दिये। यदि कहीं द्वितीय अभिक सरकार यह सब कुछ करती तो पं बीपति तुशन खड़ा कर देते और ठोकर मार कर उसे निकाल बाइर कर देते। पर काब तो बिटिशा पूंजीपति राष्ट्रीय-करण योजनाओं का स्वागत कर रहे हैं श्मीर उनके प्रवक्ता टंरियों ने यह ऐलान कर दिया है कि यदि भविष्य में इमारे हाथ कता आयेगी तो भी इम अभिक सरकार द्वारा किये गये शष्ट्रीयकरण को मिटावेंने नहीं । श्रव तक किये गये राष्ट्रीयकरण से पुंजीवादी वर्ग को ही लाभ पहचेगा । इसी कारण टोरी लनको स्वीकार करने के लिए प्रस्तुत हैं।

# सरकार के लिए श्रनुकूल

तीवरी अभिक वरकार ऐसे समय में स्वास्त्र हुई जब कि देश आर्थिक पुत-स्थान के लिये आमे बढ़ने हो बाला बा। बुढ़ ह्य'ग अनुद्धा प्यक्ष लोला और माल के विश्वनगर माल में निटेन के विश्व नियोंन व्यवनगर का पय प्रवास कर दिया। आज प्रमेशिका भी मांग के अनु-स्था। आज प्रमेशिका भी मांग के अनु-स्था प्रजान प्रमेशिका भी मांग के अनु-स्था प्रजान प्रमेशिका भी प्राप्त का बर लाली यहें हैं। अमेशिका से प्राप्त कुछ ने भिक्त सम्भा को निष्ट सर्भ वन्न के वक्तान्यू होने से बचाने में बड़ा नक्षमत्र पहुंचाई और माजदूरों के सक्त प्रस्ता पहुंचाई और माजदूरों के सक्त प्रस्ता करने हुँचाई के स्थान स्थान ही की बरोलत सरकार मण्डूरों के शत सहन के स्टेंड में ज़जार कर सकी। कलत: मण्डूरों की सहात्रमूली उसे सहक ही प्राप्त हो गयी और दे को बोगिक हर-तालें और संवप हुएक करने के बबाव "प्रतीचा करो जी रहेला" की नीति का अनुशरण कर शेर हैं।

वर्तमान सरकार के प्रथम दो वर्षों में उपादन भी बुद्ध से पर्व की तुलना में दल से बील फीलदी तक बढ गया है। सामहिक वेक्षरी की समस्या उसके सामने माई ही नहीं, उल्टे मबदूरी की अवर्दस्त कमी है। १९४७ में बेह्मरों की संस्था तीन लाख थी. वो श्रतीत की संख्या की तुलना में नगयब है। इससे मणदर सम-र्थ हो के मस्तिष्ड में यह भ्र न्ति खहद हो गई है कि मबदूर नेता बेकारी के प्रश्न का गम्भीरता प्वड सामना कर रहे हैं। देश के आर्थिक पनस्त्यान का कर बारी रहने से पुंबीयतियां को मबदुरों की मब-दरी बढाने में कोई उज्ज नहीं हो रहा है। प्रथम दो वर्षे में एक करोड़ से बाचिक मजदर्गको मजदरी में कौसतन १ पींड प्रति साह की दृद्धि हुई है और सात लाख मबदरों के बरटे कम किये गये हैं-इस कमी की ब्रौतत सप्ताइ में तीन वरटे पढ़ती है। उद्घेखनीय बात यह है मज-दरी में कोई कमी नहीं आई। इन सब बातों का अधिकतर मजदरों पर बहत श्रन्त्वा प्रमाव पढ़ा है और उन्हें विश्वात हो गया है कि डनके नेता निर्वाचन के समय योषित कार्यकम के अनुसार ही चल रहे हैं। सरकार के प्रति अभिक संगठनों का इल दभी सहानुभृतिपर्श

तेकिन अमेरिका से मिला हुआ। ऋषाबड़ी तेजी से साफ हो गया है। अभिक सरकार ने सोचा था कि उससे सन् १६५० तक काम चल वायगा। दो वर्ष तक संवार क्रोर क्राउ संवार करने के बाद अब वह विरोधी सभार जारी कर रही है। तरकाल अमेरिकन सहायता प्राप्त होने की ऋष्या न रहने और मार्शक योजना कार्यान्त्रित होने में कुछ विजय दिखने के कारबा सरकार ने अनसाधारबा के उपनाग की वस्तुवों के परिमाया में कमो करना आरम्भ कर दिया है। पेटोल के राधन में बनी क' गई है झोर विदेश यात्रा पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। मात के राशान में १४ प्रतिशत की कमी का गई है। करडे घरेला चोजा तथा उप-भोग का अन्य चाबा में भी कटोती की गई है। प्रमेरेकन साम्राज्यनादियों ने यह धारका बनाला है कि ब्रिटेन के मधदर बहत छन्तोत्री हैं और कप्तक बीवन व्यनात करने के लिए बाध्य किये बाने पर भा बल्दी कोई उत्पात नहीं साहा करेंगे । इसे से उन्होंने पत्ती इटली श्रार फ्रांस को तुरस्त नशवता देने का निश्चय किया है । बिटन का यूरोप में सब से

स्रिक क्या इस क्षिप दिवा गया वा कि वह स्रोतंत्र का धन से स्रिक महस्व-पूर्व स्रुत है। स्रोतेकन साम्राक्यवादी वह मानते हैं कि निटेन के मकदूर स्रवनी सरकार के विकद नगावत नि करेंगे।

बिटिश अभिक वर्ग में शुपारवाद ने स्वपना अनु। बमा रखा है और तृतीब अभिक सरकार के प्रत मबदुरों का अम तमी हटेगा, बब कि पूं शीवाद विश्वस्थापी मन्दी के मंदर में फसेमा और उनको सर्थ के प्रकाश के भाति यह स्पष्ट हो सायगा कि यह (अभिक सरकार) न तो समाब को बरल सकती है और न स्थायी स्थायिक परिस्थितियां हो पैशा कर सकती है।

फिल्म-स्टार वनने के स्वकृ ताले शीम पन लिखें। याका रहा लिखा राम आवश्यकी रजीत फिल्म-मार्ट कालेज विस्ता रोक



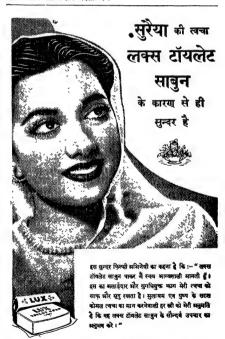

लक्स टॉयलेट साबुन किन्म अभने कियों का स्थेन्ट साबुस

LTS 177-178 E1

# र्श्वतीवादी देशों में राष्ट्रीय स्नाय ऋ ५० व ६० प्रतिशत से अधिक

आय शोधक वर्ग के लाग संभाल तीते 🖥 । इनकी बनसंख्या सारी आबादी का बहुत साधारम् ग्राग इ'ती है। उपर काम करने वालांका भाग कुल बामदनी कर क्राचा भी नहें है। काम करने वाले ही शाहीय बाय को पैदा करने वाले हैं। क्रांति से पहले रूस में पूंजीपति और भूमिपति राष्ट्रीय द्वाय का तीन चौथाई भाग ला जाने थे. यदारि इनकी सख्या श्चाबादी का १६ प्रतिशत भाग थी। इस कर उत्पोदन के संश साथ जनता के रहन सहन क' दग विगहता जाता था स्मीर देश के उत्पादक साधनों का रूस श्रीर विदेशी पूज पति नाशा कर रहे थे।

स्टालिन ने कहा है कि पूंचीवाद का अर्थ यह है कि देश की आगरनी अमजीवियों की दशा को सुवारने के लिय नहीं बाटी जातो. बलिक प्रवापतियों को कविक से श्रविक साम पहुंचाने के लियः बाटी जाती है। सोवियत युनियन में एक दूनरे का शोषया नहीं कर सकता। शायक वर्गों का भी देश में अपन्त दो चुबा है। सारी आय सामावि≪ स्वास्थ्य श्रीर लोगां का सम्पन्न बनाने के लिए बर्च हा बाती है यही समन्ववाद की संस्थान्त्रा का जाम है। श्राय बहुती वाती है क्रीर इसे बनता के भन्ने के क्षिप खर्च किया वाता है।

इस्रेश्हय ग्राय से सामाविक मांगी श्रीर स्नावश्यकतात्रों का पुराकिया जाता है। हर साल यह आय बढ़र्सामा रही है। उत्पादन शक्ति भी सक्षेत्रसम् वह अस्त्रास्त्रास्त्रास्त्रास्त्रास्त्रास्त्रास्त्रास्त्रास्त्रास्त्रास्त्रास रही है। छोवियत यूनियन में १६२८ व १६४० के बीच उत्पादन शक्ति ३.५ न्युना बढुगई। पचवर्षीय योजेना के अनु-सार उद्याग विभाग में उल्लादन शक्त ३६ प्रतिशत बढ बायगी, मकानी के बनाने में बढ़ोती ४० प्रतिशत हो आयमी। देश की ब्राय को पैदा करने वाले श्रम करने वाले स्रोग हैं भो श्रोषसासे मुक्त हैं। वे पूंजीपतियों, बागीरदारों श्रीर इरामलोरों के लिए परिश्रम नहीं काते, परन्तु अपने लिए श्रयवा सोवियत राष्ट्र के लिए करते द । इस आय से सब लोगों की आव-श्यकतात्रों को पूरा किया जाता है। लोग स्वय चाहते हैं कि प्रतिवर्ष झाय को बहाया बाए, देश को क्रविक सम्पन्न किया जाए । समाजवादी देश में उत्पादन की श्वतार बढ़ आती है। ऐसे देश में वे आर्थिक लंकट नहीं आते, जो कि पूंची-बादो देशां में अनिशयं है। समाबबाद के आवीत उत्पादन योशना के अनुसार बोता है। इसलिए अवादन और सर्च में गढ़बढ़ का होने भय नहीं रहता । दूसरे -अलादन बड़े पैमाने पर होता है।

# सोवियत यूनियन की राष्ट्रीय ऋाय

[ ऋई॰ दिमशित ]



वार्विक विकास २.५ प्रतिशत रहा । उन्हीं दिनों यह दिकाल पूंच बादी देशों में ५ अथवा ६ था, दो महायुद्धों के नीव के काल में प् बोबादों देशां को खाब का-की विर गई। कुत्र देशों में ता यह पहले महायुद्ध काल से भी कर हा गई। सावियत युनियन में श्राय की उन्नित पहलो पंचवर्षीय बोबना(१६२**८**~ १६३२ ) में १६.२ प्रतिशत हुई और दूसरी पंचवर्षीय योधना (१६३२-१६३७) में १७.१ प्रतिशत यह साब बढ गई राष्ट्रेय बाय के बढने से देश का रूप बद्दन गया है। स्टालिन योजना के रुपल होने से, उदागां की उन्नवि से और खेती बाड़ी के पंचायती बनने से लोवियत युनियन श्राम एक महान् राजि बन गया है, को छाते स्थास्ति करने में क्यौर युद्ध भड़काने वालों से युकान र करने में प्रयत्नशील हैं।

राष्ट्रीय काय का एक भाग शिद्धा, स्वास्प्य क्रीर सामाबिक बीमे पर खर्च किया है -- बनता की संस्त्री भागों को पूरा करने पर यह धन व्यव होता है। इस थन का बाकी मंग लोगों में बांध बाता है। यह समाबनादी सिद्धात के बानुसार बाटा बाता है — बिस का वितना चौर बैसा परिश्रम हो, उसे उतना धन मिलता है।

समाबबाद के अनुसार परिश्रम शक्ति को बस्त नहीं समक्षा जाता, जैसा कि पुंबीवादी देशों में विचार किया भाता है। सःवियत यूनियन में जितनी राष्ट्रीय आय बहती बाती है, उतनी लोगों की मबदूरी भी बहतो बातो है। इसलिए उत्पादन शाके के विकास के साथ-साथ अमधीवियों की सम्पन्नता में विकास होता बाता है। पुंबीवाद के ब्राचीन उत्पादन शक्ति के बढ़ने पर मधदूरी का मूल्य गिरवा बाता है और बनता की सम्पन्नता कम होती बाती है। विक्रके बास बोवि-बत यनिवन में प्रदाश की वस्तुएं भारी उंख्या में तैयार की गई। मकानों की गिनती काफी बढ गई। श्राधुनिक पंच-वर्षीय योशना के स्नतुसार ५६०० स्रोटे बढ़े उद्याग चाला किए गए। २००० मीस से ग्राविक नई रेलवे साईन विद्याई गई। ७२००० नये ट्रैक्टर बनाए गए।

पृ'बीवादी देशों में उत्पादन शक्ति कम हो रही है । इस के साथ पूंजीपति राष्ट्रीय भाष का काफी माग लूट रहे हैं। सबद्रों की सम्पन्नन। कम हो रही है। श्रमरीका से केवल बुद्ध का माल ही नहीं दूतरे माल भी कम बनने सना है। इस का वह मतलाब नहीं कि पूंचीपतियों को बाभ कम हका। साम वो उन का पाये से बढ़ गवा । अमरीकी अर्थशास्त्रज्ञों के बानुसार १६४७ में ब्रमशेकी प्रजीपतियों के साथ की संख्या १७०० करोड डालर तक पहुंच गई। यह सस्या ७०० करोइट बासर के हिसाब से युद्धकासीन लाम से अविक यी । राष्ट्रीय आव में मजदूरों का भाग कम होता जा रहा है। जीवों के दाम बढ रहे हैं। मबदरों का मूल्य इसी हिवाब से कम होता का रहा है। पंची-वादी संसार को भाविक संकट का सामना करना पढ़ रहा है। इस के कारबा उत्पा-दन शक्ति पर प्रहार होगा। मनदूरी ऋषी दशा और भी बुरी होगी।

सरकारी बबट सोवियत यूनियन में भाय को बांटने श्रीर दोबारा बाटने में महत्वपूर्व भाग सेता है। समाबबादी राष्ट्रका बच्चट सामाजिक और व्यक्तिगत हितों को मिलों का उपाय है। सामाबिक कामों को उन्नति देना इस का उद्देश्य है। १६४७ में ब्राय २७५०० बरोब रूपल थी। यह सारी द्वाय का ⊏० प्रति-रात भाग है। इस में से एक तिहाई बन बड़े बड़े कामों पर खर्च किया गया । काफी चन लोगों की माली डाजत सचारने और संस्कृति के विकास करने पर खर्च हुआ। । वबट का २८ प्रतिशत भाग शिखाः स्वास्थ्य, सामाजिक बीमा, कला और-विज्ञान की उच्चति पर स्त्रगाया गया। शोवियत सृतियन में युद्ध के ,बाद स्वर्च कम किया गया। १६४७ में आय का १८ प्रतिशत भाग मेना पर खर्च दुवा l यह संख्या १६४६ की संख्या से ६०० करोड़ डाक्सर कम है। इर शाल पीच पर क्तर्च कम करने का अभिमाय यह है कि सोवियत सूनियन शातिप्रिय देश है। सामान्यवाद इस की नीति नहीं है। इस के विपरीत पूं श्रीवादी देशों में मुद्ध के बाद इम हिसाब से सेना पर खर्च कम नहीं किया गया। सेना पर देश में कप खर्च करने से युद्धकर इस दिया गया है। लोगों की व्यक्तिगत अप्रमदनी 🕏 बढ़ा दिया ग त है।

# दुमदार दोह

'गुस्ताख'

रिजनी मियां करि रहे, बढ़ि बढ़ि चोर्टें बार । चीटों के हुपंच है, निकलें मरती बार॥ कवा मंदरा रही।

'बिन्नासः ६२' ने किया, 'खुरों' का वेगाय। 'पीर इलाहे' बक्सून' कूं मिल्यो सुपत में राज ॥ भाग्य की बात है।

म्बन पश्चिम पंजाब के, बनें प्रीमियर 'नून' । 'कायदे आध्रम' पर भवो, वार, सवार जन्न ॥ बदल सबक् रहे।

'बिल्ला की सरकार में, होइ परिवर्तन बार । स्वदर सुती, दम खुश्क भो, भड़ल' का इस बार ॥ विचारी का करें।

लीटे पाकिस्तान से, इन्तुत्रा पूरी स्वाय। एक इंच हू चगइ अप्र, इन कूंना दी जाय॥ मार्गव कहि गये।

संघी भइषा, बार अन, फिर पक्केंगे कोर। सम्पादक वी । सुनत ही, एकदम उठी मरीर ॥ परवानी ब्राइ गयी।

GOV**T १००) इनाम** REG**D** 

此名名的名名名的名名的名词形式的

सर्गर्थ सिद्ध यन्त्र प्राचीन ऋषियों की बाद्भुत देन इसके धारण मात्र से हर कार्य में

विद्धि मिलती है। कठार से कटार हृदय वाली स्त्री या पुरुष भी आपके वश में मा बायेगा । इससे भाग्य दा, नौकरी, सन्तान तथा घन की प्राप्ति, सुकदमे और लाटरी में बीत परीचा में पास एवं नव-बहो की शांति होती है। अधिक प्रशंसा करना सूर्य को टीपक दिखाना है। बेफा-यदा साबित करने पर १००) इनाम । मूल्य टाबा २॥) चादी ३), सोने स्क्र स्पेशल ११) ४०।

भी काशी विश्वनाथ आश्रम नं॰ २० पो॰ इत्तरी सराय (गवा)

क्रांति से पूर्व रूष में उत्पादन का

# जन गगाना का राष्ट्रीय महत्व

[ भी बीट्स अध्यक्ष बनगणना विभाग ]



**्रा**न गयना के सम्बन्ध में लोगों का दक्षिकोका ठीक नहीं है। क्षाब: यह समस्य बाता है कि यह करा क्यों के बाद सिर पर पड़ने वाली बेगार शी है और इसी हिं से इसे पूरा करके क्लोम मूल वाते हैं। बास्तव में शासन अवन्य की दृष्टि से बन गवाना का वदा महत्व है। प्रत्येक देश के बार्विक तथा कान्य संगठनों का मुख आधार नहीं है कि तसे वह मालम हो कि उसे किस किस साय के कितने लोगों के लिने मोधन की व्यवस्था करनी है, वितनों को पहाना है. दितनों का इसाब करना है, दितनों के क्रिये वातायात व्यवस्था करनी है तथा कान्य प्रकार से कितनों की देशमास आपति कानी है। देश की वानसंस्था के भाषात पर ही सरकार यह निरूपय कर सबती है कि किस प्रकार का किसना आस बाहर से मंत्रवाना खावरवक है कीर कितना माल नाहर मेचा वा सकता है। बस्ततः यह यहा वा सकता है कि बेश में फिलने जोग हैं और मनिष्य में कनकी रांच्या क्या हो सबती है, इसकी अवनकारी प्रत्येक प्रकार की सासन अवस्था को आधार है।

इस इति से इस इस परिवास पर कार्च है कि अनसंख्या के बांक्ट्रे प्राप्त करना प्रत्येक सरकार का बाधारमत कार्व होता चाहिये। यन गवाना की बतमान प्रसाली इन सांक्रों को शास बरने का एक तरीका है। वास्तव में इसको उचित और देशनिक रीति वह है कि पहले हम यह निश्चित रूप से निर्वारित करें कि हमारी आवश्यकताएं क्या है। फिर का विचार करें कि उन कावश्यकताओं को पूरा करने के विके क्वरे अन्त्री धीर कियात्मक प्रवासी कीन सी है। यह समझना ठीक नहीं है कि १० वर्षे बाद यन गवाना की क्षेत्रान प्रकाशी विश्वकुत ठीक विक होगी धौर उसमें किसी यरिवर्तन की सावश्यकता नहीं है। धरको यह विचार इंड को धना या कि एक रात में सारी गवाना करना कावस्थक है। केविन १६४१ में मैंने अस बद्धति का बान्त कर विवा था। यह नामसना भी ठीक नहीं है कि देश भर 🌉 बनस्त सोगो की गिनती करके ही हम बन्संस्था के आंक्डे प्राप्त कर सकते हैं। सम्मन है कि इस समय बढ प्रसासी क्वीचम हो शेकिन इतका अर्थ बार नहीं कि अंबच्य में भी नही प्रकार्का तर से कांचक रूपयोगी बनी क्षेत्रक

मायु के लेखे का सहस्व देश के निवारियों की बाल के बेसे

का प्रशासन के बातु के कर का प्रशासन की कम नहीं है, बरन्तु किय रेड की जावारी में बीमता के बाब परिस्तन हो राज हो, उसके लिए हो हम प्रशासन है। इससे क्षारे में मित्रीय महत्त्व है। इससे क्षारे में मित्रीय महत्त्व है। इससे क्षारे में मित्रीय महत्त्व है। इससे मित्रीय महत्त्व है। इससे मित्रीय है कि स्थापन में बात की बात कर है कि सरकार में मित्रीय मित्रीय महत्त्व की बात यह है कि सरकार महत्त्व की बात यह है कि सरकार महत्त्व की बात यह है कि सरकार महत्त्व की बात यह है कि सरकार महत्त्व कर है सह सी का सारी कर है सह सी का सीम हम्म कर होगा।

तूनरी महत्त्वपूर्ण बत कोमों की वार्थानिका के ब्रांक्त को है वर्धान्त कोम की है वर्धान्त कोम किम लगवानों हारा रोटी कमते हैं। ब्रांगे ब्रांगे ब्रांगे ब्रांगे ब्रांगे ब्रांगे ब्रांगे ब्रांगे ब्रांगे ब्रांगे ब्रांगे के कर हर प्रकार के ब्रांगे के उर्धान्ति हो एकते हैं, परता हर वाम को ब्रांगे में ब्रांगे की वार्थाना का एक ब्रांग के वार्थाना का एक ब्रांग के वार्थानी की नियमित विनती की

**आवरयकता** 

बनगवाना ठीक दंग से हो सके. इसके लिए सन्ते काले इस कार की व्यवस्था करती पाडिश कि क्षेत्रों के रहते के प्रत्येक सकान में सकाना करने काला व्यक्ति वादे और दिशी भी मदान में एक से अविक देशे व्यक्ति न का वर्ते । केवल इतना ही काफी नहीं है कि कक्ष कोओं को मिनती के सिए निमुद्ध करके गव्दना कर सी बाव। इमें मिस मिस चेत्रों के प्रकारों की सची तैयार करती आदिए श्रीर यह व्यान रकता चारिक कि कोई मकान एक से कविक सचिवों में न हो। इस प्रकार की मकानों की सूची अल्बेक देश में बनगब्जा का मूल आबार होशी है। सभी तक देशा होता है कि सन-गयना के समय प्रकानों के नम्बर करते है, सूची तैयार होती है और फिर स्रोध तमे मक कार्त है। इससे इर इसमें क्ये 201 Mr ma ma - 44m & 1

हमें मुख्यनों की स्थानी तूची दौनार फरती चार्क्स : इससे करन महुत प्रकार की कानकारियां प्राप्त करने में सभी सहानता व्यक्तिमी।

मैं इस समय इसी कार्य में सभा हूं। मन्त्रों व रिवास्त्रों के सहयोग से प्रत्येक प्रकार का निवासित करा से सम्मार सरकारे का कार्य हो रहा है और यह व्यवस्था की बा रही है। क मकानों के वे नस्कट्ट स्वाची कर है रखें बार्य ! यह कुटके प्राम्तीय और (स्वाक्ती धरकारों को करना पहेगा, क्योंकि कनशबाना फैन्द्रीय विकास नहीं हैं।

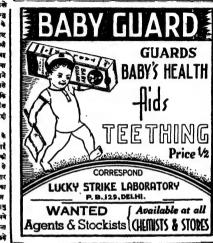



चार्य सामाजिक जगत

# स्वतंत्र मारत में त्रार्यसमाज का विशाल कार्यक्रम

भी। तबर्ष के स्वतंत्र हो बाने के कारव बार्य उसाव के कार्य का देव बीर बार्य करने का प्रवत्तर दोनों में 'देशी प्रवाचारव वृद्धि हो गई है कि बन तक हम ग्रामण्ड हाकर उस पर न कर हमारे किए परिकालि के पूरे महस्त्र को कामका कठिन है।

भारत वालियों ने परतंत्रता के स्वाधियाण को उठा कर सबुत में कें हिया हो बना कीर माना कि समरत में भी मनुष्य बतते हैं। स्वत्यका ने मंदि भारतवाड़ी और मानतीय वंक्षिति तीनों का बादर संसार में का प्रवाद से का प्रवाद के बाद में के प्रवादक को संसार में का कार्य परो के प्रवादक को संसार में का कार्य मने की बाद-स्वाद नहीं है। यह लिए उठा कर संसार में बा कहता है और स्वतंत्र राष्ट्र का नागरिक होने के कारव निरुष्ट भारत मार्थ की बाद निरुष्ट मार्थ की सार नागरिक होने के कारव निरुष्ट भारत मार्थ की सार नागरिक होने के कारव निरुष्ट भारत मार्थ की सार्थ कर सार वहां है।

यह तो हुई विदेशों में प्रचार की बात । भारने देश में देखें तो गत दत मात के परिवर्तनों ने बाबै समाब की वरिरियति को विश्कृत बदक दिया है। बाहि गम्भीरता से विचार दर देखा साव को वर्तमान समय में कार्य समाय मारत-वावियों के चानिक चौर :वांन्हतिक स्वराज्य का प्रतीक है। कार्य कमान संसार को वो शिक्षा देना पाइता है बह मानव का माचीनतम बादेश है। उनकी बाबारशिक्षा बैदिक वंस्कृति है। मुन्तरता यह है कि वह संदेश इतना शाचीन होता हथा भी उन्नविश्रीस है। सभार हो उनके प्राच है। मुलका से सबसे प्राचीन और व्यवहार में निरन्तर प्रवृतिशोज यह आर्थ समाध का सनहीं रूप है। यदि सार्वतमान के सदस्य और धन्य भारतवाती भी आर्थनमाब के इस रूप को पहचान से को उन्हें यह मानने में कोई संकोच न होगा कि स्वतंत्र भारत को किस सांस्कृतक कीर पार्निक विचार बाय न्ही ब्रावश्य ध्वा है , वह बार्य तमास के पांच है। नार्वदेशक ग्रार्ववतिनिध समा का को वार्षिक अधिवेशन अनेल १९४८ अदी २४ क्यार २५ सारीकों में दिक्सी हैं बुधा उत्तमें देश भर से झाने हने प्रति-निधियों ने इसी दृष्टिकाण से आर्थ समाब के माबी कार्यक्रम पर विचार किया । विजान सम्बन्धा विविध प्रश्नी बर विचार इनके शंघ से शंघ रेगेर्ट काने के लिए सम्बन हेट एकंन उप- लिमितियां बनावी गई हैं। इनके वि में बो काम सनाये गये हैं उनका किरतार बीर महत्त्व निम्निसित्त कुछ बॉमितियों बी स वी से विदित होन्य ।

- (१) बार्य समाय के उपनिकारी की संशोधन समिति।
  - (२) बायं बीरद्शा उपक्रमिति ।
- (३) विश्व में सभा उर-समिति । (४) प्रचार प्रचासी में परिवर्तन
- करने विषयक उपसमिति । (भ.) पकान सहानका कार्न उप-
- विभिति । (६) वार्व नगर (गाविशावाद)
- निर्मांच उग्लिमिति ।

(७) रावाये क्या उपलमिति । तीन मात के ब्रन्टर क्यी उपलमित रियों के निरस्व रावान के बात खुंच बायेंगे बीर तब लगी को ब्राव्स व्यक्त बायेंगे को स्वस्त क्या के स्वस्त में परिस्व करने बा उदागा उस्ताल ब्राटम कर वेशी !

नमा के हो निरस्त कियोब कर से महत्त्वपूर्व पूर हैं। एक तो स्वाहि स्वित्त मारति करमेवन महत्त्व के कियी न किसी माग में प्रति वर्ष हुण करें। प्रांतीय प्रतिनिव स्वामां से प्रत्य स्वाह्मर हो रहा है। यह स्वित्त कर में किसी हो में हैं। प्रश्न निर्मय शीम ही प्रक्षित किया स्वामा। दूतरा निर्मय वह है कि हर सांबने वर्ष खार के किसी न किसी माग में सार्थमीय सार्थ सम्बन्ध करें।

मेरा दिश्यात है कि स्टबंब मारत का बार्ग छार्य धर्म ही होगा। सोविक राज्य की चर्चा ते क्या है। सोविक नहीं, क्योंक राज्य तो क्या है। हे बरस्तु गण्य के सोविक होने का बह सर्वे ही कि राष्ट्र का कोई पुरूप बर्म ही नहीं होगा। कोई चार्ड का न जाहे मारतीय राष्ट्र का बर्म झार्न बर्म हो होगा। सार्य घर्म को नवार और वरिकार हारा उठ उक्ष पर तक पहुँचाना झार्ब हमराब को कर्मन्य है।

### आर्यबीर हैदशबाद जाने को तस्यान

सार्वदेशिक तम्ब ने करने वार्विक क्रविवेशन में निरंचन किया है कि इस समय निकाम हैरणनाद में उत्तरदानी सारान की प्राप्ति के लिया को संबंध नक्क स्कृ है और रवाकारों सभा करना प्रति- कामी चक्रियों द्वारा उसे कुपला का रहा है उतमें बनता के कथिकारों की रखा के क्षिप कोर शांति स्थापना में शहरोग हैने के क्षिप ५००० कार्यश्रीर केन्द्रीय सरकार का कादेश पाते ही द्वारन मेव दिये कार्य!

फुण्याची देवी और वेद जागमग तोन वर्ष पूर्व चमंत्राल्य विभाग के प्रथमने ने जावान म होने के कारण करणानी देवी को वेद कवा में प्रथम करणानी देवी को वेद कवा में प्रथम कारण कारणानी में प्रथम में प्रथम प्रथम कारणानी के कारणानी में प्रस्ता विश्वतालय के कारणानी में मुद्रा प्रथम वेसालय के कार्यकारियों ने कव कारणानी निर्माव परणानी कारणानी देवी को वेद कवा में प्रविद्या करना स्वीकार कर निया है।

१०००० वर्ष पुरानी आर्य मंस्कृति यर प्रकाश

सदाम प्रांत के वेलागी ज्येन के संगत-काल गांव में पुगातन तर्वशी यक महत्त्वपूर्व लेना हुई है विनसे भारत के सांस्कृतिक होताल में हैना के महत्त्व पर्व पूर्व के सारव पर काफी एकाल प्रकृत है। वह लोच बुगा के डेवेन कालेक प्रवट बोस्ट मोंच पुगा के डेवेन कालेक प्रवट बोस्ट मोंच पुरा है स्तुगांव हारा की गई है सुगाई काने पर साग की कुल प्रवार के सुटे सांसक प्रवास अगत की सी ह हार वर्ष पुगाने बनाए सागे हैं।

भारत सरकार के पुगतत्व विभाग हारा ब्रह्मिंग में (ब्रह्मांगे के ब्रग्यमा ४० मील हूं) खुगई करने च्या कुत्र प्रश्त-चूर्च चीवें स्थानद होने पर की सुक्ताराव ने उक्त स्थान पर क्षामाग १०० फुट कंची एक बाराझी बी यक एकड़ पृति अपने काम के लिए चुनी। गत दिनम्बर में ब्रावने कार्य कार्य किया कोर रो फुट बाहराई तक खुराई न हुई होगी कि क्यार की यामिशा की हुई इन्हाहिया तथा खन्य खीवार सनाने का एक धाठ हमा

त्व से अधिक प्रस्त की चीव उन्हें इत कुट की महर्गा में काने पर प्राप्त हुई । उत्तर्भ कुछ ऐमी कुट रमण के कंब बमी गर्सों की निक्कम प्राप्त हुए को -वाचान्य करन निर्माण के काम में आते -वे। साचान्य परिच्या के अनन्तर हुन, तम बस्तुकों को केमिज सिन्य चयालन के पुराहत्य सहाताओं के तान काव-पहताल के लिए में के ना निर्मिण्य हुणा।

११ सी वर्ष पुरावा संस्कृत खेख

हिन्देशिया को राजकानी वडकर्ता (बोग्वाकार) के निक्क उपसन्तम् प्रस्तिद् के भंगानशेष में एक ११ तो वर्ष प्राना स्थ्यंत्रम प्रस्ता है विषये सम्ब्रत का बेल हैं। फलार विन्हेरिया के शिखा स्वीच प्रसारण विकास की को से मारा बीच प्रसारण विकास की तो निर्माण के किए आमंत्रित किया गया है।

हिन्देशिया में प्राचीन मदिरों को शिल्पकारी पर हिन्दू उन्होंत को बहुत अविक हुए है। हिन्दू उन्होंत को बहुत अविक हुए है। हिन्दू उन्होंत को अविक हुए है। हिन्दू उन्होंत के अविक होंगे के अविक एटना है। अवा हो। का उन्हों के मान ते दिल्ला है। वह उन न्यानों में से एक है अवह है। वह उन न्यानों में से एक है अवह है। वह उन न्यानों में से एक है अवह है। विका को अवा के लिए दून मी तबे वे। विभिन्न एमी से प्राप्त हुए उमान्वारों से मानून हुना है कि बिन्दू नचा विश्व को मानून हुना है कि बिन्दू नचा विश्व विश्व मानून हुना है कि बात में साव को स्वाव से एक विश्व में स्वावित हुई से आप से स्वावित हुई से अप स्ववनी सो।

बाठवीं बताबी में बावा में ऐसे शावकों का ब्यावत हुआ, वार्शन मतानुपाधी वे 8 उनके डिलासेकों की भाषा संस्कृत है तथा सिपि 'कवि' है वां दिवस मारतीय काप से निक्ली है।

जाठवी वही में प्रश् बाध कर बुमाना को शक्यांगी भी विजय के योतेन्त्र साठक का जिल्हार हुमा— ये लोग सरामान बीदा थे। इनमें से एक जी बालपुत की नाम्बंद में नार्की सामान्यी में एक बीदा विशाद नामा के इन्हें नाद जाता के स्वास्त्र प्राथक

ने परमन्त्रम में झाठ मन्दिर बनवाये। इनमें चार मन्दिर बन्धा, दिव क्रियु चवा नन्दी के हैं। मन्दिरों के खार्थ स्रोत समावस्त्र के दश्य स्नाकत हैं।

दवर्षी बतान्दी में ब्याना की श्वा-नीव भाषा में रामश्वक तथा महामारतः के ब्यनुगढ किये गये।

पन्द्रहर्वी वही में वहां इस्लाम ने प्रवेश किस और उसने कन्य वर्ग मतों को स्थानान्तरित कर दिया।

व्यार्थ प्रतिनिधि समा युक्तप्रान्त

कार्य प्रतिनिधि समा सुक्तपान्त का बार्षिक इरद् अधिवेशन भागपुर जिला विकतीर में सारामानी ६ व ७ व् १ को से रहा है। यह पहला अवस्य है कि सम्बद्ध का अधिवेशन कार्योक्य के अधिरिक्क काम किसी स्थान वर हो रहा है।

> १००) **इलाम** ( गर्वमेक्ट स्विस्टर्ड )

सर्वार्थ सिद्ध चन्त्र — जिसे झाव चहते हैं, वह पत्थर हृदय क्यों न हो इत बन्त्र की क्षतीषिक गुक्ति से बाएसे ध्रितक बती कार्येगी । इसे चान्क्ष करने से व्याचार में साम, कुक्ता, कुरती कारटी में बीत, वरीखा में वक्रजता,नत्यक की गृति, नीक्टी की तम्बी कीर वीम्मत्यकान होते हैं। पूर्वाच्या २॥, जांदी ३), वोना २२) ! बी काम्बर कमस्या घामभ म्य पोठ कतरीसराय (गव्य) बह देमरा सन्दर वसने का. सकते से

क्रम के संबोहर फोटी तरस्य से सेया

काले क्रीन व्यवसायी सोमों की इससे

कास के सकते हैं: यह कीसती समोहर

देशतों में है, जो शोदे ही मुख्य का है।



कीमत १॥), पैकिंग व शक ज्वन १०)

### १५०) नक्द इनाम फोटो बैमरा मुफ्त

काकार प्रमु चं- रक्षित्रहें. (प्रशीसक)

### विवाहित जीवन

(सचित्र) १॥) क्षेत्रमध्य

(बचित्र) १॥) EV WINZ (सचित्र) शा) तीनों परतकें एक साथ केने पर ३॥)

ए-, पंचान तथा सागरा यूनीवक्टी से तथा होम्बोदेखिक क्योदेशिक बावररी कावानी के क्रम कर राष्ट्रों हैं । निवमानकी प्रपत । इंडरनेशनस इंस्टीटयर(रविस्टर्ग)वासीमह

विद्व नशीकाम कन -- इसके बारक करने से कठिन से कठिन कार्य किस होते हैं। उनमें बाप किसे चारते हैं चाहे बह परवर दिया क्यों न हो बहबड़े क्त हो ब्यवमा । इससे मान्योदय, नीकरी वन भी प्राप्ति संबदमा और साटरी में बीत तथा परीचा में पास होता है । मन्य क्षंत्र का २॥), चांदी का ३), क्षांने का १३) कुठा समित करने पर १५०) इनाम बारंटी पत्रसाथ सेवा करत है परा:-

को श्वमक बनाने वाली पुस्तकें

१०० दुमन

पोस्टेब ॥) श्रह्मम पता-प्रतियोगिता भौषित असही वाष्यर भागस (ए)

सुबत । सुवत !! सुवत !!! आप पर बेठे मेटिक. एक ए., की.

### १६॥) में ज्वैल वालीरस्ट वाच



स्वीस मेख ठीक समय देने वास्त्री ३ वय की नार दी गोबा या स्वयापर शेप १६॥) सपीरिकर २०॥) प्रसाट शेप क्रोमियम केस ११)क्साट केप रोस्ड गोस्ड १०वर्ष गार टी ११), क्याट शेप ११ व्येख क्रोम केस-६=).स्वादकेष १२ व्येख रोस्ट गोस्ट०१

रेक्ट्रेंगुलर दर्म या टोनो शेप क्रोमियम केस-४२), सुपिरियर-४४). रोस्ड गोस्ड ६०) रोस्ड गोस्ड १४ ज्वेस बुक्त ६०) बाबामें टाइम पीस कीमव-क्यी दशी बिग सञ्जाब दशी पोस्टेक सक्षम कोई दो बड़ी क्षेत्रे से माछ। एक डेमीड० एवड इं० [ V. A. ] यों वक्स वं ११४२४ क्यक्सा ।

# मासिक रुकावट

बन्द मासिक चर्म रक्रोलीना टवाई के उपयोग से बिना तकलीफ ग्रारू हो नियमित बाता है,ऋदु की कर्याद समय पर. होती है। यह दवा गर्भवती को प्रयोग क कराव की॰ व॰ ४), दुरंत पायदे के लिख नेव दवाई की॰ व॰ ६) पौरटेव प्रसादा है गर्भों करा - दवा के सेवन से हमेशा के लिए गर्भ नहीं रहता. गर्भनिरोध होता है. मासिक वर्म नियमित होगा. विज्ञवसनीय धौर हानि रहित हैं। की०४)पो० श्रसावा क्ताः-रम्बानपान कार्मेसी बामनगर % हेडली प्रचेट-ब्रमनादास ६०चांदनी चीक श्वकारें --- मेरता बदर्श नया बाबार ।

### ५००) नकद इनाम

बवांमदी चुर्च से वद प्रकार की बस्ती, दिमागी कमबोरी, स्वप्नदोध, बाद्ध विकार तथा नामदीं दर होकर शरीर हड-पृष्ट बनता है । मूल्य ३॥।) मय डाक्सर्च । बेकार साबित करने पर ५००) इनाम । श्वाम कार्मेरी (रविस्टर्ड) ग्रसीगद ।

### १००) इनाम

सर्वार्थ सिद्ध यन्त्र - से जिसे आप चाहते हैं चाहे वह पत्थर-दिल क्यों न हो. इस बन्द की बालीकिक शकि से बाय से सिकाने चली भावेगी। इसे भारका काने से व्यापार में साम, मुकदमा कुरती, साटरी में बीत, परीखा में सफ-बता, नवमहों की साति, नीकरी की: तरकी सीमान्वान होते हैं। मू॰ तांबक सा), चांदी ३), तोना १४ ।

सिक समशान नं॰ ३०७ पो॰ कतरी सराय [गया]

# रेडियो व २००) से १०००) मासिक घर बैठे मुफ्त

वसाम विस्स कार्ड, कैसिक्स, सर्व प्रयोग सहित वं० २०१ कीमत शाक्र)

क्याबिटी सं २३३ ब्रीसस ६४) ही सका पकरत स्पेशक क्याबिटी वं० २३०

बोट—एक समय में ६ बैमरों के ब्राह्म को बैमरा वं० ११० मुक्त । स्टाक सीमित

है सभी सार्टर में सबवा बिराम होगा पदेगा । मास वसन्द न होने पर कीमत वाविस

बेस्ट पुषक हों बसी (V. A. D.) यो॰ बाल्स १६६. विक्री। West End Traders (V. A. D.) P. B. 199 Delhi,

रक्त रिद्ध करने पर १०,०००) इनाम । विश्वास रक्तिये वह असरमय नहीं ह किररेकर व जिस्मा भी सफ्त ग्रंसाइके ।

दि हिन्द स्टोर्ज, चावडी बाजारे दिल्ली ।

### 👬 "तपेदिक" चाहे फेफ़डोंका हा या श्रंतिडयों का बड़ा भयंकर रोग है (१) पहला स्टेंब (२) दूसरा स्टेंब (१) तीसरा स्टेब (४) चौथा स्टेब चीनम स्टेज

मामुखी क्यर, कांडी क्यर. खांबीको कांचकता श्वरीर क्याना, क्यर-खांबी सन ही जातीकी रुपंचाता रोगीकी भीत और बी समंद्रता श्रक्तिक वर्मे, दश्य आदि गरंकर कर्मेका इचर-उचर फेसना क शुरू दोना -(IABRI) (JABRI) (जबर<sup>4</sup>)

### 🚠 🖁 "तपेटिक" श्रीर प्रराने ज्वर के हताश रोगियों ! देखी-

भी नागेश्वरमाशाद दिवारी, भारटरपुत्त सुद्वार्था, पीन बास्टमां थ (विदार) है हिल्की हैं हैं जानेक दिनों से क्यर कारी है बीमार था। कराम जादि की वर्षाद्वा पर "तथेदिक" (भारत्वका) रोग ही शांवत हुआ। मैं रोग का नाम कुनते हैं गहुर वर्षण गांग। इसी नीच परमारामाई कुरारे आपने अगुरू करी दवा पंचकी में जात्रमा नागे हैं की नीच परमारामाई कुरारे आपने के अगुरू करी दवा पंचकी में जात्रमा नागे हैं हैं तीन में में पर्वा अगुरू के अगुरू की कुन जात्रमा नागे हैं हैं तीन में में पर्वा में में स्वा दिवार। वोचे ही दिनों में में प्रा में मार्च में मार्च में साम की श्रीचिम करा, बैसे दुख रोग ही बहुस गांग देश मार्च में साम दीने कार्य, बैसे दुख रोग ही गर्श, अधिक दिक्कना अग्रे हैं। वचार्य में आप की श्रीचिम हर हुए रंग ने लिए फानुस्तुल्य है। बतनी भी प्रश्ना की कार्य कम है। (२) बार टाइर किस नेपाली पुरु कटेया थार करनती किसा दरमंत्रा से लिखने हैं। बारक्की मेबी द्या ''बबरी' बहुत

श्री साभवायक प्रतीत हुई, कृपया श्रीटती ढाक से पूरा कोर्स मेच दें।

इसी प्रकार के पहले भी दसों प्रशंसापत्र आप इन्हीं कालमा में देशा चके हैं. मारह के के में मोने में सोनो ने यह मान लिया है कि इस दुष्ट रोग से रोमी की जान बचाने वाली गांद कोई झीवांच है तो यह एकमात्र "बारी" ही हैं "सबरी" के नाममें ही भारतके पूज्य ऋषियोंके क्रात्मिक बसका बुद्ध ऐसा विलद्द शरह है कि प्रकम दिनसे ही इस दुष्ट रोशके बमें नह होनह शुरू हो काने हैं। बदि-- आप इस दापसे हतास हो सुके हो तो भी परमात्माका नाम केकर एक बार ''बबरी'' की परीज्ञा करें। पीदार्थ ही इमने १० दिनका नमूना रख दिया है, बिसमें तसकी हो सके। वस-ब्राब ही ब्रार्टर दें। ब्रन्थमा फिर वही क्टावत है भी कि- कि अब पहलाय क्या होता है- यह चिटिया कम गयी खेत । सैक्ट्रो डाक्टर, हबीम, वैद्य अपने रोगियों पर व्यवहार वनके नाम पैदा कर रहे हैं कीर तार द्वार कार्डर देते हैं। हमारा तार का पता केवल "बमरी" बागावरी (JABRI-JAGADHRI) काशी है। तार में बापना पूरा पता दें मूल्य इस प्रकार है-जनरी श्वेशक नम्बर १ किसमें साथ शय ताकत बहाने के लिए मोशी, सोना, कावक कादि मुख्यवान् मध्में था पढ़ती हैं। पूरा ४० दिन का कोर्स छत्। ६० नमूना १० दिन २०) ६० जनरी नं २ विसमें केत्रमा मुख्यवान बड़ी बृटिवां हैं, पूरा कोर्स २०) ६० नमूना १० दिन ६) ६०, महस्रम बासन है। कार्डर देते समय नं० १ वा नं० २ तथा पत्र का हवाला अकर दें।

वतः—रावसाहब के॰ एक॰ रामा एरड सन्स, रईस एरड वैंक्स (३) "समाक्दरि" (वृत्री पंताव) E. P. .



### ब्रिटिश न्याय

(पृष्ठ १२ का शेष)

के क्रपमान को प्रत्येक जामीन ने कपना क्रपमान उमक्ता। मामसे की स्वना बाने में दी गई कीर बाने बालों ने मामसा सेनिक क्राविकारियों को बींप विका।

हिन्दुस्तानी काफ्कर बहुव कठोर होते हैं, वर बात तो माननी पड़ेकी। उन दिनों वहां की हिन्दुस्तानी दुक्की का क्रमान्द्र कर्नेक राजेन्द्रतिक होता वा। मामका तकी के पात पहंचा।

कर्नस धोर विचारियों की नैसिकता के स्वर में बमीन झाठमान का फर्क या। कर्मस ने नहीं कस्ती से मामसे की यक-साल को धीर तह विचारियों को तमका दिस्सा कि बो भी इत सरपाय का सप्तायी साथा बादगा. तते कोटे मार्गस करके मोसी से उस दिसा बादगा।

पुलित की फोर से खेडी बाक्टर ने इसाना की परीचा की जोर कपनी रिपोर्ट में बताया कि इसाना को कहती है, वह करा है। उतके उत्तर क्षवश्य ही कसानु-विक काला नार किया गया है।

कर्नक ने आपने तब विवाहियों को आपराधी की पहिचान-वरेड के खिने सड़ा कर दिया। इसाना से कहा गया कि वह आपराधियों को पहिचान से ।

इमाना ने वह विचादियों को देखा और उपने प्रस्कात हुए उन दीनों किपाहियों को ओर इकारा कर दिया, किन्दों वह बापने बीलन भर न भूक कहती थी। इंट दुस्स्क्य में मी इमाना को स्थामिक सुक्काहट गई नहीं।

कर्नल विपादिनों की नाड़ी पहिला-करा का कीर विपादी भी अपने कर्नल को पहचानने थे। बोड़ी ही देर में तीनों क्रपराधिनों ने वारी क्टमा अपने की मुंह से स्वीकार कर ली।

कर्नस ने पहसे तो उन्हें खूप फट-करा और उठके बाद मामका अंत्रे क स्थिदियर के सामने वेश कर दिया।

त्रिगेटियर बोन्स साधारण कांत्रे को के कुछ क्रांकिक स्तराव न या, पर दृष्टियावारियों के मति यूरोपिवनों के मन में को स्वामानिक तिरस्कार होता है, उतकी उनमें कमी न बी। किंठी दृष्टियावारी पुरुष के बीबन कोर किंठी दृष्टियावारी नारी के स्वतित्व का मूल्य आकृता कभी यूरोपियनों ने नहीं सीका

'देखो कर्नज, ज्ञपनी केना पर कलंक कावे, ऐसी केई बात इमें नहीं कानी चाहिए।' तक दुख्य सुनकर क्रिनेडिकर बोसा।

'स्रो डीक है।' करेंस ने वहमति ऋशिंत करते हुए क्या। 'तो को हो चुक्क, वह तो हो ही चुक्क। अन कोर्ट मार्चक करके उठका योर मचाने के क्या बाम है दिवस दुमारी केना की बदनामी के बीर क्या हाम बानेका है

कर्नल कवाक् रह सवा। प्रशंक न जाने देने का वह उपाय उसके मन में नहीं या।

'पर तीनों शिपादी तो अपना अप-राम स्वीकार कर नहें हैं।'

'बह उनकी कमनता है। मैं बाक्टर हारा क्रमी उनकी खरीर-वरीका करवा देखता है ?

उपने घटी श्याई। एक वैनिक ने साकर सम्मिदन किया। देखो, बाक्टर बामीन को भेरे पान मेम दो। ब्रिगेदिकर सादेख देव दुए कुर्जी पर से उठ कर सहा हो समा। कर्मस भी किंदनैन्य-क्षित्रक ग्रास-वादन करके बादर निकस ग्राम।

अ अ अ उनके बाद की बटना बहुत संबंध है। बास्टर वासीन खाने तीनों क्यक्तियों के ग्रारीर की परिवा करके करीब की रिवार्ट वी कि टीनों समिशुक्तों के ग्रारीर पर कोई भी पेशा चित्र नहीं है, विससे उपारित हो सके।

'परन्तु डास्टर, तीनों अधिसुक्त कहते हैं कि अपराध उन्होंने किया है।' कर्नेस ने स्पोर्ट को पह कर कहा।

है।' करेशा ने रिपोर्ट को पह कर कहा। 'देशो कर्नश, बाक्टर मैं हूं का

'बाक्टर तो तुम्हीं हो ।'

'हा तो मेरी रिपोर्ट है कि तीनों क्रमियुक्त विश्वकृत निर्दोष हैं। उनके विषय में कोई बाक्टरी प्रमास मुके नहीं मिला प्र

इस बास्टरी रिपोर्ट के बाद कोर्ट मार्शक हुआ। तीनों आमिनुक्त निरफ राथ कह कर कोड़ दिने गने।

'यह है तिटिश न्याय की कहानी।' कहते कहते पूर्वीमारा का स्वर खब्ब हो उठा ।

चुक मर के लिए यह कक गया। और उठके बाब एक लन्या गांव को क कर बोला 'परन्यु हुए हिन्दुस्थानी वीरता लोर हुव विटिक न्याव का उठका करते हुए अगके ही दिन चुन्दरी हमान ने हराकिरी कर जी। हम निपन वाधिनों के पाय हराकिरी ही एक ऐका पास्त मश्चि है थो वहे से बदके अपनाम का

पिएम स्टार्नन ने इश्वह पुत्रसियों के शीम करने नाम हमारे यात विकटर करा केने चाहिये वाकि उन्हें उनित पक्तरशैन किना का नवे कीर क्ष बोचेवड़ी है वस कहे प्रवेश वस किना सूच मंत्राहरे। हरेटर नेवनका हन्हें अक्वन असरे क्षार्यों कारीम्बर मे

# ४००० फोटो कैमरेमुफ्त



यह कैमरे समरीका के मुकाबके में हास ही में तैयार हा कर साथे हैं किठमें कहती? यह है कि हर प्रकार की फोटो उठायों का वक्ती है। इन कैमरे को मशहूर करने के सिये हमने ४००० कैमरे मुस्त तकनीम करने का फैडला किया है। वकरतमन्द साथ ही किडो सक्ती करें, ऐसे मौके बार शर नहीं साले !

अमरीकन दे डिंग रजेन्सी ( V.W.D. ) पी॰ पी॰ ७५, अमृतसर American Trading Agency, (V.W.D.) P.B. 75. Amritsar.

मुफ्त

मुफ्त

इस विस्तीस की सम्मर्क करीवन क इन है। इसके मंदर ६ काने हैं। जीर ६ सामों में ६ कारत्स मा बाते हैं। मानाम इतमी स्वरदश्य दोती है कि चोर बाकू कोसों दूर-माग जाते

हैं। बचने मास जान को रचा के जिने बेहतरीन विंदरीस है। हमने बपनी पिस्तीस मतहूर करने के जिने १०० पिस्तीस अच्छ सक्सीम करने का फैसला किना है। बक्तरमन्द्र भाग ही जिसें।

इम्पीरियल चैम्बर आफ साइ'स( V.A.D. ) पी. बी. ६१ अमृतसर

Imperial Chamber of Science (V.A.D.) P.B.61 Amritear

### ्कुछ अद्मुत शक्तिशाक्षी औषियां

किसी की पश्चि को वेद्यावदा सावित करने पर १०० रुपया इनाम ! जिन्हें विश्वास न हो, डेड आना का टिक्ट मेज कर शते किसा की !

सफेद बाख काला

इच तैस के बास का पकता कर कर क्या बास कह से काला पेटा होता है। विदे स्वाची करला न रहे तो दूता मुख्य स्वाच की सर्द । वेकड़ी प्रशंतापत्रों से इक्सी करना प्रमासित है। वह तेल सर के दर्द ब स्टर में वक्स आता आदि को साराम कर बांख की रोधानी को बहाज है। चौचाई नाल पका के लिए रागि, उस ते कारा के लिए शां), उस का नाल के स्वाद के लिए शां), उस का नाल के स्वाद के सिए शां), उस ते का

बहरापन नाराक

नह कर्ष रोग की बद्धत दना वहरावन नवा न पुराना, कान की कम जानाव, पीन नवता वाह के लिए बारो-व्य करता है। वहरा आहमी, बाद वाह कुनने बकता है। युक्त हैं। रवंत कुष्ट की वनीपधि

महास्माप्रस्त इत शकेदी की दबा के तीन दिन में पूरा कावदा। यदि तैककों इकीमों, डाक्टरों वैदों, विज्ञापनस्ताओं की दबा से निराद्या हो जुके हों तो इसे समाक्त कारोम्य होवें। सूत्य २॥)

### सस्रति-निग्रह

करतान निमह की अच्चूक दवा है। दवा का व्यवहार बन्द कर दें, गामें कारच हो बायगा। प्रतिमान दवा तीन दिन कावहार करना परता है। वर्षे भर की दवा का मूल्य २॥) दुवरी दखा को बीवन भर के लिए कंचा बनाती है,—सूक्य २॥) दोनों दशा के व्यवहार है ह्वास्त्य में किसी तरह की हानि नहीं

वैपराज अविका किरोरि राज के एक में। भी भी सुरिया, जिला-दसारी बाग

# उद्योग से ही समस्या हल होगी सन्तीन

िश्री रायचन्द्र तिवारी बोo एस**ः सो**॰ ]

देश के सम्मुल समस्या पुनर्निर्माख की नहीं, प्रारम्भिक निर्माण की है। देश में वस्त्र, लोहा, चीनी और ेक्सवे ही विशास और उसत उद्योग है कीर उनका सेव भी पर्याप्त उक्तत कीर क्वापक नहीं है। देश के प्रति व्यक्ति की श्रीसत ग्रांव ग्रमरीका को १४ ० और बनाबा तथा अहेन का १००० के सुकारते में १०० के सरामग है। कुछ व्यक्तियों के स्वय्द्व वस्त्र तथा आयात निर्वात के बाकड़े देख कर बर्यशास्त्री रिनश्चव कर दोते हैं कि देश का जीवन स्तर खंचा उठ गया है। पर बास्तविद्वता बाद है कि साथ कि श्यान में व्यक्ति का चौतत भोवन १२ छटाइ था साथ वह क्कः कटांक के निकट है। विशेषकों का , अनुमान है कि देश को तिहाई बन संख्या बायमजी रहती है. और अपर्शंत आप से उत्पन्न रोगों ने देश में बर बना किया है। पू बीवादी, शाम्यवादी श्वयवा सांधीवाडी सभी विचारक प्रक मत है कि न्द्रेश की दरिवता की वह समस्या उद्योग चंचों, बिन में कृषि भी वन्मिसित है, का उत्पादन बदाने हे ही इस हो सबेगी। १८७२ में देश की प्रद प्रतिशत बनता कोती पर निर्बाह करती थी। पर १६८० में बढ़कर वह ८७ प्रतिशत हो गई। इन ब्राट वर्षों में देश के उद्योग का पोर विनाश हजा। आब बोरोप में ३६-६, बामरीका में १८-१, और बास्ट्रे किया तमा न्यूजीलैंड में २५ मविश्वत कृतिः कृषि से बीविका कमाते हैं बनकि । बारत में ७३ प्रतिश्रुत बन संख्या कृषि पर निर्मेर करती है। बढि भारतीय विश्व की कन संख्या को ३३ करोड समंद्रज्ञें सो स्पष्ट है कि २५ करोड़ बन कृषि से बीविक बपाते हैं। देश की सर्वन्यक्या ं संतुक्षित करने के लिए आवश्यक है कि बाठ करोड़ व्यक्तियों को उद्योग पंची में -सागा दिया वाये । बदि पांच वनी का यः परिवार मान क्षिया बाव और प्रति वरिवार में दो स्वस्थ व्यक्ति काम करने वाले हो तो हमें ३ करोड २० जान करों को काम देना होगा। हम कानते हैं कि बैस के वहें उद्योगों में बितने व्यक्ति काम करते हैं उनकी चंक्या ३० साल है। रपष्ट है कि सवा तीन करोड़ व्यक्तियों को केन्द्रित बढ़े उद्योगों में शताब्दियों कार्य नहीं विया वा सकेगा।

वन क्या किया वाने १ वसविद्य स के अलावच के ब्रिय क्का कावे। पर वसमें पचास वर्ष सरोंगे और वह सक्र भी समस्त देश के लिए अपनीत ही रहेती. उतने समा के लिए सक्रांक्य बैठना पाप ही होता । फिर क्या किया भावे ? तथा तीन के स्वान वर पांच करोड़ स्पक्तियों को देशर काम दें वो वे अपने असमूब की।

वर्तमान प्रमुख व्यवताय कृषि आदि के लाब २ कर तकें। ऐसे चरेला उद्योगी में निम्न विश्वित मिनाये था वक्ते हैं -करहा, विवली का छोटा सामान, इक, वित. बटन, सबसी के शिलोने, तेवार वस्त्र, विशेष प्रवार के कागव, चहियां, बच्चों की दुपाई, साबुन, श्रंगार की बस्तुयें, दरी, वसीचे, ब्रावन, नीजू का वत, शहर, ज्वार, मुख्बे, कलो के रस. क्यीर ऐसे कितने ही उद्योग बिन के लिए देशत में कथा माल उपस्थित है और को बेकर का रहा है। प्रांतीय बरेल उद्योग विमाग इस कार्व को दरन्त हाथ में के खबते हैं। पर इस संगठन में सफलता प्राप्त करने के लिए हो खेशों में कार्य करना बावज्यक होमा । इस विभाग को तब तैयार मास उत्पादकों से सरीद क्षेता होया और उसे बेचने के क्षिप व्यक्षित भारतीय सेव में प्रवस्य करना होता । पर बह महत्त विक्री बोग्व तेयार हो इसकिए उन्हें इस विभाव को उन चतर कारीगरों और वैज्ञानिकों के हाथ में श्रीपना होगा को प्रत्येक उद्योग की कठिनाइयों को शान्दिक शिवा हारा नहीं. उचांगी के वहां जास्तविक रूप में दर्शा कर इस करने की खमता रखते हों: वो बबार के बोग्ब बस्तयें तैवार करका सकें। बरेख उद्योगों की परम्सा को पुनः मली मांति स्थापित करने के लिए इन सोगों में प्रचारक उत्ताह और उच्चोग के चरम कीशस की आवश्यकता है। इस कार्य को प्रारम्भ करने के सिए १०,००० व्यक्तियों की जाकरवकता होगी। जीर यह जावरय-कता बोबना के विस्तार के ठाव बढ़ती वारेगी । इन उद्योग कुशक व्यक्तियों को प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक स्कूस में किसी न किसी उद्योग की शिचा धनिवार्व रूप से दी कावे । शिचा का माञ्चम द्वरन्त स्थानीय माथा को बना दिना बान । विज्ञान में विशेषत्रता की शिक्षा बो॰ एड बी॰ से कारम्म कर दी जाये। देशती सकतों में स्थानीय उच्चोगो भी शिचा सनिवार्य कर दी आहे। इत प्रकार को उद्योग करावा व्यक्ति पास हो उनका बेतन इतना होना चाहिए हि सरकारी बाजू बनने की अभिसाचा ही उनके मन से निकार वाये । वस तक इस प्रकार कोटे उच्चेय बढ़े उच्चेगों के उत्था-दन को उपयोग में साने के सिए नहीं बन बाते, बढ़े उद्योग स्वस्य पैरों पर कड़े न हो सकेंगे। इस विषय में सोवसे समय इमें अपनी हृष्टि शास्त्र विशेष के विद्वांती पर नहीं, चिर-बायमले मनुष्यों पर रखनी होगी। बनायान का उन से बढ़ा महत्व इसमें है कि उसका उपयोग बचा सम्मय सारकाशिक हो और साथ साविकाविक

बदि आप सन्तान से वंचित हैं तो मुके भिलें बापके घर का दीपक शीव रोशन हो उदेगा, यदि का न नकें तो इमारी श्रीषय अकसीर खीलाट मगना लें, विवसे सैकड़ों वेबीलाद वतनों की गोदी इरी भरी हुई है। मूल्य ३५) छीर दवाई क्रोसाद नरीना विश्वे सेवन से पुत्र ही पैदा होगा चाहे पहले लड़कियां ही सहकियां क्यों न पैदा होती रही हों मूल्य १२) मरद के लिए मैनोल मू॰ २०) शाफ कर देती है मूल्य २५)।

इमेशा के क्षिये सन्तान उत्पत्ति बन्द करने वासी दवाई वर्ष कन्टोस की कीमत २५) ५ वर्ष के लिये २०) और हो सःल के सिए १२)--इन दबाइयों से माइवारी हर ग्रहीने ठीड साती रहती है । ग्रासिक सर्प बारी करने वाली दवाई मैन्स्रोल स्पेशल का मूल्य १२) भ्रीर इससे तेब दवाई मैन्सोस स्टांग को धन्दर ऋच्छी प्रकार

### लेडी डाक्टर कविराज सत्यवती

जान्दनी चौक देहली [ इम्पीरियल वैंक स्रोर फव्यारा के दरस्थान ] कोठी : -- २० बाबरलेन न्यू देहती ( निकट बंगालो मार्कट ) फोन नं० ८३४६

का २४ परटों में सात्मा । तिन्तत के सन्यासियों के इदय का ग्रस मेद, हिमासब पर्वत की खंची चोटियों पर जलक होने वाली वड़ी बृटियों का जमत्कार, मिनी हिस्टीरिया और वागलपन के दबनीय रोगियों के सिये जानूत दायक । मूक्त १०॥) रुपये शास्त्रमार्च प्रयक्त । पता - एक एम० कार० रक्तिर है मिर्गी का हरपताल प्रविद्यार

# लाखों रोगियों पर अनुभत

दाद, खुबली, क्रोका, फुन्सी, बवासीर, कोड खादि चर्म रोगों पर शत प्रतिशत सफल i भारत सेवक भौषधालय. नई सड़क, देहजी।

केवस एक सप्ताह में जड़ से दूर। शम १) डाक सर्च पृत्रक। वियालय कैमीकल फार्यसी इरदार ।

2 3. 35

दिनांक बन्द १२-७-४८ विनांक उत्तर २०-७-४८

लासी स्थान इत प्रकार भरो कि इर तरफ से बोड़ हर हो बाब, दिवे हुए सह अपने त्यान पर तथा कोई सह हवारा प्रयोग न हो ।

डाकरे लोल्ड इस के अनुसार मेमने पर ५०००), प्रथम-पंक्ति में एक बृटि होने पर ३०००), प्रथम पंक्ति में दो पुटि होने पर २०००), पचास इल मेबने बाह्रे को १५००), एक से अधिक वहाँ इस मेबने वाले को १०००) मिकेशा ११२५००) से कम द० आने पर ६० इसी अनुगत से कम हो आयशा ।

प्रवेश शुक्त- एक इस २), बांच इस ७), दस या दस से वाबिक वाले को १) पवि इस मेमना चाहिने। मनीबार्डर रखोद इस के खाव मेमना बाव-श्यक है। उत्तर के लिये -)॥ को टिकिट मेशना चाहिये।

> पवा-तपेश्वरीप्रसाद-वनवारीलाल ५७/३४ वतरंबी मुहास, कानपूर ।

# जो लिखा वही हुन्रा

हमारा बन्धवा हुवा वर्ष कल काव तक कमी भी गलत नहीं निकला। बात भी वक बार क्षत्रमन कर देलें। लिक्से का ठमन का दिनी कुल का नाम जिलकर कावन यह वर्ष का वर्षक्र बनका कर मंत्रा तें बीर बाने वाली बटनाओं के कादकर होकर कावने बीचन को क्षोतिमन बना तें। कीन केवल एक करवा चार काने वाक जन कावन। श्रीक प्रमाणित न हो तो बचनी कैमत वालिय मंत्रमा तें।

### असखीं मैसने जम का शीशा

प्रत्येक नर नारी चांचे किवनी खांचु की हो, नासक हो चुनक हो, वा इद इस बाकों बस के शीधा वे चोरी का पता, जारा हुआ बन, रोग वे खुटकारा, में म अनुसाम खुक्बामा, नोक्सी, परीखा में उच्चतात हत्यादि प्रत्येक नात का तीक र पता बारा खाता हो। बाह्य निकते तो मूल्य चालिन। मूल्य केनक दो करने काठ आने। बाह्य क्या कात के भी का लो महाश्वादित पोस्ट स्वस्त ने १९६९ हिस्सी।

### मपत

न्यपुरुते ही सनस्य तथा यन है जब को रेक्डर प्राप्त के हुनिक्यन मेश किएएक काला-क्यूमी वीट्य (स्ट्वे क्यू प्रकृत त्यानों प्रप्त रोग का है कि रूपी पुरुते त्यानों प्रप्त रोग का क्यूम कीन्योंना कीला पुरुत री। क्यों हैं सांकि निपस पेनियों की तथाई हो वर्ष कीर योगे की व्यवस्थान न रहे। रीग क्यों दिखीं में रूपी निपस का सां हम साने के किट नेम कर सां हम साने के किट नेम कर सोधियां प्राप्त कर वस्त्र हैं। पूर्व निपस्य केला हम साने के कर ११९ हम की बांग की वी कुक्षक SexualGuide प्राप्त करें।

### ठगों से ठगे हुए

हा॰ वी॰ एक॰ कश्यप श्रान्यश्च रसायनघर १०२ शाहलहांपुर यु॰ पी॰



Jepika Industries (India) L

### 'सिद्ध चित्रकूट बूटी।

बह बूटी अक्षोमाल में रावांगिर आवे किन्द्र महाभा ने रावांगिर पर्वत के तंत्रह करने की बताई है। पुरानी के पुरानी बा नई इसा स्वाट; बाती श्रतिका किन्दी पूर्वामा के एक महीने तक केवन करने से बकरों कारोग्य हो बाता है। एक माल ६० मात्रा २॥) परवेल कुछ नहीं है

मर्भदाता योग

इत क्रीयम के व्यवहार से निश्चक वर्ममारक हो बाता है । सून्य थ) पूर्क विकरक के साथ पत्र सिलें ।

### मासिक वर्ग क कीपवि

बन्द्र'साहिक घट का दिला घट्ट बनी वे कमर, मेहू, पेर वा दर्द शिद के बनी वे कमर, मेहू, पेर वा दर्द शिद के बच्च का लाखा की हुए वर साविक वर्म निवस्ति कर वे साति है। इस्क कीर्याच को स्ववहार वन्त्रे से कील नाजे बारका हो जाता है। राज्य र्से क्षिया हुने स्ववहार न करें, बोल राज्य स्वाहर न करें, बोल राज्य क्षा

> श्री कृष्याचात्र (हि० दि) यो० सरिया (श्रमार श्राय)





### भुसावजी केले

[ भी दारकाववाद सक्स्वी ]

बोगहर का लम्म या | काका की कांग्रस में दक मोहे पर नैठे हका गुक-नुम्ना रहे थे । का जो प्रमाधित के यहां वर्ष थीं । स्मू और मुन्ती स्कूल में किकेट-मेंच के लेशे दुवाने गने थे । यह में कांके वाचा और उनका 'वी हुवा' सक्कानिया मोबा था ।

काचा ने बा बरा एकान्त पाता तो इस्तरीमान से, इन्हें की एक नहीं करा कोनते हुए महें पर नेत गये। सक्कु मनिया वर्ष रेर से एक वालो ठाक कर प्रमाण वर्ष रेर से एक वालो ठाक कर प्रमाण वर्ष गांचा आको देर से उसे देख रहे ने। जब उनका गुल्मा रोके न कक्क तो उल्लाही पड़े — कने, सन्द-मनिया वर से रमात्री शक्त उनव श्माह, रित के पुरस्ता से कमी बासी साम हुई है।

सह्य निवा का चौर हमत्री झाफ चाझी रंगड़ ने लगा । रहो अनव बाहर ब्रह्मों पर बाड़ कंचने बाहे ने सुत्रा-क्यों केशे की जाबाद बागाई । चाक मन में स्वा—ये सुराह्मा केहे की सुत्र में स्वा—ये सुराह्मा केहे की सुराह्म कहा निवा से बाते — बाहे हैं का मान पृक्ष का — स्वार ती की का मान पृक्ष का — स्वार ती की

योजी देः में लखुनिनश च्या संगा कि वेचने य ला तीन आने दशन पर राजी हो गया—यह केले भी खेला चारा !

नीकर ने केते रख दिये और बाजों को बच्चाई में बुट गया। इचर चान्या ने बोचा—'श्रव्युत तो एक एक केशे बातों केते हैं और जाने चाले कितने, इस, रम्मू की प्रमा, रम्भू कीर कुनी, वस चार ही दुए। चान्या ने श्रपनी याजी सरीदो । इ' । ठीक हैं, प्राप्त कर नी वेखें बच रहे और खाने खासे सीन हैं. सर्वात तीन तिगने ह । दर एक को तीन सीन मिसेंथे। बेकिन क्षक दनरी समस्य दमारे दिमान में का रही है। वको में दसरे बाहे हबार देव हो केकिन वे हम को क्षेत्र कर हैते कमी नहीं सार्वेचे। रम् की ब्रम्मा तो केशी की उन्ह आंख उठाकर मोन देखेगी। फिर साने को कीन कहे ? इपको भी तब जाने के लिये कडेंगे, तो तब का दिश्व तेकता ठीक न इंगा, इन को भी वनके वाब साना प्रदेगा। तब तो बबब इभा ... नी केवी और साने व के चार १ वत्वेच को दो हो देशे बाबावेंगे बाकी का एक बच रहा | उसे मैं बमी सत्म कर काख शं ... "तो येरे माई सक्ष्मन, ठठो करा एक देना हम को सा हो।"...

सञ्चयन ने एक केता निकास कर काका के दशसे किया — उसे सुधारी

हुए जाना बड़बड़ाने सने — 'नेवकूफ करों का, जन हमली सेक्ट उस सोटे को और नम्मन को राज...।'

हां, तो कव कितने के से नव रहे ? आठ के की और साने वाले जार हैं। हर एक के दिस्से में दो दो पने । सेकिन सहस् सन्त ने कपना दिखा कानी जाने वासते हैं। कहा भी हैं बन मन हो तभी खाना भी कप्ता संपठा है। नहीं गुलावली के के हमने ते करों नार दू करने पर रखें देखे, पर हम ने कभी खांख ठठाकर में नहीं देखा और जाव जो मन दुका ठो जाने तैठ गये — क्या पता जाभी खाने को मन है पोक्षेत न रहे। और हमारी मर्जी, दिशी के जाव न लावें तो नग होगा। जावर अपना जापना हिंग

साकर सपना सपना हिन वहेंगे।... इं तो सक्रमन उठो और येरे हिस्से के ने भिक्षेती जीत रम्यू प्रै कम्मा ल्य हुं क हुं क स्वयंगी तो हमारे हन केशों के प्रेन खुला है। इसी दार रम्यू जीर कुली किस्ट में येने हैं। वहां में नवत्वों में वन विकास होया। वजे हैं, करी इत्तरा सर्वेद न नवार में हो कि युक्ते कोन देकर साहर को बुलाना पढ़े। बार बावें में तो तब निहंस माझ के सामे हमारे हन देशों की निवाद क्या है..... इस्ते तो सम्बद्धा है में ही उन्हें पेट के हसाबे करां। उठ तो बक्स् स्व वेता बही कहां। उठ तो बक्स् स्व वेता बही कहां। उठ तो बक्स् स्व वेता बही कहां। उठ तो बक्स्

सरसूने हुः हैते साहर बाजा वी के समने रस दिये। जाजा वी जब को जनसरकार पेट के इकाले करने सांगे और जहरूरणे संगे।

'क्षबर में बानता कि वहां तो विद्वान बहिया तर माल काने को मिखेता, मेरे हन देखों को धीन पूढ़ेता दो में केखें केता हो नहीं, नाहक हैं "हां बी व्यर्ध में पार जाने देवे क्यू किने, तिछ पर भी कुछ क्यार न मिला।"

दूसरे दिन चाचा ची को करदी हो गई ची जीर ने नेसे चासे के ग्रुणनश्ली समुद्र को सावड़ तोड़ मामिनां दे रहे ने।

### बना-रस

बहुत दिनों की बात है कि काशी में एक इस बाई रहता था, उठकी हुकान काशी के एक कोने में वी । इस बाई का जाम वा मोला । मोला किये रह-अुको ही बनाता था और रहनुकों के क्षिप वह दूर दूर तक प्रतिद्ध था।

एक दिन की बात है कि एक अपने व तत बूक्सन पर जार से बोक्सा—" दिस्त रि

मारा भार एकन करके एक कपड़े में नांच कैंका भा क्रीर सब वह चनाकते के, तन उनके फ्यांच से पढ़ सेता था। जोगों ने उनकी क्यां कि द्वार वह बना भट़ों चेहा करते हो, देला वरिकम किंग लिए काते हो ? बना वादणाह के पबीर द्वार ही बनना जारते हो ? भा हा हा उनके कमा उत्तर दिगा, बिवको हुन कर क्यां वाद दिगा, बिवको का का का का क्यांचे प्रदान हो गया। काला है, मेरे हृदय में देशी उमगे उठ में है क्यिक साचा चंचती है कि में बनीर वनू मा अ

बन्धको १ परिश्रम ही दुनियां क्रे स्वसे बसी चीच है।

— प्रमीका भटनाका

### 'प्रश्न पहें ने'

१ - जून जून वन बुमाबी कान्नी १ मस कटोस दूब नठाको ॥ सक्षा । भट से नाम बताबा । बा ''ई मूखं'' मान बाबा।। २ - पांच बचर का नाम बहाता । पहले हो. विर रक् बाता । शेष तीन से 'महज्ञ' बन बाता । हूं मैं, 'उत्कृष्ट' ब्ह्याला । ३- वदीस, सुनीम, मधरूर ह वनके काम में काता ह मस्तक कटे,--'क' वन बाता ॥ ४ − इसती, उदंचा, पर तौन प्रचार का सम नाम ! विर काटो तो दूं लेगे का कामा उक्त - १- माम, २- ताथमस्म, ३. डंक ४. महरू,

— देनेन्द्र स्वस्य

' २०) इनाम





### पत्नु डालडा में बनाने से कितना स्वाटिष्ट

करने की सफेरी को करने के खेरी जान से प्रमुट करें और सफ़ेरी को साहा होने तक केंटिये. फिर अन्डे के पोले भाग को इस में मिलाकर ६ मिनिट तक केंटिये। इस में कतरे. हुए प्यान, बन कुचले हुए मदर अबना दमादर के नारीक गारीक दुवने, नगढ़ और काली हिन स्वादिष्ट क्वाने के दिने डालिने। एक तमे पर डाल्डा को गरम क्रीजिने और इस वें यह मिलाब उँडेलिये। एक लाफ कुन्स लाख होने तक तखिये फिर दोहरा कर के पक्क दीजिये। दूसरी और भी पहिलो तरह ताल कीजिये और करम मरम कोलिये। आप हसे स्वादिश पार्वेथे।



201

स्वय दाव सर्च प्रवद ।

की ब्यादत हृद जायगी। क्षती राष्ट्र सबीन हे हरवाय वाने के सिने "कावा कराय काली" सेवन क्रीकिके, न केवस अफीम सुट वानमी वरिक इसनी ककि वैद्य होती कि वहाँ रखें में भी मई क्यानी का कावती। दाम दश दोर्स वांक विवासिय केमिक्स फार्मेसी हरिद्वार ।





सह माना हिन्दी को अपनाहने और उसकी उन्नांत में हाथ बटाइ २००१) दिनेश पहेकी नं० १५ में प्राप्त कीजिये।

१०००) वर्र हुद्ध पृतिको तर, ८५०) न्यूनतम ३ र शुद्धिको तक । विशेष पुरस्कार—१२), १५), कोर १०) क्रमता क्वांकि पृतिमा सेवले वाली को कौर १०१) सेव मध्य शाम विचार्यों के हुद्ध उत्तर तथा लाकि दिये वाली पृतिकां सेकले को कालीस स्वरंक ३ जून १६५४ ई०।



संकेत वायं से दायें १. यह भारतवर्ष के शासन का बादर्श है। ४. इसकी वश में रकता साधारका व्यक्ति का कार्व नहीं है। ५, महारमा बी के '···" का मेद कामी तक भी पूर्व रीविसे काव न हो चका। ६. विकासिता की सामग्री का '\*\*\*\*' शासकता बहुत किया जाता है। ७. <sup>6-0</sup> क्रितना सुन्दर बनेन्स उत्तनी क्लाई पावेगा । ६. शतु का ' ' व कमी नहीं करना

चाहिए। १०. एक प्रकार की शक्ता। ११. कभी कभी प्रशक्ते न मिलने पर भी सोम किताई में वह बाते हैं। ११. पढ़े शिक्षे क्षोन क्षान्हें \*\*\* का कहा खादर करते हैं । १३. जाबाक मनुष्य अपना '\*\*\* किसी को नहीं बताता ।

संकेत ऊपर से नीचे:- १. बनता में इनका भी वका मान है। २. मनोनक्षत । ३. परको बहत मिसती वे काक्षकत कम वाने काते हैं। ८. यह मी मनव्य बोबन में बढ़ा परिवर्तन कर देता है ।

नियमानदीः-एक नाम से एक पूर्ति का श्रुक्त १॥), इसके परचात् प्लेक पति का H) को मनीकार्डर का पोस्टल बार्डर (विना कार ) द्वारा भेका ेंने । म. बा. की रहीट पूर्तियों के साथ अवश्य मेजें । सादे कागव पर तिया मेबो का सकती हैं । पूर्तियों के बान्त में बीर मनीबार्डर कूपन या बता दिन्दी में अवस्य किसें। को अक्ति एवेय्टों की प्रेरचा से ेवों के नीचे प्ररेक के नाम काउस्लेख बावरण कर दें । परि

### श्रामको एडेनो मॅरुया ३३ पुरस्कार विजेता

इत बार पूर्तियों की नक्या बारक्षिक हो आने के बान्य पुरस्कार विजेताओं के आयो की चयका वे एक सताह की हैरी हो मई है इस निये प्रतिवानिता में साम केने बाबे बन्धु मों से हम खना wedt t

इस कार कदानि पुलियों की संख्या अधिक या। सम्बन्धाः पूर्वियो बहुत बोडी थी. फिर भी पुरस्कार का दनवा जिल्ल कोवां में बाट दिवा गया है।

-087**8** E नो मगुद्धियां - रो मगुद्धियां को बो ही पूर्निया था। इन लेथे पत्येक पूर्वि बर १५०) दिश गया।

१. भी कालाम सेठ, ( शरकार्थी ), अवलपर ।

२. भो चन्द्रन विद्वारीलाल सक्सेना,

्रृतीन श्रमुद्धियां—तोन श्रमुद्धियों र्क्त पूर्तिम यों। प्रत्येक १२॥) पर दिया गडा ।

१. भो कान्तिसाच वित्रक श्रासीयह । २. था वनन्तराव साजवान, हुन्दीर: ३. भी ६० स॰ देशमूल. न्यासियर । ५० भी परोषञ्चनार, प्रागरा । **५, भी क्रियनमध्य गठी, बोबपुर । ६.** क्षी बन्तकपर शार्ता, मेरठा ७. भी अपारी कंत्रनत्वता मार्फर औ आ आसिमाम 🚜पूर, बानन्या । 🕮 श्री वेश्य कशा कप्रे, चालन्वर । अ'. राजवागनिह, गोरलपूर १ .१०. अं चे ननतान भाटिया, अम्बाला ।

चार चराद्वियां—चार चरादिशै की रे७ प्रतिम यस दुई । प्रत्येक की स्था) पुरस्कार दिया गया ।

१. ओ हवारी इन्दिश मार्फेड श्री राचिकारमधा की रहेन, पडनाई भी कुन्दननाल, भोजपर न बगदोशचन्द करोडिं । ४. भी केताराचण्ड कोइलो, काबिगवार । ५. भी वारेन्द्रक्रमार, क्लारक ६. भी ब्रह्मरच धर्मा, विवनीर । 10. # STEE 57'1, 741 C. #1 \$180-सम्म, गनवत ६ भ व बोरचन्द दोवान. दिवाचा । १०. भो गाप सन्दि सहरी, शामरता ११. भा बगनाय सम्रह, सरकर

भेड़ी करें पर से तिन कर हिन्तव समाका विश्वी कि.चार तिगुने बारह सर्वात् ए छ एक के बिषे तीन-तीन केशे, विस्कुल डीक ! फिर उन्होंने नीकर से कहा-'साक्रमनिका समारे हिम्से के तीन केले हम का दे हो नाकी केके कही रख है, तन जाकर खाते रहेंगे।

नौकर ने तीन केते चाचा के इसाके किये, बाकी रक्ष किये और बाजी साक करने में बुट गया। चाचा भी बढ़े इत-मीमान ने वेते खेलने करे-- बहमक, कार क्या उत्त थाली को रगकता ही पेंद्रा, जबे उत्तमें हेद हो बार्यने तो रम्मू की करमा किर पर तकार होगी कि नई

गुप्त, उद्योग । ३ भी देशीयरन खन: दिल्ली शतदग । ४- औ करीवा साम गुन, प्राप्ताता । ५, भी विभृति चरवा बनवीं, शिशला ।

🗕 श्रारोग्य-वर्धक 🕳 **६० शाक्ष से द्विया भर में मशहर** 

कविषयन दर करके पाचनसङ्ख्य बद्धानी हैं दिल, दियाग की लावत देती हैं और नया सन् व शह वीर्य पैदा करके बत. बुद्धि सामु बढ़ाती है। हि॰ ६० १३) यहत्रयंत्रवी प्रार्थेसी, जाण्नगर । देवत्री एजर-बमनादाम क. चांटर्नाचीक

### हांगरुंग चीन में बनी हुई



सं गर में स्त-म्भन की केवत प्रकार के लगाने कीएक अदभ श्रीपधि ।

### फन S. lation

पुरुषों के जिए केवज बाहर से व्यवहार करने सायक रुकावट की ससार में अदिसीय तथा अव्शुक्त जीववि है। सालों गुहस्य इसक मांग कर रहे हैं। जिन पुरुषों का शीम ही बीबें पतन हो जाता है, उनके खिये यह दवा बेजोब है। इस के जगाने से क्कावट सम्बन्धी अपर्व शकि वया सामध्यं प्रस होता है। इस इवाको एक शोशी बहत दिनों तक चब्रती है।

मुल्य प्रति शीशी रूपचे १२) डाक क्व ॥=) जसग।

विस्तृत सून्तापत्र सुपत मंगाइये। चायनीज मेडिकल स्टोर. नया बाजार - देहजी।

हैड क्साफिन — २००० नान्द्रोट फर्ट बम्बर्ड ब चें - १२ व्यवहोधं स्व गृहर, कलकता रचिंगेष -- वदमशनादः।

- सेलिंग पेजेन्टस

रहेंगे।

बद्धमन ने दो केले को दे दिये । केलों को खार बोबी -- 'बाबे गये के पिक द्रमा है। यस इन वसन भोके ताकि वह राख पुत वाये

शं----- रम्य की श्रम्मा देखें समस्त्री साम उत्तरी गेरहासरा व धर का अच्छा इन्तकाम किया है।

बारे हां ..... बाव हाडी 🕻 🕻 सिए रम्मू की जन्मा पड़ान में नई है बहां सूत स्वागत दोगा -- ब'ड़ वा बहिय प्रकार मिठाई बसायह काले के

### (प्रष्ठ ४ का शेष) फिनस्तान-संघर्ष

तमस्त बेद्धनसम् वर सचिदार करने के लिए यहरी एक अन्देश्त बाकनस्य की तरारी का गड़े हैं। नगर के ह० प्रतिशत भाग में वे फे. गये हैं और उम पर उनका कांबकार हा ही गया तमका चाहिये।

वापानमा के बारनों के सामने बारमममध्य के लिए बहुदिशों ने कुछ कातें रखी है। उनका उत्तर विक्रते ही हगाना सेनार्वे नगर में घन बायगी देफा से ३५ टील द खेख एवं में बेहसान करने पर हु दे में ने करवा कर निया है

व्याप ब्रिटिश सेना के फिलम्सीन मे हटने में जिलकुन योड़ासा समय रह गया है. परन्तु मुकाबना करने सी करबो की कार्ड लेवारी नहीं है। न उनके पास नायन है न मेना, कीर न नेता, इस जिए यहि यह दियों ने पाक्र या किया तो भाग्व िगशु इंडर पंछे हट वार्थेगे।

अन्त कोर गहदग होनों ने मित्रराष्ट्रीय संघ की फिल्ल-सीन उपनमिति के सम प्रभाव को ठुक्य दिया है जिसमें कि समुचे फिलातीन के शासन के लिए मिन्नराष्ट्र व सब के एक श्राचितारों क नियुक्तिका सम्भाग किया गया है।

टाइस्न के बामानस्थित धतिनिधि ने तो यहा तब कहा है कि अपन आंग ने सदस्य राष्ट्र यहु देशों के तिरुद्ध मैदान में नहीं उत्तरेगे, क्यांकि कोई भी अपन राष्ट व्हर्दियों से युद्ध में पराजित होने का स्तरा उठाने को तैयार नहीं है। ये ब्रिटिश शासनादेख की समाप्ति पर दोन! क्रपनी २ स्थिति को मजबूत करने में अस्त है।

### श्रो रुईकर द्वारा श्रनशन

प्रविश्व अविश्व नेता श्री सार० एस० हाँका ने बिन्हें १६ मार्च की पात व्यापी इसनाल के निलासिलों में शिरफनार किया गया था. कपनी बनक के बनुमार भव श्वनान प्रारम्भ कर दी है।



र बर की सुन्दें तथा भारत विद्यात इन्क्ट्रीज की अनुन गुणकारी-पेटेन्ट औष्ट्रिमी के वर्णन पत्नधीदगुप्त से के से इटकारा पाने की साथन नियमानती आज ही पत्न लिखकर विना मूल्य प्राप्त कीजिये। यता-आरोग्य क्टीर सम्बद्धीज शिवपुरी, C I.





एन्साटेडिंगकः, चादनी थीकं, धजेयटों की बकरत है-मनादास एयह कं०, के० ही० जगदीश एउट क ॰ चादनी चौक. दिली।

# १०,०००) रुपये की घडियां



इमारे प्रस्टिक काला तल नं प्रश्राक्ष रखं के सेवन से बाल इमेडा के सिये काले हो आते हैं और फिन कीवन भर काले पैदा होते हैं । यह हमारे पूज्य स्वामीकी की क्रोर से लाकवान रोडफा है । यह तेल शिरते हए बाला का शंकता, उनको सम्बे घूंचावाले और चमकदार बनाता है। बहा बाल न उसते ही बड़ा फिर पैदा हाने नाता के गिरामी तेव करता और सिर को टबढक पहुंचाता चीशी २॥) ६० तान

# **पहेली सं० ३४ की संकेतमाला**

सगमवर् पहेली सं २ ३४

के लिये हैं. भाका श्रेषने के लिये नहीं।

12 .

ये वर्ग प्रापने इस की नकता स्वाने

### बायें से दायें

१. दिझी की सर्वोधिक स्रोकप्रिय ग्रासिकपणिका।

- ४. स्त्रियों के शुरार में इसका भी स्वान है।
- इंग्रेग क्रपने मान्य की नात है।
   एक कम्बी, इनका पूर्वी मारत में विशेष प्रथमन है।
- १०. एक शामिक मन्य ।
- ११. दुख् लोग इसे ही भेष्ठ समझते हैं। १२. देखिने, चार श्रवारी वाला यह
- र्र. राजन, चार असूरा वाला वह बस्तु झायका इष्ट तो नहीं है । १४. क्रियाविशेषका और सम्बस्त्वक सन्द।
- १५. अधेक पुनद्गेशक इस के चकर में फरता है।
- १६. इसका कामना कामा सुरा नहीं है। १६. समाह का एक बना।
- हर. उताह का एक वन । इ. जाकाश में विचरवारील ।
- र्शः इस्त वास्ता पड़ झ बाता है। रशः — से मनुष्य को यथायकि सहाबता करना चाहिये।

### ऊपर से नाचे

१ कुन्दर । २. इत स्वभाव के अनुष्य की तपस्रता में तदा तदंद रहता है। इ. वह कवी कितमें विवित्तग स्थापित किता काता है।

प्. सनस्वत में पुत्र के साथ इसके सावस्थकना बदुती चाती है ७. साथी और त्यान सेते सकट में मी — का मरोशा नहीं खोकना चाहिया। (चार कब्द का ग्रन्थ) ८. — का स्थान करणाया के लिए बहुत हो बश्वका से सचना चाहिए।

हुः स्नेह-बोधक स्थोधन है। १३- सभी बुगो में स्वभेड रहा है। १७- मनुष्यों का स्थामी।

### १००) रूपये इनाम

बारचरेवनक शक्तशाली सिद्ध वन्य सर्वनीट से रक्तिस्त्री

विद्व वयोक्स नम्म । इवके वारक इत हैं। काप किसे माहते हैं जाहे वह एक हैं। काप किसे माहते हैं जाहे वह एक्स किस क्षा न हा कावके वाय चर्ता कावेगी। इसके आयोद्य, नीकरी, कन की शांत, इक्समा कीर साटों में बीत सवा पर जा में पात होता है। सूक्य ताब रा।), जारी कर हो शांते का १२) मूख खासत करने पर १२० हमाम दुख हरसा कांत्रस न० (कान)। पो० कटारी सराव (गया)

बन्द् मोसिक घम के लिए श्वत्य दुआं के स्वन काने ह मास्क्रक वाम बाबूद रहात है। इस लाखों (स्वा झाब्य्स्क्रत होग पर लीर स्वति (तर व क क्षाचे स्वन करती है मूल प्र कताक्रों — गर्मस्ती श्वो इस का स्वन न करें क्योंक शर्मस्त हाकर महत्र अस्त पर बारा हो सारा है।

सकट भोषन कार्यक्षय (V) यो० करावक्ष (२४ वरगना )।

### सफेद कास कासा

कियाय से नहीं, हमारे ब्रायुवेदिक सुर्णान्य तेल से बाल का प्रमा रक कर उपेट बाल कर से साता हो के हैं। यह तेल दिमानी ताकत को साता की रोखनी को बहाता है कियों किरमाक न हो में मूल्य वाप्त की सारी किसा हैं। मूल्य २॥) बाल बाचा पक्ष हो तो। और कुका पक्ष हो तो ५) का तेल मंत्रमा हों।

रवेत कुट की अब्स्त कड़ी

प्रिय सकता । कीरों की आदि हम प्रशास करना नहीं चाहते । यदि इस केर से स्पेशी कह से खाराभ न हो तो मूल्य दूना वायत हूंगा । मूल १) दल विश्वकल्यासा सीयभावया नंत ११

प्रमचन्द्र बगक्त स्ट्रीट क्कक्ता १२

### रुपेद बास काला

सारत काला तेल वालों का पनन्तु रोवदर रदेश वाल कह से काली, हुन्यों ला हुक वर (स्थानी सावस्त व काला में रोक्स देश हैं बरावर काला ने पेंदे सो बुता सुरुष वापता मुंग्दे (शो) भाषा पका रो।) कुल वक्त भे)। पें की विवास-कमार गुराता न ० भ पों देश (रामा)।

# 🛞 भविष्य वाणी 🛪

सन् १६४८ में क्या होने काला है ? यह काप १६४८ के शांक में हाले वाले टकट फेर का बाक बाक बतरा

बाद छाए रह उट क आवन्य कहान वाल देशट कर का नोक का का का प्रदा का रहे हैं। इस बाद दे हैं। इस बाद दे हैं। इस बाद दे हैं। इस बाद दे हैं। इस बाद दे हैं। इस बाद दे हैं। इस बाद दे हैं। इस बाद दे हैं। इस बाद दे हैं। इस बाद दे हैं। इस बाद दे हैं। इस बाद दे हैं। इस हम के रिकार है। इस बाद दे हैं। इस हम के रिकार है। इस बाद दे हैं। इस बाद दे हैं। इस बाद दे हैं। इस बाद दे हैं। इस बाद दे हैं। इस बाद दे हैं। इस बाद दे हैं। इस बाद दे हैं। इस बाद दे हैं। इस बाद दे हैं। इस बाद दे हैं। इस बाद दे हैं। इस बाद दे हैं। इस बाद दे हैं। इस बाद दे हैं। इस बाद दे हैं। इस बाद दे हैं। इस बाद दे हैं। इस बाद दे हैं। इस बाद दे हैं। इस बाद दे हैं। इस बाद दे हैं। इस बाद दे हैं। इस बाद दे हैं। इस बाद दे हैं। इस बाद दे हैं। इस बाद दे हैं। इस बाद दे हैं।

एक बार कावश्य वरीचा करें:—

- अस्तिही [V.A.] कुरतारपुर
वो के नीचे प्रशेक के जाम का उल्लि

क्षेचें (टिश्ट नहीं)। शुद्ध उत्तर १४ जूत के शासादिक वीर क्षेच्य जनने के इच्छुक इस से तम व्यवहार करें। पृतियां और अपरा:—

।त्रपाठी, हितकारी विद्यालय, कोटा ( संयुक्त राजस्थान )

। ॰ १४ का शुद्ध ठकर-मार्वे से दार्थे.-१- मशदेव थ.रङ्ग, ६- क्झार, । ट. इचक, १२- विवासा, १२- क्साबान १३- गस, १४- नम।

र्ज थे--१. प्रमुण २. हार, ३- देवणह, ४- वयन, १. गामड, १०. हवाई। श्रुद्ध क प्रमेद को १४३) पड कश्चाद ११ प्रमेद के २०) हो अशुद्धि गुद्ध को ७), ३ कश्चाद्ध घ० स्वयंत्र को १३ वर्षीयिक पूर्वियों का प्रश्लाव इ: ६४ ४६, ४० वृक्षिये पर कोर कर्व प्रथम विद्यार्थी योगीसाव्य गासिक्य अस श्रुष्ट क्षण वर १०१) पुरस्थार विद्ये समे। वर पुरस्तार ६१ मई शक् सेव

# ५००) [ सुगमवर्ग पहेली सं० ३४ ] पुरस्कार

प्रथम पुरस्कार ३००)

न्युनतम अशुद्धियों पर २००)

|    |         |     |      | :  | પ્રયમ | पुरस्   | भर                    | ३००    | ,     |        |                                                         | <b>.</b> 4.                                                     | 1(14    | મશુ              | ાજવા                                                                                                                            |
|----|---------|-----|------|----|-------|---------|-----------------------|--------|-------|--------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |         |     |      |    |       |         |                       | इस ला  | इन पर | काटिये | _                                                       | _                                                               |         |                  |                                                                                                                                 |
|    | 10      |     | ~    |    | ^ ~   |         | 9 IF                  | ~      | -     |        |                                                         | ig.                                                             | ;       | ; ;              | l =                                                                                                                             |
|    |         |     |      | w- | ٠     |         | <b>M</b>              |        |       |        | ALIA<br>MILIA                                           | प्रमन्द्रभ                                                      | :       | उद्या            | खे<br>खे                                                                                                                        |
|    | $\cdot$ | ~   | 15   |    |       | le le   |                       | ~      | -     | IT     |                                                         | -                                                               |         | 34               | 1 CB                                                                                                                            |
| 6  |         | -   |      |    | ~ F   | 2       | it                    | iF     | _     | 35     | 12 th                                                   | 1                                                               |         |                  | 恒                                                                                                                               |
| G  | 1       | w-  |      |    |       |         | te                    | 4      | ` ₽   |        | साथ के दोनों बर्गों की दीस कमा<br>वासे के ज़िये ५५ स्ता | के सम्बन्ध में<br>निर्माय स्वीकार                               |         |                  | 95<br>                                                                                                                          |
| L  | **      |     | 9    |    | _     | ~       | _                     | w .    | ie    | ٠,     | をを                                                      | 1                                                               |         |                  | ो की या तीनों की करे<br>आड़ी सकीर सींच दें                                                                                      |
| -  | , P     | 15  |      |    |       | ΙE      | 27<br>20              |        | \$ IT |        | # F F                                                   | 46                                                              |         |                  | 连                                                                                                                               |
| ٩  | .~      | -   | .005 |    | -     | 4       |                       |        |       | 1 H    | di<br>A                                                 | महत्ती                                                          | •       |                  | 터                                                                                                                               |
| L  | 1/6     |     |      | "- | . F   | mr ber  | ir A                  | _      |       |        |                                                         | 2                                                               | 표       | पता<br>डिझाना    | 45 E                                                                                                                            |
| Ŀ  |         | 布   |      |    |       | ~       |                       | U<br>~ | h-    | ۴      |                                                         |                                                                 |         | B 42             | एक की, दो की यातीनों की करे। तीनों वर्ग एक द्वी<br>ब दो पर आरक्षी लकीर व्यक्ति                                                  |
| ٦  | , IT    |     |      |    |       |         | 9 15                  | ~      | -     |        | _                                                       | *                                                               |         |                  | B 10                                                                                                                            |
| 1  | . "     |     |      | -  | -     |         | w =                   |        |       | M      | ~                                                       | स्वीका                                                          |         |                  | 10 (E)                                                                                                                          |
| H  | -       | 9.9 | IE.  |    | -     | in line | 33                    | ~      | C-    | It.    | कीस                                                     | भूम                                                             | 1       | 1F               | 是海                                                                                                                              |
| 1  |         | -   | _    |    | ~ It  | >       | ic ic                 | ī      | -     | 2      | 20                                                      | <b>F</b>                                                        |         | 100              | कि वह पूनि चाहे<br>तेकी भेजेंती हे                                                                                              |
|    | S.      | -   | _    |    |       | · ·     | Æ                     | 4      | F-    | 2      | 0                                                       | b B del                                                         |         |                  | ह्या क्रिक्स<br>एक बर्ग                                                                                                         |
| ۲  | it.     |     | -    | 1  | -     | 1/2/    | -                     | W      | is    |        | म                                                       | 焦                                                               |         |                  | 188                                                                                                                             |
| t  | i y     | IE. | 1    | -  |       | IE      | 2                     |        | ê 5   |        | पहेली सं ३४ फीस १)                                      | NI PE                                                           | :       |                  | ते की<br>कियाता                                                                                                                 |
| f  | ~ '1    | -   | =    |    | -     | -       | 圖                     |        |       | a: F   | सुगमवर                                                  | इस पहेली के सम्बन्ध में मुक्ते प्रबन्धक का निर्याय स्वीकार है   |         | पिता<br>डिकाना   | र तीनी बर्गी को प्रथक न करके इकट्टा ही भेजना चाहिये। भेजने बाले की इच्छा है।<br>प्रथक नागी से भरे जासकते हैं। यदि फीस केवल एक व |
| ľ  | ~}      |     |      | 10 | ° €   | m       | it                    | -      |       | 日      | E                                                       | E COL                                                           | -       | E                | 100                                                                                                                             |
| Ī  |         | 1/1 |      |    |       | ~ -     |                       | U      | L     | ,-     | 100                                                     | 9                                                               | F       | <b>6</b>         | किये - भेज<br>मानिये - भेज                                                                                                      |
| •  |         |     |      | Ç. |       |         |                       |        |       |        | _                                                       |                                                                 | _       |                  | 16 4                                                                                                                            |
| Ţ, | , te    |     | ~    |    | ~     |         | 9 1                   | ~      | -     |        | <u> </u>                                                | F.                                                              | :       | : :              | भेजना <del>व</del><br>आसकते                                                                                                     |
| [  |         |     |      |    | -     |         | w -                   | 中      |       |        | ३४ फीस १)                                               | य स्वी                                                          | :       | · ·              | 1 m                                                                                                                             |
|    |         |     | iE   |    |       | lto-    |                       | -      | -     | IT     | F ~                                                     | निस्                                                            |         | ě                | 24 E                                                                                                                            |
| 0  |         | -   |      |    | ~ F   | 20      | to                    | ië     | _     | 52     | W.                                                      | 45 %                                                            | :       | (19              | 記事                                                                                                                              |
| 1  | 1       | w   |      |    |       | 2       | le:                   | 4      | 5     |        | .E                                                      | No.                                                             |         |                  | प्रक न करके<br>प्रथक नामों                                                                                                      |
| L  | IF      |     | ,    |    | _     | ~       | -                     | W N    | is    |        | F                                                       | H. H.                                                           |         |                  | 25                                                                                                                              |
|    | . 19    | 1E  |      | -  |       | 18      | 2                     |        | · à   | +      | AB.                                                     | 1                                                               |         |                  | 1                                                                                                                               |
| L  | ~~      | ,-  |      |    | -     | 4       |                       |        | 1     | 2 K    | सुगमवर्ग पहेली सं                                       | [स पहेली के सन्त्रव में मुक्ते प्रवन्त्रक का निर्धाय स्वीकार है | alta    | ेकान             | 作                                                                                                                               |
| 1  | 作       | -   |      | "  | 0 4   | m 14    | is .coa               | -      | -     |        | 100                                                     | महत्त                                                           |         | अन्ताः<br>अन्ताः | -                                                                                                                               |
| L  | ~ =     | 45  | 1_   |    |       | 12      |                       | n<br>n | 1     | 1.     |                                                         | 2                                                               | ie<br>E | _<br>₽ &         |                                                                                                                                 |
| -  |         |     |      |    |       |         | <b>ि</b> श्री में राग | FILE   | -£4   |        |                                                         |                                                                 |         |                  |                                                                                                                                 |

🔀 पहेकी में भाग लेने के नियम

पहेली साप्ताहिक बीर अर्जुन में मुदि
कुपनों पर ही अपनी चाहिये।

२. उत्तर शाफ व स्थाही से जिला हो। अस्पष्ट अध्यक्ष संदिग्ध रूप में लिली हुए, कटे हुए और अपूर्ण इल प्रतियोगिता में शिम्मजित नई किये जायेंगे और ना ही उनका प्रवेश शुरूक लीटाया जायेगा।

३—अरे हुए अन्तरों में मात्रा वाले ना संयुक्त अन्तर न होने चाहिने। बहा मात्रा की अध्यवा आवे अन्तर की आवश्यकता है, वहा वह पहेली में दिने हुए हैं। उत्तर के साथ नाम पता हिन्दी में ई आना चाहिने।

४. निश्चित तिथि से बाद में झाने वालं पेड्रॉलया जाच में सम्मिलत नहीं की बायेंगी और नाही उनका ग्रस्क लीटाया बायेगा।

५, गत्येक उत्तर के साथ १) मेकना खाव १यक है .. कि मनीझाईर झथवा पोस्टल झाईर द्वारा काने चाहिये। बाक टिक्ट स्वीकार नहीं किये खायेंगे। मनीझाईर की रसीद पहेली के साथ खारी जाहिये।

६. एक ही लिफाफे में कई ब्राइमियों के उत्तर व एक मनीबार्डर हारा कई ब्राइमियों का शुरूक मेवा था चकता है। परन्तु मनीबार्डर के क्रूपन पर नाम व चता हिन्दी में विषया चहित लिखना चाहिये। परिवर्षों के शब्द में गुप्त हो बात में वी

७. ठीड उत्तर रर १००) तथा न्यूनतम अगुद्धियो पर २००) के पुरस्कार दिये आयेंगे। ठीड उत्तर अधिक संस्था में आने पर पुरस्कार बयावर बाट दिये आयेंगे। पहेली की आगमदनी के अगुवार पुरस्कार भे राशि घटाथी बहाई का छड़ती है। पुरस्कार मेजने का बाढ़ जया पुरस्कार पाने आले के किये होगा।

ट. पहेली का ठीक उत्तर ११ मई के बाह्र में प्रकाशित किया कायेगा। उसी श्राह्म में पुरस्कारों की लिल्ड के प्रकाशन की लिंध भी दी कायेगी, सही हल २६ मई १६४८ को दिन ने २ वजे लोला का गा, तन को स्पर्कि भी चाहे उसस्पित दह सकता है।

पुरस्कारों के " न के बाद यदि कि"

पहेंची पहुंचने की व्यन्तिम तिथि २१ मई १६ संकेतमाखा के खिये ग्रष्ट २६ दे

अपने इस की नकता पृष्ठ २६ पर वर्गी ह

नीयन में विचय मात करने के किये मी रूप विद्यापायकी क्रिकेट 'नीवन संग्रास'

वंद्योचित वृत्तय चलकत्व वहिते। इत प्रसाद में बीवन का सम्बेख और विकार की सतकार एक ही काय है। प्रसाद हिन्दी भाषियों के किये सतत और बंबर के बोम्ब है।

यस्य १) डाफ व्यय (-)

बहुचर मारत

[ स्वर्गीय चन्द्रगुप्त वेदासकार ] मारतीय चंस्कृति का प्रचार सम्ब देखों में किस प्रकार हुआ, मारतीन वाहित्व की छाप कित प्रकार निवेशियों के हृद्य पर डाकी गई, यह वब इत पुस्तक में मिक्केगा । मूल्य ७) डाव्ह व्यव ॥ ।

### बान के प्रा

[ श्री कृष्यपन्त्र विकासकार | क्ष-ग-बीवन दी दैनिक तमस्याची और कठिनाईंबों का सुम्हर आवहारिक वमाकान । बहुनों व त्रसियों को विकास के अक्टर पर देने के लिये प्रतितीय प्रसाद । बूस्त ३)

में महती

जी विराय जी रिवेत में मकान्य, बुक्विपूर्व श्रङ्कार की कुन्दर कविताय । बस्य ॥)

> वैदिक वीर गर्जना भी रामनाय वेदासकार ]

इसमें बेदों से चुन चुन कर बीर मायों को बाग्रत करने वासे एक सी से श्रविक वेद मन्त्रों का वार्यसहित संबद् किया गया है। सूल्य ॥ (\*)

मारतीय उपनिवेश-फिजी

भी शानीवास ] ब्रिटेन हारा शासित फिबी में बचाव भारतीयों का बहुमत है फिर भी वे बड़ा गुजामों का बीवन विताते हैं। उनकी श्यितिकासून गम्ब ३)

# जीवन चरित्र माला

र्गः वदनमोदन गास्त्रीय

[ बी रामगोकिए मित्र ]

नदामका नासकीय की का कमकड़ कीवन-कुक्तन्त । इसके तक का कीर विचारों का सबीव विकल्प । बूहव १॥) बाक स्थव (=)

नेता जी समायक्त बोस

नेता वी के कमकास से तन् १९४५ तक, आधार हिन्द करकार की स्थापना, बाबार दिन्द चीव का वंशासन कारि समस्त कारों का निकरण। साम १) राष नव 🗠

> बी॰ सम्बद्धनाम साजार ं जी रमेशक्य की सार्व ने

मीसाना सहस की राहीबता, अपने विचारों पर हहता, उनकी बीवन का क्रमर सम्बन । मुख्य ॥+) बाक व्यव ।-)

पं॰ जवाहरसास नेहरू

भी इन्द्र विद्याबाक्स्पति है

क्याप्रसाम क्या है। वे कैसे बने ! वे क्या जातते हैं और क्या करते हैं ! इन प्रश्नों का उक्त इत पुस्तक में आपको मिक्केगा । मूल्य १।) बाक व्यय 🗠

महिष दयानन्द

अी इन्द्र विकावायस्पति ]

क्षव तक की उपसम्ब समझी के बाधार पर ऐतिहासिक तथा प्रामाखिक शैकी पर फोकरिवनी साथा में किया गया है। सूत्य १॥) डाफ व्यय (=)

# हिन्द संगठन होत्रा नहीं है

स्रपित

बनता के उदबोधन का पार्य है। इस सिवे

हिन्दू-संगठन

विवय स्वामी अज्ञानन्य वेन्याची ] पुरुष अपरच पर्दे । आब भी हिन्दुओं को मोहनिता से बनाने की बावरवकता बनी हुई है, भारत में बचने बाली प्रमुख बाति का शक्ति सम्पन होना यह की शक्ति को बढ़ाने के सिवे निवान्त आवश्यक है। इसी उद्देश्य से पुस्तक प्रकाशित

# कथा-साहित्य

की का रही है। महत्त्व २)

में भूजन सर्क विम्यादक-भी वयन्त ]

प्रसिद्ध साहित्यकों की सकी कहानियों का समह । एक बार पह कर मसना कठिन । मूल्य १) बाक व्यथ ।-)

नया प्रालोक : नई खाया भी विराव

रामायक और महाभारत शक से केसर साम्रनिक कात तक की अहानियों का नवे रूप में दर्शन । मूल्य १) डाक व्यव पृथक् ।

सम्राट् विक्रमादित्य (नाटक)

केसक — भी विराज ों भी रोमायकारी तथा दुलद त्युतिया, वर कि भारत के बमस्त राभावकार वेपा चुलर रहावारा, बन कि भारत के बसस्य वर राजों की हुंची का और कारत राजक खुला हुंचा चा, रेरा विरवाञ्चातक मरे हुए वे बो कि छनु के बाव मिसने की । तभी सम्राट् विक्रमादिल की तक्षवार चमकी और रेरा

> 'तावरच को सच्च करके प्राचीन कथानक के ब्राचार नाटक की एक । ति अपने वात तुरिश्वत रक्ष ते ।

ह्युतन्त्र बाजार, दिखी

of my fewerwork failur स्वतन्त्र भारत की कप रेखा

• 🍞

हर प्रसाद में बेचक ने नाया यक बीर क्षत्रक रहेगाः मारतीय विवास क्ष बाबार मारतीय बस्कवि कर होता. इत्यदि विक्यों का प्रतिपादन किया है।

सम्ब १३) कावा ।

# उपयोगी विज्ञान

साजन-विज्ञान

तावन के सम्बन्ध में मत्त्रेक मचार की शिक्षा मात करने के सिन्दे इसे प्रवश्य पर्दे । मृहय २)-डाफ व्यव |-)

तेज विजीन तिलाहन से बोकर तेल के बार वर्षे डबोगों की विवेधना वविकार **करक** दत से की नई है। सून्य १) बाक म्य (-)

तससी

इसबीयम् के वैची भू क्यानिक विवेचन और उनवे साम उठावें 🕏 बन बतवारे को है। बहुन २) डाफ नव इपक

बबोर के प्रस और प्रम ते सबैक रोगों को दूर बरने के बगाय। बुक्क शे बाद्ध न्यव पृथक्

देहाती इसान '.

सनेक प्रकार के रोगों में अपना प्रकास पर वासार और संगत में सग-मता वे भिसने वासी इन कीड़ी कीमत की बकाओं के द्वारा कर तकते: हैं। मूल्य १) डाक व्यय प्रवक् ।

सोडा कास्टिक

अपने वर में शोबा कास्टिक तैवार करने के क्षिये सुन्दर पुस्तक । मूल्य १॥) बाक व्यथ प्रथक ।

स्याही विज्ञान

वर में नेठ कर स्वादी बनाइये और बन प्राप्त कीविये । मूल्य २) बाव व्यव प्रयक्तः।

### श्री इन्द्र विवासन्तरसीत की 'सीरत की सांक्रियां

प्रवास कारत-निर्मा के वे कारकीय बीस दिन सस्य ॥)

दितीय सरह—मैं विकित्स के 🚥 न्युष्ट से कैसे निकास ह

युक्त हो

शेजों बाद ह एक साथ केमें वर महत्र हो

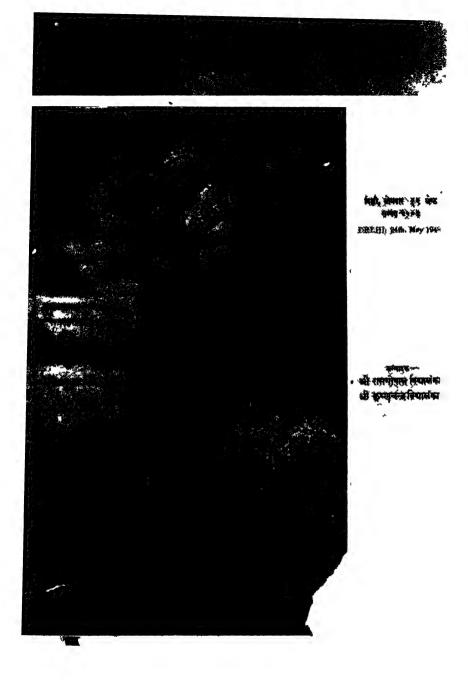

# दैनिक वीर अर्जुन

की

स्थापना अमर शहीद श्री स्वामी श्रद्धानन्द जी द्वारा हुई क इस पत्र की आवाज को सबल बनाने के लिये

# श्री श्रद्धानन्द पब्लिकेशन्स लि

के स्वामित्य में उसका रूबावन हो नहा है। बाज इस प्रकाशन संस्था के तत्वावधान म

देनिक वीर अनु न मनोरञ्जन मासिक # सचित्र बीर अर्जुन साप्ताहिक

# विजय प्रसन्क भगवार

अञ्चन प्रेस

संचातित हो रहे हैं। इस प्रकाशन सस्था की आधक स्थित इस प्रकार है

अधिकृत पूजी ५,००,०००

प्रस्तुत पृ'जी २,००,०००

गत वर्षों में इस संस्था की झोर से झपने भागीवारों को अब तक इस मकार साम बाटा जा चुका है।

सन् १६४४

१० प्रतिशत

सन् १६४४

\*\*\*

सन् १६४६ १४

१६४७ में कम्पनी ने अपने मागीदारों को १० प्रतिशत लाग देने का निस्त्र किया है।

# आप जानते हैं १

- इस करपत्री के सभी भागीवार अध्यम वर्ग के हैं और इसका संवातन उन्हीं लोगों हाता होता है।
- 'वीर क्रजू'न' वर्ग के पत्रों की सम्पूर्ण शक्तिया अब तक राष्ट्र की आवाज को सबक्र बनाने में लगी रही हैं।
- अब तक इस वर्ग के पत्र युवालेज में डट कर आपश्चिमों का मुकाबका करते रहे हैं और सदा जनता की सेवा में तरपर रहे हैं।

आप भी इस संस्था के भागीदार बन सकते हैं।

भौर

- इस प्रकाशन संस्था के सचालक वर्ग में सम्मितित हो सकते हैं।
- राष्ट्र की आवाज को सबल बनाने के लिए इन पक्षों को और अधिक अजबूत बना सकते हैं।
- अपने धन को सुरक्षित स्थान में समा कर निश्चिन्त हो सकते हैं।
- आप स्थिर आय प्राप्त कर सकते हैं।

प्रत्येक शेयर दस रुपये का है। आप मागीदार बनने के लिये काज हो आवेदन-पत्र की मांग कीजिये।

भी श्रद्धानन्द पन्तिकेशन्स लिमिटेड, भद्धानन्द बाजार, दिली।



**वैश**नस्य प्रतिवे होन दैन्ये न प्रशासनम

क्षेमकार १२ वेड सम्बत् २००५

# श्राम्यार्थिय | का विकट

विश्व हो चार महीनों में भारत व प्रशान सरकार के शरकार्थी विधानों की कोर से समय समय पर को बोधनाष्ट्र विश्वतिया भीर वस्तव्य विकारी रहे हैं, उन्हें यह कर कोई मी **पर जान बकता है कि शरकार्थियों की** श्राम्या कितनी विकट और दूस्य है। इन सरकारी विक्रियों से यह भी अन हो बक्ता है कि सरकारी कर्मचारियों का एक बहुत बढ़ा भाग खरवार्थियों को र धुविधा पहुंचाने के लिए निरंतर क्ल कर रहा है। इस पर व्यव होने क्सी रकम भी सालों और करोंड़ों तक बहुन्द्रयो है। ब्रेकिन वस्त्रस्थिति इत से मिन्न है। परिचमी प्रवाद, बीमाप्रान्त और विश्व बादि से इवारों सालों हिन्हू ्रे अध्याचित्रों को सावे करीन साठ दस हैं इसव होने आने, फिन्ड आब भी सरका-विक्रों की कमस्या बेती ही विक्रट है। व में साम पाकिस्तानी गुडों से किसी हरह अपने प्राची की रचा करके मारत काने के, उस समय उनके सामने केवस इन्ह ही बच्च या निशी तरह बपने बीट श्रापने परिवार की बौबन व कस्मान की स्का । इत ने सरेड नहीं कि मारत **बरकार ने उस समय श्रासामारक श**रपर**तर** बार किया और सैंबबों सामाओं को र करके ४० साथा पीकित और वस्त क्रिको का अस्यन्त क्रुश्चलतापूर्वक मारत ब्दुचा दिया । वरी वारकाशिक उद्देश्य संकीर इक्ष्में सफला होने पर सामा हिन्दू विस्तों ने भारत सरकार के प्रति वश्रदा वक्ट की। वस्तुतः भारत सब में करने के बाद वे कम से कम अपने क्यों कोर अपने परिवार की प्रतिष्ठा के व में अध्यक्त हो गये और उनकी न्त्रता के सिद्ध वह वर्गत था।

दन के ठीक बाद ही वसरता का या कर कह भावा कि उन्हें ब्रह्मायी र पर कईन कोई नियान के खिए ता दिया बाय । स्थान स्थान पर देने वेदे प्रांचित क्षानी गये। इस काम देनी भारत व पवान वरकार के करोड़ों काम हुए। यह काम कीर भी कठिन । पर हो भी पूर्व करने का प्रकान किया या। पर दिशा किर पर वी कोर लोगों हो कास्तान में ठीने नहीं दिशा का क्षाना में ठीने नहीं दिशा कर क्षाना में ठीने नहीं दिशा कर

इकारों तम्यू समाये गये, करवार्षियों को क्षरत राखन दिवा गया, जाको रवाहवा और इन्प्स सार्थित होते गये, इरवाल को तो गये, इरवाल को तो गये, इरवाल के सावदाद वह करवार कर मिली। इनके दो ग्रस्क करवार वह कम मिली। इनके दो ग्रस्क करवार वह कम मिली। इनके दो ग्रस्क करवार वह कि स्वाता का समाय वा और दूसरा वह कि सावदाती कर कमाये वा कोर क्सरा वह कि सावदाती पर कार्यों का प्रकारी वा वा वार्षिकारी वास्त परिकारी वास्त परिकारी वास्त परिकारी वास्त परिकारी वास्त करकार न वे।

सर्विया भी बीत गईं और तसके साय ही समस्या का तीसरा कप सामने श्राया कि न इस तरह सरकार ही श्रानन्त काल तक लोगों के निवास और शोकन का प्रवन्ध कर तकती है और न शरका-वीं ही इस तरह अपना बीवन विता सकते हैं। इन्हें निश्चित स्थान देने की आवश्यकता है, बहा वे अपना शाबारक थीवन कम फिर से स्थापित कर बकें। पंचाब से बाहर रहने वासे वह नहीं वानते कि पश्चिमी पंचाय का निवाली हिन्दू मध्य भेथी का था, वह छोटा बढ़ा व्यापार करता था, वर्मीदारी करता था वा तरकारी नीकरी करता था। दो-एक विस्तों को छोड़ कर सच्दूर व किशान वहा अधिकारा सरलमान थे। अधिकारा के पास क्रापने क्रोटेवा बने घर थे। इन लोगों को बसाने के लिए वह बावज्यक या कि उन्हें बर्मीन दी बाबे. सकान दिये जायं और कारोबार चलाने के लिए क्पया दिवा जाय । समस्या का यही सब से कठिन रूप या और वहीं शरकार बुरी क्द फेल हो गई।

ब्रिटिश करकार का दफ्तरी शावन चक सभी तक नहीं बदला है। एक के बाद एक अफसर और एक के बाद कमेटी की बोबबा तो बहुत हुई, किन्द्र आज वह नद्व तत्व है कि परनाला वहीं पर है। सभी तक पंकाब शरकार नई राजधानी का काम शुरू नहीं कर पाई, दिल्ली के काल पास को उपनगर बनने का रहे थे, आभी तक उनमें से किसी एक बोधनापर भी धनशानहीं हजा। छोटे वे कोटे परन की फाइलों का कम्बार सग काता है, किन्द्र परियाम कुछ नहीं निकलाता । अन तक प गन सरकार यह भी तय नहीं कर पाई कि किस विशे व तह-वीस को कहा बताया बाय। वरकारी दयनरों की इस बाचेर गर्दी और बाचि-कारियों की किवर्तन्य विसदता से लाखों बरखार्थी परेशान हैं। को कुछ चतुर थे, वे तो निवम धनियम भी परवा किये विना कहीं न कहीं बस गये हैं, किन्त साधारस मोली माली बनता ग्राने साथ को कुछ यो दा बहुत धन काई थी, उसी दो समाप्त कर रही है।

श्रास्त्रियों को बमीन मस्त्रन मिसने में वब के बड़ी कटिनता यह है कि हमारी सरकार के नेता सभी तक रिवित को बसार्थ कर में नहीं देखा वाते हैं। वे

बादर्शना के बादर्थ से वर्षे इप है बौर इसी किय स्थिति का सामना नहीं कर पारहे हैं। शरकार्थियों को वहाने का सब से तीया और सरस उपाय वह वा कि वहा से पाकिस्तान वाने वाले मुख्यमानों की संपत्ति का विभावन उनमें किया काता । किन्तु हमारी सरकार आव मी बढ़ आशा लगा गड़ी है कि भारत व पाडिस्तान में समझौता होगा झौर सब अपने अपने स्थानों को वापस आवेंगे। यह हो बाब, फिर तभी भाई अपने-अपने वर लौट वार्वे, इससे अच्छी बात श्रीर क्या हो सकती है. फिन्त हमारी सदिन्काण पूर्व नहीं होती। पाकिस्तान करकार काब भी दिंदू नागरिको के साथ अत्वाचार कर रही है. इस कारण यहा से कोइ भी पश्चिमी प्रवास वाने को तैयार नहीं होता कीर इसके विस्तित भारत सरकार की उदार नीति कोर बनता की शान्ति व सहिष्णता के कारका पाकिस्तान चाकर तीन जास के करीन पुरुक्तमान भारत बावस सीट काने हैं। इस कारक वहा शरकाथियों की समस्या और भी विकट हो गई है। मुतलमानों की ही जायदाद उन्हें बाटी बानी भी भीर वे यहा वापत पहुंच रहे हैं। इस्य ास्त्रों शुरक्तार्थियों को कैसे बताया चाव १

इस समस्या के दो ही सपाय है। एक तो यह कि बसलमानों को यहा कापस न साने दिया बाग भीर दूसरा यह कि पाकिस्तान पर दनाव डाल कर इस काम के लिए उसे विवदा किया जान कि वह वहा जाने वाले शम्यार्थियों को वापस बळाने के क्रिप्ट उचित वाता वरस व परिस्थिति पैदा करे। इर्ष की बात है कि भारत बरकार ने इनमें से प्रथम मार्ग को स्थीकार कर सिया है और मसस्यानों के मारत सोटने पर पावन्दी सगा दी है। पर हम यह कहना सबस्य चाहते है कि इस नवे निश्चय का पासन हदता से करना होगा, तभी सभीह पत होगा। हम तो वहा तक कहना चाहते है कि पाकिस्तान सरकार पर इस बात के लिए दनाव डालना चाहिए किया तो का हिन्दू हिला नागरिकों को वापस बनावे. अथवा उनहीं होडी गई साबदाद का बुकावजा पश्चिमी प्रजाब के चेत्र मे से दिया बाय। निना इहता दिसावे शास्त्रार्थियों की समत्या का सन्तोषजनक समाधान नहीं किया का सकता।

### ममसौने की विपल चेष्टा

स्थारका व रूप इन दानो प्रमुख शक्तियो पर स्थाय दिश्य की शान्ति वा स्थानित निर्भर करती हैं, यह साथ प्रमुख रूप है। इसी लिए वब दोनों में स्थान सेते की बातचीत चलने की वर्षों निक्की, तब स्थायका यह सीर विभिन्न

संकटों से प्रस्त साधारण अनता आशा की किरण देखने लग । किन्तु यह आशा सस्य विद्ध नहीं हुई। इत सम्बन्ध में विस्तृत समाचार पाठक अन्यत्र पढेंगे। सममीते की इस बातचीत के असफल होने के कारण समस्या और विश्वम हो गई है तथा साधारक बनता भावी यह की कार्शका से, भने ही वह कार्यन्त निकट न हो, सशक होने लगी है। यह यह दल कर आश्चियत सकर होती है कि बाखिर रूव व ब्रमगीका समभीते की बातचीत भी क्यों नहीं शक करते। इस सम्बन्ध में बक्तव्य प्रति बक्तव्य आहि को पढ़ने से कछ उन समस्याध्यों की बानकारी प्रवश्य हो बाती है, जिनके कारण कल और अमेरिका एक इसरे का मुख देखना भी पतन्द नहीं इसते। के किन इसके साथ ही यह भी आसास हो जाता है कि देनों ही पश्च प्रपराची हैं। अनेक प्रश्नों पर रूस गतिरोध कर रहा है ती अपनेक प्रश्नों पर अपने रेका सु का समिति में, समुक्तराष्ट्र सम अववा वर्शिन या जापान नियत्रका समिति में अपने बहुमत का अपन उठा क्षेत्रर चाहता है। रूस सम्भवतः इसी कारब उनमे अविश्वास करता है, किन्तु विश्व के बहुमत के आरो सिर मुकाये विना शानित भी तो नहीं हो सकता। केवल बीटो का दुराग्रह शान्ति स्थापित करने में वहायक नहीं हो बकता। इससे तो समस्याए का विकट होती है। दूसरी क्रोर क्रमरीका ने बातर्चत के प्रस्ताव को ही अर्स्व इत करके शायद मार्शन ये बना के किया में परिवात होने व उसके परि-खाम की प्रनं छा करने का विचार किया है। रूस शायद इटली व कोरिया के चुनावों में ब्रापनी अध्यक्तवा से चिन्तित है। इसी क्रिय वह सन्धि के सब प्रयस्तों में राषक बन कर भी बाबा हैनरी वालेश के प्रस्तावों को बातचीत का आधार मान गया है। देखना वह है कि बाग्रेरिका सिंध चर्चा के इस अवसर को स्थोकर बाम उठाता है या सति १ इसका उत्तर मार्शल बोबना की खफलता पर निर्भर करता है।

#### आसाज भी

पा।कस्तान के विदेशमन्त्री सर बपरका ने एक सहन्य में बताया है कि पांकस्तान की बोर से विदेशों में को प्र दुन रखें गये हैं, उनमें से झाठ गैर-पांकस्तानी हैं। गैर याक्सितानी का सर्य यहा हैशन व कप्तगानिस्तान से नहीं है, वेवल भारतीय उच्च के प्रवस्तानों से हैं। पेवल दिनों कागरा में हो पुरुलमान पांकस्तान के गुस्तपर के रूप में रक्के गवे हैं। सलननऊ में बुळु पुरुलमान हाल ही में बम कादि स्वने के कपा। ये में सिपसार किये गये हैं। हुठी तरह झन्य भी सनावार समय समय पर सिलते रावे

#### फिलस्तीन में रखभेरी

इव कत इ फिलासीन ने समस्य सवार का प्यान क्षपनी कोर आह्यह कर क्षिया है। २५ शाल तक ग्रास्त करने के बाद क्रियेन है २५ गई के ब्रापनी सेनाए सप्यत जुला ली क्रीर यहुदेयां ने इस्थर-स्था गुड़ को पथ्या कर दी। इव के खाब ही करनों ने यहुदियों पर आक्रमबा कर दिया।

यह वर वम्मावित या, किन्द्र द्वारन समरीका द्वारा इकरायका को स्वीकार कर बेता सारवर्यक्तक परना यी। कर व उचके वायी राष्ट्रां ने मी उसे स्वीकार कर एक नया सारवर्य पेदर कर विशा। ब्रिटेन का इस प्रश्न पर समरीका से विरोव तीस्या सारवर्य या। याठक इस कम्बन्य में एक विस्तृत सेल एड ७ पर यहूँगे। उससे उन्हें इसकी सावश्वक क्रमकारी मिला सावया।

#### चोन में

फिलस्तीन का युद्ध वा सभी आरम्भ हुका है, किन्दु चीन का पर युद्ध वो सर्वकाल से चल रहा है। नये समाजारें के जात होता है कि चीन में लाल डेनाकों का बार बढ़ रहा है। रविद्याणी नेहोला आन्य के पतन की सम्माजना किसी भी दिन को बा रही हैं। इसर सामकारेंग्रेड ने अन्यन नेवानिक समुचलि के सर में २० मई को स्वरण ली है।

#### कारपीर में

विदेशी रख्येन की बात छोक कर करने देश में कार्य तो कारमीर के मोर्चे पर भारतीय कीनार एफतता प्राप्त कर रही हैं। जात्मस्कारी स्वच कुछ मी करने में शहमर्च होकर पाकितान ने वहायता माग रहे हैं। झुरचाविमित ने कानसन्तंत्रह के लिए को कमीवन मेंबना या, उठके तहरवों की पोच्छा हो सुकी हैं, किन्द्र मारत एएकार ने मत-

है। ये समाचार इसे दुक्के वह कर उपेदा की दृष्टि से नहीं देखे जा सकते। हमें कालिम रववी के वे शब्द मही मलबे चाहिये, बिनमें उन्होंने भारत के हिन्दुश्रों को कहा या कि वे मुसलमान की धार्मिक बन्धभावना को समक्त हो नहीं सकते। वाकिस्तान की आधार भिचि ही प्रकार मानों की गहरी साम्बदायकता है और इ'स की बात वह है कि इसे नष्ट करने भी बनाय साम भी भारत के राष्ट्रीय नेता डर के साथ मापा, नौकरी व सरवास बादि के द्वारा समभीता करना चारते है। ब्राप्त सब से बढ़ी शावत्रवदता बह है कि हम अपने यहा ऐसी कोई व्यवस्था न रखें, विरुद्धे कि मुसलमान, विश्व या हिन्दू भावना को बीवित रहने का भीका मिसे । बिना सरदाय के समिमिता जनाब ही यही इसका सर्वेचिम उत्ताव है।



ग्रहम के प्रवत्य के लिए प्रश्वाविधित द्वारा निश्चक किवी भी शावक के प्रस्ताव को प्रानने से हन्कार कर दिवा है। इसकिए दर्ग शावक के माधिकारों के सर्वय में भी कोई वर्ची करना व्यर्थ समस्त्र है। मन देखे प्रश्वाविधित क्वा निर्मय करती है। पाकिस्तान से भारत नीटने वाजी

#### कस्तान स मारत लाटन वाब समलवानों पर शेक

भारत में फिर से बबने के लिये रहा के दहा नाथ कर पाकिस्तान से जाने वाले प्रवासन में जाने पाते प्रवासन में जाने पाते प्रवासन में कि अरब परकार की प्रमान में में बदेख हो गई है। इस पर गम्मीर विचार के परचाद भारत सरकार में एक प्रज विकास में परचार की है कि उसने इस प्रकार में एक प्रज तरकार में एक प्रज तरकार में एक प्रज तरकार में एक प्रज तरकार में एक प्रज तरकार में एक प्रज तरकार में एक प्रज तरकार में एक प्रज तरकार में एक प्रज तरकार में एक प्रज तरकार में एक प्रज तरकार में एक प्रज तरकार में एक प्रज तरकार में प्रकार में एक प्रज तरकार में प्रकार में एक प्रज तरकार में प्रकार में एक प्रज तरकार में प्रकार में एक प्रज तरकार में प्रकार में एक प्रज तरकार में प्रकार में एक प्रज तरकार में प्रकार में एक प्रज तरकार में एक प्रज तरकार में एक प्रज तरकार में एक प्रज तरकार में एक प्रज तरकार में एक प्रज तरकार में एक प्रज तरकार में एक प्रज तरकार में एक प्रज तरकार में एक प्रज तरकार में एक प्रज तरकार में एक प्रज तरकार में एक प्रज तरकार में एक प्रज तरकार में एक प्रज तरकार में एक प्रज तरकार में एक प्रज तरकार में एक प्रज तरकार में एक प्रज तरकार में एक प्रज तरकार में एक प्रज तरकार में एक प्रज तरकार में एक प्रज तरकार में एक प्रज तरकार में एक प्रज तरकार में एक प्रज तरकार में एक प्रज तरकार में एक प्रज तरकार में एक प्रज तरकार में एक प्रज तरकार में एक प्रज तरकार में एक प्रज तरकार में एक प्रज तरकार में एक प्रज तरकार में एक प्रज तरकार में एक प्रज तरकार में एक प्रज तरकार में एक प्रज तरकार में एक प्रज तरकार में एक प्रज तरकार में एक प्रज तरकार में एक प्रज तरकार में एक प्रज तरकार में एक प्रज तरकार में एक प्रज तरकार में एक प्रज तरकार में एक प्रज तरकार में एक प्रज तरकार में एक प्रज तरकार में एक प्रज तरकार में एक प्रज तरकार में एक प्रज तरकार में एक प्रज तरकार में एक प्रज तरकार में एक प्रज तरकार में एक प्रज तरकार में एक प्रज तरकार में एक प्रज तरकार में एक प्रज तरकार में एक प्रज तरकार में एक प्रज तरकार में एक प्रज तरकार में एक प्रज तरकार में एक प्रज तरकार में एक प्रज तरकार में एक प्रज तरकार में एक प्रज तरकार में एक प्रज तरकार में एक प्रज तरकार में एक प्रज तरकार में एक प्रज तरकार में एक प्रज तरकार में एक प्रज तरकार में एक प्रज तरकार में एक प्रज तरकार में एक प्रज त

विवक्षि में बह भी बहा गया है कि एरकार पुरवस्तानों हारा होड़ी गई उस कम्पति को लोटाने का जरादाधित्व कार्या को लोटाने का जरादाधित कार्या करार नहीं केशी बिखे गैर इस्क्रिय चर्चा-रियों की पुनर्निवाड बोचना के सिये चुन-त्रिया गया है हालांकि करकार उन श्राह्मित कार्य करेगों को किश्री दरकारी कार्य कार्य करेगों को किश्री कराजा खात हैं ।

पाकिस्तान वरकार को स्पना दे दी
गई है कि वरकार के लिए यह सम्मव
नहीं कि वह केवल पाकिस्तान से कोटने
वाले ध्यक्तियों को ही मारत में बवायी
रदे। बाल हुआ है कि हुन विकन्न में
श्रीम ही दोनों उपनिवेशों की एक विकन में
विकार विनिम्म किया सम्मया। इल नैटक में यह भी विचार किया साथगा कि होनों उपनिवेशों में श्रद्धार्थी कित प्रकार सपने सपने करों को लीट ककरों है।

तरकार की ऐसे शरवाधियों को रोकने की इच्छा नहीं है वो पाकिस्तान से किसी कार्य करा मा योवे तमन सिए भारत काला मासते हैं। परन्तु यह रेल, मोसर कालन प्रकार के कार्य हुए उन मुस्तकारों को रोकेशी को दक्त के दक्त पता कर मारत और रहे हैं। करकार ऐसे शरवाधियों के निषमारत के दूनरे भागों में चले गामें के नप्यमारत के दूनरे भागों में चले गामें के नप्यमारत के दूनरे भागों में चले गामें के नप्यमारत के दूनरे भागों में चले गामें के नप्यमारत के दूनरे भागों में चले गामें के नप्यमारत के दूनरे भागों में चले गामें के स्वाप्त मारत कर रहे हैं। यह निष्यंत्र कर किस्स स्वाप्त है कि देखे स्वाप्ती को सम्बन्ध करों स्वीदा सी

वचित है। हरवार्षियों की हम्पति के करटोडियों को इस निर्वय की स्वना दे दी गई है। प्रान्तो रुवा मारत में शामिल हो बाने वाली रिवास्तों से मी वह बागह किया गया है कि वे भी इसी नीति पर चलें।

### निजाम से नई सन्धिवाती

बार्ड मात्रकटबेटन द्वारा प्रेषित दिली के बाने का नियम्बक निवास द्वारा अप्तरीकृत कर दिये जाने के ब द भी कैमबेल बार्ड मा उद्खेशन का यक पत्र केंद्रर निवास के पान हैदरा बाइ गये थे। वे अधाव दोकर दिल्ली वापित सीट साथे हैं, परन्तु वह सवाव कि कित रूप में न डोकर मौलिय रूप में ही है। ऐसा विश्वात क्या बाता है कि इस बार भी निकास ने दिक्को जाने का जिलांक्य कालीकत कर दिया है। साम-वतः विसी नई सविकारों की अर्जा वस रही है। परन्तु इस प्रकार की सपकट बात चीत से बनता के दिल में आंश्रेषों के प्रति -फिर बह चाहे सार्व माउवः वेटन हो या कैम्पवेल या निवास के उलाहकार सर बास्टर मास्ट्रन-स्रविश्वास स्त्रै भावता क्क प्रकृती वाती है।

के किन नुवरी कोर रवाकरों के करायार नहते वा रहे हैं। हरी करवा मारत वरकर हक मानके के अधिक शास करें के स्थान करते हैं। हरी करवा शास करते हैं। वहुत वरनवर २४ कर्म के के मक्ती में वरदार पटेल को वस्मेतन बुला रहे हैं, उतने हक प्रस्त को मक्ती में वरदार पटेल को का अधिक में वर्ष कर पर मार करता है। वर्ष कर पर मार करता है। वर्ष कर पर मार्थ करता है। वर्ष कर पर मार्थ कर पर मार्थ कर पर मार्थ कर मार्थ कर पर मार्थ कर पर मार्थ कर पर मार्थ कर पर मार्थ कर पर मार्थ कर पर मार्थ कर पर मार्थ कर पर मार्थ कर पर मार्थ कर पर मार्थ कर पर मार्थ कर पर मार्थ कर पर मार्थ कर पर मार्थ कर पर मार्थ कर पर मार्थ कर पर मार्थ कर पर मार्थ कर पर मार्थ कर पर मार्थ कर पर मार्थ कर पर मार्थ कर पर मार्थ कर पर मार्थ कर पर मार्थ कर पर मार्थ कर पर मार्थ कर पर मार्थ कर पर मार्थ कर पर मार्थ कर पर मार्थ कर पर मार्थ कर पर मार्थ कर पर मार्थ कर पर मार्थ कर पर मार्थ कर पर मार्थ कर पर मार्थ कर पर मार्थ कर पर मार्थ कर पर मार्थ कर पर मार्थ कर पर मार्थ कर पर मार्थ कर पर मार्थ कर पर मार्थ कर पर मार्थ कर पर मार्थ कर पर मार्थ कर पर मार्थ कर पर मार्थ कर पर मार्थ कर पर मार्थ कर पर मार्थ कर पर मार्थ कर पर मार्थ कर पर मार्थ कर पर मार्थ कर पर मार्थ कर पर मार्थ कर पर मार्थ कर पर मार्थ कर पर मार्थ कर पर मार्थ कर पर मार्थ कर पर मार्थ कर पर मार्थ कर पर मार्थ कर पर मार्थ कर पर मार्थ कर पर मार्थ कर पर मार्थ कर पर मार्थ कर पर मार्थ कर पर मार्थ कर पर मार्थ कर पर मार्थ कर पर मार्थ कर पर मार्थ कर पर मार्थ कर पर मार्थ कर पर मार्थ कर पर मार्थ कर पर मार्थ कर पर मार्थ कर पर मार्थ कर पर मार्थ कर पर मार्थ कर पर मार्थ कर पर मार्थ कर पर मार्थ कर पर मार्थ कर पर मार्थ कर पर मार्थ कर पर मार्थ कर पर मार्थ कर पर मार्थ कर पर मार्थ कर पर मार्थ कर पर मार्थ कर पर मार्थ कर पर मार्थ कर पर मार्थ कर पर मार्थ कर पर मार्थ कर पर मार्थ कर पर मार्थ कर पर मार्थ कर पर मार्थ कर पर मार्थ कर पर मार्थ कर पर मार्थ कर पर मार्थ कर पर मार्थ कर पर मार्थ कर पर मार्थ कर पर मार्थ कर पर मार्थ कर पर मार्थ कर पर मार्थ कर पर मार्थ कर पर मार्थ कर पर मार्थ कर पर मार्थ कर पर मार्थ कर पर मार्थ कर पर मार्थ कर पर मार्थ कर पर मार्थ कर पर मार्थ कर पर मार्थ कर पर मार्थ कर पर मार्थ कर पर मार्थ कर पर मार्थ कर पर मार्थ कर पर मार्थ कर पर मार्थ क

बड़ीदा के महारावा श्री बीवराव मेहता को बड़ीदा का प्रथम लोकप्रिय प्रधानसन्त्री बनाने पर राखी हो गये हैं। मा॰ वीवराम मेहता वड़ीन्द्र पहुंच वह ही क्रवने मन्त्रिम्बद्दश के सन्त्रिकों वह चुनाब करेंसे |

भनवाद में होन दुर्घटना हिस्ट हिस्डबन रेखने की देशाबूत प्रस्तपांच वटरी से उत्तर गई। १५ व्यक्ति मर गये और == वावक हो गने। इनके से १२ की हाकत नामुक है।

जिल्ला का तथा स्वप्त

प्रप्रक रेशनी (अ 'केशन' में प्रक्रा-शित एक समाचार के जनुजार शाकि-स्थान के गर्कर वनत्त औ मोहम्मद कार्की किन्ना ने रेशनी में व प्रतिनिधि म दश एक विष्टमंत्रल के क्याची में कहा कि रस्तामी दुनिशा में शाकिस्तान तक्का रेशन के एक प्रमुख रेखारें के रूप में

'मारत में ६ करोड़ नर नारियों का एड नवा एक्व कारम हुआ है। देशनी साति तवा वर्ग के हर एडू को विदेखिओं में मारतृष्टि से काम कर दिशा। कव समय बा गया है कि हम एड हो वर्ग, हमारी बाबारी सावकी सावारी का एक सब है। से मुख्यामान देशों को जिनके बीच सभी वार्से कहामान देशों को जिनके बीच सभी वार्से कहामान है कवा को सकसी स्वतन्त्र के सनन्त्र में मी में हैं, स्लामी हुनिया में एड मानकाराबी हमाई

ब्रिटेन का नया पहरांत्र

निटिश राष्ट्र महत्त में रहने वा न रहने के सम्बन्ध में भारत सरकार सीम हो निर्माय करने वासी है।

मध्य भारतीय अधिगिक एवं व्यापारिक प्रदश्तिनो बिस्को पार्क इन्दौर

मनोरंजन का विशाल ग्रायोजन

पृथ्वीराज प्रस्तुत करते हैं —

🛨 दीवार 🛨 पठान 🛨 शकुन्तका 🛨 शहीद

२० गई १६४८ से जारवन कान वाति के बाच ही मनोरवन का ऐना वावनर दुर्लन हैं.

(प्रकार संपालक -अगोसक एवड खंबनी, =० वे त रोड, इन्हींकू)



भी हेनरी वालेख



भी कार्य मार्चल समेरिका व कत में परस्य शिवनकों के प्रकृत के करना जाप दीनों इत वसाद तमाचारों पर्दमग्रस जावर्षन रहे।



शबे हवानू से नाबीको की तरह दैनिक प्रार्थना अरम्म दरने की प्रार्थना की का जी है।



हा**स** ही में नव-स्वाधित इवस्थल राज्य के " डा॰ बीबमैन भ्रष्यस्य निवस किये वने हैं।



दैदयनाद का बरदर्द द्धासिम रेजनी



भारत के प्रधान मंत्री व उपप्रधान मंत्री निकट मविष्य में ही हैटराबाद समस्या को इस करने के लिये चितित हैं।



मारव करकार के जिटेन के देवे २० नवे माजुबन वायुक्त के लिए कारि हैं।



दिश्री में पानी की कभी का एक हर्य ।

# क्स ग्रमेरिका में समझौते का प्रयत्न विफल

 $\star$ 

आविष्य निनिवद है कि रूत व समरीका ही विश्व में शांति स्यापित का सकते हैं या विश्वव्यापी नरू सहार का सुद्ध प्रारम्भ कर सकते हैं। परन्तु सुर्भाग्य से बड़ी दोनों राष्ट्र हैं, को युद्ध के लिए आब तबसे खबिक तत्वर है और इन्हीं की बढ़ती हुई महत्वाकासाओं के कारवा विश्व शांति सतरे में यह गई है। ये दोनों सह इस बात को समझते हैं कि यदि वे शान्ति पुत्रक समस्याच्यों को सुलक्षा में तो सतार की समस्याप इस हो कार्वे। इसी कारच विभिन्न खेत्रों से समरीका व कल में परस्पर समझीते को बार्ख के क्रिय क्यपी कोर दाला गया। दोनों देशों में बादचीत की समादना मई के इसरे सताह के प्रारम्भ में बहुत बह भी गई थी, किन्द्र १२ मई को समेरिका के परशह विचन वार्ष मार्शत ने रूटी प्रस्तान को सस्तीकृत करके शांति की ब्राह्मको पर तकारापात कर दिया।

मार्शल का वक्रव्य

कती स्थित अन्तरीकी संबदत म भी मोकोलोब से मिले थे। इसी से समभौते को बादचीत की समावना बढ नई थी. किन्तु भी मार्शन ने बताना कि तसका उद्देश्य समझौते की शतकीत नहीं था। तस का उद्देश्य क्ली सरकार को क्रमरीकी नीति स्पष्ट करने का था। औ रिमध ने मोलोटोव से बो गुप्त ग्रुकाश्चरत की वी उसका उहें श्य भी स्पष्ट है, क्योंकि क्रमरीका में रूत के प्रति इमारे दल के बम्बन्ध में गन्नत प्रचार किया का रहा है। रावनीतिक आदोक्षन के तेव होने पर इस प्रकार के प्रचार में तीवता का वक्ती है। इस्त कव वरद्भर को इसी रिका की निश्चित नीति बताने और उक्त प्रकारों से बावरात करने के लिए ही उस मसाकात आयोशित की गई। बनरस श्चिम ने दिसी बातचीत के लिए कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया।

ऐसे प्रवाशी के सम्बन्ध में हमारा पुराना तथा कड़ स्वतुम है। कसी- सर-कार किन स्वता को बातवीत के हारा सुक्तस्त्रमा बाना वा हैए, बिस पर उसका हाशित है। हमें हम सम्बन्ध का बाना को सामस्यकता है, उन्हें करना चाहते हैं। हस सम्बन्ध में सुन्ता परियद समा समुक्त प्रशिष सम की सन्त सम्बन्ध समुद्र प्रवाशित के सिम् सम्बन्ध समुद्र गतिरोध और किनाइमा उस्ते का सोमित है। यह एक तुर्मीन की बात होगी कि साम्बन्ध के सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध समुद्र सम्बन्ध स्वाह स्वामी के स्वता की स्वाह सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध समित्र सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध समित्र सम्बन्ध समित्र सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध

विषयता के परिवास स्वरूप असकों को बन्म मिलेगा। उत्तसे विश्व को बातरा होगा। इस बनावार इत पत्तर की विषयताए वर्शरत करने में बातमर्थ है। बायश्यकता है करल कार्य की।

इन तमन एम॰ मोलोटोन से इस तमन्य में साने नातनीत करने का मेंय कोई भिवार नहीं है। हमारे तामने स्वित्त नित्तत प्रसान होने बकती है, उन पर साम नहत नहीं। इन नातनीयों में तफ़्ता की तम्माना होनों पारिने। इत तमन्य में सन पहल करना कत तप्तार रिमार हैं।

पराष्ट्र विभाग ने गैरस्सी तौर पर इन नातों के लिए जोर बाला है। मास्कोरियत कारगिकी रावहत श्री सिम्ब ने चारगाई को प्राण्न मोलो-दोन को पत्र किलने में जो पहल की उसे किसी प्रधार भी दोनों सम्मेलन के दुस्तान का कार्य नहीं जागाया का सकता तथा मोलोटोन का उत्तर काम रीकी दिक्षेण के कानुसार इना उत्तर गुरू नहीं है जिससे कि इस प्रकार का सम्मेलन कारगोंकित किला वा उन्हें।

#### वाजेस के प्रस्ताव

भी मार्शक ने निश्चित प्रस्तावों के ब्रावार पर वातचीत चलाने वा सम्बव रका या। इत कारक श्री देनरी वालेत ने को तीसरी पार्टी की छोर से वे विदेश वह के क्रिय उम्मीदवार है. मार्शंत स्टालिन के नाम एक खुते पत्र में कुछ निश्चित प्रस्ताव मी उपरिषत कर दिये । उन्होंने क्षिला कि-एक इस चौर चमरीका के पत्र विनिमय से समन्त विश्व को प्रसन्तता हुई । श्री वासेस ने युद्ध स्विति को समाप्त करने के लिए अविलम्ब ही कार्रवाई करने तथा द्याति स्थापित रखने के क्रिप्ट प्रक खुला सम्मेलन करने के किए बोर डाका । हेनरी वाकेस ने अपने पत्र में विश्व के दो महान देशों में यह स्थित की समाहि के लिए निम्न कार्रवाई करने की प्रापीस की-

(१) शत्यात्वों में बाज तौर पर कमी की बाव, तथा मामूरिक विवाद के समस्त तरीकों को गेर कानूनी योपित किया बाव (१) एक राष्ट्र में दूगने राष्ट्र को इविचारों का निर्णत तो मोक बाव (१) होनों देखों में युक्त सामग्री के स्वाच्या कर सामग्री के स्वाच्या कर सामग्री के सामग्री के सामग्री के सामग्री के सामग्री के सामग्री के सामग्री के सामग्री के सामग्री के सामग्री के सामग्री को सामग्री के सामग्री के सामग्री के सामग्री को सामग्री को सामग्री को सामग्री को सामग्री के सामग्री को सामग्री की सामग्री के सामग्री के सामग्री के सामग्री के सामग्री की सामग्री के सामग्री के सामग्री के सामग्री के सिंग के सिंग के सामग्री के सामग्री के सिंग के सिंग के सामग्री के सामग्री के सिंग के सिंग के सिंग के सिंग के सिंग के सिंग के सिंग के सिंग के सिंग के सिंग के सिंग के सिंग के सिंग के सिंग के सिंग के सिंग के सिंग के सिंग के सिंग के सिंग के सिंग के सिंग के सिंग के सिंग के सिंग के सिंग के सिंग के सिंग के सिंग के सिंग के सिंग के सिंग के सिंग के सिंग के सिंग के सिंग के सिंग के सिंग के सिंग के सिंग के सिंग के सिंग के सिंग के सिंग के सिंग के सिंग के सिंग के सिंग के सिंग के सिंग के सिंग के सिंग के सिंग के सिंग के सिंग के सिंग के सिंग के सिंग के सिंग के सिंग के सिंग के सिंग के सिंग के सिंग के सिंग के सिंग के सिंग के सिंग के सिंग के सिंग के सिंग के सिंग के सिंग के सिंग के सिंग के सिंग के सिंग के सिंग के सिंग के सिंग के सिंग के सिंग के सिंग के सिंग के सिंग के सिंग के सिंग के सिंग के सिंग के सिंग के सिंग के सिंग के सिंग के सिंग के सिंग के सिंग के सिंग के सिंग के सिंग के सिंग के सिंग के सिंग के सिंग के सिंग के सिंग के सिंग के सिंग के सिंग के सिंग के सिंग के सिंग के सिंग के सिंग के सिंग के सिंग के सिंग के सिंग के सिंग के सिंग के सिंग के सिंग के सिंग के सिंग के सिंग के सिंग के सिंग के सिंग के सिंग के सिंग के सिंग के सिंग के सिंग के सिंग के सिंग के सिंग के सिंग के सिंग के सिंग के सिंग के सिंग के सिंग के सिंग के सिंग के सिंग के सिंग के सिंग के सिंग के सिंग के सिंग के सिंग के सिंग के सिंग के सिंग के सिंग के सिंग के सिंग के सिंग के सिंग के सिंग के सिंग के सिंग के सिंग के सिंग के सिंग के सिंग के सिंग के सिंग के सिंग के सिंग के सिंग के सिंग के सिंग के सिंग के सिंग के सिंग

र्वंदुक्त राष्ट्रीय वस्था का पुननिर्मोश्व किया बाव बादि ।

स्टासिन ने स्वीकार कर लियां स्टासिन ने कमरीकन राक्नीतिकों की काणांकी के विपरित हेरिया गांकित के मस्तानों का बहुद कविक स्वानत किया। उन्होंने कहा कि हास के एवनीतिक क्षत्रकात में, विनक्षा उद्देश्य शांति कीर कन्तर्राष्ट्रीय स्वापित करने तथा प्रवादन्य की रखा करने का स्वाप्त कारी के स्वाप्तिय र के लिए तीवरे दस के उम्मीस्वार, की देनरी वावेश का

सन्तर्राष्ट्रीय स्थिति को शुपारने, रूत तथा मिटेन के मतनेशों को पूर करने तथा ऐते सापनी तमकोटी के सिय मार्थे सोधने वी सावश्यकता के उच्यन्य में मी नावेत का पत्र केनस एक सावारस् सफल नहीं माना था पकता।

ब्रुक्ता पत्र तव हे अधिक महत्वपूर्व है।

भी वासेत के खुते पण का महस्य पूर्वे सर्वे इत तक्य में निहित है कि इत वन में केवल पेचवा ही नहीं की गई है बत उठमें सामें बहु कर एक सेव समरीक के मतमेरों को दूर करने के शिद्य निश्चित योजना भी दुखाई गई है।

मह नहीं करा था वकता कि औ बारोज के पन में वमला महमेरों के प्ररनों का उल्लेख किया गया है और न ही वह कहा था वकता है कि बुझे पन में कुछाया माह्य करेंगे मेरी है, उनमें पुषार की कायरबंकता नहीं, एवर एव वमन वह बात महस्य देने की नहीं है।

पुष्प बात बहु है कि भी बाकेल वे भवने खुने वजों वे चातिपूर्व वमन्त्रीते के लिए निरिचन कार्यक्रम मस्तुत करने का प्रवात किया नि निरिचन मस्तात कत तथा कार्यका के मत्त्रीहों के सम्पन्न बाबारमत प्रस्तों के सम्बन्धित हैं।

बके पता नहीं कि सामरीकी तरकार ने वालेत के सकाय को आमरीका और कत के समझौते के लिए जाबार स्वीवार किया है वा नहीं। परम्य वधा सक करी सरकार का सम्बन्ध है, उसका मत है कि भी बाहेर का प्रस्तान ऐसे समझौते तका क्रन्तर्राष्ट्रीय बहबोय के क्रिप्ट उपल क्राचार हो सकता है, क्वों कि कवी करफर का यत है कि समरीका और क्ल की सर्थ व्यवस्था तथा विद्यान्ती में मृतमेद के बाबबद दोनो देखों के मसमेदां का सासि-वर्षे समसीता केवस तम्मव ही नहीं है, बहिन विश्व शांति के लिए का श्रावरक है। यो राजनीतिक वाकेस के जनताब को अरेका कर सकते हैं ने सांदि कीर कारोग की प्रकार नहीं कर कहारे. को के

बाबेव के प्रशास में बांकि स्वाप्तम के बिया बनवाबारण की बाद्या प्रस्ट होती है। निष्ठनेह करोड़ों बन साधारण का वहनीय हुने प्राप्त होता।

किन्त

मा॰ स्टाबिन के इंड क्राक्सियक उत्तर के बामरीकी रावमीतित्र व्यवस्था गर्ने हैं। वे इव वापका को पूर्वतः काशो-वित मान कर किर क्रपनी होनों नाओं वर कोर है रहे हैं। वहली तो वह कि मस्ताव और निश्चित कर में आने वाहिए और दूचरे वह कि वामकीवा किमी नई बावपीत के हाथ नहीं, वरस्व किमी नई बावपीत के हाथ नहीं, वरस्व नियंत्रकृष्ण का हुख्या क्रिमित की ता वित्य होना चाहिए इन बसी वस्ताकों में क्रिटेन व बामरीका बादि का बहुमत है इंट किए स्थापनाः कर ब हन वस्ताका हारा वावपीत नहीं करना चारका

जमरीकन विदेश निमास के आवि-कारियों ने निम्न प्रकार से प्रधानमन्त्री स्त्रवित के नाकों का उत्तर विका है (१) जल्जारमों में कमी। १६४६ से बार तक तुरका कैतिक का एक कमी-शन उत्त पर विचार कर रहा है। (१) बरमासशक्ति। परमास् सक्ति के निक-बच पर उपवोशपूर्व समग्रील होने वे कोवियत सब, पोक्केस्ड और युक्तेन के ने बाधा डाकी। मि० श॰ स॰ में सब मी इत पर विचार हो सहा है और सम-रीका परमान्य शक्ति के बस्तुतः प्रधाय-पूर्व नियम्ब में भाव केने को तैकार है।(३) वर्गनवाति तथि । जमरीका ब्रिटेन और कांड द्वारा वेड किए वर्षे प्रत्येक प्रस्ताव का कर हाग विशेष किने बाने के कारबा इस प्रश्न पर कोई प्रमति न हो स्की ! ( Y ) बापानी शास्ति कवि । क्रमरीका ने यह प्रस्तान रक्त बाकि इस कार्व के लिए ११ देशों का शांति वस्मेलन को वो तिशाई यह है क्षपने निर्मंत करे। रख का काना का कि इस विषय पर विवेश मन्त्रयों के सम्मेशन में विचार हो। (१) चीन से देनाओं की निषाती । इस तमन चीन वें समरीका के १४६६ के दैनिक तका ४१२५ वस वैतिक तथा नाविक हैं। (६) कोरिया। कस में निकरासीय बनीयन को कोरिया उत्तरी चेत्र में उनेस नहीं करने दिशा । (७) राष्ट्रीय क्यों-च्चता ( वावरेष्टी ) का वन्मान और वरेश्व मामला में इस्तक्षेत्र । इत विवय का इतिहास स्वय दोनो बरकारों औ स्थिति स्थल कर देशा । इ.मराका इस के सब समझौतों को मित्रराष्ट्रीय सब 🕏 कार्यासन में दश कराता है।

साय ही वह चीज मनोरंजक है कि कुरबा कींजल में जनेरिक के हर प्रक्ताय को कि कुरबा कींकित के जायीन कार्य करने काली सेन्यामों को गुजरने तथा

[mmen m]

# क्या फिलस्तीन दूसरा स्पेन बनेगा ?

[ भी शरिश्चन्द्र ]

क्रुम मास्तवाची वद फिलस्तीन के वर्तमान 'बुढ़' के समाचार कुनवे है. तब हमें ३५ बगस्त ३६४७ वा वा बिन तहता स्मरण हो बाता है, जब कि मारत विदेशियों के जमुत्र से ग्रह्म तो क्या, किन्द्र इस देशवातियों पर कश-साबदाओं का एक पहाय-का हुट पड़ा । ब्रिटिश कामनवेश्य का स्टब्स बनने के करते से पहले और पीसे इस अपि पर का-को वीमत्त काषड हुए, को को क्रमान-कीय करवाचार विने सने कीर विसाय व्यक्तिसादः को व्यवस्थ यक वसा, उस का का सामत मलतः सम्रोव पर या। प्रको प्रकार पिकास्तीन में भाव थो करा का रहा है, बहुदी बारव के खून से फीर अस्य बहरी क सन से जिल प्रकार होती केश रहा है, उसका शमिल भी जिटेन श्रमेरिका श्रीर मुस्यतः मित्रगष्ट संघ पर है. बिवर्से वस्मिक्षित होकर वंतार के प्रव शह खेक्सक्सेत के मच पर 'विश्वशाति' ब्ब नाटक किया करते हैं।

बढि ब्रिटेन, समेरिका सौर मित्रराष्ट्र-संब इत्व से चारते. तो फिसस्तीन की समस्या शान्तिमय दग से समधानी वा - अक्टो वी--फिकस्तीन पर ब्रिटेन के कारोकपास सासन की समाप्ति पर सक्त स्थानतस्य की काई प्रेसी समस्या की बा सकती थी. बिस पर करव और बड़दी होनों सहमत होते और बदि ने दानों किसी सर्वसम्मत समझीते पर यहंचने में जितान्त प्रसप्ता रहते. तो शासित बनावे रकाने के देत मित्रशह क्य की मार्फत श्रमाय डाझा कर इन दोनों व्यक्तियों को किसी एक निश्चन को मानने के सिए व्यक्तित किया का सकता था। किन्तु इत चौच की चिन्छ न ब्रिटेन ने की, न क्रमेरिका ने कौर मित्रराष्ट्र-स्थ तो उन देखों की हा में हा मिलान कर कार्य कारत ही रहा, को विजय शास्ति के जाय बर सब की स्थापना करके भी बस्ततः उसे श्रापनी 'पावर पाकिटिक्त' का ककाका बनावे हर है। ब्रिटेन को साथ सपने शासावन से को 'वैशाम' हो उठा है, उक्ते (फलस्तीन के बारन) और बहादवी को समय-समय वर क्रिके तथे जसक वर-रूपर विराधी आह्वासनों को तो अला ही दिश है, मध्यपूर्व की बान्ति के प्रति मी क्ये उदासान बना बासा है। पूर्व है वै ज्ञिटक ना आवत की प्राय: क्यांसि हो वाने १र काव फिसस्तीन का ब्रिटेन के विषय पश्चे वा महत्व नहीं रहा और देख के कारक उतकी फिलासीन में को उन्ह स्थि है भी, उसे यह समय क्या में से किसी को भी कारना कन्न न बना कर पूरा च्द हेना चाहता है।

किन्त, समेरिका ने इस सम्बन्ध में को नीति अपनावी है, वह इतनी सम्प्र भीर दिसामन है कि उससे किसी भी क्स को कमी सन्तोष नहीं हवा। क्रमे-रिका के राष्ट्रपति टूमेन ने पहले तो वह-वियों का पर्स अवस्थ किया और मिक्श सब में विकासीन के विधायन का प्रस्ताव स्थीकार करा क्रिया, किन्त क्षव करवो ने त्रसम्बा विरोध किया और तरह तरह की क्यक्रिया देना कारम्य की. तो तरन्त श्रपना विचार बदल काला और मित्रशप्ट-सब के सम्ब फिसस्तीन की समस्या की ब्रमभाने के सिए कोई दूसरा विकल्प इ.ट निकासने का सुकान उपस्थित किया। पन्द्रह महै निकट थी और ब्रिटेन अपने पूर्व निरुचगानुसार उस दिन फिसस्तीन पर से भापना बादेशपात शासन उठा सेते के किए कतसक्य वा । फसतः ब्रिटेन का कासन इटते ही बन यहदियों ने फिलास्तीन के बहुदी प्रदेशों के लिए 'इसराइक' नाम से एक नये शहर की स्थापना की घोषखा की, तो कमेरिका ने श्रारवीं के विरोध की चिन्ता न करके उसे तरन्त स्वीकार कर किया । इतका परिवास यह दुवा है कि बारव देश अमेरिका के इस ज्यवदार से आत्यन्त विद्यान्य हो उठे हैं और सम्भवतः बहरी मी हदय से बह आन्भव करते है कि समेरिका की इस स्वीकृति के पीक्के स्त्रका एक स्वार्थ निहित है।

क्रमेरिका ने ऐसा क्यों किया ! विकासीत की समस्या के बारे में कह क्रपना विचार बार बार क्यों बदलता रहा १ प्रवक्ते कई कारका है। तेसा के कारक वह सरवों को नाराब करना नहीं चाहता, किन्द्र वह इत बात के क्रियार भी तैयार नहीं कि फिलस्सीन की क्तमान स्थिति का साम उठा कर कवी स्रोग वा पहुंच कार्य ग्रीर उसे भ्रापना प्रभाव चेत्र बना में सरचा कौतिस में रूप शुरू से यहदियों के बच्च का समर्थन करता रहा है और वन समे विका ने फिलस्तीन के विभावन के निश्चय को तहा स्थान का प्रस्ताव किया तब भी कत ने बह सम्मति व्यक्त की कि फिनस्तीन को बहुदियों कार करनी में बाट कर ही इस समस्या को न्यायसगत हम से कुसम्बादा वा सकता है। वद ब्रिटेन ने फिकस्तीन में कुछ दिन और डटे रहने की श्रमेरिकन वार्थना को स्वीकार न किया और वह दयों ने 'इवरा-प्रस' राज्य की स्थापना की प्रेचका कर ही. तो क्रमेरिका को वह सामाना होते सबी कि फिससीन में कहाई आर्थ होने पर करी कथ बहुदियों की मदद पर न किदी काला भू आग फिलस्तीन का वह प्रदेश है, निसे मित्रराष्ट्र सब के फिलस्तान कमीशन ने निमानन योजना के फ्रन्तमत बहुदी राज्य के लिए निभारित किया था।



पहुंच चार । बदि ऐसा हबातो रूस को फिलस्तीन में कवने पाव बमाने का व्यवसर मिल कावरार क्योर इस प्रकार मध्यपर्व में भी इत का प्रभाव फैन व्ययमा। इतके ब्रातिनिक ब्रामेरिका के क्षिए एक बीर भी समस्या थी। युद्ध से पूर्व श्रमेरिका में ४४,००,००० वहदी बसते वे और हिटलर के व्हदिवों के विकट विदाद के काश्का युद्ध के दिनों में युद्ध रुक्श कौर भी बढ़ गयी। इन सोगों में बहुत से बड़े-बड़े ज्यापारी, ैज्ञानिक भीर उन्न पदाधिकारी हैं । लिक्ट अविध्य में ही अप्रमेरिका के शहपति पट का खुनाय होने के कारण राष्ट्रपति टुमेन को इन को की सहायता क्रमेखित थी। पक्षतः भी ट्रुमेन ने रूप के प्रभाव को रोकने और अमेरिका के बहुदियों को काने साथ स्काने के किए फिला-स्तीन के मापकों में बारवों के विशेष को च्यन करना स्वीकार कर लिया।

किन्तु क्रमेरिका ने क्रवनी पोपवा मैं 'इक्षराहल' राज्य के क्रस्तित्व को ही स्थानर किया है, कांग्रन के क्रमेरित्व करनो कीर पर्यों के क्रमुरोच पर मी क्रमी करनो ने क्रयने आस्तत्व की रह्मा करने में हिल्प है। ऐसी क्रवना में बिट करने सेनाए फिक्कतीन में यहुरियों के नवकात राज्य क बमास कर देने में क्रफल हो क्राप्य की क्रमेरिक क्रयने स्वायों के क्रास्य क्रान्त मंगित में पुनः परिवतन कर के, यो क्रिमी की क्षार्यर्थ न होगा।

विकासीन पर धरव देशों द्वारा किने सने साक्ष्मण और उतके परिकासों पर विचार करने से पूर्व यह वतला देना कावश्यक होगा कि यह समस्या ठठी कैसे है।

व्हटी अपने को फिलस्तीन का कादि बासी बतल ते हैं और इतिहास के पन्ने उसरने पर उनके इस कथन की पृष्टि होती है। इ.स्वन्त महत्वादान्त्री और बनिया काति होने के कारमा बहत से व्ह दयो को परिस्थित वश पिलस्तीन की ह्य दकर इचर उचर चक्के बाना पड़ा कीर बढ़ाब्हब्य की स्क्टाइटनी लगण्य हेरी चला गयी कि १६ १८ में यह सरूपा कुल १०,००० रह गयी सम कि सन्य देशी मे रहत वाले यह दयों की सख्या लगभग 9.40.00.000 थी । बीसवीं सदी काराज्य ह'ते वर जनमें यह भावना साम्रत हुई कि उनका भी अपना कोई घर (होम लेंड ) शना चाहिये। यह विचार झाते ही उन्हें होड़ स्वभावत फिलस्तीन पर गयी, खरा का सान्तर से अपनी की सख्या क्रपेसाकत अधिक हो गयी थी। प्रथम म्ह युद्ध के समय जब पिछन्तीन को द्वकी वे शब से छीन कर अमे वी के शासन में दिया गया, हो १६१७ के बेल्पार ध रुक्ता पत्र में यह बावदा किटा रथा अ परूरत न में यह दर्श के किए एक र हद प्रदेश स्थापत विदा कररा रक्ष प्रवासी ने प्रवक्त विशेष किया और कान का कार विद्योग करने का भी प्रान किया कि तु समें व की सहायता से ह दियों का पिलस्तीन में ब्राक्र बहना जा-रहा। शुरु शुरू में फिलरर्शन में ब्राग्ट यह द**ों का सस्याबहत कम रही** ि बरि-बारे उभमें हुद्धि होने सभी श्री: बाह से १६३५ हा में ६१८५४ वहुदी पिसन्तान

[शेष पृष्ठ २६ पर ]

# नारी और पुरुष

[ श्रो श्रीनिवास गुप्त एम॰ ए॰ साइत्य रत्न ]



उत्त पुगतन पुरुष ने बन इस सृष्टि के खेल को रचने की घारणा की तो उसने नारी और पुरुष ये दो प्रतिमाद बनाई। सृष्टिको सगमता से जलावे के लिए उसने इन दोनों के सामंजस्य को श्वनिवार्थ समभ्य । ऐसा एक सम्बन्ध तसने दोनों में स्थापित किया कि पुरुष के बिना नारी अपूर्ण थी और नारी के बिना पुरुष । दोनों को अपना-अपना एक वीमित पर विस्तृत स्थल मिला। दोनों उनमें बद चले छोर उच मानव समाध का उदय हुआ। पुरुष को अपने पौरुष क्योर बल के कारख रखा का भार मिला। श्त्री ने अपने कोमल स्वभाव तथा सुन्द-रता को बोकर पुरुष को स्फूर्ति और शांति ही। समाच बढता गया। चक प्रविरत कासे चन्न पड़ा!

वरिस्थितियां बदलीं । समाच में परिवर्तन प्रापः । पुरुष सबस वा उसने नारी के अधिकारों को दनाया, सरोटा । निर्वेत स्त्री भी अपने अधिकारों की रचा नहीं कर सकी। यह दव गई।

एक्य ने उसे कुचलाने का प्रयस्न किया। फिर नारी चीतकार कर उठी। बिद्रोह का स्वर गु'व उठा। पुरुष मय-भीत हो गए और समाबकी लौह श्रं बला को सबस्वाकर कानों पर उंगतीरस बर विक्रा उठे-'पाप । पाप ।' नारी ने सुना। क्रोच और पृथा से वह दांत रगड़ कर रह गई और नेवस उस लीह शृंखला में वह बन्धती गई, किन्तु भीतर ही भीतर होच और घृषा की झाग क्रुजाती गई। अपने सम्पूर्ण प्रविकारी को पा कोने की इच्छा फैकाती गई। समर्थ **हा जाग उठा । पुरुष अपने** छद्विचारी से इट चका या। नारी भी पश्चिमी सहर के कारण अपने बद्धवहार को छोड़ रही भी । समाध प्रस्त व्यस्त हो गया ।

परन्त नारी बिस नवीन पथ की स्रोर दी इरही थी, वह थी केवल मुगमरी-चिका। दूरसे वह पथ बहुत सुहाना हीस पहला था-पर वह था निराचार विदेशी सम्प्रता में पूर्णतः रग कर अपनी संस्कृति आधार विचार को ठुकर कर किस समाब में वह स्वच्छन्दता से विचारने बागी थी वहां क्या था १ प्रदर्शन निर्माजता । इसे ही भापनी स्वतंत्रता कह कर पुकारा ! प्रपने सासे प्रधिकारी को पा तोने का ग्राममान समका। समानाधिकार की मंतुर्ध प्राप्त की । इस समान अधिकार कः भूती तिलक्षिम नै भारी को सत्य पत्र से श्रोर भी दूर हटा दिया। कुळ अनुसन्दरी पुरुषों ने नारी के इस नप समाब के प्रसार में अपने

नीच स्वार्थ की विद्धि पाई और उनकी संस्थाओं का नेतस्य करके उन्हें प्रोत्साइन दिया। पता हक्षः नतनता और स्वर्त-त्रता के नाम पर दुराचार का प्रकार।

एक लम्बा चौड़ा अन्तर पुरातन व नवीन नारी के दो समाचों में हो गया या। तेलक उपदेशकों के विचार दो बीमाओं पर लटक रहे थे। एक स्रोर गंब यो नबीन सुग की -- विसमें नारी भी पुरुष की तरह स्वच्छन्दता से विचर सकती थी, पुरुष के कामों को करने का कविकार उसे था। दफ्तरों में काम करने, फीब में मरती होने इत्यादि पुरुष के काम करने में वह स्वाभिमान समझती वी और कमान अधिकार पा बावे की संदृष्टि पाती बी। दूतरी विचार चारा थी कि 'स्त्री परुष की सम्पन्ति है....'उसी प्रकार की सम्पत्ति विस प्रकार की सम्पत्ति इम गुलाम को, कुत्तों को समया सन्य वान-वरों को वे चक्ते हैं।"

सीजाग्य से साम इन होनों सिन्न विचार बाराओं का अन्तर कम हो रहा है। बाद्या है कि एक दिन उनका एक ही विन्द पर सामंबस्य हो जायगा। पुरुष को उदार होना पढ़ेगा और नारी को कृडे ब्राविकारों पर फिललने से बचना कलकत्ते में चटमाशों के आहे होगा । भ्रास्तिर नारी के अधिकार क्या है और पुरुष के नगा ! प्रत्येक शतुष्य के श्रविकार है उसका उत्तरदावित्व । सृष्टि के प्रसार में पुरुष और नारी का अपना-श्रपना उत्तरदावित्व है। दोनों का बादना-अपना शीमित कार्य स्थल है और उसी के बानुसार उनके अधिकार है। एक के बिना द्वरा अपूर्ण है। एक को दूबरे की भावश्यकता है। किन्तु उनके इस बामंबस्य में होनों प्रतिस्वधीं प्रतिनि-वियों का वामंत्रस्य नहीं हो वकता । कोई भी सम्बन्ध समता की नींव पर नहीं बनता। पुरुष नारी में कुछ देशाता है श्रीर वह उत्तर्धी श्रोर दीकता है। नारी पुरुष में कुछ देखती है और वह उसे पा बेना चाहती है, हती में दोनों को संतोष मिलता है। नारी श्रात्मधर्मपन करती है, पुरुष उसे प्रह्म करता है और इसी वे दोनों ब्रात्मसुल पाते हैं। इसके विप-शैत बदि कहीं पुरुष आत्मसर्मप्य करता है तो स्त्री को उस पुरुष के प्रति पृक्षा से रोमांच हो उठता है। यह सोचती है यह पौरुषदीन है। वस ऐसी एक विषमता नारी और पुरुष में है। नारी पुरुष के पौरुष को पाकर भारमाङ्काद से भर बाती है और पुरुष नारी के शैंदर्य में देशवरीय शानन्द पाता है। यही नारी और पुरुष के शामंबस्य का बाटका सस्य है।

# त्रेजींडेगर कोई महिला हो

अमेरिकन स्त्रियों की नयी मांग



भीमती कजवेल्ट

'मैडम प्रे बिडेस्टस पार्टी' के नाम से क्रमेरिका में रिज़बों ने एक नई संस्था तंगठित की है। एक करोड़ रित्रयां इसकी सदस्य हैं और कहते हैं कि थू करोड़ तक चंदरपार्थं बनाई **बावंगी। इसका उद**ेश्य धमेरिका में पुरुष की बनाव किसी त्वी को प्रे किडेंस्ट बनाना है।

इस संस्था की क्रोर से प्रकाशित क्रपीक में कहा गया है कि जारियों.



मीमती निंहरस

उठो । जाय नारी उत्कृष्ट संसार भी रचना करने सगी है।

इत संस्था की क्रोर से कनमत औ किया गया या। उत्तरे अनुसर भीमदो रूबवेस्ट, जीमती विंडतर (तिन्नतन) श्रीमती वृष और श्रीमती स्ट इस वह के लिए योग्य हैं।

कतकता खफिया प्रतित ने क्याकत्ते के बद्धस्थल पर खुती ज्ञाम चल रहे रिश्रमी के सबैच व्यापार के विवद बन्देंस्त श्रमियान श्रुरू कर दिया है। गत क्रक दिनों से बहुबाबार, मोजीपाका और तातातवा चेत्रों में पचावों स्थानों की तलावी ली वयी। 'चिक्तिसा मानिय और स्नानागार' के बोर्ड सगाये बड़ी बुस्य तहको पर दिनदहाई शारकाणी नंगाली लड़ कियों का न्यापार करते हुए चार दर्जन व्यक्ति पुलिस के इवा-कास में है। पत्रोत ऐंग्ला इविहवन और बहुदी, कुछ पुरिज्ञम, आवामी और व्यधिकतर 'सह परिवार' की शरकायाँ वंगाली लड़ांदवां हैं, बिन्हें नर्छ का काम देने के बहाने रखा गया था। अध्य क्रवकता के पुक्तित कमिश्नर भी तस्वेन्द्र बुलवी के समझ इन सोगों का दस का दश उपस्थित किया गया और पृक्कताक इरें। अधिकतर सम्बन्धां कम उस की कई तथा अच्छे परानों की है। प्रायः सर-बावों वाक्षिकार्वे इत कुक्में में नवी प्रवृत्ति हुई है। इन खरों को बमानव पर क्लोड़ा गया और अवसे सप्ताह अपने वास-वसन का अच्छा तबूत वेश करने को कहा गमा है।

बकावक मकानों पर भाषा कर पाप का मचडाफोड किया। वह डाक्टर और कम्पात्यस्य महाशव भी पक्के तथे, को बाहर से चिकित्सायह का स्वांत रचे बैठे वे । तलाशी केने पर कई पत्र, रसर की गर्भनिरोषक बस्तुवें बादि मिसी। इक क्रक्रियान से बढ़ी सनसनी है।

## १५ अगस्त को पदी स्रतम

माननीय भीनुत ईरवरदात 🗬 वासान, प्राच्य परिचमी बंगीव वास-समा, ने पर्या वहिष्कार आन्दोसन के सिलसिके में करायी जाने वासी प्रतिका पत्र पर अपने इस्ताचर कर दिने हैं। उन्होंने प्रतिज्ञा की है कि मैं पर्दा प्रका को स्त्री बाति के विकास में बाधक कम-कता हं और मेरा वह विश्वात है कि समास की उसति और प्रगति के क्षिके स्वीतमाब से पर्दा प्रवा को दूर करना श्रासन्त सावश्यको ।

मैं वह प्रविश करता हूं कि मेरी वल्ली पर्दों नहीं रखेगी और मैं उस विचाह में बरिमकित नहीं होन्हेंगा. विसमें वध हारा पर्दा प्रथा का पासन किया वावेका । क्रापने प्रतिश्वा पत्र पर इस्तास्टर करते बक्त कहा कि अब परें के आन्दो-बान को प्राचिक समय नहीं सामना चाहिये । १६ मगस्त के पहले पहल हमें काबी काबी रात को पुलिस में इस झान्योवन को सफल बना देना है।

# मार्ज मार्ज महासा मिक नीति ग्रीर ग्रामीण उद्योगधंधे

[ प्रो॰ दक्तशंकर नाग एम॰ ए॰ बी॰ काम ]

के बामधी दन क्यों का बीवोकिक किया कार विकार देश है । इस जीति बी बोचवा कांत्रे व वरकार वे स्वतंत्रता कारि के पर बात की है, बात प्रवंते कीते कविक वास्तविकता और व्याव-सारिकता है। ब्रिटिश माग्त की सन्त बोबताओं के समान वह कोई व्यवसी बोहा नहीं ! उसको कार्नान्वत करने के बिद्य उत्तके वीचे तरकर का तथा देश की करने अक्रियाओं शबनेतिय हंस्या कांक्रोस का शहर निज्यम है। भारत के अविष्य पर उत्तवम् सहरा प्रभाव पहेला बह स्वरूपम्माहर्ति सीकोगिक उत्पा-दन, बीवन कुट दर एवं सार्थिक क्रवाच वहर कुछ इत नीति पर निर्मर रहेगा । जन्तत केस में हम इस बात का विज्ञेषक करने का प्रवस्त करें के कि ( ) शरकार द्वारा इस जीते में स्मारीक उद्योग वन्त्रों को कितनी महत्त्व कई है। (२) क्या वह आमीक प्रनः संगठन की दृष्टि से ततंत्र बनक है। (३) कांबेत के आर्थिक विद्यान्तों के जलका किस तरह से सामंत्रस्य है (४) और उसमें स्था परिवर्तन ग्रायका वस्विक् न जावस्वक है।

आयोक्ट उद्योग कन्द्री की महत्त्व को स्थीकार करते हुए क्रीकोनिक नं वि बाबी प्रस्ताव में बढ़ा सवा है। 'व्यक्ति, कंब. सहसारी समिति वर्ष सरका-वियो की हिंदे से इंडे सूबे उद्योग बन्धों का सह की अर्थ न्यवस्था में बड़ा महत्वपूर्व स्थान है। स्थानीय चार्थिक साथनी के बांदोनिक अपयोग तथा साजनराय, काका पर्व अपि की कायरमञ्ज्ञा वो वे स्थानीय स्थार्कात्मन की दृष्टि से सामीया उद्याग पन्थीं का विकेष स्थान है। करकार ने वह भी स्वीकार किया है कि इनकी उसति के ब्रिय बच्चे मास. वस्ती शक्तिः श्रीवार कादि तथा श्रीकोनिक शिवस वदे उद्योग धन्धों की प्रति श्वदाँ से संरक्ष तका निर्धारित प्राप्त को बेजने का अवस्थ करना बावश्यक है। इन सब समस्याओं को इस करने तथा स्रोटें उद्योग परमी को बड़े उद्योग घरमी से सम्बन्धित करने के लिए सरकार एक केन्द्रीय परेस् उकाय बन्धों का एक नोडं बनाने का रही है। इन उद्योग घरवी को अधिक से अधिक सहकारिता के विदान्त पर संगठित किया कावेगा। सरकार का हद विश्वास है कि बन्दर्श-क्रीय राजनैतिक परिस्थिति को देखते हुए विदेशों से मशीन और इस पूर्वे मंगाना कठिन होगा । ऐसी सावस्था में नित्व की बादरवडवाओं की बस्तुओं का उत्पा-बन कविकार क्षेत्रे उद्यांओं हारा ही करना हत्य । सरकार ने सपनी सीची--किंद्र नीति में सामीच उद्योग चन्ची

को प्रकार किया है जाने किए कह निर्मान देह क्याई की पात्र है। बास्तव में सर-करर जे कभी एन कार किवासाक करा से मोचारी नहीं। १५ वर्ष व १०४५ को केन्द्रीय सरकार ने इस्ते प्रकार भागती क्रीबोगिक नीति की योवका की बी। बह तर बादेशर दलाल के बन्तर्गत बठित पोनिंग और हेश्न्यमेंट विभाग द्वारा निश्चित की गई थी। इसमें प्रामं ब उद्योग पन्धों की वहीं चर्चों भी नहीं है। इस ह'ह से बैसा कि 'ईस्टन इकानामिस्ट' देवती ने सपने ६ सप्रेस बाके प्रकर्मे लिखा है। नवीन श्रीया-गिक बोवि सन १६४५, वाली नीति से कडी सच्छा है। कम से कम इस तर-कार ने प्रथम बार काटे उद्योगों के महत्व को स्वीकार किया है तथा उन्हें प्रोत्साहन और संरक्षण देने एवं संगठित करने की किम्मेदारी सम्भासी है। स्तोष बनक एव सम्पूर्णन होने पर भी उसने एक नवीन दिशा दिकाई है और सम्भवतः स्थ्यार वय प्रपनी सम्पूर्ण नीति को कार्यान्वित । रने के लिए ठोस सम उठाये तो प्रामीस उद्योग बन्धों को और भी साथिक महत्व देना स्वीकार कर के। इतनी काशा रखते हुए भी इस ऐशा अनुभव करते हैं कि सरकार ने उद्योग पत्थों के प्रति को सदमाबना प्रगट की है, उसे न्याब-हारिक रूप देने में बालमध सिख होती। नीति के अन्य पहलू सरकार को छोटे उद्योगों को संरच्य देने से रोकेंगे।

### नीति में भरेल् उद्योग धन्धों के संरक्षण का अभाव

सरकार ने वसपि खवनी बोचका में भारपारन दिया है कि वह क्रांटे उद्योग घन्धों को बढ़े उचागों की प्रति शकों से रचा करेगी । पश्च दूतरी क्रोर भद्दे उद्योग धन्यों को देवल सैनिक सन्तर प्राप्त शक्ति और रेल को खंड कर सरकार ने इस वर्ष के लिने खुला मैदान दिया है। नियन्त्रक, सकुत धर्व क्रायोकन का वहां नीति में विकर है परन्त यह कही भी स्पष्ट नहीं किया गया कि इनका क्या उद्देश्य होगा. क्या रूप होगा चीर कितनी शीमना रुवा हतुता से उन्हें साग् किया वावेगा। साथ तो सरकार समन्त नियन्त्रकों को तोकने वे सगी हुई है। ऐसी वायम्था में उपयोक्ता की क्खुए पैदा करने वाले बढ़े उद्योग बन्धो पर वह वैसा नियन्त्रवा रस्रता काइती है, वह इमारे गमने स्वह नहीं है। उदाहरकार्थ करते की मिलों को सीविष् । यह स्वतः विश्व है कि बन तक कारों की मिलें कुछ हते मिने कहते में स्थित है, स्थानीय वस्त्र स्थावकारक केवल स्वया ही रहेता सीर ज साथिक साथनी का उरवीय हमा । प्रामीख बनता की रोबगार भी नहीं भिक्त सकेगा । सरकार की की खोग का नीत का उद्देश मामीना बनता के लिये उद्योग बन्धे बदा कर उसका बीवन स्तर छंचा उठाना है। यह सभी सम्मन है, बन कि कमसे कम उप-मोका की बन्त औं को विकेन्द्रित उद्योगों द्वारा पैदा किया बावे । प्रश्न उठता है कि क्या सरकार काम के केरिटन बड़े उस्तीत सन्तों को विकेत्रित करते के लिये उत्तत है ? उसके फल स्वरूप उद्योग पति को त्रान उठावेंगे, उसका सकाविता काने के किये सम्कार किसीन किसी रूप में बढ़े उन्हों गपतिकों के हितों को देश पहर-वावेगी। उदागरति उत्पादन रोकने की बैसा कि वे सदा करते आये हैं असकी दें। क्या तरकार इसके लिये तैयार है ? इसका उत्तर शरकार स्वयं कई बार दे जुनी है कि वह शाथ के भौदांशिक दाचे को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहेंचाना चाहती। स्वयं पहित नेहरू तथा डा॰ ज्ञामा प्रकार संदर्भी ने प्रस्तान पर बाखते हुवे कहा कि सरकार कोई छेना काम करने के लिये तैयार नहीं है जिससे बर्तभान भीद्योगिक दाचे को हानि पहुंचे इसे बह बतलाने की सहरत नहीं है कि किस प्रकार बतमान कीसातिक दाचे ने इमारे प्रामीख उद्योगों को मृत-प्रायः कर दिया है और किस प्रकार उन की प्रतिश्रद्धों के कान्य वे (खटे धन्ये) बढते का रहे हैं। हमारी सरकार इस स्वत्रस्था से वरिवर्तन नहीं बनना चाहती । ऐनी सवस्था में वह सामीख उद्योगों को संरक्ष न्त्रीर प्रोत्साहन नहीं है सकती। उसकी आसीमा उद्योगों के प्रति सदधा-कता केवल कारण पर ही रह वावेती । एक क्रोर सरकार इन उद्योगी की उज्जत करना च इवं है, दूसरी कोर उस की दो-गिक व्यवस्था का समाप्त करने को तैयार नहीं वितके का वा वे मतप्राय होते जा रहे हैं। ऋगस्तिर सरकार इस अला अलीयां में कैसे पढ़ गयी । इसका एक ही कारका है और पूक्त बाप ने काब तीस वर्ष पूर्व बतादगया। मशीन मनव्यके लिये बनायी गया है न कि सनुब्ध संशीन के किये। व्योत वयं तक मशीन मनुष्का सामाबिक वस्थाय कार्य में सहायक विद्व होती है हमें उक्का स्थागत करना चाहिये। वरम्य अन मशीन दस्यास के स्थान वर अनुष्य के श वंश का साथन बन बावे ता बर्मे इसका बेपहर विरोध करना चाहिने। केलंबान परिन्यित है मान्त के सामने एक वस्त्र समस्या है कि उक्की बहुती हुई कर सकता को किस प्रमार उद्योग क्यों में स्थाय करे। इस प्रपार सनशक्ति को असित वेशक पर काम देना ही मुन प्रश्न है । झीद्योगी-करवा की सारी यावनाएं इसी सत्य पर बाबारित होती चाहिये । दुर्भाग्य से सरकार की नवीन भौद्योगिक नीति में गीय स्थान दिया गया है। इस जीति के यह कहीं नहीं लिखा गया है कि बड़े उलांगी को उमी हट तक प्रोत्साहन कीर सहायस दी जावेगी जहा तक वे कांत्रे जलोगों को हानि न पहंचार्वे। वंग्न बहे-बहे मूल उदा गों का दस वर्ष के लिये और उप-भोक्षा की वस्त्रश्रों से सर्वाधत ग्रान्थ उद्योगों को उदा के लिये व्यक्तिगत व्यव-साय के हाथों में क्टेंब दिया गया है। ऐसी अवस्था में वे मन माने अप से क्षोटे उद्यानों से प्रतिस्पर्का करें ने ।

सरकार ने बापनी नीति में को काछ छोटे उद्यंगों को महत्तादी भी है वह कर्यायी कारकों की वजह से दी है उतमें इमें किसी प्रकार का स्थायित्व दिलाई नहीं देता है। उदाहरकार्थ नी त में जिला है कि बन्तर्राष्ट्रीय राष्ट्रनेतिक परिश्विति के कारया विदेशों से मधीन इत्यादि मंगाना सम्भव नहीं है और इस किये बड़े **•यग घन्धे बड़े** वैमाने पर चाला नहीं किये वा सकते। द्यतः उत्भ ह्या की वस्तुक्रों का उत्पादन क वे उद्य मी द्वारा ही करना होगा। इस से स्पष्ट है कि सरकार ने खंडे उद्योगों को पोस्ताहन किसी बादर्श से प्रेरित होकर देना स्वीकार नहीं किया है, बरन् मशीन इत्याद के आयात के कठिनाइयों से विवश दोकर किया है। इसका अर्थ कह हण कि होटे उद्योग उन्हीं केनी में उजति कर सकेंगे जिन में बाहर से प्रश्रीनें हो नहीं मगायी का सकती कीर क्यों ही देश को बाहर से मधीनरी मंगाने की सुविषा पास हुई, छोटे उद्योगों के स्थान पर बड़े उद्योग खड़े होने दिये आर्वेने । इस ग्रम्यायित्व के वातावरका में वे किस हद तक पनप क्केंगे यह स्पष्ट है। और यदि पनपे मा तो क्या उनमें अधिक उत्पा-दन कुछलता नहीं था सबेगी।

### कांग्रेस के आदशों की अवहेलना

देरा के बारे प्रास्तो, देशी रिवासतों क्रीर केंद्र में इमारं। सरकार शासन कर सही है। यथिन कर महा है। यथिन महा में किए रिवासत में भिक्त सरकार है, फिर भी उनमें क्रामें का बहुमत है और कमें स बन क्रपनी मोजी को पार पर्यंक्ष कर देने की साम कर रहते हैं। क्रामें का प्रदेश कर केंद्र में की साम कर रहते हैं। क्रामें के मिल क्रपने का प्रदेश हैं। क्रामें के मिल क्रपने का रहते हैं। क्रामें के मिल करों तक साम की स्वास है। क्रामें का साम करों तक साम करों तक साम करा है। क्रामें का साम करा तक साम करा है। क्रामें के साम है। क्रामें के साम है। क्रामें के साम है। क्रामें के साम है। क्रामें के साम है। क्रामें के साम है। क्रामें के साम है। क्रामें के साम है। क्रामें के साम करा साम करा साम करा साम करा साम करा साम करा साम करा साम करा साम करा साम करा साम करा साम करा साम करा साम करा साम करा साम करा साम करा साम करा साम करा साम करा साम करा साम करा साम करा साम करा साम करा साम करा साम करा साम करा साम करा साम करा साम करा साम करा साम करा साम करा साम करा साम करा साम करा साम करा साम करा साम करा साम करा साम करा साम करा साम करा साम करा साम करा साम करा साम करा साम करा साम करा साम करा साम करा साम करा साम करा साम करा साम करा साम करा साम करा साम करा साम करा साम करा साम करा साम करा साम करा साम करा साम करा साम करा साम करा साम करा साम करा साम करा साम करा साम करा साम करा साम करा साम करा साम करा साम करा साम करा साम करा साम करा साम करा साम करा साम करा साम करा साम करा साम करा साम करा साम करा साम करा साम करा साम करा साम करा साम करा साम करा साम करा साम करा साम करा साम करा साम करा साम करा साम करा साम करा साम करा साम करा साम करा साम करा साम करा साम करा साम करा साम करा साम करा साम करा साम करा साम करा साम करा साम करा साम करा साम करा साम करा साम करा साम करा साम करा साम करा साम करा साम करा साम करा साम करा साम करा साम करा साम करा साम करा साम करा साम करा साम करा साम करा साम करा साम करा साम करा साम करा साम करा साम करा साम करा साम करा साम करा साम करा साम करा साम करा साम करा साम करा साम करा साम करा साम करा साम करा साम करा साम करा साम करा साम करा साम करा साम करा साम करा साम करा साम कर साम करा साम करा साम करा साम कर साम करा साम करा साम कर साम करा साम करा साम करा साम करा साम

शिव प्रश्न २० पर ी



'नवा है ! बाब भी !' उसने पकी सवाते

'बारे भाई। बरा 'कार' को देख सो।स्टेगन चले वाद्यो।सिदीक माई का रहे हैं स व !'

'सिटीक भाई ? स्रोर पाकिस्तान ? बह तो " प्रवादी ने दुकु आश्चये मगर भ्यग के साथ पूछा ।

'झरे, हो चुका पाकिस्तान। सही बलामन और रहे हैं। यही बहत समस्तो। समस्या था--'न बाबो।' न माने। बीबी बच्चे साथे. हाई तीन जास की भावदाद बरबाद कर दी, श्रव कीट रहे हैं फटे हाला। बो कुछ हो, अपने तो वही हैं। इमें अपना कर्तव्य देखना है। कवन ने फिर तार का परवा हाथ में से जिया। 'देर न करो'-उन्होने फिर SET 1

'बादावर्ज, मिस्टर कचन ।'—बाग-न्तुक ने बेतकल्कु ह कमरे में प्रवेश करके कर्ती पर बैठते हुए कहा ।

'बाप १' '''अवावर्ष '''बाप'' ''') कवन बाक्ने हिर्चाकवा कर पूक्क डाला। बादी वर चलता हुआ सेपिटरेजर आप ही बन्द हो गवा ।

'बिहीक, क्या आपने पहिचाना नहीं --- प्रयम्बक ने कहा टोपी को इचर-डबर वरकाते हुए अपने मैसे और हुटे दावों से प्रमास देने की कोशिय की।

'को हो । विद्दीक माई । वीन ही माह में भड़म्'जे बन गये। बारे, बह मिरबाद्याही सूट न बही मगर द्वन तो इक्षिया भी पाकिस्तान की नवर कर क्रये में आपका विसद्भात ही नहीं पहि-चान सका। श्रीर मैं स्था १ शायद कोई भी तुम्हारा श्रासना द्वाहें न पहिचानेगा । कवन बाबू ने कहते हुए विद्योक से उठ कर हाथ मिनाया और-'वहिये केता गुबरा १' गुरकरा कर पूछा ।

मित्रा विद्याक अपने सामासात की किश्ना में बंठे हुए सीख रहे बे- क्या यहा किनास है ?' सुनीबत का दरिश पार हो चुका क्या १ क्या बढी मेरा होटल है। नहीं-था। और अन \*\*\* वह करन के प्रश्न वर बोबे--'बी | इसी -इन हे,<sup>3</sup> आपको मेरा तार ता मिला क्षेमा ।

'बी, मिला था। वदा जापको कार



स्टेशन पर कोने नहीं पहुची श प्रसादी बड़ा सस्त हो चला है।' -- कचन बाब समभ गये किसी छो रहे ने उनकी बात सुनी दी नहीं। 'श्ररे, खुदामी, उन्होंने श्रावाण सगाई।'

'बी, बाजू बी।' — खदामी ने कारे कारे कह हाला।

'बरे माई । कुछ नाउना और चाय सेता था। 'छदामी सीट पदा।

'कार तो इसे गेट के आपने नवर आहे। परसादी भी वहीं सावा हमा किसी की इन्तकारी सी कर नहा या। मैं नहीं समक्षा कि उत्तक्षा मतला मुम्ही से है। खेर, में बा पहचा। न सदी कार, बेकारों को क्या कार है

'बर भागका है, कैशी बार्जे करते है र पाप । संमालिये ग्रामा होटम. मुक्ते खुद फ़रबत नहीं भिक्त गड़ी है। मेरे निश्री काम तक कहरहे हैं। बाच्छा हमा, भाव भा गये।'

कार भाषक **द**पवा शे

'धुके सूद नहीं चाहिए। सब गुंबाइस हो. शसम दे देता । काम तो चास है ही।' कंबन बाब फिर से से जिंग में स्वता राये।

खदामी ने भाग और नाश्ता साकर एक छोटी सी मेब पर रस दिया और विद्रीक भिया कुरवी सरका कर बाबैठे वहीं । एक निवासा और एक घट जाव । बालां वे कुछ कुछ चनक सो बा गई। "इदल्लिखाइ" उनके बुंह से निक्ला।

कचन बाब और विद्रीक मिया बच-पन के लंग दिया बार. इस सबह और एक ही झला के के पड़े तो वे ही; पर वदानी में भा उन दोनों ने खाथ न छोड़ा। शिराक्त में ब्रह्त का काम करके सालो दरवा दमाया । पादिस्तान वाने से पूर्व किराक का 'सिरीक होटल' और कचन बाबूका 'कदन जुगर मिल' बालग-बालग चल रहे थे। शिहीक मिना श्चपना सब कुछ बेच बाच बर पाकिन्तान में इस करने सबे थे। यहा पहेंचते पहेंचते

वे तक हाजी या वो कहिये कि फकीर वन मुके थे। यह सारे शामास तन्त्रीके एक इपने पहले पत्र में सिल कर कवान बाबू के पार मेजे वे और उन्हों के छोड़-का पत्र पर कर फिर से झुनपुर सीटे के ।

'कंचन होटस' व से किसीक होटस' का शहन वार्ड थ, तभी है हिन्दु गाइको का साना साना बन्द होकर वह सीचा 'बुस्सिम हान्स' रह सका ह येवा पहले न था। निहक होटला है हिन्दू और बुतलमानों के भोवनों का असग-असरा उनकी हच्छानुसार पद्धतिकी पर उत्तका प्रवन्त चसता था । प्रवन्तक । च्यीर कर्मनारी भी होतों प्रकार के से । होटल के एक भाग पर खिला हुआ बा--'शुद्ध हिन्दु माचनाक्रय' क्रीर दसरे क्य 'बुरिलम होटल' वह दोनों तस्त्रिया सब भी द्यां हुई थीं, बरन्दु हवा ना हवा ही है। बदल गय', तो बदल गयी। इस्टब्स उपाय काने पर भी फिर कह 'हिन्ह मोबनालय' न बहला तका । निनेमा और कासवारों में हिन्दू उत्तका विकायन देखते हुए भी न देवन दे। हुछ सोन-को कवन बाब में भी इसी बात पर कुछ स्थ से रहने सने ।

'बह सीकिये पैतामं स वपये- एक

मुस्सिय ने नोट बहाने हद किहोड़ के

'बन ठीक है, रोब-रोज का दिखान छुग । पन्द्रह वपने की क्रिफावत भी हो। गरी । म्हाने भर ठाठ से साना खाइवे । शिद्द ने रिवश्टर हाथ में बेते हप क्या और - 'झापक इस्मक्षांक १ - प्रका

'बिलिवे कफावन ठेरेबार लक्डी वर्गेश्हक्ष गाहास कनपुर।'

'कुन्वत हो ।'

'क कि गान में भी नहीं शरह होती है बाफाइन ने ।सगरेट देन विद्रोह दे बाने बदा दिया।

'पाकिस्तान के मबे न र्ह्डिये जहा है' बन्नन दन रहा है, निसंक्रम पाकिस्तान है बादा जिला ना नाहत की उम्रोदरा व वक्के. उन्हाने इस्ताम क इस्ती इनने फाफिसे में भी क्यामा तक के लिये कायम कर दिलवाची और जगर बजाह पाक की मञ्' है व' कुब विन्दोर्श्वान ही सबस्रीय वाक्सान दन हे खेव ।

( pa 28 55 at )

भारत के सर्वाद्रय सचित्र मासिक पत्र

मई १६४८ का नर्वांक्स सुन्दर मह प्रकाशित हो गया इस अक्र की कक्ष विशेषतायें

- हिंदा व उर्दु के वदास्त्री कहानाकार नाटककार, उपन्यावकार व कवि श्री उपेन्द्र नाम बर्ड क एक बनुती बरानी 'बातरावा' वो केरेक्टर स्केच भी है और हमारे मध्ववर्गीय बाउन पर एक करा ए व्यन्य भी।
- हिंदी के यशस्त्री के व नाटककार भी उद्देश कर यह का एक मान उर्वे
- क्या तीवरा महायुद्ध निकट मविष्य में सम्पन है ? ऋष सन की बबान पर यही एक प्रश्न है। हिंदी-बगत के बुवरिद्ध पत्रकार भी श्रवनीन्त्र कुमार विद्याल धर ने इनका उत्तर अपने केन में देश है।
- धार्म के सक में अ श करदेश विद्यालकार ने धारने एक केल में कहा वा कि साहित्यकार ग्रन्थ्या पति नहीं होता । मई के बाह में भी राप-चारक महेन्द्र ने सिद्ध किया है कि साहित्यकार अच्छा पति होता है।कैमे ह
- अ शासल, अो रागे। राजा, अ निर्देशार देव सेवक आ देनेश हरवादि दिवी के प्रमुख कति में का नदम को तथा प्रगतिशास स्वतायें।
- हिंटी की सत्रविद्य कड़ान'-के लेका अपनी ड'म रनी देशों ने एक जबें रागका पना समाया है। वह नवा रागकी र-वा है ह
- महात्मा गावी के बांध्मत्मिक उत्तराचि करी कीन है ? वह विद्व पत्रकार भी उभाशका शुक्त के केल में पहिने।
- · इनके अन्ताना कई कतियां व लेव वन नी कृतिया, हाय-परिहास, रेष्ठियो, चित्रको ब नाम एन रेबर एकारि को विशेष स्तर-न; विहेश दोर मी साई ब्बापूर्व केट-बर इक्ट्र ग बुन्दर नवनामिगम अब हरगदि । वार्षिक सूत्र्य था।) पुरुष चाठ माना

श्री श्रद्धार्यंद पश्चित्रकेशन जिल् भदानन्द बाजार, दिली।

पुत्रके बारव है कि साथ है ४० के ६० वर्ष पूर्व मास्त्रीय सपfed & fer Gefenn el fra मास कर क्का कितना कठिन या। १८८० १० के कालों में एक नंबाबी बाबची वे बावटर बनने का निश्चक किया। यसे क्याकरों की किसी सरका वे प्रविष्य नहीं किया यथा। यह क्य की बड़े बाद निश्चव की भी। उसने स्थात वादर का के मेडीइस कावेच वें किया माच की। उतकी एक वहेली वे बुके बताबा कि उत्तके मार्व में कितनी कठिनारमा जाई और उन पर अवने कित प्रकार विकास मास की । वह केवल ६० वर्ष पहले की बात है। बार देकी क्षमी तक की दित है। उसका नाम क्रमता बहु है कीर नह संवार-ब्रसिक रेशानिक बगदीशचन्त्र वस की बर्मपरनी है। बो जोस परिचित है वे बानते हैं कि उसने रिजयों के सिप विभिन्न द्वार कोसने में कितना समिक व्यक्तिसम् विका है। वह मार्सरेट नोश्स को, बो बंदिन निवेदिता के नाम से प्रक्रिय है अपने घर के गई। रोनों ने मिल कर एक विद्यवालय सोला। इत शिद्यशासन का उद्देश्य सहिद्यों के मस्तिष्ट को बाधनिकतम अन से आसी-कित करना था। परन्त प्राचीन भारतीय बान स भा उन्हें बचित नहीं रखा वाता था। इस कारवा वे सर्वाकता बारचम की बात शोख कर कांपक क्र-क्षी आरकीय बनेमी I वह काय प्रारम्भ हते के बोबे समय व के हा लिवेदता की सत्य हो गई पर ब मनला बस ने उस काम को जाही रखा क्रीर वह संस्था प्रव तक चन्न स्था है। इसके द्वारा भारत माता के उस भाग के बर मारयों का बास्ता को स्रोहने का बका खन्दर कास हुआ।

४० वर्ष पहले स्त्रयों की शिका सम्बन्ध में वो प्रतिबन्ध मैने भारत में देखे के, वे भारत की ही कास वस्तु नहीं थे। कन्यश्र भी रक्यों को उस प्रकार की बाबाबा को सहना पढ़ रहा था। स्त्रीका व्यव् उन इते हुनरे देशों और दीयों में भी क्रस्यन्त एकुचित या। प्रस्कृत क्रम्बम स्त्रवी विषयक विचार कीर भी अधिक स्कृतिस्य में।

में अपना ही उदाहरक देती हूं। . मैंने पत्रकार बनवे का निश्चय किया। हुमन मैंने आपने पिता से किस किया हो हुमने कृद हुए, छन्दोंने क्ला कि हुम किनी सलवार के कार्यासय में व्यक्तो, इतको व केन्द्रा क्षेत्र व्यक्ति व्यक्ता हेका कि हात आहं आहंती। वजकार का केवा समृतिके के किंद्र सन्तर नहीं gi auf fin mig भी दक्षि है द्वम सन्ध-

# नारी-जागरग का एक पृष्ट

[ भीमती सन्त निहासिंह ]

विका बन सकती हो । पत्रकार अ बेशा स्थियों के बोरव नहीं है। मैं तम्हें प्रास्तवार के दश्वर में नहीं वाने दूगा। होते विता अपने समय के एक

बहत शिक्तित वर्षाहर वे । वे वदा सन्दर

मापन करते वे और स्वत-त्रता पर न्या स्थान दिवा करते वे । परन्तु वन उनकी अपनी संबंधी के शिय स्वतंत्र कप से कोर्ड काव च ने का प्रश्न सामने आया तो वे बहुत क चित हुए क्यों कि इस विषय में उनके विचार अपने समय के विचारों से स घक उसत नहीं थे। परन्तु मैं श्रपने विश्वास पर हट रही। मैंने अस्थापिका आदि बनने से सवया इन्हार कर दिया । आग्य की गुक्त पर कृपारही। मैं क्रापने पेशे में सुभी रही ह, और इचके द्वारा में दूतरों भी भी सेवा कर तकी है। यह समेप का का हाल या । मेरे अनेक साथियों को बका क्ष्ट सदना पढ़ा है मेरी एक मित्र बेटवा लोकबुड था। यह वकाल बनना चाइती था। उसको कानन की फाजा जेने में मारी कठिनाइया आई, वान्त्र वह बनगई नहीं, प्रास्तिर वह नेजनस यनिवसिटा सा कातेश में प्रविष्ट हो तथी और १८७३ में उतने वहा से त्याधि प्राप्तकी। उत्तका कानन का अत्य ब्रासायास्य वा । वह निभय इ कर क्षप्रधी में कावर सकी हो गई, बब वा की दृष्टि उस पर पड़ी तो उससे उतने पृद्धा कि कचड़ा में किस लिए काई है। उसने उत्तर दिया कि मे अपने मनक्षिकता की श्रीर से वहा काडी है। इस पर काम ने कहा कि यह काम पुरुषों का है। यह कह कर वह श्रापने काम में अप गया। वह अपले दिन पिर कचहरा में गई, पर तुपरिस्थाम बडी रहा। यह बात क्रम्क बार दुश्र ई रहें । हर बार उसे फरकार मिला । सफल ता पाने के क्रिय उसका निश्चय बहुतर होता गवा । उत्तन १८७६ मे क्रमेरिका की कब्रेंस से इस सम्बन्ध में एक कानून पास करवाया । यह कानून पास होने क परचात् उसकी बकासत की कठिनाई दूर हो गई। श्रीन हो उसकी कन् ी प्रतिमा सारे कामेरदा की चर्चका विषय जन शर्द । यह बापनी इस प्रतिभा का प्रयोग प्रसहाय सोमी के विशेषकर श्यिमी के क्राविकारों की रखा में कन्ती थी। उसे, उक्र बाम्यता के झरब एक विश्वविद्या बाब ने "बाक्टर खाफ ला" की उपाधि दी और लियों के दल ने समेरिक के शक्षपति पद के जुनाव में कपने प्राची के सा वें वहे सहा किया। उतने क्ष्में क्रिक्क क्रक क्रक क्रक क्रक क्ष्में क्ष्में क्ष्में क्ष्में क्ष्में क्ष्में

बताबा कि बन वह एक नार वार्शिगटन देशकारों में साइकिश पर चटी वा रही बी. तो खड़ाशब का में ने इस पर शोहका मनाया था। बहु स्त्रम सर्वेशा समद्रो चित समग्रा गथा था। उतका तार-उससे क्षीन क्षिया गया था। (Barr बाब तो लड़किने बीर रिगर्ने रुवार में सभी बगड़ साइकिसों पर

चढती है। इससे पका असता है कि सब ससार कितना बदल गया है, और यह परिवतन इस सिन्द्र ग्रामा है कि श्रवसा वसु और वैतवा कीवतुष बेसी नारियें क्रमान एव अधविश्वास पर बाभित शशद विचारभार। वे काने अभी नहीं। बन मैंने ब्रिटेन में निवास प्रारम्भ

किया, इससे पहले ही मैं प्रगतिशील नारियों की कठिनाइयों के सम्बन्ध में पदाक्रीर सना करती थी। का मैं उन देखियों के सम्मर्क में बाई तो मैंने अन मव किया 🕞 उनका आन्दोसन कितना **ब**ठिन **या भीर उससे कि**तनी बढवाहर उत्पन्न हो गई थी । न्त्रिकों को उच्च एव पेशे सम्बन्धी शिक्षा देने से शेवने के सिए इंग्लैंड ने पुरुष इतने करिनड वे कि रित्रकों को ध्रपने स्वतत्र शिक्षवासय संसने पढे वे । क्या बाप विश्वास करेंगे कि अभी शल तक इंग्लैंड के विश्व िवासय इन शिच्यासमी द्वारा दी इहै उवाधियों को स्वीकार नहीं करते वे । मैं चाहती हू कि शास्त्र गैरत ऐवहरसन भी महोजद का कुछ विस्तर से वसन कर सकती। बाधार्थे और बुख कारवा' स इतोत्साइ न होकर उसन चिकित्सा शास्त्र की शिद्धा प्राप्त की। इसके बाद उसने स्वदन में एक कालेब और एक कीय बासय सोसा, ऐवडरसन और उसकी द्धात्राक्रों ने तब तक विकास नहीं किया बन तक कि रिजयों के भी परुषों क समान चिकित्सा शास्त्र पदने श्रीर चिकि

स्वा व्यवसःव करने की सुविचा नहीं मिख गई । और परवों का इस क्षेत्र का एका विपल विनष्ट नहीं कर दिया गया।

मैं चाहती है कि मैं उसकी छोटी बहन मिलिसेन्ट पासेट के सम्बन्ध में भी कुछ बहु । उसने बाक्य फासेंट से विवाह किया. को पासेट पालियामेंट में भारत का समर्थन करते रहने के कारण भारतीय मैम्बर के नाम से कहे बाते लग है। बब बाक्टर पासेट मत्रीमहल के सदस्य वे क्रीर डाक विमाग के मन्त्री य, तो वे एक प्रवास हो गये। तब मिलिसेन्ट ने उसकी अपसी का काम किया। बह सब सरकारी कामबात पदकर सनावा करती था भीर सब तरह से उसके काम में बहायता करती थी। बाक्यर पासेट भी बापनी परना के स्त्रियों की उन्नति सम्बन्धी कामों में बदा भरपर सहायता करता था। उतका पत्नी का मुख्य काय रिश्रयों को पुरुषों के हाथ से राजनैतिक शक्ति के एकाचिपत्य का छीनने के लिए सग्रित करता था।

जिन दिनों मैं जिटेन में पत्रकार का काय कर रही थी, उन दिनों यह ग्रान्दोलन परे थीपन पर था। इत गडो दलां में बट गये थे । इस्यजिक बाक्य ले लोगों को वैधानिक तराके में विश्वास नहीं रहा था। स्त्रि । के शजनैतिक सत्र में पर्वाकी समानता का अधिकार प्रथम महायुद्ध के बाद निल सका, बदकि स्त्रियों ने पदखी के साथ क वे से कन्धा निका कर काम कर के दिखाया। #

\* वन्या गुरकुल, दहरादन में दिये सबे दीवात श्रामभाषया हा ऋ श्रहा



# \*\*\*\*\*\* स्वतन्त्र भारत की रूपरेखा

हे - भी इन्द्र विद्यावाचस्पति

इस पुस्तक में क्षेत्रक ने भारत एक और अलगड रहेगा भारतीय विश्वान का बाधार भारत य संस्कृति पर होगा. इत्यादि विषयों का प्रतिगदन किया है। मूल्य १॥) वनया ।

ग्रेनेकर---

विजय पुस्तक भगडार, श्रद्धानन्द बाजार, दिल्ली ।

# **ऋलुमुनियम और उसकी उपयोगिता**

( ग्रायन कावस )



उन कई यदायों में बिनकी हमें झान प्रतिदेन प्रावश्यकता पढ़ती है जलपूनियम ज्ञाना विशिष्ट स्थान स्लात है। वचार में उचको कमो नहीं है ज़ोर नहीं कोई ऐना देख है बढ़ां नह सरलात है। महाने के प्रवास उद्यागों और रखोई में उचका उच्योग स्विकाषिक विशा जारा है।

हु उपयोग की उन्नगिता और मी अपिक बहुन के के लिए त्रिटिण केल कर कि उन्नगिता कीर महत्त्वपूर्ण कार्य का भौतयोग केलिय त्रिटिण केलिय कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्

विषेती धातु नही

क्काप सर्वेत्रधम यह जानना चाहेंगे कि घल्ड्रोनियम जिपेली खाड़ है या नहीं। वेज्ञानिकी के अनुसार यह न विपेली क्षांत्र है जीर न इस्के बतंनों में पकी बांखें काने से रोग का बर है। विटोमन भी अस्ट्रीन्यम के बतंनों में नष्ट नहीं बोठों श

कुन्न कारणों से लाय उदोगों तमा कर में महत्त्रियम महत्तु उपनेशी किय हुए हैं एक दिले मानदार के बतेन आधानी से क्लाप्ट का विकेश मानदार के बतेन की द्वार महत्त्री में स्वतंत्र नह होने के बत्तर पर कारकार मन्द्रीयम ने ते ने की स्वतंत्र पर कारकार मन्द्रीयम ने ते ने की स्वतंत्र पर कारकार मन्द्रीयम ने ते ने की स्वतंत्र पर कारकार मन्द्रीय भी भाषा कर कर के स्वतंत्र के बोग से क्लाण है—की एक मिल्ली होती है को स्वतंत्र के बोग स्वतंत्रों को सार बस्तुओं द्वारा नह होने से क्लाली है

वर्तनों का नष्ट होना

क आस्पादस भी हम मिला में
' के बहुत गुया हैं थीर बास्तर
कर गुया का विराहत विश्लेषण
अन विभिन्न बराख़ी का उराहरण देकर
किया है भी अल्गुनियम के बर्तनों में रखी
क्षा एकती हैं पनी कि बर्तन की सराह
प्रभाव पहला है और यह भी देखना
आवश्यक है कि बतन में रक्षी बरह
देखी तो नहीं हैं विश्ले कारया आवश्यक
है कि बतन में रक्षी वरत
के उर्वे कि सहा उराहरणाई की

नहुत कम प्रभाव पड़ाा है, पर कुड़ गरम यूच चातु को तह कर तकते हैं। वर्तन पर मूच का प्रभाव चोनी क्षारिक कमय तक नहीं पड़ने देती क्षारे जून का समझ के पहुत तमद तक रहता भी नहीं। इसी दो कारकों से कस्त्रुनियम के तो में ग्रुप्ता बनाने पर चातु क्षाप्त नहीं होती।

ब्रल्डुनियम के वर्तनों से कठिनाइयां पहले वर्तनों में निम्मलेखी की बातु के तपरोग कौर उन्हें शाफ करने में प्रमुक्त रही बातुओं के कारण होती थी। इन कठिनाइयों का नियारण निश्चव हो वैशानक प्रपति के कारण हुमा है।

वरों में अल्झिनियम के वर्तन साक करने के लिए डाक्टर झावन इटझ खालुन और इस्पातो रेखों की काई रोवेंदार इल्झी चीब अयवा वितकने वाझा पदार्थ अव्हा समझते हैं।

क्रन्य बातें

ये परेलू नुस्त्वे मनोरंबक बायश्व हैं पर बादन की पुस्तिका में इस विषय को बोका ही स्थान दिशा सथा है आधि-कांश भाग में इन पर विच्चर किया गया है कि अस्त्रुनिवम और अस्त्रुनिवम-मिश्रित बाह्य खाब उद्योगों में किहनी उपयोगी हो सकती है।

दुन्वशासा की विभिन्न सर्शानों में इच बादुईंश त्रवास झारम्य हो गया है। इरशत को चादत -ए स्वरे के स्वान में झान्दुनिवन-को चत्रह स्वगाई साने स्वगो है। बादुशन निर्मोस में स्नोर निवली के नन्त्रों में सल्पुनिवम का प्रशेग पढ़के हो होता है।

### मुफ्त

ननपुषकों की जानत्या तथा बन के नारा को देखकर भारत के सुविक्वाक वैश्व करियाज जानात्र व्यक्त मित्र करियाज जानात्र व्यक्त मित्र करियाज जानात्र व्यक्त मारते हैं कि त्यी पुरुषों तमन्त्री गुप्प रोगों की जानहीं से जान करी हैं कि त्या पूर्व सी को तिकार प्रतियं की तिकार करिया की की तिकार कार्यों हों की तिकार कार्यों हों की कार्यों की तिकार कार्यों हों की कार्यों की तिकार कार्यों हों की कार्यों की तिकार कार्यों हों की कार्यों की तिकार कार्यों हों की कार्यों की तिकार कार्यों हों का कार्यों की तिकार कार्यों की तिकार कार्यों की तिकार कार्यों की तिकार कार्यों की तिकार कार्यों की तीय हुए कार्यों की तीय पुरुषक Sexual Guide मार्च करें।



(बेंडी के निवम तथा स्चीपत्र मुक्त मंबार्ध

शुक्त ! शुक्त !! शुक्त !!; आप कर है है मिट्टिक, एफ ए., की. ए., पंचाब तथा झामध् यूनीविट्टी से तक्क होमोपिक बयोक्टीमक डास्ट्टी व्यावस्थ से पात कर कहते हैं ! नियामकर्ती कुत्त ! ईंटरनेबनक ईंटरिट्यूर(विकन्त्र)म्बानिव्हः

# साईं!समयनैचूकिये!

# श्रीषधियां जिन को श्राप प्रयोग करने पर श्रवश्य शिफारिश करेंगे।

मस्य की शीशी द॰ सम्पूर्ण वास्तविक मदानगी के जिये ताकत को दवा-महीनसीन गोल्ड टोनिक पिल्स उरलन्त वह पौरुष के लिये लिफे लगाने को दश-सुई फनसी 9 5-0-0 पुरुषों की शिथिल नसों को मञ्जून बनाने के लिये लगाने का - मलहम ¥-0-0 पुराने से पुराने सुबाक पर खाने की चटनी-ची साहलुम 6-0-0 गरमी या बातशक को बीवारी पर पीने की दश - चा मीय दक y-0-0 स्त्रियों के पुराने से पूराने बहर पर निर्फ अवहार को दवर-पाक ताई यन पुराने से पुराने तका बाद और नवे उकीत के लिये - चीलून श्रीन 7-5-0 स्रोर गठिया विचवक सनी शिकावतों पर -ची फु म सूप 20-0-0 तीत दोरे के तनव अपान को पत्तिया-ता-चुन-इप 3-5-0 वादी बाइरी या श्रन्थका बशसर के विवे मत्तरून — चेकी 3-0-0 निये-इब ऐक्र रेमिडी बीमारियां इला व—हृ∶ूष 3-0-0 ... हर्द लिये - इधारहोप

आवक शहर में हमारे से किए एकेस्टर से ताक क्षा हुई कामस में लीकारण मिसीसी ।

अगु वीच तंथ की कीन ती आया हो. इबका निरंपन राष्ट्र के क्षांबार बाब तक नहीं कर सके वह **काउ बर्वे ही नहीं, सन्दाप दर विदय मी** है। इत सम्बन्ध में बार विचार चाराएं अब्द क्य से खामने आई है। एक तो अब कि हेन्द्रत को राष्ट्रभाषा बना दिवा ब्बार प्रसद्धे समर्थंक उद्योशा व विद्वार के क्वनंग्रह मा॰ हास्टर देशासनाव कार ज वीर प्रा॰ प्राचय भी हरि पासे हैं। कुछरी के पृष्ठ रोचक हिन्दी-गहित्व सम्मेलन के प्राच रावधि पुरुषोत्तमशास टंडन चौर कारत हिन्दी संगत है को देशनागरी लिपि वे किकी नदी दिन्दी को यह सम्मान देना कारता है। तीसरी के बानवाबी प्रशासम बांधी के महा है जो हिन्दुस्तानी को दो चित्रियों में जिलकर राजभाषा का पत बैना चाहते हैं। इनमें बुक्व प्रधान मंत्री की बवाहरसास ने।क बीर शिद्धा मन्त्री औ प्रमुल ब्लाम प्राचाद है। चौथी के मुक्तवहार केन्द्रीय शासन के अधिकांश तम प्रविकारी है को अंत्रे की को ही तक-बाह समझते हैं, क्वोकि वह बाब की कान्तर्शश्चीय भाषा है। इनमें मदरासी क्षविक हैं और प्रतीत ऐसा होता कि निकट भविष्य में वेन्द्रीय शासन में एक भी अन्मदराशी न रहेगा। इस प्रकार राष्ट्रभाषा का 'ध्वव' (ब्लाब ) विचार नाराओं के सुरूप मर्थादा रहित सागर के अन्वर का स में बहता फिर रहा है; किनारे नहीं काता, वर्त्तक आने नहीं विवा साता ।

मारत वरकार की इस इनीति के कारक समस्त प्रान्तों के सर्वकमेवारी असमबत में पने दुए हैं, बनता के पंचे की क्यांत हो सबी है । उपर क्षेत्र व इक **अरल** को सकती था थी हैं। मारत विमायन के कारण वह बैन्दुस्तानी ( उम्बक्षिपिमुलक ) को इस स्मान राइ-माचा बंधित करने का सहत नहीं रखती और अपनी इष्टपूर्वि के शिय अन्दर ही क्रम्बर श्रदस्थों को बहुसंख्या प्रापने पञ्च बे कर रही है। फितनी प्रयंचना है। वर्षाप बनमत इसके बनुक्ता होमा इसमें क्षेत्र है।

#### प्रथम विचारधारा

यह निविद्याद सत्य है कि पूर्वसास में कंस्कृत मारत की राष्ट्रम वा थी। वर्षक सकत क्याच प्रचार था। वेद ही नहीं, उच कारिय से बेचर कामान्य परतको तक की त्वची में रचना होती रही। आम मी अपने पात की कुछ बचा है वह हती बंस्कत में है। संस्कृत की सम्ब स्था महा कृटिल स में ब समझते वे सीर प्रवीतिय उन्होंने संस्कृत को मृतमापा क्य-काका मारदीयों में उत्तके प्रति सना-रका तरम्य कावी। क्रम्यवा ग्रेस्सासार का न काता कि अभिवाँ के प्रतायक के वंदे तरे से नवास में प्रस्ता हवार बंबार परमामार् थी। क्यांत करि

#### राष्ट्र-भाषा की समस्या

भी बहादत्त शर्मा ]



चार सी मनुष्यों के पंछे एक संस्कृत संस्कृत के शब्द आवेंगे तो ६६ प्रतिशत इसीक्षिप बंगमा भाषा में संस्कृत-मजल प्रचर शब्दांशिल विद्यमान है। यदाप कांत्रेचों ने समस्त पाठशालाक्षों को लहायता देनी बन्द कर दी को उन दिनों तन्तें बाम पचावतों से मिलती थी तो भी इक्सों में वे संस्कृत का पहन पादन बन्द जहीं कर सके। यही बारवा है कि आरत के सभी प्रान्तों में संस्थत स्वल कालेओं में एक पाछा विषय है। उत्तर मास्त के सभी प्रान्तो में बहा सन्क्रत का प्रचार है बहां दिख्य भागत में भी वहीं स्थिति है श्रीर दांचय को तामिल, तेलगु मलवा-क्स कादि भाषाक्रों में ७० प्रतिशत इसी भाषा के शब्द है। स्दर्शन क्यादि वालों के नेता या काचियासी हिन्दी के प्रति श्रापना वैगग्य या विशेष प्रदर्शित कर सकते हैं परन्तु संस्कृत के लिए वे ऐसा नहीं करेंगे ।

बही नहीं, भारत के शिखा सचिव भा भाषाद तक पटना किन्व-विद्यालय के दीचान्त भाषक में और मारतीय पालेमेंट में किया कटीती प्रस्ताव पर प्रपना क्रांभमत संस्कृत के पद्ध में व्यक्त कर चुके है। परन्त वह इस लिए नहीं कि उन्हें सरकत से भेम है, प्रत्युत संस्कृत के सहारे से वे उसके समन्दा सरवी भीर फारवी को भी साभय प्रदान कराने में सफता हो चकते हैं। सर्थात् वर्षताबारक की मापा में ३३ प्रति शत

बाठशासा । सभी मनुष्य शिद्धित थे। अपनी और फारती के। हिन्दु श्री की मुखता देलिये कि पाच्य माधायों में उन्होंने केबल सम्क्रन रखी, वे संस्कृत के साथ-साथ प्राकृत या पात्री को रक्ष सकते वे ।

#### दितीय विचारधारा

दनरा इष्टिकेचा या विचारधारा हिन्दी खगत् की है। इसके पीछे भारी बनमत है। संयुक्त प्रान्त, विहार, मध्य प्रान्त, वर्ती प्रवान, विन्ध्य प्रदेश, समस्त राजपताना, मालवा सादि सब प्रान्ती की आधा हिन्दी ही है और वह प्रान्तों में तो बड़ राख भाषा के यद पर आसीन भी हो जुकी है। बद्यपि स्थ्य पान्त में उत्की मगठी के लाग प्रति दन्दिता है श्रीर पर्वी पंचान में एक करियत भाषा गुहमूखी के कारक उसकी हिस-डानि का संभावना है. तथावि प्रान्तों के पनः संगठित हो जाने पर वह अपने प्रदेश में क्राधिनार सम्पन्न हो व्यायगी—इसर्ने सन्देह नहीं।

इस समय भारतीय संघ का समस्त चेत्रपल १२,२०,०६६ वर्गमील है बिसमें से ६ ३२ २११ वर्गमील का चेत्र प्रान्तों का है और शेष ४,८७,८८८ रियासतो का है। रियासतों के लगभग तीन साख से शविक चेत्र में दिन्दी बोली क्रीर किसी बातो है। एक नास से कांबक मराठी सेत्र की लिए भी देव-नागरी है, वह भी स्मग्रा रखना चाहिए।

प्रान्तों के सेत्रफल में से स्थक प्रान्त. बिहार, मध्य मान्त, पूर्वी पकाब, श्रवमेर मेरवाडा कीर दिल्ली का बोग तीन लाख से कल ही कम ह'ता है। फिर पश्चिमी बंगाल का बर्दवान दिवीधन, क्लक्ता बिला, बस्बई प्रन्त का बस्बई नगर और मैसर राज्य का आधिकाश भाग हिन्दी सम्भा नेता है। प्रदेशस प्रान्त में भी महारमा गांधों के प्रयास के कारण किन्दी बोली व लिखी जाती है। उडीसा मैं भी हिन्दी का प्रचार है। अर्थात आरत के समस्त वर्गमील क्षेत्र की ७५ प्रतिशत बनमख्या हिन्दी भाषी और हिन्दी से द्भावगत है शक्तभीति ही नहीं, सर्वमान्य स्डिन्त के अनुनार हिन्दी का राष्ट्रमाचा के पद पर कांभ वक्त किया जाना न्याव-लिख एवं का घरारिख भी है। अब कि इस्त कादि देशों में ८० वा दिसी के मत से ६६ उपभाषायें होने पर भी रूसी इस लिए राष्ट्रभाषा है कि बह काचिक बनसङ्ग का प्रतिनिधित्व करती है, तब डिन्दा ता प्रतिनिधित्व के नाते रूसी भःषा से बहुस बढ़ी चड़ी है। रही यह बात कि उसकी सरकत निव्रता किसी को फरी इनस नहीं सहाती, तो उन में सरलानिसरल शब्दाविक भी प्रजर मात्रा में है। 'इस बास की समाप्त करा? के स्थान में 'इस बात को सरम करो? बयो सःल है । बया इस लिए कि 'खत्म' **ग्रन्द** भी नेहरू या श्री काबाद कां.क बोलते हैं ! हिन्दी में तदभव शब्दों की कभी नहीं है, कमी उनको है जा दिन्दी की शब्द-शक्ति का बिना प्रशेग किये और बाने वह संस्कृत निष्ठ है ऐसा समझ बेठे हैं। इसे ही संस्कार का दाय कहत है ?

काव भारत तरकार का तारा शाचा वभाग दन्ही (वरोदियों हा एक झलाहा है। उसके मन्त्री से वेकर प्रापकतर उच्यावकारी क्रिन्दी िद्वेष का नाना बोबनाएं बनाने के व्यस्त है। भीर इसी में देखाओ कर्तु स्व की पराक्षष्ठा समभति है। क्या कारण है कि अफगानिश्तान का राष्ट्रत पद स्वाकार करने क्षीर काने की लिक्स निश्चित होशाने पर भ हा०ताराचन्द को शिच्न साचन का पर म श्रंताता नियक कर दिया गया! क्या के वल हिंदी विरोध के कारका १ भी रामलाल बादि की नियुक्तया प्रकार-प्रकार का कह रही है कि हिंदी तिरोधी तत्व अधक ए अध्य समवेत किये का रहे हैं ताकि ये सीम कापना कार्य कुशलता न हिंदी की क्राप-दस्य करे । भायर देश का स्वाधीनता के शन्त्रपत्र पर साथर की मृतभाषा 'गैलिक' (भो श्रमेका के वक्रत्यों के कारम छुम-सी हा गई था) में उस देश के नेतामा ने इस्ताचर किये मीर उसी दिन से केंबर एक वर्ष के भीनर समस्त बाबर में वह माथा सत्त कट हो सर्हे व

# कश सौन्दयं के

# ★ ग्रहकुल काँगड़ी फार्मेंसो द्वारा भेंट ★

### केश सिंगार

इससे किर बोने पर बासा रेशम से मुक्तायम व सुन्दर हो बाते हैं। मृत्य २।) वाव ।

#### भामला तेल

बाकों का गिरना, क्रमय में पकना बाहि होत हर होकर दिमाग में तरावट बाती है। मूल्य १।) शीछी।

### बाह्यो तैल

दिमाग को ठएडक व तरावट बहुचा कर बाला को मधबूत व सुन्दर बनाता है। मूल्य १⊨) शीशी।

### भूद्रशाज तेल

शालों को काला करने में यह तेल प्रसिद्ध है। नेत्र ब्योति को तेज करना है मूल के कार्या

# युरुकुल कांगडी फार्मेसी (हरिद्वार)

सोव एजेस्ट :---देख्डी अन्त के---ग्रेष्ठ एवड को॰ चांदनी चीक । म्वासिक्य व चौतपुर के-पृतिवन मेडीकल डाल, नवा बाबार, सरकर। क्रावासद-क्संभर निकलासम क्रमरोहा गेट । मन्य भारत के-- वृहत् क्रीथव भगवार. १६ जेल रोड, इन्टीर ।

क्षित के बस पर बाब नेताओं ने स्वसक्त बो । प्रस्पेक कांग्रेसी श्वाम व तयोगन सिया है बह हिन्ही भाषा विद्यासन है, परन्त तो भी कभी कोई करोटी चोर कभी बोई कमीचन केवल इस लिए बैठाये वाते हैं कि किसी तरह कालचेर हो बाद और या क्षो अंत्रे की ही बनी रहे और मा हिन्दु-क्तानी बनता के दिर पर साद वे बावे। क्रम्बबा डा॰ ताराचन्द प्रभृति हिन्दी-विशेषों और दिन्दी की शकि से अनुभिन्न उद् मं में में-मक्त २२ बादवचान्तकरी के कमीशन का अभिनाय क्या है। को हो जिस जनता की जायति के कारण भारत स्वाभीन हुआ है उसी के सतत यत्नों से डिन्डी भाषा भी सपने स्थान पर बारूढ होगी, यह निश्चम है। स्था वे नेता जो राष्ट्र के कर्णकर बने बैठे हैं, काती पर शय घर कर बता सकते हैं कि जनके बान्दोलनों में अंग्रेबी पशें बा कांबे जी ने कितना सहयोग दिया था ? क्या ६०० राज्यों का तरस्ता पूर्वक कित्तीनक खा दिन्दी अथवा प्रान्तीय स्वाचाओं के समाचार पत्रों के ब्राट सन का परिवास नहीं है ! त्तीय विचार घारा

बीवरी विचार चारा के प्रवर्तक स्थारमा गांधी थे। वे दिन्दी साहित्य सम्मेखन के समापति दो बार बने बीर का व महरास पर्यन्त हिन्ही का को प्रचार है वह उन्हीं के श्रम प्रवासों का को भन परिकास है। प्रारम्भ में वे हिन्दी के बद्धवादी वे वरन्तु झाने चल्ल कर उन्होने किसी भी मुख्य पर मुसलमानों को भिलाने के शिष्ट हिन्दुस्तानी का पश्च शिया और दलरी शोक्षमेत्र परिषद के अवसर पर संस्क्रमानों को 'कोरा चैक' तक दे दिया. परन्तत्वभी मुसक्षमान सन्द्रष्टन हुए कीर तरदार पटेल के कलक्सा और अवन के में दिये गये भाषकों के प्रनुपार के प्रशस्त्रा भी को सबना 'प्रथम शत्र' अप्रति रहे। परन्तु फिर भी गांधी जी क्रापने प्रवासों से विरत न हए और श्रुवलपानों के दित के लिए ही उनके आवा गये। वे चाहते में कि हिन्दू और मुख्यान पुतानिक कर ग्रें, एक राष्ट्र क्रमें। दोनों को अस्यन्त निकट साने के किए वे हिन्दुस्तानी का प्रयोग चाहते थे। . प्रसातः हिन्दुन्ती ने उर्द सीसी. पःन्दु शुक्तमान हिन्दी के निकट भी न बावे। करती इस रेडली के तर पर बलीने कर्राशमण नराती के बस रा उर् वाकिस्तान केकर खोडा और वरां वी शासमाया उंके की चीट उर्द कर दी को । वहां भारत के अधानमन्त्री कहते 🖁 🏗 में होनों ब्रिनियों वाली भाषा हिन्द्रस्तानो ( बचरि 'हिन्दुरश्वनी' शब्द उन्हें पसन्द नहीं है ) इस लिए चाहता हं कि उसे महारमा बी चाहते वे ।

प्रशासा की तो यह भी जाइते वे कि कोई ५०० दपने से स्राधिक नेतन न

बीयन निताये । क्या साथ यह काते कराते हैं १ केवल भाषा के प्रश्न में ही काप महास्मा की का अनुनरका करते हैं। यही नहीं, जाप यह भी कहते हैं कि संकृ। के शब्द थो दिन्दी में भरे था न्हे है वह मुक्ते मान्य नहीं, परन्तु बर नी फारखी के शब्दी के सम्बन्ध में बाप मीन है। साय ही ब्राप यह बहते हैं कि हिन्दी उद का परन हिन्द मुस्लिम वहन नहीं है यह तो विश्वास राहान प्रश्नाहै तो आप होनो लिवियो कही हिन्द-तानी की पाय-स्वा करके सामाने पर अपर्थ का मार बढाने को क्यों तैयार हैं ? भारतंत्र सप के किसी भी प्रान्त में उर्दु राजनाथा नहीं है, फेवल नेहरू भी की गढ़ी दिल्ली में बनताकी इच्छाके विस्थेत वह बनी हुई है। जिस भाषा का उपयोग ही नहीं इ।गा उत्तक्ष रखना चौर अवमें सरकारी रिपेर्ट प्रावि खणना क्या समा के धन का दुरुग्यास करना नहीं है । उद्देशी खरी पुन्तको व विश्वकों के बंदल के बढल बने पढ़े रहते हैं। रहे शिक्षामत्री भी धाबाद । उनका रहस्यमय कांवन है । गांधी थी के बीवन काल में वे उन्हें भाग र रिपंटिं देते रहे । बाद दे वो चाहते हैं उसे भी नेहरू हारा सम्पन्न कराते हैं। वे मुक्त हिन्दी-दोही हैं। हिन्दी की कर्वे सोससी करने का उनका प्रयस्त कर चरम नीमा पर है। बिस प्रकार पाटरी नोस्सने दिन्ही के विरोध में शेवन आवा का भाषा प्रवार किया और उसे स्वा-विभाग की भाषा बना कर छोड़ा । उसी प्रकार भाग आमाद कर रहे हैं। आम भी सेना की माबा शेमन, उद्, गुब्धुकी और तेलग् है' हिन्दी का कहीं नाम तक नहीं।

षत्रर्थे विचारधारा

चौथी विचार घारा के रोषड के दीय शासन के सत्तासम्बद्ध उक्षाधिकारी है। ये सब वेश, भवा और संस्कृति से पर्या शांत्र में हैं, बचारि रहते मारत में हैं। इन में भी श्रविद्वाश मदराशी है, उनसे कुछ कम पंत्रात्री, और तदनन्तर विस है। श्चर्यविताम, परशङ्क बननमकं विभाग, यहविवास, और देशीराज्य विवास में प्रदरानियों का बोक्रवाका है। रख नियम में शिला ही तिला नवर आते हैं। शेष विमागों में बिन रेक्षवे शिक्षा, स्थात्य्य आदि है उद् में भी पंचाबी भरे पढ़े हैं। वे परश्त स्रपनी पांतीय भाषा में. बार्तासार करते है। सर्विपादि से व में बे हे अववा अपनी पांत्रीय मध्या में दिन्दी में ब सना सिवासय में वन नमम् साना है। सभी स्थिव अवंत्रेजी के पड़न हैं या क्रानी पांतीय माधाओं के। विन्दी का बद्धाती कंई मूना भटका मन्त्री हो तो हो । वह भी धन्दुस्तानो का दी हम भारता है। धनता की ता यह भारका हेती का रही है कि इतना प्रकार को भागे भी का भीनशे वा।

¥'a का रेक्ट्रे क्या ताचार स बबर का सामेश दिन्दी पत्रों को नहीं निसा। अन्दि पहते वर्षों में दिवा बाता रश है। हिन्दी का प्रचार विधान सोना रहता है। इचर दिन्दी न्याचार वश्रों के सम्पादकों का यह कथन है कि सामंत्री वजी में सा सचना वा लेख िक्सते हैं उन पर सरकास कायकारी की करते हैं. आहे. हिन्दी पत्रों का कीन पुछला है । श्रांत्रों बी के बो अबिक जानकार हाने हैं वे हो केटर सा सरकार के संभय कर्म जारी समस्के वाते हैं। उक्ष वकारिया के श्वारी पर, वो बसम शः है और भाषक-गड हैं। ब्राव मान्ताय मंत्रामहल नाचता है। वे बनता है मन्त्रियों का आबक्षिक दर तो बारहे हैं। बिन देश में उसकी माचा और उसके बोलन व से बारने स्विध-कारके लिए पन्नी के समान पर फड़ फ़बाते रहें जिसका शिखा मन्त्रा देश की परम प्रवच्या भाषा में बानिज हो तथाहास बाल केलिए संग्रेज को हा राजनाचा बनाये रसाना चाहे स्रोर विश्व देश में समी बात कहने बाला विद्राही या अश्वक समभा वाता हा उन देश का क्याचित ही समलहोगा।

डो सरकार भाषा के प्रश्न बितना अधिक लैंनती बायगी आर कांत्रम डिन्दस्तानी का बनना के सिर पर बादने का दुष्यमान करेगी उतना ही क्रमित -कीर एकांगी दृष्टि से देखी बावती । हिन्दी के धारता स्वान श्रव भीन मिक्षातो ६० वर्षतक न मिक्रेमा। भी नहीं और बनता की सची वहान-

मति के साम्य वा सपना वर वा सर्वे वो वे प्रदमान्य नेता इन सम्दर्श हो व है बचने हो संवित कारे क्याना के ही मानी होते। विश्वा ही देवा प्रश्नक देश हाता विवर्ते उसकी भाषा के प्रमुख के साथ अपने जेताओं से प्रसुक्ती किसाबास की हो।

### 'सिद्ध चित्रकृट बूटा ।

बह बूटी स्क्लोमास में राजनिक्क काने विश्व महाला ने राजनिरि पर्वत है संबद्द करने की बताई है। प्रशानी 🕏 पुरानी वा नई ६मा स्वांत; कांती शर्तिका िंदी पूजमा से एक महीने तक सेवन करने से बढ़ से ब्रारंभ्य हो बाता है । एक मात ६० मात्रा २॥) परदेश कुछ नहीं है

गर्भवाता योग

इस श्रीयव के अवहार से निज्ञान समंबार इ. बाता है। मूल्य ५) पूर्व विवश्य के शाथ पत्र शिलें।

मासिक वर्ग का कीववि

बन्द मासिक वर्ग का विना क्या वारी करता है इस कीर्वाच को व्यवहार बरने से बगर, पेड़, पेट का दर्द किर में वकर गाना धादि को हर कर मालिक धर्म नियमित रूप से साता है। इस श्रीपवि का स्पवहार करने से श्रीम वर्धी बारका हो बाता है । गर्भवती विश्ववा हजी व्यवहार न करें, क्योंक गर्भावस्था के इसे व्यवहार करने से मर्मपात हो बारक है। मूल्य २॥)।

भी क्रव्यायन्त्र (नि० दि) यो॰ सरिया (इलारीभाग)

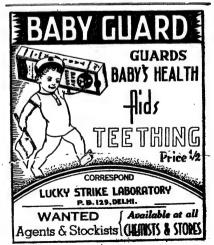

# भारत मेरा !

िश्री रावगोपाल शर्मा 'दिनेश' साहित्य रत्न ]

कितना ही वागर सहगण ! मांग्री | द्वार नीक क्षण ! तहों सित कल विकास में, रे ! सेरी स्वर-प्रतिकानि का साथ !! "मारत मेगा !

भारत मेरा।' स्रास सुक्र है सागर तेरा। स्रास सुक्र है सम्बर तेरा॥ नाविका नेगे तरी सुक्र है।

क्योंकि मुक्त है भागत नेरा !! भागत नेरा ! भारत तेरा !!

को चुन के देनानी दुरुको, आावन प्रकृतों का मद हो ] को मोली के मानी दुरुको, आावन युक्तनों का स्वव हो ! देश सञ्जू प्रकृति या प्रतिकृत, रेल्ट्रनों के टक्स कर ! सिकारक बार वसला सम्में, हो स्वाहा विवनें सामाकर !—

> रे दुनिया के पाय जमी !! रेक्स के अभियाय नमी !! आप जनता रुज्यार ! जोषुन-नन्न | देन-रुष्ट्र-रिज्ञ कर के द्रिक्स में दुक्तर खनार !— भारत मेरा !! सारत मेरा !!

देख विश्व तीयरं लाजा है, बाब पुता रखन्याय नवाने ! बाह्य-माने मो बाबेक दिवातक, बाल-ठाल से खावे मियने !! देश वस बीहर-बिबंग है ! तिसमें पूंचोमूत बानक है ! देश दिखा तिसिर बेर बन मय ! प्रजान-बीरवानेग प्रका है !

बहुरे बहु शहत से बहु। बहुरे झाब शिलार पर बहु! बहुने वालो है रख मेरी। झाख परीचा होगी तेरी! सैनिड़ा अपने प्राच स्वरों में, भर से यह कमितन्यनि मेरी।

> 'भारत मेग 1 भारत मेग 11'

धुत कि [ दुक्ते पुकार रहा है | रह-रह कर सलकर रहा है | गौरव मण हिंदाय पुगना | धुन रे | मा हुंकार रहा है विद् तू शोड़े हर वाएसा, सामाओं हे कर वारमा, मानव मृष्टि कुचल वारमी, सीर न कि। तू का पानमा।

मारव मेरा। मारव मेरा। मेगर का लोहगीत

# मां का हृद्य

[ समानसिंह वर्भी ]

जा। इन्या अपने पतिएर बाती है, उब बन्य या बद पुत्रनध् आने न्दिर बाती है उठ समय बान पक्षात की अनेक स्थिता उसे कुछ हुए बक दिश देने काती हैं व कोटन बनय

बहु गाँत आकों के जामने एक मनमोदन विज कीच देता है। खब क-बाए विज्ञारित हो कर अपने पांतरह कनी. आती हैं। पुत्र विवादित हो कर अपना लंतर अलग बना खेते हैं, उठ जयन एक बुद्धा अपने पति के साव बेठ कर आंकों में आहु मा कर बीचन की करका कानी सगती हैं।

बंत का धारम्म करूपना से होता है और बबार्थ का तेता हुआ मात्री सुन्य की करूपना से बर्तियान बन्दोष में बमास होता है।

भीतो वागा मे बाई को श्राम्बो सविया क्यो रेप्यो सह कामच बीच शहया। श्रामी वरे श्रामरत श्राम्बो माटियो ।

मीनों पाली पप्तती मोटी कीहो, बोतो बीयो केरी बांग शहरा

स्रायो घरे स्वयायः ः । इंको स्वास गम्ब केरी सेगीया। सारा समझ में १वो परातात सहयो स्वयो घरे समस्त ः ः ।

काशीक्षी मूं मन में का काशी वीनक कामी देहें — जार मीनो पाली परेली मोटे कहा इस्ते काथा शासन वेश्क सेशाग माश मनका में स्वा पराना शहरी कामी की कामरतः ......

कार्यातो मूं मन में बाखी पून बाब्द ती दोई चार हतो पूत परकावा वाक्षणी ने गीय मारा मनका में रगे पत्रतान शहयं क्रसी चरे क्रमस्त....... मोतो कारो काई ने पछि देख् न्यारा-त्यारा घर में दिश्ला क्ले मारो हियो क्षित्र सा स्वाय ग्रह्मा कार्को घरे कासर क्षान्त्रो मोटियो।

आर्थ- बुद्धा ध्रापने पति से कहती है - हे प्रियतम इन घः में अमृत तुल्ब बाम का इन्न फ्वाम्त हुवा। मेरा पिछला बीधन देशा प्रतीत होता है कि में बाग में कावर एक ग्राम का इस साई और उस को अपने कारन के मध्य बो दिया, उस का पालन पोपचा किया, उस पर फल की प्र'ति भी हुई, पर **प्रत्या**-वारी साया सीर फल का के गवा, मेरे मन में पश्चात प दक्षा । मैंने कन्याक्री को करम दिया, उनकी साव जाव से नदा किया, उसका विवाह किया, उसे भी सुख-राख वातो से गरे में पुत्रों की बननी बनी पर उनका भी विकास होते ही वे बद्धांशी के न्द्रश हो गये यानी अलग हो गये। मेरे मन में इतके लिए हा पर्चाः च्यप है।

चन कुछ ह'ते हुए भी मान्स हृदय मांनाहाहे।

भाता कुमाता न पुत्र कुपूत्र भक्के दी। कमा चला गई पुत्र करन हो सबे फिर मी बह कुद्धा यहित प्रकांत्र करके मिल मी बह कुद्धा यहित प्रकांत्र करके भू काकर रख्या ता हुने क्षामी कमा खी कोए पुत्र के परामें कमा खी कोए पुत्र के परामें कमा होता, मार्थी दिवार मेरे दूरत में उतन्त्र होता है खीर मैं अमन्युक्षत्वत हो उठा। है। '

इव गाव के शीत से मा का इटय कूटकूट कर भरा है व लाक कासना की पुष्टि भी का गई है कि बतानास्त्रीय नाम-युद्ध व मृत्यु परकार्य कारमा की शांति क लिएर होती है।

# जो लिखा वही हुआ

हमारा नताबा हुमा वर्ष कल काब तक कभी भी सलत नहीं निकला। बार मी एक बार मनुबन कर देखें। लिखने का वमय मा किसी दूल का नाम लेलकर प्रपत्त एक वर्ष का वर्षक्रम तनाब कर मंगा लें बोर माने वाला पटन मा के लदरशर हाकर मुनने बीरन को नरितमंत्र बना लें। पेठ केरल एक करणा जार माने हाक जन सन्तर । श्रीक समाधित न हो तो बणनी कीमत वाणित मंगला लें।

### इसली मैस्ब्रेजम का शीशा

अरोक नर नारी चाहे किन्नी आयु की हो, चालक हो चुनक हो, या दृद हक सम्बंदम के बीठा से जेरी का बता नमा हुणा बन, रोग से हुटवाड, में म अनुपन हुक्यमा, नोकडी, वरीहा में उपस्ता ह्यादि अपने बात का टॉक र पटा सन बाता हैं। बस्तत निकसे तो मूल्य मंत्रिक ' मूल्य नेस्ता दो रूपये बात जाने। बाक स्पर सहस्य अ भी काली मुद्र कांक्र गेट नक्ष न २ १६६ दिस्ती। एक व्यंगांचत्र

# कांग्रेस के दुश्मन

[ भी शोभाराक गुप्त एम॰ ए॰ एल॰ एल॰ बी॰ ]



क ल सस्मेना हाइव की पार्टी में क्या गये, वस शामत का गई बार्टी क्या बी, कब्रेस के दुश्मनी का क्रन्द्वा स्तासा क्रस्ताका था। मेरे पहुनते श्री बार लोगों ने तवाक से स्वागत किया । ब्युक साइन ने कुनी पेश की क्षीर मेरे ठने हा पूछा 'कहिए कमल बी, आपके किए की मा वोर्ट्योक्सवो तबबीब हुद्धा है ?' मैंने तकपक्ष कर बेलने वाले साहत की शरफ देखा तो वह मुस्काते हर बीसे -- वन क्यों रहे हैं बनाव ! सतसाइयेन । प्राप किस विभाग के मिनिस्टर वन रहे हैं। मैंने प्रश्न-मार्ड बाबाक के लिए क्या मैं ही गरीव मिला हूं। मगर दूगरे साहब ब्राखे मिर्चामकाते हुए बोल उठे ''क्यों साहब इसमें मजाक बनाई अन्त तो उन को मों को को किनी बनी कार्यस कमेटी के अध्यस वा अधान मन्त्री है, इस शम्द्र को समासना श्री पडेगा । मारत का शासन पडिसे उदेतालां पर एक बोक्त या । अब काम व क्रोरियों के बाध्यक्षों का सिर दर्द है। बढे जोर का कहकहा लगा इस कटाच घर। में कुछ बवान हूं, इसके पहिले की संसरे साहब बोस उठे । क्यों प्रथ्यस शहोत्य. क्या यह सम्भव नहीं है कि काव कोशों को जेल की तकलीफ उठाने के बदले में कार्य ह कोटी की अञ्चलता के शाथ शाथ कछ नकद क्पना ना बामीन देवर मुखावजा कदा कर दिया बावे ।' मैं चुप रहा । वही वाहब कहते रहे 'देखिये ना शबस्थानसंघ, मस्स संघ, इन्दोर, ग्वाखिवर, बबपुर, बोबपुर के प्रधान तथा क्षत्व मन्त्रियां को।

वांद म सावा एव के मानी कीन होने बहु आपने के दें पूछे तो मध्यमस्त तम्म वहीं २ श्विषती की केन्द्रीय कामें व कमेटियों के अधिकारियों पर बगा वा दिश्य त करके येका दिमास सार्वे कस्ते से काम चला सार्वेमा।

मैंने बारने चारों कोर नजर दीवाई कि हुँदें मेरी तरफ से बोलने वाला मेरी दा नहीं । परन्तु कोई नहीं दीवा । व जारी मेनो पर परोक्तरारी ही हुएक होने की नीवत दिवलाई वहीं । टीवरे साहब कह ही रहे के 'जाबी जनाव, जेल नवा कर मी दीवर कमाती कि चार मेरी का कि मी दीवर कमाती कि चार मेरी का मेरी का मेरी का मेरी का मेरी का मेरी का मेरी का मेरी का मेरी का मेरी का मेरी का मेरी का मेरी का मेरी का मेरी का मेरी का मेरी का मेरी का मेरी का मेरी का मेरी का मेरी का मेरी का मेरी का मेरी का मेरी का मेरी का मेरी का मेरी का मेरी का मेरी का मेरी का मेरी का मेरी का मेरी का मेरी का मेरी का मेरी का मेरी का मेरी का मेरी का मेरी का मेरी का मेरी का मेरी का मेरी का मेरी का मेरी का मेरी का मेरी का मेरी का मेरी का मेरी का मेरी का मेरी का मेरी का मेरी का मेरी का मेरी का मेरी का मेरी का मेरी का मेरी का मेरी का मेरी का मेरी का मेरी का मेरी का मेरी का मेरी का मेरी का मेरी का मेरी का मेरी का मेरी का मेरी का मेरी का मेरी का मेरी का मेरी का मेरी का मेरी का मेरी का मेरी का मेरी का मेरी का मेरी का मेरी का मेरी का मेरी का मारी का मेरी का मारी का मेरी का मेरी का मेरी का मेरी का मेरी का मेरी का मेरी का मेरी का मेरी का मेरी का मेरी का मेरी का मेरी का मेरी का मेरी का मेरी का मेरी का मेरी का मेरी का मेरी का मारी का मेरी का मेरी का मेरी का मेरी का मेरी का मेरी का मेरी का मेरी का मेरी का मेरी का मेरी का मेरी का मारी का मेरी का मेरी का मेरी का मेरी का मेरी का मेरी का मेरी का मेरी का मेरी का मेरी का मेरी का मेरी का मारी का मेरी का मारी का मेरी का मारी का मेरी का मारी का मेरी का मारी का मेरी का मारी का मारी का मारी का मारी का मारी का मारी का मारी का मारी का मारी का मारी का मारी का मारी का मारी का मेरी का मारी का मारी का मारी का मारी का मारी का मारी का मारी का मारी का मारी का मारी का मारी का मारी का मारी का मारी का मारी का मारी का मारी का मारी का मारी का मारी का मारी का मारी का मारी का मारी का मारी का मारी का मारी का मारी का मारी का मारी का मारी का मारी का मारी का मारी का मारी का मारी का मारी का मारी का मारी का मारी का मारी का मारी का मारी का मारी का मारी का मारी का मारी का मारी का मारी का मारी का मारी का मारी का मारी का मारी का मारी का मारी का मारी का मारी का मारी का मारी

सद्स्थारी, प्राप्ती प्राप्ती की कता में
दलाद, प्रोरंगलया, केनवारिन में
प्रवीव्द, व्याव्यातवाबी के प्रमुं स्वेड मान्ट्रेट रिज़्दलकोरी.....!?
सिम्बम्पिने वादन ने इनको रोक दिवा कि
'इन वार्ती की बहु मन् करन्त है,
देखने नहीं कि कम्मक्षी भी सहुम्यारी की शहुदत कर इस्त्रम देशा है।?
मैंने लोना बाज तो हुरे फुरे और बोचा
— माई क्षोनों में हम प्रवृद्ध को ।
सही की वार्ते तम्मी वह प्रवृद्ध को ।
सही की वार्ते तम्मी वह प्रवृद्ध को ।
सही की वार्ते तम्मी वह प्रवृद्ध को ।
सही की वार्ते तम्मी वह प्रवृद्ध को ।

एक पहलबान पंछे नैठे वे। स्रागे F बद्धा कर साथे, कहने सगे—'हा साहब यह तो बतलाइये काखिर दाअंत के शासन हाथ में सेने से देश की स्थित में सवार क्या हजा ? मैंने कहा -बापको क्या दीलता है । यह फरमाने कगे-इमें तो यह दिलता है कि बाब भी बाताब मिलना महिन्दल है और इन दासे प्रें सीडेन्टों व मिनिस्टरों के ही बाप माई भतीचे खब व्यक्तमार्केटिंग कर रहे है. क्यरे की डालत यह है कि काम स गयर्न-मेन्ट ने यह सीच कर कि करदे में चीर बाबार बाले ही क्यों मुनापा कमाए, २५ प्रतिश्वत और १२५ प्रतिश्वत भाव बदा दिये । चीनी पर भी टैक्स बढा दिया. रिश्वतकोरों की आब भी चादी है. पिता और बमराब एक ही जीव के हो नाम आब भी समझे बाते हैं। तीवरे दर्जे का किराया बढता जाता है और है वही नरबक्क क का नरबक्क क, चादनी चीक उठाईमीरों भीर मिग्हकरी का णक्क बन गया है। कहिये तो और गिनाऊ ।

मैंने क्या — बनाव बावके प्रकार के पास पूरा को नहीं है? यह विशव कर बोसे, 'इत का मतसब' ! मैंने क्रम किया 'माई बान, समाम दुनिया भर की बदगी कापको अट मास्तम हो बाली है। इसा क्रिए समस्त, शाबर जापकी नाफ इसकी बाम्पस्त है।" बार तो वह सीव दर दहने सर्ग--'नहीं नेता जी महाराज, अस्तियस बह है कि सावकी नाक सन्दर्भी में रहते रहते इतनी वेकार हो गई है कि आपको कापनी सन्दर्भी का जान ही नहीं होता । क्या जायको मासूस है कि बाब यू॰ यी० की करकारी नौकरियों में " माइवों का बोल वासा क्यों हो रहा है। बी. वी., जू. कं. व रिवासतों में मन्त्रियों में शेख तू तू मैं मैं और बनी पैकार ककिशामि की निक कियों पर क्यों हुआ परशी है और अन

स्वतंत्र नेताचों ने अपना श्रीर माई बरों का पर मधने के व्यतिहित कनता का क्या दित किया है।

रैंबे इन स्पष्टिंब से बहा, 'बलाब बाव या सो क्याद्रवे कि इन सात भार गरीनों वे कार्य व वरकार किया प्रकार वरेशानियो में कवी रही । साश्मीर, हैदसब द. ज ग बढ की समस्तार्थ, रिवासको के सपीका ब की बोबनाए, बन्तर्राष्ट्रीय उसभनें, पाकि स्तान स दल बीर देश को वास्त्राविकता की समस्या, शरकार्थी समस्या स्था यामनी बार्वे थी: को शासन आर घटक करते हा उनके सामने काई है समह सीकि या पर्वायान तो वैसे तैथार हा बंठे थे. फीरन बोझा ठठे—'बह भी आपने खुव क्श-प्रभी बनाव यह सब उक्षमने ता काल की अपनी ही पैदा की हुई हैं। सनवमानी को शह है है कर 1सर वर चढाने को नीति साम भी बरती सा यदी है। क्रगर...मिचनिचे साने फिर टक्स, 'बारे माई, वस भी करो । यह नहीं सोवते कि क्यम भी रिपार्ट कर दें ला --- वत. शत यही समाम हो गई और किछी तरह मेरी बान बनी।

#### १००) इनाम

खर्बार्च छिद्ध यन्त्र — हे किसे धाव खरते हैं जाई वह दरवर-रिस क्यों न हो एव दन्त्र की क्रखों किंद्र शिंद्र हे ज्ञाव हे रिस्तार्च कर्ती क्षाचेगी। इसे धावस इस्त्रे हे व्यापार में साथ, युक्टमा, इस्त्रे, साटरी में बीत, परीचा में तक साता, नक्साई की खादि, नीकरी करकी कीमान्यान होते हैं। यू॰ सामा रश), जारी है), होना १४०।

सिद्ध रमशान नं॰ ३०४ यो• कतरी सराय (गया)

### विवाहित जीवन

को श्वमय बनाने वाली पुस्तके

कोकशान्त्र (वश्तित्र) १॥) ८४ झावन (वश्तित्र) १॥)

१०० पुष्पन (सचित्र) १॥) वीनों पुस्तकें एक साथ क्षेने पर ३॥) पोस्टेस ॥) सक्ता

पता—प्रतियोगिता श्रीफित फुलही नाबार स्नामश (ए)

#### १५०) नकद् इनाम

विद्ध वर्गीकरण बन्त्र — इसके बारण करने से कठिन से कठिन कार्य विद्ध होते हैं। उनमें प्राथ किसे जाहते हैं जाहे वह राज्य टिका क्यों न हो प्रापके वह हो जावना । इससे आग्योदप, नोकरी बन की प्राप्ति पुरुदमा और साटरी में जीत तथा परीट्ग में पान होता है। सूल्य तामा का रा।), चादी का ह), तोने का महार्थ ज्ञानित करने पर १५०) इनाम महार्टी ज्ञानित करने पर १५०) इनाम महार्टी ज्ञानित करने पर १५०) इनाम

गारटा पण्याय सजा वाता इ पताः-धानाइ एन्ड कं+ रविस्टर्ड, (स्वीगड्)

#### १००) इनोम ( गर्वमेयट रिक्टिक )

सर्वार्थ सिद्ध यन्त्र — किले जाक बारते हैं, वह एत्यर हरते से मा ने हे हक बन्द की बालीकिक हरते से सापनी स्वारा बनी बायेगां। हुने वारया करने से स्वारा में साम, पुरुद्दान, कुरती, लाटरी में बीत, बरीवा में क्षत्रस्ता,नवग्रद की चाहि, नौकरी की तराबी और जीमान्यवान होते हैं। पू॰ वाब २॥, बांदी ३), छोना २१। मी कामक्ष्म कमक्या सामम १॥ पो॰ कररीसराय (गया)।



बैकार करने में बहुत ही सुराम है। रेडिकेंग्यों का डिव्य खोतिए। तीन यमच मरकर रसे एक प्याते ने हामिए। धीर धीरे गर्ने चनी हामिए और यममार्थ हिसाने जहारण मिर दिसानी से टक रीनिए। बस चोड़ी रेर में ही स्पूर्ययकर और स्वारिए।

उत्तम वेथ कन कर तैकार होजायगा। बढ करे चानी में भी बनावा जा सकत है।

सारे विस्किट के अन्य चॉकोलेट वर्क्स.

### ययोत्रे का इव — हज़र प्राप्ति का सुन्दर साधन

मा नत से पर्याता एक चिर परिचित फल है। परीते का पीश एक क्यें के पहती ही कवीं से लदा इन बन बाता है। ब्राव निटेन के लिए यह बालर गास का एक सचन है।

स्रापनकृत के देशा में रहने व के स्रोसों ने वर्शता ग्रन्स साथ हंगा पर बहुत कम यह बानते हैं कि साबों में चिरको बाला रक्त के तक्ष्य रक्त प्रत्य के तथा कोचियां में मुद्रा हंगा है। उदा सरस्प्राम करवा दुनने की किया में कर नक्सो रेग्राम वाजन में सक्त देशम प्रत्य बाग साता है। इस्ते साने से स्थापन काम साता है। इस्ते साने से सानि वण्ड सन्त्रुप्त तेशर होती हैं तथा सन्त उपनी काम मी जिस साते हैं

वपते के जिल्लाकों में से निकलने जिलाला स्वारव समेरिका में इतना लाक विश्व हुना कि जिलोक महायुद्ध में वर्षायन की उदर व इस गुमा आविक बद्द गरें। इस्ट्रिट में इ की उदर्शिष २० ४८० पीड की स्रार स्वार्थ १५०० पीड (४६,४८५ करवें) १६४५ में उत्तरित बढ़ कर २०६ ७६० गोंड हो गों और मूल्य ला भग ५०००० गोंड (६६५५५१० करवें) गों गया।

वपाते का येद बाने में यह मामान कावरण रहता है कि माश पूर्वों में वा एक पेदा हते हैं। पढ़ा के बिकतित होने पर जर पाते काट कर एक दिए कार्वे हैं क्रीर उनके स्थान पर नए पीदे कार्या दिए कार्य प्रति कार्य स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान

स्तानग शत या बाठ महीनों के बाद दुवां पर परीते उनने बारम होते हैं। उर्द करस्कर दूव निकल क्षेत्र के स्वाप्त महीने पर प्रतिकृतिक स्वाप्त के प्रतिकृतिक स्वाप्त के प्रतिकृतिक स्वाप्त का ता है। सुवाने के बाद प्रत्य प्रति में बन्द कर दिए बाते हैं। और बाद में हमने मह क्षिय हाने प्रति हम अपने कर कर प्राप्त श्रीम क्षिय बाते हैं।

### रग विश्ने ऋएडे

उत्तरी बाग्द्र किया में सुर्तिया रग विरये अपन्न देगी हैं। इन्हें लिए बहा का एक एन्द्र उत्त वाणी हैं। कुछ पूर्वे इनके एक आदि गिरा देते हैं और दे सुर्तिया उन्हें सा केती हैं तभी वे ऐसे देंग दिग्ने अपन्ने देती हैं।

न्स्रातार ६ वर्ष से दूव देने बाली गाय विश्वतीय के एक क्रिकान की गाव

# ग्रपनी जानकारी बढ़ाइये



ह वर्ष से निरता हुए दे रही है। इस किसान का नाम श्री कार रूप रूप कड़ी है। श्री कड़ी का इन गाप के पहचा ना इ वर्ष की ग्रामणा में बख्डा पैना दूप, तब से पह बाब तक दूप दे रही है।

### चौदह फीट लम्बी मञ्जली

मान्य मान्य एवं ने प्रत्या मान्य स्वार के निकट एक १४ पीर सम्बा माझली पक्की गयी। इसके पेर में भद् खुटे खुटे बचे निक्की। सामान्य २० पीचे सम्बा पढ़ थे। बिरकी यह सभी कौर निमसना चाइती थी।

यह पहला धावता है धाव कि कही इतनी वड़ मञ्जून पकड़ो गया ह यह १ पीर गहरे टलदल में पूरी थी। इनका वबन प्याद पॉड तोला गया है। इनके सरार से १३ गेलन तेल निकला है।

#### ६० फ्राटका जानवर

६० फ्रां लग्या एक विशासकाय प्रामी। शांतक व द्वां, माला प्रदेश में विचयम करता हुआ देना गया है। स्व दन के ग्राप्ते विकासका के आह से कहा गर्रा है कि एस चित्र के ज्या चार अध्युक्ति पूर्व है सम्मा से प्राप्त किंगा जो। स्वाप्त माना के प्राप्त किंगा जो। स्वाप्त माना रूप हो और प्रभावन हुकके चांत्रित कर का सामा उद्या हो।

#### मञ्जलियों का शीर

वा गुरा के निक्र अब महानावर में मञ्जूना के शार से वा बन्द में हार्ड्डा एन सना कर पुत्रा गान, अन्दी को बेड़ा निक बरा गरे। ये जमानिक नमूत के बानी के नांचे की एटरी किस तह के करी हुट है एटका पता क्या रहा है

दनमें से पर वेजानिक ने कहा कि हम ने हुए तरह दी आवाक कभी नहीं द्वानी यह मह्त्तीराने, कीटा बबने और विचाह बेला भीरखा रि. हरावना आवाब करती हैं। जन्म वेंक्कों मञ्जूबियां की को आवाब मुनी स्वी हैं उनत कुछ की आवाब मान के रजाने वाली और कुछ नी मोरर के हार्ग की बरह की है।

#### उद्देश सिनेमा घर

उड़ता निनेता पर खान तेरर हो चुका है। दिरदा छाउन प्रमेरिकन प्यवरवेन करपारेदान के एक सफ हजा है बहान से बाका करने य के ने के आपका में निनेता देखते हैं। ४ और १० इस जाने बीके परीपर स्मृप्यह काई फिल्म दिखाई बातो है।

#### अशलन के दो फैपले

बिह्मण अफ ता ई एक ही अदालत में एक ही हाइन के द्वान ये दाना पेनवे दिने गये हैं एक मामके म एक गरे पर यह खुने चा कि उनने एक काले को बता से मार का बार में मोंक कर उस मार कला और दूनरे मामले में एक काल मार्गा पर वा भीना गया कि उतन एक गरा निव पर बसारकार किया है।

स्रव गारे इकिम ने काली शाही से क्या पेन्या लिला कते क बान से मानने के खुम में गरे का विष् २० पॉड खुमीने का तक्षा द गयी स्नार वह दुर्मीना भाम निक किश्त के का में खदा करने का सारेष्ठ दिया।

ग्रीर वेन रेकालेको नागी मिस पर बजारकार करना कालाए पाताकी सजा हुई।

ठोक है गोरे चभिपुक्त के लिए मुलायन सजा कीर काले के लिए काली

### चलता-हिरता डाकघर

गत २ पर्दं को तागपुर क जेनल पार आ पत न के अवने में प्रय न मानी पिदत न विश्वादर पुल्ल ने एक चलते रितेत अक्षर का उदय रूप किया है। अब वहां को कतता क व नते वा कार आरं निक्क के पित्रमें तथा उनकी चिट्टा पर मार मार वहला आकर है। इस सरकार के काम काने के लिये को मान तय हुआ है नह महस्ता गाया के प्रय स्थान वर्षों से प्रश्म होना है। बहुने देह तो में भी इस डाक्सर के कारक चिट्टा मेनने में आसानी हा बारेगी।

#### निकाकानिजी निमान

 ०इ कर यह विमान आ आ सके इनकी रफ गर शांच्य को मनि जन ४६ मन आमेर अभिकतम रफ्नार २६० मान प्रति स्वयम हुनी।

दिल्ली स्टेशन की दनिक आय १,१४,००० क० तक पहुंची

िस्ती के मुख्य रेल ने श्टयन की खाल कर दिनक आय प्र्यू २००० है। १५ खगरन से पहले यह दनक अप क्ष्य १०००) या अभी शाल म कुछ दिनों से एक अप का प्राप्त की दिन की दिन की दिन की दिन की दिन की दिन की स्वाप्त की दिनों से साथ प्रदेश की दिनों से साथ परिकास की नहीं हुई।

## ७५ पन्ने की रिपोर्ट के निए १ लाख ७३ इजार

दिशर सरकार ने दिशर जिलाई बोजना को दमोदर पार्गी कारवरेशन के हवाले करने का निश्चय किया है १६२७ २६ के कम वी माज्यर इल केजमाने में प्रचान सभी अ एस॰ के॰ प॰ जिल्ल को इस योजना के लिए रचे उल स्वपस्त नियुक्त किया गया था। अ कमिल नामक विशेषज्ञ ने प्रस्ताक कार्यों की एक अपूरी योजना नतार्यी।

इपंतरमध्ये संस्कर ने विलायत की एक कपनो में नत प्रवास एयर महती कीन की खलाद ली। उस भागन ने ७५ प ने की एक १४० रा द शके लिए १७६,००० द० लिये थं। प्रशिक कारों का पूराक ने के लिए भी नसने कालगा से १३०००० का लिये थं। किञ्च लाद में निक्षय क्या गमा। कह दृश्य भिक्क का खुक दिया का व

विहार संग्कार के नये निज्यत के सन विक यह व्यवस्था भी दृहुई। अब यह काम सामोदर बाटो कारर नेशन क सुपद किया बायान।

#### अणु वम को पीच्छ क्यों

फिल्म-स्टार बनने क इच्छ्र बाते छोत्र पव किला व का रह निवा हना धावनवक्षे रजीत फिल्म बाटें कलेन विरक्षा रह

### या रत्न ? शब्ह

स्वामी क्रणानन्द ]



बद्र विधार थी और निराशा। बक्त उत्तरे कारे नहीं कटता था। एक दिन उपने शब्दों से मन बहताने का विचार किया। एक नोटबक की श्चीर पेशिल । पाने उसने प्रसन्तता श्वन्य सिखा और फिर उसके बाद ठक्के वर्णयक्षची शन्द, वा सर्व में निषट पहचने वासे शब्द बैठाने सबी। प्रसन्नवा - प्रश्नवा, र्वं, सुरी,

स्टार, विन्दादिकी, उज्राप, ब्रह्मका क्य. शानद, शाशा ।

उसने इन शब्दों को बरा स्त्रची सावास से पदा और फिर सोचने सरी कि इन शब्दी में से प्रत्येक का काय उतके बीवन में उत्तर बाब तो उसका स्वभाव केला वन बायता। बीरे बारे जसकी नोटनक में शब्दों की स्था बद्धती गई।

हिम्मत - बहादूरी, विश्वात, कारम'नर्भरता, रियरता, समन, निश्चन । घीरज — स्ट्राइक्तिता, स्टूब्रन, सस्बिरता ।

शाति — वर्ते व, निद्रा, गम्मीरता, निरचसता, श्रागम ।

इंगानवारी - विरुव्यत, उचता, क्कादारी, सत्त्वता, वधावकादिता।

स्वास्थ्य -- रोबस्थिता, सक्रि पर्यताः कियाशीसताः चडनशीसवा मक्ष्यती, कोर, बीवनशक्ति, कठोरवीयन. त्रवाद ।

बुद्धिमत्ता —समम्बारी, दर्बराक्ति जान, बाध्यन, साववानी, विजयता, बर्क्स ।

चरारवा — निपुत्तक, प्रमुख, उञ्चला, इसीनता, ग्रामचितन, बेखुरी, वहानुमृति, द्वा, त्वाग ।

प्रार्थना -- प्रेम, बिनान, मम्पैंब. गुखगान, जपनापन धान, स्वेह ।

प्रापने इक्ट्रे किए शब्दों पर वह विकार करती रही और उनमें इस प्रकार रमी कि उतकी सभी सारी कि और मानविक समस्ताएं कीरे-कीरे इल हो गई भीर उसने पूर्व स्वास्थ्य प्राप्त कर सिया।

चन भी वह उपनुक्त तभी शब्द मन से वहराती है और उनमें रमन बरती है। यह वह बरती रहेती और बह ती रहेगी। क्योंक बहने की कोई सीवा नहीं है ।

( 'ब्रारोम्ब' है )

#### १६॥) में जीन वानीरिस्ट राष



की गारंडी जोख या स्त्यायर केन १६४) सपीरियर २०॥) पद्मार केप मोमियम के श्वास केव रोक्स बोक्स १०वर्ष मार री ११), प्रवाद केप ११ जीव क्रीम केस-३८),प्रबादकेष १२ ज्वेस रोक्ट मोस्ड०१ रेक्टेंग्रलर कर्ज या टोनो शेष क्रोविषत केस-१२), सुविश्वर-१२), रोक्स गोक्स ६०) रोक्स गोक्स ११ ज्वेस दुष्ट १०) श्रद्धार्म टाइम पीस कीमव १८] २२] विश साहब २४] पोस्टेंब

श्रवाग कोई दो क्वी क्षेत्रे से माफ । इक देशीय: इवट क: [V A.] यों- बन्ध म- ११४२४ क्याक्सा



#### ५००) नकट इनाम

क्षकमदे जर्म से सब प्रकार की वस्ती, दिमामी कमबोरी, स्वप्नदोध, बाद विकार तथा नामदीं दर होकर करीर हत-पृष्ट बनता है । बूल्व ३॥) मय डाकलर्च । वेकार कावित करने पर ५००) इनीम । श्याम कार्मेली (रविस्टर्ब) कलीगढ ।

GOVT १००) इनाम REGD सर्वार्थ सिद्ध यन्त्र

व्याचीन ऋषियों की काद्मुत देन इसके भाग्या मात्र से इर कार्य में शिंद मिस्रदी है। कठीर से कडीर हरव नासी स्त्री या पुरुष भी कापके बद्ध में का बाबेगा। इतसे मान्य दव, नीकरी सन्तान तथा धन की वासि, सकटमे और बाटरी में बीत परीका में पास एव नव बही की बार्रित होती है। ऋषिक प्रश्नुता करना सूर्व को शीपक विकास है। वेका बधा कावित करने कर १००) इनाम। बूह्य टावा २॥) चावा ३), होने का लेक्स ११) ६० ।

> भी काशी विश्ववाध व्याजन न ० २० वे ० वती समय (गवा)

#### १००) रुपये इनाम बारचर्यकाक सक्तिरमधी दिस राज सक्तीं में अधिकार्य

विक वसीका वन्त्र । प्रतके पारका बरने से बहिन से बहिन बार्ट लिक होते हैं। आप बिसे बाहते हैं बाहे बह वस्थर दिशा क्यों न हो झापके वाला पाली कावेगी। इससे आग्योह५, नौदरी, बज की प्राप्ति, सक्दमा कीर लाटरी में बील तथा पर का में पाल होता है। सक्क वाब २॥), चादी का ३) बोने का १२) भूख कावित करने पर १००) इनाम । दुख हरक कामम मं० (क्रम)। पो० कतरी सराव ( गया )

बन्द मासक वर्ष के लिए रक्दोब सुधारक चूर्य के सेवन करने से मासिक बम बाह्य रहता है। इसे काको स्थिया चावप्रध्यता होने पर चौर सन्तर्ति निर्मा के किये सेवन करती है। महत्व प्र, बेताबनी -- गर्भवती स्त्री इक का सेवन न करें क्योंकि गर्भपात होकर ऋत भाव फिर कारी हो बाता है।

सकट मोचन कार्यालय (V) पो० सगदल ( २४ पः गना )।

# ठगों से ठगे हुए

कमबोरी, सुली, श्र म पतन व स्व-प्रदोष रोगों वे रोगी हमारे यहा सावस इलाख करावें और लाम ने बाद इस्क हैसियत दाम दें और थो न का सकें के बापना डास बन्द लिपाफे में भेव कर वक्त कलाह लें। हम उनको श्रपने उचर के साथ उनके आरंप के लिए ग्रापनो श पुस्तक "विश्वित्र गुप्त शास्त्र विश्व में वना दवा साने ऊपर जिले रोगों की इर इरने की आ शन विधिया लिखी हैं भीर को सन् १६ में गवनमेयट से अस्त होकर बादालत से खटी है प्रपत मेन देगे. परन्तुपत्र के साथ तन काने के दिक्ट

हा॰ वी॰ एस॰ कश्यप धास्यश्च रसायनघर १०२ शाहजहायर य॰ पी॰

#### महरी नित्रा का आनन्द

कान का मारचन्त्रकट मारिप रनेन मित्री क्षमें पर सन् प्रकाश्चम दावने यह न्द्र परे किये बड़ा नींद्र व को वानेगा मि दिसाय में भी न प्रानेगा कुल केवल ) राष्ट्रमधः ) का मार नर से स्थ समाना चाहते हैं तो हैदलब न चारते सूच बनक ) कः पन विकास मा प्रमुख कृत्व वर् भाग नवता । वारणी की ज नी हैं 16 केरोन का स्कान 168 को विक्री विकास का शांकि नई प्रमाने साम श्री भारत है।

पटन वहार मीनपंड ( ) केवली :

# १०,०००) रुपये की घडियां मुफ्त इनाम



इमारे प्रसिद्ध काला तेल नं॰ ५०१ राजिस्टर्ड के सेवन से बाल हरोगा के सिये काले हो बाते हैं और फिर बीवन मर काले पैदा होते हैं । यह हमारे बुज्य स्वामीबी की ओर से साधवान टोहफा है । यह रेज गिरते हुए मालों को रोकता, उनको सम्बे धू परवाले जीर चम्बदार बनाता है। जहां बास न उगते हो यहां किर पैदा होने सगते हैं। आंखों की रोगुगी तेज करता कीर किर को उनकक पहुंचाता है। ब्रातीय सुर्गाञ्चत है। कीमत एक शीशी २॥) द० तीन शीशी

पूरा कोर्ड की रियायशी कीमत ६॥) वर्ष हुए तेस को प्रशिक्ष करने के क्रिये हर ब्रीबी के साथ एक फैन्डी म्यूट रिस्ट वाच को कि क्रति ्यक इत्तर्ही होना (सन्द्रन न्यू गोस्ट) विसङ्ख्या सुपत मेची आरती इतिहा के सरीदार को डाक सर्चमाक और ४ म्यूट विकास ४ में शिशों के सरादार की बाक सच मार्क का - अंधु ठेया स्वनंजन स्यू गोस्ड विसक्षुस सुपत दी व्यक्ती हैं।

### वास उमर भर नहीं उगते !

हमारी प्रसिद्ध दवाई 'बीहरे हुसन र्यक्टर्ड' के इस्तेमाल से हर बगह के हमारा प्रस्तित द्वार व्यक्त हुन्य राज्यक के द्वारामा के वह स्वाह के स्वाह समार प्रस्ति तरकीर के हमेरा के सिने बुर हो बार है और किर बीवन अर देवारा उठ बगह वास कमी पैदा मही होते। बगह रेकम की तरह हुना बम तरम और खुवस्रत हो बाती है। कीमत यक वीसी रा।) के दीन बीसी कृत कोर्स ६॥) द॰ इस इसाई को प्रसिद्ध करने के सिने इर शीधी के साथ शक केंग्नी रिस्टवाच च कि क्रांत कुक्र हैं और यक क्रगुटी खेला (जबन न्यू बोक्ड) क्रिक्चुक पुरस्त टी बारी हैं। तीन कीकी के करीक्षर को बाक कर्च आक और ४० वहिया व ४ क्रगुडिया मुक्त दी व्यक्ती हैं।

नोट'— मास परुष्ट न होने वर शूरूव वापित किया व्याता है । बीज मंत्रा हों क्वोंकि ऐका समय बार बार साथ नहीं कावेचा ।

सदन कमर्शनक कमनी (AWD) बाब रामानन्द, समुरासर ह

# ★ विविधि चित्राविति ★

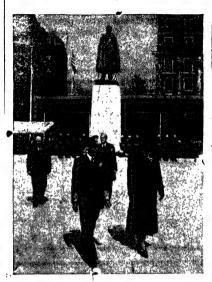

क्षान्दन में क्रमेरिका के मूत्यू में देवीडेवट स्व॰ कवकेन्ट के स्थारक का उद्चारन करने के परवात क्षीमती कवतेन्द्र तथा निरुग्ध शांवेशने के क्षान्य स्थाकि वाषित क्षा रहे हैं।



निसाप व रोटेरो करमीवेग्य. को कोदने. कोसने. मधा बीव कोने इत्याबि क्रिक सम्बन्धी बार्व स्वयं काला है +

10 + 74 Bm 1 +

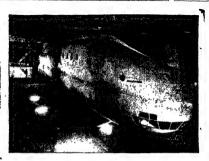

सैकड़ों स्वितियों को से सन्ते वाली इस सकार की 'रूकश' प्लाइंग वट्स इस्लैंगड़ में ब्लाई जारही हैं।



वं॰ राष्ट्र तंथ की सुरचा तमिति में जिटेन के प्रतिनिधि भि॰ फिलिए नोयस बेक ने कारमार के मामसे पर भारत काविरोध किया।



तिका के नवृद्धी बेढे के प्रवास एक्साप्रला संयुक्त गष्टुमप में सभी यति वि तन्त्रूत रिकटेपला के जीली। आप शला में प्रमेको ने दिला तीन पुद्ध में इभ्नेचेत ही नर्वे का दोश करने वाले हैं। के वस्तायका सःर्थन (का है।



# स्वीन सोद्योगिक नीति स्रोर यामीस उद्योग घरधे

( प्रदृष्ट का लेख)

बहत नहरी छाप पत्नी है। विकेन्द्रित करपादन एवं माप स्वावसम्बन का विकास बाप की देन है । तर्पर हम बता चके हैं कि भौदांगिक नीति में उरमोका-पदार्थ से सम्बन्धित उद्योगों को व्यक्तिसत व्यव-साय के शाथ में खुड़कर इस सिडांत को प्रवदेशना को है। भाष बहुत बड़े श्रंख में बढ़े कारसानों में कण्डा शका, तेल, कामक, पमका, श्रीका इत्यादि बनाये बाते है । सरकार ने इन उदानों को विदेन्द्रिय करने की बोबगा नहीं की है। बातः यह बहना विस्कृत करियां कि न होगी कि वाप के ग्राम क्रथवा वार्देशिक स्वावकस्त्रत के कियात का पालन नहीं किया गया है। बन् १६२० से काम त सादी पर कोर बैती का रही है। बन् १६२६ के मई मार में कांप्रेस ने एक प्रस्ताय पाठ किया या कि राष्ट्र की दरिवाता कर करने स्तीर बीवन स्तर उठाने के लिए समास के वर्तमान बार्थिक और सामाविक टांचे में कान्तिकारी परिवर्तन करना आक्रमण है। फिर बुलाई १६३४ में कालेस कार्य कारिकी ने बांबे स के सदस्यों की बार्ग तब हो वके बाम उद्योगों दारा बनाई हुई बस्तए उपबोग बरने का आदेश दिया । प्रसके शीन महीने पत्रकात कांग्रेस ने **असिल भारतीय जामोद्याम तथ की स्थापन** चौ विवक्ष एक मात्र उदेश भारत के बमस्त प्रामोकाओं को पुनर्कवित करना है। इससे स्पष्ट है कि कांत्र व ने राष्ट्र के क्लाकिक जन्मारज के लिए समोनोस को बीख नहीं, बल्कि प्रधान माना है। कह बारत वर्व कालिल भारतीय कांत्र व कमेटी द्वारा नियक कार्थिक प्रोज्ञाम कमेटी ने कांग्रें त की ब्रायिक नीति स्पष्ट करते हुए अल का कि कावा कावा परार्थ तथा भाग्य उपभोग वस्तुओं से सम्बन्धित जनेओं को विकेटी काम एवं सरकारिता के किलांत पा संगतित किया सावे। गेसे अक्षोग बहां तक हा सके मांवों में ही उद्भात किये कार्य । ब्राय की परिस्थित में हमारा ध्वान विशेष कर बेहाती कनता को काम देने तका कम से कम पूंजीमत आज मंगाने की बोर होना चाहिये ! बढे उद्योगों का उपनीम छोटे क्लों के श्चाबिक स्थावित्व तथा उत्पादन कुशसता की बांब में बाविक से बाविक करना चाहिए। ब्रार्थिक वदायता मूल नियन्त्रक तथा बढ़े कारलानों के लिए काश्र प्रवासी इत्यादि व हारा होटे उद्योगी को बरे उद्योगी की प्रतिस्न ही है करवा देना पारिय ।'

इन मुक्त विकारिशों को बन इम - बीकाविष नीति से दुशका परते हैं को

राष्ट्र ही बाता है कि कीकोशीय अंति हैं करकर वे कांत्रेत की काबिक प्रोत्राम कमेटी की शिकारियों की सबडेबाना की है। बचाप करती तीर से सरकार ने प्रामीस उद्योगों को साथिक सराकता देने की किम्मेशरी सी हैं करन्तु उस ने दो मुख मत बातों की बोर किक्स ब्वान नहीं दिया है -- प्रथम तो देशती बनता को बाध देने की होता से उपयोक्ता की वस्तुची से सम्बन्धित अधिक से अधिक उद्याय विकेन्द्रित कर गांव में ही चलावे व्यक्ते, दूसरे बढ़े उद्यंग धन्ते इत प्रकार समितित किने बार्वे कि वे ब्रामीक उक्त वो वे किए प्रति स्पर्धी सिक्र व होका स्वा-बक ही किस हो।

#### कुछ सम्भाव

वरकार की क्षीकोशिक नीति में परिवर्तन करने की खावश्यकता है । वर्व प्रथम करकार इक विद्यान्त को स्वी बार बरे कि उत्पादन में प्रशीन उस हर रुक काम में लाई बावेगी किस हह तक वह गांधी में उद्योग-धन्धों की ब्रांट में रहारक होगी । कर्यात कीवांगिक विकास में मनुष्य का कल्यामा ही प्रभान यन्त्र हें मा न कि उत्पादन और मशीन। दनरे वमस्त देश को प्रादेशिक इकाइयों में बांट कर उसे कुछ मुत्रमत उस मां को क्षोड़ कर सन्द धन उपमान्य की बस्तको में स्वाक्कस्थी बनाने का प्रयत्न किया बावेगा । स्थानिक बाबिक शायनो के बाबार पर बो उद्योग करे किये बा बक्रेंगे, उन्हें प्राथमिकता दी बादेगी। तीसरे कवि से कम्बन्धित तथा कवि द्वारा क्यादित क्यों मास पर सामारित उद्योग धन्यों को सब से पहले संबक्षित किया वारि वाकि कृषि एवं उद्योग में संवसन यव तारतम्ब स्थापित हो सके। उदाहर-बार्थ तिकारन उत्पन्न करने बाले प्रदेशों में तेल से बम्बन्यित उद्योगों को प्रोत्साहन दिवा करें। इसी प्रकार योगलन, जाटी इत्यदि को कृषि से सम्बन्धित किया कार्य । चीने वरकार इस नात की पूर्व किम्मेदारी के कि इन उद्योगों को क्यों मास गठा-वात. श्रीवार, श्रीक्षेतिक विश्ववा तथा भाविक सद्यादता सुनाक कर से निश्नवी रहेवी तथा इनके वैदा िवे इए मास को सरकार प्रापने जपकोग के लिए सरीहे लाभ भी सहस्वारी विक्री समिति भी स्था-विश करें। क्रम्त में तरकार इस बात की विभोदारी के कि गांवों में कोई प्रीह स्वी पुरुष बेकार म रहें और उसे काम करने के परचात कम से कम बीवन नेतन की मिख इ सके। यह तक इत स्थापक दक्षिकेय की करकार स्वीकार नहीं कर खेती तब तक वह बामीय धीवन को चुनः सगठित इदने में क्या नहीं हो क्येगी ।

( प्रमात विक्रीहेट, क्यों )

# गर्ड श्रांक में।

🖈 बेर की वैदाबार

🖈 जाद का सिनेमा

🖈 स्वाद, कवि व्र कमा और उसका श्रविकार

- \* काइस्कीम क्लाई वाजा
- 🖈 चर्मकता व्यवसाय
- 🖈 घोने का सोहा बनाना

🖈 सिलाई कला 🖈 देख का कंचा इक्ट करिरिक कम्ब बेकमाबार्थे, स्थावी स्थान और व्यंगवित्र देखिए ।

रेखने कुछ स्टब्कों सभा दर गांधी के न्यूजपेपर एजेंटों के पास उद्यम के बंक मिस्रींगे। बरबी हुई कारब वर से बबस की स्पर्धीमता सिन्द होती है। बास ही बार्बिक कंटा o रु. भेकर बनो के उपयोग का ांशक संसा की जिला।

उद्यम मासिक, धर्म रेट, नागपर ।

### शत में बंठ कर देखने थीरय

# असली को स्शास्त्र

रिक पुरुषा की मन मांगी गुगद के माफिक स्त्री पुरुषों के फोटो, ब्लाक. तस्कोर व स्नानन्द प्राप्त करने के वैज्ञानिक तरीके बश्चीकरवा, झासन, बरण सीर गुस मेद इसमें शिसे हैं। मून्य ३)

# मुन्दर तस्वीर-कार्ड

बढि बाप दाग्रस्य बीवन के बनके नकारे देखना चारते हैं तो ऐसे दाड़ों का सेट मंगाइये। ५० कारों का पूरा सेट ५) नमूने के २० कार्ड के सेट का मूल्य २॥)

बी॰ पी॰ स्टोर (बी॰ ए॰) पोस्ट बक्स ४१ मेरट, य॰ पी॰।

### १००० रुपया नवद इनाम मासिक धर्म एक दिन में जारी

मैन्सो लाइफ पिन्स-- एक दिन के बन्दर ही कितने ही अर्थे और किसी कारक से उके हुए मालिक बमें का खारी कर देती है, कामत प्रा।)

मैन्सो बाइफ खेशख--वह मासिक वर्ग को फीरन बारी करके रहम को विकक्त कावानी से वाफ बर देती है। 🐝 १२)। बाद रखी गर्भवती इस्तेमाल न करे क्योंकि ने बच्चेदानी को व्हिन्स साफ कर देवी है।

चम्पा बर्थस्टाप- ५ शह के लिवे इमल न होने की गारवटी। की० ५) इमेशा के लिये १०१) । १०००) ६० इनान जो मैलो खाइफ, वा वर्षाटाप को नामुद्रीद साबित करें।

सेडी बाक्टर एत॰ के बरमन ( A. W. ) ६८२ सराय फन देश्ली।

का २५ घवटों में सात्मा । तिव्यत के सन्वासियों के हृद्य हा गुत मेद, हिमालव वर्वत की ऊंची चोटियों पर उत्पन्न होने काकी बड़ी बृटियों का चमस्कार,मिनी हिस्टीरिया और पागसपन के दबनीय रोशियों के सिवे असूत दावक । सूक्त १०॥) रुपये साक्त्यर्थ प्रथक । क्या - एच० एम० बार० रजिल्ट मिर्गी का इत्यसास इरिहा।

# T.B तपेदिक रोग के हताश रोगियों

क्सी (Jabri) का नाम नोट कर लो: क्सी इक रुष्ट रोग से रोनी की वान बन्ताने काली साहित्याली स्रोपांच है एक बार वरीका करके देश तो परीकार्य ही तसूना स्था तथा है, विवसे अवक्षी हो तके। सूहव नं १ (रपेशक) पूरा ४० दिन का बोक्ट ७६) दर नव्या १० दिन २०) दर। 'कार्यी' मंर २ व्या केर्च २०) दर वसूना १० दिन ६) द०। महत्त्वा क्रांद सक्त्य है। काव ही बाहर देकर रोगी की बान क्याने । क्षर का क्या—( JABRI JAGADHRI) क्रापी है ।

का- चनवास के व्याप साथी व्याप तथ तथ (a) बनावरी (E.P.)

सीहित्य परिचय परिचय के लिये प्रत्येक पुस्तक की दो-दो प्रतियाँ का भाना भावरयक है, अन्यया केनल प्राप्ति-विकार किया जायगा। — सम्पादक

शाहत्रालम की कांखें (ऐतिहा-तिक उपन्यात ) लेः — मो॰ बी हस्स विश्वायावस्थित । मकायाः — नातस्य प्रकारान, तीवरी माला, 'वनन्' तिल्य कर भौरोकशाह मेहता रेक, फोटे, बग्बरे १. प्रष्ठ वंक्या (म्प्र) मृश्य श)।

हिन्दी-शाहित्य में ऐविहासिक उप-म्याव झंगुली पर यिनने योग्य ही हैं श्रीर उनमें से मी प्रधिकांश में हरिहाल के गुवा तो हैं, पर उपन्याय के गुवों का समाव है। पं॰ हन्द्र वी की प्रस्तुत क्या में होनों का सुन्दर जमन्यय पाया बाता है। पुरत्तक पर बार हाथ में की अधिकें, ग्रिर बर तक काप उसे जमान न कर लें तन तक विश्वत मानेगी नहीं। मनोगंबन ऐतिहासिक उरम्याव का एक सावस्यक झग है, बिलके झमाय में उपन्यात हतिहाल के घटना-चक का एक निकल्य माय रह बाता है।

शाहबालम की झांलें, बिसे पं॰ इन्द्रवीने ३० वर्ष पूर्व लिखा या चौर को सब प्रकाशित हमा है, सुगल-आसत के पटन की काविक करानी है। किस प्रकार शाहकालम की विला-सिता, गुजामचादिर, मंजरबाकी, इस्मा-इस बादि के पहराव तथा मराठों सीर राबपतों में तमातनी के कारण भारत से मुगल-साम्राज्य का सूर्यस्त हुआ उतका बढ़ा मार्निक वर्षन पुस्तक उसे किया गया है। बुढे शाहबालम की · दशा देखिये: "नावर, अकवर, और शाहबहां ने अपने विक्रम और प्रतिभा -से मगल-साम्राज्य के नाम में एक · अपूर्व गारव पैदा कर दिया वा, जो आस्त्रासम्बो मरासो को गौरवयक गरी पर बैठे हैज बर ऐसा प्रतीत होता या सानो कोई कीवा मन्दिर के कलश पर बैठा हो । शाह भारतम कहने को हिन्द-स्तान का राजा था, परन्तु वह असला "में किसी का भी राजा नहीं था। अवानी के भोग-विलास के कारक इतनी खीवता आ। गई यी कि उसे अपने शरीर का नाका भी नहीं कह सकते।"

पुस्त क की आचा के बारे में इतके स्विक कौर न्या प्रशंग की बाय कि जब एंट एन्ट्र में की परिसार्कित सेवानी के निकती हुई विश्व रिश्व साथा है। वाल्य कि व्यक्त में प्रशं के बाद में के बाद प्रशं के माना के बाद में प्रशं की कोर हुं इ किए पद्मीगबा वाजने वापने माना मोहने या बाता रहे में मानी एन्टी के वाच रहें के भावी तमन्त्र की अवननता वहाँ के मानी तमन्त्र हो अवननता वें साव वाला रहें वें मानी हुन रहे वें । माना के बाता को साव वाला रहें के साव का स्वां के साव वाला के बाता की साव की साव की साव की साव की साव की साव की साव की साव की साव की साव की साव की साव की साव की साव की साव की साव की साव की साव की साव की साव की साव की साव की साव की साव की साव की साव की साव की साव की साव की साव की साव की साव की साव की साव की साव की साव की साव की साव की साव की साव की साव की साव की साव की साव की साव की साव की साव की साव की साव की साव की साव की साव की साव की साव की साव की साव की साव की साव की साव की साव की साव की साव की साव की साव की साव की साव की साव की साव की साव की साव की साव की साव की साव की साव की साव की साव की साव की साव की साव की साव की साव की साव की साव की साव की साव की साव की साव की साव की साव की साव की साव की साव की साव की साव की साव की साव की साव की साव की साव की साव की साव की साव की साव की साव की साव की साव की साव की साव की साव की साव की साव की साव की साव की साव की साव की साव की साव की साव की साव की साव की साव की साव की साव की साव की साव की साव की साव की साव की साव की साव की साव की साव की साव की साव की साव की साव की साव की साव की साव की साव की साव की साव की साव की साव की साव की साव की साव की साव की साव की साव की साव की साव की साव की साव की साव की साव की साव की साव की साव की साव की साव की साव की साव की साव की साव की साव की साव की साव की साव की साव की साव की साव की साव की साव की साव की साव की साव की साव की साव की साव की साव की साव की साव की साव की साव की साव की साव की साव की साव की साव की साव की साव की साव की साव की साव की साव की साव की साव की साव की साव की साव की साव की साव की साव की साव की साव की साव की साव की साव की साव की साव की साव की साव की साव की साव की साव की साव की साव की साव की साव की साव की साव की साव की साव की साव की साव

हरी-हरी नहें कोंपलों को नश्कातन, शासाओं पर नैठे हुए पंछी नावकों को हरसाता और हदनों को हुलमाता हुआ धुनिस्तत बायु कोमल हाकों से हुनों को सुता हुआ मानों प्रकृति देवी के साथ विकालें कर रहा था।?

तेवविद्वारीर कमका के प्रोम का सम्बद्ध इतिहास की घटनाओं है करूरता के आधार पर कायम किया गया है। कमला के रूप में एक बीर रमखी और तेवसिंह के रूप में एक बीर पुरुष का चित्रक भावशं है। सास ब्रहीबतें उठाती हदें भी कपता अपना सरोत्व नष्ट नहीं होने देती। अंत में उत्तका विवाह तेवसिंह से हो बाता है। होनों के बेम का वर्षान क्याह-क्याह इतना रशीका है कि प्रेमियों के दिल परक उठते है। कमला की सन्दरता का वर्शन इससे कविक और क्या हो सकता था कि "कपड़े पहन कर जब यह तेवितंह की माता के सामने आई तो बहिया का मुलका शिल गया। बदि वह बुदिश पुरुष होती और तेवसिंह की माता न होती तो उक्त समय प्रेम में तेबिंद का एक दरमन सहा हो बाता।"

पुस्तक पदने की विकारित में हव कर में कर ना कि बदि लोग पंण्डन्द्रजी को तककार कर में नहीं, बल्कि एक उप-न्नात सेकक के कर में देखना चाहते हैं तो इत पुस्तक का स्तास्तादन कवश्य की बिये।

--गोबद्ध नदास मेहता

कर्मयोगी प्रेस की पुस्तकों आजादी के परवाने —वन्यदक, भी भार॰ वहगल। मूल्य ५)

इस पस्तक में भारत की राज्यकान्ति के उन नेताओं की जीवन नाथा सनाई गई है बिन्होंने देश की बलिबेटी पर भारने प्राची की भाडति दी है। क का-विद्रोह के शहीदों से केवर सरदार मगत-विंह तक के पह काविकारियों के बंदित बीवन इतान्त बिक्कड साझुमामा में पहने हों तो इस पुस्तक को अवस्य लीविये। देश स्वाचीन हो गया है और मनुष्य की स्पृति शक्त बहुत निवंस है, इस कारब बार्शका है कि कही हम उन देशमळी को मुख्य न बार्थे, बिन के रहत से स्वाचीनता की दीवारें जुनी गई है। इस प्रवसर पर शहीदों के बीवनों का संखित परिचय प्रकाशित करके भी त्तरमानी ने देखवावियों का बहुत उपकार क्यि है।

राजासाहिब-बेबक, भी छोकत

यह एक प्रहमताराक उपनाव है।

- एवा शाहित की मिद्धी खुन स्तराव की

सहै है। इसके पहते समय एक कमी

मास्त्रम दोती है। करानी की एडम्मि

देती हैं कि करानी का नाम 'नवाव स्त्रहित' होता, परन्तु नाम ग्ला मवा देशि देशि, परन्तु नाम ग्ला मवा देशि वालि हैं। इसके समायान सम्मयतः यह है कि मुक्तमान्त में बहुत से नवाव भी साथ करानी हैं। माथा उपूँ मिनित और जुलबुली हैं। को राज्य

कुमकुमे-सम्पादक, भी भार• सहगता। मस्य YII)

यह विविध खेलकों को जिली हुई हिन्दी तथा उडू की हास्यरम-प्रधान कहानियों का स्थाह है। कुछ कहानियों स्वादुत: हास्यरस प्रधान हैं, और अच्छी हैं। यह एक विशेष कर से स्थान हैने सेम्ब बात है कि उडू में जिल्ली गई कहानियां आधिक मजेदार हैं। प्रतीत होता है कि दिन्दी आधा में आभी हास्यरक से मेम्ब आया का पूर्ण विकास नहीं हुआ। किर्द भी संप्रद उचम है, यहने में ब्रामन्य माता है कीर शिक्षा भी मिलती है।

बार्बाचन—से• भाजार्य चतुरहेन शास्त्री, सस्य ३॥)

वह जाचार्य चतुरहेन वो की कहा-तियों का संप्रह है। काचार्य वी की स्थलनी की जीवलिया प्रकार है। प्रवास्त्र कार्यों कहानियों के चया-स्कार है। किसी में कम, किसी में प्रविका सबसे क्याची—कोटी और कोरदार कहानी वही है सिसके नाम पर संप्रह का नाम रखा गया है।

खुगई भीर रूपरंग वभी पुस्तकों का क्रान्छा है।

**— र**न्द्र

खेती की रीति —(पहला माग)— ते॰ श्री नारायचा दुवीचन्द व्यात । भिलने का पता—मेनेबर सीवर शेव, इसाहाबाद वा इधिडवन एमिडक्सचस्त्र रिवर्च इंस्टीट्य ट नई दिल्ली। मूल्य ३)

— कृष्युक्तः यह प्रकल्ता की शत है। राष्ट्र पिता का बिल्दान —के में बह उपेवा दृष्टिगोवर विश्वम्मरावाद दुर्गी, वम्मादक 'बालोक !' खुगाई उच्चर है। प्रकारक — नववृत्र प्रकारन, नागपुर। सून दवा स्पत्तान

महात्मा गींघो को मृत्यु के पश्चात् कितने सामविक प्रकाशन दक्षिगत हुए है उनमें बह प्रचिक व्यास्त है। पुस्तक के इ अध्यायों में से प्रथम में गांधी औ के बिलादान के विषय में कळ प्रत्यस्तर-र्शियों के बयान दिये गये हैं। इसरे श्राप्ताय में शाव यात्रा का वर्णन है। वीसरे में हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के के नेताओं की अदावित्या संग्रहीत है। चौवे में संखित जीवन-हथा है। पंचम में प्रवागराज में त्रिवेची के संगम पर स्मरिय प्रवाह का वर्षान है और कठे में उनकी समत वासी के कछ उद्धरक दिये गये हैं। दैनिक पत्रों के आधार पर संबद्धीत होने के कारण बदावे पस्तक में नवीनता कुछ नहीं है. फिर भी गांधी भी के बलिदान से सम्बन्ध रखने वासी इतनी सामग्री के एकत्र संस्थान का महत्व श्रावश्य है। खुपाई सफाई सामान्ता। न्साकों के विविदंग में उस्ति की काफी गुंबायस है।

जीवन-विद्वार — मून केलक — काक कालेलकर, जनु — भी वाद् व शी। प्रकाशक — वोरा एवड कम्पनी पन्तिशर्ध लिमिटेड ३, राउएड विल्डिंग कालवार्देवी रोड नम्बई २।

दत्तात्रेय नासकृष्य काका काली-सावर के बीस निबंधी का यह संग्रह है। मूल निवन्ध गुबराती में जिस्ते जने वे । अनवाट के विषय में कहीं शिका-की गुंबायका नवर नहीं आती परन्तु -- संश्कृत भ्राम्यन में तो कई बान्छे फिक्र बमा हो तकते हैं"-बैसे बाक्बों में हिन्द लानी का बन्दवित मोह प्रकारता है। (शन्त यह मोह प्रन-बादक का है या लेख क का यह पता नहीं काका साहब हिन्दस्तानी - पत्त-पातियों में अधगरय हैं। परन्त इस प्रतक के बढ़ने से उनकी लेखनी और वासी की विसंगति स्पष्ट प्रमाश्चित होती है। किसी किसी वाक्य या वाक्याश की छोड़ कर स्व निवध विश्रद हिन्दी (संस्कृत निष्ठ हिन्दी ) में ही लिखे गये हैं।

क्रका लादेव ने एकाविक स्थान पर योषवा की है कि लादिल मेरा चेत्र नहीं हैं, परन्तु इन निक्मों के पहुंचे से उनकी चहुन छट्टरमा तथा लादि-स्थानुपाथिता का प्रमाद्य मिलता है। प्रत्येक विषय का विश्वेचन करते हुए लादिक बुद्धि और धनहित की भावना क्षेत्रक की स्थानी देन है।

स्मिन्न रूप 'विजय' में — 'गृबसती, स्वीबड़ी, बागला, स्त्रीलीम, वेंट्र' — यह्दों की ब्रह्मिद्ध ब्रब्दली है। वदि वद्म प्रकल्तवा की बात है कि बाड़ी पुरतक में बहु उपेचा दृष्टिमोचर नहीं होती ब्रुवाई क्याई उत्तम है।

— द्वितीश

# वाकिस्तान से वापिसी पर

(प्रप्त १० का शेष )

'फिर आप ऐसी बहिश्त कोसकर च्यों चल दिये १

'प्रथमें राख है। क्या आपको श्रंज-यन की तरफ से कोई परवा नहीं मिला। में सार नहीं, काबदे आबाद के इरशाद पर क्याया है।"

'शायद आख पहुंचे। में इपर दो इप्ते था भी नहीं ।

मैनेबर साइब साप है 🏞 प्रक दसरे व्यक्ति ने बाहर पुळा ।

'लो, यह है, श्रंखमन का हिदाबत-नामा। गौर से पढ़कर फाड़ देना का किसी प्रस्तामी मार्ड को है देना !'---क्रक्यस को दपतर से परचा हेकर विदीक ने सागन्तक की सोर देखकर कहा- 'शं. करिये। मैरोजर तमकिये वा मासिकः क्यों १

अफनल वलाम करके कमरे से बाहर हो गया। आगन्तक अफबल की करसी पर बट बैठा।

दो बच्टे बाद जाग होटल पुलिस और वैनिक बाफिक्रों से मर गया। मित्रों हिंदीक, मुस्तका, धेरे गैरे ही क्वा की साटमियों के हाथ कपहले खेवर से चमक उठे। मानिक साहब के स्वस् कमरे ने वहां वहां पेशावलाना बनाया सवा था-एक बटन बनाने पर जीचे स्त्रका इधियाग्सामा पावा गया छोर श्रंबारत के पर्चे तो श्रासाती के बाव क्रमर ही स्रामद हो लुके वे। नीचे बायक छोटा सा प्रेस । परचे को हाथ में लिये हुए अपन्तल एक ऋदाकार की तरह सिटीक के सामने आकर नोसा 'बदावसर्व '

'कीन दुम ! सफबस''' विद्यीक ने र्नाचे देशते हुए समर पूर्व आवेश में --

भियां । होश की दवा करो । जान्यद बिन्द फीब का हर खिपाही तो न भाषने को हिन्दू कह सकता है, न मुख्य-मान । वह हर एक का माई है, जीर बदारे सुरूष का बानी व्हमन । मनीमत समझी कि तम क्लैर सिर्फ निरक्तार किने वा से हो।

श्चकत्रस ने वह परचा एक बार फिर बोर से पढा-

हिन्दोस्तान के मुख्यमानी।होदिबार !!!

वह दिन दूर नहीं कि पाकिस्सान हिन्दोरलान पर चारों तरक से हमसा बोलने वाला है। छिर्फ द्रम सोमी की क्रियाबत के किये। दीनस्काम का अवडा काराने के लिये। इस्सामना इक्रमत वर्तीत करने के शिये। सपना पर्व खुद क्यम्बे ।

### मफेट बाल काला

इस बाजोंको तेवा से बाकों का पकता क्क कर और एका वाका काला पेदा होकर ६० वर्षे तक काला स्वामी रहेता । क्षिर के दर्द व जनकर आना दर कर कांस की ज्योति को बहाता है। एकाव बाल प्रका हो तो २॥) एकाव ३ का ६॥) कावा क्का हो तो ३॥) एकाव ३ का ह) और इस्ता पका हो तो ५) एकाम ३ का २२) नेफानवा सावित काने का ५००) इनाम ।

· भी प्रन्तिरा फार्मेसी यो० राजधनवार (इजारीबारा)।

# १००) रुपया इनाम

(गवनंगेंट रविस्टबं ) बारचर्यकनक राकिशाबी सिद्धवन्त्र

विद वर्षीक्रम वन्त्र । इसके पारम बरने से कठिन से कठिन कार्य सिद्ध होते बाप विसे चाहते हैं चाहे वह पत्कर-दिस ब्बों न हो खायके वास सबी सावेगी। इससे मान्योदय, जीवरी, धन की प्राप्ति, क्ष्यमा और साटरी में बीत तथा परीखा में पास होता है। मूल्य वांबा का २), बांटी का ३), बोने का १२) । मुख वाबित बाने पर १००) प्रनाम । भी राधिका शासम नं० ५००) पी० टेहटा (गवा)

#### सफेट पास कासा

क्षियात से नहीं। हमारे आयुर्वेदिक 'बुगांश्यत तैस से जास का पढ़ता दड़ कर कोद बास कर से कासा हो काता है। यह वैस दिमागी वाक्त और क्रांसों के रोशमी को बदाशा है। बिन्हें विश्वात न होवे मध्य बापर की दर्ज किसा से । मुख्य रे।) बाह्य आधा पद्म हो ३।), और क्य क्या हो तो थे) का तेस मगका से। महाराकि कार्यांशय ( V. R. ) यो॰ बगदस (२४ प्रगना)।

#### सचेट बास काला

क्षिकान से नहीं, इमारे कायुर्वेदिक सगन्यत तेल से वाल का पकना कर कर तफेट नाल कड़ से फाला हो जाता है। यह तेल दिमागी ताकत और आंखों की रोशानी को बढ़ाता है बिन्हें विश्वास न हो, वे मूल्य वापस की शर्व किसा हों। मूल्य २॥), बाला कावा पका हो तो ३॥) और कुस वका हो तो ६) का नेक प्रांतका के व

रवेत कुट की बद्भुत जड़ी प्रिय सब्बनो । भौरों की मांति इम प्रशंख करना नहीं चारते । सदि इसके क्षेत्र से सफेदी कह से आसाम न हा तो मूल्य बूजा बायत बूंजा । यू॰ ३) २० विश्वकरवास जीवभासन के ६६ प्रेमक्य काल स्ट्रीट क्लक्स हर्

बदि ब्याय सन्तान से वंशित हैं तो युमे भिलें बापके पर का दीवक शीज रोशन हो उठेवा, बदि सा न सके तो हमारी श्रीवय अकसीर खीसाव मंगवा सं, विवते वैदर्श वेद्रीसाद वहनों की बोदी हरी भरी हुई है । मूल्य ३५) स्तीर दवाई क्रीसाद नरीना चित्रके सेवन से पुत्र ही पैदा होगा चाहे पहले सहकियां ही सहकियां क्यों न पैदा होती रही हों मुक्य १२) मरद के लिए मैनोल मु ० २०) बाफ कर देती है मूल्य २५)।

# भीर नहीं

इमेशा के क्षिये सन्तान उत्पत्ति बन्द काने मानी हवाई वर्ष कारोग की कीवल २५) ५ वर्ष के सिवे २०) कीर दो लाल के किए १२)-इन दशह्यों से मादवारी हर ग्रहीने हीड ब्यानी उस्ती है। ग्रासिड बर्म बारी करने वासी दवाई मैन्सोल स्पेशल का मल्य १२) और इससे तेब दवाई ग्रेन्सोल स्टांग को सन्दर सब्दी प्रकार

Phone No. लेडी डाक्टर कविराज मत्यवती

व्यान्यती चौक देश्सी [ श्रमीरियस वैंक और फवारा के दरम्यान ] कोठी :-- २७ वावरक्षेत न्यू देहती ( निकट बंगाली मार्केट )

# स्वप्न दांष 🖈

केवस एक सप्ताह मैं बढ़ से दूर। शुम ३) डाक सर्च पृथक। द्रियालय कैमीकल कार्यसी स्रदार ।

## संयुक्त पाँत सरकार वा "विकी टेक्स" वानून

का परा विवश्य, इन्कम टैक्स काबून में नए-नए परिवर्तन, व्यावारियों के क्षित्रे कावज्यक सामग्री, वर्षे, स्रोता, चांदी बादि की दैनिक, मासिक तेजी पन्दी मविष्यवासी क्रचक चाल, राशि फल कादि बादि "ठ्यापार विकान" हिन्दी मालिक के मई श्रंक में पदिये। इत अंक का मूल्य (=), वार्षिक १) बाब ही इतकी एक प्रति मगाईये।

एजेन्ट-मैंसर्स एन० के॰ शर्मा एंड कंपनी, मेरठ सदर।



# फोटो कॅमरा मुफ्त

वह कैमरा सुन्दर नसूने का, सफाई से बना हुआ बिमा किसी कह के हर प्रकार के मनोहर फोटी तरस्त से सेवा है। इसका प्रयोग सरक और सड़ी-सदी काम करता है और शौकिया काम क्षेत्रे बाबे और अवसायी दोनों ही इससे काम से सकते हैं। यह कीमती मनोहर बैमरों में है, जो चोचे ही मूल्य का है।

वह क्षेत्ररा क्षरीद-कार्युंग्रीक प्रा'करें और क्ष्मवा कमावें । मूक्त क्क्स कैमरा प्रा कमाम किस्स कार्ड, देशिकस, सरक श्रयोग सहित नं- १०१ कीमत ४॥। क्याबिटी रं० १४१ कीमत ६॥) वी सबस प्रस्ता स्पेशस स्वासिटी रं० ११० कीमत ३॥), वैकिंग व शाक व्यव (०)

बोट-- एक समय में ६ कैमरों के बाहक को कैमरा नं० ११० ग्रुपत । स्टाक सीमित है कभी चार्टर रें चक्का किराय होना पढ़ेगा । माख प्रसन्द व होने पर कीमत वादिस

देस प्रव होडलें (V. A. D.) पो॰ वाक्स 144 विक्री। West End Traders (V. A. D.) P. B. 109 Delhi

# १०,०००) रुपयका घाडयाम्पतइन



क्यारी परिद्र दवाई 'खोदरे हुन्न रजिस्टर्ड' के इस्तेमाश से दर जगह के क्षक वगैर किसी वकसीड से झोशा के सिए दूर हो जाते हैं और फ़िर व्यक्ति वर सेवारा उस काह बाज कमी पेदा नहीं होते । जगह रेखन की तरह मुख्यवम नरव कोर मुख्यस्त हो जाती है कीमत की सीशी सिरफ २() रु० दाक सर्वे कसम्, तीन शीशी की रियातो कीमत ६), इस दबर्स को मरुकूर करने के लिये हर शोशों के ताथ एक फेन्सी म्यूट विस्टबान और एक मेग्द्री (सोना) सन्दर्ग न्यू गोस्ट विलक्षम तुपत केवी कारी है। पनी निवासत सुरस्य कीर नजरूत है केरल पुस्त हमा के साराय में मंत्राने सारी को क्या को केरल स्ट्री मंत्राने कियाँ स्टब्स

यान आने भी देश की करतर हैं का कांद्र न क्षेत्रे सरक्रम अधिक विश्व नाया है। यीन सीच के क्योदार को सावसर्प आह र न्यूर की व के ए जंदरी कुछ स्था । इस सम्बद्धी कोर्स ( क ) केवी र General Novelty Stores ( b) Dellis सत्त संगीत नाटिका

# सांझ सुहानी

[ श्री चिरंबीत ]

(ताव-संगीत के ताव पर्दा उठका है। दूनने हुए सूर्व का दहन। सूत्रवार वा प्रवेश )

श्रुत्वार-विन भर वमक दमक कर सूख कुक्रम देखी का क्षुत्रद्र व्याव-प्रदर्शाता कोने के श्रव कर बा पट्टांचा है परिचय के वर बीर सतर बाद मस्त्राची तर्रों की वर तंकर सुसनी। ( क्रंतिम पंक्षि के तमात होते ही कु तात क्षेटे कोटे सम्त्रे सारी कर

प्रवेह करते हैं)

करने — वहीं की यह कांक हारां।

परिवय में साबती करपाँ,

केंद्रे हो रोजी निकपाँ,

बाबू के इव रंग महस्त कें

फांड गरी है रबनी रागी;

वर्ष की वह वांक हुसनी!
दोर किये कांगे हैं ग्लोके,
दक पर बाते पंजी वांके,

की मोड़ी में ने नहें दरने

'वी-वीं कर बरते बामनानी।

वरीं की यह वांक हुसनी!

स्त्रवार-ताम बुहानी, वाल वाल वर-मधुर पंक्षियों का गूंका स्वर। वंछी बन से चोमा लाने, रेन-वसेश करने अपूर्व । पर, न समी लोने की शिक्षा, गती-चत्री वच्चो का कृता । चन्चे —गर्मा —गर्मा वर्षा का गैला। लेल कृद की यह ही विला, कुछ तो सेल नोर-विपादी भी' कुछ खेलें बांस मिचानी सर्दीकी वह साम्य स्थानी। ब्यो-क्यों सत उत्तरती आये, त्यो-स्वो वर्षी बढली वाये, बोह रवाई नानी ऋशो-'बाबो नकी ! सुनो कहानी !' सर्वे की बह संग्रह सुरानी !

(साठी टेके रवाई कोड़े बुद्धिया नानी मनेषा करती है)

- वानी - आको वयो | हुनो कहानी-हुक वा राष्ट्र, हुक वी राती | वरूपे - 'हुक चा राष्ट्र, रुक वी राती | नाती, वह ठो वाट पुरानी । हुम तो खाब हुनेंने कोई हिन्द देश की नहें कहानी | वर्षी की वह शांक हुरानी | ( यहीं गिरात है बीर काफी व्यय तक साक संगीत के साथ अपो का स्वर

> ग्'बता यस्ता है) . बसास.



# जादू की छड़ी

गांव में मोहन नाम का एक वालक पहला था। उतकी दार्ग बहुत पत्ता भी और दिए सटडे की ठाइ गोल और वहा। एक दिन नाव के लंडकों के एक मध्यक एकी। उन्होंने एक सक्डी के उत्तर वहा क्या रख दिना और उते गांड कर बटके के उत्तर सिख दिगा 'मोहन'। गोहन के करा सिख पा गांता, और दिन कुछ करें क्या-दावा कावा, और दिन कुछ करें क्या-दावा कावा, और दिन कुछ करें क्या-दावा कावा, वार्ग दिन क्या

न्यह मांच काष्ट्रार्थी का था भोस्न को मुख्य तो लगी ही मी, एक बाम के के पर पड़ लगा। जिल तमन वह चड़ा या कि एक बादगी एक बुड़ी केकर बहां जा यथा। भोस्न ने तमका कि वह मुक्ते पड़क़ने जा रहा है तो वह टर्सका में बिहुर नथा। उतने उत्तर ते देखा कि वह जादगी उतन उत्तर को वसीन में माइता है जीए ५. मिनट चाद क्यों ही कांद्रता है तो उतने के रूपने जीए कीमती क्यारे जाति निक्कारों हैं।

वह जादगी उच जुड़ी को शावित 
गाइने वाला ही या कि उची वमय मोहन 
पक जाम ताफ़ में बाला पर, कर यह 
मा तह जाम जाड़ के वे। उनके हाव 
माना दे हो वे पत्थर के हो गये जीए ए.जर 
पम् के जावमी के किए पर निया। यह 
हुआ। मोहन नीचे उठारा और कुड़ी को 
केंद्र एक इस्टर में चला गया। उठवे 
सुड़ी के वला के हबारों करने पैदा कर 
सिये। अपने किये कच्छे अच्छे कनहा 
सिये। अपने किये कच्छे अच्छे 
वनवा सिये और ठाट से रहने समा। 
नियंक कमा कोट

### पुरस्कार

बाह्यनमु प्रवता नाम, ब्राष्ट्र, विक्र्या तथा पूर्वा रता, निम्न प्रश्न के उत्तर के काब काक काक कन्दों में सिक्स मेर्चे । किन सक्तकों के उत्तर सुन्दर होने उन्हें पुरस्कार दिये कार्चे ।

द्वप मिष्ण में क्या बनना आहते हो ! अपने अपूर की प्राप्ति के लिये द्वम अभी क्या कर रहे हो !

श्रध्यस्, 'नास रचनासय' सरस्वती प्रिन्टिंग वस्त्रे, द्वायीमाटा, श्रद्योर १ (सम्युक्ताना ।)

बास बन्धुओं से निवेदन है कि, बे इस पते पर आपनी राजनार्वे मेळा करें। कुन्दर राजनाओं पर इर माइ बांच पुर-स्कार हिंचे कार्ते हैं।

### चुटकुले

एक दिन राम और श्वाम वास-नोबी में नैठे के । राम ने श्वाम की दंबी करने के देत का । श्वाम काव के काव कुत्तों के द्वाका नावे गये हैं। श्वाम - कर नो बापको मेरी बाज्य में रहना पढ़ेगा।

### प्रश्न पहेंसी

— सर्वक्रमार

र — पश्ची रहे वड़ के मिना, गड़ी रहे विद होन है पन काटे पन होत हैं, अस्चर फैनला तीन । पिसड़ी

१ - "सटमस्त्र" के में झाने खंता, "मलमस्त्र" के में शीच हु वरता "वतस्त्र" के में शंखे रहता, स्वेशन में आसदेशा बनता। ["स"]

— कुन्द्रतिहरू

— ब्राहि कटे पर राता बनती,
सम्य कटे साता के बनती।
व्यन्त काट कर उक्टा फेरो,
याना याना भुक्तको टेरो।
व्याती हूँ वेसे सब में ही,
पर बवादातर वह बच्चों में ही।

[ नावानी ] — समदत्त

[ वंशर ]

### सूचना

मैं देश विदेश के टिक्टों का संगद करता हूं, कोई भी वालकण पुरुक के टिक्ट बदल सकता है। देशी टिक्ट मेबने पर एक विदेशी टिक्ट व एक विदेशी टिक्ट पर दो देशी टिक्ट । केई भी बालबंधु पुरुक के माल कर सकता है। भूमारत के नवे टिक्ट पर एक केलल भी भिन्न सकता है।

 पताः— निर्मसकुमार कोटिना रेखने स्टेशन उपमधुर

### गीत

चम प्रतिपत प्रामे बदता है। पस पस हैं घड़ियां में खेते. सबेरा जिल ही होते. दिन मिल कर हैं वर्ष बनाते, वर्षों से सुग बनता है। वन प्रतिपक्ष आगे बढता है। श्रीभा, श्रीत भी ऋतु ग्राम पाव छ, पर्वामाली भी रात समावत. इनके जाने वाने से इत. द्वनिया का रम बदलता है। धन प्रतिरक्ष आये बहुता है ।। कंकम से नित्य उत्ता है भारी. थम मस्तक पर तिलक समाती. नित विश्वय चिन्ह भारक कर, मानव, उप्रति गिरि पर चढता है। व्यय प्रतिपक्ष आगे बढता है।

-- कुंबर ईश्वरचन्द्र बोखी

# भारतीय बच्चों को रूस

कोटे क्यों की सरधा कियोर दक्त के यास करने वाली करी सरधा की कोट स्थापित करने वाली करी सरधा की कोट से दो फिल्म काने हैं। ये दो फिल्क कियोनल करने तथा होलीं है इक म.सब्बे मारतीय क्यों को मेंट में दिये क्यों हैं। किसी भी भारतीय करवा को सक नी यह पहली मेंट है। इन फिल्मों सीम ही उद्यादन होने बाला है।

# ढोंगी साधु

विद पर बदा बहाय,
तन में साक सगया।
वाडु बाना करलाते हैं,
मीस मांग कर साते हैं।
इहें कहें जी बवान,
होती पूर्व महान —॥
काम होता है इनसे नहीं,
पेशा उठावा रुवोने नहीं।
न फदना इनके फोर्च में,
सार्थ परा इनके फोर्च में,

--विश्वनाय प्रसाद गुस

### तुलमी

के॰ श्री यमेश वेदी आयुर्वेदालंकार कि क्रांकी के प्रति पूज्य भाव रखने बाली देविया और घम परायक ति विवा की प्रति प्रति के उन्हें मालूम होगा कि इस सामित पीदे में कितने रहरण किये पड़े हैं। ग्रालां के पीदे की तरह वह पुस्तक भी हमारे हरपर में पहुंच बाजी वाहिए। सचित्र, स्वित्त हाहिए। सचित्र के स्वत् । भूक्त के भी सामित कर स्वा प्रता के भी सामित कर सामित के सामित के सामित कर सामित के सामित कर सामित के सामित कर सामित के सामित के सामित कर सामित के सामित कर सामित के सामित कर सामित के सामित कर सामित के सामित कर सामित कर सामित कर सामित कर सामित कर सामित कर सामित कर सामित कर सामित कर सामित कर सामित कर सामित कर सामित कर सामित कर सामित कर सामित कर सामित कर सामित कर सामित कर सामित कर सामित कर सामित कर सामित कर सामित कर सामित कर सामित कर सामित कर सामित कर सामित कर सामित कर सामित कर सामित कर सामित कर सामित कर सामित कर सामित कर सामित कर सामित कर सामित कर सामित कर सामित कर सामित कर सामित कर सामित कर सामित कर सामित कर सामित कर सामित कर सामित कर सामित कर सामित कर सामित कर सामित कर सामित कर सामित कर सामित कर सामित कर सामित कर सामित कर सामित कर सामित कर सामित कर सामित कर सामित कर सामित कर सामित कर सामित कर सामित कर सामित कर सामित कर सामित कर सामित कर सामित कर सामित कर सामित कर सामित कर सामित कर सामित कर सामित कर सामित कर सामित कर सामित कर सामित कर सामित कर सामित कर सामित कर सामित कर सामित कर सामित कर सामित कर सामित कर सामित कर सामित कर सामित कर सामित कर सामित कर सामित कर सामित कर सामित कर सामित कर सामित कर सामित कर सामित कर सामित कर सामित कर सामित कर सामित कर सामित कर सामित कर सामित कर सामित कर सामित कर सामित कर सामित कर सामित कर सामित कर सामित कर सामित कर सामित कर सामित कर सामित कर सामित कर सामित कर सामित कर सामित कर सामित कर सामित कर सामित कर सामित कर सामित कर सामित कर सामित कर सामित कर सामित कर सामित कर सामित कर सामित कर सामित कर सामित कर सामित कर सामित कर सामित कर सामित कर सामित कर सामित कर सामित कर सामित कर सामित कर सामित कर सामित कर सामित कर सामित कर सामित कर सामित कर सामित कर सामित कर सामित कर सामित कर सामित कर सामित कर सामित कर सामित कर सामित कर सामित कर सामित कर साम कर सामित कर सामित कर सामित कर सामित कर सामित कर सामित कर सामित

विजय' पुस्तक मश्रहार, भद्रानन्द गवार, देश्ली।

# पहेली सं० ३५ की संकेतमाला

### बार्चे से दार्चे

a. रावधानी का प्रमुख समाचार पत्र l ३. दुकानदार के लिए बहुत साम-कारी है ।

थू. ब्रन्हे "पर नाटक की सफलता का बहत साधार होता है।

७. श्रतिथि को "देना हिन्दुस्तान का ब्बाम विवास है।

रू दिन को यह निस्तेष होता है।

**१०. प्रतिष्ठा** । ११. यह न हो तो पेट के साबी पड़ कते हैं।

22. अवयोन्द्रव I

१३. इत उमर में भारी काम की आशा नहीं की का सकती।

क्रम सम्बों के दिनों में बोग हैर तक इस बर पड़े रहते हैं।

१६. बढ़ा व गोल तकिया ।

Pb. बह बिगड बाद तो संगीत का सका नहीं रहता !

**१८. डरपोक सादमी को इस जानवर को** स्प्रमा हो बाती हैं।

् कृ ०. खरगोश ।

को करते हैं।

ं बूंश. उपर । **२३. वेटों के विशेष उपयोग की वस्त है।** av. प्राय: पदार्थ ज्ञान 'पर रखने खे""

१४. इससे काम कर देने से गाइक स्टब हो बरते हैं।

### ऊपर से नीचे

a. बहादरी i २. इवाई का 'ठीक न हो तो उक्का त्साय प्रभाव हो जकता है i

э. "कासक" की उसट पेर I

¥. वरमास्मा ।

 "नियम" की सहयही से बना है ! a. वस्त्र अयोग का महत्वपर्य क्र**स है।** 

Do. प्रस तामाय में राषहंस रहते हैं। १२. बातरी बादमी इत्तरे बचता है।

23. सादापन ।

au. बहां वैसे बनते हैं।

क्ष. वह पेड़ बहुत कंना होता है। भू सत्त्वक रोगी अच्छे वैश्वकी " से जीक हो सकता है।

a. सरवाने की तरह का एक स्वादिश

**SE 1** 

२२. मृत्यु का देवता ।

# सगमवर्ग पहेबी सं० ३५

ने नर्श आपने इस की नकत रकते







# पेट मर मोजन करिये

नेतहर-- (गोसियां ) गैस चटना था वैदा होता, केट में पवन का पूराना, मूख की कमी, वाचन न होना, साने के बाद पेट का मारीपन, बेचेनी, हदय की निर्वेशता, दिमाय अशान्त रहना, मीर का न जाना, दस्त की स्थावट वर्गेस, विका-वर्ते दूर करती है। बांच, सीवर तिश्री और के हर एक रोग में बाहितीय दशा है। कीमत क्यमा ११) तीन का ३११) दाक सर्वे शसावा ।

क्त-इम्बालपान फार्मेसी ४ नामनगर दिल्ली-एचेंट बमनादास कं॰ चांदनी चौक

बादत कट जायगी । बनी नक श्राचीम से ह्राटकारा वाने के लिने "काना कराय कार्यों" रेका नीविने; सन्देशसा अचीन सुट व्यवनी गरिक इसनी बक्कि वैस होती कि सर्व एवं ने मी जो समायी का भावती। कम पूरा कोर्ट पांच विषासय कैरीका फर्नेसी हरिहार । ate un afant i

### सम्राट विक्रमाहित्य

#### ( गरह ) बेसक-श्री विरास

उन िनों की रोमांचकारी सका संसद स्पतियां, बाद कि आरत के सपस्त परिमोक्तर प्रदेश पर शकों और इस्तों का वर्वर जातंत्र राज्य छात्रा हुआ का; देश के नगर नगर में ब्रोडी विश्वासवातक भरे दृष्ट ने को कि श्रम के बाज मिलने को प्रतिश्चन तैनार राते ने । सभी रामाट विकासदित्व की समावार जामकी कीर रेक पर गस्त्रध्यक्ष सहराने क्षमा ।

काञ्चिक रावनीतिक वासावस्य को शक्त करके प्राचीन क्यांनक के शाकार पर कियो तने इस प्रजोरंसक नाटक की एक प्रति कपने कत सुरक्षित रक्ष कें। यस्य शा), बाफ स्पन्। 🗥 । मिसने का पता---

> विजय प्रस्तक अस्टर. श्रद्धानन्त श्राचार, विश्ली।

# भारोग्य वर्षक ५ • खब से इनिया गर में मशहर

कव्यियत दूर करके बाचनशक्ति बढाती हैं दिल, दिमाग को ताकत देती हैं और

नवा सून व शह बीर्य पैवा करके बता. बुद्धि बास बढाती है। दि॰ ६० १३) बदनमंबरी फार्मेसी, जामनगर। देश्वी एवंट-बमनादास के चांदरीचीक



# ५००) इनाम

हिंदू व्यक्तिकास कार । एक्टे पार्ट को के क्रीएर पार्ट सिंदू केंगे हैं ।



wied dur elante [d. ] tent :



प्रकेशने की बकरत है---बमनाक्षम एवट पं॰, फै॰ डो॰ सबबीय स्था कं व्यादनी चौक, दिली।

#### ५००) हिंदी शब्द कौश्रम चक्र नं० १ में जीतिये न्यूनसम प्रश्नुदियों पर २००) प्रवर्मः(पुरस्थार ३००) स्यूनतम शशुद्धियो पर सत्तर मेजने की बन्तिम तिथि १५ जून १६४८ ई०

बार्चे से शार्क - १. बोटा भगर | ३. कसम | ६. सम्प्रदाय | ८. पुरुषया-चक शब्द । १. वेराम्य । '११. एकबाद । १३. प्रतिmil | 14. gen 1 to. भवा । १८ वांस । १६. रस्ती ।

उपर से नीचे - १-एक रखाँ २. जो बीत गया। Y. MIE | S. MICH | O. बदश्रमनी । ६. खगवर ।

१०. साम जराने वाते । १२. पुष्प । १४. कृष्य करीया । १६. साने में """... का मुख्य स्थान है। १७. एक वंस्था ।

निवमाबली:-- प्रत्येष उत्तर के बाब १) ग्रुक्त मनीवार्वर दारा मेवना स्रतिकार्व है । अनीसार्वर की रहीद उत्तर के साथ सबरूप मेर्वे । सादै कागम वर रकानुसार पुलिशों मेशी भा वसेती हैं। उत्तर के सन्त में मनीसार्टर के कीरिय थर नाम पूरा वसा रिन्दी में अवस्य किसे, परिचाम के किये =) कविक मेर्ने ! बड़ी उक्तर २२ बून के बीर झहाँन में प्रकाशित होया !

क्ता-को महरूर हिंदी राज्य कीसवा चाह, V.P.O. बोब्बब्रेर सि॰ विवासीर

# 100) [ सुगमवर्ग पहेली सं० ३५ ] पुरस्कार विकास महाविष्य पर २००)

इस साइन पर काटिने -20 E .... वर्ग एक 🐧 व 10 18 ᄓ होनो बनों की कीत बमा यक की, को की या तीनों की करे। तीनों E ΝŦ t Yle F b न्रभे 157 t H 4 E ٤ . H ۲ 10 E ÷..... D सुगमवर्ग पहेली सं० ३५ फीस १) त्व पहेली के सम्बन्ध में शुक्ते प्रबन्धक का निर्याप स्वीगत प्रयक न करके इक्ट्रा ही भेषाना बाहिये। भेषाने वाले की इच्छा है कि बहु पूर्णि बाहे Æ to 凄 डिक्कामा .....उत्तर 16 b 4 1 E £ 4 t b 157 H Set 1 t 明一 40 सुगमग्री पहेली मं० ३५ फीस १) ¥0.... त्व पहेली के बस्तम्ब में मुक्ते प्रबन्धक का निर्धाय स्वीकार व 女 10 Æ b 18 ,E t 管 4 W 南北町 H E 40 हरीकार सहस्र कर

पहें भी भाग लेने के नियम

१. पदेली सासादिक दीर झर्चन में युद्धिक कुपनों पर ही झानी चाहिये।

२. उत्तर लाफ व स्वाही से कित्ता हो । क्रमाड क्रमाना वंदिन्य रूप में क्रिके हुए, कडे हुव्य क्रीर क्रमूर्व हम प्रतिवोगिता में लिम्मिलत नकीं क्रिके क्रमूर्व हम प्रतिवोगिता में लिम्मिलत नकीं क्रमें क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान

१—मरे हुए श्रव्यों में मात्रा बाते वा तंपुतः स्वयं न होने चाहिते। बहां मात्रा की स्वयंता झाले स्वयं की सावस्थाकता है, बहा वह रहेती में दिले हुए हैं। उत्तर के बाद नाम बता हिन्दी में की साना चाहिते।

४- निरिचत तिथि से बाद में आने कार्की पर्देश्वयां बांच में लिम्मिक्षत नहीं की ब्यॉन्सी कीर ना ही उनका ग्राहक सौद्यपा ब्यंचेगा ।

थ. अत्येक उत्तर के बाब र) सेकना आहक-रवक है जो कि अनीसार्वर समझा पोस्टस सार्वक हारा काने वाहिंदें। बाक टिक्ट स्वीकार नहीं किले सार्वेग अनीसार्वर की स्वीद प्रदेशी के साम् सानी वाहिंदें।

६- एक ही लिफाफे में कई बादिमों के उत्तर व एक मनीझाडर हारा कई बादिमों का ग्रह्म के बाद कर व पता कर का दिन में मिलाफाडर के क्षान पता पता दिन्दी में विवस्त विदेश कर विदेश के बाद में मिलाफाडर के मिलाफाडर के मिलाफाडर में मिलाफाडर में मिलाफाडर में मिलाफाडर में मिलाफाडर में मिलाफाडर में मिलाफाडर में मिलाफाडर में मिलाफाडर में मिलाफाडर में मिलाफाडर में मिलाफाडर में मिलाफाडर में मिलाफाडर में मिलाफाडर में मिलाफाडर में मिलाफाडर में मिलाफाडर में मिलाफाडर में मिलाफाडर में मिलाफाडर में मिलाफाडर में मिलाफाडर में मिलाफाडर में मिलाफाडर में मिलाफाडर में मिलाफाडर में मिलाफाडर में मिलाफाडर में मिलाफाडर में मिलाफाडर में मिलाफाडर में मिलाफाडर में मिलाफाडर में मिलाफाडर में मिलाफाडर में मिलाफाडर में मिलाफाडर में मिलाफाडर में मिलाफाडर में मिलाफाडर में मिलाफाडर में मिलाफाडर में मिलाफाडर में मिलाफाडर में मिलाफाडर में मिलाफाडर में मिलाफाडर में मिलाफाडर में मिलाफाडर में मिलाफाडर में मिलाफाडर में मिलाफाडर में मिलाफाडर में मिलाफाडर में मिलाफाडर में मिलाफाडर में मिलाफाडर में मिलाफाडर में मिलाफाडर में मिलाफाडर में मिलाफाडर में मिलाफाडर में मिलाफाडर में मिलाफाडर में मिलाफाडर में मिलाफाडर में मिलाफाडर में मिलाफाडर में मिलाफाडर में मिलाफाडर में मिलाफाडर में मिलाफाडर में मिलाफाडर में मिलाफाडर में मिलाफाडर में मिलाफाडर में मिलाफाडर में मिलाफाडर में मिलाफाडर में मिलाफाडर में मिलाफाडर में मिलाफाडर में मिलाफाडर में मिलाफाडर में मिलाफाडर में मिलाफाडर में मिलाफाडर में मिलाफाडर में मिलाफाडर में मिलाफाडर में मिलाफाडर में मिलाफाडर में मिलाफाडर में मिलाफाडर में मिलाफाडर में मिलाफाडर में मिलाफाडर में मिलाफाडर में मिलाफाडर में मिलाफाडर में मिलाफाडर में मिलाफाडर में मिलाफाडर में मिलाफाडर में मिलाफाडर में मिलाफाडर में मिलाफाडर में मिलाफाडर में मिलाफाडर में मिलाफाडर में मिलाफाडर में मिलाफाडर में मिलाफाडर में मिलाफाडर में मिलाफाडर में मिलाफाडर में मिलाफाडर में मिलाफाडर में मिलाफाडर में मिलाफाडर में मिलाफाडर में मिलाफाडर में मिलाफाडर में मिलाफाडर में मिलाफाडर में मिलाफाडर में मिलाफाडर में मिलाफाडर में मिलाफाडर में मिलाफाडर में मिलाफाडर में मिलाफाडर में मिलाफाडर में मिलाफाडर में मिलाफाडर में मिलाफाडर में मिलाफाडर में मिलाफाडर में मिलाफाडर में मिलाफाडर में मिलाफाडर

७. ठींक उत्तर पर ३००) तथा न्यूनतम् क्युद्धियो पर २००) के पुरस्कार दिवे क्योंने इ ठींक उत्तर क्रांचिक लंक्या में ब्राने पर पुरस्कार वरावर वांट दिवे क्योंने । परेली की क्यामदानी के कानुवार पुरस्कार के प्राचि वटांथी नद्याँह क्या वकती है। पुरस्कार सेनने का बाक मान पुरस्कार पाने काले के विकास होगा ।

— परेली का ठीक उत्तर १२ खुलाई के काइ में प्रकाशित किया कारेगा। उसी काइ में पुरस्कारों की लिए के प्रकाशन की तिर्थि मी की बायेगी, वहीं इस ७ खुलाई १६४८ को दिन के न लोला जारेगा, तब वो व्यक्ति मी बाहे उपस्थित रह ककता है।

2. पुरस्करों के प्रकाशन के बाद बादि किकी को बाच करानी हो तो तीन सप्ताह के ग्रन्दर ही १) मेब कर बाच करा सकते हैं। चार स्त्राह बाब किसी को कार्यास उठाने का श्रीष्कर न होता। श्रिषायत ठीक होने पर १) वापिस कर दिशक बानेगा पुरस्कार उक्त चार स्थाह पश्चात ही हों बानेंगे।

१०. पहेली सम्बन्धी सन पत्र प्रसन्धक सुनाम वर्ग पहेली सं० ३५, बीर बार्जुन कार्योक्स दिक्की के पते पर मेजने चाहियें।

११. एक ही नाम से कई पहेलिया आपने पक् पुरस्कार केवल एक वर विश्वमें तब से कम काशु-विद्यां होत्री दिवा कावेगा।

१२. वीर बार्धन कार्यलय में कार्य करने सरका कोई व्यक्ति एतमें माम नहीं के तकेला।

पहेली पट्टुंचने की ब्रन्तिम तिथि २ जुलाई १६४<sup>८</sup> ई० संकेलमाला के लिये एड २४ देखिने सं इक्ष की नकला एड २४ पर वर्गों में रख सकते हैं।

CHECKIECOS COCOCIO SICOS COS

. पह चे। यहदियों की रुख्या बरावर बढ़ते करने कीर 'शेमलैंड' सम्बन्धी उनकी सामा के कारका अलाई १९३७ में पील कमीशन ने वह सुभाव रखा कि तटकरी श्रीर उत्तर के वहदी प्रदेशों को मिलाकर स्कृत्वतन्त्र यहूदीराज्य कावम किया वास बार्क विसस्तान का झान्तरिक प्रदेश करनी के क्षथ में ही रहे । अनुमान वा कि इस कड़दी राज्य में बीस लाख बहदी बसाबे था सबते हैं किन्तु कुछेक यहदियों के स्रार्थन करने पर भी प्रशिकास वहदियों और धरवों ने इसे अस्वीकार कर दिवा बीर प्रसादः १६३८ में इस बोकना पर बाराब करने का प्रयत्न छोड़ दिया गया । १९३६ में ब्रिटिश सरकार ने एक नवी अक्षि की योगका की और कहा कि फिल-ब्हीन में बहुदी अथवा अरब राज्य की स्थापना नहीं की जावगी. फिलस्टीन में ह्य वर्ष बाट एक ऐसा रास्त कारम क्या भागमा, विसमें दोनों वारिया क्यानाधिकार का उपयोग कर सकें। क्टदियों ने इस योचका को मी ग्रस्तीकार क्षा किया और पश्च शस्य की अपनी शक पर हरे रह कर अपनी सक्या में क्रि करते गवे । बाव फिलस्तीन में उनकी प्रस्वा सनमग ६ साख हो नवी है। इन्होंने फिलस्टीन में उद्योग पन्धों और हृषि के काम को उसत करने में सनवक क्षात किया है और इन कामों में ठनकी इसमय चार करोड़ पाँड पूजी सनी हुई है। तेल सर्वाय का शहर भी उन्हीं का न्ताना हवा है। जाब फिलस्टीन में बो श्युद्धि नवर बाती है, उसका समिक्रस क्षेत्र बहुदियों को है।

बचारि बहुदियों द्वारा किने सने वेकास से प्रमावित होकर ही बहुत से सरव फिसस्टीन में था वसे हैं, फिन्द्र क्षेत्रं कर समय वह भग समा रहता है कि इंक्स बता में कम होते हुए भी कहीं क्रुद्धी उन पर क्यान वर्षे। वे उन्हें श्रद राज्य' में तो समानाधिकार देवे हो उदात है, किन्तु बहुदियों द्वारा असन प्रथम कायम करने के इक में नहीं हैं।

#### दमरा स्पेन बनेगा १

क्षत्र यहदियों ने नये राज्य इक्सपहता ही स्थापना की घोषणा की, तो प्रस्व क्षों ने पित्रस्तीन के बारवों के प्रति क्यानुभति । सने के कारक तुरन्त उठ हर चढाई बारम्म कर दी। इस बाकमब वें लिश की ५०,०००, ईराक की ६०,०००, टानबोडन की १२,००० और श्रीरिया व केबनान की १०,००० सेनाय मान से रही हैं। इनके मुकाबसे बहुदी क्षेत्रा की सरूवा के बारे में तरह तरह के क्याचार धिसे हैं।पिश्र के बस बस्तात' es का धनमान है कि उनकी सस्वा श्रम्भाग २०,००० है, वर्गक सन्द शब्दाद समितियों ने इस सक्या को एक क्राच्य तक कृता है। श्रास्त्रन्ता वेनाओं वें मित्र का रख शब से अधिक है और

### क्या फिलस्तीन दसरा स्पेन बनेगा ? ( प्रष्ट ७ का रोप )

इंश्रफ व ट्रावकोर्डन की सेनाए ऋते की

द्वारा विचित हैं। टावबोर्डन की वेनाकी का नेतल भी सम्बंध अफ़लर ही कर रहे ŧ,

फिलस्तीन पर तीन दिशाओं---उत्तर. पर्व और दक्तिय-से बाह्माय दिया गया है। हस्त से सीर्रवा व खेबनान की रेनाओं ने साम्राज किया है. किया उसमें उन्हें विशेष सप्रमाता नहीं विसी है। इसके विपरीत एकड़ नगर में बहु-दियों के दबान के कारक प्रश्तों को ज्ञास्यवयर्पेच कर देना वड़ा है। पूर्व से द्वारकोर्डन की को सेनाय किसस्तीन वें बढ़ रही हैं, वे बिटा और जेस्तवम तक पहुच सुन्नी हैं भीर यह दियों की सबकानी तेसावाबीय से केवल १० मील की दूरी पर है। बेदरसम के पुराने सहर के हर प्रतिकृत मान पर मन बहदी करती उनका अधिकार हो गका बतकाते हैं। इदिन से बमद वट के वाय वाय देसवादीय की बोर बढ़ने वासी मिश्री सेनाओं वे नावा पर ऋषि कार कर किया है और तेलक्षवीय से लग-मन ३० मीक दूर रह वची है । इस क्षकाई में बाह्यन्ताकों ने विमानों की भी बहाबता जी है और वे तेजधवीय पर बाब तक कई बार इमछे कर चुके हैं।

बदापि अब तक के सम्बन्धारों से देश स्थित होता है कि बहुदी मार सा रहे हैं और अरब सेनाए श्रीम ही अमुचे फिसस्टीन पर अधिकार कर लेंगी, किन्तु बाह्यका सेनाओं ने बन तक फितास्तीन के बारन माग पर हो प्रशिकार किया है। वन तेस श्रवीय और दूसरे वहूदी प्रदेशों की सकाई कारम्म होगी, तमी दोनों पद्मी के बसावस की बास्तविक परीख होती।

ब्रमेरिका के असिरिक्त करा, चेको स्त्रोवाकिया, पौर्लेष श्रीर व्वाटीमासा बहदी राज्य को स्वीकार कर जुके हैं, और स्वीडन, नारवे तथा डेनमाई द्वारा भी इसी सताह इक्ताइस को स्वीकार कर क्षेत्रे की यंच्या हो वाने की आशा की बाती है। उनकी यह स्वीकृति इस बात की सूचक है कि उन्हें बहुदियों के पच से स्वानुभूति है, बनकि ब्रिटेन उसे न केवल स्त्रीकार नहीं कर रहा, उक्का स्पष्ट विरोध तक कर रहा है। ब्रिटिश देशों में तो यहा तक कहा गया है कि अपनी पिछली वन्त्रियों के कारक जिटेन बारवें को शस्त्रास्त्र देने तथा टावकोर्टन की सेना में ब्रिटिश करूरों को रहने देने के किए वाधित है। ऐसी स्थिति में इम त्पष्टवः रूख और अमेरिका को एक तरफ और ब्रिटेन को बुक्ती करफ सहा देसते हैं। वयपि शिक्शप्ट-चेव ने फिलकीन के यह में मध्यस्थल करने

के लिए स्वीविष रेडकृत के सम्बद्ध काउक्ट फोल्के वर्गाक्ट को संपनी सोर से नियक कर दिया है, किन्द्र साजा श्रीकेल में फिलालीन में सहाई बन्द कराने के सिए प्रस्तुत समेरिकन प्रस्ताव की को दुरवस्था हुवी है, उक्के यह कारण नहीं होती कि मित्रराष्ट्र तंत्र इस कर भी शान्ति मन को रोकने के शिए जाने को प्रभावकारी काचन विस् कर वर्षेत्रा। समेरिका ने सावने अस्त्यव में फिक्स्तीन के क्रीमान कड को रक्षतः सावि भग वससाया है और समाय रखा है कि विदे धारव कड़ाई बन्द न करें, तो उनके विदय रेनिक तथा आर्थिक प्रतिकृष सन्ध दिवे कार्थ । एवी रिवति में बदि प्रस्वा भौतिक एवम्ब एक किसीना विक हुआ और ब्रिटेन को सरवों का श्रमर्थन करते और उन्हें सहयोग देते देख कर बहृदियों के बच्चपाती किसी देश ने इस राइस की सकिय सहाबता करने का निरूचन किया वो फिसासीन दूतरा रपेन वन वानमा।

२१ मई. १६४८

#### स्रोठ

से लड-जी रामेश वेदी आयुर्वेदा-**4 728** 

बदरक और सेंठ प्रत्येक मारतीय वर में भिन्न वाती है। इन वरेल चीवों से कोटे मोटे प्रायः तब रोगों का इसाथ करने की विधिया इसमें बताई गई है। इक्स क्योचित और परिवर्कत सरकरका शहर एक स्पना । जाव सन्ते कुः काने । भिसने का पताः---

क्जिक पुस्तक भएडार, भद्रानन्द बाजार, देहबी।

फिल्म-स्टार्<sup>ननवे के इस्तुक</sup> खबतियों को शीम अपने नाम इमारे पात रविस्टर करा केने चाहिये ठाकि उन्हें उचित पन प्रदर्शन किया का तके और वह घोलेयही से बच सर्वे प्रवेश पत्र विना मुल्य मगाइये । इटर नेशनस इन्ट्रोडक्शन ब्यूरो पद्मागंच **स**लीगद्व ।

कहां भी कहें हो. वहा उन्हें इस्तेमहिं काते का सरीमित सांचकार हो. रूप से-कारवीकार कर विका। (६) क्रन्सर श्रीव

व्यापार । जेनेवा हवाना भीर क्याना में हुए सन्दर्शस्त्रीय न्यापार सम्मेलनी वें रूत ने भाग नहीं किया। (१०) बद्ध-विश्वस्त देशों को सहायता । सम-रीका वर्गत सहायता कर रहा है। (१२)-मानव वाधिकार । इस विषय पर प्रिकार-दान क्मीसन एक मठविदा तमार कर रता है। उठने रूप सीर समरीका होनी स्वस्य है । कतः इस प्रश्न का वहा दहाना निरमक है।

### वध चाहिये

su वर्षीय माडेश्वरी विश्वर यवक के बिये. बिएकी मासिक सामदनी २०००) है स्वरूप, यहकार्य में दस बुबस्कत, विश्वित क्या सेवामाठी बुख की सावश्यकता है। कमारी की सपछा विश्ववा का प्रथम विचार किया बाबगा तथा चाति वधन न याना वावेगा । तिफ पता अप्रोची में किला।

I B. G. D. 105 Mint Street G. T Madias.

#### सकेट बाब काला

सारत काला देख गको का पकना रोक्टर श्फेट वाल वह से चाका. सम्बे का कुल कर दिमागी ताकत व कालों में रोखनी देवी है। बराबर काला न रहे तो बुना मुल्ब कारत । मु॰ २॥) आशा पका ३॥) कुल पका ५)। प॰ भी विजय-कमार गुप्ता न • ५ थे । टेहटा (गया)।

> बढि बीना चाहते हो ता औ इन्द्र विश्वाचाचरपति विश्वित जीवन संग्राम'

सशोषित दूसरा सस्करण पढ़िये। इस पुस्तक में बीयन का सन्देश और विवय की खसकार एक ही ताथ है। पुस्तक हिन्दी भाषी के मनन और समह बोम्ब है । मुख्य १) डाक व्यव ।-)

विजय पुस्तक भगडार, अञ्चानन्य बाजार, दिल्ली ।

# 🗱 िवाहित जीवन 🏶

को सुसम्ब कराने के गुप्त खस्म बानने हो तो निम्न पुस्तक मगायें। १-कोक वास्त्र ( कवित्र ) १॥) २--- बासन (स्वित्र) १॥) ४---१०० खुम्बन (सचित्र) १॥)

कोहानगत (शंक्य) १॥) ६--चित्रावती (तनित्र) १॥) ७-वोरे बानस्त बनो द-मर्भ निरोध (सचित्र) III) (HS

उनरोक्त प्रसानें एक वाथ सेने से ८) ६० में मिलेंगी, पेस्टेब १) क्रमा पेकिंग ! पता-स्तोब टे दिन कम्पनी ( की० १४ ) प्रातीगढ सिटी।

# कुछ अद्भुत शक्तिशाली भौषधियां

किसी श्रीषधि को बेफायदा सावित करने पर १०० रुपया इनाम । जिन्हें बिरवास न हो, डेढ़ जाना का टिक्ट मेज कर रते खिला लें।

#### सफेद बाल काला

इस तैल से बल का पकना वक कर पका बाला बढ़ से काला पैदा होता है। बदि स्थाबी काला न रहे तो दूना मूल्य बापस की शर्त । सैक्डों प्रशासायत्रा से इसकी सत्यता प्रमाचित है। यह तैल सर के दर्द व कर में चक्कर काना कावि को भाराम कर आल की रोशनी को बढ़ाता है। चीथाई बाल पका के लिए २॥) उस से ब्यादा के लिए १॥) व कुता पका वाल के लिए ४) का तैल मगा लें।

बहरापन नाशक यह कर्या रोग की अद्भुत दना बहरापन नवा व प्रराना, कान की कम धावाब, पीव बहना सदा के लिए धारी न्द करता है। **बहरा आदमी साफ साफ** सुनने सगता है। मूल्य २)

वैद्यराज अखिल किशोर राम न० १७ पो० औ० सुरिया, जिला-इआरी बाग

# रवत कुष्ट की बनीपधि

महात्माप्रदश्च इत तफेदी की दवा स तीन दिन में पूा भायदा। यदि सैकड़ हर्क मों सार्टरो वैद्यों विश्वापनदावात्रा की दवा से निराश हो चुके हों तो इसे लगाकर बारोग्य हार्वे । मूल्य २॥)

#### सक्ति-निग्रह

श्रन्तान निम्रह की अच्चक दवा है दबा का व्यवहार बन्द कर द गम बारक हो बायगा। प्रतिमात दवा तीन दिन व्यवहार करना पहला है। बच भर की दवा का मूल्य २॥) दूसरी दवा बा बीवन भर के लिए क्या बनाती **है,--मूल्य** २॥) दोनों दवा के व्यवहार से स्वास्थ्य में किसी तरह की हानि नहीं होती ।

इस पिस्तीख की खन्बाई करीवन ७ इच है। इसके भदर ६ साने हैं। और ६ चानों में ६ कारत्स था वाते । आवाज इतनी अवरदस्य होती है कि चीर डाकू कीसों दूर भाग जाते

हैं। अपने साख जान की रचा के खिये बेहतरीन पिंस्सीख है। इसने अपनी पिस्तीख सराहूर वरने के खिये १०० पिस्तीख सुक्त तकसीम करने का फैसबा किया है। जरूरतमन्द बाज ही कियाँ।

इम्पीरियल चैम्बर आफ साइ'स ( \ A D ) पी. बी. ६१ अमृतसर Amperial Chamter of Science (VAD) PB 61 Amritsar

# '४००० फोटो कैमरे मुफ्त



यह कैमरे समरीका के मुकाबको में हाता ही में तैयार हा कर आये हैं अधमें खुनी बह है कि हर भकार की मोटो उतारी का सकती है इस कैमरे का मशहूर करने के क्षिये इसने ४००० हैमरे मुफ्त तक्ष्वीम करने काफी बता किया है। बक्ततमद आज ही शिक्तें। अक्दीकरें ऐसे भीके बार कार नहीं ब्राते ।

वृषरीक**ेव हैं हैं व** एजेन्सी (VWD) **वी॰ वी॰ ७४, अ**मृतसर can Trading Agency (VWD) PB 75 AMritsar

# वीर अर्जुन साप्ताहिक

# 'देश रचा स्रंक'

थोड़ी सी कापिया वच रही हैं, को कि बाहक गयह धव भी मगा सकते हैं।

🖈 श्राप श्रपने देश की रह्या समस्या के सम्ब घ म पूरी बानकारी प्राप्त करने के किए प॰ बवाहरत ल नेहरू श्री राजगोपाल चाय सरदार बलदेवसिंह, बनरल महन सिंह, प्रो॰ इ द्र विद्यावचस्त्रति भी अ कृष्ण दच पालिवाल श्री गोपालदामोदर तामसकर श्री रामगेपाल विद्या लकार क्यादि ख्याति प्राप्त को लकों के ज्ञान वधक तोल क्रापने पास श्यहीत करके रखें।

भी उदयग्रकर मह आ इरिवशराय वञ्चन आ रागेदराचन श्री विष्णु प्रभाकर गुक्राती के ख्याति प्राप्त कलाकार श्रा चूनकेतु आदि कलाकारों की कविताय और कहानिया भी समह योग्य है।

🛊 अनेको न्वत्र, बहिया छुपाई अस्टि।

मुल्य एक रुपया

आज ही अपनी कापी सुरचित करा लें।

प्रबन्धक साप्ताहिक वीर अर्जुन, श्रज्ञ न कार्यालय, श्रद्धानन्द बाजार, दिल्ली

# रेडियो व २००) से १०००) मासिक घर बैठे मुफ्त

र सत रिद्ध करने पर १० ०००) इनाम । विश्वास रस्तिये यह असम्भव नहीं । क्रिटरेकर व नियम भी मुफ्त मगाइये।

दि हिन्द स्टोर्ज, चावड़ी बाजार दिल्ली।

दिनाक व द १२७४८ दिन क उत्तर २०७४८

खाली स्थान इत प्रकार भरो कि इर तरफ से जोड़ ६० हा बाय, दिये हुए ब्रह्म अपने स्थान पर तथा कोई ब्रह्म द्वारा प्रयोग न हो ।

इमारे सील्ड इल के अनुसार मेजने पर ५०००), प्रथम प्रिक्त में एक शुटि होने पर ३०००) प्रथम पिक्क में दो शुर्रि होने पर २०००) पचास इल मेजने बातो को १५००), एक से अधिक सही इस भजने व ले को १०००) मिल्लोगा। १२५००) स कम ६० ब्राने पर ६० इसी ब्रनुरत से कम हो जया

प्रवेश शुल्क-एक इस २) पच इस ७) दस वादत से अधिक वास को १) प्रति इस भवना चाहिये। मनीब्रार्टर रहोद इस के साथ भवना ग्राव श्यक है। उत्तर के किये -)॥ की टिकिंग मणा चाहिये।

> पता—तपेश्वरीप्रसाद बनवारीलाल ५७/३४ वतरबी बुहाल कानपुर।

#### बीयन में विकास जात करने के किये भी इन्द्र विकास करति क्रिकित 'डीवन **संग्राम**'

र्वशोषित दूतरा सस्करच पदिये। इत पुस्तक में बीवन का तन्देश और विवय की ललकार एक ही साथ है। पुस्तक हिन्दी भाषियों के लिये मनन और तमह के योग्य है।

मूल्य १) डाक व्यव ।-)

# विविध

#### बहत्तर भारत

िन्वर्गीय चन्द्रगुप्त वेदानकार ] भारतीय मम्बुति का प्रचार ग्रस्य र म किस प्रकार हुआ, भारतीय माहित्य की जाप किस प्रकार विदेशियों ने हुन्य पर डाली गई यह सब इस पुस्तक में मिलेगा । मूल्य ७) डाक ब्यय ॥।=)

#### बहन के पत्र

भी कृष्यचन्त्र विद्यालकार ] ग्रदेश्य-जीवन की दैनिक समस्याक्षी भीर फठिनाईयों का सन्दर व्यावहारिक रमाचान । बहुनों व स्रक्षियों को विवाह के अवसर पर देने के लिने अहितीन पुस्तक । मूल्य ३)

#### में मद्ती

भी विराध की रचित प्रोमकाका. बुवनिपूर्व शृक्कार की सुन्दर कविताध । बस्य ॥)

#### वैदिक बीर गर्जना श्री रामनाय वेदालकार

इसमें वेदों से जुन जुन कर बीर मानों को बाग्रत करने वाके एक जी से श्रमिक वेद मन्त्रों का सर्वसहित समझ किया गया है। मूल्य ॥।=)

### मारतीय उपनिवेश-फिजी

श्री ज्ञानीदाख ] बिटेन द्वारा सासित फिली में बदापि

भारतीयों का बहुमत है फिर भी वे वहा गुलामों का बीवन बिताते हैं। उनकी गति का सुन्दर सकतन । मूख्य २)

#### वामाणिक उपन्याव सरला की भाभी

कि॰ - औ पं॰ इन्द्र विद्याबाचरपति ]

इस उपन्याम की भ्राधिक विक माग होने के कारका पुस्तक प्राय समास होने को है। आर्च भपनी कापिये क्रमी से मंगा तें, ग्रन्थवा इसके पून मुद्रवा तक व्यापको प्रतीका करनी होगी। शृह्य २)

# जीवन चरित्र माला

### पं• बदनपोदन पासवीय

[ की रामगोविन्द मित्र ]

महामना मालबीय बी का कमवड बीवन-बुक्तान्त । डमके मन का कीर विचारों का सबीव विश्व । मूल्य १॥) व क स्थव |==)

#### नैता जी समायचन्त्र बोस

नेता थी के बन्मकाल से वन् १९४५ तक, ब्राबाद हिन्द सरकार थी स्थापना, शाबाद हिन्द भीव का स्चालन कादि समस्त कार्यों का विकरक । मृहय १) बाद व्यय (=)

### यो॰ अवलकलाम आजाद

श्रीरमेशक्त्र भी आर्थे

मोलाना वाहन की राष्ट्रीयता, अपने विचारों पर हदता, उनकी बीवन का बुन्दर सक्कान । मूक्य ॥०) डाफ व्यव ।-)

#### पं॰ जवाहरलाल नेहरू

भी इन्द्र विद्यावाचस्पति ]

बवाहरलाल स्था है ! वे कैसे बने ! वे क्या चाहते हैं और क्या करते हैं ! इन प्रश्नों का उत्तर इस पुस्तक में बापको धितेगा । मुख्य ११) डाक व्यय 🗈)

### महर्षि दयानन्द

भी इन्द्र विद्यायाचस्पति न बाब तक की उपलब्ब सामग्री के काभार पर ऐतिहासिक तथा ग्रामाचिक शैक्षी पर क्रोकस्थिनी भाषा में क्षित्सा गया है। मूल्य १॥) बाक व्यव 🖦

# हिन्द संगठन होत्रा नहीं है

ब्रापित

बनता के उदबोधन का मार्ग है। इस सिवे

### **ਡਿ**न्द्-संगठन

क्रिक-स्वामी भद्रानन्द र्चन्वाची ]

पुस्तक अवस्य पहें । ब्राज भी हिन्तुकों को मोहनिया से बनाने की जावस्यकता बनी हुई है, भारत में बसने वाली प्रमुख चाति का शक्ति रूपका होना राष्ट्र की द्यक्ति को बढ़ाने के किये नितान्त बायरमक है। इसी उद्देश से पुस्तक प्रकाशित की का रही है। मूल्य २)

# कथा-साहित्य

#### में भूत न सकुं विम्पादक-भी वयन्त ]

प्रसिद्ध साहित्यकों की सकी कहानियों का सम्रह । एक बार पढ़ कर मुलना कठिन । मूल्य १) डाक व्यव ।-)

#### नया भालोक : नई काया [ भी विराच ]

रामायक ब्रीर महाभारत काल से सेकर बाधुनिक काल तक की क्शनियों नये रूप में दर्शन । मृत्य २) डाफ व्यव पृथक ।

#### सम्राट् विक्रमादित्य (नाटक) लेखक-श्री विराज

इत्यक्त । । वर्षा आ उन दिनों की गोमाचनारी तथा चुलद स्वृतिया, बद कि प्रारत के बमस्त परिचनोल्ड प्रदेश पर शकों और हुवों का करेंग झावक राक्ष कुवा हुआ या, देश के नार नगर में हां दिखाशवातक परें हुए वे बो कि शतु के लाथ मिलने को प्रतिवृत्त तैयार रहते थे। तथी त्याह विकस्मादित की सबसर चनकी और देश पर गयक्षत्रम सहराने समा ।

आधुनिक रावनीतिक वतावरक्ष के लक्ष करके प्राचीन कथानक के आवार पर क्रिके गये इस मनोग्वक नाटक की एक ति वपने पास सुरक्षित रक्ष जों ! बुरुव १॥), बाक व्यव 🟲 ।

#### प्राप्ति स्थान

विजय पुस्तक भगडार, भन्दानम्द बाजार, दिल्ही

बी इन्द्र विध्वयाचलकि विशेष

स्वतन्त्र भारत की रूप रेखा

इस पुस्तक में केलक ने नारत प्रक और प्रसद्ध रहेगा, भारतीय विधान का ब्राचार भारतीय संस्कृति पर होगा, इत्वादि विषयों का प्रतिपादन किया है।

ब्रुच्य शा) स्पया ।

# उपयोगी विज्ञान

#### साम्रन-विद्यान

लावन के सम्बन्ध में प्रत्येक प्रकार की शिखा बात करने के लिये इसे 1 स्रवश्य पर्दे । मरुव २) हाक व्यव ।-)

तेल ।वज्रान

तिलाइन से लेकर तैल के चार वहे उद्योगों की विवेचना सविस्तार सरक दत से की गई है । मूल्य २) बाक ज्यव ।-) तससी

व्यवसीयक के पीकों का क्यानिक विवेचन और उनते साम उठाये के रूप बतवाने गने हैं । मूल्य २) डाफ व्यन प्रथक

ग्रांजीर सर्वार के फल और इस से अनेक रोगों को दूर करने के उपाय । मूल्य १) बाद व्यव पृथक् ।

#### देहाती इलाज

क्षतेक प्रकार के रोगों में अपना इजाब पर वाबार और बंगल में चुन-मता से मिलने बाली इन कीड़ी कीमत भी दबाओं के द्वारा कर उकते हैं। मूल्य १) डाक म्पय प्रवक् ।

#### सोडा कास्टिक

( ते • ते • फड़ीरचन्द बी एम वस सी •) श्रपने वर में वाडा कास्टिक तैसार करने के किये सन्दर पुस्तक । गुरुप १॥) डाक स्थव पृथक् ।

स्याही विद्यान

बर में बैठ कर स्वाही बनाइने और बन प्राप्त कीकिये । सूक्य १) डाक व्यव प्रवद्ध ।

भी इन्द्र विद्याषाचरपति की 'जी उन की भांकियां'

प्रथम सर्व-वित्री के वे सारवीन बीच दिन मूल्य ॥) विश्वीम क्रमक-री विविद्या के पक

बुरुष ॥ो

क्षेत्रों कर व एक काथ केने वर बुक्त ही

दिशी, क्षेत्रकार १६ वेण्ड सम्बद्ध २००४

DELMI Sith. May 1948.

सम्बद्धः— भ्रो रामगोपास विवासकार भ्रो कृष्याचन्त्र विवासकार

यक प्रतिका मूल्य 🏞)

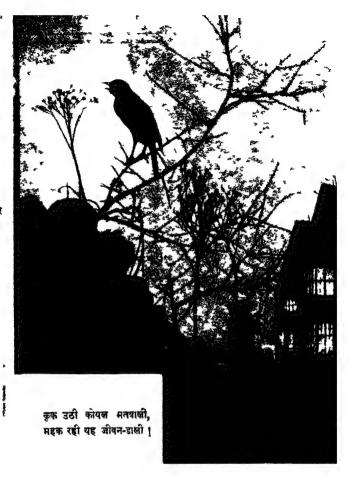



वर्ष १५ सरूया =

# दैनिक वीर ऋर्जन

elt.

स्यापना अमर शहीद भी स्वामी श्रद्धानन्द जी द्वारा हुई वी इस पत्र की आवाज को सबल बनाने के लिये

# श्री श्रद्धानन्द पब्लिकेशन्स लि.

दे स्वामित्य में उसका रूपावन हो रहा है। बाज इस अकाशन संस्था के तत्वावधान म

दैनिक वीर अर्जुन मनोरम्जन मासिक सचित्र वीर अवु<sup>र</sup>न साप्ताविक

# विजय प्रस्तक मण्डार

🛞 अर्जुन प्रेस

संचातित हो रहे हैं। इस प्रकाशन सस्था की आधक स्थित इस प्रकार है

भ्राधिकृत पूंजी ५,००,०००

प्रस्तुत प्'जी २,००,०००

वत वर्षों में इस संस्था की ओर से अपने भागीवारों को अब तक इस मकार बाम बांडा आ चुका है।

सन् १६४४ १० प्रतिशत सन् १६४४ १० ,, सन् १६४६ १४ ,,

१६४७ में कम्पनी ने अपने मागीदारों को १० प्रतिशत लाम देने का निरुषय किया है।

# आप जानते हैं ?

- इस कम्पनी के सभी भागीवार भव्यम वर्ग के हैं और इसका संवासन उन्हीं कोगों झरा होता है।
- 'वीर अर्जुन' वर्ग के पत्रों की सम्पूर्ण शिक्ष्यां अब तक राष्ट्र की मावाज को सबस क्लाने में सभी रही हैं।
- अब तक इस वर्ग के पत्र युद्धकेत्र में डट कर आपत्तियों का मुकाक्ता करते रहे हैं और सवा अनता की सेवा में तरपर रहे हैं।

भ्राप भी इस संस्था के भागीदार बन सकते हैं। भीर

- इस प्रकाशन संस्था के सचालक वर्ग में सम्मिलित हो सकते हैं।
- राष्ट्र की आवाज को सबल बनाने के लिए इन पनों को और अधिक अअबुत बना सकते हैं।
- अपने धन को सुरक्षित स्थान में सना कर निश्चिन्त हो सकते हैं।
- आप स्थिर आय प्राप्त कर सकते हैं।

इस सस्था का प्रत्येक शेयर दस रूपये का है। जाप मानीदार बनने के लिये जाव ही जावेदन-पत्र की सांस कीजिये।

मैनेजिंग हायरेक्टर--

भी श्रद्धानन्द पन्तिकेशन्स लिमिटेड, श्रद्धानन्द बाजार, दिल्ली ।

इन्द्र विद्यावाचस्पति



श्रश्च नस्य प्रतिश्रे होन दैन्य न पत्नायनम्

सोमवार १६ जेड सम्वत् २००५

### संबर्गण प्रान्तीयता का खत्र।

हो बजाह पूर्व इमने स्थाबाद महस्तीय राष्ट्र पर आपने वाले दो सतरी की बोर बनता का ध्यान आकृष्ट किया था । कम्यूनिस्ट और सामदाविक अ विका का सतरा मतिहिन और मी प्राचित सप्त कोता का रहा है, किन्तु इन दो खतरों के ब्रकाबा भी एक नगा खतरा पिक्की दिनों पैदा हो रहा है। इसे बदि प्रारम में ही न रोका गया, तो वह उपस्क खारों से भी अवक हानिकारक हो सकता है। यह सतरा है प्रान्तीयता की नहती हुई भावना का। वन अबेन मारत में बाये थे, भारतवर्ष कोटे बढ़े अदेशों में बग हमा या । प्रत्येक बदेश का असग प्रतम शावक था। समे को के आने हे भारत को कितनी ही हानिया हुई हो, एक लाम वह अवस्य हुआ कि समस्त देश में एक राष्ट्रीयता 📽 हो नई है। पैदा बहुठीक है कि निखते दो तीन दशकों से अप्रजी की समयत नीति का आधार मेदभावना को नढाना रहा है, किन्द्र किर भी समस्त राष्ट्र में कुवारी अन्तरीहे से काश्मीर तक एक्ता की भावना कावस रही ।

करेडल ही मेहमायना किसी भी बाह को निर्वेक कर देती है। वही कारक है कि स्वातन्य स्वीदय के बाम बी सहान रासनीतिह सरदार पटेल ने सारत बारी के एक कोने से इसरे कोने तक केली हुई भ द सी रियासतों को समिटित करके भारतीय सब में काने का महान प्रकल किया । बाब दो चार रिवाससी को स्रोड कर प्रामा सन रिवासर्वे परस्वर संबद्धित हो गई है। बन हम वे पहित्या शिक्ष रहे 🖔 तन मध्यभारत की रिवा-कतो के महाम् सब का उद्घाटन प॰ क्याहरसाल नेहरू कर रहे हैं। यह सम ४०००० वर्गमीख तथा बाठ बरोब ६० की वाब का विस्तृत प्रदेश है। किन्द्र क्ष कोर बहा रिवावर्ते अपनी कृत्रिम बीमाए छोड़ कर एक सूत्र में अवित ही रही है, दूसरी और प्रान्तीयता की । अवस्ता शेष समस्त देश में समासार बद्ध रही है। इस समय इस मेदनावना क्ष आधार है भाषा । नगास के राष-कितारों में बंकुवित सम्बोपता की मानना को अधिक है। आब भी करत्यात्र किर संस्था काका की बाह ने क्याब MANUE OF STREET PER STREET

हैं और ब्ह्या कियों को उपना पाणी बता कर उन्हें नगास प्रान्त में सन्तिसित कर केता चाहते हैं। तनकी मांगों के क्षीकित्व सनीजित्व की बहुत में त का कर इस वह शबहब कहना चारते हैं कि इसके मूल में अस्तिस देशीयता की बजाय आपने अपने प्रान्त की दिवभावना हो दीवादी है। विहार को इस सकचित हुईकोब के कारब केवल बगाल से हो नहीं, उद्दोश से भी जिल्हा पद रहा है। इन्हा विवासतों की क्षेत्र इन दोनों पान्तों में अत्यक्षा पैश हो सबा था। इति स्थारत में भाषाओं के ब्राचार पर प्रान्त विभावन की चर्चा पुरानी है और वो अब बहुत ज्यादा कोर पकड रही है। बम्बई आन्त के मी सहाराष्ट्र व गुत्रशत में विश्वावन की शत बहत हर तक बढ़ जुड़ी है। सध्य प्रान्त हैं भी हिन्दी और मराठी भाषानाशियों का समर्थे पैदा हो जाता है। पत्राव भी इस भाषा की भेद भाषना है, जैसे सबस प्रस्ट हो रहे हैं, अलग नहीं रहेगा । केवल पवानी को रावभाषा बताने की मूलतापूर्ण माग का अर्थ केवल यह है कि पश्चन के भी दो जाग किये वास .

इत तरह एक कोर वरदार पटेक विवासती को एक कर रहे हैं. दमरी और विभिन्न प्रान्त परस्वर मेइनाव की सह कर रहे हैं। इस मेरभाव के मूत्र में केवल माधा की श्रापेता सक्तित स्वार्थ की भावता अधिक है। राजाताने की रिवासतों से अब देशी परदेशी का परन डठाया था, उसमें भी व कृचित प्रातीयता की भावना विद्यमान की ब्रीर काव भी भाषा के आधार पर प्रान्त विभावन के श्च में प्रतिक्ष भारतीयता की भावना की कमी शह रूपेख अनकती है। प्रक का सामान्य दित प्रवातन्त्र का मूल काचार है, वहा भाषा का प्रश्न उठाकर राजकार्य में बाचा डासने का प्रयोजन हमारी समक्त में नहीं बाबा। बावनी स्थार्थ मावना के ही कारण इन एक दलरे से बालग होते हैं। इम यह जानते है कि श्रवा श्रवा प्रवश बनाकर इम स्वय सरकारी कर्तियों पर बैठ सकेंगे और यारी सकचित मायना 'बगास बगासियों के लिए का' नारा जगाने वालों के हृदय वें थी और वही मावना भाषा के जाबार वर विभावन बाहने शालों के दिलों में मान्य मेर् से सम्भव है। प्रातीयता का क्रमझ आमे बहुकर और भी विकट रूप बारण कर सकता है। वदि यह भावना बहती गई. सो नदियों के क्स वितग्य वर अध्यक्ष किसी भी सपय सम्मव है। क्रवि व्यवसाय के प्रत्य प्रश्न भी समय बमय पर सब्दे हो सबते हैं।

आव है ५६ वर्ष पूर्व वन राव स्वान के अनेक अर्वकर्ताओं ने राव-स्वानी अन्त के उन्होर का नाय सन्तवा

भा था धन युक्तपान्त से बनपट शाबाओं के पत्रधीवन का आन्दोलन किया तथा था. तब हमने उनका इसी आधार वर बिराध किया वा कि इससे इक्टरी व न्तीव सक्षेत्रता को पुष्टि भिक्रेगी क्रीत काम भी हवाश वह सत है कि बास्तीय भावाओं के पत्र में ऐना प्रचार ज किया जाव. को हमारी मेदमायना को और कथिक बस दे। हमें वह कान का कुछ दुव अवस्य हवा कि भारत सरकार का विचाविभाग बनरद भाषाओं का किर से श्रोत्साहन देने पर विकार कर रहा है। इस इस प्रश्चिको हिन्दी के लिए और उससे वह कर गष्टीयता के क्षिए चावक जमकते हैं। साप्रदायि-कता के साथ समझीता करके हमारे राष्ट्रनेता हो ने को आरी गनती की है. अनुका परिकाम हम भोग रहे हैं और अप हम प्रान्तीवता के साथ भी वैसा समम्हीता करके वैसी गलतीन करें। हिन्दी बालिन राष्ट्र की भाषा है। बहा वह स्थान वा जुका है उनके स्थान पर बन पद भाषा हो पुनर्वीवित करने हा क्य हैं है न्दी की खति है । एक समावदादी ने भाषा गत भेड को अन्दर्भे रस दर प्रान्त विभावन का समयन क्रिया था. किन्तुवे वह मूच गवे कि प्रत्येक भाषा में भी कई बोलिया है। एक बार विभा-बन का यह आधार स्वीकार कर लिया, को किर वर्शकार्थी के ब्राचार पर भी वान्त्र विधास की जीवत काकर रहेगी। इत लिए का व हमें यह मूल मत्र स्मरक् श्लग चाढिए कि कोई भी ऐता कार्य इमें नहीं करना च दिए, जिसके देश में मेर भावता को बोकी सी पृष्टि मिले । देश की एकता और अलवहता ही हमाय बरमलदा होना चारिए।

#### बालोचना का स्वागत

शठ६ इस बाद में बान्यम अहे व श्री भगवानदासबी स्म सेल पहेंगे। इस केल का पर्वाच विक्रते एक श्रद में श्री प्रकाशित हमा था। केलक ने एक शाब धनेक समस्याओं पर अपने विचार प्रकट किये हैं। उनसे सहमत हो या ज हो हम तब काह तियों से-आयक्त वे ही जातक दस के हैं-यह अवस्य बहता चाहते हैं कि वे बन पर ठवडे दिमान से विचार करें। इम स्वय मी ठनसे सभी विचारों में सहमत नहीं है, किन्त बानी बालोचना को सनने की चयता किसी भी प्रकारण के क्रिय बायश्यक है। इ गतियह प्रवातम की बाराजी है यह यह पर इस तली का बान करक कर रहे हैं। शावक बानी मरी कार्यञ्चलता, किम्मेवारियों, अपने वर्व-श्रतीय का स्मविश्वस्त्तीय साचियो स्थाना श्चवी शास्त्रमद के कारच मूलें कर सकते हैं। उन्हें अपने श्रद मार्ग पर निव वित रखने के क्रिप्ट कीन और वागरूक

लोकमत किमार्ग है। बालोचक का अक स्वानक को ठाक मार्ग पर रखता है वाहें कारब है कि ह गले ह को सरकार विरोधी देख के नेता को दो हवार गॉ॰ प्रतिवर्ध वेतन देती है, ताकि वह धालोचना हाग बरकार को सदा साववान करता रहे। झाल भारत सरकार को भी एक पेत खानकर प्रहरी की साववान करता वेता का उसे गड़ता करते देख कर स्वाचान करें। हार्ग्येश्लिए सरकार को और कम सी 'का करती मां को सालो चनकों सन कर विवस्तित हो बाना चारिए।

#### हिन्द जानि का हाय

श्रद्धेव श्री ध्यवानदासकी स्त्री दसरी जिस जात की धोर इम सन्ने पारको का स्थान विशेषक्रपेस स्वीचनक चाहते हैं, वह भी कम महत्वाको नहीं है। किशी समय का दिन्दु प्रवान कारमीर काब बुरिक्सम प्रधान हो गया है। पाकिन स्तान का भीषक खतरा भी बाब इती कारण उत्तक हजा है कि मारतक्ष के करोड़ों हिंदु भाग बुक्तमान हैं। इक्का सक्य कारका ऋषिवश्चमन्य अस्तरक ज़ वो के 'ब्राइकार कवार्याता स्त्रीय सकासता पादि है। एक सन्य मा. बर काल्ल, कन्द्रार बादि भी दि गृष्ट वे। बाब लाहीर, विश्वलकोट ब्रीर पूर्वी पाकिस्तान ब्रादि प्रदेश तक मुस्तिम बहल होने के कारबा भारतवर्ध से प्रथक हो गये हैं। दुल तो यह है कि आप भी बहुत से अन्द नेता सनदार सीर विवामी बने हुए हैं। प्रगतिशास और उदार नीति की आज आवश्यकता परके से भी अधिक है। यदि इस न ति को स्वीकार न किस गया तो दिन्दू शति का हार भीर भी अधिक हाया।

#### राष्ट्रमध की परीचा

बनुस्टर० में विश्रष्ट सब की स्थापना हुई थी उल्की वास्त्रतिक परीखा मचरिया पर कापान के और अब शीनवा पर इटली के बाक यो के समय हुई थी कीर बह स्वष्ट हो गया या कि गष्टतक बडे बडे स्वाधियों का एक गुर है, को क्यी कोई उसकाम उठा नहीं सकता। इस महाबुद्ध के बाद और भी श्राधिक वरबाह से बगडित संयुक्त र ए सप की भी वरीच का कावसर क्या गया है। भीर यह परीचा हुनी फिलस्तीन के प्रदेश में । अन्व भीर यहदा अब तक राष्ट्रसम्ब की अपेद्धा का रहे हैं. यदा व सम में कई इनने शक्तिशानी र प है. को अबेको प्रावी और ग्रह दवी का सामना करने का लामध्यें रखते हैं, प न्तु फिर भी बहुदी व बारव मजे में राष्ट्रवय के बादेश! का अवदेखना कर रहे हैं। इवका सरूव बारक यहा है का विक्रके राष्ट्रवय के

#### हैदराबाद के सम्बन्ध हो विकल्प

इस समाह बन वा बड़ी उत्सकता से असीका बर रही भी कि हैदराबाद के विकास में भारत सरकार क्या निर्माय करती है। इयर लायक बली दिली में बातचीत करने बाये हुए वे उधर रक्षकारों की द्यनक्ता का श्रविशाधक प्रतार हो रहा था। बम्बई से मद्रात काने वासी गाडी बर समापुर में क ब्राकमवा किया गया विनहीं, अपित अरवी की वह तकित लडाबता तकके कारण देवराबाद के रास्ते से मावियों का बाना बन्द कर करना पढ़ा । 🕯 सेनिक पहरे में अब माहिया बाने सभी **हैं ! ) २४ मई को प॰ नेहरू सरदार** बटेश से इस विषय में परामर्श करने अने । यदा पे राष्ट्र रूप से कुछ भी व्यक्त नहीं किया गया है, पर फिर भी देखा क्सल है कि निजास करकार ने क्रक अक्रमा स्वीकार कर विवा है।

भीर साबक प्रजी प्रथने वाच मारत सरकार की कोर स दो प्रस्ताद से गवे हैं किनमें से किशी एक का चताक निवास बरकार ने करना है। इनप्रस्तावों करनिकास करकार का उत्तर केवर भीर सावक सजी समाहान्त तक पुन दिल्ली औटने वाले हैं।

#### र्कतस्तीत संघर्ष

समुक्तर हां की सुरखा परिषद ने अपदाँ को फिलस्तीन में बुवकार शति के आपादे नी क्षेत्र सद सद सरने का कादेश दिमा था। पन अनकी प्रार्थना बर ४८ वरटे का समय उन्हें विचार करने के लिए और दिया गया । परन्तु अब बाग्य की बागित पर भी अरबों ने 'बढरोको' झादेश को मानने से इन्हार " बर दिया है। वो शतें उन्होंने रखी हैं वै ऐसी है कि यहदियों के बिए स्वीहर स्तीय नहीं हो सफती । इस समय दोनों क्कों में भीषक स्वर्ष बारी है।

क्रमेरिका ने इच्छाइक राज्य को दक्ष करोड डासर तब ऋब देना स्वीकार कर क्रिया है। इक्सइक राज्य की स्वीकृति में अमेरिका ने पहल की भी पर कुरनीति सम्बन्ध स्थापित काने में रूप काशी आह बाबा है। अभी तक ब्रिटेन ने इक्साइस -राज्य को स्त्रीकृति नहीं दी है, इतना ही

भारतर पर प्रकट हुआ ना अमीत स्वन साथ के सदस्यों के स्वार्थ । बाब समेरिका कर बादि वहदियों का समर्थन कर रहे हैं बीर ब्रिटेन बरनें का । इन्हीं के पद समर्थन के कारबा जाब न बहुदी सब के बादेश का गलन काते हैं और न बरव राषको सनते हैं। पिकस्तीन का प्रश्न यह किंद्र करेगा क राष्ट्रसथ किसी प्रश्न पर सचित निवाद प्रथमा प्रपने प्रादेश का कासन करवा सकता है या नहीं । बढि अक्स को कोई सफतता प्राप्त नहीं हुई. सो वह फिलस्त न की चट्टान से टक्स कर विश्वासकान भी हो, तो वह बहुब न्द्रमधार संबर्ध हो जावना ।



कर रहा है। मार्शन बोधना के धन्तर्गत ब्रिटेन समेरिका से को सहावता प्राप्त कर रहा या वह उतने करवों को मेकरी शरू कर की है। इस प्रकार विकासीन के मामले में परस्पर विशेषी कथ होते के कारक विदेत और वारेरिका में गत स्थान बढता चा रहा है।

इक्सइस के सक्पति ने भारत कर आंधी इत्या सम्बन्धी प्रकटमा प्रारम्भ कार से अपने नवे राज्य को मान्यता हैते की प्रार्थना की बी. परन्त स्थिति की विण्यवा के कारक कभी तक भारत सरकार ने इस विषय में पच विषय

कोई निश्चम नहीं किया है। जवर विश्व में विश्वन भारतीय राबद्द डा॰ वेयद हुवैन ने मिश्र में बह बोबचा की है मारत करने के तान है। बार साहब को इस प्रकार औ मनवद्व बोधवा करने का अविकार दिसने दिया -- या प्रश्न सनमत की कान्द्रेशिय कर रहा है।

शकवार २८ मई को विश्वी के

बास किसे में महारमा गांधी के कवित इत्यारे नाथराम विनायक गोक्से हिन्दू मध्यसमा के नेता विनायक दामोदर

बुद्रमें में बरदारी वर्धन



बुक्दमें में क्रिनुकों के वश्व



बद्दने के व्यक्तिक

कावरका तथा क्षम्य कात प्रामिश्रको वर विशेष वय जी सास्थापस्य के स्थायात्रज में प्रारम्भ मुकदम हुआ । युक्टमे की सनवाई १४ जून के ब्रिए स्परित कर दी गई ।

व्यक्तिको का परिचय प्रश्न २४ पर पिपलोदा की महारानी अधिकार-च्यत

मध्यमारतीय रियासतों के प्रादेशिक क्रियरनर भी सी॰ एत॰ वेंड्यचार वे विपक्षीय स्टेट की महाराजी को शासन-कविकार से बनित करने का आदेश विवा है। स्टेट की प्रक्रित हारा मास्क प्रक्षित पर इमका करने के कारण कर निर्मंत्र किया गया है ।

### राजस्थान संघ में शराब-बन्दी

राबस्यान सथ सरकार ने कामाधी सब्दूबर तक सारे सब में शराब बल्ही-स गू करने का निर्यंत किया है। रावस्थान सम में एक पचनवींय याजना का सम पात हो रहा है जिलमें नई सबकें बनाके स्था नये टेलीफोन सराजे की व्यवस्था की बार रही है।

#### किंग्सवे केंग्प में भीषता जति

मगलवर सायकाला ( ५५ मई ) ६ वजे के सराभग भारत की राजधानी दिल्ला म को मयदर काना काई उसमें हिल्ली के सबसे बड़े जारकार्थी केया ---किंग्सवे में काग लग बाने से ३०० तम्बू कीर २० वैरके सम गई है। पलस्यक्त १२ डबार शस्त्राची निराधित हो गये हैं। इन वन निराभितों को हुमायू केम में तथा न्कूलों की इमारतों में -- को विद्यायियां की गर्भी की छुट्टियें के कारख इत तमय साली है - ठहराने का प्रवन्त किया वा रहा है। विचारे शरका-र्थों। 'बते ब्रह्मरा निपतन्त्यमं स्थाम।'

### खहारू व पटौदी रियासतें पर्वी पंजाब में

पूर्वी प्रभाव सरकार के छक सति। क्र गबर में कहा गया है कि लक्षक व परीक्षी रिवासर्ते शासन व कन्य प्रयासनी के क्रिप क्रमश हिवार और गुडगाला विकार की प्रादेशिक तीमाओं में निसा बी # # 1

### मध्यभारत संघ का उवधाटन

२८ गई को प० नेहरू ने मध्यमारक सेंच का उद्यादन कर दिया है। व्याक्कि-बर नरेश इस सब के र बाइसका स्टीक इन्दीर नरेश उपस्थानम् होने । इक सम में न्यांक्षिश्र और इन्दीद बेडी पृश्द काकार और काय वाली रिया-वतों के काम १६ समाधी वाली और ७ दिन दबामी क्की रिशसर्ते भी शामिक हां है। इस न्य का क्षेत्रफल ४० इक्स बर्गेमीस, साबादी ७२ साल सी वार्षिक बाब द करोड़ रुपने होगी। अन सक के क्ष वंदी में यह सबसे बना है। अस्ताsure & ufenje & ur ica funte-( in m 24 m)

क्रिन्टओं के साथ जन्याय क्यों १

कीर देशिये। इचर कक्का में क्षक है सुव्याम-वीवित विन्यू सरकार्थी अपः जास तथा जास था गरे हैं. थीर बर्क साथ कीर का रहे हैं। वहिले ही क्काकचे में तिस रक्षने को स्थान नहीं का, कान तो महालानों के ऐसा एक पर ब्रुष्ठ खर्देने शीर सद रहे 🖔 एक व्रुष कोटी कोटा बोटरी में बाय-पांच सात-सात. सर्द औरत वच्चे भर गते है। पूर्वी बैकाय में इसके विकट पाकिस्तानी व्यंकाम-सेनापीक्त काश्मीरी मुस्लिम बारकार्थियों की भरभार हो नवी है और हो रही है। हिन्दू निवासी निकासे वा रहे हैं. मुस्लिम शरकार्थी उनके स्थान बर भरे जा रहे हैं। फल वह कि निवासी दो करकार्थी भीर शरकार्थी तो निवासी बनावे बारहे हैं। बो कथा पूर्वी पंचाव और पश्चिमी बमास की हो सभी है. वही क्या, न्यूनाचिक, संयुक्तप्रांत श्रीर विहार की हो रही है। बदि हमारे दिन्दु मंत्रियों ने कुठी उदारता का डोम बनावे रसा, तो हिंदु प्रणा का उत्तरीकृत और पुरिताम क्यानो का पासन-पोषण होगा, विवसे क्षिन्द्र कनता उन उदार हृदव मन्त्री महो-ब्यों की घोर शत, अवस्य और उचित ही हो वायनी, स्वा हो गई है-इत महा बरिस प्रश्न का एकमान उत्तर को मेरी बमक में आया है वह यही है कि नाप वीसकर विवने महान विवनी व्यान से ब्रस्क्रिम लोगों ने पश्चिमी पंकान से क्रिन्तुश्रा को निकासा है, उतने ही मध्यन कौर ठवनी हो बमीन हिन्दू कर्जायियों को पूर्वी प्रवाद में दी बाद कीर केवितना कुरवान हिंदुओं के मास का (बान तो व्ययव मिक ही नहीं वक्ती ) पाक्रैस्टानी क्रिकामों ने किया है, उतने का पूरा-पूरा बुद्ध वद एक पश्चिमी पद्माद से मान आने दिन्दु शरवाधियों को पाकिस्तानी इक्स व न पुत्रा देवें तन तह एक भी श्रांस्थम पूर्वी पंचान में न बाने पाने और को काये हैं. वे निकास दिये वार्य । ऐसा कर्तांव टाका से आये हिन्दू शस्त्राचियों के प्राया बचाने के लिए, वसक्ता तथा क्रमंत्र वाश्चमी बंगाल में बसे मुस्लिमी के साथ होना चाहिये। देखने में तो बह नीत बहुत न्यंत बान एक्ती है, दर प्रसम्बोन बरतेमा तो किन्द्रको के साथ अर्थं वतर नीत होगी। वैदा शेख शादी a spie t :--

जि दानिश्त का कि शहमत नदें नश्मार, कि हैं पुरुषत वर पर्यन्त आदमे

बिन करकामव स्थान ने वर्ष पर दश भी उन्हें ने वह नहीं विचास कि धादमी के वर्ष पर योर कृश्त कर

क्षिपुर्धी के हास का कारब कोर सुनिवे-'श्रमुसाव' सब्द का

# कह्य विचारगीय प्रश्न-

(0)

श्रद्धेय भगवानदास भी ]



तो सर्व 'डिन्ड को का स्थान' है न १ तो काब 'धुस्सिमस्तान' कैसे हो गवा—हिंद ब्राह्मसम्मन्य कठ परिषती के ही ब्रहकार मदबाह, बर्मान्यता से तथा उन पंहिती पर सन्धवित्रवास करने बाली हिन्दरमन्य वासियों की दासबुद्धि से, कि टाई-तीन सहस परस्पर हो प्रश्वी कातियों में दिसार गये हैं, जैसा पहले कह चुके, पर पुनः प्रनः द्वहराने तिहराने की निवान्त घोर **बावश्यकता है-वदि इन** अर्थाप-वंश्व वं मन्य बाह्यका बाबों की बुद्ध वेशी होती चैशी सम्राट बाबोक्वपंत के समय तक रही. तो भारतवर्षमें स्नाज एक भी मुस्लिम वा ईवाई न होता. वैदिक धर्मी ही देख पहते। १५०० वर्ष पहले. श्चर्यात सहस्मद श्रीर इस्लाम के बन्म से पूर्व, भारत में १०० प्रतिश्रत हिन्दु थे, माब ६५ प्रतिशत रह गये हैं, २५ प्रति-कृत मुख्यमान भीर १० प्रतिकृत इंसाई तथा ग्रन्य धर्मों हैं-वदि 'बस्प्रस्व' बातियों को भी 'क्र-हिन्द' विश बाय ( बैसा बस्ततः वे हैं ) तो 'श्रद्ध' हिंदशी की रंख्या स्यात् ५० प्रतिशत ही २इ बाव । १५०० वर्ष पहिले, वे देश को बाब काबुता, कन्दहार, बलुचिस्तान, श्रापित बल्स बुखारा, समरकन्द श्रादि पहलाते हैं, वे तम हिंदू में, और तन्न-शिक्षा (बंबिस्सा) पुरुषपुर (पेशावर) र्गाधहार (कन्द्रहार ) ब्रादि सब स्रियो और ब्राह्मकों के देश ये, वहां पास्त्रित, वतंबाल, चरक आदि महदि गिने वाते शास्त्रकार उत्पन्न इए। इस स्व की कवा कि क्यों बाह्ययायाय काश्मीर ( विदः प्रदेशाः तव देवभूमयः ) काम अस्क्रिम प्राय हो गया है, क्रीर दक्षिया समुद्र तट का देश जाहाया अधियमाय से ईसाईमाय हो गया है।

> × × ×

रूस से दिशा संकेत ...

श्रीर डेस्स्ये-- श्रायक्त भारतीय 'क्रीडर' महोदयो की क्या काम ती, क्या संश्राक्षार्थी, नया कम्बुनिस्टी, सबकी क्रांख शोवधन रूस पर सदा बामी रहती है। प्रतिषद उसी का कानुकरक, कनुसरक, कृश्नाचाः ते हैं। पर यह नहीं देखते, वा कानते ही नहीं, वा कानना चाहते ही तरी कि बहा की वास्त्रविक दशा क्या है। स्मी सभी न्यूबाई ही उत्तम मासिक विषक्ष 'श्रीवर्त बाइकेस्ट' के वई बांकों में एक ऐसे स्थन, भी बुलट, के कई हैक हुपे हैं, को रूप में दो तीन वर्ष तक मू॰ स्टे॰ एमेरिका की कोर से सकरत रहे कीर क्छ में चारी क्रोर चूम चूमकर यक रवी कीची बनरबा के साथ शीरा

करते रहे। (ऐसा करने इस हेत से गरे कि उस समय रूस और वृ० स्टे॰ आमे-रिकाकी मैत्री थी) सब तो भारत की राष्ट्रत श्रीमती पवित्रत एक उत्तम कने सवाये, सान पान से सुरामन्त ग्रहके मीतर केंद्री की माति रखी बाती है। बैसा उन्होंने स्वयं श्रन्तरंग भारतीयों से स्वीकार किया है। श्री बुल्लटने उत्तरी क्षत्र के तट के भीर हिममय प्रदेश में बहा वापमान (क्या कीवमान), 'फ्रीकिड पाइएट' (यानी अस जाने के मान ) में से ४० कियी नीचे सदा रहता है. तथा लाइबेरिया के मध्य की महममि में, कहां दिन में काग बरवती है और राचि में कोस्ता पाला ( जैसा ककीका और रावस्थान के महबर में ) खूब धूप फिर कर, दशा देखी। वे किसते हैं कि दोनों स्थलों के फर्ड-कई स्थानों में भारी-भारी यश्रामय और कई कई मास्त मनुष्यों की बस्तिया देखी, को एकसट स्टालिन (स्टील, लोहा) की काशा से तीन-तीन चार-चार वर्षों में. मानी चाद से, बना दिए हैं - क्यों १ इसकिए कि भावी तृतीय पृथ्वी नाशक विश्व युद्ध के छिदने से पहले ही, चतवाधिक बोबनाएं सब विद्व हो बायं, कि सद्ध होते हुए किसी खगरोपयोगी समग्री की कमी न हो। श्रीकट महाश्रव ने क्या देखा ? यह देखा कि प्रत्येक महाकर्मान्त (फैस्टरी) के पास बढ़े बढ़े बन्दीग्रह ('कान्सेयट्रोशन कांम्प') बने हैं, बिनकी दशा हिटलर के मी बिन्सेन' स्थान के बन्दी घरों से दावरा तर है, और प्रतिदिन एक-एक दो दो बह्स कमेरे कुले किल्लायों जुहों की मृत्यु दाक्यातर भीत मनते हैं - बुलिट् के शाबी बनरका के पवित्र ग्रस्त से निकल गया कि इस समय ऐसे बन्दी प्राय: दो कोट करी ही है. इस बोड़े से विदेशी यहूदी भादि हैं। बुलिट ने पूछा, 'इतने बादमी कर्न नित्य भरते हैं तो निक्त स्थान की पूर्ति वेसे होती है है विवश है कर बनरक साहब को कहना पड़ा कि 'पुलिस **भूठे क्रमियोग क्रगाइर, मजिन्दैटों से** कारामार का दरक 'दलवा कर साइबेरि-या मेणवी रहती हैं कीर यह सब कार्य भी व्याक्षन की ब्राशा से ही होता है। कापने ही देशी भाइयों पर यह करवा [ क्वो आई मन्त्रयो, नेताको, समाचवादि वो, साम्बबादियो । भारत में भी वही करोगे क्या १

× × × वर तो काफर्ते हो ही रही वी कि रेस का माका बेदा बूना कर दिया गया, तिस वर भी बाधियों की भीड़ बढ़ती ही वाली

है। डब्बो की पटरियों पर पचासों क्रीर गाहियों की छतों पर पचाशों चडे चडे चकते हैं और बीच बीच में पचासों मर मी बाते हैं, बन दूसरी ट्रेन पास से बन् से निकल बाती है और उसके वपेड में आ बाते हैं या इन सवारों की ट्रेन किसी नीची पुलिया या किसी स्टे-शान पर के रेखवे 'क्रोबरब्रिज' के नीचे से डाकगाडी एक्सवेस आदि बिना करें निकल जाती है। इधर तो चित्राहट है कि अन्त वस्त्र बिना लोग मरे बाते हैं कौर किसी प्रकार की ब्रावश्यकीय विसा-सीय दृश्यों का ग्रामाय है. उधर काशी के मुख्य मुख्य रावपथी पर यथा मैदासिन से गोदीक्षिया तक. विकासी के क्रम्पों से प्रति राजि आर्था रात दिवासी मची रहती है और इलवाइयों की दकानों पर तो दो क्जे रात तक कीर दकानों में सब प्रकार का माल लदा हका है। क्रियकों. सरीददारों की मीड़ उनके सामने भरी है भीर विकी सटासट हो रही है भीर हत-बाइयों से जब चाड़ी तब, बिना 'नोटिस' दिये मनों, मिठाइया और नमधीन उच्छा से उम्दासरीद लो, कम्ट्रोल और राख-निंग के रहते भी।

×

ब्रिटेन की नकल क्यों १

ब्रिटेन की पर्लमेंट की कनकति. नक्कायहा के मन्त्री महाश्रय प्रतिपद करते हैं, यहातक कि 'हिन्दी को भारत की राष्ट्र भाषा बनावेगे का उका बचाते हुए भी 'स्वीकर' शब्द वहाका ही यहा भी ज्यों का त्यों घर रखा है -- किन्त उस पार्लमेंट की जो जिलान्त ग्रहकीय बात है उससे नितान्त विद्युख हैं ---वहा तो 'आयोबिशन के सीहर को कई वर्ष से दो स्थल पीयब प्रायः तील सहस्र इपये वाधिक देना आरम्भ किया है, जब प्रधान मन्त्री, 'स्रीहर आफ दी हाउस' को दस सहस वींड देते है. इस्क्रिय कि इपनी तक्षत्री है. किली. प्रस्तावित विधानों में और राष्ट्रनीतिक काथिक शमाजिक उपायी (पोलिटिका इंकोनामिक्ल -छोश्ल मेक्सं ) में बो टोब हो वह प्रतिपद्धी दिखा दे (क्योंकि स्वाभाविक बात है कि मनुष्य प्रपने देव नहीं देख सकता है ) तो गुरा दोष बर कारही शीत से घर्र परिषद में विचार हेवर वही विचन, वही ट्याय निश्चय किया साथ को प्रशा का अप्रधि-कतम हितकर हो। यहा नया हो रहा है। सार्थन । 'कार्य सी मात्रियों की काररवाइयो के निरुद्ध मुंह मत खोली नहीं तो दलीय अनुशासन' 'पार्टी डिस-क्लिन' का दश्ड दिया खायगा या काम से निकास ही दिये आ आहोगे ? - निकास होने तो है बुद्धिमानी। शनि किसकी होगी ? उनकी या दुम्हारी ही ?

शेष पृष्ठ २४ पर ]

कानुन निर्माताओं से

# हिन्दू महिलाम्रों पर दया की जिये

श्रीमती शान्ताक्रमारी



श्रीमती इंसा मेहता ने पिछले पास प्रदिला संबंधी नये विली के माजन्य में कल विचार प्रकट किये है इनमें कुछ अंग ऐसे हैं, जिनका परिणाम भयंकर निकलेगा। अपनी तो यह विलों के रूप में पेश दय है और फिर करनून बन कार्येंगे। श्रीमती ईसा मेहता का विचार है कि तलाक का कानून लागू होना चाहिए। उनका बह विचार हेय है। भारतवर्ष में सदियाँ से परम्परा चली का रही है कि विवाह क्ष बाटर बन्धन है, जिसे कोई भी शक्ति विच्छेद नहीं कर वकती। यूरोप आदि विदेशों में यह प्रथा है कि कुमार ने कहीं कमारी को देख जिया और पतन्द कर लिया । कहीं क्लाबों में, बाबारों में, विनेमा में वहीं कोई शैन्दर्य की अलक भिल गई, वस गिरजे में द्वादी हो गई। का तक बनी, निभावे रहे और बाद में वतिदेव पूर्व और भीमती भी पश्चिम में। विवाद उनके लिए पार्मिक बन्धन नहीं। वह तो एक वाथी दू दते हैं और खाबी कमी बदला वा उकता है। भारत में औष इसके विपरीत कार्य होता है। भारत की लक्षनायें साथी नहीं, एक हैवता वा परमेश्वर के रूप में पति की द्यावना करती है। भीमती हवा कुल-शीशा बधुयों या उन प्रामीख भोली भाली बालिकाकों के हृदय की नहीं समक्त सकती, बिन्हें अपने वर्म पर अदा है, विश्वात है। उन्हें पथ अह करना कहा का न्याय होगा । बिन्हें तलाक का अर्थ मी पता नहीं, वह लजाशीस कुस ब्रुव्य ब्रदालय में सड़ी होकर तताब दिया करेंगी। भारतीय स्वराज्य का सर्थ देश को एक नवा पश्चिमी रास्य बनाना नहीं होना चाहिए । मैं बानती हूं कि इक्ष समय से महिलायें भी पुरुषों से मानादी का राग मलाय रही हैं जीर बह पददलित न रह कर शिष्ठ समाव में धरवी के कवे से कंबा मिला कर चलना चाहती हैं, परन्तु पश्ते अपनी और देखी, आपने को इस काबिल बना को फिर श्राबाट होने का प्रयस्न करना। मेरा श्रामित्राय चार दिवारी में आपकी बन्द करने का नहीं है। परन्तु में यह अवश्य कहना चाहती हूं कि बाब की स्त्री विचा उन्हें पति अष्ट कर रही है। शिथिल स्त्रियों को चाहिए कि वे अपने कर संपन्न व नियन्त्रका रक्लें, उत्साह ब्रेम पथ को तिलांबति वे दें अपने सुभार का बादशे भारतीय संस्कृति रखें ।

सभी हो स्थलन्त्र भारत दनिया के

अरगहों से भी फर्बत नहीं पा रहा । तलाक विक के कारत बरते ही चढानतों में नवे अताको में फंड बायमा । तलाक केने हेने में इपारे स्थायासधी का पर्याप्त समय व शक्ति व्यय हो आयंगे। श्रीमती हं छा को तो म'लूप होगा कि आवक्स के नवयुवक विलाधिता के पुत्रको बने हुए हैं. उनके लिए तो तलाक एक लेख बन वायगा। वहां पर दो या चार पश्चिमीय सम्बता में रंगी हुई स्वाह हैट पुबारिने तलाक देने को उच्चत होंगी, वहां पर शत प्रतिशत नये युग के लाल भी अपनी यतोबायता की शानित के किए तकाब दैने के इच्छ इ होते । एतस्य धर्म रहेगा ही नहीं बात बात पर तलाक देने का बर दिया वायगा। क्या बीवन होगा उस यग के प्राणियों का श्तकाक देना और त्तेना । बिन भीरतों को तलाक दिवा बादगा, उनका बीवन तथा उनकी सन्तान का किस प्रकार बीतेगा। क्या वह सपना साचरस शह रख वर्षेगी ? कवापि नहीं । क्या हमारे नवे स्मृतिकार इस विस पर गम्भीर हडि से पुनः रिचार करेंगे १

क्या आप भी अपनी भौहें पतली करना चाहती हैं ?

जारी के सींहर्य जिल्हारज में जेशों का प्रक विशिष्ट स्थान है। क्रीर भारतीय श्रकार प्रसायना में भौंडो का खाब स्थान है। किंतु पाश्चात्व तकार में बिक तरह नारी के केशों को काट खांट कर बहुत कुछ वसे बहुबाता रूप दे बाजा, वेसी ही उसकी दृष्टि अपन भीं हों पर भी गयी है। पहले की तरह बनी काली भू पंक्ति आब ब्रश्रोधमीय सबने सबी है और पारचात्य नारियों को मानः बाला समान पतकी अ पंक्रि बताये देखा बाता है। पश्चिम की जबस बाजे बाजी भारतीय रिवर्श भी उसमें मला कैसे पीछे रह एकती की। लेकिन वे मूझ बाती हैं कि मौंहों को इत तरह कहा करने की प्रशासी भारतीय सींदर्बकता की दक्षि से तो अशोमनीय लगती ही है, स्वास्थ्य की इष्टि से दानि-कारक भी है। बाक्टरों का मत है कि मीं है ने वो की रखा पांति है, बतक वि भीतरी बचाब को पाति है, तो भौं है बाहरी रखा पांति है और इस पांति को नह करने का अय है नेव के राजु को मीतर प्रवेश करने के अवराध का कानवृक्त कर नष्ट कर देना।

भीनगर में भीमती है। फोडानेदी भीमती है। भन्दुला से कारपीर की स्थिति समम्ब रही हैं।



. समाज सुधार की रूपरेखा

( ववन्यवाल की पुगर ) कहैं क्ष्माच सुचार प्रेमियों ने चपने बहां सुचारों को किशस्मक रूप देने के निवे सामाबिक सुचारों की कररेला की माग की है।

खमान में समयानुकूल खामानिक मगति और परिवर्तन की क्रत्यन्त खायपूर-कता को महत्त्व करते हुए शुवार में मिले से जनुरोब है कि निम्नानिक्षित बावश्यक सुधार और परिवर्तन क्षवश्य किये बांय-

(१) छमाब से पर्ध प्रवा ठठा धी बाव। (२) वासक वासिकाओं की उच शिखा पर विशेष चान दिवा बाव। (३) प्रोड रिक्वों की शिखा का प्रवंत किया बाव। (४) दिवाहों में नम्मसिक्त

सुधार काम में लाये वाय---(क) विवाह के पश्की वर वभू की स्वीक्रत के केनी चाहिये। (स) वर वध् की श्रवस्था कमद्याः १८ और १४ से कम न होनी काहिये। (ग) बाहर वाने नासी बारात में २१ से अधिक आदमी महि-साओं, कोटे बचों तथा नौक्री की साह कर न हों। (च) चन तक विवाह पद्धति में बचार न हो बाय, तब तक प्राचीन प्रकृति से ही विवाह शस्कार किये बाव । (क) विवाह के समय बधु को पर्दा घूं घट न कराबा बाब । (च) विवाद के पर बात् उभव पत्नों का सांस्मकित प्रीति शक किया था वकता है। (क्ष) बहेब स्वरूप क्रक् भी न लिया जाव। (व) नाहर के विवाह से बारात सौटने पर वर पद्ध मित्रों को संपत्नीक बतापान करा बकते हैं और उसी क्रवस्य पर वर्ष क्यू वक्षों का बासीवीद बहुबा करे । (१) बबाइ विवाह न किये बाव। (२) विश्ववा विवाही की बकावटें दूर की कांग । (३) अन्त माँतीन विवाहों को बोरकाइन दिया जान । (४) नारी कारि की उम्रति के सिये उनका सार्थिक कमानाविकार दिया कार । 🕾

सोवियत स्त्रियों का तगमे

घोटोंवियम प्रशासन्त में शास में बसे कौरतें सन्छे सन्छे पदी पर स्थी सहै हैं। ३००० से स्यादा वहां क संविवती की प्रतिनिधि चुनी गवी हैं एक हकार से व्यादा विला और गांव कोविवतों की सम्बद्धाएं, कम्बूनिस्ट वार्टी की विसा कमेटियों की सेकटरा, पंचायती खेवी की अध्यक्षण आदि है। १५७ को सन्ती प्रवत कारने के लिए तनने और सार्वेष्टिक्ट मिले हैं। प्रवादता सेती करने वाली बोलग स्वेत्याकिना को कीर समाववादी मक्रन की पदवी भिक्षा है। ५००० से स्वासा दिश्या शास्टर और नर्से हैं। स्कूत्रों और नक्षत्रों ने मा धीरते काम करतः है एक ताल सहकियां स्क्रजों में पहनी हैं। मोबों वेयन की ३८ रिज्यां वोवियत बूनियन की तब से बढ़ी ज्ञसेम्बली को श्रदस्थाय है।

—पिस्रके दिनों लाख मंजनामय के एक ऋतिस्टेंड भी एन वी. श्मन पंद गाली चलाने के अपराध में दिख्या भारत की शहरतका नामक एक महिका को गिरपनार क्या गया था । यत शनि-बार को लेशन बढ़ व्य बिट की प्रदासत में बवान देते हवे अभिनक शहरतला ने बता - मेरा उद्देश किसी को मारमे का नहीं था। मैं इस सुराई की बोर संवार का ध्वान दिसाना चारती की को रमन ने मेरे बाब की ! मैं चाहती की कि संसार वास्त्रविक सम्ब का समके बोर सविष्य में कई भी व्यक्ति सेरा सम्ब बहिनों का इंच प्रकार सपमान करने का इरवाहर न कर वर्षे । भी यक की रंगन वे श्रामका के सारोबी का संबंधन किया है



केवस मदिरा नहीं पीते ( वम्भवतः भारतीय छेना में भव पान नक्त्वे वाले वही एकमात्र उत्र भार-तीय सफ्तर हैं ) पूर्य-तवा बालसहरी भी हैं स्रीर विगरेट को साम तक उन्होंने सपने होठों से कमी हुसा तक नहीं।

भारतीय संघ की हैना में को प्रस्क्रमान कफतर हैं, उनमें क्राप का प्रमुक्तन स्थान हैं के स्वत्र भारत के प्रकार महान् हैनिक विवय को प्राप्त करने तथा काश्मीर में पाकि-स्तान की प्रदेखा पूर्व पाकिस्तान के प्रश्लों से पाकिस्तान के प्रश्लों से पाका करने शामी खून दिलाचस्पी केते में और विश्व-विद्यालय की मूनियन की क्योर से होने वाक्षेत्र वादविवादों में प्रायः माग केते में।

बाद में, भारत सरकार के तत्कालीन यह मंत्री सर हेरी हेग से इपने पिता की मित्रता होने के कारण वह सैवडहर्ट के सैनिक शिल्लणालय में प्रविष्ट होने में रुपल हो गये। इस संस्थी सैनिक शिख्यालय का वातावरसा कुछ इस प्रकार का है कि वहा शिला प्राप्त करने वाले प्रायः सभी भारतीय अपस्यर पूरी तरह से मां में वियत में श्रा काते हैं और उन्हें भारतीय श्राचार-विचार, भारतीय, रहन सहन भीर भारतीय सम्बता व संस्कृति चे प्रसा हो उठती है, किन्तु उस्मान ने अपने को इस बाताबरका से बिलक्क श्राखता रखा और उनमें मानव के बति दयाके भाव क्यीर देशभक्ति की भाव-नार्वे वयापूर्व कायम रहीं। सेना में उनका कीवन वहा शानदार रहा और वह अप्रवनी योग्यता के बस्ता पर अप्रवने पिता कानी मुहम्मद फावल (को ब्रारम्भ में ६ व० मातिक पर पुलिस कान्सटेक्टिक होकर बाद में डिपुटी सुपरिष्टेय्डेय्ट के पद पर का पहुंचे थे) की भान्ति ही बल्दी-बल्दः पद-वृद्धि करते गये। युद्ध के दिनों में उन्होंने नर्मा में एक रेक्षीमेंट कानेतल्व किया और बाद में इ'शलैंड में इद्याता भीज की शिक्षा प्राप्त करके एक ब्रिगेड के कम।एडर बन गये। इस बिगेड ने युद्ध में अनेक सफलताय' मास की और सैनिक चेत्रों में उस्मान इतने विख्यात और लोक्षिय हो गये कि मलाया की सकित के बाद अंग्रेकों ले उन्हें वहा का ऋस्यायी सैनिक शक्तीर वनादिया।

तथापि, एक योदा विवाही होते हुए भी, उन्हें सबसे ऋषिक ज्ञानन्द मानव-बाति की सेवा करने में बाता ! है उनके बीवन में ऐसी अनेक घटनाएं घटी हैं, बिन से उनकी उदार और आवद प्रकृत का पश्चिम मिलला है। एक बार बन उनकी रेबीमेंट दक्किया में तैनात थी, उस्मान (तब मेबर ) श्रपनी श्रीप में खबार होकर एक गाव में से गुजर रहे थे। उन्होंने देला कि एक कुएं के कारगर कुछ भंड जमा है और एक बुद्धिया कीर-ओर से री रही है। उसका क्या कुएं में रिर गया था और उसे हवने से बचाने का कई उपाय नहीं था। उस्तान ने दरंत एक रस्मा खेवा श्रीर उसकी सहायता से कुएं में उतर गये स्रीर उस बच्चे को मुच्छि तावस्था में किन्त जीवित ही ऊपर निकाल बाये। इसी प्रकार एक बार वह रात के समय मोधन कर रहे ये कि कुछ गाव वाली आ तंक-अस्त होकर उनके पात दौड़े आये। एक

[शेष श्रष्ठ २० पर ]

# नौशेरा का विजेता

[भी इरिश्चन्द्र]



त्रिगेहियर उरमान वैश्वहर्द में लेनिक कि हा मास एक ३५ वर्षीय केना-मिकारों हैं। जब से हर बुवक ने होश उम्माला है कीर क्षम्बेखुन के विह्यानना मारम्म किया है, बर्मान्य वन्नदार में जन्म लेकर भी उठका हरिकोया वदेव मारमा किया है। काश्मीर के क्षप्रमा मोश्री पर रियत मारतीय केना के प्रधान श्विद में उन्होंने क्रपने कमरे में महास्मा गांधी का एक होटा किन्दु सुन्दर शा वित्र से उन्होंने क्रपने कमरे में महास्मा गांधी का एक होटा किन्दु सुन्दर शा वित्र सारमा है। गांधी बी के खामन ही उन्हें मदिरा-पान से मुखा है, कर-दें को धामिक सीहार के कर में माराने बाले उम्प्राय का वदस्य होते हुए भी वह शाकादारी हैं और उच्च खाम में विचरण करते हुए भी उन्हें झाब तक किशी ने दिवारेट पीते नहीं हैं कि पाक्स्तान हागा गठित 'क्षाचाद काश्मीर'— इस्ता सा ते प्रस्ट होती है कि पाक्स्तान हागा गठित 'क्षाचाद काश्मीर'— सरकार ने उन्हें बीधित या मृत वकड़ कर लाने बाले को ५०,००० क्यण पुरस्कार केन की भेषणा की है।

**प**न्द्रह ग्रास्त १९४७ से पूर्व भारतीय सेना में ऐसी परम्परा का न होना स्वामाविक ही था, विवसे स्थातम्ब-प्रिय भारतीयों को उत्साह बाबबा प्रोरका मिक्र सके। दोनों विश्व-बही में बीरता एवं भ्रद्भुत नाइस अर्दार्श्वत करने पर भ्रमेक भारतीय वैनिकी को किस्टोरिया मास के तमने मिसे, किल उतका भी भारत की इन नीर कातियों पर वह प्रभाव नहीं पढ़ा. थी क्रितीय विश्व-यद में ब्रापनी स्वतंत्रता की बचा के लिए लड़ने वाले वं विवत सुवकी यर बामरेड स्टालिन के माहान मात्र की क्या वा । देशमकि से पूर्व दमारे दिखी में इस समाचार से कैसे समिमान उत्का होता कि बमादार रामदास ने फ्लैस्टर्स में वन्द्रप्र कर्मनों को मार डाला है अथका इवसदार मुहम्मद वातीन ने मुतलमान होते हुए में में बोपोटामिया के पवित्र नगर बर मोखे फेंके हैं सथवा नायक सेवक्सिंह िये बर्मा सुद्ध में बहुत से भाषानियों को अक्टर कर बीश्वति पायी है।

क्रिंट्स पास्त-काल में आरतीय क्रेना के प्रकरों को देशावृन और सेवर-क्रूटे में क्षित प्रकार की पिवा में पर क्रम्क यह स्वामानिक परिवास मा कि क्षम यह स्वामानिक परिवास मा कि क्षम प्रमुवन करते और उन्हें साहनी क्षार से रहना क्षार के क्षमा सगता। क्षाराहिक स्तरा और रेक्सकों से क्षमिक्षांवक हुए होते कार्त में क्षमानि (इस मोली पक्षान में उन्हें तनिक सकोच बाह्मी पक्षान में उन्हें तनिक सकोच

फिर मी, क्रप्याद वर्षय होते हैं। देखमांक्र की मायनाओं से तुक्त कुछ योते के जुबक क्रप्यती के जुनाव में सम्प्रत रहे और सेमा में प्रविद्य हो गये। काम येते केश्वर्य आरत की केना के प्रवास येते हुए. हैं। हम्मी में के युक्त जिमेरिकर कुछम्म उस्मान मी हैं, बिन्हें काश्मीर-युद्ध के परिखामस्वरूप प्राव भागत का वज नवा निशेश के विजेता? के रूप में समस्य करता है।

क्रिमेडिकर उत्पान उन स्विक्तों में

से हैं है, क्रिके बीवन के बारे में लाकाक्वादा बड़ी करणान की बाद में लाकाख्वादा बड़ी करणान की बाद पा पा करने।
हेयहहरूटे में लिक किया प्राप्त करने
पर भी वह बब कभी धोजें है कुछ पूरहोते हैं, उन्हें कहर का कुठी और पात कामा पहने, ज्वां कातरे क्याया महाभा
वाची को 'लवा के प्योग' नामक पुरसक
बहुते देखा वा चवता है। महास्मा गाणी
केर उनके खारड़ों के प्रति उनके हुदब
में क्याया कहा है। बाहमार के म्वाया
मोबों पर क्वाद स्वाया केरने हुदब
स्विक्त में स्वया करने हुदब
स्विक्त में उनके स्वया करने स्वया करने स्वया करने स्वया करने स्वया स्वया करने स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्य

को कारी मात देने का अंव भी झाप को हो है वे ऐसी जावरण में, बन भारतीय जनता नह युनती हैं कि आकान्ताओं की तथाकचित 'आबाद कारमोर' अरकार ने उन्हें बीनित अथना मृत पकड़ कर लाने वाले को ४-,००० क पुरस्कार देने को येग्या की है, तो किसी को आश्चर्य नहीं होता !

इल ३५ वर्षीय जिनेहियर के बीजन पर डांडगत करने से पता चलता है कि एक मनुष्य अपने व्यक्तित्व का कमशा विकाश करने किल प्रकार अपने आपको आकर्षक कीर जनप्रिय नना वकता है। शुः उत्पान का जन्म आध्यमाद ( युक्त-प्रांत ) किलों के बीजीपुर नामक एक खंटे से आम में हुला था। वस वस्त श्री व पर्य व बहुत के के कल एक बहुत कपन्दे किलाड़ी से, एकनीति में मी

्रा विन की वात है, वह पश्चिक अपने पथ पर वा रहा था। मालूप नहीं कीन था वह ! नंगे खिर, कांत्र में बूट, शारीर पर एक कुर्ती श्रीर एक बाती। वह कुछ चिन्तित शा आपन बढ़ताथा। घर वह दी मील का उपर कार कर जुड़ातो सहसा एक कुटो के बास प्राक्त रुक गया । घन्दर से ब्रावाब बाई, 'कीन !'

वह पथिक बोला, 'में ही तो है। द्रावाना सोलां, रानी।'

रानी ने दरवाका कोड़ा दिवा ! वह श्चन्दर गवा । रानी ने पूछा - श्राब इतने चितित क्यों हो १ क्या वह कार्य नहीं बन तका ?'

विकाने कहा- रानी । सव व्यर्थ गया | कुछ नहीं हो एका | रामनिरंबन ने बनाव दे दिया।

सनी - क्या करूं १ भगवान इत विपत्ति से छटकारा दिलगाये। अच्छा, हाथ मुहं घोकर मोबन कर सो।

रानी ने पानी लाइर दिया। पथिक द्वाय मुंह चोकर भोजन करने लगा। भोबन करते २ उत्तरे कहा - रानी ! क्यामसुरुदर के एक लक्का है। स्थानीय हाई स्कृत में पढता है। देखूं, कल वहा भी चकर लगा चाऊ ।

रानी चितित होकर बोली, जैडी द्रमहारी इच्छा !'

दूतरे दिन पश्चिक फिर उसी पथ पर था। खबेरा होते न होते प्रभात की खंब-ब्बी छाया में डी वह पथ पर चल पड़ा! बद्ध का ब भी वितित था। वह चिन्ता-अस्त होकर अपके पथ पर अअसर हो रहा का। उनने तीन मील का सफर पार किया, फिर भी उत्तकी यात्रा की संक्रिक इपनी तक पूर्ण नहीं हुई थी। आधे मील बर प्रक्रमाम था।

श्यामसुन्दर इस ग्राम के एक मध्य-स्य घराने के सजन हैं। उनका सहका. कृष्यचन्द्र को सोलह वर्ष का है, पास के ही शहर की हाई स्कूल में पढ़ता है। वह श्रापनी कवा में हरदम प्रथम रहा करता है। वह सब विद्यार्थियों में भेष्ठ है।

श्यामसुन्दर अपने घर की चौकी पर बैठ कर हुक्का गुक्गुका रहे थे। आप पुराने लयासातो के बादमी हैं। कृष्य-चन्द्र स्कूल चका गवा था। वे इक्के का कश लेते हुए अपने नौकर को डांट रहे थे। दुस्के के धुर्ये के अनगिनत बादलों का नवा संवार रचा जारहा था। इतने में बाहर से भावाच आई, 'श्यामसुन्दर शर्मा भा मकान नया यही है १

बह स्रावास पथित की थी। श्याम-सुन्दर प्रन्दर से बोखें 'वही है।' भीर ब्रवाका स्रोक कर बाहर आवे । पथिक बर्मोची के बाथ भीतर गया । बग्दर क्विंक्स्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट



बाकर शिष्टाचार के पश्चात पथिक ने व्यपना मतलब कहा । श्वामसुन्दर बोले, "मगर कृष्ण की सगाई तो सेठ गोविन्दप्रसाद की सबकी कान्ता से होने वासी है। हम.....'

रवामसन्दर बोल भी नहीं पाये वे कि पथिक घर से बाहर था। उस का सुन्दर चेहरा मिलन हो गया था। फिर मी वह उसी पथ पर बढा आ रहा था। ब्राव भी नहीं किया था। बह्र होक रहा था, फिर भी लम्बेर डग बद्धाये चारहा था। उसने ज्यों स्वा कर एक मील का सफर पार किया। वह ब्रागे बढ़ रहा था पर पाव पीछे, इटने का प्रवन्न कर रहे थे। 'शहर भी झमी तक नहीं आया था, मगर ' हिस्मत ने बबाब दे दिया था। सूर्य अस्ताचल का अध्य अचल पकड़ कर उत्तमें क्रिपने का प्रयन्त कर रहा या। घरे बोरे सूर्व का प्रकाश खीवा कोने लगा । सूर्य भी पथिक की उदानी से ऊब कर दीम ही हट बाना चाहता या । पथिक ब्रागे बढ रहा था। सूर्य ने ब्रापना सुंह श्रारुवा ग्राचल में किया किया था। शर्शि ने भी आब अपना भव दर्शन नहीं दिया। अन्यकार ऐसा या मानो सहस ग्रमावस्थायें गत्ते भिल रही हों। पशिक फिर भी आगे आगे कदम बढाते हथ भा रहा था, सहसा वह बैठ गया। थोड़ी देर तो बह बैठा रहा, पर बोड़ी देर बाद निदादेवी ने अपना आसन बमाना शुरू कर दिया । निद्रा इतनी गादी आई कि वह इसरे दिन दस बजे उठा। उतका आंग-प्रत्यंग शिवित हो ignorational actional analogopal and analogopal analogopal analogopal

रहा या । हाम पैर टट रहे में। सांग-काई बीता हुआ वह उठा। पथिक फिर आगे बढ़ने समा । वह चीरे-चीरे षा रहा था। सस्ते में एक माम में उतने मोजन किया। यह साम को व्याख के समय घर पहेला !

रानी ने दरवाबा खोक दिया। पश्चिक पर में आवा। रानी ने उसे मोबन कराया, फिर पूछा - श्वामशुन्दर ने क्या जवान दिया १

पथिक ने निराश होकर उत्तर दिशा---विस उत्तर की क्राशा की वा मामानी भी ।

रानी पथित का आव समक्त गई। दोनों ने निदादेवी का चरका शर्मी किया। प्रभात वेला में बन पथिक उठा तो देखा. सूर्यं निकल जुका था। रानी ऊपा और बामिनी को नाश्ता करा रही थी।

पथिक फिर आगाव उसी यथ यर जारहा था, जिस पथ पर वह कई बार बालका या। को पथ उसके कीवन इतिहास के भीवरी से भीवरी पहला को बानता था। बिस पथ पर उसने बाला-वन के सहास्थमय दिन व्यतीत किये ये, जिल पथ पर होकर वह पाल के शहर में पढ़ने बादा करता था, जिस पथ पर वह कई बार शाम को घूमने बाबा करता था, बित पथ पर वह अपनी नवस वधु रानों के साथ टहकाने बाया करता या, उसी पथ पर वह स्राव चिन्तित साचा रहा था। मासूप नहीं आर्थन दक्ति कोर वा रहाथा। उसके मानस परक पर मांति मांति के विजी का प्रदर्शन हो रहा था। उसके हृदय में एक इन्द्र पुद्र क्षित्रा हुआ था। क्रचा-नक वह एक ग्राम के पात ब्राक्ट कक

माम के बाहर के उपबन के नका पर एक सुन्दर, सगडित सरीर सम्पन्न पुतक पानी पी रहा था। उस कोसाह बा तकड वर्ष की प्रतीत हो रही जी। पविक उत युवक की तरफ देखने समा । व्यों ही नह युवक प्राप्त में बाने सगा, पविक भी उसके पीले हो जिया । यह उसके पीले पीछे आ रहाया। सहसाबह अवक एक तरका. सादी कटिया के पात श्रीकर इक गया। उत्तने पुकारा --- मां।

क्रन्दर से एक अस्त्री वर्षे की प्रदा निकली। उसके गालों में ऋर्रियां पढ़ सब्दे थीं। बाल श्रम्न हो गये वे, कमर मुक गई थी, वह खास भी रही थी, फिर औ उतके चेहरे पर मुक्कतहट बी। वह सांबते हुए बोली, 'बेटा | तू का गया ?' युवक ने कहा — हां, मां !

भीर दोनों भन्दर हा लिए। पश्चिक भी उनके पीछे हो किया । मां क्योंडी दर-वाबा बन्द करने को मुद्री तो उसने पथिक को देला। वह सहस गई, फिर भी सावत हुई, भएने दुर्वस शरीर का पर्ख बोच एकत्रित कर नोली-'दुव---कोन""यहा १

पथिक की समान बन्द हो गई, फिर भी चीरे से बोला, मा ! मैं हूं [ मुक्ते बचा को।'

मां ब'ली, 'बया १' पथिक ने कहा-मां बहुत दिनों की बात है, सुके मेले में एक नन्हीं सी वालिका मिली थी। अन तो वह नव-अवती हो गई है। नाम तो मालम नहीं था, पर मैंने उनका नाम वामिनो रखा है। मुक्ते विश्वास है, द्वम कारने पुत्र का पासिमस्य उत्तके ताथ कर बहुत जल्म

माको न मालूप क्या हुआ। को सह रो पड़ी । रोते राते बांसते हुए बोली, 'मजूर है बेटा, पर पहली मेरा पुत्र उसे देखेगा जवश्य ।

पथिक उस दिन वहीं रहा । भोजन भी वहीं दिया। पूक्षने से जात हुआ कि युवक का नाम प्रधान कुवार है। पश्चिक ने ब्हा-मेरे भी एक पुत्र है, दुम्हारी ही उम्र का, नाम है उक्का उपात्मत ।

(केप प्रक्र ११ प्रद.)

हिन्द संगठन हौमा नहीं है स्रपित

जनता उदबोधन का मार्ग है इससिये

विसक स्वामी अक्रानन्द चंन्वाची ]

पुस्तक जवरूव पढ़ें। खाच भी हिन्दुकों को मोह-निजा से क्याने की ब्रावश्यकता बनी हुई है; भारत में क्लने वाली प्रमुख- वाति का सक्ति सम्मस होना राष्ट्र की शक्ति को बढ़ाने के शिवे नितान्त आवश्यक है। इसी उद्देश्य से पुरुष प्रकाशित की वा रही है। मूल्य २)

विजय पुस्तक भगहार, श्रद्धानन्द बाजार. दिल्ली ।

हुए तंन, इस नन्दे से शा टांग के सम्बन्ध मार्थ सम्बन्ध में न साने नया-स्था मार्थ दुसा है। इतियों ने पतंना को बोक्ट ख़्त क्यां की तसाई है। कतियों ने हुनियां को करवाना बना बाला है। परन्तु मेरी एवं में तो प्रोमी हर वड़ी पतंना ही बना सहता है। क्या इसा लगी तो बन क्याक्ट इन्द्रक वने, तानक मत्रक पाई कि सावा के नोक्शवय हो गया। हसी पतंना के निक्ष एक स्थान कारी है कि—

िष्ण मेरा पतंत्र होता, उड़ाते गम की होरी है, बागा कर हरक का मांका पतंत्र तेरा कटा देते। किर क्या मजाल वी कि किशो खां की पतंत्र उदस्ते जाती।

वतंग ( सूर्व ) क्रिप चाने वर उस्क्रुक्रों को बन जाती है, चमगादह भी पर फड़काने सगते हैं और पतंग ( परवाना ) को भी धापने दीपक पर बिल होने का बुधवरुर प्राप्त हो बाता है, क्योंकि 'बरा काम दोने दो दम रंग कार्येगे' गुनगुनावा बच्चा अपना हर्वस्व उसी पर चढा देता है । वैद्यानिक क्रोग प्रकास तथा वर्षों का देव पर्तम को ही बताते हैं क्योंकि सगर पर्तम न हो वो दिन रातन हो और संसार अन्यकारमय हो बाव और गर्मी न मिलने के बादस न बनें । चेरापूं की भी बैरकामेर "की तरह एक एक वृंद को तरसती रहे। उती की गर्भी से बचने के किए आरब करो नकाम पहनते हैं और हिमासम भी बपनी डिम रूपी नकाव करा थी इटा केता है तो हमारी गंगा बसुना को कंमी में बानी देकर बुसाने नहीं देवा है और इसी प्रकार उसकी कृता कराया की कुछ

निज्ञार्थं श्रीकन बक्तिरान करने का रूप ब्राइयं पर्रम ही से श्रीका व्यावकता है, वो दीवाने की तरह अपने दीपक का प्रकार समाना करता है और गुनगुनाता व्यादा है कि

मानक हम भी या खेते हैं. करना हम भी

कीयर को तरवने रहने ।

श्राम पर देखिने समाते हुए परवाने की, श्रेमे होते हैं वो होते हैं महस्वत वाले।

दीवक का प्रेमी पतंत्र और शामा का कारिक पराना मन का ने कोई। का कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार

बनावे हुल है आधिक, किनांस करते बाते हैं b .. बेकिन वच्चा प्रेमी तो बल-बक्त कर मी वह करते हैं कि—

> बरबाह नहीं बता जायेंगे, महक्तिता में रहेंगे । द्वम समाबनो बार, इस परवाना बनेंगे )

# प तं ग

[ भी प्रतापविंद एम॰ एव॰ वी॰ वी॰ टी॰ ]

 $\star$ 

परन्तु इव आखिके खादि को भी दुनिया में सासच देने वालों की कमी नहीं हैं, कीर क्षत्रेकों इच गरीव का पव अब कमने पर दुखे रहते हैं और अपनी तरफ कीचने का कोई न कोई रास्ता विकास कोर्य हैं। वेशा कि—

> ब्ले रोशन के आगे श्रमा रख कर वह यह फरमाते हैं, इचर आता है वा देखें, उपर बाता है परवाना ।

मनीवेशानिकों का कहना है कि
प्रकार पर्वता पर पहते ही एक प्रकार को
प्रकार मामना ( संस्थान ) देश कर
देशा हैं, फक्सरकर पर्वता प्रकार की
तरक मामना है, शस्त काने पर उसी के
कुनल कर गिर पहला है, सेकिन फिर
उटला है कोर दोहता है उसी दोशक को
रफ्त । यह मादना इतनी प्रकार होती है
कि पर्वता दीशक के लिए कन्या हो लाला
है, उन बदन की कुछ भूल लाला है।
करा-कक कर भी कुछ, नहीं बीखला
करना कह है कि—

नावहा मत कर नवीहत, क्यों पुक्ते वमकाए है। वैकी वद दक्ते न(ीं, व्यक्तिकहीं सगवाए है

दीपक से बार-बार टकराता है। मुख्य बाता हैं, पर बज मुन बाते हैं बीर औमसी चीहान की तरह 'होपक मय कर बाला, अब पर्दत ने बीवन' तमी उसके बातन्त्र प्राप्त होता है। एक दूकरे कविषद करते हैं कि-

स्मस्य दार्ड में म के, ब्रिके,ब्रिक श्वलगादि, ब्रवते ये श्वलगिदे तिरु दुक्ते, ब्रुक्ते वे श्वलगिद गादि । द्रीयक के ब्रुक्तने पर पतंत्र कटी पतंत्र की वरद चक्रवे फिरवे हैं, बूबरी ग्रमा की

कोचर्ने, भीर गुनगुनाते बाते हैं कि-काते हो तो काहए, फिरफिर न देखिये।

इम भी किसी को हूं द लेंगे दिस सगाने के सिए।

केकिन स्वरत ससनाएं अपने स्वाभी के शव पर भी पणकती हुई चिता में कूद कर अपने बीवन की आहुति दे देती हैं। स्वा किश्व इचका दूसरा उदाहरश अपस्थित कर सकता है ?

पतंग के धनेको रूप और रंग होते हैं, बेकिन आकार तर का एक्सा होता है और होते हैं तब साथ के ही। समाचा तथा तमन कारने के कित उदावें का है। परन्तु न्यूटन महाशव के हती से बास्त्रवीय चित्र को मक्कोदर

गिरने से बचाने का उपाय द्वांट निकाला बा को वर्तमान संसार में गगमचुंनी इस्टालिकाको पर शिव विश्वला के रूप में विकाद पड़ता है।

भारत का चित्र पत्याकार नताया जान है। क्या यह भारत में पतंय उत्तरने की माचीन प्रया के स्थित करता है पर हतना अवस्य है कि पतंय नाले की भीव दक्षि हो जाती है। पतंय नतु-रुपिया भी होता है, कही हसको करकी-मा कहीं गुड़ी, कीर न बाने हस्को लेग किन किन नाम से पुक्तरते हैं। ज्ञयर पतंया, श्रवसम्, स्थ्ये, परवाना तथा पतंय के कार्य में आपा है। हिस्सी माधा को वह भी एक की उत्तरता है।

वंसार में बतंत्र से झांबक त्यागी सायद दूखरा कोई ही हो परम्य इसको तंत्र करने वाले तथा बताने नालों की माना में हैं। पानूस भी बन इसकी सारा में वाचक होते हैं तो वह मी गुन-सुना कर उसको कोसता है कि—

फान्स को को परवानी ने देखा तो यह बोले, क्यों इमको कलाते हो कि कलने नहीं बेते।

दीयक का मान इवी पतंग के कारख होता है क्यों कि इवी के बिलदान की महिमान में दीयक का भी नाम का खाता है, बरना द्यमा को कीन पूछता

> खुष किस्मती ग्रामा की को महफिल में झा बली नक्क्यना केकर झाया है, परवाना बिन्दगी का ॥

परवाना वान्दा। का।।
परवाने का क्षण्डे क्रमें भी कादर
करते हैं, क्योंक क्षगर काप किछी का
परवाना (Introductory letter)
कव केकर वार्ष तो व्यातिर भी होती
हैं, क्योर काम भी वान्दी वन जाता है
क्रीर हमी परवाने से मातुर्भूमि पर

बिल्यान होने का भी आदर्श वीखां जा सकता है न्योकि—

> खाके परवाने से, इसाती है सदाप्ट पैहम। जिन्दगी है गमे दिखबर में फना हो जाना।।

रामा और परवाना, दीपक और पतांग की सुन्दर लोकी है। एक का जलना दूषरा नहीं देख रकता रामा को बलता देख कर परवाना भी उसी में बल बाना चाहता है, क्योंकि सच है कि—

मुहन्तत का जन मका, है कि दोनों हो नेकरार। दोनों तक्फ हो जाग, नरानर आग लगी हुई।

परवाने हरेक बगह पहुच बाते हैं पर चाहिए कोई ग्रामा कोर वह भी बगमगाती हुई, किर हमकी क्या कभी है, हर समय चकर बाटते ही दिखाई देते हैं, ग्रामा हर बगह बताती है और परवाने भी, परन्तु महफिल का अन्वर है क्योंक बागकी महफिल में एक तीकरी चाल कहते हैं—

इस महरित्त और उस महरित्त में फर्क है इतना यहाँ विशाग वहा दित्त, बताय बाते हैं।। बताना तो खंदा में किसी को भी अच्छा नहीं कमता है परम्य खुणी में बसी दीयक बताते हैं, सेकिन पर साहब तो

फरमाते हैं कि—

यने विशाल है जुम्मदो,

इन चिरागों को ।
खुद्यी की महफिल में,

स्याकाम अकाने वालों का

के किन परवाना इसकी क्या चिन्ता करता है, यह तो इसी में खुश है कि करा की और तेल करदी जाय क्योंकि—

कहा पत्रण ने दौरे स्थास पै चढ़कर | अवक सवादें को सरते किसी के सर चढ़कर || कदाचित सुभाव और गान्धी की ने हुंगों से कुछ सीका है।

## स्वप्न दोष 🕸 प्रमेह

केवल एक सप्ताह में जह से तूर। दाम १) डाक सर्च पृथक। हिमालय कैमीकल फार्मसी हरद्वार।

## रोडियो व २००) से १०००) मासिक **घर बै**टे मुफ्त

र सत रिक्क करने पर १०.०००) इनाम । विश्वास रिक्षये यह आसम्भव नहीं। सिटरेचर व नियम भी मुफ्त मगाइये।

दि हिन्द स्टोर्ज, चावड़ी बाजारे दिल्ली।

#### जीवन की संवित रूप-रेखा

र गर्जे ह के वर्तमान सकदि भी कोत ग्रेसफील्ड का बन्म लेड की नगर में सन् १८७८ में इसा था। चीवन का उषः काल उन्होंने एक नाविक के रूप में बानना अर्थियाला सङ्ग्र समुद्रों के तद पर व्यतीत किया । इनके माता पिता दर्भाग्य से इन्हें बचपन में ही श्रानाथ कर उस पार चले गये थे। फलतः इनका लालन-पालन इनकी एक चाची के द्वारा हुआ। प्रारम्भिक स्कूल की शिका समाप्त होने पर मेसफीलड द्वक व्यापारी बहाब पर अपरेटिस नाविक हो गये। छन् १८६५ में ये अमेरिका चले गये। होटलॉ क्रोर तरायों में काम इति हुए वहा इनका बीवन कठिनाइयाँ के बीच बीता। अपने विद्यास प्रयत्न क्यीर कठिन वरिश्रममय बीवन से इन्होंने अविष्य के ब्रिट् बहुत कुछ सीसा, इक्ट्रा किया। अनुद्र और अनुद्र यात्रा के प्राते प्रेम इसका ही परिवाम है।

स्रमेरिका से लौटने पर इंगलेयह में इन्होंने पर कर का व्यवकाय कारम्म किया और किश्तापं तथा नाटक लिखना कारम्म कर दिया। इनकी प्यन्त क्षां की प्रकाशकों और राठकों को खुद झाकर्षित क्षिप और इस प्रकार कोन में सफीस्ट काधुनिक साहित्य के उदीधनान कलाकर तिने खाने समे। सन् १९३० में तरका-लौन रावकिं भी चन्टे किनेब की मृत्यु हो गई और बोन में समित्रका स्व यह जाइस्वीन यह मात हुआ। १९३५ में इन्हें 'बोग्यता का मनाय-वन' दिया गवा। बतंमान का में बी साहित्य में भी बोन में स्थारन का प्रकृतियोग ममाव

#### मैसफील्ड का साहित्य

श्री कोन मैठफील्ड की रचनाएं विभिन्न और बहुत अधिक हैं, वे कवि हैं, उपन्यावकार हैं, नाट्य-लेखक हैं और समालोचक हैं, किन्द्र उनके गीतों ने विशेष स्थाति प्राप्त हैं। उनकी अग्रव स्थित रचनाओं में विशेष प्रविद्ध कुछ पुस्तकों के नाम बहाँ दिये कार्य हैं।

(१) बाल्ट बादर बेसेड्स, १६०२ (२) यी एवर सार्व्यंग मर्स्ट १६१६ (इस संग्रह में कवि की में डतम वर्षोना-स्मक कविताएं है), (३) रीनाउँ दी कास्त १६१६, (४) राष्ट्रयक्त १६२०, (५) से हें जेबी आफ नन और (६) पारणी दी मेंट (नाटक), (७) मस्टीच्यूह एपड सालीच्यूह समा (८) लास्ट इंडीवर (उपन्यास), (६) एटोपींजाइन मस्टर १६०७ (सद्धती कहानियों का संग्रह) और (१०) एस्टरी काफ येंस्डिपेवर (समा-कोचना)।

## इंग्लैण्ड का कवि जोन मैसफील्ड

[ भी देवपि छनाठ्य सहित्य रत्न एम॰ ए॰ ]



#### मैसफीन्ड के विचार और उनकी शैली

वयवि रावकि का गारंभिक बीवन गरीबी और किताइगी के बीव बीवा परन्तु इक्ते वे न तो तिराजा के कि हुए और न क्रम्बारमवाद में ही उनके शाहित्य पर क्रमिकार बमाया, ने कुक्वतः बनता के कि हैं, बनतेबी विचारमार के हामी हैं। तिर्यनता की राक्ति पर होमा बेंची के बनों के तित वराजुम्ति की को माननाएं मेडफील्ड के वाहित्य में हैं, वे किती कान्य की रचनाओं में नहीं। उनके बीवन का उपः क्षस्त निम्म केवी के बनों के बीव ही प्रधान में बदवा या कीर इसी करात यह उनका

श्रातः समुद्री श्रीवन से सम्बन्ध रक्षते वाओ रचनाच्यों में मैक्फीस्ट की रचना शक्ति का चरम विकास स्था है। "सास्ट बाटर नेतेष" नामक संग्रह की कविता "स्त्री धीवर" में कवि और सक्करवाका के प्रति महान उत्सक है, वह उत्सकता एक ज्वर के समान है थो सागर की उत्ताल फेनिस सरंगों के बीच एकाकी नीका को खेते हुए होता महाली के दर्शन किए बिना नहीं दूर होगा। प्रस्तत कविता में कवि ने रहस्थमव समुद्र के समस्त रहस्वों को एक ब्राह्म-चरित्र के से रूप में स्पष्ट रख दिया है। कवि की समस्त सम्बेदना और शक्ति इस कविता में बेसे अमह कर आईगई है. बचार्य और रोमांस का सदयत समिश्रस



भी जोन मैछफील

चीवन मार्तयह मध्याह के आरक्षण में आया तब प्रमात का एकतित रागमाव पूर्य रूप में उदेशने साग कि संगर चींचिया गया।

कि ने बीवन को बेशा देखा है, बेशा ही कहने का प्रवल किया है, हवी से उनकी माण स्वामाविक हैं, मण्डमाय राक्तिशासी हैं और वातावरण मायमन है।

समुद्र ग्रीर ठनके चीवन से मेस फील्ड कार्यालड सम्बन्ध रहा है।

इस कविया में पाया बाता है, बो मेन-फील्ड की बारती विशेषता है। यहुर की विद्याल फेतिला करंत राख्निके बतान बर्चन के जाय कार उनका कॉन्ट्र बानों के जाउन कोर विजिय बर्वतीय की रोमांटिक करनना नहीं ही ज्वीद है। बहुद्र के पनचंत्र और विनाशकारी रच के प्रति कवि का बाक्ट्र व वसहुत्र नहां ही पोकों है, करि की बच्चा है— "में सदुद तक पुनः जनस्य जाऊ", वहां एकांव सदुद हो और एकाकी जाकारा।"

बोन मैक्फीस्ट के स्पार्धे समुद्र ने अपना एक महान् गायक पासा है, ने बवाव बाद के सब्दे कहि है।

रावकवि ने १६३१ में दिवे एक अपने एक म्ब्स्टियान में कविता की निम्न परिभाषा की बी —

" मैं विरवाद करता हूं कि अंड करिता संसार के बोबन, व्यक्ति, स्रक्ति और उसके निवस्त्रीक रूपों प्रकटीकरण है। करिता स्वतुन्ति के करण केती है, करा; वो बीवन करिता का उद्योक्षक बनता है, वह बीवन कारमा की अख बना, प्रवार, प्रेम, उत्यस्ता, प्रकल, स्वार, पाप, महान, कोच और करतन आदि के सनुमनों से पूर्व होता है।

#### सफेड बाबा काना

मारत काल तेल बाजों का वकता रोककर वफेद बाल कह है काला, जन्मे का कुत कर दिमागी ताकत व जांकों में रोवनी देंगे हैं। बारत काला न रहे को तुन मुस्य बायव । मृ० शा) जाया वक्त शा) कुल वका थे)। ये भी विकास-कमार गुप्ता नं क थे पो टेहरा (गवा)।

#### मुफ्त

ननपुनकों की अवस्था वया कर के नाय को देक्कर प्रारत के पुलिक्वरूक बेंक कविराज कजानक्यूको बीठपुर (स्थाँ-प्रक् प्रार) गुत रोग निरोधक वोचवा करते हैं कि स्त्री पुत्तों स्थान्य गुप्त रोगों की जन्द जीवियां गरीकां के सिच्च पुत्रत की जाते हैं ताकि निराध रोगों की तरकारित गों किया वो के विक्य कार्नेक, होंच मानी दिल्ली में स्थां निर्मा कर का कु: जाने के टिक्ट - नेक कर जीविक्स प्राप्त कर करते हैं। पूर्व विकास के सिल्ला कु: जाने मेल कर १२६ प्रक्ष की कों की की सुसकर टिटापाठी Guide प्राप्त करें हैं

#### १००) रुपया इनाम

(तवनंगेंट रक्षिटर्ड ) भारचयेजनक शक्तिराजी चिखकण

## मारतकालस्यः १करोड्टन ग्रन्नका ग्राधिक उत्पादन

\*

द्भार वनी रहने साली करन की कारी, द्वांपण तथा इस कमय सामास पर देश की निमंता को दूर करने के लिने नमासीम प्रतिवर्ण देश में बह्त करोड़ दन साधानन और करनन करना पालिये।

निकट प्रतिष्य में ज्यापक रूप से स्वान्तेत्रावदन के लिये वह यह उद्देशीय सर्व वसे पैमाने पर होने स्वान्त्रपक हैं स्वित्में विनाई को ज्यादमा, स्विष्ठ चानी, स्वाद, सीर सम्बंद बीचो हारा उत्पादन की बुढि तका कृषि मोस्य पहती मुमियों स्वान्त स्वान्त्रपति स्वान्त्रपति हों

इस योगना को क्रियानियत करने के स्थित यह आवश्यक है कि प्र- करोड़ की पूंची से एक क्षपितस्वन्धी नेत्रीय बीडां, कृषि के आव्यीय नोर्ट स्था एक केन्द्रीय मृति सुवार संस्था की स्थापना केनी माहिए।?

कायान्ननीति विभिति की ब्रन्तिम विपोर्ट की प्रस्य विभारियों में हैं, बो गत २२ भई को प्रस्यवित हुई हैं। वितम्बर १६ ४७ में आरत वरकार ने कागामी बांच वर्षों में हुवें के क्रन्नोश्वादन को क्यान के उपाय ब्रुक्याने के बिन्ने वह क्यानि के उपाय ब्रुक्याने के बिन्ने वह क्यानि वनावी ची।

'अधिक अस उपजाओ' आक्रीलन

१६४२-४० में ब्रान्टिए ब्रान्नो-स्वरंत को बदाने के वित्रे किंगे गरे प्रकार की वाज करने के बार प्रकार की वाज करने के बार प्रकार की वाज करने के बार प्रकार के ब्रान्सिक करने करने करने कर प्रकार करने कर प्रकार के ब्रान्सिक करने कर के ब्रान्टिक करने कर रेव करने कर रेव व्याप्त करने कर प्रकार कर करने कर रेव व्याप्त करने कर प्रकार कर ब्रान्टिक करने व्याप्त करने कर ब्रान्टिक करने व्याप्त करने कर ब्रान्टिक करने व्याप्त करने व्याप्त करने व्याप्त करने व्याप्त करने व्याप्त करने व्याप्त करने व्याप्त करने व्याप्त करने व्याप्त करने व्याप्त करने व्याप्त करने व्याप्त करने व्याप्त करने व्याप्त करने व्याप्त करने व्याप्त करने व्याप्त करने व्याप्त करने व्याप्त करने व्याप्त करने व्याप्त करने व्याप्त करने व्याप्त करने व्याप्त करने व्याप्त करने व्याप्त करने व्याप्त करने व्याप्त करने व्याप्त करने व्याप्त करने व्याप्त करने व्याप्त करने व्याप्त करने व्याप्त करने व्याप्त करने व्याप्त करने व्याप्त करने व्याप्त करने व्याप्त करने व्याप्त करने व्याप्त करने व्याप्त करने व्याप्त करने व्याप्त करने व्याप्त करने व्याप्त करने व्याप्त करने व्याप्त करने व्याप्त करने व्याप्त करने व्याप्त करने व्याप्त करने व्याप्त करने व्याप्त करने व्याप्त करने व्याप्त करने व्याप्त करने व्याप्त करने व्याप्त करने व्याप्त करने व्याप्त करने व्याप्त करने व्याप्त करने व्याप्त करने व्याप्त करने व्याप्त करने व्याप्त करने व्याप्त करने व्याप्त करने व्याप्त करने व्याप्त करने व्याप्त करने व्याप्त करने व्याप्त करने व्याप्त करने व्याप्त करने व्याप्त करने व्याप्त करने व्याप्त करने व्याप्त करने व्याप्त करने व्याप्त करने व्याप्त करने व्याप्त करने व्याप्त करने व्याप्त करने व्याप्त करने व्याप्त करने व्याप्त करने व्याप्त करने व्याप्त करने व्याप्त करने व्याप्त करने व्याप्त करने व्याप्त करने व्याप्त करने व्याप्त करने व्याप्त करने व्याप्त करने व्याप्त करने व्याप्त करने व्याप्त करने व्याप्त करने व्याप्त करने व्याप्त करने व्याप्त करने व्याप्त करने व्याप्त करने व्याप्त करने व्याप्त करने व्याप्त करने व्याप्त करने व्याप्त करने व्याप्त करने व्याप्त करने व्याप्त करने व्याप्त करने व्याप्त करने व्याप्त करने व्याप्त करने व्याप्त करने व्याप्त कर व्याप्त करने व्याप्त करने व्याप्त करने व्याप्त करने व्याप

अविक अबोत्पादन की शक्रियां

देश - में साझान की कमी तथा साम्वर्धिक झम्मोत्पादन को स्ट्राने के सामगे के विकय में विभिन्ने का बहु विकार है कि मारतीय इस्लानकस्था में कई करारे हैं किमनें से प्रमुख के हैं —

(क) अनाव की कीवतन कुल रेहा-नार कर्तमान भागारी की आवश्यकता के अनुभात से कम है।

(स) तीन काता में सानाव की वैद्याकार में विशेष म्यूनाविकता होती साती है।

् (म) देश में वर्द स्थानी वृतिकता अदेश हैं, किन्दें हुर्मिक प्रदेश कहा वाला

पुरानी भूमि की कारत पर बंदि क्षत्रिक परिश्रम किया काय तथा भेड किस्म के काद-और उत्तम बीव का प्रयोग किया काय तथा बाच्छी विचाई की बाय तो उटकी उपन बडाई का सकती है।

श्रमाध की कभी वाले जेशो के विकास के तमस्य में तमित ने विकास की की है कि उन जेशों को तिवाई की स्वाद कुमियाएं दी बाएं, तिवाई के विमा सेती करने की विधियां तिवाई के विमा सेती करने की विधियां तिवाई बाएं, और तम्य वाय हुंटे होटे उत्योग पंचे तिवाए बाएं तथा स्विचित्र उपायंग के सन्य तम्य ने से की की की वाध ने व्यक्त करने की सोव की बाएं वस्मई वश्वर ने बोड़े अर्थों में ही प्रायः ७ साक एकड़ ऊषर भूमि को विवाई के तिना ही उपचाक बना क्षिया है।

छिति ने अन्य प्रान्तों तथा रियारतों

अंधों केरी की इन विशिषों के कोरदार
प्रचार कोर प्रस्तार की विकारिया की

है। चितित ने उत्तर परन्तु केन्नर पड़ी

मूर्यि की चीं पर चीं आप कारत करने के

एमनन में बहुत ज्यादा कोर दिया है।

छितित की हुत समस्य में देश कि केन्नर

पड़ी मुर्सि को उपचाक तनाने का अव वह कोई भरकक प्रमन्त्र कीर परिश्रम

नहीं किया गया।

संशोधित खाद्य उत्पादन योजना

विभित्ते ने इस मत का समयेन किया है कि क्रूमियकात प्रस्ताः आरतो तथा स्वारतो का वर्तम्य है चरन्तु कुळु महस्व-पूर्वे विषयों में केन्द्रीय सरकार की भी किम्मेदाशिया है। यह केन्द्रीय सरकार का इक्सा है कि वह आरतों की कीर स्वारतों के प्रस्त प्रस्ता वीकार स्वारतों का ना उत्पादन योकना से प्रक्रीकास करें, स्थारतों कीर आरतों को साध्य-उत्पादन के सिप्स किन झाय-रक्क शावनों देशा बहुकों की झायरम-का है उनका प्रस्ता के स्वार की की



खाद्य मन्त्री श्री बयरामदास दौलतराम फिर से जुत ई तथा कास्त में लाए ।

वेन्द्र तथा प्रातों में पूर्व सहयोग प्राप्ति के देतु समिति ने दो संस्थापः स्थापित करने की सिफारिश की है।

(क) एक केन्द्रीय कृषि योधना बोर्ड।

(ल) भीर दूधरे प्रांत व प्रदेश में एक एक कृषि नोडं।

में गृहीय कोई में प्रातों, रिवास्तों, कृषिकों और केश्रीय सरकार के प्रतित्वारों कोंगे। इस कोई का कार्य देगान भागे और रियास्तों की कास्त उत्पादन को योषनाओं का प्रतिपर्ध एकीकरण, प्रशीन, सार्य तथा सन्य सरकारों के निर्वेद करना, कोर प्रत्येक वोकना की प्रगति या निर्वेद्या करके केश्रीय सरकार को रियोर्ट देना 'अपस्थातिका सभा प्रारम एक स्वतन संस्था का निर्वेद्य गांचिकका नाम होगा "वेंश्रल लेंड रिक्सेमेशन कार-येमाईकेशन" वेंशर प्र्मा को उपकोशी बनाने की सभी योषनाएं कोई इस संस्था के पास निर्वेद्या करके मेंग्रेसा।

प्रातीय बोर्ड के कार्य निम्नकि खित

१- कीनली परती मूमि कृषि के योग्य है तथा सालानी से मिल लकती हैं। इल लक्ष्मण में केम्प्रीय वंडों के लक्ष्मण के लिए के स्वाप्त करना दें हैं मूमि के किया के स्वाप्त करना । (१) प्रचार के ही मूमि में किया करने के लिया में मारीय सरकरों की लक्षाद देना, कीर ४- मारीय खाद उत्पादन मोक्नाकों की मर्गत की परीज्ञा करके उत्पादन मोक्नाकों की मर्गत की परीज्ञा करके उत्पादन मोक्नाकों की मर्गत की वरीज़ा करके उत्पादन मोक्नाकों की मर्गत की वरीज़ा के को की की मर्गत की वरीज़ा करके उत्पादन मोक्नाकों की मर्गत की वरीज़ा करके उत्पक्त हिंगा ।

मुमि सुधार संगठन

कृषि योवना के केन्द्रीय को डे द्वारा सर्वे कृत योवना को को कार्योन्वत करने के लिए कमेटी ने एक स्वाधीनाधिकार एंस्वाओं स्थापना की विकारिश की है, विषय को नाम केन्द्रीय करकार ५० करोड़ स्वाधी की हमें केन्द्रीय करकार ५० करोड़ क्यें की पूर्वी क्यानेगी। इब संगठन



हुँ बस्तेवड में तो का बूच ऐसी मसीज से हुहा काने कता है किस में सारी पड़ी हुई सबे बूच की मात्रा भी साथ साथ नदादी कार्ती है।

का एक वे इंडोमी। इसमें श्रामिक से काथिक ७ बाहरेक्टर होंगे । बाहरेक्टरों को केन्द्रीय सरकार नामबद करेगी। बोर्ड में आपार व्यवस्था, कृषि, अर्थ-शास्त्र मनि कर, शासन प्रवस्त्र और सिंचाई के विशेषत तथा अवकी का एक प्रतिनिधि रहेगा ।

संगठन का कार्य सामान्यतया भगि के स्थारने और काम में लाने के लिए उसे प्रांतीय कृषि बोडों को देने तक ही सीमित रहेगा। प्रत्येक बोबना में विजना बास्तविक व्यय होगा. वह उसी पान वा विवासत से २० किस्तों में लिया कारता. जिल्ही मीता के बस्तरांत वह बोबना कार्यान्यत हुई है। कमेटी का विचार है कि इस केन्द्रोय भूमि सुवार संगठन को सामान्यतया दश हवार एक ह से इस भनि के सुवार का कार्य अपने हाथ में नहीं केना चाहिये और सवरी हुई भमि का विभावन इस प्रकार काता साहिए कि कोई खेत २०० एक्स से इप न रहे. क्योंकि मशीनों के द्वारा कवि करने के लिए एक खेत में कम से कम २०० एकड भूमि द्वीना साव-अवस है।

#### सहायक खाद्यपदार्थ

कमेदी ने बाल, शकरकन्द और केला बादि बाविक मात्रा में वैदा होने व्यक्ती फलकों की उत्पत्ति और खस्त के सम्बन्ध में ब्रावे इ.ए. सुमत्रवी पर विचार किया है। कमेटी का मत है कि तत प्रांतों और रिशवतों में उपयुक्त वरती भूमि पर झाल और राकरकृद का तत्यादन बताने के किए प्रोस्थाइन देना चाहिए, परन्त वह इन खाद पदार्थों को प्रधान सनावों का समावपुरक नहीं बमभाती और न इनका उस भूमि पर उगाया बाना ही ठीक सनमती हैं, बिस बर इस समय प्रधान अनाची की परलें तमाई वा रही हैं।

ऋग्रिम पांच बर्षों में खाद्य नीति

क्रमेरी का विचार है कि मोसन बैसे बीबनोपयोगी पदार्थ के सम्बन्ध में विदेशी श्रायात पर निर्भर रहना संकट काल में देश के लिए खतए मोल जैना है। यह अनुचित है। अतः कमेडी ने विकारिश की है कि साच नोति के कर में खादा पदायों के लिए विदेशी पर निर्मर रहना बितनी बहदी हो छ के, उतना बल्दी होष देना चाहिए।

कमेटी इस बात की मानती है कि क्तादन भीर सपत की वर्तमान मात्रा को देखते हुए निश्चय ही देश मैं खाद्य पदार्थों की खाली कमी है, और क्योंकि बिन खाद्य उत्पादन बोबनाझी की उसने विफारिश की है, उनके परि-बात होने में पर्यात समय लगेगा, बात: भारतवर्षं के लिए वह आवश्यक होगा कि वह वर्तमान सपत के लिए और 3 केन्द्रीय क्रम अंशर बनाने के लिए विदेशों से कल अस प्राप्त करें। इस लिए कमेरी का विचार है कि किसी भी वर्ष में बावश्वकतानसार विदेश से मंगाये बाने वाले अन्त की मात्रा का निर्धारक दो विद्वार्ती के काचार पर होमा चाहिए कि किसी भाग में फर्बन कराब हो बाने से या श्रान्य किसी प्रकार से पैदा हुये संकट के निवास्थाय एक केन्द्रीय बन्न भडार के किए वितने श्वरन की बावश्यकता हो, उतना ही श्वरन मंगाया बाव, और (स) प्रविद्ध से स्रविक ५ वर्ष बाद विदेशों से सन्त मगाना बंद कर दिया जाय । आगाभी पांच वधों में विदेशों से बान्त मंगाने का प्रकाशिकार सरकार को श्रोतर साहिते । इसके सरकार अपने देश की कीमतों को संसार की कीमतों से प्रवक करने में समर्थ हो बहेगी और अपेदाकत सस्ते बान्त का भंडार बना सकेशी।

#### केन्द्रीय अन्न भंडार

विकारिय को है कि प्रथम खाद्य अत्यादन बोधना के ध वर्षों की अवि में सरकार को इर विमय १० लाल टन अन्त-भंडार ृषे सुरद्धित रखना चाहिये। इस अन्न में प्रचान तया गेहं स्रोर चावत होने चाहिये।

कमेरी ने विफारिश की है कि तरन्त बांच करके इस बात का पता संगाया बाय कि क्या एक ऐसी स्वाचीनाविकार प्रबंध संस्था स्थापित करना बांछनीय है. वो तरकार के तरशक्वान में अन्न के क्रायात के काम काने हाथ में के ले। यह संस्था केवल बन्न प्राप्त करने, उसे उपयुक्त मंदारों में मरने और सरकार द्वारा निर्धारित भावों पर वेजने बादि का प्रवस्त करेती।

GOVT (00) इनाम REGD

सर्वार्थ सिद्ध यन्त्र प्राचीन ऋषियों की ब्रद्भुत देन

इसके भारता मात्र से हर कार्य में विक्रि मिलती है। कठोर से कडोर हरव वाली स्त्री या पुरुष भी आपके बस में बा कायेगा। इससे भाग्योदन, नौकरी, सन्तान तथा थन की प्रक्षि, मुकदमे और बाटरी में बीत, परीबा में पास एवं नक-महों की शांति होती है। अधिक प्रशंसा करना सर्व को दीपक दिखाना है। बेफा-यदा सावित करने पर १००) इनाम। मुख्य तांबा २॥) चांदी ३), डोने का स्पेशक ११) इन् ।

> भी काशी विश्वनाथ सामग तं ॰ २० पो ॰ ६तरी सराव (गणा)

### प्यारा प्रत

बदि साप सन्तान से वंशित है तो मुके भिन्ने कापके पर का दीपक शीम रेशन हो उठिना, बदि का न वर्के तो हमारी कीषण कास्त्रीर कीसाद मंगना सें, विससे रैक्ट्रों वेबीसाद बलों की गोदी इरी मरी हुई है। मूल्य ३५) स्रीर दबाई कीवार जरीना विवने जेवन है पुत्र ही पैदा होगा चाहे पहले सक्कियां ही सक्कियां क्यों न पैदा होती रही हो

इमेशा के किये क्यान उलचि क्य करने वासी स्वाई वर्ष कन्ट्रोस की फीनक २५) ५ वर्ष के मिने २०) और मी आस के क्षिप १२)—इन दबाइयों से माहकारी इह महीने और बाती खती है। मारिक बार्य वारी करने वाली दवाई मैन्सोस खेलाह बा गरुव १२) और इससे तेव दक्की गैन्सोस स्टांग को प्रन्दर सन्त्री प्रकार मुल्य १२) गरद के क्षिप मैनोका मू॰ १०) बाफ कर देशी है सूल्य २५)।

Phone No. लेडी डाक्टर कविराज मत्यवती 8646

जान्दनी चौक देहती [ इम्पीरियस बैंक और कम्यारा के क्रम्यान ] कोठी :- २७ बाबरक्षेन न्यू देहली ( निकट बंगाली मार्केट )



35

दितांक बन्ध १२-७-४८ दिनांक उत्तर २०-७-४८

बाली स्थान इस प्रकार मरो कि इर तरफ से बोस्ट ६० हो काय, दिये हुए बाह्य अपने स्थान पर तथा कोई बाह्य दशस प्रवीम न हो ।

इमारे सोलड इस के अनुनार मेवने पर ५०००), प्रथम-पंक्ति में एक बुटि होने पर ३०००), प्रथम पंक्ति में हो बुटि होने पर २०००), प्रवास इस मेक्ने बाखे को १५००), एक से अधिक सही इस मेवने वासे को १०००) मिलेगा । १२५००) से कम द० आने पर द० इसी अनुसत से कम हो जानका ।

प्रवेश ग्रान्क एक इस २), पांच इस ७), दश वा दश से अविक वाले को १) पति इस मेवना चाहिये। मनीबार्डर स्वाद इस के लाव मेवना आय-उपन है। उत्तर के सिवे -)। की टिकिट मेलना चाहिये।

> परा-तपेश्वरीप्रसाद-बनवारीजाज ५७/३४ सतरंबी बुशक, कानपुर ।

क्तिन कांत्रोड एक राजनीतिक संस्था के कर में भी, तब धने बलावे -बीर प्रनिहारों से लेकर तेली तंत्रोली तक जाकी कोर मागते वे और प्रत्येककांदी-- सन में सभी वर्ग और समुदान के व्यक्ति सन प्रम बन से उसे सफल बनाने में कोई बात उठा नहीं रखते थे। बाबू की क्षक भावाब पर श्विषों ने अपने पर्दे -काब कर फेंक दिवे और मैदान में सारे बन्दन तोड़ कर निकक्ष आईं । बच्चों ने नकत होड़ दिये और होटी वड़ी टोसियों में राष्ट्रीय पताबा को बामे बलत निवा-साने शक कर दिये। पुरुषों ने कारवार श्लीर घर गराची पर ठोक। मार कर जेल बाना पशन्द किया और साठियों के बार इंसरे इसरे अपने अंगों पर सहे ! किस क्षिप या वह सब ! केवल मावी सुल क्रीर समृद्धि की सालगा से, स्वतन्त्र ना वु मददल में खुल कर खांत कीने की श्चाकाचा है। वह न सही, उनकी बन्दान न्ह्यौर उनके देशवाली तो कमी 'राम नाज्य' का जानन्द लुटेंगे ही। यही जोश त्था सब की नस नस में और नहीं पाठ पदाया या उन्हें नापू ने । नापू ने स्वयं कापना तर्वस्य देश के अर्थेच कर दिवा आवा, फिर उनका प्रमाव को कुछ भी वा ना किसी से छिया नहीं है और आव बड़ी कारब है कि उनके समाब में इस समी अपने को अनाय इसा अनुमय नहरते हैं। 'सब कुछ सोकर भी कुछ भिक्ष व्याता है' यही बाक्य बापू ने पूरा किया है जन्होंने प्रपना सब कुछ सोकर इसना श्राया कि किसी ने न वैसा पावा केरीर न न्याने की कोई सरमायना ही है।

पर इमारा तो वन कुछ बेहें कोचा
कुछा है सह दे झन तह। दूल झुल का
को एक वाची या (बादू) नह सी मवा
कीर 'पाम रावर' की करमता मी घीरे
'चारे लोप होती वा रही है। कामे व खान
बोक देवक हरवा न रह क्या कन गई
है कि उठकें पूरी बनता कीर मारत के सामने की बात तो दूर धी; वही
असी उठकों की बात तो दूर धी; वही
को की बात तो दूर धी; वही
'के सामने की बात तो दूर धी; वही
'के सामने की बात तो दूर धी; वही
'के सामने की बात तो दूर धी; वही

वर्गे तो अपना 'राम राज्य' का प्रवाद है। इस करव 'विद्यंत हैं, मूले हैं, इसारे विद्यु जूंद 'जूंद तूप को तरत तरत कर सर रहे हैं। 'न्या आर्ज्ये हैं कि इस क्या किरोबी! 'नम आर्ज्य है कि इस क्या किरोबी! 'मार्ज्य, वर कोई नीति और तरीक्ष नहीं 'है शान्ति बनाय रखने का कि अपने विरोधी उस्पन किये आर्थ, वा अपनो को द्वाका इस्पनाने के हा

रावनीति के दांव पेंच को रावनी-विक ही कार्ने, ताकारच करता तो मोकन करने की छेनियाय ही खादती है, को

# क्या यही स्वराज्य है ?

[ भी होमकती ]



श्खावारी कन तनिक वावारों में पूप पूप कर देखें कि मारत की कनता किंव दुर्देशा में की रही है। प्राव्य करक यत है, पर अमानों का तांडब न्यों का स्वों है।

थीकित रह सकता है ।

एक बात और वहें दुःख की है, जा हे कांजों हो और जा है जानक्यती हो, जमी लोग लिखन, मस्तूरों के हो रोजा यत दिन रोते रहते हैं। पर मण वर्गीय गर्रमां की झोर किती का मी ज्यान नहीं। आज की परिलिक्ति में हो केर के मान का मेड्डू वेंच कर कोई कितान कप किती करोंड की दुखन वर पूरे हकार का हंठका और कठला कपनी पर वाली के लिए महावादा है, तब वह क्या उठ पढ़े किले मान वर्गीय क्षांक्र है हुएए और माण्यदीन माना वानेगा, जो कि करने क्यों की वीमारी में पर काली के कारों के दुस्ते वेंच कर बाकर को कारों के दुस्ते सम्बा सो प्रस्तुत् पूरे प्यार पांच करवे तिल से में बात कर ताश्रीसाने सा इप के सबुं में बेचकक पुत कर रोस साम को मनोरंबन करता है। वह तत मणवार्गित गरीत से सम्बाह है, बिठ को कभी विचली के सलावा रोटी के स्वर्ग दुस्तेम हैं सीर भी की तान 'सोटो-साम से भी पूरी नहीं कर लाता !

गाय भीर भेंगे की उठरिया रात दिन वक्की पर पूराती दीका पहती है, उनके क्षित्र सम्मिन्नस्था है जरकार की भोर हें ? फीनते परामाद कोने हैं अब तक ! बन बन के शामने मुकामरी मूंद भांदे कही हो, तो इन पहुड़ा को कीन गावेगा ! और कैंगे बहाने यो हुय के निद्यां हमारी क्षत्री करनार !

यह कोई व्यवस्था नहीं है, न हमें एकमें करतोब है, हमारी हालत दो परसे के मो बहतर है, हमारी वरकार की हाहि एक प्वतिव है। जाज भी पूर्वांशियों को की ठकाश अशीबॉर मात है। गरीन बनता को कीन पुकुता है।

प्रस्तव बनाब है कि वब से मकानों पर करहोता हुता है, साथ ठाउ नहीं हुन । माना कि कियवेदारों को र्रस्त सिंप हो कीर उनके साम और हुविया को व्यान में रखना चाहिये, परन्तु उन सनाय और विववाओं को दशा भी व्यान में रखनी चाहिय, किन्होंने स्वयंन सब्द का हुन्सा हुका नेव कर मकान सब्द का हुन्सा हुका नेव कर मकान बढ़ा किया था. इस ब्राजा से कि बदना तथा सपने जनाथ वर्षों का पासन करती रहेंगी ! इजत के साथ पर में बेठी रहेंगी । पर बाब न किरावा बढा सकती हैं और न प्रपनी इच्छानसार किरावेदार ही नस बक्ती हैं, चाहे बाये दिन किरायेदार ब्राताने सदारहे। चीबों के दाम दक गने और किरावे की शीमा आधिक के अधिक रचास कीसदी वह भी किरायेदाद की इच्छा पर स्वीर सम ४० के प्रतिसन्ध के बाथ बाथ । ब्रिसे हवार करने मानिक की बाव है उसके लिए भी वही बातज स्रोर जिसे बीस रुपये मासिक की साथ है आहे को उस पर भी वही कानन साग्र है। पता नहीं बह केवा न्याय है ! तक दशा में बन कि मकानों में बसने करते कविकांश परदेशी ही होते हैं। नीवर्री-पेशा, डाक्टर वा व्यापारी, बिन्होंने फि बस्तुओं की कीमतों से खेकर मक्दरी चीतुनी कर रक्सी है भीर भाषा पुकाने में हान हान करते रहते हैं। एक वद्यीक न्यान है वह क्रीर न्या सार है इसमें ह

ज्यकोरी का यह रात है कि ताने जीर दिवा गांचे तक तंग हैं, इतके बन्ने बड़े अधिकारियों से केकर साचारक विपादी तक कपनी हैतियत के अनुसाद चून केने से नहीं जूडता।

हमारे प्रांतपित कौर लोक हेवक कांत व बन तथा क्या के जावोगी तमिक प्यान दें इट लोर कि बनता का बीका एक भवानक वरित्सिति है। गुक्स रहा है । वह न्याय है या झन्याय, हसे वह ख्वां कोंचें। माना कि सरकार के जमने कांत्रक किताहमां हैं, पर बनता को किताहमाँ है जालें मीचे पहना मी तो नेवा है। मध्यनक है। हरकार की और से बनता के लिए कोई माविक हचि नहीं चंबी है और न कोई युविचा मात है, फिर नह कै वि लिये?

# केश सौन्दर्य के लिए

# ★ गुरुकुल काँगड़ी फार्मेसी द्वारा मेंट ★

#### केश सिंगार

इल्ले तिर घोने वर बाबा रेखम छै युकायम व सुन्दर हो व्यादे हैं। मूल्य २।) वाब।

### भामचा तेल

वासों का निरन्त, जनमन में पकना जादि रोग दूर होकर दिमान में तरावट जादी है। यूस्प शो शीची।

#### ब्राह्मी तेल

दिमाग को उपहरू व तराकट वहुंका कर बाकों को मचनूत व कुन्दर बनाला है। मूल्य १४) ग्रीगी।

#### मृङ्गराज तैब

वालों को काला करने में यह तैल प्रतिद्ध है। नेत्र ज्योति को तेल करता है। मूल्य १) पाय।

# ग्रहकुल कांगड़ी फार्मेसी (हरिद्वार)

देशती प्रान्त फे—रवेख एरड फो॰ चांदनी जोफ। न्यालियर व जीवपुर फे—जूनियन नेटीक्स हाल, नवा गाव्यर, सरकर। प्रदारावाय—सर्वाच्यर विलिक्तावायं वागरीया नेट। प्राप्त पारत फे—सहत क्रीयच अवदार, १६ चेस रोड, इन्बीर।

### ठगों से ठगे हुए

कमबोरी, खुली, श्रोम पतन व स-पादोब रोगों के रोगी हमारे यह साक्ष्म हमाब करवें कोर लाम के बाद हरक हैविवत साम दें और बोन का उक्ते के क्षपना हाल बन्द लिकाफे में मेंब कर कुपन वलाह सें। हम उनको अपने उक्तर के बाय उनके साम के लिए अपनी १ पुस्तक "विविच गुस शास्त्र बिस में चिना दवा खामे उत्तर लिले रोगों को स्वार दवा खामे उत्तर लिले रोगों को स्वार का साम उत्तर लिले रोगों के स्वीर को सन् १६ में गवनंमेयट से क्लक होक्ट क्षावास से खुरी है पुस्त मेन देंगे, परस्तुगन के बाय सीन झाने के टिक्ट

द्धा॰ वी॰ यस॰ कृत्यप द्धाव्यक्क रसायनघर १०२ शाहज्ञहांपुर य॰ पी॰

#### सोवियत पत्रों के सुनहले दिन

भी निकोकोई समस्की



उनी वियत की बनता ध महे को अस्तवार दिवस समाती है। रूस में मबदरों के असवार आजनम बहुत पहले हुआ। था। ५ मई १६१२ को मबदूरी के असवार 'प्रावदा' का बन्म हुआ । मबबूरों के कान्तिकारी कान्त्रोसन के बोर पददने का यह फल च्या । मधदूर इसे बार से होने काखी साहाई में कापना बहत ही मानन्त हिंग-बार समझते थे। मधदरों ने अपने नोस-जोविक पत्र के कापे बाने को अपनी बड़ी बानदार बीत समभा । 'प्रावदा' निका-अने का विवक्ते अन्मदाता केनिन और क्यकिन थे. सास उद्देश्य या मध्द्रों के संज्ञाम को रास्ता दिखाना, मबदूरों की साकत को एकच करना और मंचनूत बनाना, उनमें रावनीतिक कान पैदा करता. जान राषनीतिक सनासी की क्षरफ उनका व्यान के बाना और मधदुर श्री के दुश्मनों की तब से कमजोर क्रमहों पर चोट करना । प्रावदा के शुरू के **an अंकों में मबद्र सम्बाददाताओं ने** १७८३ केस किसे । २३६ केसों में पंचीपतियों के खिलाफ चलने वासी शक्तरों की सदाइयों का बसान था।

बार के रूछ में 'प्रावदा' और मच-क्ये के दूधरे प्रख्यार वा कितावें वहुत ही सुरिक्त से खपती थी। पूंचीपति और बमीदार मध्दरों भीर गरीब किसानों के प्रगतिशील और कान्तिकारी अखबारों के करी तरह से दबाते थे । 'प्रायदा' निक्सने वासे ही शस ३६ दके बन्त किया चौर पहले दो सालों के मीतर उस

' शेक सराई गई। तस बक्र प्यार निकासने की आचादी ्रांक हुकूम्त, शास्त्राने, मिसं, कार रेलें, तार क्रीर ह्याई से

- सम्बन्ध रसने वाकी दुवाने सब पूंची--व्यतियों के हायों में यी विनकी बनता के स्थायों कारती भर भी क्यास न वा। आपने स्वार्थ के लिए पूंचीपति बनता के शरीर और मन दोनों को दबा कर रकते ये। कार्ल मान्से ने किसा है. 'को भे की समाव पर हुकूमत करती 🗞 बह शब ही मन पर भी हुकूमत करती

B P वोबियत में इस समय ७१६३ झस-

बार निक्सते हैं, बिनके सारीरने वासे ३ करें इ १० साल है। सभी शहरों, बहुत से गांवी, कारलानी कीर स्कूकों से कोर्ववत बनदा की १११ माबाओं में साराबार निवत्तरे हैं । कारकानी के सक-बूर, बनक की सरवायं मबद्र बूनिकरें, मुक्तूरो की पंचारतें असबर निकासकी हैं। श्रासदार और प्रातिक पत्र सोवियत बनता के लिए बड़े बढ़री हो सबे हैं। इत समय ११८३ मासिक वय प्रकारित होते हैं। फिसान सम्बन्धी पत्र कुछ पत्री के १५.४ से॰, उद्योगयन्त्रों संबंधी २१.६ वैदश रावनीतिक,तामाबिक और वार्विक १७-८ वेददा, बाक्टरी सम्बन्धी ८.१ सेवड़ा और साहित्य सम्बन्धी ६ तेवड़ा निकसते हैं। मासिक पत्रों में राषनीतिः राज्य, अर्थशीत, संस्कृति आदि सभी विषयों की चर्चा होती है।

सोवियत में कितावें भी बहुत सुप रही है, सारी बनिया में तब से स्वादा मई १६४८ हे सबीत १६४८ के बीच १० इचार किताने छपी है जिनके संस्करक ११ अरव प्रतिवों से अधिक इस है।

वोबिरत के पत्र बनता को कम्ब-निस्म (साम्ध्याद) की मावना के बाबु-वार बमात और शिका देते हैं। जहाई के बाट की पांच शाम बामी बोकता के चार साझ में ही पूरा करने के सिए बोस दिसाते हैं। बनता को रावनीतिक विका देने के बहुत ही कहितकाली साधन हैं। क्याई, ईमानदारी, क्रस्तता और देश प्रेम कोवियत बनता की विशेषताप्र'

कोवियत की धनता सपने बासवारो वे बराबर वम्बन्य रखती और उनमें बराबर ब्रिडा करती है। २० ब्रास्त के न्यादा मबदर और किसान सोविवस के अलगरों और मासिक पत्रों में बराबर सिखते रहते हैं । उदाहरण के सिए विनिश्वा (युकाइन) के ससवार के १३४७ सम्बाददाता है। १६४७ में इस इस्त्वार को १२५०० केस और चिट्टवां मिली। नहीं हास सोवियत के सभी कसनारों का है। बनता के बीच रहने वाले सम्वाददाता बढे काम के होते हैं। स्टासिन ने सिका है कि असवार के पताने में मण्ड्रों के हिस्सा क्षेत्रे से भे की संज्ञाम में कलावार की जनता की गकाम बनाने 📦 साथन बनाने के बदले उसे बाबादी साने वाला इधिवार बनाया वा कवता है। मध्यर और देशतों के सम्बाददाता शे धेसे कर सकते हैं। मक-दर और देहातों के सम्बाददाता संबठित होकर ही बाखवारों की उर्जात में मेहनत करने गासी बनता की भावाच बन सकते हैं भीर सोवियत समाम भी समस रिवों को बतला कर उन्हें दूर कराने और दारा क्र. था सहाक बनाने के किए कर सब्दे हैं।

१६४१ में डी॰ सेल्डीच, ध्म॰ बालटे और इसरे लेखकों ने कामरीका में किताने निकासी है किनसे पता चलता

इन्हीं को सामने रखते हैं कि इस्टें और स्क्रिया हेनहें के ही ३८० : पत्र हैं, बिनकी माहक संख्या ६० सास्त है। ४५ पत्र बिनकी माहक संख्या ह करोड़ ३० साल है। हुट्टी भर वृंची-पतियों सात कर इस्टें, शिक्टन होवार्ड कीर पटर्शन मैक्कामिक के शाथी से हैं।

> एम० श्रासर्थ का करता है कि का रीकन पश्चों की ७ = सैक्डा स्मामदनी विशा-पनों से, २६ सैक्झा पढ़ने वालों से झीर १ वेक्स दूसरी मही से होती है। ज्वादा विश्वापन पाने के लिए बासवारों के मासिक प्राडक बढाने की विन्ता में रहते हैं भीर इसके लिए वे सनस्ती देश करने वाली मूठी खबरें हापते रहते हैं।

#### १००) रुपये इनाम

भारचयेषनक शक्तिशाली सिद्ध बन्त गवर्नमेंट से रिकार के

सिद्ध वद्योक्त्य यन्त्र । इसके धारख करने से कठिन से कठिन कार्य सिद्ध होते हैं। झाप बिसे चाहते हैं चाहे वह पत्थर दिला क्यों न हो क्रापके पास चलकि कावेगी। इससे भाग्योदय, नौकरी, चन की प्राप्ति, सकदमा और साटरी में बीता तथा परीचा में पास होता है। मुल्क ताबा २॥), चांदी का ३) बांने का १२) कठा शाबित करने पर १००) इनाम । द्वा हरहा काश्मम नं० (कान)। पो॰ कतरी सराय (गया)

#### ्र 🚉 🖟 'तपेदिक' चोहे पेपुरहों का हो या छंतिह यों का बड़ा भयंकर रोग हैं (४) चौथा स्टेज श्रंतिम स्टेज

(१) पहला स्टेक (२) दूसरा स्टेक (३) तीसरा स्टेब मामूबी व्यर, कांडी व्यर, खांडीकी कविकता करीर दुसना, व्यर-सांडी की अवंद्यमा

(JABRI)————(**寅**年代)—

सब ही वालोंकी स्थंकरता क्यरीरपर वर्म, दस्त आदि क ग्रुरू दोना (JABRI)

रोशीकी भीत और भवंदर चर्मोका इधर-उधर फेसना

### 🗜 🖟 "तपेदिक" श्रीर पुराने ज्वर के हताश रोगियों ! देखां

भी नारोहकरप्रशाह हिन्तारी, प्राटररकुक बहुजायां, यो व बाहरमां व (बहार ) से हिक्सले हैं— मैं झावेक दिनों से व्यर कांत्री से बीमार या । करमम खादि की वरीबा कर "तर्वेदिक" (राज्यक्ता ) रोग ही व्यवित हुआता में रोग का नाम सुनते राया रा वाश्यर या। व्हानशा झाडिका शाह्या वर उपायकर (राज्यप्या) राग वाध्यरण हुआ है गोर के पाने पूर्ण ही बहुत प्रवक्त गया। इडी बीच प्रशास्त्राकों हुगाने झावकों झम्हरूची रहा आपने का नाम हुना । हुंत बावदे रोकर पी उस प्राप्त क्या रायाने शिक्षपूर्व सेका (हवा) रहने झम्हरूची हुके बारचर्य में बाल दिया। योदे ही दिनों में गरीस्क्र रंग हैं वहस गया थेना मासूस होने नगा, हैने हुझ गेन ही न यह, झावक सिकाना ज्याचे हैं। यथायों में झाव की सीयवि इन्हेड्ड रेग के लिए कामुरुतुस्य है। बदानी भी प्रकृता की बावे कम है। (२) बार टाकुर निक्ष नेपाली युक्त करेगा थोक रासाली विकाद रहनेगा के लिखाते हैं। जापकी मेनी दया "बनरी" बहुत

ही सामदायक प्रतीत हुई, कृतका कीरती बाक से क्या कोई शेव दें।

इसी प्रकार के पहले भी दशों प्रशंसायन आप इन्हीं कालायों में देख चुके हैं, भारत के कोने की में लोगों ने यह मान किया है कि इस दुझ रोग से रोगी की बान नचाने वासी बांद कोई क्रीवांच है तो वह घवमात्र "सबरी" ही हैं "सनरी" के नाममें ही भारतके वृत्त्व ऋषियोंके झालिमक वसका ऋख ऐसा विसञ्ज्ञ रहस्य है कि प्रथम दिनसे ही इस दुष्ट रोगके वर्ष नष्ट होना शुरू हो बाते हैं। बहि- साथ इस तरपासे इतास हो जुके हों तो भी परमात्माका नाम सेकर एक नार ''सनरी'' की परीक्षा करें। परीदार्थ ही इसमें १० दिनका नमूना रख दिया है, किसमें तसकी हो सके। वस-बाब ही बार्टर दें। बान्यथा फिर यही नहावत होगी वि.— कि बाब पद्यवास क्या होता है— कव खिक्या चुग गयी खेता। बैकड़ों डाक्टर, हकीम, वैद्या प्रापने रोगियों पर व्यवहार करके नाम पैदा कर रहे हैं कीर तार डार आर्टर देते हैं। हमाय तार का पता केवल "बनरी" बगावरी (JABRI-JAGADHRI) कारी है। बार में कानन वृक्ष कता दें मूक्य इस प्रकार है-वनरी स्पेशल नम्बर १ किसमें साथ नाथ ताकत बद्दाने के क्रिए मोती, सोना, क्रेज़क बादि सून्यक्ष व् सरमें म्य पकती हैं। पूरा ४० दिन का कोसे ७५) ६० नमूना १० दिन २०) ४० बनरी मं० २ विश्वमें केनला बृहक्यान् वाही बृहिकों हैं, पूरा कोर्ड २०) ४० तबुका १० दिन ६) ४०, महसूह कालग है। बार्टर देते तमन नं० १ वा नं० १ तमा पण का दक्का अपर दें।

क्या—राक्सामय के॰ वर्ष • शाम क्स सन्ता, रहेक घटड वैंक्कें (१) "कामवरी" (पूर्व वंकाव) हि. P.

आर्य जगत

# काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में अव्यवस्था

[ भी पं॰ धर्भदेव विद्यावाचरपति ]



प्राटकों को बात होगा कि, बाब है जगभग २३ वर्ष पूर्व काशी विश्व विद्यालयान्तर्गत वर्म विश्वान महा-विद्यालय की वेद मध्यमा कहा में औ द्यो॰ महेश प्रसाद बी मौसबी बासिम-फाबिल की सुपूत्री भी करवायी देवी के अवेश की अनुमति न मिलने पर कनता नी विभिन्न समाचारपत्री द्वारा प्रान्दोसन हजा । इस पर स्व॰ पविडत मदन मोहन बी मालवीय की अध्यक्ता में विश्व विकासय द्वारा नियोबित उपस्मिति ने वर्षात समय तक विचार विमर्श करने के वश्चात २२-८-४६ को एक वंसुक्त -संस्कृत महा विद्यालय की स्थापना का निश्चय किया, विश्वमें वेद सहित समस्त -सरकृत वाहित्य की क्राचार्य कवा तक पढाई बिना बाति, सम्प्रदाय या लिक् ( प्रकाश्त्री ) मेद के, सब के सिए प्रवंत को। भी कल्याची देवी को वेद मध्यमा की कहा में प्रवेश की अनुमति दे दी नाई, बिस के बानुसार ७ सितम्बर की त्रसद्धा प्रवेश हो गया। धनता को इड समाचार से प्रसन्नता हुई क्लिय पीछे से -आत हमा कि भी कल्याची देवी को पाठ कम में नियत सस्यर वेद पढ़ाने की उचित व्यवस्था महाविद्यालय में नहीं है । पंक्रित स्रोग उसे सरवर वेद पदाने को उत्रात नहीं है। लीबर, नेशनस देरल्ड, आंध्रत बाबार पत्रिका तथा श्रन्य श्रनेक स्हा-चार पत्रों में इस विषयक कई समास्रोंच-नातमक सेख व पत्र प्रकाशित होते रहे है। सार्वदेशिक सभा के मनी भी पं० शका प्रसाद की उपाध्याय एम**ः ए**० का भी इस विषयक एक पत्र अमें बी पत्रों में प्रशस्तित हुना ।

सभा की धोर से मान्य उपाध्याय भी भोर मैंने बा० भागरनाथ भन्न बाहरा चांस्कर हिन्दू विश्व विद्यालय को उचित क्षवस्था करके जनता के असंतोष को दर करने के लिए पत्र लिखे, किन्तु उत्तर न काने पर मैंने बनेक मित्रों के परामर्था-नवार वडी उचित तमका कि स्वयं ऋषी में बाहर विश्वविद्यालय के अभिकारियों से मेंट की बावे और इस विषयक स्थिति का निरीज्ञ करके मानी क्रमंकमनिश्चित किया बावे । तरतुसार में २६ अमेस को अन्तरस पहुंचा। २ मई तक कासी **ैं वे उद्दर कर स्टब्स्ट महाविद्यालय के** क्रिन्तिपता, विश्वविद्यालय के रविस्ट्रार, औ॰ बाह्य पांतसर तथा सन्य सनेक श्रतिष्ठित उपाध्यावों से इस विषय में -बार चीत भी। महाविद्यासक के विक । बैं० कासोप्रसम्बंधी मित्र ने राष्ट्र करा <sup>अ</sup> वर्तमान निवमी के अनुसार संस्कृत

वशिवसम्बद्धां में प्रवेश का कविकार उस त्व को है जो ईशिनिवरिंग कास्तिव सादि में प्रविष्ठ हो सबते हैं। स्त्री-प्रवयकाति मेदा का उत्तमें कोई स्थान नहीं। स्नाप चाहें तो प्रकृतों को भी प्रविष्ट करा सकते हैं। मैं पश्चितों को स्थित कर रहा हूं कि सब को विना मेद भाव के पहाना हामा । वो इसके अप उचत नहीं है उन्हें विश्व विद्यालय से त्याग वच देना चादिने क्रम्बधा उन्हें इस दिवा काएस 🖰 विज्ञ विश्वासम के प्रो० बाहत चान्तसर ओ प॰ गोबिन्द मासबीब को ने ३० सप्रीस की रात को मेरे मेंट करने पर इसी नीवि से सहमति प्रकट की । यह विश्वविद्यास्त्रव के अभिकारियों को जात हुआ कि प्रवन्ध बन्दोष बनक नहीं है तो वाहत जान्तकार महोदय ने १००) मासिक पर प० ब्राह्म राम की शास्त्री की विशेष निमृक्ति की । बाइस चान्ससर महोदब द्वारा प्रश्च उस निमुक्ति पत्र की प्रति मैंने देशी है और यह बड़ी प्रशासता की बात है कि विश्व विवासय की बन ऐसी उदार नीति है। किन्द्र ने पविद्रत विन को ४ अप्रैक से नियुक्तिकापत्र दिवा गवा था (३० अधित ) तक मी नहीं आए । सम्भवतः उनको ।क्वी ने नहका दिया । ओ कल्पायी देवी १० समेल को इत निस्कित की स्वना पाकर वं स्कृत un-विकास वर्षे कौ दिनों तक वाली रही किन्तु प्रिन्सिपस महोदन द्वारा उसे वही स्वता मिली कि भ्रमी कोई प्रकल नहीं हुआ है। परियाम वह हुआ कि जो करवाची देवी की पढ़ाई न होने वाई और २७ धर्म ल हे प्रारम्म होने व्यक्ती परीचा में यह न बैठ सकी। इस प्रकार क्षत का एक वर्ष न्यर्थ नष्ट हुआ। ऐती श्रवस्था में अब तक वेद की पदाई का उचित प्रबन्ध न हो तब तक धनता को कैसे सन्तोष दिसाबा बाए १

क्या हम बार्ग करें कि कासी विश्व विद्यासन के समिकारी सपनी घोषित नीति को सीत क्रिसामक रूप देंगे ?

#### युक्तमान्तीय सरकार के दो आदेश

मुक्त प्रान्तीय वरश्यर ने यह आयेश दिखा है कि वरश्यरी अगय व वरों में आदि वरश्यारी के तहनमें को दिक्त खुग्न दिखा खावा करें १ उनमें खाति का नाम किसने की मनाही की गयी है। यह भी जावेश दिशा है कि वरश्यरी पत्र स्ववहार में मिस्टर, सिरोब, मिन, मुक्तमात, बानू, वरिवह, भीवाची झाहि की नगह वयोचित्र मेंचे, बीमारी का प्रमोध निका

### राजार्य समा का विरोध क्यों ?

[ पं॰ सद् शैद्च दीच्चित बी॰ ए॰ ]



उन्न गंपनाब के विद्युद्ध चार्मिक रंप्सा होने की मांत चारबा ने उसे इतना सीमित और संकुषित वारबा ने दिसा कि उसका कार्यकुम्पर विकास प्र हो बका । कार्य कार्यकमान की मिनती विश्ववनीन विद्यारतों का प्रतिसादन करने वाली वार्यभीन संस्थाकों में न होकर हिन्दू बर्म के क्रान्तर्गत सम्प्रदानों में हो की सार्वी के

संसारका उपकार काने का दावा करने कासी संस्था के हाथों से बाबने ही देश के सार्वहरिक बीवन के प्राव: समी चेत्रों का नैतल जिन नका है। राबनैतिक जेन को तो सार्व सभाव ने स्वयं दुक्राया । दूतरे खेत्रों में उसे बनतः ने दुक्य दिया। जाने दिन जार्मश्रमस्य का प्रमाव पटवा बाता है और उसका स्थान नई संस्थायें केती वा रही है। कार्यभीम चक्रवर्ती राज्य को कामना करने बाबे कार्यों का कासन एक गांव में भी नहीं दी व पद्ध ता। शान्ति सम्मेवन होते है किन्त वेद के झाबार वर शास्त्रत सल और शान्ति का संदेख देने नासे आर्थ रुमाय को वहां कोई प्रकृता भी नहीं । मारवीय विचान परिषद को नैठक होती है। विधान तैयार करने के क्रिय दुनिया भर से सलाइ सी बाती है किन्तु तन सस्य-विदाशों के पस्तक बेट, मनस्मृति शक-

बाए। सेना के बादवरों व तेनिकों तथा विचारपतियों (बजों) के सम्बन्ध में वह निदेश साम्युनहीं होगा!

विभिन्न विभागाण्याची के वाल एक गरती पत्र मेशकर मयपान को छोड़ने का अनुरोब किया है। तरकार द्वारा शान्त मर्र में मथ-निषेच सागू करने की आशा है। निति तथा कैटिलीय सर्पेशान झादि से
युक्त प्रापंतपाय को वहा कोई वाल भी
नहीं बालता। शिवा कमेलन होते हैं
किन्यु पांड्रिय शिवा को कम देने बाले
तथा देश को आदर बनाने में खबसे
पहले और वससे प्रदेश स्थान करने बाले
आयं कपाय की साद कर्म साद की नहीं
नी से देखता। नियों को गृदों को
किन्हें किली कमय इस देश में प्रयुक्ती से
मी निकृष्ट समझ्य बाता था, मांत्रमंडका
में स्थान पाने के दोग्य बनाने के बाद
स्थान पाने के दोग्य बनाने के बाद

सायेवमान का प्रगतियोक्त वर्ग करता है कि इन वनका कारण है आये वमान का रावनीति से प्रयक्त रहना। कहरफन्की करते हैं कि वारण्य प्रमाति का स्वयं तो दो सार्य कामन अब से कानन नष्ट हो बावेगा। रावनीति से प्रवक्ती वाले लेगों द्वारा उठाये बाने वाली आपिकों का विश्लोवना निम्न प्रकार के

१, वार्मिक्टंस्था—काव का वंतार कार्य वसाय को एक वार्मिक देखा के कर में ही वानता कीर मानता है। वंदार के तर में ही वानता कीर मानता है। वंदार ही नहीं वार्य वसाय के वस्त्व कीर बहुत से नेता मी ऐका ही वस्त्य हैं। इसी कावार पर बर करा बाता है कि आर्य वसाय प्रकारित में मान नहीं तो वक्ता। विद वस्त्र वीर साथ नहीं तो वक्ता। विद वस्त्र वा वक्ता था कि आर्य वसाय वार्मिक वंदार है, रावनीतिक नहीं। वो कोर बर करते हैं कि आर्य वसाय का वार्मिक वस्त्र वा होने के करवा प्रवासित वे कोई तसंब नहीं उन्होंने न साथ वसाय का वार्मिक वस्त्र वे हमें के वस्त्र वा वस्त्र वा वस्त्र वा वस्त्र वा वस्त्र वस्त्र वस्त्र वस्त्र वस्त्र वस्त्र वस्त्र वस्त्र वस्त्र वस्त्र वस्त्र वस्त्र वस्त्र वस्त्र वस्त्र वस्त्र वस्त्र वस्त्र वस्त्र वस्त्र वस्त्र वस्त्र वस्त्र वस्त्र वस्त्र वस्त्र वस्त्र वस्त्र वस्त्र वस्त्र वस्त्र वस्त्र वस्त्र वस्त्र वस्त्र वस्त्र वस्त्र वस्त्र कीर वस्त्र वस्त्र वस्त्र वस्त्र वस्त्र वस्त्र वस्त्र वस्त्र वस्त्र वस्त्र वस्त्र वस्त्र वस्त्र वस्त्र वस्त्र वस्त्र वस्त्र वस्त्र कीर वस्त्र वस्त्र वस्त्र वस्त्र कीर वस्त्र वस्त्र वस्त्र वस्त्र कीर वस्त्र वस्त्र कीर वस्त्र वस्त्र वस्त्र कीर वस्त्र वस्त्र कीर वस्त्र वस्त्र कीर वस्त्र वस्त्र वस्त्र वस्त्र कीर वस्त्र वस्त्र वस्त्र वस्त्र वस्त्र वस्त्र वस्त्र वस्त्र वस्त्र वस्त्र वस्त्र वस्त्र वस्त्र वस्त्र वस्त्र वस्त्र वस्त्र वस्त्र वस्त्र वस्त्र वस्त्र वस्त्र वस्त्र वस्त्र वस्त्र वस्त्र वस्त्र वस्त्र वस्त्र वस्त्र वस्त्र वस्त्र वस्त्र वस्त्र वस्त्र वस्त्र वस्त्र वस्त्र वस्त्र वस्त्र वस्त्र वस्त्र वस्त्र वस्त्र वस्त्र वस्त्र वस्त्र वस्त्र वस्त्र वस्त्र वस्त्र वस्त्र वस्त्र वस्त्र वस्त्र वस्त्र वस्त्र वस्त्र वस्त्र वस्त्र वस्त्र वस्त्र वस्त्र वस्त्र वस्त्र वस्त्र वस्त्र वस्त्र वस्त्र वस्त्र वस्त्र वस्त्र वस्त्र वस्त्र वस्त वस्त्र वस्त्र वस्त्र वस्त्र वस्त्र वस्त्र वस्त्र वस्त्र वस्त्र वस्त्र वस्त्र वस्त्र वस्त्र वस्त्र वस्त्र वस्त्र वस्त्र वस्त्र वस्त्र वस्त्र वस्त्र वस्त्र वस्त्र वस्त्र वस्त्र वस्त्र वस्त्र वस्त्र वस्त्र वस्त्र वस्त्र वस्त्र वस्त्र वस्त्र वस्त्र वस्त्र वस्त्र वस्त्र वस्त्र वस्त्र वस्त्र वस्त्र वस्त्र वस्त्र वस्त्र वस्त वस्त्र वस्त्र वस्त्र वस्त्र वस्त्र वस्त्र वस्त्र वस्त्र वस्त्र

[शेष पृष्ठ २२ पर]

# जो लिखा वही हुन्ना

हमारा ननावा हुवा वर्ष कल जाव तक कमी भी गलत नहीं निकला। ज्ञाप भी एक बाद जनुमन कर देखें। शिवने का वान का निजी कुल का नाम शिलकर ज्ञापना एक वर्ष का वर्षकल बनवा कर मंत्रा में जीर बाने वाली करनाजों से सबरदार होकर ज्ञापने वीचन को कोतियाद बना सें। कीत केवल एक करवा चार काने डाक व्यव ज्ञापने वीचन प्राणित न हो तो ज्ञापनी कीमत वाधिव मंत्रावा सें।

#### असबी मैस्त्रे जम का शीशा

आलेक नर नारी चाहे कियती जालुकी हो, नालक हो तुवक हो, ना इद हर सम्म्रोवन के जीवा से चोटी च पता. गड़ा हुमा पन, येग से हुटकारा, में म अनुराम हुक्यम, नीकरी, परीका में कपसता हत्यादि मत्येक नात का ठीक २ पता लग बाता है। क्यत निक्की तो मुख्य वार्तिक। नृत्य केवल हो पेसरे कार जाने। वाक अन अलग । भी साली गड़ायकि पोस्ट वर्ग ने॰ १९६ दिल्ली । 277रत सरकार की नौति कस्टोस जराजे की घोषित हो चकी है।

उसने युद्ध के दौरान में भी कभी गांवों में से सबरदस्ती या सस्ता आनाव वसली नहीं की, लेकिन रिवासतों में प्रका को जेतरह लटा बाता रहा-बबरदस्ती लोगों से इ.नाम वसूली के नाम पर उनसे काधे दामों पर ग्रनाच किया चाता रहा । क्रीर खट कर रियास्तें तक उससे ज्येक मार्कित करती रही । युद्ध समाप्त होने के बाद भी यह लूट बारी रही, लेकिन कपका क्यटोस भाव से बोड़ा बहुत मिसता रहा किना प्रधर कपडे का करहोल इटा दिका शया है। वहने को २५ प्रतिशत कीमत बहाने की बात की गई है, परन्तु क्रवित-बत में राधारण भादमी को कम से कम खार गने दामों में कपड़ा मिलता है इससे बन शाधारक का सर्च बढ गया है। उपर फिलानों पर प्रकृति का भी कोप हो नहा है। हो साल से बराबर कोसी बाला कीर रीली कादि से फरलों-को नक्सान हो रहा है । विसानों को श्रम्भीद जी कि लोकप्रिय सरकार बनने पर उसे बागीरदारों और बस्टोल की खुट से इक्स राइत मिसेगी और बन देश भर में से अनाथ वसली यक अभी है, तो वहां भी दक वायगी।

कितानों को कल बरसे से यक और आकत का सामना करना पढ रहा है। बहुको उन्हें बंगका से बकाने और खेती क्या मकान के किये सबरी और परवर सकत में आने का इक था। इकर कई वर्ष से इन सब चीवों के ठेके दे दिये नदे हैं। डेकेदार उनसे मनमानी श्रीमत बस्स करते हैं । सनके अपने गांव की इद के बंगल है. उन्हीं बीहद की साने हैं। काने के सिये बनता का राज्य है । परन्त कर्डे अपने ही गांव और परशने की चीचें वाने का भी श्राधिकार नहीं है. इसीलिये बुद्धते हैं कि यह कैशा स्वशस्त्र है।

क्षव योदा सा किसानों के क्षाय व्यव का चिक्र भी देखिये, मैंने कृषि विशेषक की शिक्षा ही नहीं पाई है, स्वयं मेवाड़ में हो कृषि कर भी स्हा हूं। इसलिये मैं को दिसाय बता रहा हूं, यह कल्पना का नहीं बानुमव का है । राजस्थान की मुस्य पैदाबार गन्ना, गेइं. मका, खपात और मेबी है। हाडीती के बुद्ध मागों में बीध व्यनिया क्रादि बोबा बाता है। आबः १० लाख भीलों के चेत्र में काने योग्य भी अनाम नहीं होता। अतः इन चौमों स्रो श्रीस्तन पैदावार नीचे लिखे श्रनुसार होती है।

गन्ना (बाइ) की बीघा २०० त पक्त ।

मका भी बीवा = मन पका । गेह फी बीबा = मन पका। कपास की बीधा भूमन पका। मेची की बीचा २॥ मन पक्त है

#### गजस्थान के किसान

# किसान की त्रामदनी सिर्फ छः त्राने भेषाव न के से वी स्वार रो वे के

श्री चमुतानन्द ]

प्रक कितान भीतरान चार बीमा

वीवल खेठी करता है. जिसमें परसों का बंदवारा श्रीसतन नीचे सिसे माफिक ---

| SWI & L     |              |             |
|-------------|--------------|-------------|
| 444         | <b>बी</b> णा | स्रामदनी    |
| राज्य (बाक) | · H          | \$ • • ) E0 |
| गेहूं       | ₹            | £8.) "      |
| मका         | ?            | ₹₹•) "      |
| क्याव       | 418          | 46.) "      |
| मेथी        | 48           | ₹•) 🖁       |
|             |              | इस बोइ७१०)  |
|             | सर्च         |             |
| समान        |              | (5 \$       |
| सेती के भी  | बारों की व   | मस्मत सरीद  |

| ષ્-            | नीय सादि |
|----------------|----------|
|                |          |
| कुस सर्वे १८०) |          |
| ७१०) साव       | कुस बाव  |
| aca)           | कल कर्ज  |

श्रावि

मचदरी

मेच सामदरी **४.३०) रुप्या** 

ने ५३०) दरवा दाख भर में कितान को तब मिसंतें हैं, बनकि बमीन साथा-रकतः प्रन्दी और उत्तकी अपनी हो, पानी की सर्विका हो, काम हीई साथ कर का हो और घर के बादमी नरावर कम करते रहें, फर स को कोसे, पासा, रोखी आदि से नुक्सन न हो। इसमें से भी क्म से क्म एड ही स्थवा किवान को बीमारी, रिश्वत कादि में देने क्वते हैं।

> व्यान १हे कि यह आसवनी भीवद बाबार भाव कार्यात् २०) की मन बेट आदि के विसाव से है। नई भी बताबा का लका है कि इबर प्रायः तीन वर्षं से फरसों को बरानर कोखे रोली कादि से नुस्सान होता रहा है। प्रसन्धा अर्थ वह है कि किसान को 📂 रोज भी मजदूरी नहीं मिसती व्यक्ति देशत में आज भी मणदर एक रुपये से कम नहीं केशा अर्थात राषस्थानी किसान की शबात मधदूर से भी गई बीती है।

सोग यह कहते हैं कि पीवस के श्रताया किरान के पार मास. बमीन चौर मचेशियों की भी ब्लामदनी होती है किन्तु जिन्हें व्यावहारिक सनुभव है, वे बानते हैं कि बन पीवल में 📂 रोब की मबदरी पड़री है तब माल में क्या बच्छ वक्ता है। उवमें तो मेहनत मी बढि-नाई से वसका होती है। रहे मवेशी हो ने तो फैक्स बाद के स्वास से पासे बाते है, २ वा २॥ धेर दुव देने बाबी मैंबी

और ॥ वा १ सेर दूच देने वासी गावी से उनकी सुराक भी पूरी पढ़ना कठिन है। विश पर फिछानों के वन नवां उन्हीं पर सागे रहते हैं और इसीतिये वे उन्हें पदाते भी नहीं। यही कारण है कि राण-



#### श्री रक्षजीतसिंह कछवाहा

इन्डें भारत सरकार ने कैमिकल इंकिन्निर्देश की उच शिखा प्राप्त करने के लिए इंग्लैयह मेला या। डाल ही में वे अपनी शिखा पूरी करके स्वदेश - 1 5 fm

स्थान के दिलान बाबा भी वर्षेदार हैं। हां नदि ने जानीरदारों और राज्यों की कुट के किकार न बनाए जाते वो वस्भव

बिन बननेताओं ने गतवर्ष किसानी ही गही पर बैठते ही स्माधी कीमत पर वेहं मांग रहे हैं और इसे मन्यायपूर्व असाने वाले राजरोडी को बा रहे हैं।

का कि युद्ध की महगाई से उनकी हालत सबर बाती । मुक्ते यह देखकर आश्चक होता है कि लोग कहते हैं और समझते हैं कि किसान खराडाल है । कोई कोई तमे बह भी करने में नहीं हिचकियाते कि के भाजवार हो सबै है। इससे मालम होता है कि किसानों की बारती डासत के बारे में सोगों में फितना बहान फैसा हुवा है। स्त्यर का सड़ी विवरण इसका प्रमाख है।

> इत हासत में यह देखकर आश्चर्य होता है कि बिन प्रकामपहला वालों ने गये शल स्वयं किसानी को धानाव न देने की सलाह दी थी. वे ही गही पर बैठते ही आधी कीमत वर गेह' भांग रहे हैं। भीर वो सोना इसे अन्यायपर्ध बताते हैं. उन्हें राक्

दोडी बढने की प्रष्टता कर रहे हैं। यहा किसानों को छटवाना नहीं तो क्या है १ मैं प्रका मगरूल के नेताओं भीर नये मन्त्री अवस्त से अनील करता है कि इन सक तथ्यों को विचार कर प्रनाण वसली त्तरकात बन्द कर दें। विश्व प्रकार कपड़ा बेचने में व्यापारियों को स्वतन्त्रता ही गई है. उसी तरह किसानों को भी आबादी 3



दिश्री व्योवट्ट -- एक प्राच भीषरी एवड कं सम्बो मदशै किदार विरिटंग, दिल्ली । के इन्हेर काकिस-बीइन्ड दीवें ७६, वाकी वर्षार, इन्हेर ।

### ★ विविध चित्रावित 🖈

यह बृहदाकार चिमनी बिटेन से बैनेबुला मेबी शई है यह ८३ पीट लम्बी है तथा — इसका बजन १०८ टन है। यह मिट्टी का तेल साफ करने के काम में लाई बाती है।

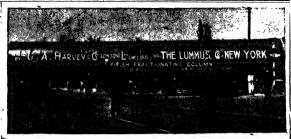







- (१) इंग्लैंड के सम्राट तथा साम्राशी को उनके २५ वे विवाह-दिवस के अवसर पर ३ फीट ६ इंच ऊंची और २॥ मन मारी केक भेंट की गई थी।
- (२) विज्ञान का नवीन चमत्कार इस मशीन द्वारा साबुन के बुलबले के अन्दर का दवाब नापा जा सकता है।
- (३) इगलैंड ने, १० लाल ऋग्य देशां को रेडियो भेजने के कार्यक्रम को सफल गाने के लिये इस वर्ष रेडियो प्रदशनी न करन का निरुचय किया है।

### नौशेरा का विजेता

(पृष्ठ ६ का रोष)

चीना गांव में पुछ काचा या कोर उठवें कई हिशानों को मार दाला था। द्वस्पान मोबन किये किना हो उठ खरे हुए कौर कपनी राहांपळा को उठा उनके छाय हो क्रिये। उन्होंने उठी रात चीठे को मार बाला, परन्तु एक गढ़े में गिर पकने छे स्वयं मी वायल हो गये कोर हुई। हुट खाने से काफी समय तक करनताल में कीर हैं।

वह सर कुछ उस्मान की देखभक्ति क्रीर मानव-प्रेम की महत्तम परीद्या की विस्मानन

क्या भीर वैनिक अफसरों स क्रोग्रीनियनों में से विसी एक की अन केने के लिए कहा गया, तो पाकिस्तान काने पर बडे उपयक्त मविष्य का प्रसी-सन दिवे बाने पर भी उस्मान ने २५० क्रम्ब मुस्लिम अफ्तरों के साथ भारत की ही सेवा करने की इच्छा व्यक्त की ! काकिस्तान बाने से इन्हार करने पर ह्यस्मान को काफिर का सिताब दे दिया व्यय और उन मुस्लिम चफ्तरों ने उनका बाब प्रकार से बहिन्दार कर डाला. किलोने जहिलात ही सेना में हाये हरने का निरुपय किया था। पन्द्रह सगस्त १९४७ को उनके जिनेस को मुलतान में जैजात किया गया श्रीर उन्हें पश्चिमी बंबाब के कुछ सब से ऋषिक उपहर-अस्त बिलो- मुलतान, मुबपपरगढ, डेस शाबीकां धीर मंग-में कानन व व्यव-क्याको कायम रखने का बादेश दिना क्या । वातावरका प्रत्यन्त विद्यन्य या और बारूद के लिए एक विन्सारी ही क्वांस थी। ऐसे समय एक ऐसे सेना-विकारी की स्नावश्यकता थी, को स्थिति को बड़ी खावधानी और देशमिक की कावना के साथ सम्भाज सकता।

त्रव वसय उस्मान ने अपनी योग्यता. विश्ववता एवं मानव-प्रोम का परिचय दिया। यह अपने छेत्र में थिरे हिन्दुओं क्योर हिस्सो की रखा के सिए अहर्निक श्चार्य करते रहे और न जाराम की परवाह **की.** न नींद की । उन्हीं के प्रयत्नी का बह का या कि पश्चिमी पंताब के सन्य मार्गो की प्रपेचा इन चार विस्तों में काम्बद्धिक उन्द्रव सब से कम हुए। बस्तरान में बन तक उस्मान की जिगेड सैनात रही, नगर के ५०,००० प्र साम्बन क्रुवंतः सुरच्चित रहे। उसी विशेष के एक सांच में उन्होंने १०,००० झ-मुस्लिमों को क्रांक्षिम गुरुडों से बचाया । उन्होंने मुस्स-म्यानों के श्रुशियाओं को बुला कर चान्छ अक्षत्र से चेतावनी दी कि वृद्धि एक भी कियू या किया को छेड़' गया, तो वस से व्यक्ते उन्हें बोबी से उना दिया व्यवस्थ । वद बार्बर में विद्यानों भी समाई

जारम्य हुई, नेदक करकार के आद वह स्वामांबिक जा कि वह उठके एक मोर्च का नायकस्य यक ऐसे सेना[बारी के हान्य में हॉफ्टी, को साध्याधिक मान-नाम्रो से बिश्कक हो कीर करान्यनिक होकर शर्म करे। उनकी उपस्थिति का स्थानीय सनता के साध्याधिस्थाय का मानेवियांक प्रधाय पड़ा है। इस्ते यह सन्दायन वरने सभी है कि यह साधाई छाम्रदायिक सकाई नहीं, प्रत्युत वालि-माना साम्रदाय के विक्क्स सोस्टरण की स्थाई है।

कार्योर में क्वालियों के कालाचारों में उपमान के हतना विद्युव्य कर बाल कि उठने रक्षेत्र के नीवीपुर विश्व कारने मामा को एक एक में लिका— "ये क्वावली पुरुक्तमान नहीं रोतान हैं। इन्स्यानियत माम की चींक तो हनके पाठ हैं हैं। नहीं। इन ठाड़ के कहण मोटे और वहें क्वावली इनारों एक नोकी भी नेवार नहीं बाने देते। ने की के कारते ही नह कटे दूर फेड़ की तरह बसीन पर छड़क पहते हैं। कारत हमें वहां मोली न चलाकों, वहां मोली न चलाकों का कारिय का न होता, तो हमने इन्हें कमी का विश्वकृत की कन्द्रपाओं में दफ्ता दिया होता 19

दस्मान की जिमेड को नौशेश में को शानदार वफलता मिली है. उसने तनके श्वा-चार्य को चार चांद समा दिये हैं। उन्होंने अन तक को सफलतायें प्राप्त की हैं, उनमें से एक बालक सेना का संगठन है. किसे उन्होंने १०० शर-बार्थी क्यों से तैयार किया है। इन बचों ने मोचें पर सन्देशों को इधर-उधर वह चाने में महत्वपूर्य कार्य कर दिसाना है । उस्मान ने नागरिकों में ब्रात्म-विश्वात उत्पन्न करने, स्वानीय स्वरद्धा दल वैदार करने तथा बनता को अपने धरों की स्वयं रखा करने के लिए शस्त्र प्रयोग की शिक्षा देने में भी मदद की है। उनके क्षेत्र में सेना और बनता में निकट-तम और मैत्रीपूर्व सम्बद्ध ।

वर्षाय उस्मान अपनी दो विमों और दो भाइयों में (उनके एक माई सुसम्मद युगान वर्षी होती के 'हिन्दुस्तान राइक' के वहायक वस्मादक हैं) बन के बढ़े हैं, किन्दु वह क्षमी तक अविवादित हो। उनकी कावी के लिए बहुतेरे सोव आये, किन्दु उन्होंने विवाह करने से इन्चार कर विमा। उनका करना है, मैं दिखाइ नहीं कर ककता, वनीक वैनिक के बीवन का कोई मरोका नहीं। दिवाह करके मैं यक नहीं मरोका नहीं। दिवाह करके मैं यक नहीं प्रतेका नहीं। विवाह करके मैं सक्त नहीं के बीवन को मिश्ली में नहीं निक्का वकता। (उनमान के बरिवाह मूँ विवाह करता। (उनमान के बरिवाह मूँ विवाह करता। (उनमान के बरिवाह मूँ



#### १५०) नकेंद्र इनाम

चिद्ध वर्षांकरच्य वन्त्र — इतके वारण करने से कदिन कार्यं किंद्ध होते हैं। उनमें क्षांत्र किंद्ध नोते हैं। उनमें क्षांत्र किंद्ध नोते हैं। वार्यं क्षांत्र किंद्ध नोते हैं। क्षांत्र कर केंद्ध क्षांत्र में होते क्षांत्र केंद्ध से कार्यंत्र होता है। मुख्य केंद्ध होता क्षांत्र होता केंद्ध होता केंद्ध होता केंद्ध होता केंद्ध होता केंद्ध होता केंद्ध होता केंद्ध होता केंद्ध होता है। मुख्य लांक्य केंद्ध होता होता है। मुख्य लांक्य केंद्ध होता होता है स्वतंत्र से क्षांत्र है स्वतंत्र से क्षांत्र है स्वतंत्र से क्षांत्र है स्वतंत्र से क्षांत्र है स्वतंत्र से क्षांत्र है स्वतंत्र से क्षांत्र है स्वतंत्र से क्षांत्र है स्वतंत्र से क्षांत्र है स्वतंत्र से क्षांत्र है स्वतंत्र से क्षांत्र है स्वतंत्र से क्षांत्र है स्वतंत्र से क्षांत्र है स्वतंत्र से क्षांत्र है स्वतंत्र से क्षांत्र है स्वतंत्र से क्षांत्र है स्वतंत्र से क्षांत्र है स्वतंत्र से क्षांत्र है स्वतंत्र से क्षांत्र है स्वतंत्र से क्षांत्र है स्वतंत्र से क्षांत्र है स्वतंत्र से क्षांत्र है स्वतंत्र से क्षांत्र है स्वतंत्र से क्षांत्र है स्वतंत्र से क्षांत्र से क्षांत्र से स्वतंत्र से से क्षांत्र से स्वतंत्र से से क्षांत्र से स्वतंत्र से स्वतंत्र से से क्षांत्र से से क्षांत्र से से क्षांत्र से से क्षांत्र से स्वतंत्र से से क्षांत्र से से क्षांत्र से से क्षांत्र से से क्षांत्र से से क्षांत्र से से क्षांत्र से से क्षांत्र से से क्षांत्र से से क्षांत्र से से क्षांत्र से से क्षांत्र से से क्षांत्र से से क्षांत्र से से क्षांत्र से से क्षांत्र से से क्षांत्र से से क्षांत्र से से क्षांत्र से से क्षांत्र से क्षांत्र से से क्षांत्र से से क्षांत्र से से क्षांत्र से से क्षांत्र से से क्षांत्र से से क्षांत्र से से क्षांत्र से क्षांत्र से से क्षांत्र से से क्षांत्र से से क्षांत्र से से क्षांत्र से से क्षांत्र से से क्षांत्र से से क्षांत्र से से क्षांत्र से क्षांत्र से से क्षांत्र से से क्षांत्र से से क्षांत्र से से क्षांत्र से क्षांत्र से से क्षांत्र से से क्षांत्र से से क्षांत्र से से क्षांत्र से से क्षांत्र से से क्षांत्र से से क्षांत्र से से क्षांत्र से से क्षांत्र से से क्षांत्र से से क्षांत्र से से क्षांत्र से से क्षांत्र से से क्षांत्र से से क्षांत्र से से क्षांत्र से से क

#### विवाहित जीवन

को रवसव बनाने बाली पुस्तकें कोकसाश्त्र ( वश्तित्र ) १॥) ८४ स्नावन ( वश्तित्र ) १॥)

१०० चुम्बन (स्वित्र) १॥) तीनो पुस्तकें एक साव सेने पर ३॥) पोस्टेब॥) अक्षम

वता—प्रतिकोगिता भौकित कुलही बाबार बागरा ( ए )

#### १००) इनोम ( गर्वमेष्ट रिक्टर्ड )

सर्वार्थ सिद्ध सन्त्र — क्लि जान जारते हैं, नद पत्थर द्वरन वर्गे न हो इस मन्त्र की कलीकित शक्ति के कारते पितने वर्षी कार्येती। इसे वारत्य करने के स्थान में साम, क्षवरमा, कुरती, कारदी में बीत, परीवा में कक्सता,नजबह की शांति, नोकर्र की तरकी कीर सीमान्यवान होते हैं। बु॰ शाबा १८), शांति हो होना १२)। जी वार २० व समस्या कामक्ष्म ५६ वी० वहरीकराथ (गया)।

#### सोंठ

,केशक-जी रामेश वेदी जायुर्वेदा-कदार ।

क्राब्र्स्ड कीर वोठ प्रत्येव भारतीय वर में प्रका बाती है। इन बनेकू बांबो के कुटे-कोटे माना वर रोगों का दशाब करने की विविधां इक्तें नवाई मार्थ है। इक्का संक्षीच्या कीर परिवर्द्धत कंक्कावा। मुझ्य पर्क क्यापा। कारू कर्य क्षा सामें। मिसारों का वका—

विवास पुराक सरकार, नदानन्त्र बाजार, देहती।'

#### ५००) नकद इनाम

बाबांमदे जूनों से बन प्रकार की कुरती, दिमाणी कमबोरी, खजादोष, बाद्ध बिकार तथा नामदीं दूर होकर खरीर हुइ-पुत्र बनता है। मुख्य शां) मत्र बाक्स्यों । केबार खासित करने पर ५०० हानाम । स्थाम फामेटी (र्गक्षस्ट्रहे) क्लोगह ।

#### सफेद बाल काला

इस कानोजे टेज से वालो का पकना करू कर तीर पका बाल काला पैटा क्रीकर ६० वर्ष तक काला स्थापी रहेगा। तिर के दर्दे क चक्कर काना बूर कर काला की क्योति को बद्धाता है। एकाल बाल पक्ष हो तो २।।) एकाल ३ का १।।) क्याचा पका हो तो २।।) एकाल ३ का १) क्याचा पका हो तो ५) एकाक ३ का १२) चेनापदा लावित करने पर ५००) इनाम ।

श्री इन्दिरा फार्मेसी पो०राजधनवार (हजारीवाग)।



Jepika Industries (India) L. Gwalior

#### सफेद बाल काला

शिक्षमा से नहीं, हमारे प्रायुवेदिक प्रमान्तिय तेका से बाल का पकना करू कर उपेद बाल कर के बाला हो का है। यह तेक दिमागी ताकत और प्रात्नों की रोधानी को बहाला है किन्हें किरवाक न हो, वे मूल्य वापन को धार्त तिला हों। मूल्य रा|), बाल प्राप्ता पका हो तो हा|) और पुरुष कक हो तो भू) का तेका मंत्रामा हों।

रवेत कुष्ट की चद्भुत जड़ी

मित कमती । कीरों की माति हम प्रकांक करना नहीं चाहते । वहि हक के होए से कफेरी बाद से झाराम न हो तो सुरूष हुना साथक हुना। तुरु १) दक विश्वकत्त्राम्य कीयभावन १० ६० हे अक्कृत करवा बहुट कमक्का १६

#### भन्तिम मिस्रन

(पृष्ठ १० व्य शेष)

दूबरे दिन सूरे रिहेमचा तारे पच को सुरम्ब बना रही थीं। पश्चिक क्राप्ते पच पर बारहा थां। झाल वह प्रतन्न बना सा। सामे काने करा पड़िये वा सा। सह पानी रानी को वह खुड कारी स्त्रीमातिर्धाम पहुंचा देना वाहता थां।

कुद्ध देर पश्चात् पश्चिक अपनी अपुटिश के सामने या । उतने पुत्रास — प्रानी ।'

रानी आई, दरवाचा कोला! चेहरा चेक कर समक्र गई कि जाव कार्य बन गया है। वह भी प्रसन्त-चर्न यी। प्रयक्ष के सब सुसान्त को का स्वी बयान देकर दिवा।

्रे दूधरे दिन अन्न प्रभात कुमार प्राचिक के घर कावा। भोक्तोपरान्त बह ज्यामिनी को देखने बायगा। उत का

वाधिनों ने भी जाब जपना गर गार व्या रीति से किया था। उठका छुन्दर, रावस्थमन चेदरा ऐशा प्रतीत हो रहा बा, मानो बादलों के नीतों जंचल के बन्द्रमा चरमाता हुआ काक रहा हो। सुतको मान में दिन्दुर की जलाई चयक रही थी। एक नं के रम की छुन्दर वाड़ी उठने परन एकी थी। केठों से छुन्दर वाड़ी उठने परन एकी थी। केठों से छुन्दर वाड़ी उठने परन एकी थी। केठों से छुन्दर वाड़ी उठने परन एकी थी। केठों से छुन्दर काड़ी कर रही थी।

यहाँ ने टन्टन्टन् इनके बार्व कार्य। प्रमात कुमार गामिनी के इनारे में गवा। विकिया शहर हो गई। प्रमाव ने एक बार गामिनी की कोर प्रमान में नियादों के रेका, पर देखते ही 'संख्या बहनः..' इन्हें र बह क्या पर मूच्छित हो शवा।

ं उपासन्त को बहुत क्कियन हुना। स्त्रीम ही उरका स्थान स्थित प्रमात की की बोर सार्कित हुना। यह तीम ही इंगानी रोक्क साथा कोर उन्हें ने प्रमात कर सानी के झिंट बाल कर उन्हें होस में सानी का प्रमात किया। साधिनी कुछ न समझ तकी। यह प्रमायुक्त की सामी नहीं। प्रमात को बन कुछ होश्य साथा को स्वाकान्त है कहा — प्रमा, क्या साम की को वो हुना तो।

कुछ रेर परचात् उवाधानः ने पविक कें साथ कारे में प्रनेश किया। प्रमाद कुमार पविक के मेसा, "बायू जी। वह कारिनी मेरी बरत है। वह गाग के मेसे में को तहें थी। बहुत कोच काने पर मी पंता नहीं साथ कका। मगवान् की कुमा कु कह साथ बेरे कम्यूस वाली है। प्रामें किया गाय के किया है कि वही हरका बेहरा वहां ह कुसे कसार में एक सिन्यू या, वो

साब भी है। इतका नाम सम्बद्ध है।" इतना करते २ वह रो उठा !

यमात वापनी नहन के खाव वर सवा। मा वान्या को देश कर, प्रेम के विद्वल होकर, मुख्यित हो गई। वर होत झावा, तो रूपे हुए स्वठ वे वह सावती हुई सोसी, 'वे...टी...च-...म्हा... के...टी!'

यामिनी ने कहा---मा !

मा बोल उठी, जिडी...में...री... वैर्ट? फ्रीर इतना कहने के लाव ही दृद्धा के प्राच पर्लेक कहा के चिए कानना में विक्रीन हो गये। यह उनका क्रान्तिम क्रिक्रम का

#### सम्राट विकमादित्य

(नाटक) जेखक—भी विराज

उन दिनों की रोमानक्सरी तका कुलद स्मृतिया, बन कि मारत के जमस्त परिमारक प्रदेश पर राज्ये और हुयों का वर्षर आतक राज्य कुला हुआ मा; देश के नगर नगर में प्रोधी विश्वाचणातक मरे हुए ये को कि रामु के साथ भिलने को मिलव्य तैयार रहते हैं। तभी उद्याद प्रमाण क्यां हुए से साथ मिलने को मिलव्य तैयार रहते हैं। तभी उद्याद प्रमाण क्यां क्यां मिलव्य तैयार रहते हैं। तभी उद्याद स्मृतिकमादित की ताला वस्मित क्यां है।

प्राधुनिक राजनीतिक वातावरण को सच्च करके प्राचीन कथानक के आधार पर खिले गवे इस मनोरणक नाटक की एक प्रति अपने पास सुरक्षित रख सें। मूल्य १॥), डाक व्यव ।\*)।

> मिलने क पता— विजय पुस्तक भएडर, श्रद्धानन्द काजार, विल्ली।

सफेद बाल काला

खिवान से नहीं इमारे आयुर्वेदिष धुरान्यत तेल से नाल का वकना दक कर करेदनाल बड़ से करता दो खता है। यह तेल दिमागी ताकन कीर कार्यों के रोखनी को बदाता है। किन्दें दिस्तालं न होने मूल्य वारत की वर्ते तिला लें। मूल्य रो) नाल का चार पका हो हो। और कुछ वक्ष हो तो प्र) का तेल मनक लें

महाशक्ति कार्यां स्वयं ( V. R. ) यो० कारक्स (२४ प्रगता)।

#### ५००) इनाम

( क्वांतर की करों ) किंद्र व्योधकार करा । एको कराव करों है की कर मिन्द्र हो हैं । करा है कराई है का के सकता दिया की करों है कर करी कार्य कराव की करावें करा करी कार्य क्वांतर की करावें करावें करावें कार्य करावें करावें करावें के कार्य कार्य करावें करावें करावें के कार्य कार्य करावें करावें करावें करावें कार्य करावें करावें करावें करावें कार्य करावें करावें करावें करावें कार्य करावें करावें करावें करावें



केवरी पीक्षर स्विवर्धेत (age ] केवरी र

# त्र्यफीम

. की आदत छूट जायगी । काली टावन क्रफीम से हुटकारा पाने के लिये ''हाया कलप काली'' सेवन कीबिये, न केवल क्रफीम छूट बागगी बल्कि इतनी

कि पैदा केगी कि पूर्व स्वों में भी नई बवानी का बायगी। दाम पूरा कोर्च पाच द-वा दाक कर्च १४६। हिमालय कैमीकल फार्मेसी हरिद्वार !



### फोटो कैमरा मुफ्त

यह कैमरा छुन्दर नमूने का, सकाहूं से बहा हुसा बिगा किसी कट के हर प्रकार के मबीहर कोटी छुन्दा से केश है। हुसका मबोग मरख कीर खड़ी-सही काम करवा है कीर वीकिया काम सेने बासे कीर न्यवसायी दोगों ही हससे काम से सकते हैं, यह कीमती मनोहर कैमरों में हैं, जो कोड़े हो यूव्य का है।

च्च कैमरा सरीय-कर श्रीक प्रा'करें चौर रुपया कमानें । मूल्य वस्ता कैमरा प्रा तमान किसर काई, वैशिक्षक, सरख माँग सरित गं० २०१ कोमत ४॥॥०) ज्याबिटी गं० २७२ कीमत र॥॥) वी सन्सा एक्ट्रा स्पेशस व्याबिटी शं० २२० कीमत १॥), वैकिंग व बाक ज्याप १०)

गोट—एक समय में ६ डैमरों के माहक को डैमरा वं० ११० ग्रुपत । स्टाक सीमित्र है जमी चार्डर में सक्ता निराश होगा पढ़ेगा । माख पसन्द न होने पर कीमत वापिस

बेस्ट व्यव दे बर्स (V. A. D.) यो॰ बाल्स १११, दिसी। West End Traders (V. A. D.) P. B. 199 Delhi

### लाखों रोगियों पर ऋतुभूत

### काला मरहम (रिज॰)

दाद, खुजली, फोड़ा, फुन्सी, बवासीर, कोढ ब्रादि चर्म रोगों पर

गत मित्रवत वफल । भारत सेवक श्रीपथालय, नई सड़क, देहली ।

#### १००० रुपया नकद इनाम मासिक धर्म एक दिन में जारी

मैन्सो साइफ विस्ता-एक दिन के अन्दर ही कितने ही अर्थे और किसी अरक् से के हुए माधिक बर्म का बारी कर देती है, क्षामत था।)

मैन्स्से आइफ स्पेराझ—यह मालिक वर्ग को फौरन व्यान करके रहम को विलक्क्स व्यालानी से लाफ कर देती है। को १२१) याद रखो गर्भवर्ती इस्तेमास न करे क्सोंकि वे बच्चेदानी को विक्कुस छाफ कर देती है।

चन्या वर्षस्टाय—५ जल के सिये इमल न होने की गारवटी।की०५) इसेद्या के सिये २०१५ (१०००) ६० इसान को मैन्दो साइक, या वर्षस्टाय को नाबुकीर खबित करें।

लेडी डाक्टर एत॰ के बग्मन ( A. W. ) ६८२ स्राप फूस देहनी।

### **\* विवाहित जीवन** \*

को सुखासब बताने के गुप्त रहस्य धानने हों तो निम्न पुस्तकें संस्त्रयें। १—कोक शास्त्र (श्रवित्र ) १॥) १—८४ क्रायन (श्रवित्र ) १॥)

३—८० झात्रियन (त्रचित्र) १४) ४—१०० सुम्बन (त्रचित्र) १॥) १—कोहामरात (त्रांचत्र) १॥) ६—चित्रावती (त्रचित्र) १॥)

## राजार्य समा का विरोध क्यों ?

( पृष्ठ १७ का रोष )

अपर्वेतमाय विश्व वर्म को मानका है वह धन, मध्यद या रिलीधन का पर्योववाची नहीं है। केवल नि शेष व की वह में नहीं बढ़ों के कारण उठका व्यापर खेन किसी मन्दिर की परिष्य तक ही स्मित्र नहीं है। अम्मुदर का कारण होने के नाते हमारे पंच का प्रवेत किसी भी चेन में वर्षित नहीं। क्लि पर्य का क्ल्कर इतना व्यापक हो और 'वारणा-दुर्में? विश्व परिमाणा हो, राकनीति ही क्या खार नहीं गई वामी नीति तक की स्मिम हो बाहर नहीं। इस्तरीं।

क्रजेकानेक प्रतमतान्तरों की तरह बेटिक बर्म बाधरा नहीं है । ब्रावेसमाब मा विश्वास है कि वेद सब सत्य विद्यार्थी **को** पस्तक है । बाइक्सि और कुरान कादि की भाति वह कहानियों का वंबह अर्थी है कीर न ही गीता और उपनिषद कारि की तरह यह केवल देश्वर कीर ब्बीय की व्यवस्था करने वाले प्रत्य हैं। इस सो वेट को मन्त्र के लिए झावश्वक सम्पूर्य ज्ञान का अवडार मानते हैं। तो क्या उसमें श्रम्यदय के मुनाधार राज-नीति का उद्घेस नहीं है ! वेद के सम्माय के अभ्याय सुक्त के सुक्त और कायड के सावत राजनीति विषयक सान से भरे बढे हैं । जिन अर्थों में वेद चार्मिक बस्तक है तन्ही अभी में आर्यसमाब कार्मिक संस्था है। मानव वर्म कारत के अध्ययन से यह बात और मी स्पष्ट हो भारती है। कहने को वह वर्मशास्त्र है किन्त उसमें राषशास्त्र विषयक शान की क्यी नहीं है। सत्यार्थप्रकाश मी इमारा कार्मिक प्रत्य है किन्तु उसका भी १।१४ आहम रावनीति विषयक चर्चा से मरा श्रास्तव में श्रामनीति वर्म की ही विविध कालाको में से एक है। प्राचीन काचियों ने उसे राजनीति न कह कर शक्षमं के नाम से ही पकारा है।

कार्यसमाब का मुख्य उद्देश्य ससार की शारीरिक, ब्रास्मिक तथा सामाजिक क्रव्यंत करता है। कारीरिक तथा सामा-किंक उन्नति धर्मे की 'ब्रम्युद्व विद्ध' का इसरा नाम है । इसका आधार अलब रूप से समुचित राज व्यवस्था काषवा राजनीति है। इतना ही नहीं, क्रिक्र वस की सिक्रिक भी शान्ति और अवस्था हाने पर ही सम्भव है। शान्ति श्लीर व्यवस्था की स्थापना के क्षिप राष-नीति का प्राथम सेना धावस्यक है। अपने सर्वाक्र व विकास के सिए प्राय-इयक है कि शार्यसमाख अपने को सन्धा क्या दवन उद्ध वीमित न रख दर दनता के दैनिक बीवन से समार्थ स्थापित करे और तःमधिक तमस्याको तक का इस काने में मनप्त आप का स्वारक की।

यशन की करावी, कमने की कमी जीर विकित्ता की अञ्चित्त्य। ज्यादि को दूर करने के उत्तरवादित्व से व्यावेकमान ज्ञपने को वार्मिक रास्त्र कर कर नहीं बचा वकता। क्योंकि इन वब का राजन्य उनके पुस्त्र गर्देश हैं पारीरिक उन्नति? से हैं। मञ्जूष भी वार्मी राम्लाकों का केन्द्र राक्तीति हैं। राक्तीति में मान विद्य निना ज्ञानेत्रसान न तूर तक व्य वक्ता है और न देर तक रह सकता

२- सामहिक रूप से नहीं—शबनीवि के सम्बन्ध में सार्यसमास को स्विति वड़ी हास्यास्पद है । उसे स्थिति काना मी र्श्वित शब्द के साथ बन्याय करना है। एक ब्रोर कार्यसमाथ का ब्रावेश है कि प्रत्येक कार्य को बेद हाश प्रतिपादित वर्म का ही आचरक करना चाहिए। इसके विपरीत इसरी और आयंत्रमाण श्रापने सदस्यों को राष्ट्रनीतिक विचारों की स्वतन्त्रता देता है। मानो वेद इस विषय में भीन है कीर कार्सिक छवं सामाविक विद्यान्तों की तरह कार्य नगाय के शब नीतिक सिद्धान्त सर्वेषा सनिश्चित है। परन्तु पेश मानना वर्म, वेद, ऋषि दवानन्द तथा सत्यार्थप्रकाश सभी का श्रपमान करना और श्रपनी श्राजता का विज्ञापन करना है। धार्यसमास के वेद विषयक विश्वात को तामने रखते इस बहना पत्ता है कि वैसे समस्त बार्यसमाबियों के बार्मिक तथा सामाधिक रिद्वान्त निश्चित हैं और वैसे ही उनके राषनैतिक रिदात भी निश्चित है और यक है। साथ ही जैसे इन मामिक तथा सामाबिक सिद्धातों की रसा और उनके प्रचार के लिये प्रवाल करना सभी काथों के किए जावश्यक है वैसे ही राजनैतिक सिद्वातों की रक्षा भीर अनके प्रचार थ प्रसार के लिए प्रकल काता सभी कार्यों के सिए समानस्य से भावस्यक है। दब ऐसा है तो बिस कम में बार्य तमान थामिक तथा सामाचिक संस्था है उसी रूप में बह राष्ट्रनीतिक भी है।

आर्यवामां राक्तीत में स्वतम हैं। विश्वक थी जादे वह कामें छ में रहे, विश्वक थी जादे दिन् उमा में। इतम ही नहीं, वह स्वतन्त्रदा इतमी वहीं आर्यवामीयों को कम्यूनिस्ट तक वन याने की सूट में गाँदे। इस प्रकार की पोषवायों के फलावक्य आर्य उमाय में पूट पड़ गई। परस्पर विरोधी निवार रखते वाले एक पूचरे को रेक्डोर्स, आरितोदी क्या पर्मां क्षे में कुमुखों में इस मारे। इसमें से में कुमुखों में इस मारे। इसमें से में के स्वारण एक मार्क्क सर्वक्षामां को स्वीक्ष्य इस्साई

हिन्दू कथा में होने के कारब दूवरा मारव को सक्तर रकना चारता है। होनों सार्ववस्त्रकों हैं। सार्मिक क्षेत्र में होनों है वेद को सानते हैं और कल्सर्य-प्रकार में सारवा रखते हैं। वेद स्नीर कल्सर्य-प्रकार होनों ही देव को सक्तर रखने का कार्यक देते हैं। किन्तु राकनीतिक स्वतन्त्रता के नाम पर एक उसे मानव है, वचा नहीं। क्ष्म रामावा है।

हमारा मिरनाव है कि एक ही वेद को मानने नाने दो का प्रांवनानी कियी मिरन में— मने ही नह रावनीतिक हो — दो प्रवाद के विचाद नहीं रख उकते जीर न ही परस्था किया नहीं रख उकते जीर न ही परस्था किया नहीं के वरस्य पर उक्त हैं। वहा जाता है कि वेद संबंध में के जाता कि किया गार्म का वेद संबंध में किया किया निर्माण माने हंगाईवच रहता है, उसी प्रकार एक स्मान में रहे जीर युक्त हिन्तू एम हं किर भी स्मेन माने का विकास किया है है। मिन्त व्यान रहे. यह बात बाहबिस के मानने वासों में तो पक सबती है. वेड के मानने वालों में नहीं। ईशाइयों के पास पेता कोई साथन नहीं किससे बह अपने विचारों का मिलान कर सके। इसके विपरीत आर्यक्रमाध के पास सब रुत्य विद्याच्यों का पुस्तक वेद है। इसलिए समस्त आर्थसमास् केवल एक और वह भी पेसी सस्था से ही सम्बन्ध उस सकते हैं को वेदानुस्त हो। यह ठीड़ है कि कार्यसमाम विसी राजनीतिक दक्त से वया हवा नहीं है। दिन्त इतका मतकक यह बदायि नहीं कि वह सन्य सस्थाओं की तरह विलक्त निराधार है। आर्थ-समाज बेद से बचा हुआ है। बता कोई भी सस्था पर्यात. वैदिक काटकों के अनुकल नहीं है, अतः आर्यसमाय के लिए आवश्यक है कि वह राजाय सभा का निर्माख करके सामृद्धिक रूप से आर्थ शबनीति के प्रचार का कार्य करे।

का २५ चक्टों में कात्मा। किन्यत के वत्यासियों के द्वरा का गुत मेद, दिमालय पर्यंत की कंची चोटियों पर उसका होने बाली बनी पुटियों का चमलकर,मिर्मी हिस्टीरिया कीर पासकपन के बक्तीच रोतियों के क्रिये कस्तुत हायक। सूच्य १०॥) करये वाकलचं प्रथक। यता — स्थार वसल कारण रक्तिकट सिर्मी का इस्पताल हरियार

वीर अर्जुन साप्ताहिक

का

# 'देश रचा ऋंक'

बोड़ी की कामिया वथ रही हैं, जो कि बाहकराका अब भी मंगा ककते हैं।

★ आप अपने देश की रहा उपस्या के उपन्य में पूरी वातकारी आत करने के लिए पं० कवाइरलास नेहक, औ राक्योपालाचार, उरदार बहादेवित, कारल मेंचन विह, मो० इन्त विधायक्यरिंड भी मीइन्यं-दक्त पालिवास, भी गोपालदामोदर त्यमक्बर, औ रामगोपाल विधा संकार जादि क्यांत्र पाप्त सेककों के बान वर्षक हेल अपने पास खबादी करते रखें!

क्रे जो उदयशंकर मह, जी हरिकंशराव वच्चन, भी रागेपराचव, जी विष्णु प्रमतकर, गुकराती के क्यांति प्राप्त कलाकार भी चूमचेत्र जादि बसाकारों की कविद्याएं कीर वहांनिया जी समझ योग्य हैं।

🛊 अनेको चित्र, बहिया स्पाई आदि ।

मुल्य एक रूपया

आज ही अपनी कापी सुरवित करा हैं। श्रवन्थक सारमाहिक दीर ऋजु<sup>\*</sup>न, कर्णन कार्यक्रम, संदानन्य संसार, रिही

#### देश का घटनाचक

( पृष्ठ ४ व्य शेष )

स्वाीय रहेगा । सरदार पटेल ने इस सक कर पर मासवा-निवासियों को उत्साह बर्च ६ सन्देश मेत्र कर राजा और प्रका को सस्पर ईर्धाहेच मुलाने का कामह ficur to

#### आरत व पाकिस्तान में कैदियों की बार्ता विफल

किसी में भारत व वाकिस्तान के क्किनिकियों में कैटियों के परिवर्तन पर को विचार यह रहा या उनमें भारतीय प्रति निविकों ने पूर्वनिष्वित सम्मीते को आविकास्य कियान्वित करने का आग्रह किया । सारत इस बात बीत में सिन्य को भी शामिक करना चाइता या और वाकिस्तान दिल्ली को । पाकिस्तान के प्रति क्रिकि क्षा • करेशी का - बिन पर बा • कोशी की इत्स का आरोप है-परिवतन करकाना चारते वे. वरन्त्र भारत ने इस अबार के बचन्य आरएकों के मुबरिमों की केते से इन्कार कर दिय, क्लोंक दिली बे स्टलमानों का पूर्व निकम्ब नहीं द्रवा है।

#### पाकिस्तान द्वारा गाजीसस्कर का निर्मास

पश्चिमी प्रवाद की सरकार ने व्यवनी बोमा रक्षा के बिए एक रउक हैना का विर्माण प्रारम्भ कर दिया है। सब सक •इतमें १०० गावी से सरामग ५०७० बादमी भवीं हो बुके हैं। इस सम्बद्धन 🕶 नाम 'गाबी सर ६२' है । इसका बदर श्रुकाम स्थालकोट किसी में बद्दीमश्री न्यम् देवान है।

#### बिद्वार सरकार द्वारा राष्ट्रीय विद्या पीठ मान्य

निहार खरकार ने निम्न राष्ट्रोय निका बौठों की उपाधिया स्वीकार करती हैं -१- शुरुक्त विश्वविद्यासय कागकी, हरि बार, २- विहार विचारीड पटना, ३ व्य मिना मि सबा इस्सामिना, विज्ञी, Y. बाकी विद्यार्थंड बनारत, ६. गुक्यत विवापीठ देश्मह, ६ विश्वक महाराष्ट्र विकारीठ, इस श्राबाद, ७ प्रवाश म इसा विकाय ठ इलाहाबाद, व विश्वमारती

#### अनगह में एक्डीक्यु टेव क्टेंसिल

बाठियाबाच की विवासतों में सोक क्रम्ब की स्थापना हो बाने के कारख मह सावश्यक हो गया है कि खुनागढ़ क्रमन में धनका का प्रक्रिनिधित्व हो । क्यकिय भारत करकार ने योगवा की है कि समाग्र राज्य के निष्ट एक प्रकी देव बींकेस ( शासन परिषद् ) निमुद्ध Burftrer fer un be

#### अभियुक्तों का परिचय इंड मुक्दमें के कमिनुक्कों का वश्चित

परिचय निम्नक्षिक्त है ---नाषगम विनायक भोडसे

गोडसे इत खुनी मुक्दमे का प्रधान श्रामिश्रक है। इसकी समस्या ३६ वर्ष की है। यह चित्रपावन ब बाबा है। यह रत्नागिरि विशे का रहने वाला है. यहा इसके माबाय बाब भी रहरते हैं। बचपन में ही वह दक्षिण की एक रिवासत सामजी से जाना कीर सामजी हाई स्टन से मैटिक्केशन परीचा पात की। ततने दर्जीका भी काम क्र-क्री नरइ शीख शिया श्रीर समसी में अपनी एक दुश्चन सोस दी। कुछ दिनो के बाद यह पूना आवा और वहा से 'हिन्दू राष्ट्र' नामक एक दैनिक पत्र प्रकाशित करने समा । उस के विभिन्न प्रान्तों का दौरा किया। एक जमन राष्ट्रीय स्वयसेयक सम का वह प्रमुख कार्य कर्ताथा। उसके दो माई मी है।

#### नारायस बत्तात्रेय आध्टे

इत मुक्दमे का दूतरा अभिनुक्त नारान्य इ । त्रेय ब्राप्टे हैं । यह नम्बई विरविद्य सब से एम० ए॰ परीख् चीखें है। वह मोडसे का सहयोगी है तथा 'हिन्द् राष्ट्र यक्ष का म क्षिक । यह महा राष्ट्र के सुव तक इतिहालवेता दत्ता प त आप्टेका प्रम तथा प्रतिक्व उपन्वासकर इत्निरायक्य\_माप्टे का तम्बन्बी है। उस ने ३६ वर्ष की सावस्था में शादी की तथा श्रहमदनगर मिश्रन स्कूल में अध्यापक का काम किया ।

#### विष्णु शमचन्द्र करकरे

यह बाहमद नगर का ४० वर्षीय ब्राह्मण है। यह एक इटन का स्वामी है, तथा पिन्म में एक्टर का काम करता है। ar fanite &

#### दिगम्बर रामचन्द्र वाहरे

वह सान देश का एक ब्राह्मक है। पुना के छारे और भावे आदि छोटे छोटे इवियारों की उसकी इकान है। इसकी कावस्था ४२ वय की है। यह बासिक त्थीहारों का 'गन्धाला गायक' है।

#### मदनलाल काश्मीरीलाल पहवा

यह प्रधान का एक बाधवतार्थ है को नागर किसे के विषयुर शिक्षर में वत्र का यही सम्मादक हुआ। । उसने भारत रहता था। यह रव्व वर्ष का तक्स अवकहै।

#### शहर किस्तैया

इसकी प्रवस्था ६० वर्ष की है। वह पूना में रहता है । स्रोग कहते हैं कि वह दिगम्बर शमच द्र बाडगे का रिक्शा वारक है।

#### गोपाल विनायक गोहसे बह प्रधान इत्यारे न याम गोड

से का कोटा समा भाई है। इसकी सबस्या रम्बय की है। यह अभी तक अवि वादित है।

िनाथक दाम(दर मावरकर इवका बन्म १८८३ में नाविक में हमा था। पुना में इनकी शिवादीचा

हुए और इ गलैएड मेज दिये गये। वहा उन्होने श्रीमती कामा तथा स्थामकी कृष्य वर्भ के ब्राचान भारताय स्वतंत्रता के लिए खुन कायाकया। यह वे नातिक पक्षत्र के मामले मं वि पनार बर लिए गये। कि त १६१० म से सराक

से कूद गये। मृतध्य सागर में पचासी मील तरकर मार्शन च पहुचे पिर भी ये पक्ड लिए गये और इहें १५ वप कालापानी की सकादा रह और ग्राह मन मेब दिये गये। १०३० के इ.स.स मन्त्रिमत्त के समय म अवहासन से कारामुक्त कर दिए ग्ये। कुछ दिनों तक ये सभी कार्यों से अस्तर को वे एक

स दियक व्यक्त है और वह स्विताछ दतात्रीय स्दाशिव परचरे

जिल्ली हैं।

यह एक बाक्य है। स्वालियर में रक्षते हैं। इनकी अध्वस्था ४५ साल की है। लोग कहते हैं कि यह गण्ये तथा वावरकर के ब्रातरग मित्र है।

#### दिवास अभीका में जनरल समदस की पराजय

बनाल स्मान्स ज एक अवस श्रम से द्विण क्रफाक कंप्रयंत मंत्री चले आप रहे व नये चुनाव मंदार गये हैं। स्मनुत को या कि इलक्शन में ७१ सीने मिला है अवक उनका विर्धाणाटा के के नेता डा॰ मालन का ७८ व मिली है। यह सम गांय है कि बनरल स्मटल चर्चिल पन्धयों के अपाता तथा ब्रिटिश सास यव द क स्तरम माने बात रहे हैं।

# ४०१) नकद इनाम

### नवाल पहेली नं० १ में जीतिये

पहिला इनाम कर्वे शुद्ध पर ३०१), यूनतम कशुद्धियों पर २००) ६० मा सरी तारीम २५ जून १६४८ ई०

- १ "-" से सर्व को बह होता है।
- विद्यार्थियो क एक ब्रावश्यक सन्ता।
- एक बगसी पल।
- मनुष्य को "-" व्यास हेता है।
- ५ एक बीमारी का नाम ।
- "-" देख कर काम करना चाहिये।
- क्रन्त्री वास में सम ना चाहिये।
- ऐसे लोग एकान्त पशन्द इ'ते हैं।
- ६ बनिया इसी की है।
- १०. एक पानी का बानवर ।

a -- r **---₹** 1 4 \_1-च — व \_a 7 7

- **#** 

व्ययेक साली त्यान की पृति कौचिये।

इस्र नियम--- एक नाम से परसी कृतीं की फीस १), इसके बाद प्रत्येक की ।) प्तर काना है की समीबाहर से बानी चाहिये। मनीबार्डर की रस द पूर्ती के साथ बानी चार्ड ने । सारे कारक पर भी पृतिण भेजी का सकती है । पर्तियों के मीचे तथा मर्न बार्डर कूपन पर अपना नाम पूरे पते वक्ति शक्त ताक लिखें। मैनेकर का निर्मंद दर्भ मान्य हाना। नतीका ता॰ — कून को इसी असवार में क्षेत्रा ।

वता नवास पहेंची नं १ पोस्ट मस्टा ( अजमेर )

#### भूल-सुधार

२४ मई सन् १६४८ के सामाहिक बीर अञ्जन के २४ प्रध पर--- को डिन्टी श•द कोशनचक नामक पहली प्रकाशित हुई है उसमें चक के ३ नम्बर के लाने म भूत से ए की मात्रा (े) के स्थान पर को की मात्रा (ो) छप शई है। कपया पाठक ठक कर ला

---विश्व पन मैनेबर

फिल्म-स्टार वाले की श्वा सिलें। योहा पढ़ा लिखा हेना धावश्यक्ती रजीत फिल्म आर्ट कालेज विरक्षा रोह द रद्वार यू॰ पी॰ ।



## पहेली सं० ३५ की संकेतमाला

#### बायें से टायें

१ राजवानी का प्रमस्त समाचार एक । इ दकानदार के लिए बहत साम-कारी है।

५ अपन्छे पर नाटक की सफलता का बहत साधार होता है।

७. अतिथि को ' 'देना हिन्दस्तान का लास रिवाम है।

 दिन को यह निस्तेत्र होता है । **१०. प्रतिशा** ।

११. वह न हो तो पेट के लाते पड़ बाते हैं।

**२२. श्रवगोन्त्य** ।

१३- इत उमर में भारी काम की बाद्या नहीं की का सकती।

१४. गरमी के दिनों में कोग हैर तक इस पर पड़े रहते हैं।

95. समा व शोस तकिया । ३७. यह बिगद चाय तो सशीत का प्रका

१८. हरपोक आदमी की इस बानवर की उपमा दी बाती हैं।

२०. खरगोश ।

२१. उपर ।

२३. वैद्यों के विशेष उपयोग की वस्त है। २४. प्राव: पदार्थ स्नाग 'पर रखने से ... हो बाते हैं।

२५. इससे काम कर देने से गाइक खुश हो बावे हैं।

#### ऊपर से नीचे

२. दवाई का ''ठीक न हो तो तसका उलदा प्रभाव हो सकता है।

३. "बासक" की उसट फेर ।

४. परमात्मा ।

६. "नियम" की गड़बड़ी से बना है। E. वस्त्र उद्योग का महत्वपूर्य अक्त है। १०. इस तालाव में राषहस रहते हैं।

१२- भासनी भादमी इससे बचता है।

१३. सादापन ।

१५. यहा पैसे बनते हैं।

१ अ यह पेड़ बहुत कंचा होता है।

१६ खतरनाक रोगी अन्छे वैद्य की "

से र्डक हो सकता है। २ . सरवृजे की तरह का एक स्वादिष्ट TH 1

२२ मृत्युका देवता।

### काम शास्त्र मुफ्त

बीयन और वसन्त की बहार बीयन में कायम रक्षते के (क्षये हमारी 'काम-खास्त्र' पुग्तक पुगत मंगाइवे । वता-मधुर मन्दिर हाबरस बू॰ पी॰

### स्रमवर्ग पहेली सं० ३५

ये वर्ग कापने इसा की नकता रकाने के किये हैं, मरकर मेखने के लिये नहीं।







१६॥) में ज्वैल बालीरिस्ट बाब



लीस मेड ठीक समय देने वाली ६ वय की गारंटी गोबा वा सक्वायर शेष १६॥) सुपीरियर २०॥) स्बाट शेप क्रोमियम केस २४)पद्माट शेप रोक्ड गोरुड १०वर्ष गार डी ११), प्याट शेप ११ ज्येख क्रीम केस-६=),श्बाटकेप ११ ज्वेस रोक्ड गोक्ड०१

रेक्ट्रेंगुलर कर्म या टोना जेव क्रोमियम केस-४२), सुविरिवर-४५), रोक्ड गोस्ड ६०) रोक्ड गोस्ड ३१ ज्वेख पुष्क ६०) बाखाम टाइम पोस कीमव १८] २२] विग सञ्च २१] यो-डेस बक्त कीई दो बढ़ी बेने से बाद । क्ष+ डेमीड- एसड क- [ V. A.] पों- वन्य वं- ११४२४ कक्कता ।

#### देहाती इस्राज

इतक तहोचित और वरिवर्धित # PF |

के॰ भी रमेख नेदी आयुर्वेशसङ्घार। नवे प्रकाश की चकावीं व में पक्षने बासे युवड युवतियों को वह पुस्तक अवश्य अपने पास रखनी चाहिए बिस से वे बर, बाबार और देशत में सममता है भिलने वाली चस्ती और सरल बीबों से अपना इसाथ आप क सकें। मूल्य एक दर्या । बाद सर्थं कः श्राते । मिसने का वता-

> विजय पस्तक भगदार. अद्यानन्त, वाचार देशसी।

मुक्त । मुक्त ॥ मुक्त ॥ बाप पर बेठे मैद्रिक, एफ ए. बी ए-, पंचाब तथा बायरा प्रनीवस्तिटी से तथा होम्बोपैविक वाबोकैभिक बाक्टरी बाखानी से चार कर राकते हैं । निवधायकी क्या । इंटरनेशनस इंस्टीटयट(रक्षिस्टर्ड)कामीनसः।

मारोग्य-वर्षक ... ५० खाल से द्विना यर में मशहर

कविषयत हर करके पाचनशक्ति बहाती हैं बिल, दिमान को ताकत देती हैं सीर नवा लून व श्रुद्ध बीर्य पैदा करके अस. बुद्धि बाबु बढावी है। दि॰ दः (:) मदनमंजरी फार्मेसी, कामनगर । हती एवर-बमनादात क सदनीचीक

#### भावश्यकता

२७ वर्ष के जुक्क के सिवे विश्वकी जाब समयग २५०) प्रति माह है। १८ से २२ वर्ष तक की सुशीस वही विकी और यह कार्य में दक्ष कुमारी समक विषया को किसी कारि की हो। र्शं म पत्र व्यवहार करें---

माटिका मारफत प्रतियोगिता जीकित **अर्वदारी, काया** ।

२५००) मनोरंजन पहेली नं० ४८ में भावश्य जीतिये

१३००) वर्षश्च पूर्तियो पर, १०००) न्यूनसम ३ सञ्चाहि सक विशेष इनाम-१५०) किसी महिला व विदाधी के सर्व शुद्ध इस पर और २५), १५) १०) करता: सर्वाविक पूर्तिया मेवने बालों का दिवा बायमा ।

(a) जी -

पूर्तिया मेवने की अन्तिम तारीक २४ जूर रूहप्रद है। बकेत वार्व से दावे--- १. वर्गार्थ कर्म में इसको भी गोरव प्राप्त है। ३- मृत्यु का देशता। ५ सद की वर्षेता कारत काले इतकी दिमानत का नहुत कुछ स्वाक रसती है। इ. वाक का ती केवा का बना दुवा मामारितर वर्शे । ८ शक पर १६. वन का बना इसा एक मकार का विकासन । १०. पका का विकास का बेना । ११. वर्षि पेट में.

क्य '--' हा तो काम काने से मनुष्य को तिवयत एकाएक वहीं पक्शतो । १२-कियों कियों के मन को इसको भी पाना बड़ा शहकत्त हो आता है। १४- दुरमन का अध्यक्त न सामना स्थानावित है। १५. वहाइ ही तराई।

कार से नीचे को-- १. विकासा । २- देखा कीन होता चो झब्झी बहुन वादेगा । ३- हिन्द कार पाकिस्थान (बक्षवड मारत) का एक बहर । ४, चन्दन । ७ इतके बार का बहन करने के लिए चीरन की जायरवक्ता है। १०- देशा हून ने मणा होता है। ११- वायल । १३- पेती चीवें प्रायः क्रम हामों में वेयश बहुता है।

निवमावसी-एड नाम से एक पूर्ति ही प्रवेश फीत १) द० तीन पूर्ति मेवने की २) द॰ फिर काने हर पूर्ति ॥) है, को मनीका सं वा ह॰ वो॰ ब्राह्मर विना कान द्वारा मेशी व ना चाहिर। बारी म० बा॰ रत'द वृतियों के साव अवश्य मेर्ने । पृतिया के विवे वर्ग बनाना आवश्यक नहीं । गुद्ध उत्तर व इन्सामी का विवश्य १६ बुलाई को प्रकृषित कर मैता कावे ह । विवक्त सिए ") आसे अधिक मेर्ने पूर्तिवी और मान का के नीचे कू न तर अपना पूर्व पता हिन्दी में ब्रवहर क्षित्रे । पुतिषा यव फाम अवने का क्या-

मैनेजर - बनोरंजन पहेंसी कार्यातक, राहतगढ़ ( सागर ) सी० पी॰

क्षना-वा कडक वपन हान इ थिन्न आयों की पूर्तिया निवस्तिये का कार्म र शर्ति मिना ची: चन् नपते हैं।

# सं० ३५

न्युनतम अशुद्धियों पर २००) प्रथम पुरस्कार ३००) इस साइन पर कारिये --E 10 40 PM 18 b 듷 E 5 को की या तीनों की करे। तीनों h を記る 4 10 Æ 157 t H H -14 **डिकाना** P 별 þ एक की, 15 O , 40 E सुगमवर्ग पहेली लं० ३५ फील १) ए पहेली के उन्नन्य में मुके प्रकन्यक का निर्धाय त्वीकार Æ 10 करके इन्द्रा ही मेजना चाहिये। मेजने बाते की इच्छा है कि बहु पूर्ति 9 18 b Ŧ .E 乍 T 10 đ 15 F E E -F -售 <u>⊪</u> मासकते । सुगमवर्ग पहेली सं व्य फीस १) 40.... पहेली के सम्बन्ध में मुक्ते प्रबन्धक का निर्धाय स्वीकार D 4 To æ ¥, 18 D 作 प्रमुक्त न । t 15 10 TE B H 寉 H F

COMPONENCE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE SINGE S

पहेली पहंचने की अन्तिम तिथि २ जुलाई १६४८ ई० संकेतमाखा के जिये पृष्ठ २६ देखिये

PSIMPH FRIM DE

इस की नकल पृष्ट २६ पर वर्गी में रख सकते

THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY O

पहेंची में भाग खेने के नियम

१- पहेली सामाविक और क्राक्टन में सहित कुपनो पर ही झानी वाहिये।

२- उत्तर खफ व स्वाही से शिला हो झत्पष्ट अथवा संदिग्य रूप वे शिको <u>इ</u>ए, कटे हुए भीर अपूर्व इस प्रतियोगिका में कम्मिक्तित नहीं किये वार्वेगे और ना ही उनका प्रवेश ग्रहक सीटाय व्यायेगा ।

३---भरे हप असरों में मात्रा वाले वा संयक्त कदर न होने पाहिने । बडा मात्रा की ब्रथमा ग्राहे श्रवर की कावश्यकता है. बहा वह वहेली में दिये इप हैं। उत्तर के साथ नाम पता क्रिन्दी में ह माना चाहिये।

४. निश्चित विथि से बाद में प्रामे वासी पहेलियां बांच में लम्मिलिश नहीं की कार्येगी और ना ही उनका ग्रहक सीटावा व्यवेगा ।

थ. प्रत्येक उत्तर के काब १) मेबना बाव-रयक है जो कि मनीबार्टर सचका पोस्टल बार्टर द्वारा आने चाहिये। डाक टिक्ट स्वीकार नहीं किये वार्येंगे । मनीवार्डर की रखीद पहेली के साथ भानी चाहिये।

६. एक ही किया के में को बादमियों हे उत्तर व एक सनीकार्टर द्वारा कई बादमियों का ग्रहक मेवा वा सकता है। बरन्द्र मनीबार्डर के कृपन पर नाम व पता दिन्दी में विवरक सहित सिसना चाहिये । वहेकियों के डाक में सुम हो काने की किम्मेवारां हम पर व होशी।

७. ठीफ उच्चर १९ ३००) तथा न्यूनतम क्रश्रुद्धियों पर २००) के प्रस्कार विये आयेंगे : ठीक उत्तर अविक संस्था में आने पर परस्कार बराबर बांट दिये कार्येंगे । परेक्षी की कामदनी के बानुसार पुरस्कार की राश्चि बदाबी बहाई वा सकती है। प्रत्कार मेवने का काक व्यव प्रत्कार पाने वातों के विस्में होगा ।

- पहेली का ठीक उत्तर १२ कुलाई के श्रष्ट में प्रकाशित किया व्यक्ति। उसी श्रष्ट में पुरस्कारों की शिस्ट के प्रकाशन की शिथि भी ही बावेगी, सही इस ७ कुसाई १६४८ को दिन के २ बजे लोका कायेगा, तब को व्यक्ति भी साहे उपस्थित रह सकता है।

 पुरस्कारों के प्रकाशन के बाद पदि किया को बांच करानी हो तो तीन कताइ के बन्दर ही श्री के बाद कांच करा सकते हैं। चार समाह बाद किसी को आपश्चि उठाने का अधिकार न होगा शिवायत ठीक हाने पर १) वापिस कर दिया बायेगा पुरस्कार उन्ह चार समाह परचात् ही

१०. पहेली सम्बन्धी सब पत्र प्रजन्मक सुगम वर्ग पहेली सं ० ३५, और अर्थ न कार्यालय दिली के पते पर मेवने चाहिने ।

११. एक ही नाम से वर्ष पहेलिया आने पर परस्थार केवल एक पर विश्वमें तब से कम क्रश-क्रियां होगी दिया व्ययेगा ।

१२- बीर सर्वान कार्यासय में कार्य करने वाला कोई व्यक्ति एसमें मान नहीं से स्केमा।

बीवन में क्षिय प्राप्त परने के क्षिये भी इन्द्र विकास वस्त्रिति विक्रिय

मुल्याम्

वर्षोभित पूर्वरा वस्कृत्व पहिये रव पुस्तक में बीलन का वन्त्रेश और विषय को जलकार एक ही वाय है। पुस्तक दिनों ग्रापियों के लिये मनन और । वसर के योग्य हैं।

बस्य श्रीकाम व्यव ।--)

# विविध

बहुचर भारत

[ स्वर्गीय क्रम्प्रशुत वेदाककर ] मारतीय उस्कृति का प्रचार क्रम्य वेद्यों में क्रिक मुकार हुआ, भारतीय वादित्य की क्षाप फिड प्रभार विदेशियों के हुदय पर बाक्की गई, यह वस हुत पुस्तक में मिकेगा। मुहुन ७) बाक व्यक्त मान्न)

> **बहन-के ए**त्र [ भी कृष्यभंद्र 'विचालकार ]

प्रश्निकार प्रश्निकार । प्रश्निकार की दैनिक वसवाजा और कठिनावेंगों का कुरद आपकारिक वमाचान । केतों व वसियों को विवाह के अक्टर पर किंगे के लिये अदितीय पुस्तक । मूर्ण १)

्में बद्वी

भी विराम वी रचित प्रेमकान, वृष्णिपूर्व श्रद्धार की कुन्दर कविताए। वरूव (॥)

वैदिक वीस पर्जना

[ श्री एक्क्क्स बेदालक्कार ] इंटमें वेदों श्रे चुन चुन कर बीर भाषों को कायत करने वाले एक वी टे श्रीक वेद मन्त्रों का कर्यवरित सकर

क्या गया है। सूत्य IIIP) भारतीय उपनिवेश-फिजी

[ भी ज्ञानीदास ]

ब्रिटेन द्वारा शासित फिली में बचावि धारतीयों का बहुमंत है पिर भी वे बहा गुलामों का जीवन विताते हैं। उनकी िपति का सुन्दर संकातन। मूहज २)

वामार्किक उपन्याक

सरला को भार्ना

[ से॰-भी पं॰ इन्द्र विश्वावाचरपति ]

इत उपन्यात की आक्तिकाविक आग होने के कारच पुकान प्राया कमाल होने की है। जाप अपनी कापिये जाती है मेंगा तें, जानाचा इतके पुता सुप्रच कक । जापको प्रतीका करती होती। सुरुष हो

### जीवन चरित्र माला

वं- व्यनमोदन वास्त्रीय

[ जी रामगोषिन्द मिल ]

शहामना मासवीन वी का कमनक वीनन-कुवान्त । उसके नग का वी

विचारों का स्वीव विचय । गृहन १॥) व क स्वन (=)

नेता जी समानचन्द्र बोस

नेता वो के कम्पचाल से उन् १६४५ तक, जाबाद हिन्द स्टक्सर की स्वापना, बाधाद हिन्द कीय का श्रनाशन झादि समस्त कार्यों का विकरण । सूच्य १) बाक न्यय ।=)

मी० अबुलकलाम आजाद

[ भी रमेशचन्द्र वी आर्थ ]

मोसाना बाहन की राष्ट्रीयता, अपने विचारों पर बहुता, अनकी बीवन का कुन्दर सकता । शूरण 🌓 ) बाक ज्वन 一)

पं॰ जवाइरलास नेहरू

[ श्री शत्र विश्वायाणस्ति ] क्याइरजात क्या हैं | वे केने नते | वे क्या चाहते हैं और क्या करते हैं | इन प्रश्तों का उच्छ इस पुरसक में बापको मिसेसा । मूख्य श) बाक व्यव (\*)

महर्षि दयानन्द भी इन्द्र विद्यावाचलति ]

श्रव तक को उपलब्ध सामग्री के आवार पर ऐतिहासिक तथा प्रामाश्विक रोती पर ओवांस्थनी माचा में किसा गया है। ज्रस्य १॥) डाक व्यव 🛏

हिन्दू संगठन होत्रा नहीं है

श्रापिष्ठ सनता के उत्वोधन का मार्ग है। इस क्रिये

हिन्दू-संगठन

क्रिक्क-स्वामी अञ्चानन्त्र संन्वासी ]

पुराक जरूरव पढ़ें। जाज भी दिन्तुओं को मोहनिता से बनाने की जावरवकता बनी दूर है, अरात में बक्ते वाकी प्रमुख जाति का ब्राह्म सम्पन्न होना यह की प्राह्म को बहाने के लिवने निवान्त जावरवक है। इसी उन्हें रूप से पुस्तक प्रकाशित की वा र्यों है। पूरन र)

### कथा-साहित्य

में भूत न सकुं [समादक-भी वसना ]

प्रतिक ताहितिकों की तबो कहानियों का तंत्रह। एक बार पह कर मूकना कठिन। मूक्य १) डाक व्यव।—)

नया आलोकः नई काया

रामायक् और मझसारत काल से लेकर आयुनिक काल तक की कहानियों का नवे कर में वर्तन । गृहच १) डाक व्यव पुणक्।

सम्राट् विक्रमादित्य (नाटक) क्रेकक-श्री विराज

सम्मान स्थापन क्षेत्र के स्थापन क्षेत्र करिया, वह कि मारत के बमस्य उन दिनों की रोमांच्यारी वस वृक्ष च्युदिया, वह कि मारत के बमस्य परिचमोचर प्रदेश पर शक्यें और हुयों का करेंद बावक शक्य बाता हुया था। देख के नगर नगर में होंगे रिस्थावयातक मरें हुए वे को कि शुदु के शाय मिलने की महिल्लाय तेवार रहते थे। तभी नजाटू विक्रमादिल की तक्षवर चमकों और वेख पर सदस्यक बहराने बाता।

आधुनिक रावनीयिक कतावरवा के साम्य करके प्राचीन कथानक के सामार वर सिक्ते गर्व इस मनोरकक नाटक की एक मित क्ष्मिय रख से । बुह्म १॥), डाक व्यव 🗠।

प्राप्ति स्थान

विजय पुस्तक भगरार, श्रद्धानन्द बाजार, दिस्ली

ही हम विधायायलांक-क्रिकेट स्वतन्त्र भारत की कप रेखा

इच पुरतक में केवक ने आया वर्ष और सक्तरत रहेया, भारतीन निकान का साबार भारतीन चन्छति वर होना, इत्सादि मिनयों का प्रतिगादन किया है।

क्षान १॥) क्वता ।

### उपयोगी विज्ञान

सायुन-विद्यान

वाहुन के सम्बन्ध में प्रत्येक प्रश्नेत्र की विद्या मात करने के किये हमें सबस्य वहें। सूच्य २) बाक न्यर 1--)

तेल विद्यान तिसहन टे सेफर तैल के कार वर्ड

ह्यांचों की विवेचना कवित्यार करक इस दे की गई हैं। गूल्य २) कांच व्यव !-)

तुससी

प्रमाणीसम्ब के तीओं का व्यक्तिक विवेषन और उतने साम उठाने के उस राज्याचे मंगे हैं। मूल्य २) जाक स्वय दृषक आंजीर

बाबीर के कब बीर हुए से अनेक रोगों को दूर करने के उत्तन । मूल्य २) बाक जन पुत्रकु।

देशवी इसाव

स्रमेक प्रसार के रोलों में सपना इसास कर शासर और संगत में झुप-मता ने मिसने बालों इन कीड़ी कीमत की श्रमकों के हारा कर उचने हैं। गुरूव १) डाक अब शुक्का

सोडा कास्टिक (के॰ वे॰ क्वीरकर वी एमः का वीः) अपने कर में जोडा कास्टिक देवार करने कुन्दर पुस्तक। मूल्य १॥)

स्यादी विद्यान

वर में बेठ कर स्वादी बनाइवे कीर बन प्राप्त कीकिये । मूल्य १) बाक अब प्रवाह ।

> नी इन्ह विवासक्तिति भी 'जी इन की भांकियां'

मध्य सम्बद्ध-विश्वी के वे अन्त्वीय बीत दिन बूल (i)

हिर्चीय कारह में विकास के का जूद है देशे निकसा ! सूच हो

शुरू ।) होतों कर र दश कान केने पर दूरन ॥)

"एशिया का कोई भी देश राजनैतिक-दामता को सहन नहीं करेगा"







उदक्षमण्ड मे सुदृरपूर्वेमयुक्तराधीय आर्थिक कमीशन का उठघाइन करने हुए प॰ नहरू ने उपर्युक्त सिर-गजना की है।





मुदुरपूर्व स्त्राधिक कमीशान के ४६४८ के लिये निर्वाचित प्रधान डा॰ जानमशाई



गाभो-हत्या केस का सबसे मुख्य ऋभियुक्त नाथ्यम विनायक गोडसे

### दैनिक वीर अर्छन

का स्वापना असर शहीद त्री स्वामी अद्वानन्द त्री द्वारा हुई वी इस पत्र की आवाज को सबल बनाने के लिये

# श्री श्रद्धानन्द पब्लिकेशन्स लि

के स्वामित्य में उसका संबाधन को नहा है। बाज इस प्रवाहन संस्था के सत्वावधान म

दैनिक बीर श्रजु<sup>°</sup>न मनोरञ्जन मासिक सचित्र वीर अर्जु न साप्ताहिक

# विजय पुस्तक मयदार

🟶 अर्जुन प्रेस

संचात्रित हो रहे हैं। इस प्रकाशन संस्था की आध्यक स्थित इस प्रकार है

अधिकृत पूंजी ५,००,०००

प्रस्तुत प्'जी २,००,०००

गत वर्षों में इस संस्था की ब्रोर से अपने मागीदारों को जब तक इस प्रकार ब्राम बांटा जा चुका है।

सन् १६४४

• प्रतिशत

सन् १६४४

ζ° "

सन् १६४६ १

१६४७ में कम्पनी ने अपने मागीदारों को १० प्रतिशत लाम देने का निरुवय किया है।

#### आप जानते हैं ?

- इस कम्पनी के सभी भागीदार मध्यम वर्ग के हैं और इसका संखालन उन्हीं लोगों द्वारा होता है।
- 'वीर अञ्च'न' वर्ग के पत्रों की सम्पूर्ण शक्तियां अब तक राष्ट्र की आवाज को सक्त बनाने में लगी रही हैं।
- अब तक इस वर्ग के पत्र गुराक्षेत्र में बट कर आपश्चिमों का मुकाबका करते रहे हैं और सदा जनता की सेवा में तरपर रहे हैं।

आप भी इस संस्था के भागीदार बन सकते हैं।

भीर

- इस प्रकाशन संस्था के संचालक वर्ग में सम्मिक्ति हो सकते हैं।
- राष्ट्र की आवाज को सबल बनाने के लिए इन पत्रों को बौर अधिक मजबूत बना सकते हैं।
- अपने धन को सुरक्षित स्थान में लगा कर निरिचन्त हो सकते हैं।
- आप स्थिर आय आप्त कर सकते हैं।

इस संस्था का प्रत्येक शेयर दस रूपये का है। आप मानीदार बनने के शिये आज ही आवेदन-पत्र की मांग कीजिये।

मैनेजिय हायरेक्टर-

श्री श्रद्धानन्द पञ्जिकेरान्स लिमिटेड, श्रद्धानन्द बाजार, दिल्ली ।

इन्द्र विद्यावाचस्पति



सोमबार २६ जेष्ठ सम्बत् २००५

#### चौधरी रहमत अली

पाकिस्तान अब किशस्य में बा
बुका है, परन्तु एक समय बाद सम्बद्धः
'ही देवा स्वयन या सिक्ष हरव होने की
स्वरणना समुनिय किसी ने भी नहीं की
बी। यह स्थान दिखा हुआ और भारत
के करोड़ों लोगों के इस को अवांकुनीव
, अपके बाने पर भी इसे रोका नहीं वा
दक्षा। इसे कांभी दी नोताओं की रावनी
तिक अबूर्यहाराता करें या ग्रुक्तिमशीपायों और संग्रे की की मिलीमगय—
परन्तु अब इस स्टा स्टा के मस्ये पर एक नवा
बाय करता कि संगर ने मस्ये पर एक नवा
बाय करता कि संगर ने मस्ये पर एक नवा
का स्वानाता—यन समा, विस्त की
कसी दिखी ने करपना भी न की वी।

इस पाकिस्तान के स्वप्न के सम-बार वे कोचरी रहमत बजी। चौपरी शाहब ने 'पाक प्रशिया' की योगना बना दर सारे प्रक्रिया पर मुस्लिम साम्राज्य का स्वप्न देखा था। 'इधिडवा' का 'टीनिया तो सभी तक नहीं बना, वरस्त पाकिस्तान की सिक्षि होने से उनकी कल्पना को भीर उर्वेश भनि निकानई। क्रानेक पैरफतेट खिलकर 'मुहनिस्तार्व' 'नबीरिस्तान' बादि स्तानों के रूर हैं ब्रस्वेक प्रान्त में उन्होंने ब्राह्मग २ पार्कि-स्तान स्थापित करने की बोजना की प्रसार किया है और मारतीय मुससमाबों के ब्रह्म में यह विषयीय शनेः शनैः अप्रकट रूप से अकृरित हो रहा हो तो किसी को यह आरूचर्यजनक बात नहीं माननी चाहिये।

भारतीय धुक्कसानों की बफादारी पर इस कन्देंद्र नहीं करने, परन्तु विक मनोकृषि के कारच पाकिस्तान का कन्म कुछा है यह मनोकृषि यक रात में ही प्रकाम वास्थितान किरोबी दिखा में प्रगति पास्थम कर देगी, ऐवा विश्वास करना भी हमें कामता है कि मनो-निक्षान के तमें वस्थत किक्कारों की स्ववंदेखना करना है। वास्थव्यिकता को जुलाकर वर्तमा राष्ट्रीय इक्कोच्य के लोचने पर की हमें हक विषय में उत्तर/ सामाक्षकता की नीति ही वर्तमा वसरो-चित्र प्रतीत होती है।

ध्यों २ इस पाकिस्तान की शुष्ट मूर्मि स्त्रीर धुरिस्तम स्त्रीय के विगत इतिहास यर इतियाल करते हैं त्यों २ इमें नइ स्वध-क्ष्म होता स्त्रात है कि इस्साम में कर्डी क्रिकेट देखी बीस हुपी हुई है विश्वके स्वरच एक राह चक्तता शामान्य पुरुक्त-मान मी भव्यहर के नाम पर वही साशा-नी हे मक्त्रमा, सा चक्तरा है। तेरह स जात पुरानी बीव्यें शांचें अपिकांश विज्ञान-विक्रस वालों पर भी उन्देह की उत्तरित मात्र के बहां 'क्राफिर' होने का स्वतरा रहता हो, वहां यदि यह चंक्कियत हाहिकोख सदा बना रहे, तो हतमें साहचर्य

बायनत उदार दिक्कि स्वा देखते हुए विक 'हस्तामी कम्युता' को हस्ताम का बारा कमका समा है, वही हस्ताम का कर से नहीं कमकोरी भी है। कमकोरी हर अंदर में कि हरके कारब बारने मतन्त्री को ब्राह्म का करने के कारब के ब्राह्म को ब्राह्म का करने के कारब को स्वा करने होती है यह कभी शानित को निरूप्ता की मामली में निर्माण कर कर की कि सका का सम्या कर कर की कि सका का का स्वा कर कर की का स्वा हुए कर कर से को लो है वह हर पर मत-ब्राह्म कुला हो को है कि वह हर पर मत-ब्राह्म कुला हो को बी भी हवा से ब्राह्म का का कर की ब्राह्म कि कर हो की ब्राह्म कि कर हो का की ब्राह्म कि का का कि कर हो की ब्राह्म के ब्राह्म कि का का कि कर हो की ब्राह्म के ब्राह्म कि कर हो का कि का का कि कर हो की ब्राह्म के ब्राह्म के ब्राह्म के ब्राह्म के का कर हो की ब्राह्म के ब्राह्म के ब्राह्म के ब्राह्म के ब्राह्म के ब्राह्म के ब्राह्म के ब्राह्म के ब्राह्म के ब्राह्म के ब्राह्म के ब्राह्म के ब्राह्म के ब्राह्म के ब्राह्म के ब्राह्म के ब्राह्म के ब्राह्म के ब्राह्म के ब्राह्म के ब्राह्म के ब्राह्म के ब्राह्म के ब्राह्म के ब्राह्म के ब्राह्म के ब्राह्म के ब्राह्म के ब्राह्म के ब्राह्म के ब्राह्म के ब्राह्म के ब्राह्म के ब्राह्म के ब्राह्म के ब्राह्म के ब्राह्म के ब्राह्म के ब्राह्म के ब्राह्म के ब्राह्म के ब्राह्म के ब्राह्म के ब्राह्म के ब्राह्म के ब्राह्म के ब्राह्म के ब्राह्म के ब्राह्म के ब्राह्म के ब्राह्म के ब्राह्म के ब्राह्म के ब्राह्म के ब्राह्म के ब्राह्म के ब्राह्म के ब्राह्म के ब्राह्म के ब्राह्म के ब्राह्म के ब्राह्म के ब्राह्म के ब्राह्म के ब्राह्म के ब्राह्म के ब्राह्म के ब्राह्म के ब्राह्म के ब्राह्म के ब्राह्म के ब्राह्म के ब्राह्म के ब्राह्म के ब्राह्म के ब्राह्म के ब्राह्म के ब्राह्म के ब्राह्म के ब्राह्म के ब्राह्म के ब्राह्म के ब्राह्म के ब्राह्म के ब्राह्म के ब्राह्म के ब्राह्म के ब्राह्म के ब्राह्म के ब्राह्म के ब्राह्म के ब्राह्म के ब्राह्म के ब्राह्म के ब्राह्म के ब्राह्म के ब्राह्म के ब्राह्म के ब्राह्म के ब्राह्म के ब्राह्म के ब्राह्म के ब्राह्म के ब्राह्म के ब्राह्म के ब्राह्म के ब्राह्म के ब्राह्म के ब्राह्म के ब्राह्म के ब्राह्म के ब्राह्म के ब्राह्म के ब्राह्म के ब्राह्म के ब्राह्म के ब्राह्म के ब्राह्म के ब्राह्म के ब्राह्म के ब्राह्म क

चौचरी रहमतश्रको श्राटाह वर्ष इ'गक्षेयह में रह कर श्रव पुनः लाहीर लीटे हैं। एक ग्रुलाकात में उन्होंने कहा है ....

"मैं पुल्लिम लीग से बाहर रह कर यत तीन जून की योबना को समात करते का प्रवल करना। भारत संव में को साद कर करना। भारत संव में को साद कर करना। मारत संव में को साद कर करना। मारत संव में है, उनको मैं प्रकार नहीं में प्रकार ना साद है। उन प्रमुखें से बातचीत हल न दूरे तो हमारे यात और भी जावन हैं। वह मुख्लानों को मिला कर खीन ही करनी कि स्वात की कि प्रकार की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद की साद

यदि चौचरी रहमत सजी के सम-यंक यहां भारत में भी क्या गये—क्यांस सभी तक पाकित्यान से चारिक साथे प्रवक्तमान करवार्षियों के रूप में ऐसा और व्यक्ति यहा नहीं झावा है, ऐसी गारदरी कीन है कड़ा है—ता किस रेक्ट्रीय के अंक्ट्रीत होने की हुरशंका से हम सम्मीत हैं उठकी और समय रहते झपनी सरकार के आविकारियों का प्यान क्षींचना हम सपना कर्मण सम-कर्मों पाइब की इन्ह पुस्ति-कर्मों पहले कहें प्रान्तों में कन्द्र भी हो चुकी हैं। प्रन्तीय कीर केन्द्रीय सरकारों कुकी हैं। प्रन्तीय कीर केन्द्रीय सरकारों क्यानरूक रहना चाहिये।

#### निजाम भौर भारत

विक्रते लगभग एक पदा है हैटरा-बाद निषाम और मारत छरकार के मध्य को बार्ता चल रही है उसका विश्चित बाबार क्या है यह बाव तक बनता को विदित नहीं है। गत सप्ताह ही हैद-राड के प्रधान मन्त्री मारत सरकार द्वारा दिये गये निश्चित प्रस्तावो पर निषाम का उत्तर केकर दिल्ली भाने वाले थे. परन्त वे नहीं झाये केवल इतना ही नहीं. उन प्रस्तावों के स्पष्टीकरया के क्रिये भीर बायक बक्ती ने भारत सरकार को हो एक भी मेजे हैं। इसी स्पष्टीकरका में ही तो अब तक सारा समय अतिवा-हित होता रहा है। जिल प्रकार निकास हैदराबाद ने भारत के साथ यथास्थित समझौतों का भग किया है, मारत की सीमाओं पर निवामी पुलिस ने भाकमण किये हैं और जिस प्रकार रियासत हिन्दुयों का के भारतर all wa धौर सम्पत्ति रकाकारो दानवता से प्रतिस्था सातंकित रहती है उतको देखते हुए बामी तक भारत चर-कार को अब से बहुत पहले ही आत्मन्त कठोर कदम उठाना चाहिये था। परन्तु मीर सायक काली इतने वाक्यद्र मालूम होते हैं कि कब ऐसी बड़ी का भी गई तो वे भारत सरकार के प्रस्ताओं के स्पष्टी-करण में ही काल-इरख करना अंबस्कर नमभते हैं । संस्कृत के महाकृषि बाक्समूट के शब्दों में भीर जायक अली को 'महा-सान्बिषमहिक' ही कहना उचित है।

यदि निजाम वयाक्य वित् का बहर व को शे अपने लिए अंवस्त जमके ता तन्तें प्रेण नहीं दिया जा कहता। परत्य परि भारत उद्याप कहें तो यह नहीं भूल बाना नादिये कि अब तक विवास को देलि दी नारी है बनता उली से कारण्य अवन्त्रक हैं। यह बनता की क्रवीरता लीमा तक पट्टन यहें हो तब हर बनतन्त्र कोर कारा करे ना के बल बनता के भाग्य है, जारे है अपने ता करे आवरे जाता करना न के बल बनता के भाग्य है, जारे है अपने मान्य से भी विस्तवाह करना ही होगा। बन बलजावित नदीं का पूर बीमालिकन्यण कर बाता है, तब नशी के करार पर के ह्यों का नगा हाल

होगा ?

को में देश शमाचार
प्रकाशित हुआ है कि हैरशकाद के
प्रचानमन्त्री नवे खाशन विचान में ६०
प्रताबात प्रतिकास सरस्वका के प्रमुख्य रूप प्रतिकास प्रताबक्त हिन्दू को को
स्थान देने को तस्यार हैं। प्रारम्भ में तो
यह अपुरात हथी मक्तर रहेगा, परन्तु
गोंकु बीरे २ परिवर्शत हेन्द्र आ प्रवास प्रवास को स्वास रहे से अपुरात
उत्तट बाया—अर्थात १० प्रतिवात
पुरुवामा और ६० प्रतिवात हिन्दू।
यदि यह बमाचार शस्य है तो आर्स्योवनक है। और यदि ४० बसाहर
बाल नेक्रक पड़ी-ची देर के किये मी इस प्रकार के अप्रवातन्त्रीय विद्वान्त्र के साथ कियात्मक रूप में सम्प्रतेश कर बेते हैं तो यह महान्य अनर्थ होया। 'आपस्थ' और प्यात्तर'—हन हो सन्द्रों के फेर से क्या कोई सुराई अच्छाई में परिखत हो सकती है हु बो चीव लोक-तन्य के विकद है यह यह असलात्त्रर में अन्यकारी है तो यह इस समय भी उतनी ही अनर्थकारी है तो यह इस समय भी उतनी ही अनर्थकार है।

हमारे प्रधानमन्त्री पग पग पग पर धनतन्त्र का नारा जुलन्द करते हैं। छारे छंडार में दे जनतन्त्र के क्रमतिम समर्थक माने खाते हैं। धनतन्त्र, जनतन्त्र, जनतन्त्र—यह उनकी ब्रह्मिट बोधवा है। फिर हैदराबाद में ही यह बनतन्त्र की हत्या नये।

श्रीर पहि हैदयगाद में हुए प्रकार का साम्यतन्त्रीय ग्राधन-विद्यान्त स्थी-करबीय हे कि प्रताविद्या करता को केवल ४० प्रतिग्रत स्थान मिले और १२ प्रतिग्रत लोगों के ६० प्रतिग्रत, तो स्था हम विज्ञवानत वाची में पूछ वकते हैं कि सारमीर में सहस्तंत्रक हिन्दुकों को ६० प्रतिग्रत ग्राधनाधिकार क्यों नहीं विद्या साता ?

न्याय, न्याय है कीर खन्याय, झन्याय । विदे भारत करकार जे कीर समादे प्रधानमन्त्री ने हर प्रकार का झन्याय एक बार खीकार कर किया तो समग्र राष्ट्र-चरीर में एक ऐसा प्रपंकर विष व्याय हो जाएगा को प्रत्येक झंग को चनित्रका कोर गांकित कर नष्ट करके छोडेगा।

#### कांत्रे सियों पर अनुशासनात्मक कारंगई

१५ सगस्य के बाद देख की यासन-क्या का छुत काम के कहाब में आप माने हैं देश की कराज में तो आपन- क्या की की की समने क्या के के बाद में कि समने क्या के क्या कर कर के माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने की माने

यथि यह चन कांग्रे लियों के विषय में तर नहीं है, परन्द्र हस समय हैए में तर नहीं है, परन्द्र हस समय हैए एक स्थानक को अहा चुक्क दुःकों ने ऐसे रिश्वत खारी का नहुत कुक दुःकों ने ऐसे ही लोगों को दिया जा सकता है जिन्होंने जपने वहले के त्यान को अब हस कर में ब्याब सहित उगाहना गुरू किया है। हसी का परियाम है कि युक्तागत ने से कांग्रेस के गद्ध में एक हसार कांग्रेस कांग्रेस के गद्ध में एक हसार कांग्रेस कांग्रेस के ग्रंद कांग्रेस करेंगे पर विज्ञात साम जा रहा है।

#### मारत हैदराबाद चर्चा

इस सप्ताह भी बनता बढी उत्सकता से डैदराबाद से जलने वाली वार्ता के परिकाम की प्रतीका करती रही है. परन्त क्रभी तक कळ भी परिकाम पता नहीं करार है। बीच में विकास ने प॰ नेहरू को डैदराबाद झाने का निमन्त्रया विवा था, परन्तु वह ग्रस्वीकृत कर दिवा गया। फिर -रियास्ती सचिवालय के रेकेंटरी भी मेनन के हैदराबाद बाने की चर्चा चली पर वह भी कार्योन्वत न क्षे । क्षम पना चला है कि हैटराबाद है प्रवासमन्त्री भीर सायह बासी बीर निवास के वैकानिक सम्राहकार सर बास्टर मौंबटन इस समाह की समाप्ति से पहले पुन दिल्ली पहुंच रहे है और भारत सरकार से पुनः नये सिरे से बात चीत शरू होने वाली है। वह बारम्बार कालातिपात क्यों ? क्या बाह्रे व बचा ( माजगटबेटन क्यौर उनके व्यक्तिस्य सिन्न सर बास्टर साक्टन ) बावे बाते कोई नवा गुल तो नहीं विकास कायेगा १

पदानकोट-जम्मू सडक तैयार भारत बोर कारमीर के मध्य याता-यात के लिये दक्षमात्र श्वल मार्ग के कर में ६५ मील लाभी पदानेट बम्मू बक्क बनकर तत्यार होने वाली है। ३० ब्रुट तक हम रह काबारमम बारम्म हा कायगा। ३ मार्ग में ब्रद्धत कुछ स्रता के जब हल चक्क को बनाने में

तीन करोड़ स्पया व्यय हुआ। है। सड़क पर तीन बढेपुला क्रीर १५०० क्होटे पुलावनाये गये हैं।

गांधी हत्याकांड का मुकदमा
प्रधान के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के

#### सहरावदी नजरवन्द

बसाल के मूत्यूचं प्रधान सन्त्री तथा इस नमय पाकिस्तान विचान गरिषद् के स्वस्थ भी हुतन शहीद सुक्शवर्थी को पूर्वी हंगाल सरकार ने साववानिक सुरखा कानून के प्रत्यात नवाबन्द कर सिस् है साथ मनकत्र से दिसान हारा सन् भावना मिश्रन पर शका पहुँचे थे।

श्चमृतमर श्चीर श्रीनगर में हवाई मबिम

ग्रमृत र से श्रीनगर नक मा**ल की** इस्त इंक निष्ट इसाई वाता**वात साई**वें-



विंग बोर्क ने इवाई शर्विक प्रारम्भ की है। बाक्समिया बैन प्रवरवेष क्रिमिटेड को ५ जून से वर्षिक चाक्षु करने के क्रिय अस्यायी लाइसेंड मिक्का गया है। यह वर्षिक सप्ताइ में तीनबार सक्का करेगी।

पाकिस्तान के पांच जिलों में प्रवेश की अनगत

जन्दर का अधुनारा जन्दर निक्रमों तथा बचों के उद्धार के कार्य में को किटनता का रही थी उठका प्रमुख कारव्य वह या कि गुकरात, त्यालकोट, फेलम, 
रावकारियदी कोर नैमलपुर हन पाव किलों में अभी तक मारतीय कार्यकर्तों नहीं चा बकते ये। किन्द्र कर मारत वरकार के बारमार कामह से हन किलों में भी कार्यकर्तों के बाते की बानुमित 
मिला गई है। आखा है के बन हर कार्य में वह मरदा नहीं रहेती ।

#### पाकिस्तान के कर्मचारियों की

#### हड़ताल

पिछुको वहा दिन से पाकिस्तान के सरकारी कर्म नारी को इत्ताल कर रहे हैं जनके अपंक्षिमान की छोर से मौसिक नोटिस दिया गया है कि उन्हें इत्ताल के दिनों का बेतन नहीं मिसोगा। कर्मचारियों ने बम धी दी हैं कु वहि सरकार से हमें निवर्षवाों के बेतन नहीं मिसो तो हम मारा करों का बेतन नहीं मिसा तो हम मारा करों का बेतन नहीं मिसा तो हम

#### इिएडयन नेशनत्त एयरवेज का राष्ट्रीय करख

हरिडयन नेरानल एपरवेष एक निज् कथनी हैं। यह उम्माचना है कि भारत वरकार उस पर कम्बा करते । इस असम यातायात उचितालय कम्पनी के प्रक्षकों के सम्माके के सम्मानेने की चर्चों कर रहा है। उन्हें तय हो बाने के बाद विशेषण कम्पनी की पूर्वा वे तेरादी की बाच करेंगे कीर तब क्रम मूल्य निर्वारत किया बायमा। यह यह पन बच्चा कप्रका रहा तो तरकार हाम्य बाबु कम्पनियों का भी राष्ट्रीयकभ्या कने यह विवार करेंगी।

#### कम्यूनिस्ट का सरकार की उलटने का बडयन्त्र

परंक्रभी नगाल के यहमन्त्री जी किरवाह्मकर राव ने एक बहुतन में बहु व बवार शे है कि जगाल के कम्यूनियों क प्रजात कीद कार्म के कम्यूनियों के करण होने के पुष्कक प्रमास्त्र है। करकार हुए। पकड़े गये बुकेटिनों के बहु भी पता चलता है कि कम्यूनिस्ट पार्टी स्वारं देख में बतामान कामें सी स्वकारों के उलाटने के लिये इकतालों का समाठन कर रही है। पार्टी का स्वतिमा उद्देश्य बनता द्वारा स्वस्ता विश्लेष करना है। पार्टी के स्विकाश क्यार्यकर्षी भूमियत ग्राह कर से कार्य कर रहे हैं।

#### कच्छ का शासन केन्द्रीय सरकार के हाथ में

बच्छ रियासत की शासन सबस्या भारत सरकार की क्षोर से भी सी॰ कै० देखाई ने कपने हाथ में से ली है। श्रीम ही बच्छ के समुद्र तट पर एक सन्दरमाह समाने का सार्थ शुरू कर दिया बायमा। सामशुदाने के क्षिये सहस्रे भी यथा श्रीम करेंगी।

#### दिल्ली में एक जुलाई से पचास नये स्कल

सारे मारतवर्ष में ब्रम्भितायं वृतिवादी शिवा के द्वारा बनता के साम्वरिक कीर नैतिक स्तर को ऊचा उठाने के सिमें दिल्ली में परीवास के रूप में पूक जुनाई से पचास नये स्कूल मुलेंगे — बिसारे कि अन्य प्राप्तों के सिके फिर में से एक सामग्री का किसा से सके।

#### भारत में चैंक विशे छ

चे भारताचा किया के कुछ टे कनी कस विशेषजों का एक दल इस कमन मारत में आराय कर रहा है, जो बहा राजाविक पदार्थी, इसाई बहाजों, टेलीकीन पन्नी, विश्व त सादनी कोट विश्वानी के कारवानी स्नाह से सम्बन्धित कर रहा है। यह दल ग्रॅंज हो स्वपनी रिपोर्ट उद्योग विभाग को जीं करेगा।

लन्दन में वैडिपांचना वार्ती प्रारम्म भारत की वैचड वाचना चार्ती लवन में ग्रुक हो गई है। यह रक्षम काममा एक साथ बीए क्रोक क्षमा है। भारत राज्य के सर्वमन्त्री की वयस्त्रम् केही के तेतृरत में स्वयं विशेषकों का पूष्ण है। इन विनिर्माद भयस्त्रकों वा पूष्ण है। इन विनिर्माद भयस्त्रकों वा पूष्ण है। इन विनिर्माद भयस्त्रकों वा पूष्ण है। इन विनिर्माद भयस्त्रकों वा पूष्ण है। इन विनिर्माद भयस्त्रकों वा पूष्ण हैं इन्दर झारद कन युक्त को व वसास हैं सावता की की सावक होकताओं का स्विच्य तिसंह है।

#### किस्तरतीन सम्बर्धे बुरका केंत्रिक ने ब्रदनों जीर यह-

दियों को एक मास तक युद्ध बन्द करने का बादेश दिवा था। बरवी और वह दिनों ने पदापि इस आदेश को मात्र भी तिया है पर सभी तक बोजों वक्षों में भिवास्तीन के बन्दर युद्ध वारी है। यह दियों की एक वस्तर वन्द्र गाड़ी ने टासबोर्डन श्रीमा पर माक्रमबा कर दिया है क्यौर वह प्रभीस झन्दर तक पुत गई है। मिन्नी सेनाओं ने इक्सब्बर सीमा के श्चनदर दो स्थानो पर प्रमाना किया है। 'यह रोको' कादेश के सम्बन्ध में दोनों पर्चों में को क्रवंसम्बन्धी प्रश्नमेह तरपन्न हो गये वे उन पर सरका काँतिका में विचार किया वा रहा है। बारवों ने मळ बन्द करने के सम्बन्ध में बो नी सतें रबी है उनमें ने प्रकृष यह है कि अरबों को कोई मी विराम सन्ध तव तक मान्य नहीं होगी वन तक कि बहुदी प्रवस्तियों का भाना बन्द नहीं किया साएगा।

श्रयंत्रमन्त्री शतमेदों के श्रारण इस संवर्ष के निकट अविष्य में ही वन्त् हो साने में अब सदेह होने सागा है।

अमेरिका का बृहत-सैनिक बजट भारिका की प्रतिनिध लगा की पह-विरोप विपित ने कामें य के समेरिका के बजरे वहे शादित कालांग वैनिक बकट के लिये 'र अरब र कोल दिन कार की को है वो वेरा की देखा देगा, नीसेना और कार्य कार्य कर्म किये वायेंगे। जात लाल नवने हकार क्यांकियों की देखा होना कीर वार ताल चनवाली ह बकार पान की व्यक्तियों की हवाई सेना कार्य बावारी। बहसा प्रताह में देशा करावी बावारी कार्य प्रतिहासी है देशा तेना और तीन लाल बयानने हबार पान्न की बाठ व्यक्तियों की हवाई सेना तेनार कार व्यक्तियों की हवाई सेना तेनार कार व्यक्तियों की हवाई सेना तेनार कार व्यक्तियों की हवाई सेना तेनार कीर तीन लाल बयानने हबार पान्न की

#### १५०) नकद इनाम

छिद्ध बद्योकस्या यन्त्र— इटके बारया करते से कठिन से कठिन कार्य हिंदू होते हैं। उनमें बार किस नाइते हैं चाहे कह राज्य दिव्हा क्यों न हो आएके कह हो बावमा । इटके आप्योदय, नोक्सी धन की प्राप्ति युक्तसमा और लाटरों में कीत तक्षा पर्येचा में पत्त होता है। मुख्य तावा का २।।। जिसे का ३), छोने का १३) कुठा डाबित करने पर १५४) इनाम चित्र कुट बाक्सम न० ६९

यो॰ इतरी सराय ( गया )



Jepika Industries (India) Lt. Gwalior



नया आहंत्मीर

#### अगर फिरदीन वर्र ये जमीनस्त । इमीनस्तो हमीनस्तो हमीनस्त ॥

— बिद इस घरती पर वहीं रखा है हो वह वहीं है, यही है, यही है। यही चरिकी का रसर्ग कारमीर पाकिकाती दानरों की संदार-पश्की वनी हुई है होने करमीर देख कम्युक्ता के नेतृत्व में प्रत्येक क्यमीर्थ वाल-इस-त्येक्का ने इसी मूर्तिय प्रपादिशान की कन लोधने का निम्मय किया है। क्यमीरी चाहते हैं कि मारतें य होना की की हासता से दुख्या पांचाइ के 'क्यमीं क्योशन' के काने से पहले ही हन क्याकान्ताकों को कारनी क्रमम्बूमि से निकाल बाहर की। हरू हों के खु-का यह महीना मारवर्ष्ण है।

अपर बन्धू कहरात्रीत रिवाहत का तकता दिया गया है। होते (१) कहराति की बाल लेता परेड कर रही है। कीर (२) कहराति स्वातन्त्र्य समाराज्य समाराह के सकस पर उसी बाल स्ता के एक वैतिक से पंज तेरक हाय

थिला श्रे हैं।

बह नई पीच ही नया काश्मीन है । नवा काश्मीर बिन्दाबाद ।







उर्दू के ब्रादि ब्राचार्य प्रशिद्ध कवि चैयद इंशा ब्रह्माइ लांका स्वयं स्पष्ट कहना है कि —

'बाइबदानाबाद के जुड़बवानों (शिक्ट-बकाओं) से पुराफिक (सहमत) होकर सुनाहिद (परिगायन) बनानों से कच्छे अपन्छे सपन निकास और सहन हातरतों (कतिरम वास्तों) और सहन काल (सन्दों) में तसर्व (परिवर्तन) करके स्त्रीर बनानों से सहला एक नहें स्वान पैदा की सिस्का नाम उर्दू

(दरिवा-ए-स्रताफत (सन् १८०८ ई.॰) भ्रंजुपन तरको उद्दूर, दिल्ली, सन् १६३६ ई.॰, एख २)।

× × ×

उद् के ब्रदीबुल्युरक नबाब सैयद नवीर हुवेन का 'खवाक' शाहिब का खद फरमान है कि —

'उमदतुल्यु इ ( नव्दाव ग्रमीर खां ) ने और उपरा (अमोरों) के मश्वविश (परामर्श) से देश्ली में एक उद् 'झबु-मन' (तन् १०४४ ई० कायम • की। उसके बलसे होते, बबान के महत्वेय (प्रश्न) हिइन्ते, चीकों के उर्दु नाम रक्ते जाते, लक्तो और मुहावरी पर बहर्ते होती और बढ़े रगड़ों-अगहों और खान-बीन के बाद 'ग्रांब्यन' के दएतर में बह तहकी कश्चदा (संशोधित) अल-काव व महावरात (मुहाबरे) कलमबन्द (सिपिनद्र) होकर मश्फुन (सुर्वित) किए ब ते; फ्रोर न कील 'वियवला मुतालशीन' इनकी नक्लें हिन्द के उमरा (ब्रामीरों) व रूबा (रहेवों) के पात मेव दी बातीं और उत्तभी तक्षश्रीद (अनुकरक्) को कुल (गर्व) बानते और अपनी-अपनी बगइ उन सप्त्रों को फैसारों।'

ु(सुगल भीर उद्, प्रम० ए० उसमानी एंड वन्त, फियर्स केन, कल-कला, वन् १६३१ ई०, १९८ ६०)।

× × × × उद्देके परम प्रतिष्टित कोषकार

मीलावी वैयद श्रहमद देहलावी श्राप ही कताते हैं कि —

'बह बोग तुर्की उन्तरक्ष (तुरुँवशी) वे वा फारती उन्तरक्ष (फारववंशी) वा बारतो उन्तरक्ष (ब्रायवंशी) वह हिन्दी की प्रतावक्ष (ब्रायवंशी) वह हिन्दी की प्रतावक्ष (ब्रायुक्तता) किस सरह कर बकते वे ?

(फरहंगे आसफिया, बिल्स अन्वस का मोक्दमा, रिफादे आरम प्रेत सादौर, सन् १६०१, ग्रह = )। × × ×

उद्दे के प्रमुख तक्लोगी नेता कावा इसन निकामी देहलवी साहित आप ही सब को समभाते हैं कि —

'यह हिन्दी बनान ममाशिक प्रवाहता (युक्तप्रदेश) अथभ और व्हेशलंड और स्वा विहार और स्वा छी० पी० और हिन्दुओं की अस्टर देशी रिवासर्वी

हिन्दी-जगत

# हम न्याय चाहते हैं

में पुरुष्तव (मचिति) है। गोगा, गंगाबी और सरमी और गुजरारी बोर मरही स्मेर हुन्दरारी बारों के रमाया सेगर हुन्दरारी बारों के रमाया सिवाब हिन्दी वानी मागों व नाया हिन्दों मानी मागों व नाया है। इसे हों हिन्दू औरतः मर्द इब भी बहु इसे हैं महार है है नहीं है। यहां है है नहीं है। यहां है है नहीं है। यहां है है है है है। इसे हैं है है है। इसे हैं है। यहां है है। इसे हैं है। इसे हैं है। इसे हैं है। इसे हैं है। इसे हैं है। इसे हैं है। इसे हैं है। इसे हैं है। इसे हैं है। इसे हैं है। इसे हैं है। इसे हैं है। इसे हैं है। इसे हैं है। इसे हैं है। इसे हैं है। इसे हैं है। इसे हैं है। इसे हैं है। इसे हैं है। इसे हैं है। इसे हैं है। इसे हैं है। इसे है। इसे ही है। इसे हैं है। इसे हैं है। इसे हैं है। इसे हैं है। इसे हैं है। इसे हैं है। इसे हैं है। इसे हैं है। इसे हैं है। इसे हैं है। इसे हैं है। इसे हैं है। इसे हैं है। इसे हैं है। इसे हैं है। हो। इसे हैं है। इसे हैं है। इसे हैं है। इसे हैं है। इसे हैं है। इसे हैं है। इसे हैं है। इसे हैं है। इसे हैं है। इसे हैं है। इसे हैं है। इसे हैं है। इसे हैं है। इसे हैं है। इसे हैं है। इसे हैं है। इसे हैं है। इसे हैं है। इसे हैं है। इसे हैं है। इसे हैं है। इसे हैं है। इसे हैं है। इसे हैं है। इसे हैं है। इसे हैं है। इसे हैं है। इसे हैं है। इसे हैं है। इसे हैं है। इसे हैं है। इसे हैं है। इसे हैं है। इसे हैं है। इसे हैं है। इसे हैं है। इसे हैं है। इसे हैं है। इसे हैं है। इसे हैं है। इसे हैं है। इसे हैं है। इसे हैं है। इसे हैं है। इसे हैं है। इसे हैं है। इसे हैं है। इसे हैं है। इसे हैं है। इसे हैं है। इसे हैं है। इसे हैं है। इसे हैं है। इसे हैं है। इसे हैं है। इसे हैं है। इसे हैं है। इसे हैं है। इसे हैं है। इसे हैं है। है। है। इसे हैं है। इसे हैं है। इसे हैं है। इसे हैं है। इसे हैं है। इसे हैं है। इसे हैं है। इसे हैं है। इसे हैं है। इसे हैं है। इसे हैं है। इसे हैं है। इसे हैं है। इसे हैं है। इसे हैं है। इसे हैं है। इसे हैं है। इसे हैं है। इसे हैं है। इसे हैं है। इसे हैं है। इसे हैं है। इसे हैं है। इसे हैं है। इसे हैं है। इसे हैं है। इसे हैं है। इसे हैं है। इसे हैं है। इसे हैं है। इसे हैं है। इसे हैं है। इसे हैं है। इसे हैं है। इसे हैं है। इसे हैं है। इसे हैं है। इसे हैं है। इसे हैं है। इसे हैं है। इसे

मुस्तिम साहित्य के प्रकाड पंडित, देशमळ झजामा तैयद सुलैमान साहिय नदती का लुता निर्देश है कि—

'हम अपने वरगुपान (आंग्ल) दोखों की गावर (जेन) करना चाहते हि क वर सपम 'हिन्दुराननी' पुरस्तकानों के रूपरा (इंट) है और पुरस्तकानों की तिप्ततवत्रतों (पुस्तकारों) के लिए रस्ता गया है, और इस्के प्राप्त (इह) हमारों वही अवान है को हमारी आप बोलवाल में है। इसको को विद्यापन है वह यह है कि हिन्दी और हिन्दुरानानों को हममानी (एकार्यवाची) और दुरादिफ (पर्याय) को उत्पादा गया है।?

**औ**र

'पह बमलता भी दुबस्त (ठीक) नहीं कि इब तबनीब (निरचव) को पेश करने वालों का मकबद (उद्देश) है कि इम बपनी बनान में कोई ऐसी तबदीली (दरिवर्तन) कर लें बिवले वह 'दिन्दी' या दिन्दी के करीब नन बाब । हाजा व करला (करावि) इब विश्म की कोई वाल

या हिन्दी के करीब बन बाव। हा हा य करला (क्यापि) इस विश्वम की के हैं बाद नहीं है, गरिक वेपेगहि (बस्तुत:) इसी टर्टू, इसी बवान, इसी गोलचाल को बो हम बोक्कते हैं, इस हिन्दुलानी कहते हैं।

(तुक्रो सुलैमानी, दावल् मृत्वसकीन, आसमगढ़, हन् ११४८ है॰, १८ १०६) × × ×

फ्रांस के कहर ईमाई पंडित औ वार्सी-द-ताती मी वंशी कहते हैं कि---

'लपन हिन्दुस्तानी उन बनान के इक में, किराके जिने यह इस्तीयास किया बाता है, नामील, (अनुस्तुत्त) है और उसे इस नाम से बाद बरना हमारी वस्त्राच्या (दुर्वास्ता) है। बासका

उसको हिन्दरगानियन प्रशा था सकता है। मगर श्रंगरेबों की तक्कीद (श्रनु-कति) में इमने भी इवकी इस्तदाई, (बारम्भिक) चक्स (बाकृति) को कावम रला जैवा कि नाम से बाहिर (प्रकट) है। हिन्द्रस्तानी प्रदश्त हिन्द्रम्तान की बनान है। मगर वह बनान आपने इकीकी हदद (निषी शीमा) से बाहर भी बोली जाती है। खुब्सन् (विशेषकर) मुख्यमान विवाही इसकी समाम वकीर-इनुमा (समस्त प्रायद्वीप) हिन्दोस्तान नीब (भी) इंरान, विन्यत और जावाम में भी बोसते हैं। वस इस बबान के किए सपत्र 'हिन्दी' या इंडियन' जो मुज्तदा (बादि) में इसकी दिया गवा था और बिव नाम से कि अन्तर (बहुवा) वाखिरे (निवासी) उस मुक्त के अब तक इसकी मोसम (नामी) इसते हैं, तस नाम से व्यादा मौजूं (उनमुक्त) है जो शहस बरप ने प्रसातवार (स्वीकार) किया है। अहल यूरप अपन हिन्दी से हिन्दुओं की बोली मुराद केते हैं वि उके लिए 'हिन्दवी'

वेश्तर है। और गुजनमानों की बोली के वास्ते 'हिन्दुस्तानी' का नाम करार दे लिया है।

(खुतबात गार्सी -इ-तारी; झंबुमन तरक्की उद्दूँ, १८५२ ई० का व्यास्थान, पृष्ठ १७-१८)

तो फिर आव आप उब उबूँ वा हिन्दुस्तानी का दम किय देव के नाते भरते हैं और वसे नहीं बानने तो के हो रहते हैं और वसे नहीं बानने तो का कर हम पुस्तक को पढ़ जातिक किय देखिये कि आपका अन्ताक्ष्य क्या कहता है और आप का हाय कियर उठता है। सम्बन्ध, यह हम आप वे ज्याव व्याहते हैं, बहलाय नहीं। न्याव [ अविकासन ]!

--पं• चन्द्रवसि पावडेव

#### विज्ञान की शिवा हिन्दी

प्रशास विश्वविद्यालय में तथ क्या-पारत्य करते हुए प्रशास हाई कोर्ट के मृत्यूर चीफ बस्टित जी कमला करना वर्मा ने कहा कि विद्यात के बच्छ संस्कृत के से बाहिये, मारत के बच्छ संस्कृत के ही बच्च करती हैं, हरतिया चंस्कृत के ही राज्य मारत में बालानी से समस् में बा करते हैं। विकान के निकास हराया वर्ष के संस्कृत के हिस्ती हैं राष्ट्रमाना यह की संस्कृतिया होंगी हिन्दी संब्रहालय

भारतीय हिन्दी व्यक्तिक्वमेश्वन के हिन्दी की व्यक्त करें हे हिन्दी की व्यक्त करें के हिन्दी की व्यक्त के कोर हे हिन्दी की व्यक्त के सार्वेक करें है हिन्दी की मार्वेक करें है हिन्दी की मार्वेक करें है हिन्दी की मार्वेक करने का विचार हो रहा है। दिन्दी वंग्यह करने का विचार किया वार्स्स के मार्वेक करने का विचार किया वार्स हो हिन्दी वार्य का वार्स कर के सार्वेक करने का विचार की मार्वेक वार्स की सार्वेक वार्से होंगे आपार हर एक प्रदान होंगे।

हिन्दी संग्रहाका को कोर से पुस्तकालन करही पर प्र- पृष्ठों की पुरतक सक्का-विधान करने का भी विचार है। इस पुस्तक में जंबहाका के हिंदि शील पुस्तक मंद्रार की कम स्वतंत्रका को साधुनिकतम नेवानिक पद्धित पर एकने का मुक्तक विकार देशा। इस महत्त्रपूर्य पुरतक के कान पुरताकाल भी साम उद्या करेंगे।

मद्रास में क्रिन्दी

इस वर्ष के पाठवका में हाई स्कूल तथा मिकिक स्कूल परीजा के किए दिही की विद्या सनिवार्थ कर दी गई है। सर-कर्म निर्याय पर मक्तम वातते हुए पाठकाम में किसी मान है कि दिर के पाईप बीवन में उपयुक्त स्थान मात करने के किए यह सावश्यक है कि हमारे पुषक दिन्दी की विज्ञा मात करें, क्योंकि दिंद में सबसे सावक हथी मावां का प्रयोग किया बाता है।

पदार्थ के लिए नागरी और फारवी (उट्टू) होनों क्षित्वों में के केंद्र एक चुनने की वहस्तिकत रखी महें है। बरकार को खुद ही कुछ दिनों में माखूम हो बावमा कि फारवी लिपि में शिद्रकानी पदाने के लिए उसे हतना खिक बार्च सर्थ ही करना पर्वेगा कि शीम हो उसे हसे बन्द करने की बात जीकनी होसी।

अंत्रे जी के प्रयोग पर जुर्गोना नागरी प्रचारियी समा ने निवम बनाया है कि समा की देठक में किया अंगोबी शवर का मरोम न किया क्या विदेश है कहल कानी नायब में अंग्रे की बन्द का मरोम करता है तो उसे ऑस की के मसुक्त मरी बन्द के पीड़े एक जाना प्रधाना देना पहेला! [कुक्त सम्बन्ध किया-पालिय हमी निवम के सामीन वीम कारी बुधीया दे भी चुने हैं।]

परीचार्वियों को सचना

विन्ती वारित्य वायोवन प्रथम- के रिक्तार व्यवस्य करते हैं कि दिन्ती जीन किसि निवारण की परिवार र जाता है १८४० में प्रारम्य सेनी। जानेवन्तरम्य जाने की जनिका विभि र का १८४० है। वरीकास्त्राम्य कार्यक्रम्य मा किसी कार्यक्रम्य साम्राज्यस्य मा किसी के स्थेक वार्यक्रम्य है जर आस किसी के स्थेक वार्यक्रम्य है जर आस 

# मां! ग्रब बापू कब बोलेंगे

[ ऑकृष्य 'करस' ]

मां अब बायू कव नोलेंगे ? कब श्चरति रावक वय-व्यति हिंत, मीन अबर पक्षत डोलेंगे ? मां अब बायू कव डोलेंगे ?

> निन में बदबा प्रतिविध्नित वी या बिनमें प्रत्यान प्रतामित, को मर-मर बाते में प्रति पत्न बत्न दीनो-पंत्रतो का वेतित। बन-मन उत्पन देख बब्ब-पन-ते को बरक-राव पढ़ते में, स्त्री-प्रांत दिव मन-भन्दिर में को प्रस् भी प्रतिमा गढते थे।

क्य वे स्पोति पुंच, बन-बीवन, करुवा-झयन नवन खोलेंगे ह मां । झन बापू कन बोलेंगे ह

विनका न्युट्स स्वभाव मनोइरता का या मनक्क वन काया, मन मानक में बन-बाम ते का वा विवने नव ज्वार उठाया। स्तेक्-किक या विनका क्रन्तर बाबी में अमृत का वर्षेष, विनको मोइन मंत्र किक या वा विनमें बनन्त क्राक्त्या। इंड निष-मरे बगत में ते किर, मधुर सुचारत का वोलंगे ह

# शरगार्थी की पुकार

[ बी कैलावनाय ]

हर मन्दिर के हर्वोजे पर कृषियाक कवाता बाता हूं। निर्मो के मोदी बीन बीन मेंहूं उन्हें चहाता बाता हूं॥ हम सरवार्थी, हवी सिये नया है बीने के पात्र नहीं हू

हम वरवार्थी, दिवी किये क्या है बीने के रात्र नहीं है कंपी कोठी बोबों बाबू नवा हम उनके समगात्र नहीं है किर वह केटा क्रम्याव भक्ता यो बन दोक्स में हटकायें। हाने हाने को उरव हाव हम उठ ज्याक्ष में मर बावें॥

क्वा द्वम भी हो गूं में बहरे ! फिर क्वों उत्तर नहि वाता हूं। हर मन्दिर \*\*\*\*\*\*\* ॥

> भगवान् । हमारी इजत क्यों हर जगह किस्तोने सी हुटती । स्वाच्य के सपने पर में भी फूटी तकशैर नहीं जुटती । स्वाचि स्वदेश में साथे हैं फिर भी सम्बाची कहलाते । सपने पर में होने पर भी हम हाथ भार क्यों ननसारी ॥

' इमर्थे उनमें क्या मेर् मसा में नहीं समक्ष यह पाता हूं। इर मन्दिर """ ॥

हैं हुतने कह उठाये पर फिर मी बाराम नहीं मिलता ! रोटी का दुक्का साने को प्रायः सौ सम्म नहीं मिलता !! इह कहीं में कोना पड़ता तारों की नंगी ख़ाना में ! क्स कोई करवन रहा नहीं ममसन् दुखारी माना में !

है बहुत शहा पर कथों की साब माह नहीं में पाता हूं। हर मन्दिर \*\*\*\*\*\*\*\*\* ॥

बन दीवार की उन कहते में ये कभी हाय हम भी मुखे। हम भी त्योदार मनाते वे हैं सभी नहीं ने तुस मुखे।। पर साब उनकें हा दर की भूखे नने रह कर जाते। बनवीर सन्देश हैं कुशा हम होते राग नहीं गते।। अनवार बनके साम्येश हैं, गुज बाब ग्रुव्यूरे गाता है।

हर मन्दिर .....।

बढ़े चलो

[ श्री महेन्द्रनाथ चतुर्वेदी ]

देकान्तिकारिये ! व्हेचलो कर दो कसाकसा रंगीन ब्रास । द्रम उठो घर, सलिल, भ्रम्बर कार्पे. तम बदो प्रसम् का भंभावाती वेग लिए: द्रम गरको सुनकर दिग्गक भी मद गान करें, द्रम रात्र-काल हो तस्या तरियाका तेज लिए। द्वम निकक्ष पड़ी तलवार जून केसरिया बाना पहन आव ! हेकान्ति कारियो। बढे चक्को कर दो कबाक्या रंगीन ब्राखा। द्वम में बन्तहित है वशिष्ठ का ब्रह्म तेथ. द्वम में दर्शनि शिवि श्रादिक का निस्वार्थ त्यागः महाराष्ट्र वीर के वैभव वस के आधेकारी, है निहित तुम्हीं में मगतिहरू नेताबी की विप्तवी साग । द्रम इन्यान से बलशाली, निष्कप निस बल को भल आस। देकान्तिकारियो। बढेचलो कर दो क्याक्या गीन शासा। रम के क्या भी ठोकर खाकर विर पर चढ़ते, पत्थर में पित विस फ्रक्त बने ज्वाला कायर: ब्रत्यविक प्रतित चदन भी करता अग्नि क्रमन. द्वप चुप सरते बन्याय द्वमहारे स्वाभिमान का निम्न-स्तर ! 'कर मिट' वा मर मिट' काच्य बना, तुम ३ठो सवाम्रो प्रकाव-साज । देकान्तिकारियो | वर्डेचको कर दो कथा-कथा रंगीन काचा। तुम बला दमन का ज्वासामुखी निस्तेस वहे. दम बढ़ा शब्द, गोपद समान हो बार्वे बाबा के समुद्र, द्वम स्थाग भोग विष्तव की व्याका चेताओ. द्वम चला उठ' कक्षकार दिमालय कठिनाई के क्नें खुद्र। द्यम रक्ष-स्नान कर स्वतंत्रता देवी के शावक बनी आवा। है कान्तिकारियों ! बढ़ें चलों कर दो क्या क्या रंगीन काल ॥ विवके करीर का एक एक अपनित्र विन्द्र, कत मासूमों के मात-रक्त का ही नियोक; है वह निजाम का सावयव साम्राज्यबाद, दो उसे वौँग कान्ति को वर्ष भक्तियाँ बान्न-कोड़ । शासन के प्रमुद्ध बल के सद को कर चूर बताओं राम-राज। देकान्तिकारियो ! वटे चलो कर दो क्या-कवा रगीन काव !

## तुम्हारी खीभ

[भी ब्लाला प्रलाद ज्योतियी एम॰ ए॰ एला॰ एला॰ वी॰ ] दुम वो ही रूठी रहती हो !

बी की बी में पी बातीं, प्राव्या की प्राव्यों पर कहती हो। बी भर काता है काने दो, तो कहतो, हतका कर टाली; हृदय रीम्स के क्रिये कना है, उपमें ज्यादा श्लीव न पाली। रीम्स लीव से परे चीव वो निये, एक हैं, वही प्यार है; आयु बहरे हैं, वह काउं, लेकन द्वम भी क्यो बहती हो। द्वाप मूं ही करी रहती हो।

अन्दी करो न स्था लगती है ये शायन भारो की भारिया। स्थो ना कुमको प्रिय होने ये प्रयय स्थीय की मोटी पहिया? दुक-दुक्त होनो नग्हें सन्ये, शीयन तक के तले सेलते; प्रिये हमारी कृति होनों ही; किन्छो मात्रा दुरा कहती हो। दुम मूं ही कठी रहती हो।

मेरे बीवन-सक से प्रेमित लिपटी रहो स्वयु शतिका थी, युक्ते चाविचे बद इतना हूं, मैंन कोर कुछ क प्राप्तलायी। इस द्वाम रोनो यक प्राप्त, तब कोन दुली है कोन सुनी है। क्यान प्रिये मेरे कामर में, द्वाम संगा वन वर नहती हो? द्वाम में हो कटी रहती हो?

ON CONCIONE DE CONCIONE DE LA COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPA

हुमारे स्कृष एव कालिबों में बिस प्रकार की शिचा लड़कियों का ही बाती है वह हमारे सामाबिक विधान एव उनके श्रीयन की गति को देखते हवे सर्वथा ही सवास्त्रनीय है. यह एक स्पष्ट सस्य है। यह ठीक है कि साम्रक्रिया भी पुरुषों के समान ही भीवन के प्रत्येक चेत्र में सहायता देती हैं और राष्ट्र निमाक का कार्य करती है किन्त यह भी एक कटसस्य है कि नेयन्न मिल्टन, रोक्सपियर कालिदास झादि को रटने स्वयंता रेखा गियात की सीची टेढी लक रें सीचने वा इतिहास की गावा मात्र बाद करने से ही उन की बिचा समाप्त नहीं हो बाती। इन विषयों का साध्ययन उनके परिश्र न में बृद्धि अवश्य करता है, कुशल नाग क्षि नहीं बना पाता, वन तक कि इन शिलाकों के साथ ही उन्हें व्यावहारिक बीवन की शिकान दी बावे, पाक शासा का वास्तविक ज्ञान न क्राया वाय और क्रिक्य क्रमा को भ्रान्य विषयों की तरह क्रनिवार्य रूप में न विखाया जाय।

#### पुरुषों से होड

अब तक बित दग क शिका हमें बी बासी रही है। यह गुनामी की माव-नाओं से क्रोतपीत रहती थी। अभिकास जब के पढते समय यही सोचा करने वे कि कम से कम दसवी कवा पास कर में तो कहीं अच्छो सी क्लकी काले और सहिद्या. क्यों कि उनके लिये चेत्र समिक स्थापक नहीं या —साधिकात में विद्विका होने के स्वान क्रिया करती थीं भीर अब पुरुषों की समानता की होड़ करती हुई वह शिकासयों को स्रोह कर काफिलों में भी जा विश्वी है वा अन्व ऐसे ही और खेशों में भी प्रवेश कर लुधी है-बहा पुरुष की कर्ती से कभी सराकर बैठने का सीमाग्य उन्हें प्राप्त है। इसे ही वह बीवन के चरम ध्येव की प्राप्ति समस्त ਬੈਠੀ है।

खेकिन ऐसे भी चेत्र हैं बिनके समासाने पर यह अपने को अधिक दश्च प्रमाशित कर सकती हैं और बार्विक इहिकोस से भी अधिक लाम उठा स्वती हैं और खाय ही दूसरे की गुलामी से भी शक्त हो स्वतन्त्र रूप से प्रापना व्यवसाय चन्ना सकती हैं।

#### शिन्प-शन्य शिक्षा का परिशाम

किन्द्र हमें शिवाही ऐनी दी बाती है कि समय पढ़ने पर हम व ट विवाद में रट हाकी और टेनिस खेजने में पारगत. साईकित और मोटर चलने में निक् स्य हो सकती है, लेकिन आवश्यकता पक्रने पर अपनी इच्छा का स्वान्त्र का क्षत्राहन बनवाने के लिये हमें पुरुष दबीं क रुम्प्रस ही बाना परेगा। मेनराश वर बूटे बनवाने के किये बाबार से नमने की कापी ही सरीहनी पड़ेगी। अपने केश्वबन के लिये बाबार से स्वाबन



## श्रीर महिला-समाज

शिवती रामेश्वरी शर्मा



मगाना पढ़ेगा और चेहरे की कान्ति के लिये स्तो, कीम और पाउडर आदि बाने क्या क्या अरोदना ही पडेगा ।

इन वर वातों की पूर्ति के लिये शत शका येता व्यव दरना पहला है। बहि सीमार्व से पति पू बीपति है तब तो कोई बात ही नहीं-उनका तो सनाव विशिष्ण है। लेकिन शाबारक ग्रहरू की परनी के सन्द्रस दो समस्याये रहती है। प्रथम को वही है कि अपनी इच्छा पूर्ति के लिये पति से पैसे की माग करे और सर्वाताव में पति पत्नी दोनों में भागहा पैदा हो धीर बीवन में कटना बढ़े। अयवा पिर यह अपनी इच्छाओं का दमन करके साधारबा बावन वापन करे. श्चन्यया यह कार्य का एक शक्नको नो हर पर क्रांड कर स्वय भी बीविकावन के निमित्त कड़ी सर्वित करके प्राधिक सकट को दर्र करे ।

केकिन विचार पूर्वक देखने पर ठीनों ही बातें ऐसी है जो जीवन को नीरस बना देती हैं। बीवन में ब्रानन्ह एव उद्घास का स्थान नैशस्य एव नीरस्ता के केती है और मनव्य शीव ही इस बिन्दगी से लुडकारा पाने का उगय खाना करता है।

भाष इम स्वतंत्र हैं, इमारी विचार-बारा से रावामी की मावना तिराहित हो लुड़ी हैं, नौकरी करने की अपेदा इम क्षीर हमारे नेता उद्योग बन्दों को प्रमुख स्थान देने का निर्माय कर खुरे हैं। फिर क्यों न महिलाओं के लिए भी ऐसी शिखादी वाय । वससे वे ए: उद्या में पारगत हो गष्ट के कार्य में सहाबक हो। यह कला का सम्प्रण चेत्र उनकी शावरता से प्रतोबा कर रहा है हमारे स्वलों में यो तो काश्वत्त भी गुर्-िशान (ड मेस्टिक साहस ) नाय का एक विषय पढ़ाया जाता है, सकिन वह बहकाने मात्र के लिए ही है।

#### शिस्प का महत्व

महिलाओं के लिये ऐसे शिक्स निकेन तन कोले वार्ये बहा वे वान्तव में कुछ वीक वर्षे । उदाहरक के लिने का प्रवस के विषयों को केपस इन वज्ञन मध्य के

गीरी, चमड़े का काम, पावशासा, वित्र क्ला, बुनाई-कहाई श्रादि में भी दिशी अयवा का करेट दी जाने सने तो अधिक उपयुक्त होगा । ऐसा करने पर समय का चाप-वयं भी कम होता और इचर उचर बाने की दिकत से बच कर अपने बर पर रह कर ही वह अधिक धनोवार्जन कर बकेंगी।

६०) माविक पाने वासी महिला यदि दर्वी का कार्य समाते तो मनी प्रकार से १०) रोब का काय कर सकती है। तथ ही एक महिला पुरुषों की कापेबा कपड़े के अच्छे डिकाइन बना वस्ती है और अविक इतस प्रमासित हो सहसी हैं।

बेस बूटे बनाने में भी पुरुषों की सपेबा न रो समाब क क्षत्र आविक परिष्कृत होती है। कोकि नारी स्वव ही कता की प्रतीक है। विश्व वारी में भी नारी पुरुषों से बाबी मार सबसी है।

गाक विकास तो नारी भावि का बन्म विक अधिकार है। पाक विज्ञान बर उत्तमोत्तम पुग्तके महिलांचे तैवार कर सकती हैं। साथ ही होटलों में थे क वें ब्रनभित्र वैरे और रख हवे बरते हैं. वही कार्य महिला समाब हारा सपनावे आने पर नागरिकों को खबिक स्वादिश मोबन और कम मूल्य पर माम को चकता है। महिलाओं में पाक-सम्बन्धी एक सहस कता होती है थो प्रका में दुनन है।

परिकाम यह हाता - ब्राब वनकि मारत को बहुन सो नारिया फडे हुए फाडे को भी बीने में श्रद्रमर्थ, बाबारक दाक तन्त्रो बनाने में भो फुंड, पच हरी में नितान्त अन्भित्र और शी-वर्ष वर्षेड ब्रक्तवर्गे के न बुग वाने सर ब्रह्म-दर बी दिलाई देत' है, वे हा चार म (स मा के इन दोश में बनेश कर लोने पर प्रवि रपर्यों की भावना से स्वय भी इस चेत्र में प्रवेश करेगी।

क वे नैवाने 97 बह बाने पर महिलाको की एक यूनियन तैबार हो काये, को समस्त निर्नित एव तैवार की हुई बखुका के कर विकार का मी वनम्ब करे और शमें शमें अने आणे बहुते हुए राष्ट्र के उद्योगीक क में अवनी बिए रक पर वरि महिलाओं को इ.सें- बायर्थ का विकास करें। ऐसी अवत्या में तनका कार्विक स्तर हो छ का उदेशा है. काय ही वस्मिकित कार्य प्रकासी अनके लिए श्रविक बारामदेह स्रोर सुसदावक विद्व होगी। भीर शबसे बढ़ी बात को होगी -- वह वह कि समानता की माग करने वासी नारी पुरुष है कहीं जाने वह कर शह का नेतृत्व कर सकेगी है

बेकिन इस सबके जिए बाबर्यकता है ऐसी सरवाओं की को नारियों को सार-विशान, शिल्य-कक्षा बादि की शिक्षा मती प्रकार दे सकें। प्रान्तीय और केन्द्रीय सरकार को इस क्षोर कदन उठाना प्राप्तिये ।

#### कत्या के पिता को विचित्र गांग

इरहोई के एक ग्राम में असात में वेरवा न से बाने के कारबा सबकी के पिता ने विशाह न काने का इंड ठान लिया और सब के के विता ने बहा से विना विवाह किये न काने की प्रतिका कर ली, किन्छ वे बेश्या लाने पर तैयार नहीं हुए । फसतः बायत चार दिन तक क्सी रही।

#### विवाह का अनो का तरीका

हेमस्टेडडी २८ वर्षीया डोरोची आबोर नामक बनती ने तकाक देने के एकरम नार बारने को जीसाम काने की बोबखा को है। उसे १० हबार डाक्स हेने वासे किनी भी श्रामिक से विकास करना स्थीकार है। उस स्थी के को कार्य मी हैं। समेरिका के एक पण में उसने इतका विज्ञापन भी मेका, किरुका काश्य वह या-पत्नी का नीवाम, तकाक दी हुई, गोरी बाक्य ह महिला सपने तवा अपने दो बचा के पाचन के सिक् विवाह की इन्छड हैं। को स्रोक तुल्त १० इकार डानर दे छने सकित करें । १४ विवाहार्थियों ने अस्ताव किया ŧ1



स्पर्त ! स्पर्त ॥ स्पर्व h आप पर बेठे येहिक, एक ए. के द्-, पंचार तथा भागत यूनीपविधी से तथा होम्बोपैविक बार्वाकेमिक शतररी बाजानी . दे पार पर रुपते हैं विवासकी क्षत्र । देशनेवानव इंग्डीहरूट(एक्जिट) सर्वान्य

क्रम्बोन्य पराभितता बहती बाती

है और छात्म पूर्व स्वाबतामी बनने

ही बात न केवस अमपूर्व रह वाती हैं,

बहिन्द स्वप्न हो बाती है। विदेशी

क्वाधार की कांग्र वृद्धि और सम्बर्धन का

मार्श तथा है। उचार्श

के विद्यात के वाय मेशीनरी और प्सावट

की कावस्थकता यहती है। उच गो की

अभावता से सतता की ऋष-कांक बदती

है और इसके साथ करना प्रास्मिक

उद्योगी को प्रोस्ताहन मिसना है और

स्रायक्ष रूप से भीवोगिक उत्पन्न

क्या को के लिए अन्य देशों में मांग

क्रपन्न होती है। इसकिए उद्योगों की

श्वारना से विदेशी व्यापार और बढता

है। यह न्यापार परिमाच और चीमों की

विविधता दानों में बढता है !

बुद्धोत्तर कालीन स्मानवा के विकास क्रीसोसिक उम्मति के साथ देशों की

#### ह्यापर का सारत



परिकास में बाताब का बाबात किया

भारत का काबात व्यापार इत (कोटि क्पने)

35 25 35 54.5 280 38 WY 38 25.0 9848-40

तसकी प्रकृति में विशेष सन्तर नहीं सावा है। काबात माल में ६० प्रतिश्वत तैयार मास है. २० प्रतिशत दशा माल और श्रव तैयार माल है, और १% प्रतिशत वर्गीकृत चीवें हैं, बधा साच रहार्थ, पेय क्रीर सम्बद्ध । १९४५-४६ क्रीर १९४६-४७ इन दो वर्षों में ५६ करोड़ द॰ की मेशीनरी बाई, बबकि १६३८-३६ में २० बरोड ६० की बाई थी। मेशीनरी और उतके कल पूर्वों की कीमत यांव दुगनी बढ़ी भी मान लें, तब भी ,मानना होगा कि आगत की पराजी और सीवा मैकीनरी और कल-पर्धों की कराइ नई मैकीनरी विठाने सायक भी मशीनरी का कायात नहीं हो रहा, नय उद्यं में के बिस्तार के लिए बावश्यक मेदीनरी के बाने की बाद तो

कायात व्यापार के मुकाबले निर्यात की प्रवस्था इस प्रकार है :---

(करोड़ द० में ) \$635-38 १६३ REVY YE 580 339

इस सम्बन्ध में एड बात ध्यान रखने की है। काबात निर्वात व्यापार के को श्रंक कार दिए गए हैं. अनमें सरकार हाश किया गया विदेशी व्यागर सम्मिलित नहीं है । यह वैयक ज्यासियों द्वारा निजी कप से किए गये विदेशी व्यापार का क्यीय है।

भारत के निर्यात व्यापार की प्रकृति में काद अंतर कावा है। यद-काल में मध्यपूर्व में भारत का कोई प्रतियोगी नहीं रहा। इसी प्रकार जापान की परावय से युद्धपूर्वे का गावार खल गया। फलतः भारत के निर्यात व्यागर में तैवार माल का स्थान के चा हो गया है। यथाकल विश्रात व्यापार में तैयार

माच का प्रतिशत भाग 38-2538 38 YЧ PY KY31 e¥ 3¥3\$ Ye

इसके मुख्यको कवा माल और कद तैवार माल का निर्वात घट गया है। मारत के कुल निर्यात व्यावार में क्व भाग और श्रद्ध तैयार माल का

भाग इस प्रकार रहा :---प्रतिश्वत

357535 W \$E YX-Y6 1646-40 इन परिवर्तनों के बाद भी संयुक्त

मारत के निर्यात ज्यापार में जुट (कवा भौर तैयार ), चाम, कवाल, सक भीर चमका, और तेकहन का स्थान मुख्य रहा । कुल निर्वात-व्यापार में इनका स्थान ६० प्रतिशत है। भारत के निर्यात शास में बट का येखों और वस्त्रों का महत्वपूर्व स्थान है इनके निर्वात से भारत को प्रचर मात्रा में विदेशी विनिमय बास होता है। यथा-करोड़ द॰ में

35 8.32.38 88-XX-X8 80

<u> Parantalan dan arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang arang a</u>

हिन्द संगठन हीमा नहीं है ছাবিত্র

बनता उदबोधन का मागे हैं

[ <del>बेलक स्वा</del>मी श्रदानन्द संन्यासी ]

पुस्तक व्यवस्य पढें। बाज भी हिन्दुओं को मोह-निहा से जगाने की कायर्यक्ता बनी हुई है; भारत में बचने वासी प्रमुख बाति का शक्ति सम्बस होना राष्ट्र की कक्षि को बढ़ाने के लिये निरशन्त आवश्यक है। इसी उद्देश्य से पुस्तक प्रकाशिय की का रही है। मूल्य २)

विजय पुस्तक भगडार, श्रद्धानन्द बाजार, दिल्ली । 

[ भी सवनीन्द्रकुमार विद्यालंकार ]

प्रकार रहाः --

बाबात व्यापार मृत्य में बड़ा है, पर

पुद्ध समास होने के बाद के दो साली में सन्तरीष्ट्र व व्यागर को पुनस्कावित होते में बनेद संपानों दा सामना दरना पढ रहा है। लड़ाई की अवस्था से शांति की शबस्या में आने का संक्रम्य काल इं.बे, उस दन कम होने, कीवतें अस्पविक चढ़ने तेकड़ के सुगतान की मंगी कौर बाला की कलल्पका ने कुछ कारण है, बिनसे बन्दर्शशीय व्यापार सुद्ध पूर्व की अव-स्था में बाभी तक नहीं पहुंचा है। दुर्लभ सहाके देशों को खुड़ कर प्रायः सम देखा को कायात का मूहन नद्धं गया है कीर निर्भाव कम हो। यथा है। नेमस्य को भी इब कठिनाई का शमना क्रेना पका है कोर अब मी करना पर्करहा है। यह कठनाई बान्तरिक ब्रम्बर्सी, राज-नौतिक अनिश्चितवा और श्रीकोशिक क्रशांति के कारण और आँखविक उम क्रो गई।

इस विषम परिस्थिति में भारत के क्ख में एक बहुत कनुकुता बात थी। मह वा स्टाबिक पावना । सम्रोत १६४६ बैं स्टालिय पावना १७०० कोटि ६० था पर भारी साथा में बन्त का बाबात क्र-ने म भारत का व्यापारिक सतलन मांतकुल हूं गया । शिताम्बर १६४७ को सामा होने बाके छाद्वे तीन वर्षी में महरत में १६६ का क मूल्य देकर प्रथ कास रम कन्म सामात किया। प्रसातः मारत का स्टालिक पानना १५०० करोड़ क् सब रह शहा है।

#### भागात-।नर्शत स्थापार

१६३८ ३६ में भारत का वामुद्रिक ब्लापः ३२१ क टि व० का था। १६४६ ४७ में रह सम्मग दुवना हो गया की-.६०४ व टि य॰ पर पहुंच सवा। मूह वद मेवा वर स्थावर भी प्रकृति में कंच कन्तर नहीं साथा। वीर्वे वही है. वो सफ़र्द से पहुंचे न्यापार की वी ्यारे वह तम है, यह मारत में करे

85 XE YO इसके अतिरिक्त बस्त्रों का निर्यात

बसा है । यह दिस प्रस्य परिकासा में बदा है वह नीचे की तालिका से शाव होगा :---(करोड़ ६० में)

36-2639 \$8.84-8E **३ २** \$EXE-80 9.

व्यापार की दिशा

लडाई के बारक भारत के व्यापार की दिशा भी बदली है। ब्रिटिश सामास्य के देशों का भारत के साथ व्यापार आव भी खबसे काचिक है। पर एक अन्तर है। भारत का उनके साथ निर्धात व्यावार वहां ५३ (१६३८ ३६) प्रतिशत से ५५ (१६४५ ४६) प्रतिश्वत हो गया है, वहा क्रायात ध्यापार घटकर ५. मनिशत (१६३८३६) से ४२ (१६४५-४६) रह गया है। ब्रिटेन को खगड़ बाली कर रहा है उसकी पूर्ति ग्रमरीका कर रहा है। भारत के बायात निर्वात व्यापार में मुख्य देशों का क्या भाग है यह निस्न तालिका से शात होगा:---

श्रायात

( सुस्य देशों का प्रतिश्वत भाग ) \$E\$= \$E \$E8# 8€ बिटेन

₹0.4 24.8 समुक्त राष्ट्र क्रमरीका 8.8 3.05 मध्यपूर्व(मिश्र शेक्कोककर)२.२ 22.0 मिश्र 6.9 आध्ये लिया 9.19 9.8 कताहा 0.8 ₽.4 वेनिया और जंबीबार 3.8 ¥.8 सीलोन ۵.5 3.8 क्रमी ₹६.0 0.8 सारात १०.१ वर्मनी 11.3

निर्यात

( मुख्य देशों का मतिशत माग)

\$8.42-48 \$8.47.48 बिटेन ₹8.8 २⊏.३ संयुक्त राष्ट्र प्रमशेका २५.८ वध्यपूर्व(मिश्रकोस्कार)२.४ ¥.= ब्यारे लिया 2.5 Y.¥ **€**-121 ₹.3 3.9 स्रोक्शेज 3.8 6.0 बर्मा 8.2 खापान फान, बेल्जियम, बर्मनी,

उपर्वक विवरस से स्पष्ट है कि भारत के आयात व्यापार में भागान, बर्मनी और कर्मा से खाली की गई बगड संयक्षा अमरीका, कनाडा, आरहे लिया मध्यपूर्वे और उत्तरीय अफ्रीका ने ली है। इसी प्रकार निर्यात व्यापार में जापान, वर्मा और पश्चिमी यूरोप द्वारा खाली भी

डालैयड श्रीर इटली १६.१

(शेष प्रष्ट २१ पर )

जिनानी बीवन के उस खना का नाम है बद जिम्मेवारियों का बोक्त सर पर कुम्हार के गये कात्र 🖀 आकर लंद पहता है या लाद दिया जाता है। अरमानों क्षेर विक्रमेवारियों के बाच वेबारी इस अवानी का ऐसा बच्चू स निकशता है कि क्तेबा ग्रह का मा बाता है, सतस हृदय हिन्दू विश्ववा की तरह प्रग करता है। इसी लिए वन भाते बाते समय पर्नेशी रहमान चना की भावाब- खुश दुम्हारी बवाना सता मत स्थे -कानों के परदों से टकाती है तो दिव शारी का तरह व्यक्ताचा हो बाता है, क्रोठ चनाने पहते हैं, दात टक्स बाते हैं और मैं गम के साथ खून के दो चार बूद उतार लेता हू।

काव वायद मेरी इच नादानी पर हुनें | हो चकरा है तस्य भी ला बाद । पर मैं कावको नादानी—हबने की नादानी पर तर्स जा कर जुर रह बाऊ मा। तरत इस सिद्ध के अपनी बचानी पर तरत आता है। बचन उठाने शक्षों हुई 'आटोमेटक केन' को गक्के से स्वस्का कर रहना तो दूर की बाद में गुरुक्त पने का यो गवती नहीं कर वक्ता वहीं के अपने राम उन सोगों में के नहीं को मुक्त का भाव उनने पर 'खुाया' दूरें। कह कर सतीय कर ला।

बचरन में बह रिवा की पीटते या जैन में बाने उड़ ने को पेंडे न हाते वो को चते में कि अध्य हम भी बचान हते। आख बन बचान हो गये हैं तो बोचते हैं कहा, हम बच्चे या चुड़े हाते ! बह बत रोता गना हक जिए कि अध्ये हम की अवद हन जिसमेवारियों ने बान पीत कर बाफ कर दी!

बबानी बिस्मेबारियों का बोफ लादने के लिए ही बनी हैं यह प्रयास बार तब दिन मालूस पढ़ा जब रिता की ने उक्ता-बना देवे हुए कहा—देग, कब दो हुम बबान हो गए हो। इन्हुं कमाई करो नो हमारे बुढाये को भी कुछ राहत मिले। ब्रालिस दुम्बारी बवानी किंउ कमा की?

उस दिन सारे स्वत्न, बनानी के कारे में बने समस्त इनाइ किलो, बन्लू की नाई, एक दोन्तीन हो गए। स्थाय कै च बुक ने भावता के भूत के चमबे बरबाद कर दिये। कान पकक्रवर बार बार स्वय से कहा-'बच्चू, बवानी न्ठिल्ल शावरी कविया और प्राप्तरी की तरह आहे भ ने के लिए नहीं बवानी का कर मारता तह देश सेवा के अस्प नहीं, सबूत बेटे बन कर परिवार के बूढ़े बच्ची का बाम दोने के लिए है। वही हमारा - द्वप बबान बेटे का-प्रथम और बर्वे प्रथम कर्च व है - हीर एक दिन क्स व्य की बिक्क वेदी पर सपूत बेटे का कार्टिकिकेट प्राप्त करते हुए स्वय को पैठ में विक्रने बाले गवे की तरह, पवात 📲



रुरये नदाबार पर पारिवारिक वसन दोने के लिये वेच दिया।

नये मुश्लमान ये झत नमास में क्षेत्र कर बर्ध रखते। झाफित में ह्या कि तीन महीन तो खड़ कर क्षम किया कि शहर की तिश्यत तर हो गई और तरकों या गये। हम करने रोव के झाएमी कन गर। पर कुम्हार की नकर वित्र मकर कियों लाग गये पर होती है उठी माति शहर की कुम ह है भी हमी पर होने सारी। यबन का यबन टोना और करर के बयारी देना। इतनी सदाई चालू हो गई कि सारा नचा हिरन हो नचा। स्वमार भी विद्वालहा हो गया।

पिता की का माना उनका। जोना कर में ने दे के तो पर निक्क आये। कि कि दिन कुरूँ न हैं। कायर । वन फिर क्या वा। चट एक पिनरे को व्यवस्था की गई। एक गरीन दक्त के चर का के कर हक्का कर हमारे चट पर नित्य का व कर में निर्माण का व कि सार्थ की सार्थ की सार्थ की सार्थ की सार्थ की सार्थ की सार्थ की सार्थ की सार्थ की सार्थ की सार्थ की सार्थ की सार्थ की सार्थ की सार्थ की सार्थ की सार्थ की सार्थ की सार्थ की सार्थ की सार्थ की सार्थ की सार्थ की सार्थ की सार्थ की सार्थ की सार्थ की सार्थ की सार्थ की सार्थ की सार्थ की सार्थ की सार्थ की सार्थ की सार्थ की सार्थ की सार्थ की सार्थ की सार्थ की सार्थ की सार्थ की सार्थ की सार्थ की सार्थ की सार्थ की सार्थ की सार्थ की सार्थ की सार्थ की सार्थ की सार्थ की सार्थ की सार्थ की सार्थ की सार्थ की सार्थ की सार्थ की सार्थ की सार्थ की सार्थ की सार्थ की सार्थ की सार्थ की सार्थ की सार्थ की सार्थ की सार्थ की सार्थ की सार्थ की सार्थ की सार्थ की सार्थ की सार्थ की सार्थ की सार्थ की सार्थ की सार्थ की सार्थ की सार्थ की सार्थ की सार्थ की सार्थ की सार्थ की सार्थ की सार्थ की सार्थ की सार्थ की सार्थ की सार्थ की सार्थ की सार्थ की सार्थ की सार्थ की सार्थ की सार्थ की सार्थ की सार्थ की सार्थ की सार्थ की सार्थ की सार्थ की सार्थ की सार्थ की सार्थ की सार्थ की सार्थ की सार्थ की सार्थ की सार्थ की सार्थ की सार्थ की सार्थ की सार्थ की सार्थ की सार्थ की सार्थ की सार्थ की सार्थ की सार्थ की सार्थ की सार्थ की सार्थ की सार्थ की सार्थ की सार्थ की सार्थ की सार्थ की सार्थ की सार्थ की सार्थ की सार्थ की सार्थ की सार्थ की सार्थ की सार्थ की सार्थ की सार्थ की सार्थ की सार्थ की सार्थ की सार्थ की सार्थ की सार्थ की सार्थ की सार्थ की सार्थ की सार्थ की सार्थ की सार्थ की सार्थ की सार्थ की सार्थ की सार्थ की सार्थ की सार्थ की सार्थ की सार्थ की सार्थ की सार्थ की सार्य की सार्थ की सार्थ की सार्थ की सार्थ की सार्थ की सार्थ की सार्थ की सार्थ की सार्थ की सार्थ की सार्थ की सार्य की सार्य की सार्थ की सार्य की सार्य की सार्य की सार्य की सार्य की सार्य की सार्य की सार्य की सार्य की सार्य की सार्य की सार्य की सार्य की सार्य की सार्य की सार्य की सार्य की सार्य की सार्य की सार्य की सार्य की सार्य की सार्य की सार्य की सार्य की सार्य की सार्य की सार्य की सार्य क

भीनती के 'भीमता' रहे तब तक को कुछ न विश्वा । दर 'पूर रत्न' के मात होत ही 'पिता' बनने के भी ने वितरों भी बाद दिखा हो—हमें के भी ने वितरों भी बाद दिखा हो—हमें के पूरी तरह बाद मा गया। दितरों भी पूरी तरह बाद का गया। दितरों भी पूरी तरह बाद कर हो। बन के पर का दे ने वितरों भी के पर को दे हिता भी को पर का के दे हिता ने हम के पर का मात के हम तो के पर का मात के हम तो हम हम तो हम हम तो हम के पर का मात के हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम तो हम त

कर्चल की इति श्री यहीं नहीं हुई। कर्जे की लाशी लिस्ट भी पैत्रक तपित के रूप में भित्री। सपूरी का तकाका कुछ, पेता या कि मन मार कर इस अन्याय को भी बयान और सपूर बेटे

का कर्ष-व' मानना पका।

काव कापनें पूरी तैवारी के जाव हु देर पर महराने कार्यी [ट्राक्सरेशक रोक वर राँद गेंड कर क्रांगे पर मून व्हाने कार्य | काफिल कर लाहन कार्य प्रतिकार पदाने करा। कर क्षारते हैं कोकों की हर वर्षों के कारक हमारा दम कुछा करा। कार इंत्रेंगे केकिन कच करता हूँ पक हो वार तो कार्ले गमा की तरह मेरी कार्य | कोफिल गमा की तरह मेरी कार्य मा लाह कक्षार तो वसा मेरी शाठ हु को को भी लद्याति न दे लक्षे |

दुस्ते तो वे ही। कार ते दो जवाड़ जन कर टूर्ने जाइब बारे की सीमारी। इसार बी ने बम कर वो जादिया पड़की कि उनकी तो दूर की बात दसारी बात के भी जातो पड़ गवे। वामकार जादमी का उनकी जर्देवी में दाना जावदवड़ बा बौर वर में हुई 'सदकी रिगे' के जिये हम के अधिक कावल दंगे का जादमी जीर के ने दो चकता वा। देशी जावस्था में कुटी लेना जावस्थक हो मामा

आफित पहुंच कर वाहव के वासने गिकृतिकार्य — 'आब की कुटी चाहिए। बचा करत बीमार है ?'

वाहन ने वड़ा वा दृह नगया और टके वा बवान दे दिशा?—काम बहुत 'वफर' दे रहा है। खुटो नहीं मिस्र एकती।'

टफेला बनाव सुन कर हमें तैसा स्नागना। बनानीका साग को राउदस पड़ा होर जानों में सून बन कर जा गया। दिल ने कहा —धानी करेडी, जपना धूनन सेगी। जाइन न्यादा के न्यादा करेगा नेकरी से जाना है तो लेका देगा। वर नोकरी ही काना है तो लेका दिलाने हैं। यहान कही करी कीर वहीं। परम्यु वन दिलान से जिए दक्षारें का दी जाका बालू किया तो जहर में यह जार और निम्मान पर जाइन करने जार और निम्मान पर जाइन करने जाएं दिलाता बंजा—'बाजो, कान करो। वस्त्र कराव करने से क्या

मैंने एक बार और विनव से काय बिबा। करा — 'हुज्यू, ब-चा बहुत बीमार है।'

'बहुत बामार है तो मरने हो !' — आपरकाडीपुणक उत्तर वते हुए उन्होंने कावबों का एक मोटा का पुत्रिन्हा मेरे सामने फेंक दिवा।

दैमान के करता हू गुस्का तो येखा आवा कि मारे तामाचा के ताहब का कचूपर बना दू। बोकिन गरिस्थितिकों ने पहले हो हो गरि बचूपर बना रक्षा का नीकरी के चले बाने का सर्व चा 'मसू मम्' हो मोहताब हो करना । अब खुन के यूट बोक्ट काम करने बैठना पड़ा।

श्रम फररहा ना पर में ी नवर कही पर नो जोर वस्ते नवो नि ता नो श्रीमकी के युक्तरी-न ने नि जाने नाको मधुर नवन सम्बाधनी की ग्रम में ने सा मन निकृत्व नहीं तत रहा चा। रह रहकर करनी वसनी पर दुके तरह और कोण दोनों ही जा रहे थे।

शक्त त् वादव को वद्तु के सुकी । वोके — 'बच्छा जान तुन वाचा । कस कानी झानर कान तमात कर देना ।'

चन्य करता हुँ में 30 वमन ब्याफिड से येवा भागा बड़े पुलिश से निक हुइ। कार्र वर भागा हो। बन्दो-कर्म में में वर को अर बहा। यरने में रहमान बचा कर प्रता वा। विभिन्न की भाति काब भी ने चनुत्रे पर नैठे हुका वी रहे थे। मैंने बन्दुकर उन्हें काश्यन भी नवस्त्रा भागा बचाव्य मिन्न मिन्नकाने ही बाला का कि वचा की मिन्न सिंह मुक्तार पदी। वहीं से विश्वासे

'काश्यव के, करा बुनना दो।' इकते वांचे बीटना वका र नवस्थित बहुत्वका मैंने कार्या-करते पृक्ष ---'कहिंचे हैं'

(अंश्रहा ११ स)

# स्वतन्त्र भारत की रूपरेखा

हो०-- भी इन्द्र विद्यावाचलाति

इत पुरतक में तेलक ने भारत एक और कलकह रहेगा, भारतीय विश्वान का काचार भारतीय तस्कृति पर होगा, इत्यादि विश्वां का वित्यादन किया है ! मूल्य १॥) स्थ्या !

गेथेक्-

विजय पुस्तक भगडार, श्रद्धानन्य बाजार, दिल्ली।

#### चा रतनी भागन नहीं है

# नौशरा पर वायुयानों की उड़ान

भी शरेक प्रमादर है

स्मानार वन स्था रेडियो बहुमा रायका इन्डियन एक्सर फोरे के

बाबुवानी झांश कामधन्ताको पर मास्त्रस करने के समाचार देते हैं। किन्त यह बहुत ही बोड़े व्यक्ति बानवे है कि इस प्रकार बाक्सम करने में कितनी तैयारी और संगठन की आवश्य-बता होती है। कितने मनुष्यों को इसमें आस केना वहता है और कितनी चढ़राई में बाह्माय की बोधना बनाई जाती है।

आतःश्रास का समय है। हवाई काडे पर चहक पहल है। एक खुली की बारी घल से मरे हुये मैदान में बादर ठहरती है। सारी बायुवानों की वंक्रिक के वास आकर वक बाती है। और बहुत से मनुष्य उसमें से बाहिर जिब्ब बाते हैं। इकावाच नीली पोशाक में बादत में हात परिहात करते हुवे बाते विकार देते हैं। वे विकेट सोवा देते हैं किन में कि वास्वान वंचे होते है और प्रत्वेड बारीगर टैम्पेस्ट (बांब्रवान) वर क्याना क्रमना कार्य पर प्रारम्भ कर देता है। फिटर एंकिन के प्रत्येक का मार्थ निरी-खब करता है। रिगर कन्ट्रोज करके वासे क्यों और एवर क्रोम को चैस करता है। एक बादमी बन्दकों की बैस्त देखने ने अस्त है जिनको गतरार्क्ट्रियकने मधीनका की कारत्त की पेटियों के साथ बंबाद कर दिया था। उसका एक वह-करी उनकी सहायता कर रहा है। बायर-बीव आपरेटर विसार के बेतार पर प्रार्थ बरने वाला) रेडियो टेलीफोन इत्यादि के लागान को बांच करता है। निवसी का कारीका शार की देख मास में व्यव है और प्राप्ती मांति बांच ६८ निश्चन करता है। बैकरियां तीय अरी हुई है या नहीं बीर विकार के सारों में किसी प्रकार . भी सरानी वो नहीं है ।

आधारक बनती की रहि में वे न्यक्ति सायस ही क्यी आते हो किन्त इनके जिना कोई भी बामुबान उपलवा पूर्वेष नहीं उद्द चक्का और नाहीं वास-सान कालक क्यारी उकान में पूर्व क्रफा की बाचा रक रचता है। वे अधि क्षपने समय क्षा कविशंश माग वासुवान वर कार्य करने में ही म्पतीत करते हैं और बहुक्ष इन्हें युत्रि में भी देर तक बार्व करना पहला है। विशे मी पूर्वे के बार मी दंबे होने पर तथा पैटीय के टैंबर में क्या भी-वाजी श्रे वर बेचारे व्यक्त की व्यन वार्षे तक की सम्मादना आता है। दबके तथा अंशुक्ते के प्रथम

में बद् बारस्परिक व्यवहार का नन्धन रक्षता है।

धान नालुपान विकासका तेवार है। बन्द्रके मरी बा चुडी है तथा को में पैटोस बासा का चका है, और प्रत्येक व्यक्ति अपने २ इस्ताच्यर करके प्रमाणित करता है कि वासुवान का प्रत्येक मान विश्वसनीय है। सब अपने २ वास्यान के बाव आदेश की प्रतीचा में सदे हैं। हयटी रूप में, श्रो समीव ही है। खरेहन बमान्डर, प्रवाहर बमान्डर, तथा श्रन्य श्रानेक अफूबर तपश्चित है। वाज तमार्क व्यविकारी को बामी २ सेना के प्रधान सैनिक पकाब से फीन द्वारा कादेख मास बंबा है। बिन विशेष सच्ची पर शाकपदा करना है उनके विषय में बानकारी दी वर्ष है । नौशेग के दक्षिण पश्चिम में कुछ मील की दूरी पर भाक-मब करना है। उक्त की बोर दो नुकीसी पहाडियां है जिन पर हमसवारों ने मब-बत मोचें लगा रखे हैं। यह भी उन्हेह है कि बाह्यन्ताओं के पास हो माउटबटेन राज है जो उन्होंने पशकियों के दक्षिक को कोर के नालों में किया रखी है। इसके अविरिक्त उन्होंने बन्दकों, मोर्टारी और मधीनवनों को भी वड़ी चहराई से किया रक्य है।

क्षव कार- काई- ए- एफ- फ सक्य कार्व इन मचीन बनी तथा में दौरी पर आकारण काना है। नक्ये दे दिने गरे है और कामान्ताओं की स्थिति के सम्बन्ध में पूरी व्यवकारी प्राप्त कर की गई है। स्वयेदन बमाग्डर दो बासुपान-वासकों को काक व्या करने के सिये बादेश देता है। उसने बाब सम्पर्क काविकारी को बतावा है कि प्राप्तः दव नके सामुख्यन साहत पर पहुंच आर्थेंगे। बेनां उक्ते ऐसी अवस्था की है कि विवरे हमाय क्रमगमी वैनिक दत पुरें के चिन्ह इत्य काकन्ताओं की श्विति की स्थक्त कर कके किन वायकान कासको को काम श्रीपा गय है वे आने नक्यों मोहते हैं की सापने पकाई स बूटों में उन्हें कोड़ केते हैं। वे अपने पैराश्ट संमुखते हैं और श्रीयो-गा जेशन हुंदे में इस्तास्तर काने अपने वासुपान २ नग्दर क्रिकरे हैं। वे अन्तिः सम की क्रियेट वे ते हैं और व्यक्त अपने बाबुबान बजा देते हैं। वे इकाबाक बाजुकानों के एक कोर परकर जानक को पेगशुरुत तथा पेटियों को बाधने में सहायता देते हैं।

चन कास व मली मंत्रि र्वमल बाता है जो इवाबाव वापित जाकर ते हैं और ददिक पूर्व की जोर सुकते हैं।



— और इस तरह वे बादाश हैं। कं वे स्टते र ये।

वंदेव करते हैं। बाबक उनके उत्तर में वंदेत करते हैं और जेंच, सम्माख कर बापने एंकिन दीका देते हैं। घल का बादम टक्ता है कीर तम विवस प्रम के बान्स तक वे बनाबन श्रीवते काते है। यह बार फिर साम ड ग्रंबित की परीचा बरते हैं और तब रकाना हो वाते हैं।

प्रथम चालड अपने बाररलेस और रिलीवर को तीक करता है और पत्राह'न क्वटीस से बात करता है। मीनार पर वे हरी रोखनी जमकतो है। जाल व नन्त्र को सोसता है और एवर कप्ट एक कोर के खन्द के बाच दीवता है। बारां उस है टावर क्यीन को **m**ei क्ते हैं। वहां एवरकाप्ट बहा वरां भूस के बादस वठते भाते हैं भाती को क्रोक्कर चरेर काकाश में कंचा चढता काता है। दितीय चन्नक वीसे से में इ काट कर कारने क गुका से बाकर भिषा काता है।

प्रतिक चासक सपने हैश वं ही पर समे दिग्दर्शक को देखता है कीर नीशेरा के मार्ग का निश्चम करता है। सम्म शहर से अस्तुर आने वासी सदक के काय २ वे उड़ते हैं। सैनिक बागवात के बढे २ कनवाब नीचे सबक पर रिक्री . स्थाओं पर वैजिक प्रकाश और केरवें में रखोड़े बनाने की **बा**म उन्हें दिखाई देती है। वे नीवीय वह च वाते हैं।

वशं कालकर के ब्रायनी दिशा बदस

र्नाचे-ही उन्हें वे दोनों पशक्षियां और यह नामा दिकाई देशा है। अपने करूव के सन्दर्भ में सुनिश्चित होने के लिये वे पशाहियों के चारों झोर एक हदान भरते 🖁 । इमारी सेनाओं द्वारा दिया गया धूस संकेत भी अन्हें नवर काता है। तब ६क नम्बर का घवर काफ्ट दुवकी सवाता है।

चालक द्रवीन से देखता है कि एक पहाड़ी के धक्क्रोर-ताबा खुदी हुई मनों र्व्हिपकी है इससे आकारताको की स्थिति स्पष्ट-डो जाती है।,

चातक च्याभर के लिये बटन दका देता है। मशीनगर्ने दहाब २८शी है श्रीर लच्य पर धकाधक श्रीलयों की वर्षा होजी कारम्भ हो वाती है। प्रथम चालक हवकी सगाहर वापित लौट साता है

काब दूसरे दायर कायर की बारी है " यह हुनकी लगाता है और-नाले के र तित स्थल पर गोलिया बरवाता है धवर क्र.बट बारी २ से ऋगकार बन्दूका, मोठरी और खाइयों पर कियी। करन हैं। यब उन्हें यह पता लगता है कि का कम्ब पूर्ण रूप से कार्यान्वित हो गया है तब वे वापिस सौट पक्षते हैं।

वे अपने इशई अबे के अपर पहेंचने हैं पका हंग कन्ट्रोल से हरी रोखनी द्वारा 'बास क्लीयर' संकेत होता है। वे एक २ करके नीचे उतरते हैं, अपने एंबिनों का स्थिय बन्द करते हैं और स्वयं भी उत्तर बर बाहर काबाते हैं। प्रतीचा करते हुए इवाबाब इनका चार्च लेते हैं। एक टुक आदर इन वायुगनों में दुवारा पैट्रेस

(शेष पृष्ठ २० पर)

रहते महायद के बाद दसरे महा यह को रोवने के लिए जेनेवा में 'क्षीग आप नेशन्त' का और दूतरे महाबद के बाद तीसरे महायद को शेवने के लिए बेक्सब्सेस में 'सबक राष्ट्रसव' (यनाइनेड नेशन्स आरगेनाइजेसन) की स्थापना में सब से साविक हाथ समे-रिकन नेताओं का रहा है। पहली सस्था कांस्थारना में बामरीका के ट्रहासीन राष्ट्राति प्रे'० विरुखन ग्रीर दसरी सस्था की स्थापना में अमरीका के राष्ट्रपति भी स्वनस्य सा प्रवाच था । 'स्वतवता' 'समानता' और बन्धना' के प्रनोहारी श्चन्द्र एक मिनिट में स्वतनी बार बामरीका के प्रेस. ब्लेज्यार्थ और रेक्सिको से होह राये काते हैं उतने ससार के बाब किसी देश के द्वारा शायद ही प्रचारित होते हैं। पर काभीतक इसान की का बकी नीओं समस्य अमरीका के लिए गरामह बनी हुई है। इसी का नाम है 'दिये तले श्रवेश'। भारत के इहि बनों वा प्रश्न भी विष्ट बा वर जसे विदेशियों ने श्रतिरवित मात्रा में चित्रित करके सवार के सामने किन्दकों को तदा हीन और अत्याचारी विद्ध करने का प्रयत्न किया। सुवारकों विशेषत गांधी भी के अपूर्व त्याग के कारक भारत इरिकन समस्या को वड़ी वकतात के राय युक्तमा रहा है पर श्रमरीका का वर्ष विद्वेष उत्तक्षे उम्र है दमतर रूप भारत कर रहा है।

इत वर्ष हो फरवरी को सामरीका के राष्ट्राति भी टू.मैन ने नागरिक अधिकारों के सम्बन्ध में एक सदेश अमरीका की पालमैंट काम व को मेना। इस सदेश का इतना मयकर परिचाम होगा. इसकी वे कल्पना भी न कर सकते थे। समरीका को दक्तिशी स्थिततों में नीहों की बहता-बत है। बहा के बोरे उन पर बामान्यिक श्रद्धाचार करते हैं। द्रूमैन साहब का स-देश सुनते ही दक्तियी नेताओं का कोष मक्क उठा बोर उन्हांने 'खून' और 'सबाई' के शब्दों में घोषकायें करनी ब्रारम्भ करदी। नागरिक श्रीवकारों की कितनी ही दशई दी बाय, दक्कियी रिया-सतों ने सदा चान्ड आपने शय में रसा और। चित्र किसी वित्त द्वारा नीवों को भ निक्र भी ग्राधिकार दिवे गये, उन्होंने बरवाश्रम उत्तका गसा घेट दिया। सन् रहें ४० में २५२ वस में और ८४ विरोध से, हाऊन आप रिमें जेन्टेटिव ने पाल टैक्स नाशक विश्व पास किया परन्त सीनेट ने इसे समास पर दिया। सन १६४३ में डाळल ने फिर पाल किया वर सीनेट ने भिर इसे दक्ता (दवा l

क्रमरीका म लगभग १ करोड़ ३० लाख नंभी हैं किन में के एक करोड़ दक्षिया रियावशों में हैं। उपुक्त एव के विकान के ब्रनुवाद उन्हें को कई अबि कार भात हैं दच्या में उन में से ब्रावि कार निर्माद हैं।

### ग्रमरीका में नीशो समस्या

[ भी दीनागव सिद्धावालक्कार ]

हाथ स्थित वह है कि दिख्या के र करोड़ नीतो, वयदि शानून की हाड़ि से स्वतन हैं, पर सम्प्रानगुरू नागरिकता कि सिंहि से स्वतन हैं, पर सम्प्रानगुरू नागरिकता में सिंहि से स्वतन हैं। उत्तर की रिशा जो में भी नीत्रों के विकद्ध मेद जुद्ध हैं निरोधन सन्मावतीं रिवास्तों में — पर बहा यह मरून हतना सम्मीर नहें हैं। समस्या के रूप में यह दिख्या बरेखों में हा है।

#### रंग विद्वेष के रूप

प्रकरिवातत से वतरी श्वितत में तनिक मेद के साथ, दक्षिक के समाध में बाचारबतः नीत्रो उसी स्कूल में वह नहीं सहता है वहा उसका पढ़ीता श्वेतान पद सकता है बचारे वह स्तान सरकारी है और उसके चलाने में नीमो माता-**उत्त**ना ही टैक्स बितना रवेताम ने । सार्वबनिक स्थान चैसे, डोटक, रेस्टोरा, विनेमा, नाम इरशदि में उत्तक प्रवेश निविद्ध है। नीमा के लिए इस प्रधार के स्थान प्रयक् हैं को बहुत हु दे दे के हैं। इमारे पाठकों को वह छून कर बारचर्य होगा कि दक्षिण की रिश्तववी में कानून वा चिकित्वा के ऐसे विद्यालय खते इट हैं बिनमें नेबल एक ही नीमो खात्र पढता है, क्योंकि वह 'श्वेतान' के विन्य सब में प्रविध नहीं हो बदता। ऐसे विद्यालय में क्या पदाई होती-इचकी करपना की वा सकती है।

पद ही गानों बा बस में जीका उसी चढ रहते । विक्रमे क्रिमों में उनके लिए बीट रिवर्न होती हैं | ३ जून १६४६ को समुक्तराज्य समरीका के स्वीम कार्र ने हरीन मोरगेन के त्रिक्द कामनवेल्य बाब विश्वितका के मुख्यमें में निर्वाय क्षिमा का कि एक रियासत से दसरी रिवासत में बाने वालों के लिए प्रार्थका नीति गैर कानूनी है नरोकि प्रचारे रिवा-स्वों के बावसी व्यापार को हानि वह-चती है। परन्त सुप्रीय कोर्ट के इस निर्यंत को तोड़ कर ही इसका मात क्या कता है, पासन करके नहीं। दिख्य में बहुन बोडे नीहो इस प्रकार मेरमाय के प्रचलित कातृनों को तोड़ने का सहस कर सकते हैं। जनर कोई प्रवस्त करता भी है तो उसे सबा ही भारती है।

#### विश्व प्रभिद्ध नीग्री पढडा गया

भारी वचन के वाथ बारिक्स क विश्व प्रविद्ध (वैन्यियम) (क्षेत्राची नीओ क्षेत्रक भी गोरों के हाथ हव क्षयमान वनक अवहार के नहीं वय कक्षा । उनके क्षपने गुन्दों में "मैं सार्विया में टेलीफोन का केश्व हरतेमाल करने के कारच पत्रका गया था। हम बारिक्स का प्रदर्शन करना था। किस क्षार के प्रके देलीपोन करना था। किस कोर "क्षाओं के लिए" शिक्षा था उचर कोर 'क्षाओं के लिए" शिक्षा था उचर कोर देलीफोन नहीं था। इक्षिए में



संवार विस्थात सुरक्षका व सुरक्ष

"रवेतामों के" स्थान की कोर प्रशा गया। वहा के एक कर्मवारी ने बुक्ते "कालों के" स्थान की कोर बाने को कहा। मेंने उकर दिया, उकर टेलीकोन नहीं है, बुक्ते वर्गिक वा हो बाम है। इच्छे यह उन्हाह नहीं हुआ लौर बुक्ते यक्क विश्वा !"

#### वाशिगटन में

वेच ही रावचानी वादिनटन में औ कावस्था सराव है। वादिनटन व्यविक् में नहीं दे र विक्ष की कोर साने का मारिमाक स्थान है। व्यविक्ष की कोर चाने वाकी माहिनों में वहां पुरुक् वीटें हैं। वादिनटन के रेस्ट्रेगा, होटल, जिनेका नीमों के स्थिद उन्न हैं। हा, वस कीर हाम में ने वह समान गर्टी का कीर स्थान के वहन समान कीर कारिक कारों के सम्मान में समानिक के आध्यक्ष की समिति में निम्म समन की गने

यहर के निषकों आग ये शिवाय एक विनेद्र के बीत किसी में मीना नहीं वा वकते। वनने पक्षण के वरील के विनेदा में ही ने या वकते हैं। निषकों यहर की कई दूकतें व वरकारी करते, नीना नारकों की नरवाद नहीं करते, उनकी मानी हुई बीकों को विकास के दुर्ज पुनता हैने के कह उनकी बीर कान पुनता हैने के कह उनकी बीर कान देते हैं। विना विशेष प्रमण्य किने नीना बहर के होज्यों में नहीं वा वकता। वर-करते व वक्त करकी होटानों में वक्षि ने वा वकते हैं पर सीने बाहर के व्यक्ति क्षत वन्ने हैं पर सीने बाहर के व्यक्ति क्षत वन्ने हैं पर सीने बाहर के व्यक्ति

#### बेतुकी मेद सीवाएं

दुब्ध संस्थाती में ये पेर सीमार्थे यही मेहली सीर सांस्थानक है। साहित्य-टन के इन्प्रोल्ड्डम हाता में वो सहित्य-साधों में यह तरवा के सांस्थान में में जनवर्ट के आधारकों में नंत्रों शाविक्षा की करते हैं वर स्टेस पर वार्ष की उन्हें साहत नहीं। साक्ष्मी विकटों में सीमों

(海田 (七年)



दिश्वी व्येषपृष्ठ—प्रः यहाः योषपी वस्त्र प्रंः क्यां प्रस्तै हिस्तर सिविष्टंग, दिश्वी । इन्हेर स्थपितः—सेकृष्य कालं क्या, सामूही समार, इन्हेर ।

# पश्चिमी जर्मनी ग्रीर मित्रराष्ट्रों का मतभेद

स्वाधिक सुद्धा बीर सार्थिक कारमाना का ऐतिहासिक प्रश्न इतना कठित और देवीग्र कभी न वा बितना कि साथ, यन पर्देवमी वर्गनी के मक्तियं पर विचारविक्रिय हो रहा

बदि उन हाः शहां के प्रतिनिधि किनंका पूर्व प्रश्न से तर्वका सम्बन्ध के सम्प्रकृति वर पहुँचने पर कटिनता कानुमन हर गेरे हैं तो वह कार्यूचर्च का निकट नहीं है नहीं कि निम्मन दृष्टिकेची से मीकिक मुत्रमेर हैं। वहि वह कैन्स पूर्व प्रकृतिक प्रश्न होता तो उन्हें क्ष

देश की प्रश्ना के कारचों से प्रेरित होकर फाड पूजकर से कोशित वर्मनी देखना वाहता है। वारने कर्मन कीर परस्ताओं से प्रेरित रोकर कर्मिक संबंधित ज्यारचा के पद्म में है विकमें निवित्तन वर्मन गच्ची और मोतों को अधिकत्तन समिक्षार देशर केन्द्रित रीग को बुद्ध केन्द्रित केन्द्रित रीग को बुद्ध केन्द्रित किटेन और कुछ कम इस एक वेनेस्तान देश (वेहिस्सन, नेन्द्रित क्षा सस्वेधनम्) कृष्ण के इसिक्षेत्र क्षा सस्वेधनम्) कृष्ण के

#### दो कारब

बारी को पूर्व कर वे क्लिन्टित करने कर परिवार रीमा बर्गन वर्त्रणार-रख से कहा किरोज जारित केना। स्टाटा कर्मन बगना का रोग क्लिंद क अभवपूर्व नहीं हो वक्षा बा, बार्गनी से निकाल केना का कि का कर्मनी कर बार, कर्मन कम्बावाय को करित्रण का मस्ताव क्यार्ववारी नहीं कहा का वक्षार की किरोज कीर बेनेक्कर देशों के कावहमत होने का बहु कमा करण है।

रा क्षेत्रीहरू करि से बर्गनी को पूर्व कर के बाकेनियां करने वर उनकी कर्म-न्यक्त्रमा स्थित-निर्मन हो स्वापनी कीर-निर्मन वर्मनी, केपीयब क्षानिक पुत्रक-क्ष्मनी में कर्माज़ देना तो बुर, जानानी कर्मी तक सम्मानिकी की साधा मा नहीं कर वकता। यह हे बुख्य सारम।

कार का र डेक्श्य नगभाज महिन नहीं है। मानी की जावान की सुर के कमान नगाने के जिए को कुछ किया जाव कह गोहां है। नजाने नेरेक्ट्य देश जी कारी के स्थान मा मुक्के हैं और क्षेत्र टिक्श्यों के अपनी जातुन्ति हैं का उनके जावा का किया है कि हैं कि कारी में आर्थिक प्रकारण पर आर्थिक आर्थिक सम्मानका पर उदाहरकार्ये, एँटवर्ष भीर राटरहम बन्दरमाही का कार्यिक भैवन रूख भीर उत्तरी कर्मनी से कफल ज्यापार द्वारा प्रमावित होया।

रूत बीदोसिक प्रदेश के बाविक बीवन में बिटेन की व्यभिक्ति उतनी प्रत्यस्य नहीं है जितनी बेनेसक्य देशों की। पर अर्मनी, विशेषतः, अर्मनी के ब्रिटिश चेत्र. की बवाशीय बास्य निर्मरता में जिटेन की गहरी वाभिक्षि है ताकि ब्रिटिश कार्विक साधनी का बोक्स कम हो साथ । इसके सातिरिक्त विदेन तथा वि'रचमी बोदर के सन्य देश अपने प्रत्यन अनुमवी के बारक वह बानते हैं कि बांद बर्मन उद्योगपति का स्वय्क्रन्द रूप से वर्मनी के लिए हैनिक शासन का समर्थन करने दिवा बाव तो उत्तका मर्थ-🕶 पश्चिम क्या होता है १ यहा आसे-रिका अपने बोरोपीय सहयागियों से प्रथक क्या व्य तकतार्वहैन

पित्रराष्ट्रों के नियंत्रण का प्रश्न

इत बामब बामेरिका को स्वतंत्र और प्रमतिवासिक बामंन उद्योग से मतियोगिता का मन नहीं है। पर इत बामब परिचमी बामंनी की देखानाक का मुख्य बोम्स स्रमेरिका के उत्तर है। इस्तिए यह समन उदोगपतिमें को सहायता देने के पढ़ में है ताकि ने समान ज्यागर बहा कई सीर सन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में ससते हुए, मिश्राष्ट्री का निर्णवा वंसायनम्ब कम किया जा यह है।

इव प्रकार, शक्तितक और आर्थिक इहिकेंगा में अन्तर है। राजनीतक विका में मुख्य मध्येद तिटेन और फांच का है और अर्थिक में फांच तथा अर्थेन्द्रिक का। हर के लिए योजना

छुटी अविव भी दृष्टि से इस समस्या का राजनैतिक आरंग कम महस्वपूर्ण सा हो गया है क्यों कि कल के साथ सारे समीनों के मिक्ष्य पर समभीते की आसा भी कम होती जा रही है।

क्या कल के भविष्य पर अमेरिका और फाय के सतभेदी का अन्त क्या बा क्कता है। क्या कमानी के मुख्य औद्योगिक केन्द्र के लिए ऐसी योजना बनाई बा ककती है जो अमेरिका और फाय दोनों की माग रूपे कर सके: अपीत सामरिक क्षुप्ता और रूस का अपीत सामरिक क्षुप्ता और रूस का अपीत सामरिक क्षुप्ता और रूस का अपीत सामरिक क्षुप्ता और रूस का अमेरिका सामरिक क्षुप्ता और रूस का

बर्मनी के सम्बन्ध में रूड से ही नहीं, क्रमेरिका, (बटन क्रोर फाल क्रां) में भी परसर गरूरे मतमेद हैं। पूर्वीय बर्मनी रूड के शय में है। परिचानी बर्मनी क्रम्य राष्ट्रों के हाथ में। रूनका पास्त्रिक मतभेद क्या है, यह इड फ केल में हेकिके।

कायिक प्रश्न इत तमय कायिक कुरूव है कागी ही इतवा प्रभाव रावनी-तिक प्रश्न पर पक्ने लग गया है क्लोक कार्योप्त वेचीय त्यातन में तिकृत्या कार्ये पर भी भागी ने एकीकस्य के लिए उता-का हो राश तार्कि इत समार, कार्योग का सार्थिक पुगस्तामा है। कहे।

तिटेन क्रीर बेनेलक्ख देश इन होनों लहरों की माति चाहते हैं, इस लिए उनका कर्सम है कि दोनों पश्चिमी देशों के मध्यस्थ वनें ताकि कभी छु: राष्ट्र अपने सभी कहरों ना सार प्राप्त कर सके देनिक कुरता और आधिक पुनस्त्यान

### ठगों से ठगे हुए

कमबोरी, सुली, ग्रांज परांत व स्व-प्रदोष रोगों है रोगी हमारे यह आहर हाला करां की जीर लाम के नाद हम्ब हैिव्यत दाम दें और को न झा वकें वे प्रपात हाल बन्द लिएा के में में कर प्रपात वाल हों । इस उनकी अपने उत्तर के बाय उनके साम के लिए अपनी १ प्रसाद "विचित्र गुता शास्त्र विक्त में चना दवा कार्य उत्पर लिखे रोगों को हर करने की आ जान विविद्या लिखी हैं और को उन्ह १६ में गवर्ननेस्ट से क्वत होकर अदालत के खूटी है पुस्त मेब देंगे, परमुख के बाय सीन झाने के टिक्ट

हा॰ वी॰ एतः कश्यप श्राच्यक्त रसायनघर १०२ शाहजहांपुर य॰ पी॰

#### ५००) इनाम

( क्यांनेट तीम्पर्ट )
विद्र रोगेल्य पर । स्वर पर । रिक्र क्यों कि दो पर । रिक्र क्यों कि दो पर । रिक्र क्यों कि दो पर । रिक्र क्यांने कि दो पर । रिक्र क्यांने हें व्याह वह पर पर |
दिवा को दो सामार्थ क्यांने क्यांने क्यांने क्यांने क्यांने क्यांने क्यांने क्यांने क्यांने क्यांने क्यांने क्यांने क्यांने क्यांने क्यांने क्यांने क्यांने क्यांने क्यांने क्यांने क्यांने क्यांने क्यांने क्यांने क्यांने क्यांने क्यांने क्यांने क्यांने क्यांने क्यांने क्यांने क्यांने क्यांने क्यांने क्यांने क्यांने क्यांने क्यांने क्यांने क्यांने क्यांने क्यांने क्यांने क्यांने क्यांने क्यांने क्यांने क्यांने क्यांने क्यांने क्यांने क्यांने क्यांने क्यांने क्यांने क्यांने क्यांने क्यांने क्यांने क्यांने क्यांने क्यांने क्यांने क्यांने क्यांने क्यांने क्यांने क्यांने क्यांने क्यांने क्यांने क्यांने क्यांने क्यांने क्यांने क्यांने क्यांने क्यांने क्यांने क्यांने क्यांने क्यांने क्यांने क्यांने क्यांने क्यांने क्यांने क्यांने क्यांने क्यांने क्यांने क्यांने क्यांने क्यांने क्यांने क्यांने क्यांने क्यांने क्यांने क्यांने क्यांने क्यांने क्यांने क्यांने क्यांने क्यांने क्यांने क्यांने क्यांने क्यांने क्यांने क्यांने क्यांने क्यांने क्यांने क्यांने क्यांने क्यांने क्यांने क्यांने क्यांने क्यांने क्यांने क्यांने क्यांने क्यांने क्यांने क्यांने क्यांने क्यांने क्यांने क्यांने क्यांने क्यांने क्यांने क्यांने क्यांने क्यांने क्यांने क्यांने क्यांने क्यांने क्यांने क्यांने क्यांने क्यांने क्यांने क्यांने क्यांने क्यांने क्यांने क्यांने क्यांने क्यांने क्यांने क्यांने क्यांने क्यांने क्यांने क्यांने क्यांने क्यांने क्यांने क्यांने क्यांने क्यांने क्यांने क्यांने क्यांने क्यांने क्यांने क्यांने क्यांने क्यांने क्यांने क्यांने क्यांने क्यांने क्यांने क्यांने क्यांने क्यांने क्यांने क्यांने क्यांने क्यांने क्यांने क्यांने क्यांने क्यांने क्यांने क्यांने क्यांने क्यांने क्यांने क्यांने क्यांने क्यांने क्यांने क्यांने क्यांने क्यांने क्यांने क्यांने क्यांने क्यांने क्यांने क्यांने क्यांने क्यांने क्यांने क्यांने क्यांने क्यांने क्यांने क्यांने क्यांने क्यांने क्यांने क्यांने क्यांने क्यांने क्यांने क्यांने क्यांने क्यांने क्यांने क्यांने क्यांने क्यांच



मोहनो मंद्रार गीउन्द्रंद 🚁 🛭 देशमी।



हुम बानते हैं कि काओं श्री सरकारों ने बहत कुछ किया है। इस यह भी बानते हैं कि जिन सोगों के कन्धों पर सरकार के सचालन का भार है वे देश सेवड हैं. देश के किए उन्होंने त्याग किया है और उनकी प्रवृत्ति तथा नियत बनता का दितशायन करने की छोर ही है। के हैं भी निष्पत्त दशक यह स्वीकार किये विना भी नहारह सदता कि कमें की सरकारों के कारण देश के बाताबरण में महान परिवर्तन हमा है, बनता की मन स्थिति बटल गा है, उसे स्वाभिमान और अपने अधिकार की अनुमति होने सगी है और बा कारमविश्वात के साथ कमर सीधी सिर क या बरके खड़ी होने सभी है। कामें सी सरकारों ने भी अनेक सुवार किये हैं, बनरमाब की आर्थिक और शामा बिक स्थिति अन्तत करने के लिए अनेक योदन(भां को बन्न दिया है, बनता के मोलिक और नागरिक अधिकारी की क्षेत्रका की है, बहुत से बनोपबोगी कानून बनाये हैं और बमीदारों तथा पू बीरतियाँ के शोरक से किसानों और मक्ट्रों की रखा करने की नीति वर्ती है।

पर भाग हमारे सामने प्रश्न दूबरे केते से उपस्थित होते हैं। सर झरों ने को क्रम दिया है वह किया हो है पर को नहीं क्या है, उनकी मात्रा इतनी अधिक है तथा को किया है वह इस दम से किया है कि उसकी क्षोर ध्यान देना इमारे लिए कावश्यक हो गया है। हमारे मंत्री अपना व्यान इस बात की कोर दें कि डम्होने क्या नहीं किया और को नहीं किया गया वह कितना अधिक है। वे इस क्योर भी व्यान दें कि बोका नहुत को कुछ किया वह भी पुरानी विदेशों, अवदे काननों कोर प्रवाको वरिपाटियों की सीक वक्द कर किया गया कि उतमें कोई बात त रह गयी। व्यवस्था के सूत्रधार होकर व्यवस्था के ऐसे पुषारी बन सबे कि व्यवस्था को बदलने के आपने लक्ष और कार्य को मूल गये। विचार दो कोबिए कि झापने कीनका महान कार्य किया है, बिससे देखनी जनता की स्थिति में रत्तीमर मी सुधार हुआ। हाई वर्ष पूरे हो रहे हैं आपको शासन करने पर ्यापने इस बीचमें शासन के स्वरूप की जातन के बन्धों को और बन समाब के क्रम को बहताने तथा क चा उठाने में कीने सी सहलता दिलाई ? इन डाई वर्षी मैं में बनता के उत्तर करोड़ों कावे का ' आर प्रवश्य लग गया । दमारे प्रान्त की सरकार ने स्वय प्रापने बच्ट में करोड़ों इयये साल की ब्याय करसे बढ़ा ली पर विससे आपने कर वस्न किया उसका कीनवा उपकार हुन्ना १ राई नरावा भी नो परिवर्तन नहीं हुआ। यह' अभाव वही हरित्रता, वही होनता, वही ऋशिका, वही रम और वही शापका को पहले था।

स्वतन्त्र होने के बाद

# हमने ग्रब तक क्या किया ?

बनताने प्रधनो क्षोकि। यस कारों से वड़ी नड़ी प्रधाशाए नाथी थीं, किन्दु प्राप्त वह निराहा है। उसके हृदय वेश्ना प्योर निराहा को 'स्प्तार' के हम्मदक्त ने बहुत अच्छे, शब्दों में चित्रित किना है। उसी सेला के उसका प्रधानिम्न तिकर हैं।

ग्राम भी बारी है। वही घुनवारी वही भ्रष्टाचार, वही मुनाफाखोरी और चोर बाबारी बाल रही है। मानों में बड़ी सबके है, बड़ी कुछे हैं, बड़ी अफान है, बड़ी चना है, वही नाड है सोर नही समस्पाप तथा सक्ट हैं । परिवर्तन केवल वड़ी हुआ कि करोड़ों करने के टेन्स नद गरे। यह शावक शब्द बैसे पहले बलवा वा, वेसे ही बाब चला का रहा है मामसपार हो बाहो परन लेनी के खुबार की बाद हो या स्वाद क्षीर पश क्षी के प्रस्तार स्था नस्त्र की समस्या, कुए बनवाने वा सकती के निर्माण का प्रश्न हो, सब बापके सामने हैं। सब के खिए बाप बोबनार्थ कापते हैं वर बाप का क्या सक र इस बामों में उन कावों को भी सर्व

काना भ उन पर का भा ना का नहीं इस को निवेदित किया वा वा के बबट में निवोदित किया था। दा हतना क्षण्टर किया कि कोनों स्त्ये जाता में हत दिमायों के नीकरों पर बर्च कर हते और प्रति माह एक न एक नथा विभाव बोजनों बार के हैं।

बनता से कर किए भीना राष्ट्रीय बरकारें नहीं यस बकती यह निर्देशक है। कर बढ़ियी करती होती हमें भी हम मानते हैं। पर बन समास का कुछ की बिये और फिर कुछ कर उगाहिये ती उसे भी कर भार न अप्तारे। पर केवल कर बढ़ावें बाना और बनवा के हिस के क्षिप बोबनामां को पेश करके बच्चाय करते बाने से तो फैरास रोच ही बढेगा। काप मक्र निवेध की बात करते हैं पर वेंसे के किए उसे कार्य कर में परिवास नहीं करते । सास्त्रों काचे की साथ शास सोरी से बढ़ रही है। वहां शसव अभिन्ध विक एके, वहा जार दक्षने जुलकाने हैं और फिर जाप बावें करते मश्रानियेश की । वह वैका वसवाते हो वह यह यह कि यह करता थी भलाई में खर्च किया वाबगा, पर मसाई कुछ दिकाई नहीं दे रही है। सारत में विदेशी क्या के नौकर वैसे से ही अवना काम बाकते वे। बाब इस और बाब मी उसी पहरिं के गुजाम है। आपने थने बबा कर, वेडों के नीबे बेट कर, कन्वल कन्चे पर साव कर गांव की पगर्शिक्ष्यों परचुमते हुए स्वतंत्रता

समाम का सचासन किसा था। आज वेसे बिना चाप देश की सेवा नहीं कर सकते । व्यवस्थापक समा के वहस्य हैं तो दस कावे रोजाना अचा चाहिये। दो वी काने माविक पुरस्कार भी व्यक्ति । पर्स्ट अवास का द्वारा किरावा भी चाहिये। होश्लो में भोदन करना है. किरावे की रक्त बचानी है पिर भी इपवा तो चारिये ही । मन्त्रियों का काम भी दिना पैसे के नहीं चल सबता। गहरनरों के वहा पार्टिका होती और पार्टिकों में वे ही प्राने रकियान्य किन्हें विदेशी सक्तर इसते ये, इसाने वायमे । इसाने आर्थेने इत्रक्षिय कि दरवारियों की प्रधानी खुवी भी आब तक मीवर हैं और हमारे गवनरों की रुद्धि का ही पासन है। विद्याल गवर्नमेंट बाउलों की बोम्मा भी ता केने समाग्र भीर सन्दर परिवानों बाखे पराने विकासकों से ही बदेवी। वया वह करा नहीं है कि कामें ती नव-र्मरों के कहा पार्टी में देवलों कर विकारों व्यक्तिकों के जिय शराब तक रखी गयी क्वोंकि पार्टिकों की बड़ी परिपाटी होती है । बर हमारी बड़ दबा है तम को दमकारी रक्ते कारे हैं वे भी पैसे के किए ही आवेंथे। फिर बनवा का वैसा विभागों का पेर महत्वे में कर्च करते बिक्स और दिवस कर टिक्त समाते तथा बढाते पश्चिते । इस पुक्रते हैं कि हमारी यह गति किस व त की वातिका है। क्या हमारे पत्तन की स्वता नहीं है रही है ? क्या हम सपने प्रार्थ में भाग नहीं हो करते हैं। करते देश की सेवाडम पहले गरीबी बहवा करके कर सकते थे. तीसरे दर्वे की बाका काते में हमारी प्रांत्या को कोई देन वहीं लगती बी तो बाब भी तो देश संबा ही करनी थी। बनता के पैसे का सदयकोग वनश के हित की बात हम क्यों अबर सचे । बास्तव में हमारी हति बहता सहै है। बाद ने इबे विकास था कि शतपा की भेजना तथा उपका औरत कौर त्तकी प्रतिष्ठा भी रेसे में धी है। यह हिंद वही है क्लिके विकट हम सबे वे ! rom ft ffe un an munt feitwar करते हैं तर हमें प्रथमा स्वराज्य प्रस्यत विकृत दिलाई देता है। पर अपने दोखें का दर्शन करना ही होगा कम्बना हमान और देश का सरमनाश हो व्यवका। बाब भी सचेत होने का कमय है और व्यक्ता हो हमारी कार्ले **वात** वात है

५००) नकद इनाम

वनामर्द चूर्व वे वन प्रकार की कुती, दिमाबी कमबोरी, राज्यदेश, चाड़ विकार तथा नामर्स दूर होकर चार्टर हुइ-कुत्रर तासित करने वर ५०% हत्तमा १ स्वार सासित करने वर ५०% हत्तमा । स्वाम क्रमेंबी (रक्तिकटे) क्रमीमा ।



## स्वतंत्र भारत की पोशाक कैसी हो

[ भी नारायण स्वाधराव चिवाम्बरे ]



द्धानत है — 'एड न् ा बावनी दत नूर करता !' मानव के बीवन ये वहां और कीर वस्तुकों का महत्व है, वहां गोशाक का भी बहुत नता महत्व है। किथ देश की वस्त्रता विवनी अधिक एक होगी, लंकाति विवनी अधिक परिसार्वित होगी, कला विवनी अधिक वर्तनी हो अधिक नयनाल्हादकारी और कत्ना हो अधिक नयनाल्हादकारी और कतानाव्यों होगी।

प्राचीन भारत की पोशाक के विकास पर एक विश्ंगम दक्षि डाल लें ।

बादि मानव तो पोशाक विहीन ही था। क्यों क्यों मानव मस्तिष्क के ज्ञानतन्त विकवित इस्ते गरे, उसे प्रश्नो नग्नवा पर कवा हो बाई बीर इसों की साम और पत्तों से वह सपने शरीर को टक्ते लगा. जान के सहारे मानव विज्ञान की उक्कति की बार बदला गया लया साम कीर पत्तां की बगद कमत के तन्त्र को ने के की । सन्तकों से सत्र बना और वहीं से बस्क-कता का स्वपात हुका । वस्त्र निर्माक कता का यह प्रथम कर बाब भी हम भारतीय 'बनेक' के कर में परिवास करते हैं। तस्कातीन मारतीयों की सांस्क्रैतिक विशेषता वह थी कि बामाबिक सुपत्न का सठवंबन वे बार्निक संस्थारी के हैगाब कर देते वे । प्रत्येक सामाधिक उसके के पर्यांव से मानवता को विकास का पार्मिक रूप देवर प्रचलित करने का निवम आ। क्यात के रुखाने को 'सव' कर जिलते ही डपनयन सरकार में उन सूत्रों को चामिक मंत्रों से परिश्वद करके परिवान करने की विकि प्रचलित कर वी नई और सम्बंधन के उस काब कर को समर कर दिमा गमा [स्था वक्षोपनीत का वही 1 08 - 1 \$ PM

एवक वाद हुनमें भी कहा वह आवि स्में हुआ। घोटी और उस्तरिय हुने धाने समें । राज्यावदायां सेंदर्ग नियं स्मान्य भी राज्यावदायां सेंदर्ग नियं स्मान्य भी पहाँ पहाँ एक नियम का पहाँ प्राच्या पहाँ पोती और उस्तिय का हो। पर्या-किया नाता है। त्यारी की पोताक का भी कोई वस्त्रीन नहीं विकास भी पोती ही। यहाती ची हा, उस्त्रीक की संबंध नियम की विकास भी पोती ही। यहाती ची हा, उस्त्रीक की संबंध नियमों की प्राप्त का का

्रारि वीरे सीचे के बका का निर्माण किया। इस्ते सीरे क्यूके बीने वाने करे। सिक्ते के सिक्त सहस्त्र और पोता की क्यूके क्यूकी (कासीके में प्रको अधिक हण कता का विकास नहीं हो पासा । हणका कारब यह हो सकता है कि आरक बाती पढ़ तो कारमी दिय ने, हुगरे उन की तंकृति साम्मारियकता पर सामारित बी। सारमा की उन्नति ही उनके बीचन का प्रमुख सच्च होता था। मौचिक विकास की जोर उनका स्रथिक मुझ्य नहीं था।

मण तुव में भी भारतीय पुरावे की वही पोजाक रही। पानती, कुरता, अलूख कीर चोती। हां, दिखों की पोकाक की मानवें के बहुतार देह वा। किसी मांव में बहुतार, बोहुनी कीर चोली भी धणा ची वो किसी मानव में वाड़ी कीर चोली

रणूल कर से पोशाक के तीन विभाग हैं। कीवा पोशाक, राव कर्मवारियों की गोशाक और नामसिकों की गोशाक। प्राचीन काल के ही वे तीन प्रकार्य प्रचलित हैं। कीवी पोशाक के तम्बन्ध में हम महामाश्त की एक क्या का उन्होंबा करेंगे। महारची कर्म ने मश्वान सूर्व की उपावना करके रूने प्रवन्न किया। बन मगवान सूर्य रुटें नर देने के लिए प्रकट हुए तब कर्म ने जनसे एक ऐका पिरस्ता कीत सार्थ रुटें बस्तर ) मांगा को बाखों के प्रसर से ब्रिज़्न मिन्न न हे तके। स्वरेश की व्यान के हैंगिओं की रुटा के लिए की की को स्वतन्त्र मास्त की पोशाक कैटी हो — इन विषय में भारतीय विधान पुर है। बतायन कर हो इतक निर्मेश काना है। इसे ऐसी पोशाक का निर्मेश करना है को भारत में उम्मान की इंड से देशी कारे कीर विवर्षे पिश्तन करने की आवादयकता न पड़े। आय ही को मास्तीय सन्तिति की प्रतीक हो। — सेन

शाक को भी कालस्यकला है। उली प्रकार नागरिकों की तथा राज कर्म वारिकों की योगाक में भी कुछ न कुछ मेद कवस्य ही रहा है।

पोशाको के इन तीनों विभागों का श्वष्ट रूप हमें मुस्लिय काल में मिलता है। एक हवार वर्ष पूर्व वन भारतीयों का सम्पर्क मुस्लिम संस्कृति से हका तब मारतीय विवारी पर उस संस्कृति का प्रधास पता. बड़ां जनके रहत सहत कीर क्षेत्राक पर भी जलका प्रभाव परे बिना नहीं रहा। मारतीय संस्कृति स्रीर मुस्सिम संस्कृति का सन्दर्भ यदि एक दुन्नी मे देवल पदीनी की दैशियत से ही होता कोर राज्य संशालक की है लियत से नहीं लो बस्मव है. वस्त्रिय सन्कृति का प्रमाव प्रकाशीयों पर पक्ता ही नहीं। क्वों कि भारतीय संस्कृति में धीर अस्तिम संस्कृति में एक बहुत बड़ा फर्फ है। भारतीय सस्कृति की पृष्ठम्मि आध्यात्मिकता पर वाधिवित है तो परिवास संस्कृति का धरातम भौति इता पर साधारित हैं।

भीतिकता पर बाकित हुए दुल्लिम एंकृति के पंचालक बार गर्द संचालक भी वन गर्व तर उनकी दुन्दर कीर सञ्च-न्दर, सम्बंधीर आरुम्य स्वी वातों का प्रमाद मारतीयों के बीचन पर पड़ा। तव पोशाक ही केते खळूती रह वक्ती हो। हुने यह प्रामाधिक रूप से रशिकार करना होगा कि दुल्लिम समाज्य की सान कोकत, पोशाक की उधताम कता, श्रांगर के विविध कर सहब ही उपेदा यान बस्तुयें नहीं थी। पोशाक की दिविध कताओं के स्रोक नमूने उसीने भारतीयों का प्रदान किये। उस अमर बस्त निर्माख कता को बहुत प्रश्ताहन मिला। इसमें सन्देह नहीं।

दा सी वयं पूर्व बह ईसाई संस्कृति ने भारत में प्रवेश किया तब कर मार-वीयों के विचारों में भीर रहन सहन में मामूल परिवर्तन इ'ने सामा । ईसाई. र्वस्कृति. बुस्लिन स्टब्हित से अबिक वि वित और परिमात्रित थी। दंशा 🕏 विकास की कुंबी वरिमार्थन है। कता में भाकपदा तमी सकता है कर उसका परिमार्थन होता रहे । इस में सन्देह नहीं कि ईसाई संस्कृति भी भौतिकता की ही अनुगामिनी की, किन्तु उसके अनुवायी असाराधन में दश्च चित्त वे। बहा कारका है कि आप भी विश्व में ईवाई संस्कृति से बजित वसाकावस वासाई सरकाकीन मारतीय अपनी विगत यांच जी वर्षों की गुनामी में अपनी प्राचीन पोशाब को मृत पुके वे। ज तो वे गुलामी के कारक अपनी कोई पोशा कि किसीति ही कर पाने थे, न उन्हें इस पर सोखने विचारने का अवसर ही मिला था । बलाराधन का द्वार ही बन्द हो सबा था। रिंबड़े में बन्द पद्धी के समान उनकी अवस्या यो। अतप्र अप्र को को कमा-पूर्व और मोइक पोशाक से विमोदित हो कर वे उसे ही सवनाने समे।

उपरोक्त बुस्तिम काम बीर देवाई काल में पुरुषों ने ही उनकी पीछाकों को अपनाया है। भारतीय स्त्रियों ने तस्त्र-कीन सस्स्थम दिवयों को तथा अमें की श्वियों की पोशाकों का बरा भी अनुकरक नहीं किया है प्राचीन स्वतंत्र भारत के तमय उनकी को पोशांक की वही करन के स्वतंत्र भारत में भी है। सपनी इस भारतीयनिचि की वे गुजामी की उस सम्बी समिव में बन कि भारत पर उसकी संस्कृति वर, साहित्व पर, विचारों पर, रहन सहन पर सामात प्रत्याचात हो रहे थे, किस प्रकार रखा कर सभी यह एक आर्चर्य भरी बात है। पुरुषी का सोह हृदय उन आधात प्रतापातों के सम्बूस, मेहकता और आकर्षस के समुक क्रमा किन्द्र पूच सहस्य कोमस हदना रिश्रमां श्रामिचक्क रेनानी की तरह मोचें पर इटी रहीं। न तो उन्हें सामान प्रत्या-वान अक्ष करें न मोहबता और आदर्शक

# केश सौन्दर्य के लिए

### 🛨 ग्रुहकुल काँगड़ी फार्मेसी द्वारा मेंट 🛨

### केश सिंगार

इस्के किर योने वर वास्ता रेखम से प्रसादम व सुन्दर हो व्यवे हैं। मूल्य २() वाय ।

#### **भामना** तेल

वाकों का निरना, जनमन में कहना जावि रोग दूर होकर दिग्मन में करावट जाती है। यूक्ट रही बीची।

#### बाह्यो तेज

दिमाग को ठवडक व तरावट गहुंचा कर बाजों को मजबूत व कुन्दर बनाता है। सूल्य १४०) सीजी।

#### मृङ्गराज तेख

बांकों को काला करने में यह तैया प्रतिक्र है। नेत्र ब्लोति को तेवा करता है। मूल्य ३) पाय।

# ग्रस्कुल कांगड़ी फामेंसी (हरिद्वार)

वेस्सी माना के-स्वेस एवस को॰ गांदती चीद । व्यक्तिमर व चौतपुर के-सुनिक्त रेतीच्या हात, नश सचार, सरकर। इराइमाय्-मार्थाभर विविद्यालय संग्ठीता गेट । सम्मानाम् के-सुरुद्ध सीवन मस्वार, १६ वेस रोट, इन्होर । श्रामा ही सके। ब्राच स्वतंत्र मारत में वे अभिनन्दन के बाग्य है, कि उन्होंने भारत की गुल मा की उन सम्बी अविच में भारतीय सम्बन्त तथा सपनी पंचाक की श्रह्मका नहीं ट्रुग्ने दी पिकार्क स्त्रकों के पोश क क निषय में संसक का क्या घला यो ।−म ी

इस प्रकार आर्टिकाल से क्षेकर इस्य तक के भारत की पोखाक का इतहास रहा है। अपने को के धारत से चले बाने पर अब उनका पोशाक में कोड स्वारस्य नहीं रह मवा है, अमें वो का बन तक हमारे देख वर एसत्व बना खाः, उनकी पोशाक डमारे शारि पर स्राथकार अमाने रही। केल के स्थतन्त्र होत ही गुलामी की एक क्ये बस्त से हमें प्रेम नहीं रहा है। हमाश प, हमारी क्रात्मा, हमारा **ः हरीर अब** र्दश विचारों को, एसे सहन सहन को अपनाना चाहता है, जितमें स्वतन्त्रता की धलर ज्योति कालोकित हो स्वी हो। इसे ही स्वतन्त्रता का बाद मरा चमत्कार 1 \$ 6xx

श्रातात की और मध्यपुत्र की केशाकें, को उस समय के स्वतन्त्र मारत की योशा के की, बाब के स्वतन्त्र भारत के प्रस्तिशील क्य में प्रचलित करना उचित नहीं है। व श्राभा भी नहीं देवी. तक प्रश्न उठता है कि स्वतात्र सारव की बोबाद देशी हो ?

इत करव से इनकार नहीं किया का बक्ता कि मानव स्त्रमावत श्रुकार प्रिय कोता है। प्रत्येक जुग में श्रुवार की प्रवाद भी । जादे उसके रूप भिन्न भिन्न रहे हो । एक वृत्तरे के प्रति काक-र्वक बना रहने के लिए श्रंबार क मानव बीवन में बहुत बढ़ा मश्य है। शास्त्रका में हो वह प्रवत शक्ति है को हो बात्माको को विकट सम्मक में साने भी स्थाता रसती है। वही भी मा बनक है और प्रेम मानवता का निर्माता श्रुत्य मानव बीवन में साद्यंस का क्योच त्यान है। क्यि बहर्य क्याकार ने इस दृश्य सहि का सबन किया है. विक तकने उनमें नयनामिराम क्रान्यक व बनाबा हता हो मानव इस्त के ब्रावी से टब्ग टब्स कर मर बाता । वानव का कार्टो भरे दुन्स का विस्थान्य इताने के जाये ही उस सर्वज्ञाना कमाकर ने इस सृष्टि को स्थितन सलकारी मे सवाया है उन्हों में बहा काटे हैं वहा कृत म रे बहा पराधन है, यहा बचन्त R:

बतए व मानव बीवन में आवर्षका शाब्ब है, श्रुवार उत्तका शाबन है, सन्दरता उन प्रदर्ग क्लाक्षर भी क्ला माररण मप है। उसने हमें बुन्सरता प्रदान की है। इमें ता उचका कृतक होना प्रदान की और उसको सवाने के बिए श गार के सभी सामन दिवे. दव हमारा कर्तत्व हो बाता है कि इम उस सुन्दरता का स्वायत करें, उसे स्वारें। वही उस बसाबार की कला के प्रति कृतज होना

#### शृद्धार---भारतीय

प्रश्न किया जा सकता है कि मार-तीय संस्कृति आध्यास्मिक सान के प्रताक है और श्रागर बादि भौतिकता के श्रापन है तब तनको अपनाना भारतीय संस्कृति के विकरीत होगा । उत्तर सरक है। ब्रनादि कास से भारतीय छस्कृति की यह विशेषता है कि वह अब की पुकार के प्रज्ञार कीवल स्वासन करने की शिका देती रही है। उसने कभी यह नहीं दहा कि भारत के नामरिक बीवन के प्रत्येक पुरा में-बाका और वीयन-में भी शाध कर कर ही रहें। उसने चुन की पकार के सनसार जान और विज्ञान का स्वाभाविक टम से समन्वय कर दिया है। कहा वह हमें मधुर स्वर में मौतिक विज न बनित सम्मोदक साधनों को अपनाने का बादेश देती है. वहा प्रश्न प्रकार सन्दी में अपन की माध्य बतवा कर उन शावनों में भारक न होने का उपवेश भी देती है। तालयं वह है कि भारतीय संस्कृत मानव के जीवन बापन का एक सबत और उन्न तम स्तर प्रस्तुत करती है, विश्वमें मोन है. तो बोब भी है और दोनों के अपने अपने नग हैं।

तो अब विद्ध हो गवा कि सारतीय सम्ब्रुति में श्रु गार की काका है। श्रु गार के शाधनों में पोश्चाद का स्थान ठर्व प्रथम है। टेन में कोट पतसन व्यने दुए व्यक्ति दूसरे प्रवासियों पर हुन्यत इस्ते देखे गये हैं। इस वाश्वाक के भारक काने पर गरीनों के प्रति नवा तिरस्कार ही उत्पन्न होता है, व कि वह जोबक धीर शासक की पोसाक है। इसके निवरीत का उड़ टू न में कोई सदर भागे व्यक्ति नाम्बी कुरता पहने, गांधी टोपी समाने, बबादर आंक्ट वहने प्रवेश करता है तो उठका वर्षीय इसरे प्रवासियों के प्रति प्रेम भया और अपनामा शिने होता है। इस बोकाय का एक समस्कार बह भी है कि किसी भी समय, केसी भी विषय परिस्थित में यह प्रत्याय को सहन नहीं बरती। स्वभावतया तसमै मानवता कारत रहती है। अगवे बत्त्र पहने हए सन्यसी की बोर देश हम स्वमानत विन्स हो उठते हैं। किसी त्योहर के दिन इमारे मन वे नवे क्षवे पहनने की सामग्र अपने आप थारा उठवी है।

म्हारतोव विकास इस सम्बन्ध में चुप है ब्राग्य स्त्रतन मा त की बोहाक का निर्माश हमें काना है। एव दो अनुष्मी को नहीं, तेशीय करेड़ मनुष्यों को अपने सरेश दी शेषाद सा निसंद काना ्राहिने कि उनने हमें क्यापूर्ण कुन्सला है। कोई एक सक्तीतिक वस सब्दे विकान्तों को ज्यान में रख धर पोशाक का निर्मंद कर दे तो कर भी उपस्क नहीं होना । उद्दर्शन्यूक स्वतंत्र आरत में क्रमी क्रमेको रावनीतिक दक्ष न'स क्रमाचा में हैं करवा कोई होती वेशाब का करते निर्मात नहीं करती है को बस बदमनी वते। इमें चेती प्रशास का निस्प काना है, को भविष्य में सम्मान की इ.इ.से देशी का सके कीर वितरें परिवतन काने का किसी को खाइत न ही को । को भारतीय संस्कृति की प्रतीक हो । विश्वके पहनने पर इसारे मन में कार्रेका के काम शाम स्वदेशस्ता की महत्ता का मान म' उद्धि हो। बो प्रेम और सहयोग की भावना ही को सन्म दे वके, वह ऐसी वेशाक हो विसे पहन बर भारत के नागरिक वह विदेश में कार्वे तब वहा के स्रोग कह उन्हें वह म रत के-एक स्वतंत्र देश के जागरिक



#### क्त गासिक अंग के लिए

रक्दोब सुबारक चूर्ण के सबन करने से माश्चिक धर्म चल्ला रहता है। इसे क्षाको स्थाया कायश्यकता होने पर और तन्तरि निर्भ के शिने सेवन करती है। मृत्य ५. बेकावनी — समवती स्त्री इस का सेवन न करें क्योंकि शर्भपाँत होकर ऋतु भाग फिर कारी हो काता है।

सक्ट मोचन कार्यासय (V) यो० व्यवस्था (२५ पाराना )।



मगवान ने हमारे शहर की बनाक्ट

ही विक्ति बनाई है। इस जेसा एक का में बना शहर और शावद कही डो तो डो चौड में लड़ा मनुष्य कारे ग्रहर को एक ही नवर में देख सकता है। गती के विरुद्ध व वामने गती। शहर के चारों सार परकोटा। बह एक ऐसी स्थिति थी थो इस भवानक सम बाताबरक में भी हमें स्वत्र को के बाकनको छे बनावे हुए यो । बारा दिन मन और चिन्ता में बीवता था। वो रावि 'क्रमरदार और हाश्चियार' के जारों है -मुमित रहरी थी। यनु भी दृष्टे में इन पुरुत्या अपनी रहा में वनने और उसे नीना विसाने की समता स्थाते है। बह हो मगब न् ही बानवा है 🏂 हमारी हिसनी तैशरी थी और हम शिवने शनी में थे।

रोच रचा विशिषका होती भी, भिन्द बातों ही बातों में द्वार के क्वच्चेंबार क्यान व्यवतीत करके कावने बारों को चों बातें ने। इतना कुछ होते कुए सी क्वच्च एक पुक्कों के कावह के इस स्थानीन पुत्रकृतातों से हार काने वाले नहीं ने, गेरी चारचा समु खौर भिन्न पछ भी नी।

युक्तमानों के अम और स्थानीव हिन्यू प्रविपतियों की बादी निका सका वादिस्तानी योषना की कार्व प्रशाबी के फल श्वरू , इनारी विपक्ति की एकमान रविका दिन्दु सेना भी हमें असवान के सक्तरे क्षेत्र कर के बाती कई बी। महिनिविषय क्षेटी का कार्य करण समा हो जुल का । एवं कार्यकर्त्ता वाम क्रोब बैठे वे । सफाई का वनिक साथ भी अस्थ नहीं था। वास शहर कीते की, पश्चेत फिरते मनुष्यों से मरे नकुंक्यद से भी निष्ठश्वर हो अन्य था। इर्द निष्द के देशव के वाशिवित सोनी के सा बारे के बारक क्यारे की प्रकारत और भी केमर अभी थी। यह दश्रों को स्रोंच अध्यक्षकं नासियों में ही दिख केरे देश हर मासियों की कहाई का

### शाम भी कारती किये दबरे पाकिस्तान से भारत की सीमा में

[ भ इस्कृत्र विव वी ]



शुक्रवाद (विका युवातन) से मारत की चीमा तक पहुंचने की यक करका कारनीती।

ऐसी विकट परिस्थिति थी. सारा शहर पाकिस्तान क्षेत्र कर दिव तान वाने को कमर कहे बैठा था। इमारा सब वामान पाकिस्तान की समाचि समाग्री वारी थी। परिवास नेशनक साहर के समावार प्रचार के अविशिक्त भी दमारे घर की नई मशीनें ३५) को विक स्त्री बी। कईवों का बीदा तो १५) और २०) पर भी का निपटता था। साईक्स २०) को और सवाने की शीशे बाली अंबें 3) तक को उठ जाती भी। इसी १), पस्तम w) और ट्रक ॥) आने तक में प्रत्येक यर से निन्नतों कीर बन्यवादों से प्राप्त व्याता था। शासिस भी १) सेर और चीनी क) में विक रही थी। करवी और गेई को स्रोम गरीबों में मुफ्त बाट करके परम छन्तेष अनुभव काते थे। चरी कोर अवेर नगरी, चोपड़ राजा । टर्ने सेर

भाषी टके सेर खाजा ॥ का राज्य क्याया हुवा था। ऐसी परिस्थित में मला कीन वहारहना चाहता।

बुखी और तीवरी स्पेरल गाड़ी है भीज शहर में समूत पूर परिवर्तन पूर । तीवरी स्पेरल के साने ने पहार तिन पूर्व हमारा शहर से निकलना पूर्व तवा वह है। जुड़ा या। मित गुरुवार में नमान के लिय हमारो पुरुव मानो के चढ़ वह जुड़ माने पर हमारा या। सीम साने ने वीवता या। सीम साने ने वीवता या। सीम साने ने दिन पर में मानो के हिरों पर मोर्चा बना कर के ने रहते थे। मानाए सीम बहिने पर में मानाव हा नाम से कर के हमारे बड़ा खा पर पहुजने की मार्यनाए विवा करती थी। शहर की साने ने साविष्

स्त्रियों के पास सामातिक विषया, को किसी भी समय झाने नाली मुश्रीवत के समय सम्बद्धमी बन का काम देता।

अधित यह सन्धा सा हो पहुचा, यन कि उनने सुना के उन्त ३५०० मनुष्यों की एक स्वयुक्त भारत की सोर आवेगी। Pez वट गये ताकि सोन अधिक न सा सक। सारा धना अध्य क सोग नैयारा करते रहे वर्षों के आवे याला मात अस्त उन के दुलों को नष्ट करने के देन स्वरूप सुनावना दील रहा

नारी गत कागते करी। तत को बह क्षप्रवाह पन गई कि कन नैनगाहिया क्षीर टाने स्टबन को क्षा नह करेंने स्टब्सिए नामान वितना सचित्र किया का सकता या किसा गया। इनकार का चक्री लानी होती हैं, वह भी चाहो पहुनी।

प्रातः पाच वन पुक्त चाचा की है बुकावा, को कि कमेरी के प्रचान में और कहा — 'पुक्त एक दिश्वस्त सुक बात हुका है कि हुत गाड़ी के साथ एक बहुदान है, और पुग्न मत बाद्र।'

में बच्चां का कितलाता पुत जुड़ा था।
दूच उन्हें मिल नहीं रहा था। ताका
वन्धी के दहान दुल्ला में। हे टूर जुड़थीं। शाली में स्वत न २ पर वहें के देखें के देख कर प्रति वनद हैन का भद्र
वताया था। इस के क्षातमार्थ की चावा
कोर नचीच सेना के मनमार्थ करणाचार
हमारी दिन और राज की छोटों का रह
खुकाये चले का रहे में ऐसी रास्थिति म मैंने भी उद्दार तन म का सामा का साका
का उल्लावन करते हुए बचाव देशी तेदिया, बदा के जुल जुङ्ग करके मनने में
साली में हा करी पर माना अ सरकर

हत पर च वा भी ने पुरू आशीर्वार दिया और कक्ष 'भगवान् द्व हारा भरू। को ।'

उनकी परकार के कर हा हम सहर वे बाहिर निकले । बाठ हु क और काठ किस्तरे तीन पारंशारें के था । नेताशार पर एक पील १ ८०) मर कर हम रहे शान की कोर क्ले । पहिली ररेग्रल रात्रि के समय ही ग्रहुन बाती भे, किन्तु यह ११ बजे ही गहर को बाह । हमने सारा नाहीं को मान्य डाला, किन्तु बिन्नु सेना का निशान कही पर मी न शिला।

हेना नायक अपनी रहांच होता क रास्त्रे का प्रेमान सम्मा रहा था, स्त्रीर मन अन्दर से वक् यक् कर रहा था। साने वासा भव भिंधत समय हमारे अन्दर निराधा का आत्रव उदेल रहा या। मुस्लिम सेना हिंदू नवधुवकों को सबरन बारर निकाल र करके गाड़ी की

[ शेष पृष्ठ २० पर ]

### सुगमवग पहेली सं० ३४ का शुद्ध उत्तर

| _   |           |          |         |     |                   |     |    |            |          |
|-----|-----------|----------|---------|-----|-------------------|-----|----|------------|----------|
| १ म | नो        | ₹        | ₹ ज     | -   |                   |     | 省  | 4          | 4        |
| नो  |           | मी       | -       |     | 4                 | बो  |    |            | 6        |
| ,   |           | ar.      |         | 9   | 1.                |     | -  |            | -        |
| A   | 5<br>a)   |          |         | त   |                   |     |    | 3          |          |
| 3   | ₹ •<br>#} | ar       |         | ar  |                   | 15  |    | दा         |          |
| १२  | 17        | <u>a</u> |         |     |                   | 5.8 | _  |            |          |
|     | ,         |          | £12.    | _   | -                 |     |    | <b>?</b> § | <u> </u> |
| (5) | _ (       | <b>G</b> |         | 35  | -                 | -   | -  |            | -        |
| -   | -         |          | ۶۰<br>آ | 4   | _ <del>[4</del> ] | वर  |    | =          | -        |
|     |           | 1        | - 1     | -   | n i               | २२  | 4) |            | वा       |
| मा  | > 4       | वा       | •       | 7 1 | 7.                | 4   | न  |            | 4        |

में वे नहीं बैठ सकते ।

### अमरीका में नीघो समस्या

(पृष्ठ १० का रोष) क्रम्बर स्टेब पर शाते हैं पर ओवागखों

बाजिसरत के दो बड़े विश्वविद्य सब चौर अधिकाश कोटे स्कन्न नीजो के सिष्ट बन्द हैं। गोरो और नीम्रो सदस्तें के क्षिप्र खेली का ट्रनांमेयट प्रवक होता **2** 1

#### 'रक शहता' की आद में

इन मेद पाओं को हुर करने के विस्त को बुद्धि आमतीर से दी बाती है वह वही है, "अगर ये मेद माव दूर कर दिये गये तो गोरी की रक्त शब्दता नष्ट को कायती। नीम्रो विद्वेची अधार विचार बालों के सामने प्रायः यह अकि देते हैं "क्या सम अपनी लड़की या बहिन को नीत्रो के साथ विवाह करते देख बकते हो ए

क्रन्तकारीय विवाही के प्रति बहा इतना र्त व विशेष है वहा, दूसरी स्रोर, हित्य के बोरों में बहतों के अनुचित साबन्ध नीत्रो क्षियों के साथ है। बाब अन्यर की 'इनलाईड यू॰ एत॰ त॰' के क्रततार क्रमरीका के १ करोड ३० लाख जीको में से ६० सावा प्रती प्रकार के मिश्रित विश्वहों की तन्तान हैं । समरीका में उन्हें 'स्केट्रो' कहा बाता है।

बुकेहो की बहुतंख्या ऐसी गोरी चमकी बी है कि समाब में उन्हें 'बोरा' समस्त कर बर्चा बाता है, 'गोरी' के वरिवारों में असके विवाद होते हैं।

#### इसका उपाय प्या है १

श्रामरीका की इस नीओ समस्य का क्या तपाव है ! सचस्य, अमरीवा बैसे क्वत और सभ्यक्षभिमानी देश में इस समस्या का कमी तक निना सुसने रहता एक वका क्लंब है। कहर नीवों-विद्वाची और संबेट के मेम्बर भी विस्तवी ने इसका इस यह बताया था कि नीओ आवस कक्षीबा क्षेत्र दिवे बार्ये।' उसने प्रात्मक किया वा कि सिवेरिश के वस्टी बट पर क्रमरीका उन्हें चमीन खरीद कर दे वे कीर वहा नेत्रो आवाद कर दिवे बायें । इस इम बीमो निवासी उन्हें रकते हुए बमानता देने के वस में हैं, बिस का क्रांसमाय यह है कि क्रंसाव श्चारका को जाल रका वान । बहुत शक्तर विचारक पारस्परिक विवाही बर बोर देते हैं । उनका करना है कि समरी-का में इस समय १५ इबार मिश्रित विवाद हैं।

रावर्गातिक होते से सम्पन्न पद के किए तर व वर्शन उम्मेदकर भी देवरी बाबोल कीर उनके बाधी दक्तिक रिवासकी में अवश्वत नीमो विशेषी कानुनी की समाप्त करने के जिए समुद्ध राष्ट्र सरकार की बार के कठोर कार्यशारी किने वार्य

की क्लाइ देते हैं। शीनेट में दक्किय के रवेतायों का कारमध्य विशेष करे तो. श्री बाबीस के मतानुसार अध्यक्ष की विशेष भाषा के सनसार बाध्य कर इसे मनवाबा व्याना व्यक्ति और वन १६२८ में समरीका के सध्यक्त भी चैक्सन के बनुवार, भी हु मैन को चरम वीमा तक बाने के लिए तथत रहता चारिये। भी केमान के बाधास-बाक में रशिक विवासियों ने संबक्तरास्त्र की खंगी के नियम को तोड़ा या । श्री चैत्सन ने उस कमय इस विरोधी दल के नेता को लिखा था कि ' प्रपती रिवास्त में बेरे मित्र को मेरी ब्रोर से क्याई देना । उनसे कह वेता कि इन काननों के विशेष में अगर सक ब द भी खन गिरा तो मैं इस काम में बाने सबसे पहले भादमी को सबसे समीप प्रज्ञ के साथ कारी सटका द'गा।'

बन्दोष्यनक रीति से यदि नौत्रो प्रश्न काइसान दुवा तो 'क्रमरीकिशिन' स्वतंत्रता की योषका और ऋषिकारों के विस- इत्यादि का मूल्य उतना भी नहीं होगा वितना तस कागस का विस वर यह त्व क्रम विस्ता गया है। इतकाय निमो हमस्या झमरीकन कनता और हरकार के किए खना बाहान है।

### मासिक रुकावट

बन्द मासिक धर्म रखोलीना दवारी के उपयोग से बिना तकसीफ शरू हो निवमित जाता है,श्रद्ध की कर्बांद समय पर होती है। बह दवा गर्भवती को प्रयोग न कराबे की॰ व॰ ४), तरंत पायदे के लिए वेष दवाई की॰ द॰ ६) पौस्टेव प्रताया । यभी करा - दवा के लेवन से हमेशा के शिय गर्म नहीं यहता, गर्मनिरोध होता है मासिक वर्म नियमित होगा, विश्वसनीय और शनि रहित हैं। की॰४)यो॰ चलाया वताः-रम्बानपान कार्मेती ५ व्यापनगर । रेडली एवंट-बमनादास बं-बादनी चौक श्रासमेर-सेहता बदर्स नमा सामार

### १००) रुपये इनाम

ब्रारच्येक्नक शक्तिशामी विद्व बन्ध सबनेके से रक्किस

तिक वजीकास सन्त । इसके कारक करने से कठिन से कठिन कार्य किस होते हैं। ब्राय बिसे चारते हैं बाहे का पत्थर विश्व क्यों न हो भावके वास वसी कावेगी। इससे मान्योद्ध, नीकरी, धन की प्राप्ति, शक्रमा कीर सारही में बीत हवा परं सा में पात होता है। सुन्द वाम रा), वादी का र) कोने वा ११) मुठा स्थित काने पर १००) इनाय । द्वा हरण वामन नं० (वन)। वो॰ ब्हारी सराव ( नवा )

### पारा पुत्रं स्पन्त

वदि भाष सन्तान से वंशित हैं तो मुके विक्षें कापके पर का दीवक शीज शेखन हो उठेला, यदि का न सकें तो इमारी बीचव बाक्सीर बीत्वव मगवा सें, विषये वैदरों देशीलाट बानों की मोदी हरी भरी क्षे है । मूल्य ३५) स्तीर दवाई कीलाद नरीना विश्वके सेवन से पुत्र ही पैदा होना चाहे पहती सहकिया हो अवस्थित क्यों न पैदा होती रही हो मुक्त १२) मरद के लिए मैनोस पू॰ २०) विश्व कर देती है मूल्य २५)।

इमेशा के सिये सन्धान उत्पत्ति कर करने वाली बवाई वर्ष कन्टोल की कीवत २५) ५ क्वें के ब्रिके २०) और ही सास के किए १२)-इन ववाइयों से माहवारी हर महीने ठीक बाली खती है। मारिक बर्म बारी करने वाली दवाई मैन्स्रोल त्येशक का मूल्य १२) और इससे तेव दकाई मैन्सोस स्टांग को सन्दर अन्सी प्रकार

खेडी डाक्टर कविराज मत्यवती Phone No.

नान्दनी जीक देहली [ हम्पीरियक बैंक क्षीर कुम्बारा के हरम्यान ] कोठी :- २७ बाबरखेन न्यू देहली ( निकट बगाली मार्केट )

### १०००) रुपया नकद इनाम मासिक धर्म एक दिन में जारी

मैं-सो साइफ पिरस--एक दिन के बन्दर ही कितने ही अर्थे और किसी कारना से बके हए मार्किक बर्म को बारी कर देती है, कं मत था।)

मैन्स्रो काइफ लोशास-नइ मासिक वर्ग को फौरन आरी करके रहम को विकडुल कावानी से बाफ कर देती है। की॰ १२।)। याद रखी वर्मवती इस्तेमाल न करे क्योंकि ने बच्चेदानी को बिस्कुल छ।फ कर देती है।

चम्पा क्यंद्राप- ५ तास के सिवे इमल न होने की गारवटी ! की॰ ५१) इनेशा के किने १०।)। १०००) द० इनान को मैन्तो साइफ, वा वर्थस्टाप को समुद्रीय सामित वर्रे ।

होडी डास्टर एत॰ के बरमन ( A. W. ) ६८२ स्टाए कुत देहनी।

### १०००) नकद इनाम

प्रकाश पहेली में अवश्य जीतिये

६००) वर्व श्रद वस पर, ४००) न्यूनतम कशुक्तियों वर वृतिया मेवने की क्रान्तिम तिथि ५ जुलाई १६४%



सकेत करर से गीचे १. पर्वत के जिलार पर होता है। ध मञ्जूष की क्रमान। इ. एक राजा । द्र महास्मा गांधी हते बाहते थे । १. मनुष्य इतके विका बहुत कुछ करता है। १०. हाथ का वर्षांक्याची ३

वार्वे से वार्वे---१- इमारी शङ्क मामा । २- मनवाम भायक नाम । ३. यक रिश्ता है v. क्र'व में उपयोगी ७. करकियों

का बाद नाम । ह. मनुष्य की बीचन संविती । १०. जनुष्य का बाद सुक्ष ।

जिस्मायक्षी-वह नाम से एक वृति मेवने वा ग्रुक्ट १) वस्या । इतके बर्कात प्रत्येक का श्र) को मनीकार्टर कवस पोस्टस कार्टर को (Uncrossed) हो हारा काले काहिये। सर्वाकारः की रहीय पुरिनो के साथ कार्य मेर्थे। समा हुई रक्ष्म के अनुकार पुरस्कार की रक्षम भवाने बहाने का मैनेकर को अधिकार होता । पुरस्कार सूची के सिन्द -)॥ वा दिवह से बने । मैनेकर का निर्मीय क्षिक क देखकि कर है वर्ष साम्य होता ।

वित्वां रोववे का परा---

क्यास ३६ क्वंसान विश्वनीतुर करेशी यू॰ पी॰ ।

वि घ ।च त्रा व





वत है वा होटल १— हुव ३० जीट लाजी वत में वाक्याला भी मीव्ह है। मोक्न या में १६ कादमी एक ताथ बैठ वस्ते हैं। बाहकों के क्षिप बस्त टायने और हाक्यरेर कोने का भी प्रव व है।



<sup>4</sup>बज्जना पक्तमन्त्रातः सञ्च एव धुर वर ।<sup>3</sup>

यक बाबुधान दूधरं विकृत व बुधान स्त्राष्ट्रकिन ठक कर रहा है।



प • फ्रें हरिश्व चोलियो स्पूरी फालीजी स्न चित्र ६ मोधन के स्वयञ्ज हैं। स्वयन सनता से स्वयोक्त की है कि त्रष्ट् प्राप्त को से



क्षेत्रस्य क्रांतर्ग्य पिन्नेय प्रमुणी के फ्रांच क्राविकल प्रत्ये के तथे कमक्तर इंचीक हैं



इलियड के विदेश मात्री बान बेटजेलेश्रर किन्होंने स्मेल्ड में ५ देश की सचित्रपर इस्तास्तर किये वे

### पाकिस्तान से मारत की सीमा में [ क्ष १० वा थेर]

बात पर निठा रही बी। उनकी वे हरवर्ते हमारे बन्टर किये मय को और भी बढा बही भी । हम दिविध में वे । इचर जान क्रीर तका खाई । इप मन मनोवस्र ही बैठे रहे । सस्तिम सेना के सैनिक समी अदर अनने को ही वे कि दूर से हमें एक टक आता दिलाई दिवा। उनमें से निकार मरहहा बैनिकों के चेहरों को देख इर के सब के सुले पुल-कारण आशा क्रीर प्रसन्तता से निसर तठे। हमने समभा वस सब संबट बट गवा, ब्लिड इमें स्था पता था कि फुलों के नीचे विष घर सर्वे कु बसी मारे नेता है। रास के नीचे बुक्तगरी चिनगारी सब को अस्म करने के बिए अभी बल रही है। अमृत अस बट के अन्दर इसाइत विष क्रिया यस है।

फिर भी तब प्रतन्त ने। तबके खिपे चेहरे किड़की के नहर आधक रहे ये। बच्चे हत रहे वे और स्त्रिया सुलमणी आर्थों में सीन यों।

कोई १६ वजे के करी व हम ग्राम बाद को अविम प्रवास करके चल पत्ने । हमारे सम स बन्म मूम का प्रेम उनक पत्ना । वब वित्तल २ कर रो रहे ये और तिस्तल के वह शब्द गुनगुना रहे ये — हरो दीवार पर इनरत की नक्क करते हैं, बुख रहो क्रव्लेवटन हमता समरकारे हैं।

ग की अपना शस्ता त करती चली बारही थी। श्रवासद के चौथे स्टेशन बर साक्ष एक वर्ट के लिए क्की और असने दिशा परिदतन किया । सबने नसकी मे पानी भरा । गाडी चल पड़ी । प्रत्येक स्टेशन पर सशस्त्र वर्म व मुस्सिम संबद्धी क्योर डवारों की वस्था मध्बेटकार्म पर अहरे हमारा स्वागत करते थे । वह सच द्वच उन जगसी पशुक्रों के समान दीस बहे थे, बोकि विसर्व से उसमे हुए आपने सामने शिकार को आशा देख कर के अपने से अधिक बलवान् को सामने देख कर दात वीसकर के रह बाते हैं, क्षीक बद्द दशा उनकी थी! इसी तरह दाने दाते इस साढे बाठ बने वाक्पटन स्टेशन पर गहुंचे, बहा पर कि हमारे साम्य का निवाय दोना था।

वहां पर आफ़्रर हिंदू छेना तकर नहें कीर उनकी बगाद पर क्लोच हैना के विचारा प्राप्त कन पर वर्गोनों गासी नद्बों को शटकरों था पहुं थे। उनके आगमन के शाय ही स्टेशन पर का तब पानी मंद्र हो गाया। क्लो प्याप्त ले कपाइ तटें। १।। पटंट ए किन भी स्टेशन से दूर रहा। हों क्या पता या कि पानी केने के बहुवे बहु समार ज्ञान के ति पानी केने के बहुवे बहु हारों जून तेने का बहुवन्त एव रहा बहु रात के तीक १२ वस कर पांच मिनिट बहु हारों गाइन्टन की शीमा कर बहु हारों गाइन्टन की शीमा कर हुं का

बस मिनिट पर पाक्पटन और बन्ध बाबसा स्टेशन के बीचो बीच मिन्ट गुमरी विके को सावाद काने वाली. हमारे किए "कक्षारी सक-र" सीर "वा क्रम्बी" तथा 'काविगों को मारो?" का सदेशा केवर वहने वाली नीसवाह नदी के किनारे पर आवर के हमारी गाड़ी दक नई । अवियों कुरशांक्यों नेको और इसरे प्रकार के शकों का ताहब जन्द होने समा। इस कई आका घटा सूब की सुत्र सामा में पड़े करवरें बदसते रहे । वाड़ी के दिवाड़ों और क्रिड़दियों के तस्ते नहीं थें। सबने उनके बारो ट'कों बीर निकारों को रखका सदर से बद कर दिया। विन्होंने बाब तक मगरन का नाम नहीं क्षिया या, वे भी श्रविराम शिक्ष वे"राम" 'कृष्य' और 'क्रोम" का बाप करने बने । स्त्रिये वतिशे और बच्चों की समामती की ग्रामीतिका ग्राम रही थीं । चंद स्वार्थी नरिशाच बहा पर भी रखा के नाम पर चोर बाबारी बन कटोर रहे वे। इमें बाइरी द्वानिया का बेशमात्र भी ज्ञान नहीं या। इस तो केवसा यही बानत ये कि १२ वणकर ३० मिनिट पर गाडी चली और बसावा-वासा स्टेशन पर पहुची, बहा पर कि

उदावी हाँ चल पड़ी उदा १२ वयका

तुष्य द्वः वचे तक कारी रही। षर भा। पस्टे हमारे उत केरी के समान गुणः रहे में, जिनका किंगी तम भी पाली की तम समान को। यहा पर आका हमें पता स्वार के हमारी मानी केरीन दुक्तों के साहरी शिक्कृत बमात कर दिने गरे हैं।

#### शञ्जना का तापटन

#### वाको राखे साइयां

हडी प्रकार एक बटना जनके कुन्हें में मुजरी। एक सहस्री विकास आयु १४ - वर्ष की मी,रेक्टी हुई विकासी मी 'धन मानुके किए' मुक्ते स्वासी।' वन्द नवपुत्रकों ने उदे गाड़ी में लीच किया। सह नभी भी उदे बचटे दिवे मने। उत्तके मुक्त पर एक निशान था, जो बकादल्ली क्ष्युत कुटने में हुआ था। चन्द्र कालक मुतकामानों के जुदन का बाद उसके मुलापर या विश्वस ल् न्यस रहा थाः । हः वजे हमारी गावः चनी स्रोर होक-हर-को निर्विध्य कसूर वह स सई । बहीन भारत और पाकिस्तान ने शाने कासी गाडियों का प्रका था वनावाताता और कतर के बीच वही समाध्य मात्रा करते-का अंव इस अपने शहर के तहलीक-दार और एक राना छनी बाहपट को देते हैं, बिन्होंने पादपटन से कसूर हक काश्य का तार दे हिया था कि 'हमने वारी गाडी नष्ट कर दी है ' बवाबाबाबा स्टेशन पर छः वर्ग्ड की बद्धावट से बर्के उत वारे प्रेमाम से व्या दिया, वो कि रास्ते में इमारे विश्व की प्रक्रिया किन रहा था। 'बाको शसे शईया भार तके न काव' फिर भी इस ३५०० सनको

में से ६०० को गण कर के अध्यक्ती

का हार शहने कस् पह थे। वहां पर भी मारव हुई पर बादखेतिका कर रहाया । २ वजे दोपहर को कोई ५००० वसाय साम्प्रत्यासी ने हम पर हमसा का दिया। इनके साथी १३७ वस्तीचा नैनिक भी ये जिनके पास यह का सक बाधुनिक वामान या। हमारे साबी के मनव न कौर ३६ सरहटे लैंतिक, किन्होंके दो की काडति देकर के हमारी रखा की है बहा पर हमारे १५० सादमी सरे। सः व टे लगातार हम योशियों की बीत्वाद के न ने पडे हुई। हमें हुनिया की सुक-बुष नहीं थो। इस अपना नाता उक परत्रक्षं से क्षेत्र चुके वे विश्वसे मिसाने के लिए यह गोलिया हमारे ऊपर काक काय करके चला रही थीं। रात भी कर पर का पहंची। कालभक्त कर्ता वापिक चते गये। इस भी अन्यकारमधी रखनी में दूरों को सिरहाना बना कर कट्ट की शैय्या पर पदे रहे। इक्का मान इसें वब हुआ, बब कि इम प्रात काल बाके कीर अपने खारे करवी की जब में किस-देखा। बरवस मेरे मुख से निक्सार दुर्यांग्य।कमी तो ७केर वस्य वर दो बच्चे खन के देख कर न्यायाचीश ममुष्य को फाशी पर चढ देशा था, और क्षा बाब खन से हम चारी कोर कियदे हुए हैं। किन्द्र स्थाय नदारद 🖰

आदः बात ० वे ट्रक काने, वो हमें कराष्ट्रव से पार आधाः की संबद्ध में तो गये। हमने दक माह के बाद कारने मुखा ने नास बनामड़ — हिन्दुस्तान, किन्सवादः ।

### वीर अर्जुन साप्ताहिक

का

## 'देश रचा ऋंक'

योड़ी सी कापिया वच रही हैं, को कि बाहकगवा कव भी मंगा सकते हैं।

है जाप जपने देश की रहा कारण के सम्बन्ध में पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए पन क्याइस्काल नेक्क, औ राजनीपालाचार, करवार स्वादेवित्व, जनरल पर रन विंद्र, प्रोन दूर विधायचन्दर्शन, भी मीकृष्य-द्या पालियाल, भी मोपालदामोवर सामक्कर, भी गामनीपाल विधा क्यार जारि स्वाति प्राप्त केवाकी के ज्ञान वयक वैस्त ज्ञानने पास कर्यात करके रखें।

क्रं भी उद्वर्शकर मह, भी हरिक्त्याव वश्चन, भी रावेक्यावन, भी विष्णु प्रावदर, मुक्तावी के स्थाति भ्रात कक्षावर भी चूनके प्रसाद क्षाकरों की कविशाय और क्यांत्मा भी श्रवह योग्य हैं। क्रं अपेक्षे विच, वहिंदा खुगाई साथि।

मूल्य एक इपया

आज दी अपनी कापी सुरवित करा हैं । प्रवन्धक साप्ताहिक वीर अर्जु न, कर्जु न कार्यास्य, शहानन्द वासार, दिझी

### काम शास्त्र मुफ्त

वीवन और स्थल की बहार वीवव में कामम रक्षने के लिये अमारी 'काम-कामम' दुस्तक दुस्त मंगारते । एक-बहुद मन्दिद हाधरक्ष पू॰ कीव कई क्याह को न्यमुक्तराष्ट्र श्रामरीका, क्रमाडा, आग्द्र श्रमा मध्यपूर्व, उत्तरी साकीका और शीलोन ने लिया है।

विभाजन का परिसाम

हेल विवासन का भारत के निर्मात व्याचार पर प्रभाव चेत्रना अनिवार्य है। बार श्रीर वह ये दो चंचे सबसे श्राधिक विदेशी विनियम प्रत्यन्त करने वासी बी। १६४६४७ में १६ सास गाउँ कम्बे बूट की, बीर ४६ माका गठें जुट के तैयार मास की निर्मात की गई । इनका मूल्य व्ह करोड़ ६० मा और निर्मात ब्यापार का यह २१ प्रतिशत या । कर कुट का ७५ प्रतिश्वत उत्पादन प्रवीव बाकिस्तान में होता है, यदावि बूट की क्क मिलें मारत में हैं। १६४६ ४७ में कारत ने भारत और पाकिस्तान के समन्त कराम ५५ साल गाठ जूर में से १५ साम्म गाठ उत्पन्न की थी। दूसरी क्योर आरत व मिलो ने इसी वर्ष ६० बाका गाउँ लगई थीं। इत कि र मारत में उत्तम जूर भिला की २५ प्रतिशत से अविक की माग का प्रा नहीं कर सनता ! बहु के लिए भारत पाकिस्तान पर निर्मर है। वर मब का कोई बारबा नहीं है। मिला के वात ग्टाक बना है। दूतरे, मारत में ब्दर को लोती रहाई बाबकती है। फिर व्यक्तिस्तान में बल्डी ही जुड़ मिल भी नहीं कार ने जर्मी । पाकिस्तान यदि वनिया का कवा उत्पन्न वर का ७५ प्रतिश्वत ब्यू अवब करता है तो मारत के पास कुन करणां का ५७ प्रतिशत है। जतः बोनों को परस्पर सहयोग करना ही पक्केगा। प्रसक्तिए यह आशा करना चाहिए कि क्यातक वरकी बनाची वी का स्थास है भारत के निर्धात व्यापार में काई बात्सर नहीं बा,यगा। यदापि कवी जुड का निर्यात भारत से न होगा ।

विभावन का क्यात, ऊन, बाल श्रीर चमडे के निर्शत पर भी प्रमाव वर्षेमा । संयुक्त भारत के कुल उत्पन्न क्यान काउँगिक्तिलान में होता है। क्यापि ४५१ भिनों में से केवल १४ मिलें पाकिन्तान व है। शामी रेशे की यह के क्रम उत्पदन का ६० प्रतिशत पाकिस्तान में उत्पन्न होता है बदापि इसकी सापत मारत में होती है। देश के विमाधन के **पश्चा**रवरूर भारत को निर्वास व्यापार में **स**राधन २५ दरोड ६० की हानि हुई ŧ ı

### निर्यात व्यापार बढाने की आवश्यकता

**काबात निर्धा व्यापार की नियन्त्रश्व-**शीख की कालाचना करने का वह श्रावसर नहीं है। पर यह एक तथ्य है कि विद मारत प्रापने विदेशी व्यापार को सम्बन्धित करना चाहता है और डासर बारी मात्रा में श्रवित करना बाहता है, **क्ष** अवको निर्मात व्यापार बद्धाना

### भारत का विदेशो व्यापार (प्रष्टकारोष)

चाहिए ! १६४६ ४७ के ब्रान्त में ब्रानात पर दक्त बरोब ६० और सन्य साख वसाओं के सामात वर १५ करोड ६० भारत ने सर्च किने वे । १६ ४७ ४८ में मारत ने वर्षमन्त्री के बानवार ११० करोड़ ६० अन व के आयान स्टबर्च किया इस विज्ञास परिधास में कन्त का काय त करने से देश की कीश विक बावश्यकतार्वे पूरी नहीं हो नहीं हैं।

दनरा काम बहु है कि निर्मंत की यस्य चीवां की १६४७ में १६४६ की व्यपेका कीमले १५ प्रतिशत बढी हाई वीं। निर्धात स्थापार का बदा मूल्य इस क्षिए व्यापार बहुने का सूनक नहीं है, काचित्र मुद्रास्कीति का वश्याम है। कार्य मन्त्री का बानुपान है कि १६४८ के बहले हाः मालो में चालू साते में शेकडे के अगतान से ५२ वरोड़ कर ही क्यी रदेगी। भारत को बाकात के अन्त का मुल्य जुकाने, देख विभावन से हां शानि की मरशई करने और अहरव अ।बात चुकाने के teru च्या सस्य श्चपना निर्धात व्यापार कम से कम ७५ का इ ६० और १०० कोड ६० का बदाना चाहिए। इतकिए भारत ६ वैदेशिक व्यासरका नीत निर्धात व्यापार को बढाने की हुनी चाहिए, उनकी बीमित काने का नहीं।

दूमरी आवर्षक बात वह है कि बुद्ध काल में भारत ने मच्चवृत्ते, उत्तर व सम्बोद्धाः सारटेलिया स्रोर सन्जेव एकिया में कबार पाया है उसमें कवनी स्थिति मण्युन करे। मारत को अपने निर्गेत की चीवों की सन्दाई ब्हानी चारिए। प्रचार, प्रदर्शन, विशायन का इसमें उपयोग करना चाहिए। बन दक्षि मासान करनी चाहिए। सब से बसी बात बह है कि भारतीय मास खग इना चाडिए । स्ववन्त्र भारत की ईमानदारी की परीचा भारतीय निर्धात मान से होगी । वह ज्यापारियों को तदा स्पन्ध रकाना चाहिए। सब से बढ़ी बान पह है आपार को कुछ करें बोधना कुनक करे श्रीर मिल कर करे ।

दुर्लम युद्रा मास काने का एक उपाय पुनर्निर्वात है । मध्य एकिया के देशों से भारत खपर्क बढ़ा कर अपना पुत्रनितिकाध्यापार बढा सकता है। बहि सम्बद हो तो पहाड़ी बाटियों के मार्गों को और अविक सुकारने और उन्नत बनाने के विचार से मोटा क्व में परिश्वत करने का उद्योग करना चाहिए।

उत्तरीय मध्य और दक्षिकी कामरीक **हे भारत को अपना न्यापार उत्तराक्त** क्रविश्वविश्व बढाना श्वादिए । क्याह्न राष्ट्र समरीका भारत से चान, काबू, सबरक भीर चन्दन समित्र मात्रा में क्षेत्रे समा है। मारत सामगैका को सकती के सिकोने. उत्थम कारीगरी की अवसी की बोबें डाबी टात की बनी चीबें. पतक की कारीगरी की सन्दर जीवें, एनामस के वर्तन, कलावर्क च देशा,वनारनी सन्दर क्रिस्र का वामान, वोना, चादी, रेवम बादि की शन्दर कसापूर्व जीने मारत क्रमरीका मेव बकता है। इनके पेसे भी बच्छे मिलेंगे। डाला की दुर्लमता की दर करने के किए इस प्रकार के साथ का निर्वात व्यापार बहाना चाहिए काश्मीर के शास, पुराक्षे और काश्नीरी किल्य को क्रीर दस्तकारी की जीवों को भी इवमें वरिप्रसित दिया या कद्या है।

### यात्रियों का व्यापार

मारत एक प्राचीन देश है। ५४ गानी शीर बड़ का देख है। इस देख में बानेक रमकोक कीर सन्दर स्थान है। प्राचीन ऐतिहासिक स्वानों की मी कमी नहीं है। स्वास्थ्य बद्ध व सन्दर स्थान भी इस देश में हैं। फिर दिश्री, बलबता क्रीर बस्बई सन्तरीहीय प्रवाह मार्ग पर हैं। पूर्व और पश्चिम को वे भिकाते हैं। मारत सरकार वदि चाहे तो इस स्थिति स साथ सेकर बावियों के स्वापार को बदा बक्ती है। उबको प्रकाशन मचार का काम करना होगा। उत्त हारा स्वापित व्यवसाविक सगठन देश भर में वावियों के शासन स्वता देगा, उनक्ष वय प्रदर्शन करेगा, उनके सिए होटलों की उत्तन व्यवस्था करेगा।

सेवानियों की सक्या ब्दने के साथ मारत को इस सात र बहरूव ब्रामदनी बळेगी। बालावी के ज्यापार में राज्य सौर वैवक्तिक शहसे दानों सहसोग कर बक्ते हैं।

भारतीय पिल्मी को विदेशों में दिकाने से भी 'ब्रहरूब निर्यात' की बुद्धि ह भी। मकिन्य में इसके बद्ध ने की नहत सम्मावना है।

पर निर्यात ज्ञापार उसी समय ब्ह तकता है, बन देश में उत्पादन बहाया बाव। लेती और उच्च ग दानों की पैदा-बार को बदाने की स्रोह स्थान देना वाहिए। प्रतेकल व्यापारिक सन्दर्भन का संस्थ कारका जानाम का नहे परि माख में ब्रावात है। इतिहर खेनी की वैदावार बढाने की क्रोर विशेषका से ध्यान देन' चाडिए। तरकार की नीति निर्यात व्याचार बद्धाने की है। इसका साम उठाने के किए सम्मिक्त प्रयत्न की बकरत है। निर्वात स्वापार की वफताता 'प्रतिबोन्तस्यक मूल्य' और जीवों की ज्ञच्हाई पर निर्मर है। परिका मास येव कर क्षम अपनी ही कानि करेंगे।

बदि इसका ध्यान स्होगे. व्यापार की बढि भी बताब के मेशीनरी और प्लायट, ग्रीस शिक माल और बावश्यक उपभ का माल ६ मल्य चाळ हिसाब में से जुकाने में कोई कठिनाई न होगी।

### नौशेरा पर वाययानीं की

उडान

(पृष्ठ ११ का शेद )

भरता है। फिटर कामरर तथा इसे-क्टीशियन आदि कारीगर पुनः स्रपन्त व्यवना काम समास्र केते हैं।

चालको का हुमूरी रूप में पह चाका जाता है बहा वे बाकनशा की रिशाट देते हैं। 'हमने पूर्श पहाड़ी पर सागमा ५० व्यक्ति देखे भीर उन पर गतिस्था बरवाई इमने नाते पर इनका किया वहां बन्द्कें खिपाई हुई थी ---इ०' इत बकार के जाकमञ्च की कशनी कहते हैं ब्रोर कहा से वते वाते हैं। उनके स्थान पर दखरे चालक सा वाते हैं।

इसके बाद वायमगर सं श्रामिक री के फोन की मंदी अस नक ही बबती हैं और वह बताता है कि इस उभावशाली बाह्य मच की सक्तता को इमारी एक गश्ती द्वकरी ने प्रमा खत कर दिया है।

यही सबर आये पहुंचा दी वाली है और तब स्ता स्विवालय की विश्वपित में इतका सदिश निर्देश किया जाता है।

### १५०) नकद इनाम

रिक्र वरीकरस यन्त्र — इसके बारक करने से कठिन से कठिन कार्य सिक्ट होते हैं । उनमें झाप बिसे चाहते हैं चाहे वह परवर दिल क्यों न हो आपके वस हो व्यापना । इससे भाग्योदन, नौकरी वन की प्राप्ति मुकदमा और साटरी में को , का परीचा में पास होता है । मुख्य ताबा का र चादी का हो, वाने का १३) फुठा खावत करने पर १५०) इनाम कारंटी पत्रसाथ मेका बाता है पत्रश-बाबाद एन्ड क॰ रक्षिस्टर्ड, (ब्रह्मीगद)

#### सफेद वाल काला

श्विषाय से नहीं। हमारे जासुर्वेटिक 'सगन्यित तेल से नाल का पकना स्क कर सफेद वाल बढ़ से काला ही जाता है। यह वैल दिमागी ताकत भीर भाखों की रोगानी को बहाता है। जिन्हें विश्वास न होने मूल्य वापत की शर्त लिखा लें। मृहय रें।) वास भाषा पश्च हो ३।) और कुका बका हो तो ५) का तेला मगवा लें। महाराकि कार्याक्षय ( V. R. )

षो० सगरक्ष (२४ प्रगता) ।

### जवानी

प्रिष्ठ १० का रोप ]

'बल्दी में मालूम पढ़ते हो। सब स्तिरियत तो है। साहबचारे की सबीवत तो तीक है।'

हां सन तो बता ठोड़ है। गोबा-माझ बवाव देखर मैंने बहुना चाहा। बरन्द्र रहमान चचा की 'सुनो तो' ने सुके पुना बड़ने को मजबुर किया।

सुनावे हुए उन्होंने कहा — 'खुदा पर मरोशा रको, सब ठीक होगा।'

श्रविक कुछ न वहते हुए श्रवचीय उमाप्त करने के शस्त्र का मक्त्रन प्रवोध कर मैंने कहा—'श्रव्छान्नचा, बसाम।' चवा बेसे उसाम का हो शस्ता

चना बस क्लाम का हा सस्ता देख रहे थे। बाल उठे— खुश तुम्हारी बदानी क्लामत स्थे।

रहमान चचा का एक एक हरू सङ्गी की तरह मेरे दिल में वा खुला। हिल में तो आसा, कह हूं — 'चवा। को नाहक कर दुआप' देते हो। इस करवक्त स्वामी को तेकर क्या चाहुं हु स्वेच की तरह सदमा ही किस स्वामी का मुख्य विशेष हो, उसी कामानी को नाहक खुला है मुक्तरर सबदाती हो।'— बर बहु बहु से मुक्तरर सबदाती हो।'— बर बहु बहु में हो न सबी। खुरसाव सह सुद्धा हो। न सबी। खुरसाव सह सुद्धा हो। न सबी। खुरसाव

चर में करम रकते की अमितीची ने स्वागत किया — 'बादरे जाय, वन्द्रद-त्रीक मिनिट में जोटने का कदकर नने में, की बाद पत्ते जा रहे हो। दुन्तें क्या ह बाहका प्रदे या किने। जाकित हो तो जादगी की बात न | करोबा पत्थर का ची दहरा।'

बोप्त ! इन कीरतों को वो कोई न मोदी बहने के सिमें नाविष्द ही ! सीमाबीबी वाममती हैं मेरे दिस तो कीरतों के वहां ही फरोइर हैं ! काइसी नेवारा तो बेते दिस को बगह पत्थर को बारमां के हो ! पर इन्हें यह वस बारमां कीन ! वारा इसलीवाल का वाइन वाला मार्ग मान्य करना दो आने क्षपने पितामहों को निमन्त्र दिस बात ! इना ही कहन ' देव हुप्त ! इना ही कहन ' वहना ने हुप्त नहीं दिस बड़ी!'

अंमतीको को त्योरिया तील बक्ष खाकर ब्रह्माड कू उठी। वोकी — 'कर 'जे तो कडका कंमार पढ़ा है कौर ख़ुटी जहीं मिलां ] ऐसे क्या विक गरे हो।'

लोका — कहूं - नीकरी करना विक्रमें के बगवर ही है। पर कहां — "बहुत कोशिश की, पर साथ माने ही मही। नीकरी का स्वास था।"

जीवरी व्यवस्थाल या तो जीवरी क्षूण काती। भाग्य तो नहीं खूट काता। क्रामी बुद्दे तो नहीं हुए हैं, की कास्ट नीकरिया मिक एकती हैं।' --- श्रीमतीबी ने दनक कर कहा।

मैंने क्याक कुट लिया। मन ही मन कहा — हाय रे बयानी। क्या तू हती-सिए है कि हर कोई हुम्बसर क्यारी कर बैठे। यदि ऐसा है तो है वक्त-साहिनी, हुन्से सत तत मने।

भीमतीजी समभी हास उन्हों के सोड़े गये हैं। सतः ज्ञदा के दब से सुस्क्य कर नोझीं — 'क्ष खुद्यामद करना तुम मर्दों से कोई बीख से।'

एक ठंडी सांच मरकर इसने कहा -भी हां बवानी चीब ही ऐशी है ,?

र्शमतीबी ने फटे टमाटर की तरह बांखें फाइकर पूका — 'क्वा मतकन !'

पूरे रहरश्यादी ननकर हमने कहा —
'यस की बनानी खुशामदी होती है और
यक की बनानी खुशामद पठद १ वक
की बनानी जमन की बहार कीर हुएरे की बनानी असे की पीठ का मार है।'

श्रीमतीची बुक्तती हुई चही गई। कीर हमारे दिल पर हचारी लंग क टने लगे — कार्ती कामक कार्ती हुई वो बी साता केमने के लिये दिल सुट-बटाने बमा। इसने निश्चन कर लिया कि वदि हुए नार चाना ने खुदा से बचानी के स्वामत रखने की दुवा की नहीं कि इस चलामत नहीं वा ने जला-मत नहीं।

### सफेद बाल काला

एक सनीको तेता के वालों का पक्स क्क कर और पक्स नाल करता पैशा केकर ६० के करता रनामी होगा। किर के दर्द व चनकर काना हुए कर कांक की कोरि क्रो नदाता है। दस्कर बाल पक्स हो तो २॥) एक्सन क् शा) कांचा पक्स हो तो २॥) एक्सन इ.स. १० कोर कुल पक्स हो तो १० एक्सन इ.स. १२) केक्सन्या काशित करने वर ४०० हानास।

भी इन्दिरा फार्मेसी बोठ राजधनसर (हजारीवाग)।

> १००) इनाम ( गर्वमेक्ट रक्किटर्ड )

सर्वार्व सिद्ध कन्त्र — बिन्ने ज्ञाव जारते हैं, यह पत्यर हृदय क्यों न हो हर कन्त्र की कालीविक कहि ते जाएगों स्थान व्यक्त जानेगी। इसे वारत्य करने के ज्युवक में ज्ञाम, प्रकारमा, कुरती, जारते में जीव, स्पीवा में करवाता,नवसद की शांति, नीकर्र की तरकी जीर लीमान्यकान होते हैं पूर तांचा था), जांती ३) जोना १२)। भी कामस्या कमास्या ज्ञासस घर पीठ करदिस्तराक्ष (सस्य)।

### स्वप्न दोष 🖦 प्रमेह

केवल एक सप्ताह में कह से दूर। दाम १) डाक सर्च प्रयक्त। डिमॉस्टर कैमीक्स फार्मसी हरदार।



### फोटो केमरा मुफ्त

वह कैमरा प्रावर वसूने का, सफाई से बचा हुखा विना किसी कह के हर मकार के मगोहर फोटी पुरस्त को करा है। इसका मगोग सरक और सही-सही कम करता है और गौकिया काम सेने वस्त्रों कीर व्यवसावी दोगों ही इससे कमा से सकते हैं, यह कीमती मगोज कमा से सकते हैं, यह कीमती मगोज का है।

नड केमरा स्वरीत-कर जीक प्रा'करें और स्थान कमायें। मूल्य वचन केमरा, प्रा कमाम विश्वय कार्ड, कैमिकस, सरस अयोग वहित नं० २०१ कीमर प्रशाक) नमस्त्रियों नं० २३२ कीमर शिक्ष) की समस्य पुरुद्दा स्थेयस स्थासिती नं० २२० कीमर १३), पैक्तिन व दास्त स्वय १०) पोक्त—पुरु समय में ६ कैमरी केमास्य को कैमरा गं० २२० सम्बर। स्टान सीमिस

<del>पीठ - ५७ क्रमन में ६ केमरों के ब्राह्मक को केमरा गं॰ ४४० क्रुपत । स्टाक लीमिक</del> है कमी वार्कर में करका मिसक होता पड़ेमा । माज वक्षन्य न होने पर कीमरा वाधिक

केस्ट वृष्ट इंडर्ज (V. A. D.) वो॰ वाल्य १६६, दिश्री । West End Traders (V. A. D.) P. B. 199 Delhi

# १२५ ००) जीतिये

20 20 20

दिनांक बन्द १२-७-४८ दिनांक उत्तर २०-७ ४८

काली स्कान इस प्रकार गरी कि इर तरफ से कोड़ & हो कान, दिने हुए बाहु अपने स्वान पर तथा कोई बाह दुशाय प्रयोग न हो ।

इसारे बील्ड इस के अनुसार मेजने पर ५०००), प्रथम-पीक्त में एक बुटि होने पर २०००), प्रथम पीक्त में हो बुटि होने पर २०००), प्रयास इस मेजने कालो को १५००), एक से अपिक कही इस मेजने वालो को १०००) मिलोना। १२५००) से कम द० आपने पर द० हवी अनुसार से कम हो आपना।

धनेश शुल्क — एक इस २), पांच इस ७), दश वादध से प्राविक साझे को २) प्रति इस भेजना चारिये। मनीसार्वर रखेद इस के लाव भेजना सास-रुपक है। उच्च के सिये −)॥ की दिकिट भेजना चारिये।

> पता—तपेश्वरीप्रसाद-बनवारीसास १७/३४ वर्तको ब्रह्मा, कारपुर ।

### जो लिखा वही हुन्ना

हमाध नवार हुआ वर्ष क्यां काम तक कमी भी गतत नहीं निकता । ज्ञाप की एक बार कानुसन कर देशे । तिकाने का बास या कियी कुत का नाम जितकर कामा एक वर्ष का कंकज्ञ बनका कर मंत्र जो को तो साने बातों करना वां ते सरदार होकर कान्ये बीवन को कोशियान बन्त जो । चीत केवल एक करवा चार वाने वाक कान्य कान्या । और ब्राम्मित न हो तो कान्यों कीमर वानित मंत्रावां में

### असबी मैस्ब्रेजम का शीशा

अनेक नर नारी चाहे किरानी जानु की हो, वासक हो जुनक हो, या हुद्ध हुए उनके कम के बीधा ने जोरी का रखा नाता हुना कर, रोम से हुटकारा, प्रेम सनुस्तक इन्कारा, नीकडी, वरीका में वच्चाया हस्यादि प्रस्तेक बात का ठीक २ पना साम कार्या है। अनत निकडी तो सुरूप करित ! मूंज्य कैराया दो वरने आठ जान : बाद अद सुस्त्य ३-

को कासी महाकार वोस्ट वस्त तं - १६६ विक्रता ।

### ब्रपनी जानकारी बढ़ाइये



द्वं शुद्ध करने का नया उपाय द्वं के ब्रहर्य कीट सुन्नी की मारवें के लिए वेजानिकों ने नया तरीका निकासा है। उनका कहना है कि 'कानि-दीन कानि' से को किसी वीटी से ४० गुनी तेव होगी और किसे माउन्य को कानेंगे, द्वं शुद्ध किया का कामा बब फार्म से देरी को द्वं लावा काय तो बीच में ही दूर्य सोवक वैंग कसा दिशा काला से २० लाका तक चकर कमा कामा करेगी विवस्त करना कमा क्या करेगी विवस्त करना कमा हो सारेगी। १००० महत्व क्या स्वा हो सारेगी। स्व किस मुक्त प्रपटे

इससे एक और जाम है कि दूब - दूसते समय जाम सीर पर उपरी मान पर मस्का जा बाता है। पर दुष्पन्नी किया में मस्का सारी है। पर दुष्पन्नी कर के किया में मस्का सारी हूप में समान कर से मिल बावगा। परीच्या के तौर पर प्रवाद बन्त तैवार किया मा रहा है। एक कियान के सुम्मा पर पर मजीन हतनी खोटी बनावी वा क्षेत्रा कि दूब मयने के जान में भी कामधी का यहें।

बुरी लिखावट से क्रीट का पतन

बरकारी तौर पर घोषित किया शवा है कि ब्रिटिश नी सेना के एक व्यक्ति की बरी किसावट के कारक मनव्य कायर स्थित ब्रिटिश नी सेना १६४१ में क्रीट की रक्षा करने में विफक्ष रही। इस शक्ती के कारच केते और काईमीर नामक दो ब्रिटिश विश्वसक द्वन क्ये। शिष्ट के वर्तमान गयरनर बनरस सार्थ माउद्देवटन देवी नामक वहाब से समुद्र में से बचाने गये ने । एक क्षेत्रेसर ने और से भूमध्य सागर स्थिति ब्रिटिश प्रधान नौ सेनापतिको क्रिसा कि विमान-बेबी दोपों की गोकिया समाप्त हो गबी है। इस कारब प्रधान सेनापति वे सभी इक इकार सेना कीट से इटा खेने का कादेश दिया। तथ्य वह या कि तरी शिक्षावट के कारक प्रधान वीसेनापति को भ्रम हुणा विषष्ठे सेना इटा बेने का जारेश दे दिया गया । जन्यमा जिटिश श्यक्त सेना को परास्त कर ऋँट पर कन्का करना बर्मन इवाई सेना के किए कर-स्मव था।

स्त्री से प्ररूप

इटली में बोबोना में विद्योगना सरकता नाम की १२ वाच की वर्क रूप-क्षान कहती रहती थीं । उठका में म काडी इचाई देना के एक क्षप्तर से हो स्कार था । का उसे वरावर पिट्रियों विकासी रहीं। कुछ दिनके बाद चिट्टिया जाना ज्ञाबानक बन्द हो सथा। इस वर बहु ज्ञाक्त बोलाना मना पर बहा उसे लोगां ने बताबा कि बलोबाना ज्ञाब स्त्री से पुरुष हो यसी है जीर सेना में मती हो कर विदेश चली गयी है।

### बुद्धि भाषक यन्त्र

प्रवाग विश्वविद्यालय में एक मनो-विकान का विभाग काला गया है, निस में वैशानिक वन्त्र से विद्यार्थी की बदि की मार की बा सकेगी और इसके अनुकार उसे स्कूला में शिचा दी भावती। क्षेपिट नेषट कर्नस लोहनसास इस विभाग के प्रयान है। इस विभाग में आधुनिक रूप के बन्त्र और मनोविज्ञान पर आधुनिक कर की पुस्तकों का समह किया गया है। इत विभाग का उसे उस है कि किसाधी की शक्ति का अपन्यव न हो और विद्यार्थी की चमता और रुचि के बनुशार असे अपनी बी किंक शक्तियों का विकास करने के लिए उपयुक्त स्कूल में शिक्षा दी जाने । इतसे विद्यार्थी अपनी स्थि का उपयोग भी शीक सकेंगे। इस विभाग में मानसिक उपचार भी होता।

### यन्त्र का मनुष्य

राणकुमारी एशिकावेच ने बन-स्वास्थ-प्रश्नी के उद्चाटन समारोह में एक शानिक मिक्का के बात की। इस मिक्का में विकास का दिवा समार्थ है। इस सार्थ क्या दिवा स्वास है। इस सार्थ का स्वास्थ मार्थक रे स्वास मार्थ का उद्घर सार्थक या। इसका मिक्स के सिक्की से प्रस्विविद्य होज या।

गाडफ का काम प्रदर्शनी में केवल इतना ही था कि वह दर्श के से कबले विषय में शर्ते करे और उन्हें पह तकार कि मतुष्क का क्योर किछ प्रकार काम करता है। उचने रावकुमारी के शाव बहुत बाँगे पीये पाच दिनटों तक बातें की। वीच बीच में बाब का कियान्तर होने लगता वा, तो वह राव-कुमारी से बमा मी माग बेला वा।

### मेंडक को इनाम

कैशिकोर्निया में स्टब्से के उक्कसने थी प्रविवारिता में एक मेंट्ड में १०,००० वर्षकों के वासने ११ चीट १० क्षा उक्कस कर नाथी बीध सी। मेशिकोर्निया पुनिवार्तिटी के कुछ विकारिकों में इस मेंटड को कुछ सिन गरके १९४९ था कीस उन्हें इसे हैंनिय मेरी का मीका मी नहीं मिकापामा मा । २०० कासर पुरस्कार वेंटक को मिक्सा है ।

### फिर इंसने लगी।

२० वर्षीना विषयपार ने विश्वके वारे में यह विश्वतात हो चला या कि कान यह क्या में ने हल करेगी, प्रचानक अस्वताल में निलने आने बाले विश्ववता के दिल कर स्थानत किया। विश्वत थी। विश्वत थी। विश्वकत कर यह यह दे नहीं करनी थी। यह आहे लिया से इसाम कराने लग्दन आयी भीर उनकी मीमारी ठीक हो जाने पर अन वह भ महीने वाह किर हन ककी है।

### रोटी के मोतर नोट

सन्दन में विश्वा ने विदेश ते एक इन्दर रोटी मेगी। छदेह हो बाने पर जुनी सफ्तरों ने उबकी बाद को और उन्हें उसमें भेंड सिक्के के नोट नरामद हुए। इस रोटी को बोलसा इसके उसमें मीतर नोट मरे बादे से।

### सन्देशवाहक कवृतर

पुद्ध काल में एक बारमी ने टीनक वन्तेय से बाने के लिय हवारों क्यूनरों को ट्रेनिय दी बी। वहीं क्यूने बाख एक ऐसा पच्ची पेदा करने की बाखा करता है वा १०० मील से भी ब्याब करता है वा १०० मील से भी ब्याब करता है वा १०० मील से भी करिक मित्र पट्ट क्यूनरी और पेटु ही की क्याब होगा।

### मेड़ के सोने के दांत

मरी हुई मेड के किर के बारख दिक्य अभीका में कोने की बोरों से स्रोब शुरू हो ननी है।

औ ऐस्टिन नामक एक न्यक्ति पक्षाने के किए एक मेड़ के किए की नोटी बना रहा बा कि उसे लगा कि इस मेड़ दात कोने के हैं। इन्की तरह देखने पर उसे पता चला कि उसके दात सोने की उस्क चलक रहे हैं। नाद में सोल करने पर पता चला कि वह मेड़ केए प्रान्त के नोस्वर्ग के पास एक लेत में रहती थी।

स्व मध्यः बन वह मेह बहा होटी-होटी गांव तथा प्रमण कनलतिया चरती होटी गांव तथा स्वर्ष मृति में उनके द्व ह में चन्नी बाती होता। रख उरह चरते-चरते बोर रेख्न करते उतके एक मोन की तरह चमकने तो हो हुए मान में बोने की सांव कराने बाबे म्निक वारे मृतिनन से बा रहे हैं।

### क्विर घोनी क्या करेंगे!

स्वति तस्ये लाबुत का स्थान अहब कर कक्ती हैं। ब्रिटिश देशनिकों दे सनु- कन्यान के बाद पका लगाया है कि विदे भानि तर्रगों के नीचे बाने को रखा बाव ती उक्का मेल बिना खाइन के छाद हो बावगा । इन क्रिन्टगों का दबाव हतना बोरदार पड़ता है कि विदे करने को ठीक तरह से बमाल कर न रखा बाव ती वह फट बावगा । किन्तु वेजानिकों का विचार है कि हल तृष्टि को राम पूर किया बा बकता हैं। यह धनि तरगे एक बा बकता हैं। यह धनि तरगे एक विज्ञत्यन्त्र के उदरन्त की बा छन्गी। यह मुझ क्राक्षर में इतना होटा होता है कि लाम हुसे अपनी जेर में रखा सकते हैं।

### सोंठ

केलक--- श्री समेश देही बायुर्वेदा-सद्यार ।

श्रवरक श्रीर ठाँठ प्रत्येक भारतीय घर में मिला बाती है। इन वरेलू चीचों छे कुंटे मोटे प्राव- वह रोगों का इसाम्ब करने की विधिया इत्यें बताई गई है। इसका चर्यांच्य और परिविद्धत वस्त्रमा । मूल्य एक स्पया। वाक सर्च स्वः झाने। मिलाने का पर्या—

विजय पुस्तक भएडार, भद्धानन्द बाजार देहकी।

श्रारोग्य-वर्धक १० जल से दुनिया भर में सशहूर

### मदनमञ्जूरी

किन्यत दूर भरके पाचनग्रक्ति बहाती हैं दिल, दिमाग को ताकत देती हैं और नया बहुत बहुद बीर्य पेदा करके बल, बुद्धि बासु बहाती हैं। दि॰ दः दः, सब्तम्मेलारी फर्मेसी, लामनगर। देखी एकेंट-बमनादान क. चादनीजीक

### विवाहित जीवन

को रसमव बनाने वाली पुस्तकें

कोकसास्य (सचित्र) १॥) ८४ बास्त (सचित्र) १॥) १०० पुरस्त (सचित्र) १॥)

तीनो पुस्तकें एक साथ सेने पर ३॥) पोस्टेब॥) अस्तग

पता—प्रतियोगिता झीफिट फुलही नाबार झागरा ( ए )

#### **अ**वश्यकता

२७ वर्ष के जुवक के लिये बिवकी बाव साममा २५०) प्रति माद है। १८ से २२ वर्ष तक की जुणील पढ़ी सिक्सी कीर यह कमोरी दब कुमारी सामक विवया को किसी बाति की हो। बीम पम अवहार करें—

भाटिया मारफत प्रतियोगिता श्रीफिस इसरही, श्रागरा। का २५ चयटों में स्वास्ता। तिन्यत के क्यावियों के हृदय का गुत गैद, हिमाबय पर्नत की क वी चोटियों पर उत्तक होने बाती वही बुटियों का चमस्वर,मिर्सी हिट्टीरिया कीर सम्बन्धन के दमनीय रोगियों के तिये कानुत हाकक। बुड्ड २०।।) करने वाकवर्ष कुरूक। यता — एक्य एमण खादण र जिल्लाई सिसी का हमस्वाक हरिकार

### रेडियो व २००) से १०००) मासिक घर बैठे मुफ्त

उसत हिन्द बरने पर १०,०००) इतास । धिश्वास रसिये यह अस्टम्भव नहीं । स्टिटेन्डर व नियम सी स्पत समाइये ।

दि हिन्द स्टोर्ज, चावडी बाजारे दिखी।

### रात में बंठ कर देखने योग्य असली कोकशास्त्र

रिलंड पुरुषां को मन मानी पुरुष के माफिड तथी पुरुषों के कोटो, ज्यान, तत्थीर व क्षानन्द मात करने के वैक्षनिक तरीके वर्षाकरक, क्षावन, कन्न और उस नेद हचये क्षिकों हैं। सून्य १)

### मुन्दर तस्वीर-कार्ड

बिद आप दान्यत्व बीवन के अनुदे त्रवारे देखना चाहते हैं हो ऐसे कार्कों का सेट टगाइने। ५० कारों का पूरा सेट प्र) नसूने के २० कार्य के सेट का सन्व रा।

बी॰ पी॰ स्टोर (बी॰ ए॰) पोस्ट **यक्स** ४१ मेरठ, यू॰ पी॰ ।

### १०,०००) रुपये की घड़ियां मुफ्त इनाम



हमारे प्रसिद्ध कावार तैया नं ० ५०१ एकिएट के सेवन से बात हमेशा के ज़िये कावे हो बाते हैं और किर बीवन पर कावे रीवा होते हैं। वह हमारे यूक्त क्यारीची की बोर से कावना ट रेक्टा है। वह तेला किरते हुए वालों को रोक्टा, उनको समे वृत्तवालों और व्यापकार नाताल है। वहां वाल न उनते हो वहा किर देशा के समस्त्र है। वहां को रोक्टा तैया किर किर के उत्पाक शुक्रवाल है। वहां वालाने की रोक्टा तैया करता कीर किर के उत्पाक शुक्रवाल पूरा कोर्च की रिवायनों कीमत शुन करता कीर किर के जी प्रसिद्ध करने के

किये इर बीकों के जान पत्त मैंन्सी म्यूट रिस्ट मान को कि कांट्रे इन्दर है और एक अगूटी कोन्न (जन्मन न्यू गोक्न ) विजञ्ज पुरस्त मेनी कांटी है। तीन बीची के करीदार को बाक कर्य साक और ४ म्यूट महिया व ४ अगूटिया लग्नतन न्यू गोक्न विजञ्ज पुरस्त यी करी है।

### बाल उमर भर नहीं उगते।

हमारी प्रशिद्ध दवाई 'बीहरे हुकन रिकटर्ड' के इस्तेमाल से हर काल के बाल बरोर किसी उक्कीण के प्रमेता के लिये दूर हो कार्त है जीर किर वीकल मर दोवारा उस बाद बाल कमी पैदा मही होते। क्यार देकर के उदा हुआ। बम तरम और सद्वद्धार हो कार्ती है। कीमर यक शीधी १॥) दन दीन बीकी पूरा फोर्ट १॥) दन इस दबाई को प्रशिद्ध करने के लिये हर बीखी के काल बस केल्डी स्टिक्शन को कि लांत हुन्यर है जीर एक कम्यूटी बीना (सदन न्यू बोक्श) विकाइत पुस्त सी बासी हैं। ठीन बीडी के करीदार को सक्क कर्य माक जीर प्र विकाद म प्रमुटिया हुएत सी बासी हैं।

सबन कमर्गावस कमानी (AWD) साम समानगर, अधारकर ।



एवंडी के निवय तथा द्वीपत्र गुप्त ममाय

### GOVT १००) इनाम REGD

सर्वार्थ सिद्ध बन्त्र शाचीन ऋषियों की कद्युत देन

प्रचल कारण मात्र के हर बार में स्वित स्थान में हर बार में सिह सिवती है। कठोर के कठोर हुए बार किया मात्र के कठोर हुए बार के बार कर में कठार हुए बार में मात्र के बार कर में कर कर कर मात्र के सिवत में बार कर में मात्र के बार कर में मात्र कर में मात्र कर में मात्र कर में मात्र कर में मात्र कर में मात्र कर में मात्र कर मात्र के सिवत मिला है। नेका मात्र कर मात्र के सिवत मात्र कर सिवत मात्र के मात्र कर सिवत मात्र के मात्र कर सिवत मात्र के मात्र कर कर मात्र के मात्र कर मात्र के मात्र कर मात्र कर मात्र के मात्र कर कर मात्र के मात्र कर मात्र के मात्र कर मात्र कर मात्र कर मात्र के मात्र कर मात्र कर मात्र कर मात्र कर मात्र कर मात्र कर मात्र कर मात्र कर मात्र कर मात्र कर मात्र कर मात्र कर मात्र कर मात्र कर मात्र कर मात्र कर मात्र कर मात्र कर मात्र कर मात्र कर मात्र कर मात्र कर मात्र कर मात्र कर मात्र कर मात्र कर मात्र कर मात्र कर मात्र कर मात्र कर मात्र कर मात्र कर मात्र कर मात्र कर मात्र कर मात्र कर मात्र कर मात्र कर मात्र कर मात्र कर मात्र कर मात्र कर मात्र कर मात्र कर मात्र कर मात्र कर मात्र कर मात्र कर मात्र कर मात्र कर मात्र कर मात्र कर मात्र कर मात्र कर मात्र कर मात्र कर मात्र कर मात्र कर मात्र कर मात्र कर मात्र कर मात्र कर मात्र कर मात्र कर मात्र कर मात्र कर मात्र कर मात्र कर मात्र कर मात्र कर मात्र कर मात्र कर मात्र कर मात्र कर मात्र कर मात्र कर मात्र कर मात्र कर मात्र कर मात्र कर मात्र कर मात्र कर मात्र कर मात्र कर मात्र कर मात्र कर मात्र कर मात्र कर मात्र कर मात्र कर मात्र कर मात्र कर मात्र कर मात्र कर मात्र कर मात्र कर मात्र कर मात्र कर मात्र कर मात्र कर मात्र कर मात्र कर मात्र कर मात्र कर मात्र कर मात्र कर मात्र कर मात्र कर मात्र कर मात्र कर मात्र कर मात्र कर मात्र कर मात्र कर मात्र कर मात्र कर मात्र कर मात्र कर मात्र कर मात्र कर मात्र कर मात्र कर मात्र कर मात्र कर मात्र कर मात्र कर मात्र कर मात्र कर मात्र कर मात्र कर मात्र कर मात्र कर मात्र कर मात्र कर मात्र कर मात्र कर मात्र कर मात्र कर मात्र कर मात्र कर मात्र कर मात्र कर मात्र कर मात्र कर मात्र कर मात्र कर मात्र कर मात्र कर मात्र कर मात्र कर मात्र कर मात्र कर मात्र कर मात्र कर मात्र कर मात्र कर मात्र कर मात्र कर मात्र कर मात्र कर मात्र कर मात्र कर मात्र कर म

भी कारी विश्वनाथ जानस २० २० गो० कारी सराव (तक)

### सकेद बाब काला

सारव जाता वैश्व बाजो का वकता रोक्टर कोच नाव कर वे आवा, क्रिये वा कुन कर दिमागी वाक्टन व आवों वे रोहमी देती हैं। वरावर आवा न रहे को दून मूक्ट वायत । मू॰ २॥) झांचा वका ३॥) कुन्न वक्ष भू)। प॰ वी विवाय-कमार गुप्ता नं॰ भू यो। देहदा (गवा)।

#### नहरी निद्रा का ग्रामन्द

वेदने नेवर स्थार्थ ( ) केवर ।

### मुफ्त

ननपुत्रकों की जनस्या तथा बन के
नाय को देखकर मारत के युविकनस्य वैद्या कविष्याय व्यवस्थान मीठाए (स्वर्य-पद्क मात्र) प्रुत रोग विशेषक गोलबा करते हैं कि स्त्री पुत्रकों कमन्यी गुप्त रोगों की क्षायुक बीचित्रया गीवमों की तरहाड़ी हैं। कारे जीर बोके की कम्मानता न रहे। रोगी कविष्याय थी को विवस कार्यकी, होव क्षायी विद्वा में स्वय मित्रक कर स हाः जाने के टिकट - मेल कर सीविक्त क्षाया कर ककते हैं। पूर्व विवस्य के तिवस हा जाने मेल कर ११६ प्रक की कार्यकी की कुकाक SexualGuide मारा करें।



नसों की निर्वेकता तथा शक्तिकीनता के लिये सर्वोचम औषधि

### मलहम (Ointment)

पुरुषों की नहीं की कमकोरी और उनके कारकर मन्त्र काम-पाठना को उनेत करने के लिए महर्तेल में शोक जानित है। कुछ है। हकके सागाने के ने मत्त्रकुल व वशिष्ठ कमती हैं तथा पूर्च करने शक्कि आस होती है। सराक में दामित के उनके प्रका का अनुमन होता है। मुक्क भारत शिक्षी थे, बाद नार्ज में।

### चायनीज मेहिक्स स्टोर, नया बाजार — हेडसी ।

हैड ब्राफिट — २८ एपोलो स्ट्रीट, फोर्ट वम्बई। ब्रार्चे — १२ डलहोजी स्वस्तर, क्सकता, रीजी रोड — ब्रह्मदाबाद।

### — सेबिंग पेजेन्टस —

दी नेपानस नेवीच्या, स्टेर्स — सानदा } दी चनरस्य मेडीच्या, स्टेर्स — सानदेद ; दी प्रसादेव चेंद्रस्टव — वानदेद ; त्री चरवरवी स्टेर्स — सानदेद ; त्रेन किरवरवाय सानवी नेया — उदरपुर ? नेवाय विश्वाम कियेती—प्रवस्तवर ६ येनचे मेदन सावते — करदे ; त्रीन पीन धार्मसुद्धिका स्टेर्स — सानदुर ! केमच्यी चनराम स्टेर्स — सानदुर ! केमच्यी चनराम स्टेर्स — सोनदुर ! केमच्यी चनराम स्टेर्स — सोनदुर ! केमच्यी चनराम स्टेर्स — सोनदुर ! वीन योन सानुस्तिक स्टेर्स — सानदुर ! कामच्या करमा स्टेर्स — सानदुर ! वीन योन सानुस्तिक स्टर्स क्षानके



कोक्सम्बद्धा नदी की बाढ़ में १८०, ७०० कादमी लाक्ता हो गवे।

कार्च मार्शक को क्षानबीन करनी काहिए कि इस बीमारी में कम्यूनिस्ट नाम के कीड़ों का उत्पात तो नहीं था।

× × ×

राक्षा माईकेल का विचाह फिर का बचा! —एक बमाचार

बचेरी किस्मत की ऐसी की तैकी। सबसाट क्रुटा, यर क्रुटा, एक ऐसी पर मान रखा था, पर वह भी अपनी न

किस्मत की खूनी देखिये टूटी कहा बतंग दो चार कोस बनकि सने नाम रह गना।

चनपन क्या न करता — िटन का सीनी एस-ए एक-ए-मिवा, सभी तो तकवीर के हो दुक्टे भी न हुए, सभी ते कफक-फरक कर रोना शुरू कर दिशा | सभी तो दुक्टे— इन्त्रस्थ दरक है रोगा है स्था, ठठकर वचेरे देखना होता है स्था,

कारमीर-कमीरान की पहली हैठक किनेवा में होगी। — एक बीर्थक किनेवा कार हो नेठकों की है। वेकान वेष बैठके मी हटकी वा किंकशी के किसी होटक में ही कर बाबना है को कि 'मान न मान मैं तेरा मेहमान' वन कर काने वाले मेहमानी का वो मान होता है हिन्दुलान जाने पर क्वफे मिरह दो सिरह कम ही मान की

्वस्थावना है।

X X X

भिक्ताष्ट्रसंव को प्रतिका फिलस्तीन

के मामके पर ही निर्मर है।

- जिल्लाई - जिल्लाई अम्बाबन कितनी बार अपमानित

होने पर बापके बहा प्रतिष्ठा चर्चा आपनी है। कुद्र बतान्छकेंगे ! × × ×

काश्मीर में पाकिस्तानी कीच का रक्षाना चोरों को जीकीदार बनाना है। सेकिन ओमान् वी फैसला मी तो कोरों के मौसेरे माइवों ने ही किया है।

को हुन्देन को तैयार है। X X X वास्पकादी होग वैर्यवान् नहीं है।

— शकराव ऐसे पैर्य को क्वा करें १ दो महीने घर से खाते हो गये, किसी कामे सी वर्षीर ने एक प्याला चाय तक की भी दो न पक्का।

> × × × भारत का नक्का नया वन रहा है। —नेडक'बी

—नेइरू'बी पुराना नक्का माउषटनेटन को विदायगी कै समब में हे डीजिये।

× × × वांगों को दूधरे प्रान्तों की माधा मी वीखनी चाहिये। — राजा की

गाची इत्या केल में नियुक्त बब बा, अपने अभियुक्तों की बोली नहीं समस्ति, क्या उन को भी यही स्वताह नहीं दी आ सकती है

प्रतेशाद में एक रैसने मिनस्ट्रेट बिना टिकट तफर करते हुए एक्ट्र सिये सर्वे ।

श्राप्तवरों के तिने भी कानून का पावन करना क्वा कररी है और बाद कर श्राप्तने महक्षे में — इसे तो मक्तिस्ट्रेट क्या, एक चौकीहार भी नहीं मानता।

X X X सुली इवा में खुत्ते आराधमान के नीचे विनामकानों के शिद्धा का प्रशन्स होनाचाहिये। — भी० आर्थाद

की, यह गर्भी का मीवम, नंगे पाव, नंगे विर, गते में कफन और बीवा सुर-पुर क दुस्त का टिकट। इर तीवरे दिन विद्याई तो पाव हो ही काया करेगे।

× × × राष्ट्र का का का का करण होगा ।

ग्रफीम

की आद्त कूट आयगी । बाली बावन सबीम हे सुरुक्षण पाने के लिये "काया कलप काली" हेक्स कीक्षेत्र, न केवल सबीम कूट बावगी वरिक इतर्न से भी नई बसानी का बावगी। सम पूरा कोर्ट पान

शकि पैस होनों कि हुई रुगों में भी नई बचानी था बाबनी। दाम पूरा कोई पाच इंट्रब्स बाद कर्ष प्रवद । दिमाइस्य कैमीकल फॉर्मेसी हरिद्वार । देहाती इलाज शिवका संशोधित और परिवदित

तस्करख] ते॰ श्रीरमेख वेदी श्रायुर्वेदालक्कार। नये प्रकाश की चकाचीय में पलने

भा ने अभ्येत का चकावाय में पत्तन भा तो जुनक इतियों के यह पुस्तक झनस्य झपने पात रखनी चाहिए विश्व से वे पर, बाबार और देशत में सुगमता है मिलने बाली स्तती और स्टब्स चीबों से झपना इताब आप कर सके। मूल्य एक स्थाया। बाक सर्वे हुः झाने। मिलने का पता—

> विजय पुस्तक भण्डारः अद्यानम्ह, नाबार देहली।

### १००) स्पया इनाम

(गवर्नमेंट रिबस्टर्ड )

भारचर्यजनक शक्तिशाली सिद्धयन्त्र

विद्ध वधीकरया यन्त्र । इसके जारण करने से कटिन कार्य विद्ध होने आग किसे चाहते हैं कहा कार्य विद्ध होने क्षेत्र के आपके पात चली आवेगी। इससे आग्योदन, नौकरी, चन की प्राप्ति, वुकदमा और लाटरी में बीत तथा परीवा वं पात होता है। मुख्य तावास २), बादी का ३), सोने का १२)। मुद्रा सावित करने पर १००) द्वामा। श्री राधिका आक्रम न० ५००) पो० टेहटा (गया)

### विज्ञान कला भवन

में इब वर्ष केवल २० विधार्थी छाट का लिए बाज्ये विद्यार्थी हिन्दी भिडल अपवा

म बी बचा पात हो और वस्तु निर्मोश्व की कचि रखते हो। मनन मात्री भाषा में
उब शिक्षा देने और खनेक वस्तु बनाना विखाने का एक मात्र केन्द्र है। दरस्वास्ते
दुस्ता में के देनी चाहिंथे और पहली लुकाई की छाट में सम्मलित होने के लिए म सन्ते तक दौगले पट्टच बाना चाहिये। नियमावली और फार्म इस्तर से भिल सन्ते हैं।

विज्ञान कला मवन, दौराला ( पोस्ट ) जि॰ मेरठ।

### श्री कृष्ण कम्पीटीशन नं० १५

३०००) रुपये का नकद इनाम

इनाम—१२००) २० का सही उत्तर वालों को, ५००) २० का एक मसती वालों को, ४००) २० का दो गनती वालों को, ३००) २० का तीन मसती वालों को, २००) २० वार मसती वालों को।

रोगल इनाम-१५०) र० का एक साथ क्रिकेस से क्राविक उत्तर मेकने वाले ६ व्यक्तियों को क्रमशः ५०) र० २०) र० २५) र० २०) र० १५) र० १०) र०।

२५०) ६० के रिवर्व में से अपने द्वारा उत्तर भिजवाने वालों को भी बाट दिया जायगा।

| क्रूपन                                                                           | पहिचान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| न. शु षष्ट्रेनामधरी नाम<br>१ 'क्ट्<br>२ ''रिवन<br>३ ''                           | १ प्रकाश का एक देवता को वहा सुक कर है २- इनकी गिरी हुई दशा में तहायता करना प्रत्येक मनुष्य का धर्म है। ३- आगनुष्य का देहात में यथा स्तिरं ' अवस्थ होता है। ४- इक्के कावेख में निवल मनुष्य में भी चीशुना बल का काता है। ५- इक्के कागमन से युवसीयों के हृदय में कितना उक्काव क्षा जाता है। ६ 'म्,ल,क' से बना एक गथक खन्य को लच्मी के झाबाहन का एक पायन है। ३- प्रत्याहक के लेलों में इतने भी कही २ सन्ताय करक काम किया है। ८- इस्ट स्त्रिया इसकी वहे चान |  |  |  |  |
| मुक्ते मैनेबर का निर्वाय<br>वर्षया माननीय है<br>परा नाम<br>पुरा पता<br>इस्ताञ्चर | से पहाती हैं।  उत्तर मेबने की अन्तिम तारील २८ जूर १६४८ है व 3० जूत १६४८ को नतीका प्रकाशित होगा।  नहीं नाम इन शब्दों से बाहर नहीं हैं मुखाकर, प्रभाकर, परिका, हरिवन, आहर, सत्कार, कर्नक                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |
| वनक टनक, वावन वाजन, कमल, कलम प्रमिला, उमिला. त'ना, ए'ता !                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |

शादरण निवार—एक नार मे एक पूर्व की पीछ १) कर, न न का रा।) कर कोर लीख के ज्यादा पर ॥) धनि पूर्नी है। पूर्व लाझ काराव पर ॥। नइ। बा बकती है बिकके लाग मनोग्र हर को रोटल रिनीद ग्राना अकर है राग्य र स्वी के लिए —)॥ का टिकर परिवे । उत्तर मेशने का पना —

मैनेजर, श्रीकृष्ण कम्पीटीश्न नं १५ चादपोल बानार, नगदर

### पहेली सं० ३५ की संकेतमाला बायें से दायें

१. रावधानी का प्रमुख समाचार पत्र । ३. दुकानदार के लिए बहुत साम-

कारी है। इ. इप्लो "पर नाटक की वफलता का बहुत क्राचार होता है।

». अतिथि को ''देना हिन्दुस्तान क्र कास रिवास है।

द, दिन को यह निस्तेष होता है।

१०. प्रतिष्ठा ।

११- वह न हो तो पैट के साको पड़ बाते हैं।

१२. अवग्रेन्द्रिय ।

१३. इस तमर में भारी काम की कारा नहीं की का सकती। १४. गरमी के दिनों में स्रोग देर तक इस

पर पढ़े रहते हैं। १६. बड़ा व गोस तकिया।

१७. यह बिगड़ बाय तो समीत का मका

नहीं रहता ।

श्या हरमोक सादमी को इस **बा**नवर की उपमादी बाती हैं।

२०. सरगोरा । ११. उमर ।

**१३. वैद्यों के विशेष उपयोग की वस्तु है। २४. प्राय पदार्थ स्नाग 'पर रखने से'''** हो साते हैं।

१थ. इससे काम कर देने से गाइक खुरा हो बाते हैं।

### ऊपर से नीचे

१. बहाद्वरी । २. इबाई का 'ठीक न हो तो उसका

तबदा प्रभाव हो चकता है ! a. "शासक" की उसट फेर !

४. वस्मास्मा ।

इ. "नियम ' की शहबड़ी से बना है i

 वस्त्र उद्योग का महत्वपूर्ण अक्त है। १०. इस तालाव में राबहस रहते हैं।

१२- बासरी बादमी इससे बचता है।

१३. सादापन |

१५. वहा वैसे बनते हैं।

१७. वह पेड़ बहुन कंचा होता है। १९. खतरनाक रोगी ग्रन्छे वेख की से ठीक हो सकता है।

३० सरवजे की तग्द का एक स्वादिष्ट 平領 1

**२२ मृत्युका देवता।** 

फिल्म-स्टार्नने के स्चक क्वतियों को शीध अपने नाम हमारे पास रिकस्टर करा होने चाहिये ताकि उन्हें उचित पथ-प्रदर्शन किया वा सके और वह बोम्बेबड़ी से बच सके प्रवेश पत्र बिना पुरुष मगाइये । ईटर नेशनस इन्ट्रोडक्शन न्यूरो प्रसार्गंच प्रासीगढ़ ।

### सुगमवर्ग पहेली सं० ३५

ये वर्ग प्रपने इस की नकल रखने के लिये हैं, मरकर मेखने के लिये नहीं। वीर आर्जन विश्वाई





१६॥) में ब्वैल बाली रिस्ट वाच



त्वीस मेर ठीक समय देने वासी ३ वर्ष की गार'टी गोख या स्वयापर शेप १६॥) सुपीरिवर २०४) क्याट देव क्रोमियम केर २१)क्बाट केप रोस्ड गोस्ड १०वर्ष गार टी ११), प्खाट रोप ११ औस क्रोम केस~ ६०),श्वाहरोप ११ ज्वेस रोस्ट गोल्ड०१

रेक्टेंगुलर कर्म या टोनो शेप क्रोमियम केस-४२), सुविश्विर-४१),

रोक्ट गोक्ट ६०) रोक्ट गोक्ट ११ ज्येक बुक्त ६०) श्रवार्ग दक्षम पीछ-कीमत १=] २२] विश सञ्चल २४] पोन्डेस वसग कोई दो बदी सेने से बाफ।

क्ष- डेमीड- क्षड छं- [ V. A.] यों- वक्स र्थ- ११४२४ क्वाक्सा |

### सम्राट विक्रमादित्य

(नाटक)

तेखक-भी विराज

उन दिनों की रोमाचकारी तथा बुलद स्पृतिया, बन कि मारत के तमस्त पश्मित्तर प्रदेश पर शकों और हुखों का बर्नर आतक राज्य छाथा हुआ। था, रेख के नगर नगर में द्रोही विश्वासघातक भरे हुए वे को कि शत्रु के साथ भिक्षने को प्रतिज्ञा तैयार रहते वे । तमी सम्बद्ध विकमादित्य की तलवार जमकी और देश पर गरकृष्यण सहराने समा ।

शाधनिक राधनीतिक वातावरक को सक्य करके प्राचीन क्यानक के ब्राधार पर लिखे गये इस मनोरकक नाटक की एक प्रति अपने पास सरस्वित रख लें। मूल्य शा), डाक व्यव 🗠 । मिसने का पता-

> विजय पुस्तक भएडर, भद्रानन्द बाकार, दिली।

### साबुनों का मुकुट मिशा साबन नम्बर १००

इर तरह के कपड़ों कं नी, खती, रेशमी की बहतरीन सफाई के लिये। क्रन्दर और श्रीन रैपर में शिपटा इका ह हर अच्छे स्टोर और राष्ट्रन के इफानशर से मिक्रोगा। एक बार करीब कर आव-श्य परीचा करें।

एकेन्टों की इर बगइ कावश्यकता है होससेस विस्ट्रीम्बूटर्स-

केलाराचन्द्र प्रकाराचन्द्र खचा स्थाय द्वाफिस बना सदर वाकार देश्ली।

#### सफेट बाल काला

विकार से नहीं, इसारे आयुर्वेदिक प्रयन्त्रित तेव से वाक का पकता कह कर लफेद बाल बढ़ से काला हो बाता है। वह तेल दिमागी साबत और बालों की रोशनी को बढ़ाता है बिन्हें विश्वास न हो, वे मूल्य वापस की शर्त किसा सें। युक्त २॥), बास स्नाचा पद्धा हो तो ३॥) और कुल पद्म हो तो ५) का तेस मगवा से ।

रवेत हुए की अबूम्य जबी

त्रिय रुव्यनो । औरों की मासि हम प्रशंखा करना नहीं बाहते । बदि इसके क्षेप से सफेदी बढ़ से आराम न हा तो मूल्य दूना बायत द्वा । मू॰ ३) ६० विमालय आयुर्वेद यवन, १० वी. महुत्रा वाकार स्ट्रीट, क्लक्सा ।

गुषकास् भटन्ड अस्थात्रेक क्रवणने भवस्यास्थास्थान्य के हुटकार पाने की साहात्र निवसावती आज ही पव ितस्वाद विना सूच्य झान्त कीजिये। ५ पता—आरोग्य कृटीय इन्डप्टीज शिवपुरी, ८ ।



### 🗯 विवाहित जीवन 🏶

को कुसमय बनाने के गुप्त रहस्य कानने हों तो निम्न पुस्तकें मंगावें। १-कोक कारन (सचित्र) १॥) २-- द४ ग्रासन (सचित्र) १॥)

३--<- भाकियन (सचित्र) १॥) ४---१०० चम्बन (सचित्र) १॥) च-वोद्यागयत (वांचन ) शा) ६—सिमावली (तनित्र) १॥)

७--गोरे सुबस्रत बनो द--गर्म निरोध (तवित्र ) **भा**) ₹H) उपरोक्त पुस्तकों एक बाथ केने से ८) द॰ में मिलेंगी, पोस्तेक १) प्रावग पैकिन । पता-म्लोब टें डिंग कम्पनी ( जी० १४ ) अलीगढ़ सिटी।

### १०,०००) रुपयका चडियामप्तइना



बनारी बसिद्ध बनाई 'ओबरे हुन्त रनिस्तर्व' के इस्तेमान से इर अगड व करेर किसी सकसीड से झोरता के बिग्र हुर हो जाते हैं और फिर जीवन भर योक्सा कर कम्ब वास कर्ना देश नहीं होते"। काह रेशम की तरह कुसावम करने कोर मुख्यात ही जातो है कीवत की शीरी शिरफ २० क्र॰ क्षण क्षण क्षणा, सीन शीशी की शिवासी कीनस ६० इस स्थार्ट की नशहूर करने के लिने पर शीशों के सान एक फैन्सी स्मृट रिस्ताव और एक मंद्रही (श्रीमा) सरका न्यू मोस्ट निक्युन पुरार वेशी आसी है। क्यों निकायत स्वस्तुरत और मजनूत है केश्य पुत्तत हनाम के सहस्र वेशनताने सुसी महं स्वमृत्य ने केशस पुत्तत हनाम बास उपाने की दश भी जकरत है

गोट. शाब वर्धद न होने पर मूच्य शायस दिया जाता है सीन सीच के सरीवार को बाकसर्थ सक व्यो २ न्यूर पहिन्ते और २ अंदरी शुप्त हराय । इस नामची कोर्स ( ३६ ) देहती । General Novelty Stores ( <sup>(b)</sup>) Delhi

# प्००) [ सुगमवर्ग पहेली सं० ३५ ] पुरस्कार

प्रथम पुरस्कार ३००)

न्युनतम अशुद्धियों पर २००)

|         |        |     |     |                 |     |             |      | - (4 | लाइन | पर का                                                | टय                                                            |                                        |                                        |                   |                                                                                | _ |
|---------|--------|-----|-----|-----------------|-----|-------------|------|------|------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---|
| 40      | व      |     |     | h               |     | -           | E    | K.   |      |                                                      |                                                               | :                                      | :                                      | :                 | =                                                                              |   |
| -       | 9      | 4   | h/  | -               |     | 2           | +    | दा   |      | म इस्ताने                                            | मुक्ते प्रबन्धक का<br>होगा ।                                  | i                                      |                                        | टिकाना तंर.       | 100                                                                            |   |
| ev      | 18     | -   | 27  | r jr            |     | \$1-65<br>6 | 7    | त    |      |                                                      |                                                               | -                                      |                                        | 3.EK              | वर्ग एव                                                                        |   |
| 51      | द      | ,4- |     | 1               | Ē   |             | Ġ    | 1    |      | तीय बार<br>५५त ।                                     | 焦                                                             |                                        | :                                      |                   | सीमी                                                                           |   |
| म       | ,      |     |     | -               | 1   | ylu -       |      |      | 1    | ~ T                                                  | <b>F</b> 4                                                    |                                        |                                        |                   | 4                                                                              | 1 |
| त्रभ    |        | ग   |     | 3               | p   | <b>4</b> -  | M    | 2    | 9    | साय के दीनों बर्गों की कीस बमा<br>बासे के सिये ५ सत। | के सम्बन्ध में सुके                                           | नाम                                    |                                        |                   | नें की                                                                         | - |
| .A.     | 157    | ,   | 1   | 151             | _   |             | 2    | H    |      | ##<br>##                                             | पहेली क                                                       | Ξ .                                    | •                                      | i                 | मा ती                                                                          | 1 |
| 4       |        | Æ   |     | 15              | H   |             | ž?   | 10   |      | Ē                                                    | इस वह                                                         |                                        | Ĺ                                      |                   | 43                                                                             |   |
| 40      |        | Ic  |     | <del>8</del>    | É   |             |      | 4    | j    |                                                      |                                                               | F                                      | 8                                      | <u>6</u>          | एक की, वो की या तीनों की करे। तीनो वर्ग एक ही या                               |   |
| to      | 10     |     | 20  | <sub>z</sub> ho |     | -           | E    | 1    |      | <u> </u>                                             | Ĭ.                                                            | ;                                      | :                                      | :                 | / <u>₩</u>                                                                     |   |
| -       | W      | 4   | 1   | 1 ,,            | 7   | 30          | 1    | 10   |      | E                                                    | Tal.                                                          |                                        |                                        | 15                | 肥                                                                              |   |
| -       | 18     | -   | 10  |                 |     | 1           | 53   | प्र  |      | 46                                                   | 星                                                             | :                                      |                                        | 34                | कि वह पूर्ति चाहे                                                              | - |
|         | त्     | ,4- |     |                 | بار |             | 2    | 7    |      | m                                                    | 9                                                             | •                                      | •                                      |                   | 40                                                                             |   |
| 1       | 21     |     |     | -               | 7.  | y ho        |      | lo.  |      | म                                                    | T.                                                            |                                        |                                        |                   |                                                                                | į |
| 15      | -      | ग   |     | 1               | 10  | ñ           |      |      |      | The second                                           | At<br>M                                                       | :                                      |                                        |                   | 4                                                                              | - |
| न स्मान | 100    | ,   | 1   |                 | -   | 1           | g    | म    | -    | सुगमवर्ग पहेली सं० ३५ फीस १)                         | हस पहेली के सम्बन्ध में मुक्ते प्रबन्धक का निर्धाय स्वीकार है |                                        | dar                                    | हिम्सीना उत्तर नं | 라<br>라                                                                         |   |
| 40      |        | F   |     | B               | H   |             | 27   | 1    | 1    |                                                      |                                                               | Ē                                      | <u> </u>                               | रक्षतिम्<br>स     | - A                                                                            |   |
| 10      |        | 110 |     | gIO,            | 2   |             |      | 20   | 1    |                                                      |                                                               |                                        |                                        | - 42              | बाहि                                                                           | 4 |
| 40      | व      | T   | 7.4 | h               |     | -           | E    |      |      | 2                                                    | Tal.                                                          | :                                      | :                                      | ¥0                | भेजना                                                                          |   |
| 1       |        | 4   | 1   | -               |     |             | 10   | चि   | 1    | क्र                                                  | A THE                                                         | :                                      |                                        |                   | 450'                                                                           |   |
|         | 18     | -   | 17  | 2/0             |     | 100         | 2    | त    |      | or<br>or                                             | 1                                                             |                                        | į                                      | 300               | 16                                                                             | 1 |
|         | cl,    | ,4- |     | 25              | بار |             | 1    | 1    |      | 0                                                    | Beek                                                          |                                        | :                                      |                   | 10                                                                             |   |
| 1       | _=     | 4.7 | =   |                 |     | ,hu         | -    | H    |      | E                                                    | 售                                                             |                                        |                                        |                   | क्र                                                                            |   |
| 45      |        | 1   | F   | 2               | po  | 2           |      |      |      | 100                                                  | Beken                                                         |                                        | :                                      |                   | 管性                                                                             |   |
| 17      | , It's | ,   | ग   | iii             | _   |             | g .  | #    | -    | सुगमंबर्ग पहेली सं ३५ फीस १)                         | हत पहेली के सम्बन्ध में मुक्ते प्रबन्धक का निर्धाय स्वीकार है | 孔耳・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ······································ | ठिक्सना'''' उत्तर | इन तीमों बर्गों को प्रथक न करके इक्ट्रा ही भेजना चाहिये। मेजने बाते की हन्ताहै |   |
| 1       |        | 1   | Δ   | 15              | 耳   |             | N.   | 10   |      |                                                      | <b>13</b>                                                     | -<br>H<br>H                            |                                        | ठिकान             | 16                                                                             |   |
| 40      |        | F   | 131 | <u>8</u>        | E   |             | F5 # | 2    |      |                                                      |                                                               |                                        |                                        | '                 |                                                                                |   |

पहेंकी में भाग लेने के नियम

१. पहेली साप्ताहिक वीर झर्जुन में भुंद्र क्याने पर ही क्रानी चाहिये।

२. उत्तर शाम व स्याही से किला हः अस्पष्ट अध्यता संदिग्ध रूप में लिले हुए, कटेटूर कीर अपूर्ण हन प्रतियंशिता में श्रीमालत तक्ष किये वसेंग कीर नाही उनका प्रवेग शुरूक लोटन अस्पेगा।

३ — भरे हुए ब्राव्यों में मात्रा बाले वा तंपुक ब्राव्य न होने चाहिये। बहा मात्रा की ब्रायवा आये ब्राव्य की ब्राव्ययकता है, वहा वह यहेली में दिये हुए हैं। उत्तर के ब्राय नाम पता हिन्दी में हैं ब्रावा चाहिये।

४. निश्चित तिथि से बाद में झाने वालों पहें लिया आच में समिलित नहीं की बायेंगी क्रीय नाही उनका शुक्क लौटाया बायेगा।

५. (त्येक उत्तर के साथ १) मेजना आव रणक है वो कि मनीझाईर झयंता पोरन्स आइंट द्वारा झाने चाहियें। डाक टिकट स्वीकार नहीं किर सार्येग । मनीझाईर की रसीद पहेली के साथ झानी वाहियें।

ह. एक ही लिफाफे में कई ब्रादिमियों के उत्तर व एक मनीब्रावर द्वारा कई ब्रादिमियों के ब्राह्मियों के ब्राह्मियों के ब्राह्मियों के ब्राह्मियों के व्यक्त मनीब्रावर के क्राह्मियों के व्यक्त के मनीब्रावर के ब्राह्मियों के ब्राह्मियों के ब्राह्मियों के ब्राह्मियों के ब्राह्मियों के ब्राह्मियों के ब्राह्मियों के ब्राह्मियों के ब्राह्मियों के ब्राह्मियों के ब्राह्मियों के ब्राह्मियों के ब्राह्मियों के ब्राह्मियों के ब्राह्मियों के ब्राह्मियों के ब्राह्मियों के ब्राह्मियों के ब्राह्मियों के ब्राह्मियों के ब्राह्मियों के ब्राह्मियों के ब्राह्मियों के ब्राह्मियों के ब्राह्मियों के ब्राह्मियों के ब्राह्मियों के ब्राह्मियों के ब्राह्मियों के ब्राह्मियों के ब्राह्मियों के ब्राह्मियों के ब्राह्मियों के ब्राह्मियों के ब्राह्मियों के ब्राह्मियों के ब्राह्मियों के ब्राह्मियों के ब्राह्मियों के ब्राह्मियों के ब्राह्मियों के ब्राह्मियों के ब्राह्मियों के ब्राह्मियों के ब्राह्मियों के ब्राह्मियों के ब्राह्मियों के ब्राह्मियों के ब्राह्मियों के ब्राह्मियों के ब्राह्मियों के ब्राह्मियों के ब्राह्मियों के ब्राह्मियों के ब्राह्मियों के ब्राह्मियों के ब्राह्मियों के ब्राह्मियों के ब्राह्मियों के ब्राह्मियों के ब्राह्मियों के ब्राह्मियों के ब्राह्मियों के ब्राह्मियों के ब्राह्मियों के ब्राह्मियों के ब्राह्मियों के ब्राह्मियों के ब्राह्मियों के ब्राह्मियों के ब्राह्मियों के ब्राह्मियों के ब्राह्मियों के ब्राह्मियों के ब्राह्मियों के ब्राह्मियों के ब्राह्मियों के ब्राह्मियों के ब्राह्मियों के ब्राह्मियों के ब्राह्मियों के ब्राह्मियों के ब्राह्मियों के ब्राह्मियों के ब्राह्मियों के ब्राह्मियों के ब्राह्मियों के ब्राह्मियों के ब्राह्मियों के ब्राह्मियों के ब्राह्मियों के ब्राह्मियों के ब्राह्मियों के ब्राह्मियों के ब्राह्मियों के ब्राह्मियों के ब्राह्मियों के ब्राह्मियों के ब्राह्मियों के ब्राह्मियों के ब्राह्मियों के ब्राह्मियों के ब्राह्मियों के ब्राह्मियों के ब्राह्मियों के ब्राह्मियों के ब्राह्मियों के ब्राह्मियों के ब्राह्मियों के ब्राह्मियों के ब्राह्मियों के ब्राह्मियों के ब्राह्मियों के ब्राह्मियों के ब्राह्मियों के ब्राह्मियों के ब्राह्मियों के ब्राह्मियों के ब्राह्मियों के ब्राह्मियों के ब्राह्मियों के ब्राह्मियों के ब्राह्मियों क

७. ठीक उत्तर रर १००) तथा न्यूनतम अञ्चारियों पर २००) के पुरस्कार दिये आयेंगे। ठीक उत्तर कांचिक सच्या में झाने पर पुरस्कार बराबर वाट दिये आयेंगे। पहेली की आमस्त्री के अनुसार पुरस्कार भीयेंगे। पहेली बहाई वा सकती है। पुरस्कार भीयेंगे का बाक व्यय पुरस्कार पाने वालें के कियों होगा।

्र पहेली का ठीक उत्तर १२ जुलाई के खहु में प्रकाशित किया बायेगा। उसी ब्रह्म में प्रकाशित किया बायेगा। उसी ब्रह्म में पुरस्कारों की लिए के प्रकाशन की लिप भी शंबायेगी, उसी इस ७ जुलाई १६४८ को देन के द लेला बायेगा, तब को व्यक्ति भी चाहे उपस्थित रह सकता है।

'ह. पुरस्कारों के प्रकाशन के बाद पीट किशी को बाच करानी हो तो तीन समाउ के अन्यत्र ही १) में व कर बाच करा खबते हैं। यार लगाद बाद किशी को आपरिच उठाने का अधिकार न होगा-शिवाबत टीक हाने पर १) वापित धर दिवा कायेगा पुरस्कार उक्त बार समाद परचान ही में अ

१०. पहेली सम्बन्धी सब पत्र प्रयन्धक सुराम वर्गे पहेली सं० ३५, बीर क्रव्यंत कायोलय दिक्की के पते पर भेजने चाहियें।

११. एक ही नाम से कई पहेलिया आते पर पुरस्कार केवल एक पर बिचमें सब में कम श्रशुः दिया होगी दिया जायेगा।

१२. वीर प्रार्जन कार्यालय में कार्य करने वाला कोई व्यक्ति इसमें भाग नहीं के सकेगा।

पहेली पहुंचने की अन्तिम तिथि २ जुलाई १६४८ ई० संकेतमाला के लिये एष्ट २६ देखिये

पने इस की नकल पृष्ठ २६ पर वर्गों में रख सकते हैं।

CHECK CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE

ल में विचय जास करते के किये भी रुग्र विद्यायाचलति विक्रिय

'जीवन संग्राम'

वंदोषित बूसरा सरकरमा पहिने। इस पुस्तक में बीवन का सन्देश और विका की ससकार एक ही साथ हैं। वस्तक हिन्दी साथियों के लिये सनस और बमद के बोग्य है।

बरुष १) बाद अब १-)

व्यर्गीय चन्द्रगृत वेदालकार ] भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रान्ध देखों में किस प्रकार हुआ, भारतीय वाहित्य की साम किस प्रकार विदेशियों के हरूब पर बाली गई. यह तब इस प्रसन्ध में मिक्केगा। मूल्य ७) बाक व्यव ॥।=)

बहन के पत्र

[ भी कृष्यचन्द्र विद्यालकार ] याध्य-जीवन की दैनिक वसस्वाकों और कठिनाईयों का सुन्दर व्यावहारिक हमाबान । बहुनों व सक्तियों को विवाह के अवसर पर देने के किये अवितीन ु प्रसाद । मूल्य ३)

म्र भवती

3'

भी विराध वी रचित प्रेमकान्य. इवनिपूर्व शक्कार की क्रन्दर कविताए। बस्य ॥)

वैदिक वीर गर्जना [ भी रामनाव वेदालकार ]

इसमें वेदों से जुन जुन कर बीर भावों को जागत करने वासे एक ती है प्रविक वेद मन्त्री का धर्मसहित सम्रह किया गया है। मुख्य ॥ 🗈)

> मारतीय उपनिवेश-फिजी भी शानीदास ]

बिटेन द्वारा शासित फिली में स्वापि मारतीयों का बहमत है फिर भी वे बहा ग्रकामों का बीवन निताते हैं। उनकी ियति का सुन्दर सकतान । मुख्य २)

#### वामाविक उपन्याव

### सरका की भाभी

विक-भी पै॰ इन्द्र विद्याबान्तस्पति ]

इत उपन्यास की स्राधिक विक माग होने के कारख पुस्तक प्राया समाप्त होने की है। स्नाप सपनी कापियें सभी में संस्थ ते, प्रत्यवा इतके पुनः मुद्रव तक बापका वत सा करनी होगी । शृह्य २)

### जीवन चरित्र माला

र्व- वरणमोहन मास्त्रीय ( भी रामगोविन्द मिश्र ]

असामामा आसावीय की का कामक वीवन-प्रकारत । सनके तम पा कीर विचारों का संबंधि विकला। तस्य १॥) बाक स्वय (०)

नेता जी समापचन्त्र बोस

नेता थी के बल्यकाल से बन् १६४५ तक, बाधाद हिन्द सरकार की स्वापना, शाबाद दिन्द धीब का संपालन आदि समक्त कार्यों का विवरवा। बूह्य १) MA MA 1=)

गो० शबलकलाम भाजाद

ं भी रमेशक्य भी धार्व ने मीसाना वाहर की राष्ट्रीक्ता, अपने कियाने पर इहता, उनकी बीवन क कुन्दर संबद्धान । मूह्य ॥०) डाक स्वय ।-)

पं॰ जवाहरताल नेहरू

भी इन्ह विद्याबाचस्पति ]

बवाहरसास क्या है ? वे कैसे क्वे ? वे क्या जाहते हैं और क्या करते हैं ? इन प्रश्नों का उत्तर इस पुस्तक में आपको मिसेगा । मूल्य १।) डाक व्यव (\*)

पद्दवि दयानन्द

भी इन्द्र विद्यावाचरपति ]

बाब तक की उपसम्ब सामग्री के बाधार पर ऐतिहासिक तथा प्रामान्त्रिक त्रीकी पर क्रोकस्थिती भाषा में किस्ता गया है। मध्य १॥) बाद स्वय 🖦

### हिन्द संगठन होमा नहीं है

च्चपित

बनता के उदयोधन का मार्ग है। इस किने

इन्द्र-संगठन

विक्रक स्थामी भडानन्द वंन्याची ]

पुस्तक समस्य पहें । आधा भी हिन्दुओं को मोहनिहा से बगाने की बायरवकता बनी हुई है, आरस में बसने वाली प्रमुख बाति का शक्ति सम्पन्न होना राष्ट्र की शक्ति को बढ़ाने के लिये निसान्त आवश्यक है । इसी उद्देश से पुस्तक प्रकाशित की बा रही है। मूल्य २)

### कथा-साहित्य

में भूल न सक [ सम्पादक भी वयन्त ]

प्रसिद्ध साहित्यकों की सभी कहानियों का सम्रह । एक बार पह कर मुकाना कठिन । मुक्य १) डाक व्यय ।-)

नया भालोक : नई खाया भी विराज

रामायक और महाभारत काल से लेकर आधुनिक कान तक की अहानियों का नवे रूप में दर्शन । मूल्य २) डाक व्यय पृथक् ।

> मम्राट् विक्रमादित्य (नाटक) नेसक औ विराज

उन दिनों की रोमाचकारी तथा सुखद त्यूतिया, क्य कि मारत के नमस्त परिचमोक्तर प्रदेश पर शकों कीर हुवों का बनैर कालक शका क्या हुवा चुवा हो के तगर तगर में द्राची विश्वत्यस्थातक भरे हुए ये वो कि साबु के साथ फिलने को प्रतिच्या तैयार रहते थे। तभी सम्राटु विकमादित्य की सक्रवार जानकी सीर देख वर सरस्वयम् अद्रशने समा ।

ज्ञासुनिक रासनीतिक बतावरम् क' साम्य करके प्राचीन कवानक के झासार पर क्रिके गये इस मनोरचक नाटक की एक ति सामने पास मुश्कात रखा हों। मूल्य १॥), बाक व्यय 🗠 ।

प्राप्ति स्थान

विजय पुस्तक भगडार, अन्दानन्द बाजार, दिस्त्री

all are forestreently failure

स्वतन्त्र भारत की रूप रेखा

इच पुरतक में बेचक ने आवा दक श्रीर श्रवास्य रहेगा, मारतीय विचान श्रा श्राचार भारतीय संस्कृति पर होन्स. इत्सावि विथयों का प्रतिपायन किया है।

बूक्य १॥) क्यमा ।

### उपयोगी विज्ञान

साद्रन-विद्यान

शाबन के सम्बन्ध में प्रत्येक प्रकार की शिका मात करने के किये इसे बावज्य पर्ते । सन्य २) हाच व्यव 1-)

तेल विद्यान

विकारन से जेकर तेल के बार वर्डे उद्योगों की विवेचना सविस्तार सरक टग वे की गई है। मूल्य २) डाक व्यव ⊢)

तससी

क्रमीराख के पीचों का क्सानिक विवेचन और उनसे साम उठाने के उपा बतसाबे गये हैं। गूल्य २) बाक स्वय प्रथक श्रांजीर

अवीर के फल और इस से अनेक रोगों को दूर करने के उपाय । बूल्य ६) बाक न्यव प्रमृत् ।

देशती इलाज

क्रानेक प्रकार के रोगों में क्रपना रकास वर शकार और बंगल में सुन-सता वे सिकाने वाली इन कीकी कीमत की दबाओं के द्वारा कर सकते हैं। मूल्य १) डाक अव प्रवक्

मोबा कास्टिक

( के॰ १ ॰ फड़ीरचन्द बी ध्म. क्त की. ) क्रपने पर में लाबा कास्टिक तैनार करने के किये दुन्बर पुस्तक। बूल्य १॥) डाक व्यव पृथक् ।

स्याही विद्यान

का में केत का स्वाही बनाइये और धन प्राप्त कीकिये । मूक्य २) बाक क्षय प्रथम ।

> भी इन्द्र विद्यावान्त्रस्पति कौ जीवन की कांकियां'

पात्रस अवस-निवा के वे सारवीय थीस बिन मुक्त ॥)

वितीय कारक-में विकित्स के चन भ्या से केसे निकास ! (property)

होजों कर ह राष्ट्र गांध केने वर स्कृष हो)

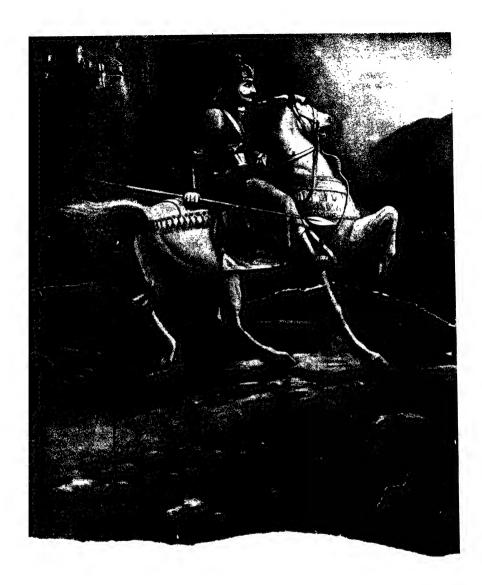

की भादत छुट जायगी। ऋती शर्म प्रपीम से हाटकारा पाने के लिये "काया कलप काली" सेवन कीबिये, न केवल अफोम सुट वायगी वहिन इतनी

शति वैदा होती कि मर्दा रंगो में भी नई बवानी का बायगी । दाम पूरा कोर्स पांच हिवालय कैपीकल फार्पेमी हरिद्वार । र-वा हा**द स**र्च प्रथद ।

### विज्ञान कला भवन

में इन वर्ष के बता ३० विदा थीं छोट कर लिए बार्गी विदायीं हिन्दी मिडल अथवा म वी बचा पात हो और वन्तु निर्माख की कवि रखते हो। मवन मात्री मापा में उच शिक्षा देने और प्रनेक वस्त बनाना विव्याने का एक गात्र केन्द्र है। दरस्वास्ते द्वान्त भे ब देनी चाहियें और परलो जुनाई को छट में सम्मलित हाने के लिए = क्षेत्र दी शक्ते पहुंच बानः चाहिय। नियमानकी और फार्म दश्वर से भिक सदते हैं।

विज्ञान कला भवन, दौराला (पोम्ट) जि॰ मेरठ।

# रोडियो व २००) से १०००) मासिक

घर बैठे मुफ्त

रसस रिक्स बुरे हे १००००) इन'म । विश्वास रिसवे यह असम्भव नहीं। क्रिटरेचर व नियम भी धुपत मगाइये।

दि हिन्द स्टोर्ज, चावडी बाजार दिल्ली।

जिस घर में बचा नहीं वह शमशान के समान है

को उप्पति चिरकाक्ष से सिर पन रहे हों कि किसी प्रकार चौकाद हो बावे निंतु चाज तक एक तिमके की भी चाशा नहीं हुई हो वह इसरी चौषधि की परीचा नरें। परे नी मास के परचात खड़का वा खड़की की खुती देख में। वह वह वैज्ञा-निक बाविष्कार है जिसके किए तिस्त में पार गत यूनानी और अंग्रेजी सनद्यापता बाक्टर भी भवने बांगों में बारुवर्य से व'तिविधां दवा केते हैं कि ऐसी कीमसी दवा हो सक्ती जं बांग्र रिवरों की संताम बाजा बना है । हमारी बानबीय ने यह साबित किया है कि स्त्री बांम दीती हो नहीं और हमकी परीचा सहस्त्रों स्त्रियों पर की गई। सचमुक्त तिन जियों की बांग्र कह दिया जाता है वह विस्कृत गता है - बविक एक जास किस्स को बाल्तरिक जगनो होती है जिसकी हमारा भीपांच ठीक दर देती है और परे सात दिन तक श्रीवांघ प्रयोग करनेक बाद बाठवें दिन नर्भ ठहर जाने को सुधी मतीन ही जाता है। मूल्य केनल ४॥।) डाकसव ॥=) प्रवक् अवश्य लहका ही पैटा होगा

यदि भाषक घर में सबकियां हो सबकियां पैदा होती हैं जो हमसे सर्तिया अबका पैदा करने की दवा मंगायें। मूल्य देवख र) डाक खर्च ॥०) वर्म के तूमरे महीने में हुसे प्रयोग करवा चाहिए।

यदि स्थाप सन्तान से वंश्वित है तो युक्ते मिलें आपके घर का दीपक शीम रेशन हो उठेगा, बदि आग न मर्के तो इमारी श्रीषथ अकसीर श्रीलाद मंगवा लें, विवसे सैकड़ो वेश्रीलाद वहनों की गोदी हरी गरी हुई है। मुल्य ३५) स्रीर दवाई क्षीलाट नरीना किसके सेनज से पुत्र ही पैदा होगा चाहे पहले लड़कियां हो तड़कियां क्यों न पैदा होती रही हो मूल्य १२) मरद के किए मैनोक मू॰ २०) बाफ कर देती है मूल्य २५)।

s मेशा के किये सन्तान उत्पत्ति <del>ब</del>न्द करने वाली दवाई वर्थ कन्ट्रोल की कीमत २५) ५ वर्ष के लिये २०) और दो सास के तिए १२)-इन दबाइयों से माहवारी हर महीने ठीक बाती रहती है। मानिक बर्म बारी करने वाली दवाई मैन्सोक स्पेशक का मूल्य १२) और इससे तेब दबाई मैन्सोल स्टांग को भन्दर भन्दी प्रकार

Phone No. लेडी डाक्टर कविराज सत्यवती

बान्दनी चौक देहली [ हम्पीरियल मैंक और कव्वारा के दरम्यान ] कोठी :- २७ बाबरक्षेत्र न्यू देइली ( निकट बंगाली माव्टेंट )

राष्ट्र मात्रा हिन्दी को अपनाहये और उसकी उन्नीत में हाथ बंटाहये। २००१) दिनेश पहेली नं० १६ में प्राप्त कीजिये।

१०००) वर्षश्चर पूर्तियो पर, ८५०) न्यूनतम ३ अशुद्धियो तक । विशेष पुरस्कार-२५), १५), और १०) कमशः वर्वाधिक पृतिवा मेशने काले को और १०१) सर्व प्रथम प्राप्त विद्यार्थी के शुद्ध उत्तर पर अधिक दिये आवेंगे।

पूर्तियां भेजने की अन्तिम तारीख प जुलाई १६४८ ई०।

संकेत बायें से दायें १. भारत की एक सख्य समस्या । १०. वह होने पर ही नेतागबा मान णते हैं। ११. इतका प्रमाय शतु पर भी पढ़े विना नहीं रह सकता। १२. भगवान राम गुवा के ····· मे | १३. महनाई का प्रभाव इस पर भी पड़ा

संकेत ऊपर से नीचे १. एक स्त्रिय वंश । २. वैसे का चाउवा भाग । ३. क्रम्ब ।

४. कमी कमी इससे बड़ी हानि हो बाती है। ५. ' .....' बातियों की उन्नित होना आवरवक है। ६. इतसे मृत्यु तक हो सकती है। ७. अनेक सीवविया तैयार करने में इसकी आवर्यकता पहली है। 🗠 छोटी चीव का '……' भी बड़ी आपत्ति है। ह. प्रयो।

नियमावतीः-एइ नाम से एइ पूर्ति का शुल्क १॥), इसके परवात् प्रत्येक पूर्ति का॥) को मनीबार्डर या पोस्टल बार्डर (विनाकात ) द्वारा भेवा बाना चाहिये। म. बा. की रखीद पूर्तियों के खाय ब्रवश्य मेर्जे त्खादें कागव पर इच्छानुकार पृतियां मेवो वा सकती हैं। पूर्तियों के झन्त में और मनीझाईर कूपन पर नाम और प्रा. पता हिन्दी में अनश्य लिखें। परिशाम के लिये 🛋 अविक मेर्ने (डिक्ट नहीं) । गुद्ध उत्तर १६ जुनाई के साप्ताहिक वीर

°- में नेखें। एजेवट बनने के --

#### (3)

### साप्ताडिक का चन्दा

| * | सास का | ⊏) |
|---|--------|----|
| Ę | वास की | 8) |





बार्ड नस्य प्रतिवे होन दैन्य न प्रतावनम्

बोमवार २ श्राचाद सम्वत् २००५

### एशियायी राष्ट्रों का सम्मेजन

उटकायह में होने वाले सुदृश्यूर्व पश्चिवायी तस्मेकन की जोर वर्षवाचारक का प्यान कम हो वना है और खास कत की विविध पेचीदी सक्तेतिक सम स्वाक्रों के होते हुए यह स्वामाविक भी मा, किन्द्र केवल इशिक्षप इशका मात्य नहीं हो बाता। अन्त कासीन बरकार के तमब बन प॰ बनाइरकाक नेक्क ने दिल्ली में प्रक्रियाची राजी कर सम्मेकन निमन्त्रित किया था. तर उसके क्रमारक समारक के साथ साथ उसके महत्व की कोर भी कोगों का ज्यान सिनाना। वह एकिया के आरंगरका का ग्रम चिन्ह या। वह सम्मेक्क् इस बात का बोतक वा कि सतार में नया जुम बारहा है और उसमें व्यक्तिका परिचनी कालियों का सामित कीर परा बीन न होकर विश्वनिर्माण में स्वतंत्र और प्रमायकारी मान लेगा। इत सम्मे बान ने यह प्रकट कर दिया वा कि पश्चिमा अन काम खड़ा हुआ है और उसे कोई शक्ति दवा नहीं वकती। पश्चिमावाची बहा उठ तम्मेलन को देख कर प्रवन्त हुए के, वहा उसने पश्चिमी कांक्समें को सबस्य संशक बना विधा या और यह असम्मन नहीं है कि उसी बम्मेकन ने अ में को विशेष रूप से विक्षित कर दिशा हो और भारत का विमाधन अक्रिसत्सक और श्रम्यावहा " रिक है. वह य पवा करने वाली ब्रिटिश करकार पाकिस्तान का निर्माण करके व्यक्तिया के महान् र ह मारत को खब्दित ध्य हुर्वत करने के क्रिए उचत हो ना हो।

परिषयी यक्षिती ने एवियाधी स्वतन्त्र भे भिती इति से देवा हो, किन्द्र बहु क्षण है कि उत्त कामेबन ने विश्व अस्त को काम दिया था, बहु कामाता विकास की दें। पृत्विता प्रवित्तावाकियों के बील वह सामना परिवासनी देशों को बीत विवेषक पूर्व स्वित्वी प्रवित्तावी

देशों को बरस्पर एक सूत्र में मधित कर रही है और उटकमयह कमोलन में इसी माबना के दर्शन हुए। वह सम्मेलन राष्ट्र वंच की प्रेरका से किया गया था, किन्द्र इसमें बिस मूल आवना पर विच र किया गया, यह यह या कि आर्थिक और व्यावकायिक दृष्टि से देशिया को स्वत-त्र व समर्थ हो बाना चाहिए। इस्वतक ग्राधिक उद्यार की बितनी योधनाए बनी, उनके पुरस्कर्ता पश्चिमी समन तिल होते थे, इसिक्ट पशिया की निरतर उपेदा की बादी थी। यह पराश्रीन था - को भी कार्थिक योजनाम बनाती थीं उनका मूच पशिया का यूरोपियन राष्ट्रो के लिए शोषक होता या । उटकमबङ सम्मेलन में वक्षाओं ने यह स्पष्ट कर दिया था कि पश्चिषा अपनी हति से आर्थिक योजनाओं का निर्माण करेगा ! बाब नामा व्यवह ने दसरा रूप बारब कर क्षिया है-राज नीतिक प्रभुत्व की बचाय आर्थिक प्रभूत्व आव की नीति है। इद्या अमेरिकन प्रदेशों तथा यूरोप के विभिन्न देशों में अमेरिका आधिक वहायता देकर ही व्यवना प्रभाव स्थापित करना चाहता है इतीलिए इस समोलन में प० नेहरू ने यह स्पष्ट कर दिवा है कि विदेशी पूजी का अहरा यदि अनिवार्य होगा, ता भी ऐसी किसी शर्व पर नहीं लिया बादगा, को इस किसी अवाख्तिय वक्त में बाध **∌** i

उटकमवड कम्मेलन ने कृषि और उचेग को हार से एशिया को समूह तथा स्वादलनी बनाने के झनेक निश्चन किने हैं। उनके विस्तार में जाने की कावश्यकता नहीं। उसकी मुक्त भावना यह रही कि एशियायी राष्ट्र एक दशरे के सुक्त दुका में सम्मिक्ति हो। स्वत तक विदेशी शक्तियों के परार्धन होने के कारक पश्चिमायी राष्ट्र आपनी समस्याप व्यथ इस नहीं बर वाते थे । हमारी रुमलाय भी इस होती थीं हमारे विवेशी प्रमुखों द्वारा, विनका दक्षिकीया बका इस से पृथकृ रहा है। आबा इस अपने भाग्य के स्वय स्वामा है और हमें ब्रोपियन राष्ट्रों के चगुक्त से छट कर एक पेली सक्ति के रूप में सगठत हो बाना चाहिए कि इस पिछका देह दो सदियों से इमारा शोषण करने वाते हटवडीन यूरोपियन राष्ट्री को यह कह कके कि झापनी साम्राज्यवादी प्रकृतियों से बाज कार्ने सौर इसी हरि से इस ऐडी प्रकृतियों को विशेष महत्व देना चाहते हैं, विससे एशियाकी राष्ट्र परस्पर सर्गाठत हो । यह। उटकप्रशब सम्मेलन का महत्व है।

### पौंड पावने का प्रश्न

पिछले चार वर्षों से पत्रों के निवमित पाठक वह बानते हैं कि पीरड पावना किस तरह एकत्र हुआ था। ब्रिटिश तर

कार ने युद्ध काल में अपने स्वार्थ साधन के लिए भारत का जिल तरह आधिक शा प्रया किया था, वह इस इसी नहीं मुल सकते। मारतवर्ष का अन्त, वस्त्र तथा भ्रत्य बीवनोपवोगी वस्तप करुरनातीत मात्रा में भारत से छीन ली गई न्याय प्रवातत्र और स्वाधानता की रखाके नाम पर। इसका परियाम भी कल्पनातात हुआ। नगाल में ३५ लाख ग्रादमी मृत्य से विश्वविद्याते हुए मर गये। समस्य देश में ग्रन्न वस्त्र का महान सकर का गया और सका यह या कि भारी मात्रा में किये आने व ले इस को बख का मुल्य बाबार दर से बहुत कम समाया गया और यह भी नकद नहीं दिवा गया । इस तरह आरत वय ने पौरडगवने के नाम से एक्ष उधार दी गई राशि का जितना मूल्य चुकाया है, वह अब में प्रशा सन्य किथी राष्ट्र ने नहीं चुकाया। ल स्त्रो भारतीयों के क काल की नींव पर निधान इव राशि को ब्रिटेन खुकाने में अल मट स कर रहा है। भारत सरकार के क्रथ मधी भी वरद्रसम चेही इसी शक्ति के सबन्ध में ज़िल्हा सरकार से बात चत करने गये हैं। उन्होंने करवन्त द्रदता का दल अपनाया है कि इत रक्मको किसी तरह कम नहीं किसा नादगा । साथ भारत को सपने उदा ग धन्धों के लिए मारी मशीनरी की बकरत है। जिटेन से इज को इस इन मशीनों द्वारा वस्य सकते हैं। हमें साशा है कि मारत सरकार पीएड पावने के प्रश्न पर किसी तरह भी न अकेगी।

### हैदराबाद बार्ता भंग

हैदराबाद भीर भारत सरकार में तमभौते की को क्रान्तिम वार्ता चल रहा थी, वह िना किती परिस्ताम पर पहुचे समाध्य हो गई, यह बान कर हमें कोई काश्चर्य नहीं हुन्ना । जिस रियासत का समाहकार आज भी श्रम व हो, उससे यह आद्या करना हा ० पर्यथा कि वह कमी समझीता करेगी। भारत वय का पिछले डढ सी कालों का कड़ अनुसव है. वह उसे ही नहीं भूल सकता पिछले उद शकों में तो ग्रमंब करकार ने बारो बात वो नृशस, प्रशास पैशासिक काग्रह क्या है, उसे तो कभी इतिहास में सामा नहीं किया चासकता। को वाव अवस ने प्रकार में किया है, यह पाप हैदराबाद में भा कर रहा है। हैदराबाद चारों झ र से भारत य सब से चिंग है, वह निरतर दाव समय तक विना किसी प्रवल साध्य के दुराबह नहीं कर सकता। हैदराबाद रियास्त का पिछला इतिहस ही नहीं, पिछलो दिनों की घनाए भावतकाई कि निजाम ब्रिटेन से अपनी आर्थिक वनिष्ठण करता आस रहा है।

इवलिए यह बहुत छमव है कि इव क्य की तह में छम ब का हाथ हा, विकक्ष आ-गरिक कहा भारत को दुवन बनाना रहा है।

### नैतिक प्रश्नीकी उपेचा

गत्रनतिक व स्रथिक समस्याप् अधिक आक्षक हानी है और उनमें एक कर मनुष्य स्वभावत नैतिक प्रश्नी की उपेद्धा करने लगता है विन्द्र इसका यह अथ नहीं है कि नीतक प्रश्न किसी तरह रावनीतक प्रश्नों की क्रपंचा कर महत्वपूरा है। आब यह समय आ प्रभाव है कि इस वेवल वीवन के बाह्र रूप का अधिक देखते हैं, नैतिक पहला की क्रोर हमारा भ्यान नहीं बाता। यही कारक है कि स्वात र प्राप्त करने के बाट इम उन नैतिक समस्याओं की स्रोर भी कराई ध्यान नहीं दे सके, बिनमें विद्योद अय का इपेडा केवल सतकता अपेचित थी। म॰ सामी ने मदानियम की स्रोह भ्वान स्त्रीचाया. इसकिय इस दिशा में कह प्रगति सवस्य हुई, ।कृतु सन्व दिशाओं में काय शून्य ही हुआ है। विनमाओं में अनुचित्र चित्रहीन दश्यो की कमी सभी तक नहीं हुई। बालकों में तमाल वंदी अभी तक वेती ही कायम है वेश्या प्रयाकी क्रोर अन तक सरकारों का व्यान नहीं गया है। यह हवें को न त है कि राजश्यान सब की नई सरकार ने पदाक्ष न होते ही पासवान प्रथा को समास कर दिया है। वह प्रशा वस्तुत रावस्थान के क्रिय क्लक रही है। विद्वार करकार ने भी बालकों के क्षिए तमाल् निषेत का निश्चय किया है। वस्तुत अमाब सुवार की दिशाओं में काम करना क्राधिक स्नावश्यक है। और्यन निर्मांख के लिए पैसे से अधिक आवश्यक चरित्र है, सेकिन आब इम इब(ध्यान नहीं दे रहे। गयाबी के ब्राइकों पर चलने का दम भरने वाले कामें सी कायकर्चा उनके सदेश के इसी मुलतत्व को नहीं समस्त वा रहे।

### उनेमा और राजनीति

#### हैदराबाद का निखंय

निवास हैदराब द के साथ भारत सरकार की जो बातां चल रही थी वह किनी परियाम पर बिना गहेचे ही समाप्त हो गई है। भारत सरकार की मारा यो कि हैदराबाद बिना शर्न के रखा, विदेशी मध्मके श्रीर यातायात को भारत के हवाले कर दे श्रीर उत्तरकायी सरकार स्थापित करे । इनों मल भन वातों के तय हो जाने के बाद इनकी पृति के लिए अन्त कालीन व्यवस्था की बा सकतो थी। परन्तु हैदश बाद सरकार इन मूलमन बानों को भी मानने को ते गर नहीं हुई । भारत सर-कार ने यह भी स्तष्ट कर दिया था कि क्रान्ति व साला के लिए रजाकारों की ब्राइवेट सेनाए भंग कर थी आये और बन प्रतिनिधियों की बन्तः कालीन सर कार बन ई काये। परन्त बहा के प्रकान मन्त्री झव तक तरह तरह से न केवल काल हरना करते रहे हैं, दिन्त निकाम की सेनाए लगानार भारतीय शीमाओं का उक्क धन करती रही है। भारत सरकार ने भी सब सपनी सेनाओं कीर पुलिस को यह आयदेश दे दिया है कि हैदराबाद को सीमा के अन्दर तक ब्राह्म न्ताओं का पीळा किया बाद और खति के हर्धाने की माग की वाय !

भारत व पाकिस्तान का नया समभौता

भारत तथा पाकिस्तान में परस्रर ब्रावस्थ्य काममित्रों की वस्ताई पर का कमभीता हुआ या उसे प्रकाशित कर स्थित गया है। भारत पाकिस्तान को प्रतिसास १८२१ टन कोबजा, ४ जाब माठे बल तथा दर्ज, १५ हबार टन क्रेंडा प्रति तिमाही तथा ६ हबार टन ब्रावस देता। इसी प्रकार पाकिस्तान

के मससमानों ने और साव के प्रेयड बक्ती ने भारत विभाषन और मि॰ किसा का समर्थन किया है। ईराक में महरत विशेषी प्रचार कम नहीं हुआ है। बेसे राष्ट्रों से यदि केवल धर्म नजुता के कारबा प्रेम हो सकता है, तो वह भी वासंभव नहीं है कि भारत और बाकिस्तान में विरोध होने पर समीयत के नेता धर्म नधता के कारण ही पाकि-स्तान का समर्थन करें। आज यह भी नहीं कहा जा सकता कि मारत सरकार की नीति बहुदी प्ररव शह के सम्बन्ध में क्या होगी ! यदि परिस्थितिक्या उसने बह्रदियों का समर्थ न किया तो इन इस्लाम श्रेमी उल्लेमाओं की रियति क्या होगी ? बिश्रक राष्ट्रीयता की मावनाओं के बिश्र बह्र ब्रावश्यक है कि मसहब को राजनीति ते विलक्का पृथक् ग्ला आय, सेविन मारतीय मुख्यमान इत सत्य को सम केंगे, इसमें हमें बहुत सदेह है।



भारत को ५० लाका बाठ कवा जूर, ६॥ लाका ग टे कवी रुई, पैने दो लाका टन चावल कौर काटा देता।

व्य चावल भीर भाटा देगा । अफगानिस्तान और पाकिस्तान

#### वन्तान आर पाएकस में तनातनी

बानुन से प्रकारित होने वाको सर-कारी मुख्यम 'प्रमीश' ने प्रथम पृष्ठ पर प्रकारित एक लेख में पाकिस्थान से ६०० मीख कामी मूमि देने की माग की है — को हुगवड झाइन और खिन्छु नदी के बीच अवस्थित है। वह में बेता-नदी है कि यह पाकिस्थान ने हमें नदी माना तो शारे प्र-श्यूष्ट पर इसका प्रमाव प्रवेगा और पाकिस्थान में भी अवस्थिक आत्तारिक क्षासान्त रहेवी।

#### करमीर का ३४०० वर्गमील प्रदेश सक

गव तीन वहारों में मारकीण वेना ने कारमीर के लगभग २५०० वर्ग-मील गरेयों के लागभग २५०० वर्ग-मील गरेयों के जाननाजा में है गुरू कर लिया है विविध कारमीर की नाटी में राज् के पुत बाने का त्याम स्वत्या दूर हो गया है। केर में संवार के वनील दवाई अबुं (लगमन २००० जीट कंचाई पर विवत) पर काकार मार्ग द्वार व्यवस्था पहु चाई गई है विविध तब लहास चाटो भी गुजुफ़ हो गई है और क्षम बहा समारी तेना की राजु से सुटमेंड की गुलायक नहीं रही।

### विद्वार में हिन्दी

विद्यार वरकार ने प्रांत में देवनागरी लिए में विश्वत दिन्दों को व्यवकार कराने प्रचिवत देन्दों को व्यवकार कराने प्रचिवत है। इसके निरुवन किया है। इसके निरुवन की सुवना एक स्वताह के व्यवकार की मेन वी व्यवकार की मेन वी विश्व की प्रवाह की दिन्दों के प्रचाह की विश्व की प्रचाह की दिन्दों के प्रचाह की विश्व की प्रचाह की दिन्दों के प्रचाह की प्रचाह की प्रचाह की प्रचाह की प्रचाह की प्रचाह की प्रचाह की प्रचाह की प्रचाह की प्रचाह की प्रचाह की प्रचाह की प्रचाह की प्रचाह की प्रचाह की प्रचाह की प्रचाह की प्रचाह की प्रचाह की प्रचाह की प्रचाह की प्रचाह की प्रचाह की प्रचाह की प्रचाह की प्रचाह की प्रचाह की प्रचाह की प्रचाह की प्रचाह की प्रचाह की प्रचाह की प्रचाह की प्रचाह की प्रचाह की प्रचाह की प्रचाह की प्रचाह की प्रचाह की प्रचाह की प्रचाह की प्रचाह की प्रचाह की प्रचाह की प्रचाह की प्रचाह की प्रचाह की प्रचाह की प्रचाह की प्रचाह की प्रचाह की प्रचाह की प्रचाह की प्रचाह की प्रचाह की प्रचाह की प्रचाह की प्रचाह की प्रचाह की प्रचाह की प्रचाह की प्रचाह की प्रचाह की प्रचाह की प्रचाह की प्रचाह की प्रचाह की प्रचाह की प्रचाह की प्रचाह की प्रचाह की प्रचाह की प्रचाह की प्रचाह की प्रचाह की प्रचाह की प्रचाह की प्रचाह की प्रचाह की प्रचाह की प्रचाह की प्रचाह की प्रचाह की प्रचाह की प्रचाह की प्रचाह की प्रचाह की प्रचाह की प्रचाह की प्रचाह की प्रचाह की प्रचाह की प्रचाह की प्रचाह की प्रचाह की प्रचाह की प्रचाह की प्रचाह की प्रचाह की प्रचाह की प्रचाह की प्रचाह की प्रचाह की प्रचाह की प्रचाह की प्रचाह की प्रचाह की प्रचाह की प्रचाह की प्रचाह की प्रचाह की प्रचाह की प्रचाह की प्रचाह की प्रचाह की प्रचाह की प्रचाह की प्रचाह की प्रचाह की प्रचाह की प्रचाह की प्रचाह की प्रचाह की प्रचाह की प्रचाह की प्रचाह की प्रचाह की प्रचाह की प्रचाह की प्रचाह की प्रचाह की प्रचाह की प्रचाह की प्रचाह की प्रचाह की प्रचाह की प्रचाह की प्रचाह की प्रचाह की प्रचाह की प्रचाह की प्रचाह की प्रचाह की प्रचाह की प्रचाह की प्रचाह की प्रचाह की प्रचाह की प्रचाह की प्रचाह की प्रचाह की प्रचाह की प्रचाह की प्रचाह की प्रचाह की प्रचाह की प्रचाह की प्रचाह की प्रचाह की प्रचाह की प्रचाह की प्रचाह की प्रचाह की प्रचाह की प्रचाह की प्रचाह की प्रचाह की प्रचाह की प्रचाह की प्रचाह की प्रचाह की प्रचाह की प्

डा॰ काटज् पश्चिमी बंगाल के गवनेर

उड़ीता के गवर्नर ड • केसावानाथ काटजू भी राष्ट्रगोपाकाषार्थ से वरिवनी वंगाल के गवर्नर का कार्यभार मस्य करने के किये २० जूनुने पहले कशकता पदुच कार्येगे। श्री रावगोपालाचार्य २० जून को आरत के अर्जर चनरल का पद समाजने के किये नवी दिक्की रवाना हो चारेगे।

#### पचाम सिख पाकिस्तान गरे

१० जून को परिवामी प्रवास वरकार की अजुनति वे विरोमीं गुन्दारा प्रवास कमेटों ने पा रिखों का प्रक करना ताहीर सेवा है। इक करने ने गुरू कर्युं नरेव के शाहीद दिवक पर (११ जून) गुन्दारा केश लाहिव में गुन्दान्य साहब का अक्कारण गाठ व कीर्तन किया। इक कार्य के विक्षों में वन्तोध शक्ट किया गावा है।

कोंच मारत में जनता की आत्म निर्माय का अधिकार

फ्रेंच आरत के शबर्नर म० वेरों वे फ्रेंच भारत के मिरण के शबरण में लेक्का की है कि फ्रेंच शरकार फ्रेंच भारत के प्रदेशों में रहने वाली बनता को सबने आग्य तथा स्वयंगी आपी रिवादि के निरुवद करने का स्विकार देती है। सन्देश परंदा की निवॉचित स्पृति-विवल की वेस्ता की शहरति है वह निरुवद किया स्थापना। इन प्रदेशों हाथ स्वास्त निवॉब किये साने तक फ्रेंच शरकार हन प्रदेशों में शारति व व्यवस्था स्वापन का सर्वे करती रहेगी।

पूर्वी पंजाब का अ'ग-भंग सम्भव

पूर्वी पंचाब में नये सिरे से मन्त्रि-मण्डल बनाने में को विलम्ब हो रहा है. उसका कारक वैवक्तिक खबवा वसीय प्रतिस्पर्धा ही नहीं कपित कहा ऐसे जाचार-मृत प्रश्न भी है जिनसे प्रवान का मविष्य भारवसारमय हो बाने की बार्शका है। जब शंकितवहता की यह निश्चक करना होता कि प्रान्त एक इकाई के का में रहे अवना विभिन्न मामाओं तया भौगोतिक साचार पर उतका पुनः सीमानियारक किया बाए। यदि मान्त को भंग किया गया तो शिमला, कागका होशिवारपर स्रोर गुस्दासपुर के विसे बिमायस प्रदेश में शामिस हो वार्वेंगे ! व्यावन्यर विश्वीवन फुलक्षिम सप में वता वाएगा और अम्माता विवीचन दिली बान्त में मिला दिवा बाएगा ।

पाकिस्तान में अपहृत रित्रयां पूर्व पंजय-बरफार की जोर के साहीर में निवुक्त महस्य कमके स्विकारी श्री राम राज मेह्या ने कराबार को श्राम स्वी है कि परिचानी पाचार में कामी तक बाताद दबार हिन्दू व श्रिक कास्कृत रिजयों को निवासना मेरा है। पाफिरकान की पुलित कोर कासिकारी हव विचय में चहुनोग नहीं दे रहे हैं।

### किलस्तीन-संपर्ध

करवों और बहुदियों ने विराम संबि के लाग होने का भरताय स्वीकार कर लिया है। मिश्र व टासबोर्डन में बापनी सेनाओं को युद्ध कर करने का बाहेज भारी कर दिवा है। इस किरास लंकि की रुपक्षता का भें व का उच्छ बर्जाकोर को है को उपुत्तराष्ट्र तथ की स्रोर से सध्यस्य निर्वाचित इए वे । काउवट वर्नाडोट ने फिलस्तीन की वस्त्र चट रखा एक सेनाओं व शस्त्राश्त्रों का बागनन शेवने के किए. क्रमरीका, वेतिक्यम व फाड से ६ सत्ती बहाब माने है। विराम संकि की केन भास के लिए ६३ वैनिक बसाइकार भी माने हैं। वे खीम ही रोव्ड द्वीप (एकि-बन सागर में श्वित ) में दोनां पत्नी का एक सम्मेशन हुवायेंगे । रोज्ह द्वीव का इसलिये जुना गया है कि बढ़ न अपनी के अधिकार में है, न यह दियों के।

### इयडोनेशिया की सहायता का

उटकमयन में एकिया न खुदूर पूर्व का वो कार्यिक कमीरान हो रहा है उनमें इराड नेपिया के सहायण विकाय किया मंत्रीन के मिलिमि का महतान पान हो गया और भारत का प्रस्तान रह मन्या। भारत का प्रस्तान ना कि इरडोनेपिया को क्रमीरान का कार्यापियेट मेन्यर नम्य किया बाद कोर उडकी उदस्वता प्रमान प्राप्ता पान कोर उडकी उदस्वता का मामवाने की करता न वसकी कार्य। किस्सीन के प्रतिनिधि का मस्तान का कि हुए प्रमुग को कार्यो क्षियेश्वान तक

### सुरका परिषद में नेहरू जी का पत्र

मारकीय संय के प्रसानयन्त्री पर् मेक्स में संदुक्तरपृष्टंक को सुसायरियद् को एक पत्र विस्ता का विस्तर्य कारकीर कारियत करते हुए कहा जा कि कमी-यान के मारत नेने बाने से पूर्व मारत राखार को यह बता दिसा कार कि कमी-यान कि प्रकृष विस्तर कार कर कार विचारविनिमय करेगा। परिचर् में इक्ष विचारविनिमय करेगा। परिचर् में इक्ष विचारविनिमय करेगा। परिचर् में इक्ष विचारविनिमय करेगा। परिचर् में इक्ष विचारविनिमय करेगा। परिचर् में इक्ष विचारविनिमय करेगा। परिचर् में इक्ष विचारविनिमय करेगा। परिचर् में इक्ष विचारविनिमय करेगा। परिचर् में इक्ष

(शेष प्रष्ठ १६ पर)

#### स मा चार चित्राव लि



प॰ नेहरू शान्ति श्रान्दोलन का स्त्रपाठ कर रहे हैं।



सरदार सार् ससिंह कवीश्वर ने पारवर्ड व्याक के अध्यद्ध पद से स्तीफा दे दिया है



वै क्रस्तवर्धी को एकना बादोतान के अस्य पूर्वी वैशास से निकलना पढ़ा है



माखिर बीवराज मेहता बढ़ौदा के दीवान बन कर रहे।



दिन्दी साहित्य सम्मेलन के ऋष्यदा भी वियोगी हरि ने रेडियो म हिन्दी विरोधा रूल स्थिर रहने पर पिर से रेडियो बहिष्कार की समकी दी है।



कुक्रमान्तीय कामें स कमेटी की अध्यद्धता के उम्मीदबार राषर्षि भी पुरुषोत्तमदास टएडन BANGAR BANGAR BANGAR BANGAR BANGAR BANGAR BANGAR BANGAR BANGAR BANGAR BANGAR BANGAR BANGAR BANGAR BANGAR BANGAR



शरणाय लड़का भी श्राजीविका के लिए श्रस्तवार बेच रही है।





उद्गीस के गवर्नर वन कर भी आसमग्रला शंघ जा रहे हैं

्र 3 दिन एक युवतीने बाचानक प्रक लिया 'बाप सिनेमा क्यों नहीं देखते १में कक चया के लिये स्तमित-सा हो गया । सनमूच आधुनिक साविष्कारों की सन से वड़ी देन के प्रति मेरी विरक्ति क्यों ? मैंने उत्तर दिया'--नही. ऐसी बात तो नहीं है। 'कल्पना' मैंने विखते महीने में देखों है। पर साधारक 'सिनेमा-चित्रो' के प्रति मेरी अवस्य ही क्रामिक च नहीं है। मेरा निजी विचार है कि अर्थ के साथ ही साथ को समय की इत्या होती है, वह एक बहु मूल्य और श्रवण्य हानि है ।' युवती ने चकित ह कर मेरी कोर देखा, इस मर के लिये मेरी आर्खें भी उसकी कोर उठीं। मैंने देखा उसके सन्दर समाट पर चिन्ता के बस उभर बाद थे। सुके बगा, वैसे वह मेरे विचारों से सहमत नहीं है, पर जेसे कोई उत्तर उक्तेन बन पढ रहा हो। बड वैती ही किंद्रच व्य विमहता की अवस्था में मेरी स्रोर कठोर इहि से देखती हुई चली गई।

क्षव उवका प्रश्न नेरा प्रश्न वन गया। वच्युव दी उव कुरुरता रव को विनेमा की एफ्नाम्ब देन है, विवक्षे क रव्य क्षाम क्षस्यांच एन क्लीव होता यक्ता बा रहा है, बिठके कार्या क्षमेक मानविक एक वार्तिक रोगी की स्टिक्ष कुई है, कोई भी दो नार मिनटों में केते प्रकार बाल उवता था।

विने चित्रों के द्वारा वास्तव में देखी-सति के बमी श्रंगों को आसादीत साम पहुचावा वा उकता वा, पर विने-निर्देशकों को देश कल्यास की अपेसा सर्व का जाकर्ष ही अधिक वें य तिक इवा है। फलतः व्यक्ति की निम्नवा विश्वयों को जागरूक करने का बशा ही क्रमीतक अर्थन कर बके हैं। उध्य-मामी वृक्षियों को परिया देने वाले चित्रों की सस्या नहीं के बराबर ही समको । उनका महत्व भी नगरद-ता ही है । बदाचित् मानसिक स्तर को कंचा करने वाले वित्रों के द्वारा निर्दे-श्वकों को कर्य-काश अधिक नहीं हो वका है और वही कारया है कि सास्क्रतिक. धारितिक, कलात्मक तथा आध्यात्मक विश्रो के प्रति भीर उदावीनता रही है। कर निर्दाशकों की कौन कहे, प्रस्पेक प्राची को इस विश्व में बन्मा है और अपने उत्तरदाविस्य को बारम्बार जेवाबनी देने वर ओ नहीं समझता है, उसे नियति कभी खमा नहीं करेला है । यह एक निस्य सत्य है।

रिवेदार का दिन या। खुटी का दिन। साममा दिन के दछ बजे होंगे, मैं भोकन कर रहा बा कड़ी उन्मयता के छाय छहना भेरे कानों में एक मुर्गिकी भवित पढ़ी। कोई गार सा बा। न्यन्न में लोख बा। स्वार्थ में दें में सा मन दिल्ला चका सवा। कोई वाजिक सा। रही बी—

### में सिनेमा क्यों नहीं देखता ?

ृश्री चारुवन्द्र ]



'ग्रहञ्बल करने बालों का तकपना किसने देला है' वह उतनी ही वन्मवता से गा रही थी बितनी सन्मयता से मैं भोषन कर रहा था। दशा वर्षकी वाश्विका थी वह । बिसे कदाचित 'मुहब्बत' का शाब्दिक प्रयंभी शाव न हो मुख्यत' की अनुभति तो बहत दर की बात है। अब मैं तीन कार्यों में लग गया। भोचन बरने का कार्य, गीत को सनने का कार्य. भीर कत भीर। बदाचित वह 'कम भीर' यह या कि मैं इस शीत को से कर किसी निष्कर्ष पर बहुचना चाइता चा। तभी दो और बोक्शियों ने उस दस वर्धीया बालिका के संगीत में योग दिया। सरीत भान प्रमास उच्च हो उठी थी। इस गीत की समाधि के पत्रवात उन कनाओं ने और कई गीत गए। उन गीतों में प्रमुख ये वे 'बर दिश्व ही टूर गया तब बी के स्वा करेंगे' सहगल का प्रसिद्ध गीत । 'श्रक्षिया मिला के चके नहिंचाना। 'दिल ठ की इना में तका जाए विया की बाद आए। में सनता रहा। लावारहा। बोचवा रहा। सहसा मैंने अनुभव किया कि समीत समास हो गया अब बालीचना चल रही है। पहले पहल पारस्परिक स्वरों के माधुर्य पर बात रही। फिर गीत का किसने कितना अधिक अच्छा अनुकरका किया, इंडडी विवेचना होती रही। इंडके पश्चात् प्रभिनेता और अभिनेत्रियों की

बात चत्री। उनके जब शिख उनके बहनी वह बात वह वह बहने का स्वाप्त का स्वीप्त वह वह बहने का स्वीप्त वह वह बहने का स्वीप्त का स्वाप्त के स्वाप्त का स्वाप्त का स्वाप्त का स्वाप्त का स्वाप्त का स्वाप्त का स्वाप्त का स्वाप्त का स्वाप्त का स्वाप्त का स्वाप्त का स्वाप्त का स्वाप्त का स्वाप्त का स्वाप्त का स्वाप्त का स्वाप्त का स्वाप्त का स्वाप्त का स्वाप्त का स्वाप्त का स्वाप्त का स्वाप्त का स्वाप्त का स्वाप्त का स्वाप्त का स्वाप्त का स्वाप्त का स्वाप्त का स्वाप्त का स्वाप्त का स्वाप्त का स्वाप्त का स्वाप्त का स्वाप्त का स्वाप्त का स्वाप्त का स्वाप्त का स्वाप्त का स्वाप्त का स्वाप्त का स्वाप्त का स्वाप्त का स्वाप्त का स्वाप्त का स्वाप्त का स्वाप्त का स्वाप्त का स्वाप्त का स्वाप्त का स्वाप्त का स्वाप्त का स्वाप्त का स्वाप्त का स्वाप्त का स्वाप्त का स्वाप्त का स्वाप्त का स्वाप्त का स्वाप्त का स्वाप्त का स्वाप्त का स्वाप्त का स्वाप्त का स्वाप्त का स्वाप्त का स्वाप्त का स्वाप्त का स्वाप्त का स्वाप्त का स्वाप्त का स्वाप्त का स्वाप्त का स्वाप्त का स्वाप्त का स्वाप्त का स्वाप्त का स्वाप्त का स्वाप्त का स्वाप्त का स्वाप्त का स्वाप्त का स्वाप्त का स्वाप्त का स्वाप्त का स्वाप्त का स्वाप्त का स्वाप्त का स्वाप्त का स्वाप्त का स्वाप्त का स्वाप्त का स्वाप्त का स्वाप्त का स्वाप्त का स्वाप्त का स्वाप्त का स्वाप्त का स्वाप्त का स्वाप्त का स्वाप्त का स्वाप्त का स्वाप्त का स्वाप्त का स्वाप्त का स्वाप्त का स्वाप्त का स्वाप्त का स्वाप्त का स्वाप्त का स्वाप्त का स्वाप्त का स्वाप्त का स्वाप्त का स्वाप्त का स्वाप्त का स्वाप्त का स्वाप्त का स्वाप्त का स्वाप्त का स्वाप्त का स्वाप्त का स्वाप्त का स्वाप्त का स्वाप्त का स्वाप्त का स्वाप्त का स्वाप्त का स्वाप्त का स्वाप्त का स्वाप्त का स्वाप्त का स्वाप्त का स्वाप्त का स्वाप्त का स्वाप्त का स्वाप्त का स्वाप्त का स्वाप्त का स्वाप्त का स्वाप्त का स्वाप्त का स्वाप्त का स्वाप्त का स्वाप्त का स्वाप्त का स्वाप्त का स्वाप्त का स्वाप्त का स्वाप्त का स्वाप्त का स्वाप्त का स्वाप्त का स्वाप्त का स्वाप्त का स्वाप्त का स्वाप्त का स्वाप्त का स्वाप्त का स्वाप्त का स्वाप्त का स्वाप्त का स्वाप्त का स्वाप्त का स्वाप्त का स्वाप्त का स्वाप्त का स्वाप्त का स्वाप्त का स्वाप्त का स्वाप्त का स्वाप्त का स्वाप्त का स्वाप्त का

श्रीर शव में निष्क्ष पर पहुंच गया या। यही तो है श्री वाधुनिक जुबती चाहती है, श्राधुनिक चुक्क चाहता है। श्रीरत मी प्रश्न उठता है इन चव का कारवा है श्रीर श्रारता से एक व्यनि श्राती है, विनेसा।

### सिनेमा का असर

और उपयुष्य ही विने-चित्र इस वस के मूल में हैं। मतुष्य ही एफ ऐसा प्रावधी है से बुदि बाता कहा चारती है। सह एक हो से से सह मतुष्य इस्ति है कि वह पतुष्ठों से सिक्त कि के निकार कर के जनुतार विकार है। वह दक्षि का करम कि जनुतार विकार है। पर एक करके नहीं विनिम्मता उत में पर है कि वह पतन की और नके मुन के से से हम तो से से कर से से से के कहा है। यह बात भी उतनी ही कर है कि वह पतन की जोर नके मुन के से से के कहा हो जोर है कि वह पतन की जोर नके मतुष्य से से बहुता है। यह बात भी उतनी ही कर है कि वह पतन की जोर नके मतुष्य से के को हो वहता । उतके हम निम्मनामारी हम को कोई वहता रोक नहीं वकता । यह एक मनोरेजानिक कर है। हमी

विषय इमारे पूर्वक व्यविशों ने मन के इक्ष वेग को रोकने के लिए छम, इस प्रस्था-बारादि नियम बनाये के 1 पर आश्व इस उन नियमों को मूलते को हैं। आब इस उन्हें बारों के अन्यानुकारण से शंकान हैं, को जनम के बाब को रोकने में अपनी हैं।

मनावैशानिको का कहना है कि प्राव्ध सभी रोग मन के विकार से तरफा होते हैं। डास्टर 'फावड का कहना वा कि सभी रोग काम की विकृति से ही उत्पन्न होते हैं। इस में कोई सन्देह नहीं कि कि सभी रोग मन से सम्बन्धत है। इसी क्रिय वहा गवा है कि 'मन के हारे बार है मन के बीते जीत'। और वह मन बक्स फिल्कने वाका है। विकार वासी मस्तर इसे नहुत माती हैं। उनके न मिसने कर उन्हीं के कोचते रहने पर वे सरीर में होस उत्पन्न कर देख है, और मिस बाबे वर वसि नहीं होती और उनके मोग में रोखें का माद्रभाव कर केवा है। सर्व प्रकश्च मानविक रोग का अन्म होता है, बिवके वयम दर्शन चिन्छा के क्य में होते हैं. फिर वह किसी शारीरिक स्थापि में वरि-वर्षित हो बाता है। मन के इन रोशियों में खब, बमेह, हिस्टीरिया, शिरहर्द, अवस. एवं प्रदर के रोगी प्रधान है। सिवों आ सनिवमित मासिक वर्म भी इसी के सर्वे गत भाता है। बारह वर्ष के ऊपर की कायु वाकी मानः ६६ प्रतिकृत वाकिकार्थ शिर की पीका से पीक्ति रहती हैं और उत्तका मूज कारक वा तो 'प्रदर' है बा साविक वर्म का अवरोच विवक्त स्वा में उनकी काम चिन्तमा है, विश्वका प्राचि-कारा भे व विने-चित्रों को है।

सामाधिक विश्लोटों में — यूत-क्रीमा, बीप्ते-विमेट का प्रीना, माना प्रकार के-केशन के प्रशासन, व्यक्तिया, प्रिज्ञा-चार की व्यवद्यता, उद्द क्या, चनव्यता, प्रशासन्त्रता, प्रशासन, चावपान का पि के प्रचार पर्व प्रकार में भी विषये का पर्वीत शास्त्री

#### यह उचर-दायिख

उपबुंक रोगों पर्य अखनों के होते पूर मी बना कोई एड्र करने को सबस्य करकता है; क्या उनके जुककें कीर कुरतियों कीर बच्चों में इटनो चक्कि है कि ग्रह के उकर समिरत को बहन कर कहें हक्या उनन हक्ता धानकों हैं कि कर बकें हु क्षांत्रकार म कर उन्न की रखा कर बकें हु क्षांत्रकार म कर उन्न की रखा कर बकें हु की का का का निक्कि मार्ग कर कोई मी उकर प्रिक्ष कमी नहीं नावा वा सकका।

कत एवं उन निर्देशकों का क्षत भी संभव बाना चानिने को कानुकारहाविक पूर्व चित्रों के निर्माण वें जन भी जीवान हैं। क्वीकि करें बानना चार्मिके कि [ मेक पूछ ३५, कर ]

### सघन घन को चीरती वह कौन आई!

[ जी वेदप्रकाश अध्यक्षेत्री बी० ए० ]

— नुपरों से अकृत सत्तार साढ़ी कक गया कुछ, और देखी से निकस कर निरंगका कुलों का सहु गुज्छ। सुत पहरेदार ने ठठ सो कम्साई। सुत्र पर को भीरती वह कीन कमाई।

क्षंच काथी को बनाने चल पड़ो बचिता भिकारिन क्षोर चनमें स्थाम सक्कर स्था पड़ी शानी पुकारित ! बूर मरबट से किसी की चोख काई!! कहन चन को चोरती कर कोन काई!

म्पोम ठर बक्क निषि अपरिमित कावनि, वर्वत में बिचा सब हो स्वेतन पा निमन्त्रक सोचते वरतिया कक्क कर्म । क्रिपट सरिक्क के तस से काव कर्म । क्रम्पत कर को चरित्री वह कीन काई। क्षिया की विश्वाल समस्याएँ
यावनीविक दक्षि से उपस्य उंजर
को एक उपकारों की बात वम जुन जुके
हैं, केकिन कार्किक दिखें से देखा समस्त्रों की कीर भी किक झानदणका
है। साथ पश्चिमा और उपकी उप-स्वालों पर विभार करते के जिए एक्स
ख्यार के चटनायक से सार्वमार्थ के चटनायक से सार्वमार्थ हैं
व्यान के चटनायक से सार्वमार्थ हैं
व्यान के चटनायक से सार्वमार्थ हैं
व्यान के चटनायक से सार्वमार्थ हैं
विश्व के चटनायक से श्री वमस्या को
विश्व के चटनायक से श्री वमस्या को
विश्व के चटनायक से सार्वमार्थ हैं
विश्व के चटनायक से सार्वमार्थ हैं
विश्व के चटनायक से सार्वमार्थ हैं
विश्व के विश्वाल हैं और उनका स्वयन्त हैं

महत्व है।

पिछुले बहुत से वर्षों में हनवें से स्विचाय सम्याप्ती पर स्वतार के दानाकक के तान विचाद किया गया है जीर
केरी कुछ रेवी मानना रही जीर कम भी
है कि एरिया महादीए की उपेज़ा की
कई है, हर पर ध्वान नहीं दिया गया है।
हर इतना महत्यार्थ नहीं तम्मक बाता।
हर पर उतना ही ध्यान दिया बात,
किता सत्ता हरा के कुछ कम्म मायों के प्रश्नो
वर दिया बाता है। तम्मकत हरक कम्मक वर्षा कि को लोग हत तम्मका पर
विचार करते ने, उनमें से अधिकार
कवार के कम्म मायों से निकट समस्या
रही की है। स्थानका ने गहते उन्हीं
पर दिवार करते हैं।

भाष वदि तकार का एक माग आविक दृष्टि से गिर वाता है, तो । वह दूसरों को भी धपने साथ पीछे सींचता का है। ठीक वैसे ही जैसे कि का उद क्रिकता है तो अन्य राष्ट्र को शुक्र नहीं चाहते, वे मी उसमें पर वाते हैं। इस ब्रिए क्युतः वह प्रश्न नहीं है कि समृद के के बेनल बापनी उदारता के कारण सनकी सहायता करे को समुद्ध नहीं हैं। बास्तव में प्रश्न वह है कि अपने हित को समझने वासा उत्तर राष्ट्र यह अनुभव करे कि बदि सवार का कोई भाग उन्नति महीं करता और पिछड़ा रहता है तो समस्त ससार के भाविक संगठन पर उसका बुरा प्रमान पहला है और वे उन मानों को भी वीछे सीयते हैं चो इत सन्य समृद्ध हैं। इतकाय वह प्रान वार्व है कि इन डमस्याची पर असिस विश्व की दृष्टि से विचार किया वाब कौर उन भागो पर कौर भी अधिक व्यान दिना जाय यो अपेनाकृत विक्रुने if m

### रशिया का संघषे

पशिक्ष का रावनीतिक र्यवर्ष तो बुक्पतः तमास हा चुल है, पर जमी पूर्व कल से नहीं । पशिक्ष के कुछु आसा पेसे हैं बहाँ विश्व ने कार्य का रावनी-क्रिक स्थवने जभी वार्ग है । यह स्वत है कि का तक शक्तीनिक करा पर इच ेंकू का तक शक्तीनिक स्वर पर इच

क्षम्य निर्देशिक्षां की व्यवेषां की काषणी या उनक्षां क्षिरोव होगा । इपिकेष्ट किनती ही करती केंद्र एमक लिया वाथ कि राव नोरिक दित्र से एक्षिया के प्रत्येक देश को विक्कुस्त क्षमान सित्र केंद्र की ति ही की वह स्थित होनी चाहिदे कि चंगा की किसी स्थापक नीति में, बिसे चंगा का कोई एगउन निर्धारित करे, क्षमान एक्ष कुक्त का कानुस्ताव कर एके, उतना ही व्यविक कान्कुल होगा । यदि कोई नात निर्देश्य है तो वह बाद है कि विद किसी हेशा ने प्रियान के किसी देशा पर प्रमुख स्थारित करने का प्रयत्न किया हो एशिया में कहीं भी चारित न होगी।

ठावारबत्वा, एवियाई वपर्यं का शक्योंकिक परस्तु अब कपनी स्वामाविक परस्तु अब कपनी स्वामाविक परस्तु को किन्तु हक्के साथ साथ हिन कर्मा है। किन्तु रस्ते है। किन्तु रस्ते है। किन्तु साथ है। किन्तु है। एवियाई दिक्के या के दन तम्हारा के स्वाम्य है। किन्तु के सार्यक्रिय है। एवियाई हिक्के या के सार्यक्रिय हो मार्य है। क्रम्य के सार्यक्रिय हो मार्य है। क्रम्य हो भी वह दनना ही आवश्यक है स्वीक्ष बन तक इन तमस्याओं को एविया में नही खुलक्षमा वावगा, तन तक उनका प्रमाव विश्व के बूबरे मार्यो पर पहता रहेगा।

श्रीयोशीकरण के लिए जबसे बड़ी क्लायद बड़ी र मार्थीनों जी कती है। किन देशों के वार जाणिक्य में ने मार्थीने राणा तत्क्ष्मत्यानी विशेष ज्ञानुमन हैं उनसे सेने में कठिनाहशा है। यह निर्याय ज्ञार को राणा उत्पादक देखों को करना है कि कहा तक ने उत्पादक है को ही। यदि बहसी हो ने हमें निर्माण तथीं है। यदि बहसी हो ने हमें निर्माण तथीं हमारे श्रीयोशिकरण के कार्यक्रमा में दुख्य देर होगी किन्तु हम उठ बोर क्रमसर होते ही आपने।

आर्थिक प्रश्नुत्व नहीं होगा अन, यदि धरुव के बड़े बड़े वहें हितों के दिखानेखा से पूर्व के भारत बेसे देश अवसा अन्य देशों के अधिभागिकस्य तथा आधुनिकतम दग से कृषि अत्यादन अन्य निरुष्य किया बात तो यह मर्थायां तथा विशेष अत्याद वरणना परिवाह

अथवा अन्य देशों के दित में होगा कि दे इस दिएए में सहायता करें। कि दु देशा करते समय यह भाग में सकता चाहिए कि मदि कोई देश शाविक प्रमुता बमाने के विचार से ऐना करेगा तो कोई मी पिछ याई देश हो स्थोकार नहीं करेगा। इस अपनी श्रीशाविक अपवा अन्य प्रकार की उन्नति में देर होने देना



परिण्य नेहरू

### एशिया का ऋर्थिक पुनर्निर्माण

[ श्री जवाहर साल नेहरू ]

जल्पकातीन समस्याओं की कोर मी शीव ही व्यान देने की कायश्यकता है, स्येकि क्छ वडी कठिनाइयों की श्रीम ही सम्बद्धाना बावश्यक है । खाद्य सबन्त्री समस्या को ही लीकिए । भारत जैसे देश के लिय यह एक अलाभारका नात है कि इस में स्वास की कमी है अथवा पर्याप्त मात्रा में खादा उपल-च नहीं है। ऐसी अवश्या में प्रत्यख़ ही इनमें कुछ न कुछ कमी है। इतमें कई तश्य नहीं है कि भारत अपने किए पर्यात आय उत्पन्न बर तकता है और करेगा यह श्री ही नहीं हो सकता किन्तु समक्षे कुछ वर्षों में यह सम्भव हो बादगा । इस समय इमें इस समस्या का सामना करना है। इस तरह की कन्त्र आवश्यक समस्याए भी विचारार्थं कापके सम्मुख भावगी। इनको दीर्यकालीन दृष्टिकं व वे देखने पर बुके बह बान पक्ता है कि बहुत सी कमियों को पूरा करना है। इमें अपनी कृषि सम्बन्धी तथा भीदोगिक उत्पादन शक्ति को बदाना होना । यह सम मन्न शिया गवा है कि पश्चिमाई देशों का श्रीदोगी-करण होता चाहिये। भून में विभिन्न वादिनों सर्था ब्रिनिन्न दियों के कारक यह कार्य वर्ता हर्हा !

पतन्द करेंगे, किन्तु किती दिशा की आर्थिक प्रशुशास्त्रीकार नहीं करेंगे।

विद्य न शक्ति के साधन मेरे विवर में विवृत् शक्ति के बाबनों का विकास करना वन से अधिक महत्वपूर्यं है, क्यों कि इन साधनों का विकाश होने से देश का भीवागीकरण होगातथा खादा उत्पादन की विद्व होगी। इस समय जैसा कि आप बानवे हैं कि ससार के किसी अन्य देशा की क्रवेचा भारत में सिचाई के निये अधिक क्षेत्र हैं और हमें काशा है कि हम इस की और भी काधिक व इस्ते ने। इमारे बामन बहुत सारी विशाल तथ छोटी नव बोबनाओं का कार्यक्रम है, विसर्वे से कई बोबनाए टैनिसी घाटी की बोबना से भी बढ़ी हैं। इम इन बोजनाओं को बड़े क्डे बान्ध भीर भलागार बना कर शीन ही कियान्त्रित हरना चाहते हैं बिवसे कि भारत के उन विद्याल भू-खड़ों की विचाई भी हो वके बिनमें प्रभी तक खेली नहीं की गयी।

#### जन संख्या का प्रश्न

र्ने नहा मारत की चन सख्या के विकास में भी कुछ कह देना चहताहू । इमारी विशास जनसम्बा के विषय में बहुत अधक कहा तथा क्षित्वा गवा है भौर यह समभा भाता है कि यह ब्ला भयानक समस्या है, जिसके सुलक्षारे विना इम कुछ नहीं कर सकते। मैं अर्थी चाहता कि भारतकर्ष की बनवख्या क्टें। मैं बनसख्या के नियत्रक के पद्ध में हा। किन्द्र फिर भी इस विषय में बड़ी आरी गलतपद्दमी है। मेरे विचार में भारत की बनवस्थान्यून है। यह मै इव हिंग्से नहीं कहता कि में बनसंख्या की बढि चाहता हू किन्तु मरे विचार में भारत है बनस्या इस्तिये न्यून है कि भारत है बहुत से प्रदेशों म स बादी है ही नहा। यह ठीक है कि यद ब्राप गङ्गा के मैकन में बाय तो वहा घनी ब्रावादी मिलती है। भारत के कुछ भागों में बना माबादी है किन्तु बहुत से हिस्सों में श्राकादी बिल्क्स नहीं है।

गत छायका रू.मलन के एक प्रतिर्भित्व में पुन प्रकार कार्या के क्रमानी से दिस्ती, प्रद्राज और तब उटकार कार्या है क्रमानी से दिस्ती, प्रद्राज और तब उटकार कार्या है कि तो भी देखका कर है से तो भी दस्ता में प्रवास कार्या अन्य है कि तो भी दस्ता में प्रवास कार्य अन्य हिमाई कार्या कार्या है कि उटेश में आवादी कार्या है कि उटेश में आवादी कार्या है कि उटेश में आवादी कार्या है कि उटेश में अवादी कार्या है कि उटेश में अवादी कार्या है कि उटेश में अवादी कार्य हुत हो है हिस्ती में आवादी नह है।

(काय अह व भा

'कुनते हो कुनते हो' ? 'हां कहे भी !' 'शुक्षेचों के दब दिन और हैं !' 'तो में क्या करूं , नाजूं !' 'नाचने को कीन कहता है, दुम तो इन्दें हो' — कुक्ष कर कर जानों ने

विगक्ते हो? — कुछ वक कर वस्ती ने कहा — दैवरिया को मेब दो खुलाने की चिट्टी झाई है, कल अन्मा बी पुछें तो 'हा' कह देना।'

'कोई बावश्यकता नहीं रोज रोज बाने की। छोता ची कमी लौट कर मायकै गाई यों ? प्राल कड़ 'की कोर तो पर कलपुग फट पड़ा है। दुक्को दूर को मागाना चाहती हो, में नायबन्द हूं ? हां बही किएए के निना बेचेनी होगी।?

'राम, राम फिर बही गगरी-बार्त, क्या हो गया है ? द्वार्चे ? याप काहे को मोल कोते हो, जरे माई वह दमारा कमें माई है ! दुक्क हो । द्वारा को मोल है द्वारा के मोहे हैं द्वारा है याप को से ..... दुक्षी मेरे सब कुछ हो । द्वारारी याद करवर कारोगी। यर किसर की निभान मिल कारोगा और योका निभान मिल कारोगा ! पत्नी ने मिल मिल कारोगा ! पत्नी ने मिल मिला कर कहा ।

'बत कोने दो । द्वाम नायती हो मैं मर बाता हूं दुम्हारे बिना, कितना कुरा लगता है अनेते रहने में । फिर भी 'भी बताने बाता किरता रोव रोव' रतन ने उदाव होकर कहा ।

'इच्छा, में कमीन काऊं ती।' कोक्सीपलीने लीव कर क्या।

××

'रतन | देवरिवाचे बुक्ताने की चिट्ठी आई है क्वा किसवा दूं — ले बाक्री !' 'बैबा कुछ चाहो' रतन मैं बीने पर

चढते हुवे बहा।'

बहुत कुश करा। 'पत्नी प्रतीद्वा में बारजे पर झन्पेरे में कही थी, लपक कर हाथ दिखा कर बोली—द्वम कितने झन्छे हो, पिराने सकोने. कितने मन मोहने।'

'झच्छा तो बड़ी खुदी मनाई बा रही है। ग्रुफ्तरे दूर मागना चाहती बी। द्वम कितनी निद्धर हो।' रतन ने कुछ्व सक्षा कन्य कर कहां।

पानी को आपको में आंद्र अस्तरक आपने | कोकी — 'हाय कैशी नार्त करते हो ? में तो द्वाम पर मरती हूं। दह दिन में होट कर झाठ गी। द्वाम कही तो न बाटकं ?' बड़ी सम्बी खांड सींच कर स्तान ने आपनुर स्वर में कहा 'काओ' '' हां ''' बाओ' उसने पूर्ड पर हाथ रख कर करत्वर नदशी।

कर करत व्यवाग । 'की द्वम दराज हो गये तो में विस्कृत न मार्जगी। पत्नी ने मार्ल इशाई और आंद, की दो गरम गरम मुदे रतन के द्वांद पर दुनक पड़ी। रतन श्वन्य था। सतन्यता ने नयोदा को विश्वनित्व कर दिया कुंडूब, हुव मैं क्या क्यारी हुं मैं शिक्कुल न आकंगी द्वम क्याल न हो।"



अपना गम दिसाने का युःश्रवस्य स्तन क्यों चूकने सागा। बराबर सम्बी लंबी ठंबी खार्से सेता रहा।

बाब काचा दहा ।

दिसो बाहर कीन पुकार रहा है ? ग्रायद देवरिया बाते कार्य हो ! मां ने दरवाजे की कोर आकते हुवे कहा — 'श्रां वही है' मीतर-बुला लो !

रतन ने चकाम करफिर जाना ग्रह किया।

मांने घोती का प्रज्ञा कर्तिक कर कहा भिन्या, क्रान्छे १हे।'

हा जाजी तब द्वपारी दुवा है; देर कूकर रूपना बोली | इसर उचर की कुछ गुरुषण दुई कीर साता पीता स्वतम दुवा! रतन बोने चले गये। यस्ती रहोई से निक्का कर माई है बातें करने लगी। 'हां मपा तो बका बनेरे ही की मोटर से चकता, चलोने ता ह

'हां देखो जैला तब कहें।

'नहीं मच्या कता ही धवेरे आवश्य चलना । चमके मच्या कता ही आवश्य ।'

'हां, हा निक्को छन तैयारी कर केता । अपर खटपट, खुनकर खाब नरोटे से नोली 'नकी राट हुई, बाद बाबो छवेरे बात करना, सो बाबो ।'

x x x

'कारे | द्वम काव तक काम रहे हो १' 'हम मरें या कियें, तुम्हें क्या है भाई, काको भीव करना !'

'कादेको हमें हुखो करते हो, मरें द्वमहारे दुरमन, ऐसी बार्ते न किया करो !'

'मेरी बार्ते कराब होती हैं। आको सब मध्या की मीठो बार्ते बुरुवा'—रतन ने सांस प्रस्ते हुवे कहा ।

'फिर बर्ग, तो मैं नवा फर्रा, द्वाम सुनेत तंगन करो, इसी से मैंने कह दिया या मैंन बाऊं थी। एक दो मैं खुर ही दुवी हूं दुवें खोड़ने पर। करर से द्वाम बताते हो।'

'तु को होती तो कहती, मेवा कल ही की मोटर से बकर वखना, खूद करों बनाती हो।'

'दुन्हें कैसे बानमारकं ?' बह रोने बारी इन्ह्य बीमा कर और इन्ह्य हुआ हो बारी इन्हर विविधनों को संभाव कर उपने कहा, 'दुन भी चलों मेरे बाब तो कितना कन्छा कने, इन्ह्य हुआहाताद तक सैबने बहर चलना ? रतन देशका उंजी बांतें मरावा रता

x x x

सारी संस्थर दोष्ठ रही थी। रतन जमने देठा वा और भाई बहन थे बगल में —हिन्दू बमें के सनुतार। कमी-कमी एक में म भरी निवार चूंबट के भीतर से रतन के ऊरर आ पड़ती ची और सह दुरंत ठकी जांग सींच झांसे ऊरर बहुत बेता था। माई हरशास्त्री देखने में स्परत था।

बनाने किन्ये में माई ने नहन को निठाल दिश कीर फिर कुछ लारीदने के क्रिये चला गया। रवन नड़ी गंभीर प्रदा किये सिंक डी के जामने का लाव हुए कीर पत्नी की कोर देखने लगा। पत्नी सिंक डी के उट जाई। उटने द्वी बनान कहा—'चिट्टो जिबना, उदाव न होना।'

रतन में प्रंड कीर संग कर किसा कीर लंबी कांव मरी। रतन के किसकी पर रखे हुए हाथ पर हाथ रक पर पतनी ने कातर हिंहे से उककी कोर देखा और कांत्र कुतकुता आये। रतन में कोठ इसा कर किर नीचा किया। और पतनी रोने सागी। विकाद कर नोजी 'चिट्ठी जिसका, बस सेने कांकोंगे सामाजेंगी।'

'एस दिन में बापने ब्राय वाली ब्राना, समस्त्री—सबने उसने वाले वरि कर कहा। रेल ने बंदी दी बीर वह की। बहा वर पच्चे रेल के बाद बाद पत्मका रहा बीर बात पूरी करता गया—'कमस्त्री सब दिन में बहुत बागी, बीर किस्सू के पर न बाना | नहीं टीन वोड़ हूँ गा—चमस्त्री बाता वहारी बात युक कर हूँ गा— गाड़ी जेव हुई बीर यह बीड़ने बना योड़ी जेव हुई सीर यह बीड़ने बना देरे दर की बाता में महार्त न करना।'

विसकते क्रिकते पत्नी विद्वाई— 'देको—सथ क्षोद दो की विस्ता ना !'

रतन हाथ खोड़ कर बाड़ा हो नया।
ट्रेन खाने बा जुड़ी थी। यती रो रही
थी। बच स्टेयन बांखों वे बोस्सत हो
था। बच स्टेन गई। फिर चोरे से कमाब निकासा और कड़ कर बांखें गोह, बांबी और पूंचट उत्तर कर बीरतों को देखने बारा। दिखें की बीतों में यह ने बारा। बिखे की बीतों में यह ने

> 'हूं' वह हैंत कर नोती, 'यह कीन वे दुम्हारे ।'

त्व है है.

'को क्रम रो क्यों पड़ी थीं'

'वो ही'—यह इंस दी और सुंद फेर फर सहर देखने जनी।

× × ×
 दूबरे स्टेशन पर मैवा झावे तो
 वह मचल करनोस्ती—'मैवा, बीनहीं
 स्वाता। द्रस्तारे ही डिब्ले में बैठ'ती।'

'चल पमती कहीं की'--वन्त उठा कर सेवा बोले।

हीं मेंचा, जन कम बात नदाओ। धुन्यू, जुन्यू, लड़ी, हजी जुजी। जीद जाम का पेड़ किदना नड़ा हुआ, बीर दो जाई ही होगी। जोयी दो जाहे दुक्तरी हो। गोरी के नहता हुआ कि बख्डिया है 'कर में ज्वा कर बार्चे करना। यंगीर क्वर से मेंचा के कहा।

'नहीं भेवा, वस एक बाद वराक्रो, चम्मो स्कुशस से साई वा नहीं और रम्बूदादा की बीनाही चसी तई वा है?'

'वस्यो और बीजारी होनों नहीं हैं।' वह जुड़ी के उचक कर किसक वड़ी। योड़ो हैर चुर रह कर किर बोजी— 'जेवा एक बात और बता बो—'चुनी डो कबती होगी। वह किसी कहती है जा जरी है

'जुड़ी सूत्र दमारो और वार्ते करती है।' मैगा ने इंड कर कहा।

'मेवा वादी कर पहुंचेती ?' 'बस क्रव देर नहीं।'

x x x

कोबची पर पहुंची। पहिले पर के बचों से क्षिपटी फिर मां कीर मानी से। दिन भर वहेंकियों के तारी भी रहे। इसी झाना कभी जाना बच्चों तक कि शाम हो गई। बह रीको-सेफी गई काम के पेड़ को ऊरर से नीचे यक काम जात उठा कर के जाता है। गोरी रक्षमा की उठा कर कि जाई। गोरी रक्षमा की

मां ने कहा— 'वांक हो जाई, नहां का को निहों !' मूं हं! यह मैदा के वाव काने को नेठ गई। नातों के तांठे बंच गये की दंशी दिक्तानी के फम्मारे कुटते जने। रात हुई का पीकर मैका उत्तर गये। मानी रातोई से निक्ता तो बोबड़ी ने कींच कर निस्तर पर जिला जिला कीए नातें करने करनी।

मानी ने वालें सरकार क्या— 'करो, रतनशानू के क्या शाव जान हैं-करो कुमारे किम केते राव जानक हैं-कर का हुन्यारे क्या मेडे ही हैं हैं. (क्रिय का शुरु करों)

#### ्यू स्त्रुम बो ने हिन्दुस्तानियों को बहुत बी बाहिबात बातें विकाद हैं—

कर्म से एक यह भी है— जाव पीना। जान का मजार हका नद गया है कि बाहरों में तो जरकी प्रतिवाद को नदे से हैं की हैं की हैं की हैं की हों हैं जो हम के स्वाप्त के से के स्वाप्त में भी उसका प्रज्ञान को से एक हैं। जाय ने चेने वाली कम्मिना को विज्ञापन करवादी हैं—उक्स में विकार मार्ग जाय गर्मा में उंदक पहुंचाती है और वर्दी में गर्मी पहुंचातों है। वह वात को मोर्ग के हिमान में वाद कर गई है जीर वर ने उसका हैवन करने लगे। पर ने नहीं बानते कि जान पीने से हानि होती होती है।

साथ भी एक नता है। सनर हमेद्रा पीने वाले को जाव न दी बाद तो वह बीमाद कर करता है, उनके दिर मेद होने सनाता है, किशी काम को करने में उनका किशा नहीं सनाता और , यह कुछ कोचा ना मस्दर्भ करता है। बी॰ पी॰, गुकरात वं ननहें में तो एक का हतना प्रवक्त है कि कुछ पूछी मत। बस्त क्यार होटन समे हुने हैं। कोटे कोटे बहरों में होटन समे हुने हैं। कोटे कोटे बहरों में होटन समे हुने हैं। कोटे कोटे बहरों में होटन समे हैं। यह के परकी यो हो पीने का कर निस्तता वा किन्द्र प्रव कुन वेदे का कर निस्तता वा किन्द्र प्रव का तो हो पर में नगाई साने वासी जाय में बहा सन्तर होता है।

कोई किंदी के यहा बाता है तो उससे बात की बकर यहा बाता है। वहरी बुदरी बाद। यो गारी अपनय दुनी बाती है। हिन्दुस्तान में अवशी दूव का बूदर्गन होना हुलेंग हो गया है—दुवलेंकु बाद पर हो कोगों ने बावा बोता है। कृष्य में अवबी दूव के बजाय पाववर के दूव बाजा वा वकता है। सकर न हो तो गुड़ भी बाजा बाता है और गुड़ का दंब बाज में ठीक डली तहर मिल बाता है, बैसे दूव में पानी मिल बाता है। गुड़ की बाव पीने से मते ही गुड़-बान बनों न होता हो, पर लोग पियंगे क्यर ही?

स्टेयानो पर भो जाय विकती है— बह तो इतनी जाएव होती है कि तक्ष बर्चम ही नहीं किया जा एकता 19 कर बानी का रंग तबबील कर दिवा जाता है। सकर तो नाम मात्र को होती है। कनता की माही कमाई के देशों को होशियारी स्था बोके नाबी के साथ सुद्रा जाता है।

एक कर चाय मामूली चीव नहीं है। उसमें नहीं साकत है। उसमें बड़े-बड़े काम निकारों हैं। किसी बचहरी के बाजू को एक कर चार रिकार रेकिए को चाकू कार उससे करा सीकिए।

किसी कांस्टेनक को एक कम जाय विका दीकिए फिर बादे काम उसके

### क्या ग्राप चाय पीते हैं ?

भी समाशकर शक्स ]



डामने कुछ भी अन्वाय करें यह न वोडोगा। मोटर द्वाइवर को एक क्य बाव पिता दीविय आपको फट टीट पर विठा होता। अपना नाम अव्यवार में हुपवाना हो, तो किसी मागूली अव्यवार के होमी संवादसता को चाव का एक क्य रिका दीवियर यह आपकी ब्याइ हुपत देगा। फिर यह नहीं देखेगा कि स्वर स्वत है या फूठ। इस्से उसे क्या हो तो चाव का कर चाहिए। इस्तिय ही कुछ स्वामिमानी जन्मददाताओं ने वाय पीचे को आदत हो नहीं हाती है।

बहुत लोग इस बात की कोशिश में रहते हैं कि चाय पीने को सपत में मिक बाव । वे पेसी बगड पहंच बाते हैं बड़ां बानते हैं कि इस समय चाय थी बा रही होगी। बस पहेचे कि एक कर चाय के लिए कोई इन्कार बोबे डी करता है। मैं एक बादमी को बानता ई वे मेरे एक मित्र के यहां स्वमातार पन्टड वर्ष तक चाय पीने के किए रोज दो बजे दिन को बाते वे क्रीर उन्हें चाय मिस्रती थी ! मेरे मित्र शहर के एक प्रतिष्ठित कांग्रे सी कार्यकर्ता है और चाहे गर्मी हो, बरवात हो या उपड, उनके यहां दिन को ठीक हो क्जे चाव तो अकर बनेगी। उक्त चाव पीने वासे राजन कभी भी अपना रामव न जुकते-वरावर पहुंच ही बाते। चाहे गर्मी की ऋतु में कड़क चूप क्यों न हो बा वर्षाश्चर्त्वमें मूसकाचार पानी क्यों न बरसता हो-वे बरावर पहुंचते। दुःस है कि उक्त खजन ग्रव इस समार में नहीं **\***1

कुछ पुस्त में चारा पीने बाते किशी का कुछ काम कर देंगे और वस चाय पीने के लिए एक बाना मानेंगे बीर देव के किए एक बाना मानेंगे बीर देव के कहेंगे कि बच्चे के कहा हो —चाय भी नहीं पिखाते । मके बी वे स्वयं किशी को भी बाद न पिखाते हों । हमारे एक लाहित्सक मित्र हैं—मैंने उन्हें कभी काएने शान वे देवा कर्चे करके चाय पीने नहीं देवा है । बेर उन्हें देवा है, तोधुस्त की बी चाय पीने देवा वे पि कर के चाय पीने नहीं के तक काहित्सक मित्र चाहें तो पेशा कर्च करके चाय पी में कहते हैं पर उनकी बाद दी हो गई है युस्त में चाय पीना ।

सेवाप्राम आश्रम में चाय पीने की इकावत नहीं है बीर न कमी गांची की ही चाय पीते वे । पर कायर कोई उनका मेहमान बनकर काता और वह चाय का झारी होता तो उसके लिए चाय पीने की झनुमति दे दी बाती। झहमद नगर जेल से लूटने के बाद डा॰ से यद महमूद बहुत समय तक सेलामाम झाभम में रहे वे बराबर चाय पीते रहे।

दमारे यह शिवान करा करते ये कि वाय उदमा पेद नहीं है किन्द्र वन के क्रान्त्रा पेद है बीतन कहा गर न वाने स्वो जाप तोग चाद को हां वर्षकेंद्र पेद समस्कते लगे हैं। इस पीहरों का लेखक चाद लूजा नहीं है। कई बार हरके लिख देवे अपने शिमों की मीठी क्रिक्कियों जाने में क्यादा आनन्द आता है। चुंकि में क्यादा आनन्द आता है। चुंकि में क्यादा आनन्द आता है। चुंकि में क्यादा आनन्द आता भी मैं वृद्यों को चाद के लिए पूक्ता भी नहीं हूं ऐसी बात नहीं हैं। 'जाहिल-सेवा-क्यन' का कमी लाहिलागोडी होती है चाद का इन्तकार करन करवाना पहता है।

मेरा दो बुक्ताव है कि चाव पान बंद होना चाहिए और उसकी धगढ सलपान श्रार हो । पर सम्भवतः मेरे इस सम्भव पर कुछ लोग नाक मीं विकोई और कहें कि क्या वाहियात राय है। जान भने ही बाय पर चाय न छुटने पावे । कई केखक चार पीडर ही बच्छा वोस विस्त वडते है। कुछ लोग तो चाब पर इतना फिटा हो गये हैं कि वे 'चाय की चुसकिया' सिसने सगे हैं। हिन्दी साहित्य संसार के सुप्रसिद्ध सेखक तथा तपस्वी सम्पादक पं॰ बनारसीदास चतुर्वेदी चाय के बडे मक है। अगर उन्हें चाय न मिलो तो व्याकुल हो बाते हैं। वे बागर किसी पत्र सम्मेंदक को शेख मेबते हैं तो उससे 'चाय का खर्च' मांगते हैं। उनकी चाय हिन्दी संसार में प्रसिद्ध है। चाय मक होने के कारण उन्होंने अपने संगदन काल में 'विश्वासभारत' में 'चायचकम' एक स्तंम भी खोला था।

चाव को सभी प्यार करते हैं। नया नेता, क्या खेलक और क्या स्थादक। एक सभादक सी को मैं सानता हूं, वे सब तक तीन कर चाव न पी लेंगे अपना स्मादकीय तेल पूरा नहीं कर पायेंगे। चाय का स्वंत्र आपति हो रहा है।

चाव बनाने के खारमोक्त पदित के तरीके स्टेशनों के 'टीस्टाल' वा अववारों के चाव के विकापनों में लिखे रहते हैं। चाव किसी खाफीसर को विका दो वह शुक्ष हो बाबगा। चाय से बढ़े बड़े काम निकक्षते हैं।

इतना वह होते दुर्प भी हिन्दुस्ता-तियों को चार पीना नहीं साता। इस्क क्षेत्र वर्षण का नगरे हैं। चान कप हारा पी बाती है न कि कर से नहीं में बाल कर । चान पीते तमक कोई बाताब नहीं होनी चाहिए। कई लोग 'फूर्ट फूर्ट,' करते हैं। चान कर प्याला कम से कम पन्नहर भिनट में करम होना चाहिए न कि दो भिनट में । चान पीने में का बितनी हैर कमाता है वह उतना हो होडियार तमक्ष्य बाता है। चान के बहुते हुए मचार को हेक कर पह रांच्य होने लगती है कि कहीं वह भांग च गाका के समान मंदगी न विकेत लेते।

चाय पीने वालों को बीचे लिखी बातें अकर ब्वान में रखना चाडिये ---

- (१) कमी भी भुफ्त की चाय न पीना चाहिए क्योंकि वह बाद में मंहगी पक्ती है।
- (२) किसी का स्वार्थ साथने के जिप्र चायन पी काय।
- (३) किसी के यहा रोज २ व्यक्तर बनरदस्ती चाथ न श्री बाय।
- (४) रेलवे स्टेशनों पर को चाव विकरी है — उस से झगर बच सको तो उत्तम है।
- (%) विर्फं वाय पीकर ही किसी का काम मत करो। हां बिना चाय पिके करों तो अच्छा।
- (६) वरकारी नीकरों को चाहिने कि वे कमी भी किसी के यहा की जास न पियें। क्योंकि मारतीय सकानायें विश्व तरहर च्लाचन के दिन दात की राखी नावकर भाइयों पर रहा की किम्मेवारी बाल देती हैं उधी तरह चाय पिखा कर लोग जाय विकान वाले पर बड़ी क्याब-चारी डाल देती हैं।
- (७) रही होटलों की चाव से बचों — उन्नते चन, स्वास्थ्य व धर्में तीनों बाते हैं। क्षार चाय पीनो ही है तो उन्न होटल की चाय पी बाय, को खाड क्षीर पवित्र हो कीर महा के चाय बनाने बाते लक्के स्वच्छ कपढ़े यहने हों।





### विविध देशों में सौन्दर्य के विभिन्न श्रादर्श

जुन से मतुष्य ने सबस्यता से वहन्दर सम्बद्धा के यथ पर बह्मना प्रारम्भ किया है, तब से नारी कृषियों, विश्वकारों और पिएनकारों औ प्रतिमा का विषय बनी हुए हैं। नारी ने कृषने रामबीय डीम्दर्स के कारख न केवल क्ष्माकारों के हरब पर कारित सबार के मान्य पर भी शासन क्रिया

प्रक कवि ने कहा है कि स-दर वस्त तदा प्रवन्नता का कारब होती है। परन्तु कारचर्यकी बात यह है कि स्त्री में विशेषत्वा ऐस कीनस समूल्य गुक् खिपा हेता है, जिससे सब के हृदयों को मोहने की वृक्ति वह रखती है। ब्रुट्रता का को बादमें पत्रियम का है, वही आब पूर्वका भी है। परन्तु शीन्दर्भ किस कार कित आकृति कित वर्ष वा कित वेस में है, वहा न कभी कोई एकनत हुआ है और न कमी होने की शाखा है। सभी देशों में सीन्दर्य की अपनी अपनी करपना है और अपना २ आदर्श है। प्राथ कस एक अमें व सबकी सपना सीन्दय सुनवसे बालों पतली कमर झोर नीली बालों में समझती है। भीर बदि इम प्रव इहि भारट्रे किया न्यू बीलैंड से सेकर अफीका की काली रित्रवों, चीन की मङ्गोल कातियों भीर भाधनिक भमेरीकन 'मिड' पर डालें तो इमें सुन्दरता के भिन्न भिन्न प्रकार के आदश दिखाई पहेंगे। आप को वह श्रान कर शायद आश्चर्य होगा कि न्यू बीलेयह के पास स्थित टापू पोलीनीया, श्रफ़ीका में भराका और ट्यूनिस के बारियों का यह मत है कि कुन्दरता का एक ब्रावश्यक अग मोटायन है। इसलिए इन देशों में सहकियों को बचपन से ही माताय मोटा बनाने की चिन्ता करती है, ताकि वह बुश होकर एक अच्छे पवि को प्राप्त कर सकें। माताय इस आदर्श को बोकर लड़कियों को जबरदस्ती सायबनी का दूप मी पिता देती हैं। इससे भी बद्द कर एक ज़ीर करता व आस्थान्तर का सामना वहा की लड़कियाँ को करना पड़ता है — माताय कोटी सद क्यों के नथनों में एक मही का बना हुआ वन्त्र पुमेड देती हैं ताकि उनके तथने सर चीवे और खुते हो बाए । वह स्रोग तफेद' बातियों की पतसी नाक को बहुत बुरा मानते हैं क्योंकि उनके

बानुसार उनका नाक मृत्य से स्ता हुवा दिलाई देता है।

भारत कीर बारव के देशों में काती धीर सम्बे २ बासों की बहुत प्रश्रास है। युनान में बड़ी २ और चमक्सर कारनों को बहत प्रधानता ही साती है। बहा की महिलाच इसके लिए विशेष प्रवस्त भी करती हैं। अपनी आसों को बड़ा और खमकदार बनाने के लिए कावल प्रथवा सर्में का प्रयोग करती है। यह दोनी गुन्ह अर्थात् लम्बे बाल और जमकदार सालें विमाने को बहुत माते हैं। वर्मा की महिलाओं का कद तो बहत छोटा होता है पर व उनकी ग्राखें ग्राक्षंय का स्रोत होती है भीर बद यह अपने काले और लम्बे २ वालों को अपने चौडे कन्धों पर डाल देती हैं, वो ऐसा दिलाई पहता है, जैसे पवत पर राजि का गई हो।

चीन धौर बापान में बसने वासी मगोल बाति में ब्रगठित शरीर श्रीर बोटे २ वैशे में ऋषिक होंदर्य म माना जाता है। ये । को क्षोटा बनाना **ब्रह्म**घार**य** वश Ψ# महत्व माना बाता है। सङ्कियों के पैरों को बचरन से ही अपद्वी प्रकार बाब कर रखा बाता है, बिससे वह अब्ही प्रकार से काम भी नहीं कर सकती, परन्तु वैरों का छोटा होना वहा अविक महत्व रसता है। चीन और जापान के लोग अपने पैरों को क्रोध रखने के अतिरिक्त श्मे हुए शरीर, सामान्य और चमकीसे दात और लाल कुल ब्रोठों को भी पसन्द करते हैं। कपके भी वह कछे हुए और भक्कीको रगों वाले पसन्द करते हैं। परन्तु जापानी और चीनी सककियों में एक बहुत बढ़ा मेद होता है, जापानी स+की के मुख की क्राकृति तो पाय वीसी होती है, परन्तु उसका शरीर सामा रक अमे व सक्की से भी काविक गीरा होता है।

श्चावकल योगेत में तो हावांद्रह का ही फैतन कावा हुआ है। परत हुक काल पून वहा तिटिया गावना की लक्ष्म क्रियों का शुन्दरता की बहुत क्यों की वहा की महिलाओं का शुन्दर हुमारी करीर कहा की बनावट और हुक का आकर्षन बहुत मुख्य का परन्तु कहा



श्राच की नारी पुरुष को व्ययना खिलीना बनाना चारती है।

का यह छी-दय स्थायी नहीं था। २० वें वर्ष के जाग मग ही वहा की लड़किया अपनी कामा को बैठती है और २५ वर्ष तक पहुंचते २ तो उनका खरीर पर्याप्त मोटा हो चुका होता है।

परिश्वितिया भी सौन्दर्य की बढाने श्रीर पदाने में महत्वपूर्य स्थान रखनी है। वृत्री श्रवभी की महिलाए कारीरिक हिं से बिल्कुल वस्पूर्य होती है। बहुत बोम्स इत्यादि कठाने से उनका श्रारीर भी बहुत हुछ पुष्ठ हो बाता है, परन्तु उत में यह कोमलता नहीं रहती वो कि स्त्री का एक बढ़ा गुख है। उन को कोई वस्त्र भी शामा नहीं देता। वास्तव में सुन्दरता का ब्रादश तो सरीर को स्वस्थ और इह पुष्ट बनामा है न कि बाह्य रूप से ही महकीले और फैशन कते कार्य वहत कर सब ना । पन्त शरीर के क्वेंया स्वस्य हाने पर ऊपर की वयोषित समाबट साने पर सहाये का कार्य अवस्य बरती है ।

---- शिवनारायय

### स्त्री के गम से सांप

बुक्त प्रान्त ने एक यान में कियो निनेये की नहीं के पेट एक शार का सम्म हुआ है। शार के पैदा होने के पहले उस नहीं के पेट में बहुत दर्द या नाद में उस नहीं को बा कब कर कात्मस्तावन दिना साथा कि शिद्धां की प्रस्तु हो। नहीं। कहा कहाई दक्त नहर कार्यक्र स्वार्थ स्वार्थ स्व

#### पासवान प्रधा समाप्त

राष्ट्रस्थान स्वयं है सरक्षर से स्वस्था स्वयं में पातवान प्रथा पर पातन्त्री स्वया सी है कीर यह काका द्वरत्य सागू कर दी गर्वे हैं। सरस्य तथ की सरक्षर शीखें स्व गर्वे। राक्स्थान की नारियों को क्यार्ट ।

#### नींद् में इस्मकर्स को भी मात

स्पूर्वाक में श्रीमती कर्नीहेखमेन को बोरी वीर्त शाव एक यब हो गया है। उनके पति मेनर हेशमेन ने बारानी एको भा आपरेखन करने वाहरे वाहरे वाहरे पर अद्यासत में १२,५०० पींड का दाना कर दिखा है। श्रीमती कानी खतार की सरामान करनवस्त्र क्षान्तर महिसाओं में से हैं। श्रीम कन्न सोग तर्ने पुसर गोरित हों हों हो नहीं पुसर ने तर्ने हैं।

मई १७४६ में श्रीमती कार्ती का काररेशन एक डास्टर ने किया था। वह काररेशन उनडी प्रस्तावका की किया गया था। इस क्षत्वर पर उनकी कमनियों में इस का एक वक्ष्मा वह गया कीर लाजु उठकों को क्ष्मी बाति पहुंची विकडे कारण वह सहा निश्च की गोह में पढ़ी रहती है।

#### पर्दा न करने पर प्रकोप

गुरहाबपुर किसे के सक्तमाह से समानार मात हुआ है कि इत्सिम मानार मात हुआ है कि इत्सिम मानार मात हुआ है कि इत्सिम का परिवाग करने के विश्वन में करावण को स्वाग पढ़ प्रतिसम का पारापक की स्वाग पढ़ प्रतिसम का पारापक की स्वाग के किन्सोंने 'पार्टी भाग के परिलाग के विश्व मात को ने प्रतिमान के विश्व माता को ने पुलिक का सामना किया, विश्वन पढ़ विशासी मारा गले गई किया मारा गले गई किया मारा गले गई किया मारा गले गई किया मारा गले गई किया मारा गले गई कि में मारा माता पढ़िस में मोता चला कर दो पतानों के मार सासा है

#### सॉठ

केसक-श्री रामेश वेदी आयुर्वेदा

जनरक होए कोठ प्रस्तेक स्वारतीय वर में शिक्ष जाती हैं। इस वरेख्यू वीकों के क्षेट्रे मोटे प्रस्त कर रोगों का प्रसाय करने की निविधा इक्ते बताई वर्ष हैं। इक्का क्योचित कीर वरिवर्दित त्रकारक। मूल्य एक स्पत्ता। वाज कर्ये कु काने। शिक्षाने का प्रका —

क्रिया पुरतक भवडार, महानन्द कामार, देहनी।

### बिने ने पर्वा कर्मा ने पर रेकान किया पा कि उनके अरब लीग किसके हाथ खेल रही हैं?

िशी गुजा ]

ब्रिक्ट ने पहला कराई ने उन्हें ऐस्हान किया था कि उन्हें सहाई में ठठाने का एक कारण है करह की बनता की दुकी की गुक्तानों के सहाना | किटन के साहित्य में किटन के स्वाधाती गुक्तर कर्नल सार्वेत के प्रामी की सोल कर प्रशंता की वणी किना किसी स्वाम के सार्व देशों की स्वामीनता किसी स्वाम के सार्व देशों की स्वामीनता किसी स्वाम के सार्व देशों की स्वामीनता किसी स्वाम के सार्व देशों की स्वामीनता

बह ऐता छाछ विश्वाचवात वा कि सार्च बहिन्दुंचम की, को सम्ब पूर्व क्रीक्स से तित्र के बूत मधी में रावल एयावर सोशाइटी के बामने सपने चेवल में मानना पड़ा कि "इमने को बेहल में मानना पड़ा कि "इमने को बेहल में कि देश सार बनता को बाईमी रहेती, और विवक्त किये हम सह रहे के यह दिख्या बाट उड़के कानु-कार नहीं हुआ। इहंश उड़के प्रेस नहीं है।"

इसके बाद जिटेन ने इन-कारुना-रिष्ठ देखों को 'स्वतन्त्रता' वेने 🐒 नाटक किया । उसने इंगक, ट्रास्कोईन और इसरे प्राव देशों से सन्वयां औं, बिनके क्रमसार वे काचे स्वाचीन देश ब्रिटिश कामाण्य के पुक्ति बने रहें। मिश्र में भी ऐसा ही नाटक हुआ । मिश्र माँग दर स्ता या कि इमारे देश से निकल भाको । ब्रिटेन ने मिश्र की करकार को सन्ध इस्ने के सिये साचार किया विसके बनसार करने को तो मिश्र और बिटेन की बरावरी का दर्ज रहा. खेकिन अवस में की बील बाटी (मिश्र और खबान) में ब्रिटेन का साम्राज्य बना रहा। स्वेक सहर का इसाका भी अंगठे के नीचे साः

कोविषय वृत्तिवन और स्वाधीतवा व व्याने बाते देशों ने निश्च कर दिल्ली कर्मनी और उनके जानी देशिक इटनी और व्यापन को स्टा कर वन जी का बात व्यापना तो करन बनना जी काम-वरवारी कुमा उतार फेंक्ने का नना कोक कामा । इन वे पहले ही प्रथम विश्वपुद्ध के बाद और दिशीन विश्वपुद्ध के बहले एकर के देशा में कामानी की बाहाई बोरों पर था। कुका विश्वपुद्ध काहत होने के कर हो। सहका प्रकृत

श्रीर श्रम्यान्य प्रकार की वासता को सत्म काने का सवास ब्रिटेन, फास और इटली के बाधाव्यवादियों के लामने बढ़े ब'रों के साथ धाया । कात ने इतकी केशिश की कि सीरिया सेवनान विस गुनामी में है. उसी में बने रहें । उसने माग की कि इन दानों राज्यों में उतको विशेषा-धिकार मिक्री रहें। इसके बाद 'अमन-चैन बनाये रखने के क्रिये' ब्रिटेन वीरिया ब्रीर खेबनान में ऋपनी सेना से गया। सीरिया और सेबनान के शिकायत करने पर यह सवाक मित्रराष्ट्रं सब की सबसे बड़ी कमेटी सुरखा केंसिस के शामने पेश हुआ। बोवियत ने अर्थों की उवित मानों का पूरा समर्थन किया, लेकिन क्रमरीका कौर दूरका औरतक के दूधरे स्यायी बद्दायों ने इंडडी मरसक कोशिय की कि सीरिया और केवनान के पद्ध में के बसान हो। फिर भी छोवियत के वसर्यन का नैतिक और रावनीतिक अवर

देश कालों पर देने पटे।
उपर मिश्र कीर हैराक की काता ने
तिदेन से माग की कि गुलाम बनाने
वालों सम्मीते रह किये बाग। यूनरे
स्वस्त देशों में मी साम्राज्यवादियों के
विकास सामादी का साम्योलन बोर

ऐसा बचा कि ज़िटेन और पास को वे

क्षत वह बस्ती हो गया कि सभी क्षत्व देखों और वहां की बनता की सारी ताकत को एक सूच में विरोधा बाद विससे हुए मौके से क्षाम उठाया का सके।

इन्हें जब कारचों से १६४५ में कारव साम बनी। कारव देशों की चनता की कारता थी कि कारत लेंग विदेशों सामाज्यादियों से कहने के किये करोड़ कारवे का मण्यूत मोर्च बनायेगी। सेकिन कारव सीम के कारनाये बनायेगी।

इटा क्षेत्रे, क्षलमान सम्बन्धे को रद करने हैं कि करन कनता की काशाक्रों पर पानी क्षीर क्रन्यान्य प्रकार की शासता को क्षतम फिर गया।

> करव सीम बामीरहारों (रोखों, युल्तानों कौर कमी )) की सरवा बन गयी | बढ़े २ करव ज्यावारी इंडमें का चुसे | करव सीम करव जनावारों कौर विदेशी लामा व्यवा दियों की चालवाधियों का कलाड़ा बनगयी |

शुक्त है ही सरव सीम युख्य रूप में विदेश साम ज्यवाद की पिट्टू रही हैं, सरव करता की स्वाचीरता की मावना हो दवाने में साम-दवाद का दिवार रही हैं। उस्सा का अपन परस्ता। सीम के मन्त्री सावार पात्रा के नारे में कहा साता है। का दिमा का बनी याह्यादी है और कमी उसने विदेश के खिलाफ स्वास्त्र कान्त्र में दिस्ता लिया था, "उसे माल्या (बिटेन के नवादन्दी दिविर) में क ची खिद्वा भिस्ता थी। उसने सपनी मुस्त मान सी सीर विदेश का साथी वन गया।"

कनरण क्लोटन को को मध्यपूर्व में ब्रिटेन का गुप्तचर है, ब्रिटेन ने प्रपना प्रतिनिधि बनाया और उसको यह काम सोना गमा कि वह ग्रारव सीन ग्रीर अवम शदा से मेल बोल पैदा करे। १९४५-४६ में बन फिलस्तीन का सवास बढे कोरों से उठा था, तब क्लैटन ही स्त्रीय को शस्त्रा बता रहा या। ब्रिटिश साम्राज्यवाद फिलस्तीन पर श्रपना सिका बमाबे रखना चाहता था. इसलिए उसने बही पुरानी शरारत शुरू की, वानी करवीं को बहुदियों के विरुद्ध भड़काना भीर यह मुद्र कराना । बनरत वतेत्रन भीर बनरल ग्लब पाशा (ट्रासकोडन के राचा धन्द्रशा का ग्रामेच भीची सलाह कार) ने एक गुप्त योधना बनाई कि फिलस्थीन, सीरिया और खेबनान को



जनरल ग्लब पशा इडप क्षिया बाय ग्रार महान् ट्रास्कोर्टन बनाया बाय |

लीम की कालिल से भी यह खवाल उठाया गया विख्का तरीया यही हुआ में बिट में ने छोजा या। अरद देशों में कराव्या हुआ है हिंदी में कराव्या हिंदी में कराव्या है है जिस है से स्वाप्त के प्रकेश में कर कि ले हैं तो कर है ले हैं है कि स्वाप्त है है कि स्वाप्त है के तेल कुछ है है से की बसीद री है, अमरीवा ने छम सम्बाप्त कि वह इस योकना का कोरों है कि होण करें है ले हो है जा से स्वाप्त के दान में वाले को चाहते य वही हुआ, अरद देशों में प्रदाय का वाले हैं वाले को चाहते य वही हुआ, अरद देशों में प्रदाय का वही हुआ,

इस प्रकार श्ररत सीग बिटिश साम्रा-ज्यवाद और सनगलों के हाथ की कठ-प्रवसी बन गईं।

ह्ला स्वय एक भीर ताकत मेदान में आई। यह यो स्वयक्तिन हा प्रायवण्डा एकती स्वय में स्वयक्तिनों हा तेल हैं। स्वयक्ति मात्रव्यवादी चाहते हैं कि निश्च में ब्रिटेन की हटा कर स्वयक्तिन ला स्वाय उत्तरी स्वयक्ति स्वयं कीर त्वेच नहर कीर नील चाटी हमारे हाय म स्वा स्वाय । इनक नतील यह हुआ कि स्वयं स्वीव नंदर और नील चाटी हमारे हाय म स्वा स्वाय । इनक नतील यह हुआ कि स्वयं स्वीव नंदर और सार्थ का स्वायं ।

इस सब का न्द्रश्य यह न श्रा कि (शेष प्रष्ठ २२ पर)

# स्वतन्त्र भारत की रूपरेखा

से -- भी इन्द्र विद्यावायस्पति

इव पुस्तक में केसक ने भारत एक और आल्यव रहेगा, भारतीय विश्वान का आधार भारतीय चंद्कति पर होगा, हत्यादि विश्वां का वित्यादन किया है। शूल्य १॥) रुपका।

23-

विजय पुस्तक भवडार, श्रद्धानन्द बाजार, दिल्ली।

# िक्की सताह मैंने बार तारावन्य की तुनिवर्दिटी शिद्धा के माध्यम से साम्मन स्वामे वाले किये हैं को उसके प्रतिकारक निर्माण के किय नजाई से शिद्धा के साम्मन स्वामे में उनकी माध्य कि किये होता है में उनकी माध्य कि सिक्त शिव्धा से सम्मन्य रखने बाजी कमेटी को दे सकता, तो मुक्ते हुआ होती सिक्तेट के से सिक्तेट के से सिक्तेट के सिक्तेट के सिक्तेट के सिक्तेट के सिक्तेट के सिक्तेट के सिक्तेट के सिक्तेट के सिक्तेट के सिक्तेट के सिक्तेट के सिक्तेट के सिक्तेट के सिक्तेट के सिक्तेट के सिक्तेट के सिक्तेट के सिक्तेट के सिक्तेट के सिक्तेट के सिक्तेट के सिक्तेट के सिक्तेट के सिक्तेट के सिक्तेट के सिक्तेट के सिक्तेट के सिक्तेट के सिक्तेट के सिक्तेट के सिक्तेट के सिक्तेट के सिक्तेट के सिक्तेट के सिक्तेट के सिक्तेट के सिक्तेट के सिक्तेट के सिक्तेट के सिक्तेट के सिक्तेट के सिक्तेट के सिक्तेट के सिक्तेट के सिक्तेट के सिक्तेट के सिक्तेट के सिक्तेट के सिक्तेट के सिक्तेट के सिक्तेट के सिक्तेट के सिक्तेट के सिक्तेट के सिक्तेट के सिक्तेट के सिक्तेट के सिक्तेट के सिक्तेट के सिक्तेट के सिक्तेट के सिक्तेट के सिक्तेट के सिक्तेट के सिक्तेट के सिक्तेट के सिक्तेट के सिक्तेट के सिक्तेट के सिक्तेट के सिक्तेट के सिक्तेट के सिक्तेट के सिक्तेट के सिक्तेट के सिक्तेट के सिक्तेट के सिक्तेट के सिक्तेट के सिक्तेट के सिक्तेट के सिक्तेट के सिक्तेट के सिक्तेट के सिक्तेट के सिक्तेट के सिक्तेट के सिक्तेट के सिक्तेट के सिक्तेट के सिक्तेट के सिक्तेट के सिक्तेट के सिक्तेट के सिक्तेट के सिक्तेट के सिक्तेट के सिक्तेट के सिक्तेट के सिक्तेट के सिक्तेट के सिक्तेट के सिक्तेट के सिक्तेट के सिक्तेट के सिक्तेट के सिक्तेट के सिक्तेट के सिक्तेट के सिक्तेट के सिक्तेट के सिक्तेट के सिक्तेट के सिक्तेट के सिक्तेट के सिक्तेट के सिक्तेट के सिक्तेट के सिक्तेट के सिक्तेट के सिक्तेट के सिक्तेट के सिक्तेट के सिक्तेट के सिक्तेट के सिक्तेट के सिक्तेट के सिक्तेट के सिक्तेट के सिक्तेट के सिक्तेट के सिक्तेट के सिक्तेट के सिक्तेट के सिक्तेट के सिक्तेट के सिक्तेट के सिक्तेट के सिक्तेट के सिक्तेट के सिक्तेट के सिक्तेट के सिक्तेट के सिक्तेट के सिक्तेट के सिक्तेट के सिक्तेट के सिक्तेट के सिक्तेट के सिक्तेट के सिक्तेट के सिक्तेट के सिक्तेट के सिक्तेट के सिक्तेट के सिक्तेट के सिक्तेट के सिक्तेट के स

उनका कुड़ परिचय दे दूं।
(१) विद्यार्थी युनिवर्शिटी के पहले साल में शांकिल हो, उसके पहले उसे बारह बरत का अभ्यास पूरा कर जीना

बह बहुत निराशायनक है। यहा मैं पहले

- (२) इस बारह बरल के आन्याब क्रम का बटबारा इस तरह होगा। पहुंचे पाय बरल में 'नेविक' विद्या का पूर्व भाग। बाद के तीन बरल में नेविक विद्या का उत्तर भाग या पूर्व माध्यमिक विद्या था आस्तिरी चार बरल में माध्यम् विक्ष स्थालका।
- (३) बेठिक किया के पूर्वभाग के ब्राक्तिश हिस्से में शंव वा राबू की आचा का विजय गुरू किया बाय। इसके ब्राह्म दीन बरसों में वह सब के ब्राह्म का सरक रहे और उसके बाद विधार्यियों को मराबी पर होक विधा बाव।
- (४) बीच के तीन बरलों में को पूर्व माध्यमिक शिख्या लेंगे, उनके विवा दूवरे के लिये अध्योजी का सन्त्रत सावस्थक न रखा साथ।
- (५) बन तक पुनिवर्षिटियों में शिक्षाका माध्यम अभे थी रहे, तन तक शिक्षा में अभे थी अवस्य रहे।
- (६) बन युनिवर्शिटियों में छाने बी के द्वारा शिक्षा देना शन्द हो जाय, तह भाष्यमिक शिक्षया में राष्ट्रभाषा को सावस्वकीय विषय बना दिया जाय।

पहले निर्मंब के बारे में मुक्ते कुछ नहीं कहना है। लेकिन दूसरों के बारे में देशा मासूम होता है कि माध्यमिक विच्य को कमेटी ने युनिवर्सिटी माध्यम कमेटी के फैक्सों को बाने विना ही अपने फैसले किये हैं। समर माध्यमिक किन्न कमेटी को वह मालूम होता कि युनिवसिटियों में माध्यम कमेटी ने ठहराया है कि हिन्दुतान की मुनिवर्सिटियों में पाच बरस के बाद सारी शिक्षा स्थानीय बा उपराज्य ( स्टेट-प्रान्त ) की भाषा में ही दी बायमी, तो उसे बह बानना साहिये था कि ब्राव को विद्यार्थी माध्य-मिक वा पूर्व माध्वमिक शिक्षक से रहा है वह बब बुनिवर्तिटी में भर्ती होगा, तव तक मातुमाका हो वाक्सी है बुन्नविदियों में पद्वाई का माध्यम के केली । प्रविवर्तिटी किया के माध्यम हे बच्चान रखने खाती क्रोटी के बारे में

### हमारी माध्यमिक शिज्ञा

[ भी किशोरीकाक मरारुवाता ]

राष्ट की शिच् राक्नों ति की भांति महत्वपूर्ण प्रस्त है। इच च्रेत्र में बावकल को महत्वपूर्ण निर्मय किये वा रहे हैं, उनके सम्बन्ध में इस बहुत प्रकार में हैं। 'इरिक्त सेवक' में केलक ने अध्यक्ष शिक्ष लिशित के निर्मय के कालेक्सा के हैं। पाठकों की बातकारी के लिए यह सेबब यह दिया बारश है।

लिखते हुए मैंने बताया था कि उनके नियों में पर ठीक तरह है अमल करना हो, तो अपके जान के जून से ही कालों के उनके स्टा कर हो हो कालों के उनके स्टा का पिक्ष के से ही मायाओं में शुरू कर दिया बाना चाहिये। क्लॉक शुरू कर मारा का मारा के हैं, किनके जिया पांच या पांच से उद्या का समर्थे हैं।

माध्यमिक विज्ञ कमेटी के निर्णयों से पद्रने वाले के मन पर दुवरी खाप यह पहली है कि हमारे देश प्राथमिक स्रीर माध्यमिक शिज्ञ्य के बारे में पिछले बर्ड बरलों से को अशास्त्रीय रिवास पड़ गया है, उसे वह कमेटी छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। किसी रिवाज को क्षेत्रने का मतलब है नवी पद्धति चालु करना भीर ऋत्विद्यारी फेरबद्दल दरना। लेकिन प्रावसिक माध्यमिक शिका के बलाने वाती यह सब फरने के शिये तेपार नहीं हैं। यह बढे अफ़्लोत की बात है। पटना में को बुनियादी वालीम सम्मेलन हुआ वा, उत्तमें वह बताया गया था कि बुनि-बादी तालीम के बात बरब के बमब को बराने की कोशिक शिवा शास्त्री की हिंह से मकत है, और उत्तक्ष विरोध करना चाहिये। अगर हम इस बात को छोड़ भी दें कि बात बरव से कम समय में स्थायी ब्राचेरज्ञान नहीं दिया वा सकता, तो भी इस में सबसे बड़ा हवें यह है कि वालक बद तक कम से कम चीदह दरश कान हो बाब, तब तक हम शिखा के वरिये उसके मन पर वो सामाबिक और नैतिक संस्कार बमाना चाहते हैं, वे नहीं ब्रमाये का सकते।

पटना का यह नियाद वरतों के कानु-भव कीर वही आवधारी से बी हुई बाज का नतीचा है। मरफा वर्ग के कागों में दिना कारचा की उतारता कोर तेर दूर्ल्य-ग्रीमरी चाह है कि उनके बच्चे किशे भी तरह करवीत सब्दी आभी थी व्यक्त कीर क्लियार्स टर्ज का चार्य । इस्ते कुछा कार्यान होकर जीये या पायचे वरता के क्ला में दुनिवादी तात्रीम के वो दिल्ये करते की हुति वर्गी है। यह इस्ते का हुति वर्ग के करते की हुति वर्गी है। यह इस्ते का स्त्रे करते की हुति वर्ग है। वर्ग इस्ते के महा वर्षी हों वर्ग है। वर्ग कर के कुण्ये यह वर्गों के विष्य तो यह निद्यक्त कम के कुलिक्क है।

इस तरह वेशिक शिक्षा के दो माग करने में एक दूसरा दोष भी है। मासूम हाता है कि कमेटी यह आशा रखती है कि पाच बरस के झन्ता में बासक को बह त्व कर डालना चाहिये कि अब शिचा तीने के बाद उसे खागे खम्बाब करना है या छोड़ देना है। समर अन्यात छोड़ देना हो, तो उसके किए ग्रंग भी का बन्धव जाबमी नहीं रखा गया है; और षो चाळू रकना हो, तो उसे सामग्री बीर पर श्रमें भी शिखनी होगी । सेकिन ज्या-दावर विद्यार्थी इस समय यह दव ही न कर वर्जेंगे कि वे साध्वसिक शिक्षक तक सागे का वकेंगे वा नहीं। और बहुत से विद्यार्थी आगे पढ़ने की ही आसा रखेंगे, फिर वह पूरी हो वान हो । नती-चा वह होगा कि जगभम वारे किवार्थियों के लिए अने भी सामग्री हो व्यववी। इससे ज्यादा तरक तो यह फरना होगा कि इनियादी वास्तीम में पाष्प बरत के बाद कांगे जो सामगी तौर पर विसाई बायगी। इस तरह के दो हिस्से करने का टोंग रचने की बरूरत हो नहीं की। तेकिन इमें देशी जादत पढ़ गई है कि बद तक दो वर्गया वातिया कड़ी न की व्यर्थे. तब तक इमें सन्तोष होता ही नहीं । इस्तिय पाच बरस कद अमे थी पद वे वाले और असे बीन पढने वाले विद्या-वियों की दो वातिया करने की स्वना क्मेटी के निर्वाद में है।

रिरोर्ट में बुकरों मी विचारों की नक-बनी है। तोचरें नियंब के छुताबिक हु ने-बारी तास्त्रीम के बुवंबात के साविक स्वार्थ स्वोद्ध साविक के ताद ने विच या राष्ट्र की माथा की पढ़ाई स्वनिकावें नहेगी। सेकिन उनके बाद वह विचार्थियों की इच्छा पर खोच ही साव्यमित रिष्मा के चार वरखों में विचार्यकों को वह कम मूल सात कर में की दिवस सावका, का उन्होंने पीन तरह में सीचा दिवस सावका, का उन्होंने पीन तरह में सीचा ही साव सम मिक्स हमारी राष्ट्र माथा मिक्स सम मिक्स कमाना स्ववस्ता।

इसके बाताना, बुटे ठनराव में नवाना गया है कि जब तक प्रतिमारिकों में दिया का मान्यम का में भी ग्रेट तब सक सामानिकारिकाय ने का में भी की महाने क्षारी बातानी । पुनिवारिका मान्यम कोर्ड के इस कार्ड में कार समान्य भाव

किए हैं, इवसी कानकारी न होने पर भी माजमिक विज्ञक कमेटी को इतना यो कानना ही चाहिए या कि देरकार हमारे देश की नीति कांग्रे की के बच्चेय क्यानीत अराधन की का तथ की भाका को ब्यादा से ब्यादा महस्व देने की होगी। वेकिन माल्या होता है कि इन्हें नीति का कामर एका दी कारना है का इस बद्ध मानती है कि बोदे से पुनवाले कोन बाही महस्य कर स्थान मिकेशा, को काम स्थी महस्य कर स्थान मिकेशा, को काम

कविषर स्वीन्द्रनाथ ठाकुर भौर गायी वी दोनों को प्राथमिक और माय्य-मिक शिद्धा के संवासन के बारे में भारी क्रवंतोष थाः स्वोकि इव विद्या का उवातन शिवक को नीचे से बीरे श ऊपर की ब्रोर के बाने की शक्ति से नहीं होता। उत्तक्ष एक मात्र क्षेत्र अनि वर्सिटी शिवास की बरूरतों को ज्यान में रक्ष कर प्राथमिक और माश्रमिक शिवास का इन्तबाम करना होता है। दरब्रस्त यह होना चाहिए कि माधीनक शिखा विदार्थी को कित इद तक पहेंचा दे, उसके बाद आगे की खिद्धा के शिष्ट युनिवर्षिटी इन्त्रकाम करे । सनर इस तरह का वंशासक हो तो मान्यमिक शिकाका इन्तवाम कने वालों को बह विचार करने की करुरत न पड़े कि युनिवर्शिटियों को अभे जी के सान की बस्तत होगीचा नहीं। उन्हें बुलेव-विटियों की वह साफ बता देना चाहिए कि भनिष्य में इम वह विश्वास दिशा बक्ते कि माध्यमिक शिक्षा पाने हुए विद्यार्थी अमेजी के जरिये दी जाने वाली किया को समस्त्री सावक होंगे ही। क्योंकि वे तो प्रधनी ताकत सुनिवाद की मबब्द बनाने में हो सर्च करेंगे और त्तके किए स में भी के बसाब मात्माण वा राष्ट्रमाथा के अच्छे किन्नव का ही व्यादा महस्य देंगे । अगर युनिवर्तिटियों को ऊंची विचा के शिष्य अर्थेणी की अन्द्री वानकारी की वसरत हो, तो उन्हें क्रपने नहीं स में की के बाद नर्म ना सूत्र चला कर वह काम कम क्षेता चाकिए। माध्यमिक विचा की संस्था वो को युनिवर्ति टियों के बिए विद्यार्थी देने वाले स्वास नहीं बनना है। बेकिन बुनिवर्सिटेवों का वह पर्य है कि वे माध्यमिक विद्या बहा दक गई हो, बहा से शिक्षा की श्चाने बहार्वे ।

पुने सम्बोध है कि इंच दरि थे देशा का की इंच चनेटी या काम विश्वकृति विश्वकातमान है।

व्यक्तिक मारतीय रेकियो की बमस्यर बाका में 'हिन्द्रस्तानी' ज्या की किया भाषा को कम देने क क्रिय प्रकल बुकारी क्रल से चला बार शह है। किन्त बान पकता है कि रेक्टिको के पवित आभी तक कोई ऐसा बाबा नहीं पारु है, बिसमें हिन्दुस्तानी नाम की बारपातील भाषा को दावा बा सके। यही कारक है कि रेडियों से कमी-कमी दूरगी 'तर गी हिन्दुस्तानी सुनाई दे बाठी है (दूर गी वह जिसमें दिन्दी उद्देश कीर विर गो वह विवस हिन्दी व उद् आमें भी हो।) कुछ दिन हुए इत तकाकांवत हिन्दुस्तानी में हिन्दी श्रुम्हां स्त्र प्रतिश्चन तीस तक पहु च गया का, के किन हाल में उद्देश प्रतिश्वत फिर बबायुर्वे हो सवा है।

इव व +र साथा है दिवे साम बहु चाने स्व प्रस्ता क्या वा रहा है, यह वस्तुमने में नहीं खावा। पाक्तियान ब्यु बहु को राष्ट्रमाण केमित कर दिवा है किन्दु स्वरत में सभी तक इत के कम्प-व मं इक्ष प्रस्तर की कोई व पचा नहीं हुई। इसे सारवर्ष न होगा, यह स्मरत की सावा मेंनिक्शुक्तानी के नाम पर उर्दू ही कोमित कर वी बाव।

#### असम्भव प्रयत्न

क्या स्वार में कोई येशी दकरी माना है. बिसमें दिनी चन्य माना का मेल हता हो ? पाश्चाल देशों के अनेक महापरिस्तों ने सनेक बार ऐसी भाषा सद्भे का प्रयक्त किया, जो सार्थभौम नहीं, तो कम के कम पेती तो बन ही वर्क क्रिते तवार के बहुतस्यक लोक शिल बद्ध बर्के ऐसी माबाबों में 'ब्रह्मातों' श्रविक प्रविद्ध है, किन्तु शर्जाल विकानों के बचार सिर मारने पर भी 'क्रक्रातो की गाड़ी जब न उसी। क्रविम माथा गहने भी दिशा में इस कार्डे तो योरोपीन विद्वानों की इस अस इसता वे शिवा प्रस्य कर तकते हैं। किन्द्र मान पहता है कि अपना कुछ कोचे विना हमें सदब्दि न ब्रावेगी। बिन्दी में उर्द और प्रामें भी का समावेश कर हम बुग बुग तक केवत यही पर्दार्शन कर क्वेंने कि हम पहते सुरुक्तमानी और बिर कारेको के गुसाम रहे। प्रसार शुर्दियों और एक्कों के नाम नशक देने कर भी हिन्दी में उर्द और समें बी का समित्रमञ् रस कर हम मारती को कमी भी वयनग्रहः व देश तक्ये। इमारी थापा के बन्दार में उन् और संमें भी के शब्द हमाधे सहसा के चित्रवादी स्तन्म का कर सर्वे रहेवे किन्हें देखकर प्रकार साद्य क्या है वह ग्रह हो सबस ।

### रेकिनो की साम

देशियों के सहस्य दशार्थ आवा में विक्रु समार विकार सुवारों का का के वर्ष

### मापा गई तो संस्कृति भी जायगी

[ भी कात्यायन ]



षाठकों झौर रेडियो के अप्ताझों से हि,पा नहीं है।

### इब नमृने

उद्देश्म भी श-शंकी बहुसाता के त्ताय हा बाक्यों का विन्यास भी पारशी के दम का दोने समा है और वेचारे ऑताओं को अरुक मार के उसे सुनना पढ़ रहा है। १४ मई को रात के बुक्तेटिन में नेपार, उप्रति, कान्ती, बनावा आदि प्रशुद्ध शब्दों के व्यक्तिक 'काराबाइयों को बढाए' आम बमसीता, 'स्वाबी संसद', 'नारावनी की चिट्ठी सादि वास्वाद भी सुनाई दिवे थे। इसी बुक्तेटिन में एक बास्य इस प्रकार का था। " अरव यहवियों की वस्ती पर इमला कर रहे हैं।' यह बाक्य फारशी दग का है और आमक है। इससे यह भग होता है कि अरव और यहदिवों की बस्ती पर किसी तीसरे धर्म बाक्रे हमला कर रहे हैं। इस अपने सा के रात के बते टिन में गर्धे, रित्रयों और वधों कहा गमा था । प्रन्ता तो वह होता कि रित्रवी के स्थान पर 'क्रीरक्षे' का प्रयक्त किया भावा कोर सारा बास्य उर्दुका बना दिया बाता। 'मद' के बाब तो 'झौरत' की ही खोमा है 'स्त्री' की नहीं। इसी प्रकार ' चबुक्त बूरोप बनाने के खिये वह कानवाक भी फारती के दम का है। होना चाहिये 'ब्रोप को खबुक करने के किये।" 'यूरोप' से पहले 'तमुह्न' रखने यर हो मुरोप को समुह्न

करने का काम पहलो ही से पूरा दुशा बान पहला है। दापहर क बाने तक' वह बाक्यास मा हिन्दी की प्रकृति के विषय है। वन बानते हैं कि दोपहर साना नहीं साती अन्यथा इस वास्याश का यही अपूर्व निकलता कि 'बाव तक दपहरी काजा काती रही तब तक । हाता चाहिने वा 'दोपहर के खाने क समय तक।' 'सद्देशको तो 'काने पर अलाये बाते हैं, क्रेकिन हिन्दी वाले खाने पर कमा भी न बायगे-वे तो 'खाने के किये डी बायगे। 'सनीचर को रेलों म काम करने वालों ने 'शानिश्चर के स्थान पर सनाचर भ्यान देने याग्य है इसके आ तिरिक्त उपस्का वाक्यादा से वह स्रथ निकलता है। क व्यत वे ही सो जो श्चित्वर का रेलों में काम करते हैं। 'सल पोश्व'न तो िंदी है, न हिन्दस्तानी। यह रेडशर्ट' का उद् भनुवाद है। हिन्दस्तानी में इसे बालकरीं या 'बाल क्रमाव' करते हैं।

दिश्व आरत के किशी स्वान पर बादू के विकोद्धानन का बमाबार वो बुनाया नवा बा—'श्री बान अवाई ने माबो बी के पूरे विका पर है पर्दी हराया।' वर बानते हैं कि 'श्रिता-गांग' 'यह प्रवेश;' 'पूर्ति प्रतिश्वा' बादि वस्कारों की आर्थि 'विकोद्ध टरा' भी एक वस्कार हैं हैं-द्व रेशियों के उत्साही परिवानों ने हस् वस्कार का भी अपने दश से संकार कर दिया है। रेडियो के इस हिन्दस्तानी करक को आदर्श मान लिया गया तो 'म डन' सस्कार के लिए 'बाल बनाना' 'उपनवन' संस्कार के लिए 'घागा पह नाना' और 'पासिप्राख' संस्कार के लिए हाथ वस्द्रना' किया जायगा। किसी • दे उद्दश्य का पूर्ति के प्रक्षोभन में हिंदु इन हिन्दस्तानीकरका को मान भा सकते हैं दित क्या किसी को एक जन के लिय भी यह विज्वास हा सकत है कि म फेसर गुलाम नबी अपने सबके के खतने का निमन्नवा सपने सहयोगा जाकर नगेड के पास रेक्टियों का कि उस्तानी भाषा में मेजेंगे ? श्रीर यदि श्र ही हैर के लिए मान भी लिवा खाय कि प्रोफनर गुलाम नवा सतने का निमन्त्रक हिन्द स्तानी भाषा में लिख कर मनगे तो परन उडता है कि जिस प्रशार चित्रो दघटन के क्रिए रेडियो चित्र वर के परदा इटाना लिखता है उसा प्रकार खतने के किये प्रफेशर गुजाम नवी क्या

Bपयुक्त हिन्दुस्तानीकृत्य के ऋति रिक्त चित्रोटचारन सम्बन्धी समाचार .. उद्धासाम भी है। 'श्रीचान सवाई ने गाधाबी के पूरे चित्र पर से पर्दा इटावा इत वास्य से तो यह बान पहता है कि भी जान सथ है ने किसी निगढ़ विशव का स्पष्टीकरक किया । यदि यह भी मान क्षिया वाय कि रेडियो के उपयु<sup>®</sup>का वास्य से किसी प्रकार के धान्यवा वर्ष का भाग नहीं होता, तो भा यह तो मानना ही पडेगा कि उस है चित्रोदघाटन का भाव ज्यक्त नहीं होता । यदि 'उन्चारन' शब्द से बचना ही था तो यह बाक्य इस प्रकार भी लिखा बा सकता था-- श्री बान मबाई ने गांधी भी के पूरे आयादार का चित्र स्थानित किया' या 'भी जनमधाई से गांधी की के पूरे आकार के चित्र की प्रतिष्ठा करावी गवी। और वृद्धि हिन्द स्तानी के क्षिप दिल में इतनी तक्य हो कि ये दोनों वाक्य भी हिंदी के आज पढ़े तो पिर इसे वों भी लिखा का सकता था भी बान मधाई के हाथ से गांधी भी के पूरे आपकार का निश्न न्यासाया गया' या श्री जान मथाई ने गांची जी के पूरे आकार का चित्र लेला। श्रमें बी शब्द 'सनव्हेल' के शाब्दिक सनसाह विदी हराना ] ने 'उद्घाटन' शब्द की बमारोह पव सस्कार विषयक भावना की पास तक पटकने नहीं दिया ।

### **हि**न्दुस्तानी

रेडियो में आवकत इटी प्रकार की हिन्दुस्तानी की प्रतिष्ठा की वा रही है। वहि इस वसय रहते न चेत पाये तो योचे हैं । बसय में अपनी भाषा कीर करकार को में की नाम बेटेंगे। इसारी समझ में हिन्दुस्तानों के नाम पर वसी व्यक्ता होने हैं हैं हों। इसारी समझ में हिन्दुस्तानों के नाम पर वसी व्यक्ता है ते नहूँ और अन्न की के ऐसे

# केश सौन्दर्य के लिए

### ★ गुरुकुल काँगड़ी फामेंसी द्वारा भेंट ★

### केश सिगार

इसके किर जोने पर शास रेखन के स्थानमा व सुन्दर हो जाते हैं। मूह्द रा) वास !

### भामचा तैल

वासों का निरना, जनसब में वकता जादि रोग बूद होकर दिमाग में तरावट जादी है। यूल्य १() बीची (

### बाह्यो तैल

दिमाग को उपहक व तराक्ट पहुंचा कर बाक्षे को मजबूत व मुन्दर बनाता है। मूल्य १४) शीशी।

### मुक्ताज तेब

बाबों को काला करने में यह तेल प्रतिद्ध है। नेप ज्योति को तेण करता है। मूल्य १) पाप !

### ग्रस्कुल कांगड़ी फार्मेसी (हरिद्वार)

### म्रार्थिक नट**ं**नृत्य

[ प्रो॰ जे॰ सी॰ कुमारप्पा ]



द्भारा वैदेशिक वापार अवं<u>त</u>कित द्वावस्था मे है। इस बहत ही देशी चीचें मता रहे हैं जिनके सामान बना कर निर्धास किया का सके और सारा इमें नाहर से विका सके। ऐसी हालव वड़ी असंतोष धनक है । हिन्दस्तान सुनाइटेड किंगडम का दूधरे नम्बर का वबसे बढ़ा लात का बाबार है। उसने मुनाइटेड किंगडम से किसी भी दसरे बाइड से दुगुनी मशीने सरीदी हैं और इस मद में शायद वह सबसे बढ़ा प्राहक है। प्रतली बर की मशीनों में हिन्दस्तान का हिश्ला यनाइटेक किंगडम की कल निर्वात का ३० प्रतिशत है और उतका यह ब्रा-बात वसरे नम्बर के खरीददार से तिग्रनी ब्दीमत बाहे।

इमें अपनी बरूरतों को बाहर से पूरा करने के बारे में इतनी आपत्ति नहीं हैं, होकिन वर कारणानादारों की अखिता-भारतीय संस्था 'दि साम इदिया और्ग-नाइजेशन बाफ इन्डस्टियल प्रण्यावर्धः में बोसीबेट महोदय फहते हैं कि 'झव क्रपने बाबात का पताका बरावर करने के किए हमें बचना उत्पादित माल बाहर केवन वरेमा तो इमें सत्य दिसाई देता है। कास तौर से पेती हासत में वद हमारा भागत साद्य पदार्थ और बत्तरी प्राथमिक बरुरतों का हो तब और भी उरने की बात है, क्योंकि इन चीकों का बाबात ही अधिकतर देश देश के बीच सबाई भगने पैदा करवाता है। इमारे मुल्क का आविक टाचा राष्ट्रय शरकार के बाने से नहीं तेथी से नदश क्या है और ऐसा अगता है कि वह तब-शीली प्रावनति की कोर ही है। एक राम-होल व्यवस्था प्राथमिक सावश्यकताओं के जारे में जाशकार होती साहिये । हमारा

क्षम्य क्षीर प्रहावरे भरे वा रहे हैं को प्रारत के स्वतंत्र होते हुए भी विदेशों तक हमारी रिक्की दावता का अध्यका क्षम्य पर ठंगकी ठठावेंगे। वे कहेंगे कि प्रस्तावों की क्षणती कोई भागा नहीं है। वदि हन्हें प्रश्लकमानी से उन्हें की प्रमावों से अपनी निक्की हेंगी तो हम वर्गर मारतीयों के गांच क्षापने विचार वक्ष्य करने का कोई माम्यम ही न होता। कोर उन्हें अपने वी निक्की दिन्हाता। भारत्म से का हम क्ष्यताराहित क्षाम भारत्म से का हम क्ष्यताराहित क्षाम भ अपने विचार प्रकट करने वैठेंगे तब हतर राहित कम हमारे धुंह पर वृक्ष हेंगे। त्रतादन विशेषतथा मोकन कीर क्षण्डे का — वैदेशिक कावात पर क्षणिक निमंद नहीं रखना चाहरे । वह कोदें दलील नहीं है कि कपने का निशात कर के इस क्षणिक मोशन मना चढ़ेंगे। इसे देशी नीति के नतीबों पर गौर कमा चाहिये।

सरकार के 'क्रिकि सान्त उपवासी'
प्रमान का हम स्वारात करते हैं पर यहा
पर यह देवावनी देना कानुसित न होना
हुवर देखों पर नहीं स्वार्ग निम्मेता
हुवर देखों पर नहीं स्वार्ग वादिव | बेवे
टू स्टर्क के क्षिए पेट्रोंबा, कृब सामक
सादि का स्वीर सादी का सामत हमें
फिर उर्जी स्वारम्या में साकर टक्कोमा
विश्वरादिका स्वार्ग सा सन्देशा

नदियों की व्यवस्था और बंबर क्रमीन में लेती का माग बदाने की बो- कोशियों हो रही है वे प्रव्यक्षी हैं, सेकिन साथ ही वाय हमें वह भी व्यान में रक्तना चाहिए कि हमारी खेती की बमीनें व्यावका विक खेती के कामों में को नहीं आई का रही हैं और उनकी उत्पत्ति बाहर मेक्कर जनाय तो बाहर से नहीं मंगाया जा रहा है। वह तरीका समस्या का बढ़ा गजत इस है। सब हमारी बहत-ती चरागाओं की कमीनचली गई है इसकिए भवेशियों की बाच कर खिलाने के लिए चारे की फललों की बरूरत है। यह भी खेतिहर बमीन की एक किम्मेदारी है जिसे व्यवसायिक लेतियों से अधिक महत्व देना चाहिए।

कापने साथ भडार को बंदियुद रखने के लिए को प्रवश्न पढ़ रहे हैं उनमें पावल मंदी की पत बनवादि की रिक्षों को बन्द करने का भी उपावेश होना चाहिए। क्वों कि ने मिलें हमारे साथ पदानों के पोषक उपावें को हानि पहुंचारों हैं। हस्काए हमको नदावा देने का मदाबाद होगा काम अधिक उप-बाने की सपनी मीति के विश्व साना। हम एक तरफ तो सांगों को कम्मोलायि के लिए यो तोक को किया काने को कहें स्वीर बुद्धतं अप्रभावन तस्त्रों के नाय को शहरा दं, ऐमा कैसे हो सक्ता है ?

रणिलए ह्यांगी का थिंक व्यवस्था के तिए सहसी है कि उत्पादन के तिएन सामनों का ठीक से लोगी गई गंगाना के हुझादिक ऐना एक्सिक्स करें विससे मोड़े से लोगों को बनी नगने के बसाय बामा बनास का सामग्रा हो। पूरूक का विदेशी सामग्रा हाथ की मोर्थी-करण करते और कमाश्र भारती के तिल्ह

सपने उत्पादन का निर्माण करने की कोशियों आर्थिक क्षेत्र में ठती रखी पर नट्डाल के सामान है। इससे दर्शकों को स्विषक सामन्य मते है। पिते पर उत्प करने सिए वह स्वतर की नात साहत हो स्वतरी है। हमारे मुक्त को इन बोसिय के लेजों में नहीं एकना चाहिए।

#### गल काला

चिषाव से नहीं। हमारे ब्रायुर्वेदिक र्युत्रिम्बत तेल से बाल का पकना कक कर कोन्द्रनाल पक से बाला ही बाला है। वह तेल दिमारी ताकन की उसीन रोजनी को बहुतता है। किन्हें विश्वाच न होने मूल्य बापत की कर्ते सिक्ता लें। मूल्य रो) बाल जावा पका हो हो। की कुम पका हो थे, का तेल मुग्बा लें। महाराहिक कार्योक्य (V. E.)

पो॰ सगदस (२४ प्रगना)।

### १५०) नकद इनाम

#### १००) इताम ( क्वेंमेच्ट रिक्टर्ड )

जाजाद प्रन्य कं॰ रक्तिस्टर्ड, (प्रश्रीगद)

सर्वार्थ सिद्ध कन्न — विसे बाव कारते हैं, यह पायर हुदय क्यों न हो इस कन्न की बालीविक दाति से बावाय कियाने बाता आयेगी। इसे बाराय करने से बादान में बाम, कुब्दमा, कुरती, बाददी में बीद, परीवा में कुब्बता,नवगद की बादि, नौकरी की तरकी और जीम्मान्यान होते हैं। दूर वाचा २४), बोदी है। जोना १२। । भी कुम्मकल कुम्मक्खा आयाजा ११

### सफेद बाल काला

इच क्रमोंके तेव ने वालों का पकता पक कर और पक्ष बाला बाला देशा होकर है । वर्ष तक काला प्यापी रहेगा | किर के दर्द व वक्कर जाना वृत्य का काल की क्ष्मोंते को महात्व है। व्यक्षय वाल वक्ष हो तो २१।) व्यक्षण है का १ आ १) काव्य पक्षा हो तो १।) इक्षा १) और हुआ पक्षा हो तो १। व्यक्षण १ का १३) वेद्याच्य कालिक करने कर करने क्षम करने कालिक

वी दन्दिए पार्वेकी के राजकात (दलारिका)।

### १००) रुपये इनाम

भारचर्यकनक शक्तिशाबी विद्य पत्रक गवर्नमेंद्र से रक्तिराज्ञें

धिद वद्योकस्य कथा। इचके आरख्य करने से कठिन से कठिन बार्य किय होते हैं। आप निस्ने चारते हैं चाहे वह पत्थर विक्र कों न हो आपके साथ क्या आवेगी। इचके आप्योद्ध, नौकरी, कन की प्राप्ति, सुकदमा और साटरों में बीत राम परीखा में पार होता है। मूल्य ताथ शा), चारी कर हो जोने कर १२) भूठा साथेत करने पर १००) हनाम। दुखा हरत्या आसम नं० (कान)। पी० करारी सराम (गवा)



सुपत | सुपत !! सुपत !!. सार वर वेठे मेहिक, युक्त यू., के. यू., वंधाव तथा सामग्र त्यूरीविट्टी के तथा होगोरियक बायोजियक वाध्याती हे याव कर करते हैं। निवधानकी सुपत ! १४म्मेयानसा १९सीट्यूर्ट(केस्टर) स्वामान्स

### मुप्त

नवपुत्रकों की बारत्या वया कर के नाय को देखकर भारत के प्रिक्तवस्था की कविराज कामान्यक्ष में वीव्यव् (त्यव्ये-एक प्राप्त) प्रुष्त रोग विशेषक योगवा करते हैं कि स्त्री पुत्रकों करताया गुरुष रोगों की व्यक्ती हैं ताकि निराज रोगियों की तत्वाधी से वाली हैं ताकि निराज रोगियों की तत्वाधी से वाली ही ताकि निराज रोगियों की तत्वाधी से वाली ही ताकि निराज रोगों के स्वय्य कार्योंकी, होवा कार्यों विश्वति में स्वयं निष्ठा करों की वाला कर करते हैं। पूर्व विश्वत्य के ब्रिक्ट वाला कर करते हैं। पूर्व विश्वत्य के ब्रिक्ट वाला कर करते हैं। पूर्व विश्वत्य के ब्रिक्ट वाला कर करते हैं। पूर्व विश्वत्य के ब्रिक्ट वाला कर करते हैं। पूर्व विश्वत्य के ब्रिक्ट

कारोग्य-वर्षक ५० खता हे हिनया मर वें मधाकृत

### मदनम्बरी

करिकार हर करके शायनकारित सहायी हैं दिला दिनाय को त्यानका देती हैं ब्रीट नवा सहाय क्षाद्र सं के ती दे करके तक, ब्रिट साह्य सहायी हैं। दिन पर ११) सर्वाकरियों स्ट्रॉलिंग स्वावकर्य ! रेस्सी संहित्यकार्यकार के कृतिनीलीय मुद्ध कराय था बन बनस्यति थी का रोक्यार करते होता दारमावे वे । बुक्ते भार है कि बरस्य के यह आहें बुक्ते कमस्यति ठेल के बार में कुछ बजाद मांनी थी तो यह विकड़्त प्रकारत में किएसे उपको कोर्ट बुनने न पाये कीर पेती कला और संकार के साथ की यह कार्य को दे करा याप कर रहा हो। मैंने उपको उसी तमर कर दिया कि माई, बह रोबगार दुग्टें कफल माख्य पकता है, बर दुम ने कमी लोगा कि हस्से दुम बी हरगा कर रहे हो। इस पर वह जींका और कपनी लागारी दिस्साने समा कि

सता तथा है। अन मेरी मश्द करो। इंड पर मैं वहां से तठ कर चला इया । मुके मालून नहीं कि बाद में क्या हुआ। पर इतना तो स्मरख है कि बह साई मेरे पांच किर कभी नहीं

मैं तो मक्त मंगा चुका हूं। मेरा पैका

इत प्रधार एक बागव रव बनस्प ते तेका हो चर्चा इतने हैं कोश दिवकते वे क्षीर काम वह शासत है कि पूरव कामूकी मानव वर्ष का उपायक कमकाने वाले बढ़े वढ़े कारकाने बाले कर जनता का स्वास्थ्य, यो पंदा का नाम करने के किए दीवार हो गये हैं। यह है जनव की

कुछ सोग कहेंगे कि जूहे और प्रमुख का सम्मन्त्र क्या ? इस वर इस्तम स्वया काफी है कि कम से कम सब खोग का शिकार बना सकते हैं तब ने जूहे हमें जहुत कुछ विकास सकते हैं।

धारी बानते हैं कि यह बनस्वति तेल बाविकाश मूं मकला से बनता है और बाद बर्ब्स, महाध और दैदसमाद (द्वाब ) की ओर प्रथिक वैद्या शेला

समिति कार में मूं नकती का के भी विशेष कर ने संगा जाता है, क्यां कार्य के बैस जादि प्रशी के शिकार

### वनस्पति घी की खराबी

[ भी शवा राधवदास ]



पर काली बाती है। इस समय बध्दई में मृंगफ्ली का तेश बाट बाने पीयह बाने एक राजा तेर है और इसी तेल से बना दुवा 'दासदा' (विश्वका नोलवासा शहरों में खात तीर पर है। विकता है एक क्यम हो आने पाँड अर्थात २।) सेर । क्या बारूचर्य है कि विश्व तेश में बहुत से बीबन तत्व हैं, को बनवे में सुवय है, उनको विवाद कर वकेद मादा बना दिवा गया और उत्तदी दीमत द्रगनी से भी अधिक कर दो गई। वस्बई के एड प्रविद्व मूं बफली के आवारी ने दिसाब समा कर बताबा कि तेल को प्रश विकृत रूप देने में वो सर्च पहला है, २० प्रतिश्वत रोजनारी को रक्षा जाव तो दासदा की कीमत ॥।-)॥ से कविक किसी भी डाक्सत में नहीं हो सबती पर वह विकता है १८) पौचर कर्यात छनापा शंदे (३४ प्रतिशत ) सुनाफा पर वही फायदा बनस्पति तेस के कारकाने काले को इतना नशा चहारहा है कि कह अपने माहकों के स्टारम्य तथा भी वंत के द्वार का स्थास न कर नकसी थी पैदा कर प्रदक्षी भी का रोघसार करने वाले गोरालको के वेट पर पैर रख कर प्रपता सकता बढ़ा रहा है।

करने की (स्थाकत करेगा ?

काकी की समामें एक देश मह नवक्रमान साई ने क्या कि इस कनस्पति बी के बचार से कासी में चर्मरोग खुवली बहुत बड़ गई है और ऐसे ही सम चार और वह प्रमही से शिक्षे हैं। दिन्द् विश्वविद्यासय के टैक्निकस विभाग के सम्बद्ध हा । गाड होते वाहव को इत विषय के भारत प्रतिद्ध विशेषक हैं, कहते है कि उनके पास बनस्पति तेस वालों ने को चार्ट मैंजे हैं उसके हिलान से कोई मी ऐसा बनस्पति तेस नहीं है को ५० डिमी से नीचे गर्नों से तगया आता हो। मनुष्य के शरीर में ३७ दियां और ऋषिक गर्मी देदा करने में शरीर में को सुरखित कारिक है उसको कर्च कर यह गरमी पैदा करनी वकती है। परिकाम यह होता है कि इस्ते शरीर बलशाली होने की बपेखा और कमबोर हो बाता है। उनका तो यह कहना है कि खली रोटी मात साना अच्छा है स्पोंकि शरीर को कुछ रोचवा तो देते हैं कर यह वनस्वति तो बस करां से देगा, वह तो पटाता है। अपने बोसावड़ी के काम से और रूप से कवी कभी वनस्पति वाले वापने टीन पर बह भी खिल देते हैं कि इसमें ए॰, जी॰ बीकन तस्य है पर इमें यह स्मरक रस्त्रा चाडिये कि 'छ' शीवन तस्त्र प्राश्विमों की चर्नी में बैसे बी दूव में या शाक-मक्तन बाद में ही होता है। इन्हिए ने वनस्पति नाने मछली के तेल इस बनावटी थी में मिसाकर सपना मतलब सामते हैं। मालाम नहीं है कि विस प्रान्त में मांस महता आने से परदेश करते हैं उस प्रान्त में यह वनस्वति मेक्ने की डिम्मस वे जिला वाले करते है या नहीं: पर न बरते हों को असमें बीवन-तरव है वह फहना वरावर मूठ

है। मेबते हों तो मांच मझूझी लाने से बिक्को परहेब है, वो इस स्माय को अपने बमें विरुद्ध समस्तते हैं उसका बमें विगाद कर यह पैशा कमाया खा रहा है।

इतकार महारमा गायी ऐसे महा-प्रकार ने बोधक एक शब्द तील कर सिसते ये इन नकती भी बेचने बास्ते को देख का दुरमन कहा था। कहीं साप-वी के इसी सिखने का यह परिवास न हो कि भारत-सरकार ने यह बकावट समायी बी कि इसकी बनस्पति भी किस कर या काकर न बेचा बाव बक्रिक 'बनस्पति तेल' राष्ट्र बहा बाब । साम ही इतकी बांच के शिए सुविवा हो इस्तिए इसमें ५ वा १० फी सदी तीसी का वेस भिसाया बाब। मालूप नहीं कि इत कारदे क्या साम पहुंचा. केषिन इसमें सन्देश नहीं है कि सब तक यह नकती चीच दावम रहेगी तह तक अवसी भी को इति पहुंचे विना नहीं रहेगी भीर इतका सकर होया मो सेवकी पर. मी मैंत गक्ष पास कर भी तैयार करके वेचने वासों पर। यदि गाहा किया हुना वह तेल इतना वेदार है तो उल्हो द्वरन्त ही नवों न रोका काव, कव कि श्रद तेल उचने वह गुना सामप्रद है। बरकार को बोबी दिग्मत करनी ही-पहेगी।

हम जानते हैं कि वह मित्र क्षपने पैजों की बरोज़त बड़ों को लांडि कर कनाता को जूट चढ़ते हैं, प्राप्त के बाज चढ़ते हैं। पर हमारे देख में हम सोगों का मुकाबला करने वाला एक बाज है जो गरीत किशान कर खाना रूख करता के हिलों की रहा करना करना कर वेंच वस्पकता है। उनसे हम प्रार्थना कर वेंच वस्पकता है। उनसे हम प्रार्थना कर वेंच वस्पकता है। उनसे हम प्रार्थना कर वेंच के स्वा च्यानी शक्ति करना कर वेंच के लिए चयनी शक्ति करना में

दिन्द् संगठन हीचा नहीं है प्रविद्ध जनता उद्वीधन का मागे है स्तक्षि

हिन्दू-संगठन

किसक स्वामी अद्धानन्द संन्यासी ]

पुस्तक व्यवस्य चहुँ। जावा भी हिन्दुवाँ को मोद-निहा से क्याने की वायरपन्ता बनी हुई है, क्यारा में स्वयं वाली प्रमुख व्यक्ति का बहित वस्त्रम होना राष्ट्र की व्यक्ति को बहुतों के हित्ते निवान जावस्थक है। इसी उद्देश्य है पुरस्तक अपस्तित की व्यक्त व्यक्ति है। सूर्यम १)

विजय पुस्तक अवहार, अद्धानन्द बाजार, दिखी।

ठगों से ठगे हुए

कमबोरी, ग्रुटगी, ग्रीम पतन व स्व-प्रवास परीवें के रोगी हमारे यह आक्रक स्वास करावें और लाभ ने बाद हस्य हैविक्स दाम दें और को न क्या उन्हें के प्रपता हाल उन्द लिफाफे में भेव कर प्रपता हाल उन्द लिफाफे में भेव कर प्रपत उन्हां हों हमा उनको करने उफ्त के साथ उनके साम के लिए क्रप्ती १ प्रस्तक "विविच गुता गास्त्र बिख में भेना दश कामें उसर लिखे रोगों को प्रस्त की का शान विविधा लिखी हैं और बो उन्द १६ में गवनंत्रेय से कस्त होकर अवालत के लूटी है कुरत मेब देंके, विस्तुत्र के साथ गीन बाने के टिकट

बा॰ बी॰ एस॰ कश्यप बास्यस

### वीर अर्ज़ुन साप्ताहिक

### श रचा ग्रंक'

योड़' सी कापिया वच रही हैं, को कि बाहकाका बाब भी मता सकते हैं।

क्र ग्राप शपने देश की रखा कमस्या के सम्बन्ध में पूरी बानकारी प्राप्त करने के लिए प॰ बवाहरकाल नेहरू, औ राजगोपालाचार्य, सरदार बसदेवसिंह, सनरस मोहन सिंह, प्रो॰ इन्द्र विद्यावन्तरपति, श्री श्रीकृष्ण दच पालिवाल, भी मोपालदामोदर तामचकर, भी रामगोपाल विका लकार चादि स्वाति प्राप्त केसको के जान वर्षक केस क्रपने पात समझीत करके रखें।

श्रा उदयक्षकर सह. भी हरिवशस्य बच्चन, भी संगेयसभव. भी विष्यु प्रभावर, गुकराती के स्वाति प्राप्त कलाकार भी चुमकेत कादि कलाकारों की कविताय और कक्कानिया भी समह योग्य है। श्रूनेको न्वित्र, वस्थि। स्थाई सारि।

मुल्य एक रूपया

आज ही अपनी कापी सुरचित करा सें। प्रबन्धक साप्ताहिक वीर अर्ज न.

चर्च न कार्यासय. बद्धानन्द बाजार, दिल्ली

### जो लिखा वही हुन्रा

इमारा बनाया हुवा वर्ष फल काव तक कमी मी गलत नहीं निकला । जाप मं क्षत्र क्षत् क्षत् कर देखें । क्षित्तने का समय का दिसी प्रता का नाम विश्वकर क्षत्रना क्रक क्रम क्रमंद्रत बनवा दर गया में और बाने वासा परनाओं से सनस्वार होकर अपने बीवन को अनिमय बना सें। फीत केश्स एक रूपमा चार अपने काफ अपन क्षाय । ठीक प्रमाखित व हो तो अपनी बीमत वाश्वि मगवा लें ।

### ग्रसची मैस्बे जम का शीशा

प्रत्येक नर नारा चाहे कितनी आयु की हो, नासक हो युवक हो, ना कुद्ध हव मस्त्रे बम के बीका से चोरी का पता गढ़ा हुआ बन, रोग से हुटकाए, प्रेम अनुसन हुकदमा, नीकरी, परीका में तकसता इत्यावि प्रत्येक नात का ठीक २ पता सब बादा है क्यत निक्ते तो मूल्य वादित । मूल्य केवल दो कावे बाठ बाने । बाक व्यव क्रवण । श्री काली महासासि पोरंग बक्त न० १६० विकारी ह

शव में बैठ कर देखने बोम्ब

### असली कोकशास्त्र

रक्ति पुरुषां की मन मानी बुधार के माकिक तथी पुरुषों के कोले, स्थाब, तरबीर व शानन्य प्राप्त करने के बैजानिक तरीके वर्षीकरक, आवन-कन और गुल मेद इसमें सिले हैं। मूल ३)

मुन्दर तस्वीर—कार्ड

वहि सार सायम बीवन के सन्हें नकारे देसना बाहते हैं की वेसे वार्यों आ केट शताहरे । पर कार्यों का पूरा केर पर) नाहरे के हर कार्य के केट का

बी॰ बी॰ स्टीर (बी॰ ए॰) सोस्ट काल ४१ नेस्ट, बू॰ बी॰ [



### बुरन्त बनकर तैयार

वैकार करने ने बहुत ही सुगम है। रहिकाका का डिन्ब स्वांतिए। तीन रामच मरकर इस एक प्यापे म डालिए। धीरे धीरे गर्म पानी डालिए और राम्प्यस दिसाते जाइए। किर रिकाबी से टक दीजिए। बस फोडी दर में ही स्पार्थ्यकर और स्वादिए उत्तम पेय यन कर तैयार होजायगा। बढ उन्हें पानी में भी बनावा जा सकता है।

### सिविट कं ॲन्ड चॉकालेट वर्क्स.

दिक्की एजन्द्रस -- ए॰ एस॰ चौधरी एवड ६० सब्बी मगडी किदार विश्वित, दिखी ह इन्दीर स्थाकिस - श्रीकृष्य स्टोस ७६ साम्सी वाबार, इन्हीर ।

वने साम्ब की परीका एक जार कारत करे . क्रवरन ही विजयी होंगे

३०००) रूपया इनाम श्रवश्य लीजिये

"प्रधार" प्रतियोगिया व० ४

वृतिकां जेजने की कल्किम ता० २४-६ ४८ ई०, खुक्को की ता॰ १-७ ४८ ई० with the same same in the first the same same

| - |    | एक शब्द दो बार या साझी शूर्व<br>इस्तमान नहीं होना चाहिए, इसका              | 103 | Ī |
|---|----|----------------------------------------------------------------------------|-----|---|
|   | wł | श्रीव्यवद् उत्तर स्थानीय भारत वेंक में<br>कमा है। इवास-१४००) सर्वे छन्द इक | ₹\$ | Ī |
|   |    | पर १००) जपर की दो पाक वा बीचे<br>की दो पाक मिसने पर, २००) कोई मी           | =6  | Ī |

| 303 | ধয  | 4.8 |
|-----|-----|-----|
| 21  | ••  | 111 |
| ==  | 270 | 20  |

पुढ पण्डि मिखने पर, १००) सीसवपु की प्री सक्याने किमी भी प्रकार से निकने कर, ३००) क सक्ष्मुचे किसी यो प्रकार मिसने पर, १००) सब से अधिक मेजने बाबे को दिन जाने में । श्रीस १ पति का १), बार पति का १), वाधिक के बिन् a) अति कृति अधिक जैसे १ का देश), 10 का दे), पृतियां एक ही सादे कागाव पर, बोस्ट कार्ड पर सनीकार्डर के कृपन के बीचे भरकर मेज सकते हैं, मनक्रिस्टर कुरव के पीछे और पश्चिमों के बीचे माम क परा प्रवा साफ किया जाना पाछिए. कील जरूर की कमा की जाती है क्षिकाश करा हर शामित होने वालों के पाछ का॰ १०-७-४८ सक पहुंच जानगा, श्चर के साथ दिकट कामा चाहिये, एस का हवाका क्रवरण में, काशांक कम काम से इनामों में भी क्या अनुवान से कमी की का सबसी है जैवेक्स का विक्रंब कान्य कान्य होता, हर जगह हमारी परिंचां अवसास्त्र श्रेषके कार्य क्लेप्टों की सावश्यकता है।

क्टा- "प्रभार" देखिंग कम्मनी [ प० वि० व ] सेवका वासार, बालहा :

### १०००) रुपया नकद इनाम मासिक धर्म एक दिन में जारी

मै-स्रो सार्वक विस्तुः—यक किन के सम्बर दी कियों दी सर्वे सीर किसी व्य से दक्के हुद मार्थिक कमें का सारी कर देती हैं, कीमत क्ष्म)

बैन्द्रों काइफ लेराक- वर मांचन वर्ग को चीरन वारी करके रहम के विक्युज कावानी से जब कर देती हैं। की॰ ११()। कृत वर्ण सर्ववर्धी हुव्येजक उन्हों नवीर्ति में क्योदानी को निक्युल काल कर देती हैं।

कारा वर्षकाय-प तात के काने हमता व होने भी महस्ती। भी र १६) pr के हिने रुल । १०००) द० इसार को मैगो सारफ, का वर्नसाव सी

del men me t erger (A. W.) per met gut tent;

# श्री दे श्रीकराय पका के एक स्थान के सिंह मुख्य कि स्थान कार्य स्थान करना वार्य स्थान करना कार्य स्थान करना करना स्थान करना स्थान करना स्थान करना करना स्थान कर जुके हैं। असी वे हाल में प्रकार के लिये ए लॉड के क्षित्र हा गये थे और दिल्ला के क्षार कि हिंग साथना पहु के हैं। उनके एक प्रकार कार्य में बार्य (बिन्यू) वर्ग केवा पर वर्ग कार्य (बन्यू) वर्ग केवा पर वर्ग कार्य हा स्थान करना स्थान करना स्थान करना स्थान करना स्थान करना स्थान करना स्थान करना स्थान करना स्थान करना स्थान करना स्थान करना स्थान करना स्थान करना स्थान करना स्थान करना स्थान करना स्थान करना स्थान करना स्थान करना स्थान करना स्थान करना स्थान करना स्थान करना स्थान करना स्थान करना स्थान करना स्थान करना स्थान करना स्थान करना स्थान करना स्थान करना स्थान करना स्थान करना स्थान करना स्थान करना स्थान करना स्थान करना स्थान करना स्थान करना स्थान करना स्थान करना स्थान करना स्थान करना स्थान करना स्थान करना स्थान करना स्थान करना स्थान स्थान करना स्थान करना स्थान करना स्थान करना स्थान करना स्थान करना स्थान करना स्थान करना स्थान करना स्थान करना स्थान करना स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान

देखा बबान उन्हीं का मेबा हुवा है। सं०)

झाब से बोबियों वर्ष पहले भारत-बच से झनेड़ी मारतीब, सिन्दू और शुर-समान दोनों, बच जिटिए गायना में विदेशियों दारा उपनिष्य कमाने के खिबे शतंबन्द कुझी के रूप में मतीं करके मेत्रे जाते ये। वे ही मासूबीय पाय पर्य तक वहा लेती जादि में स्वाप कर पुक्त पर स्वतन्त्र कर दिये चारते थे। चीरे चीरे उनकी तक्या बद्धी गयी और हुए उमन बच्चायना और जिटिश दोनों में मिलकर भारतीयों की बनसक्या

में २७ परवरी को द्रिनिडाड से ब्रिटिश गायना पह था । यह स्वान ट्रिने-काह से वास्तान द्वारा केवल दो घटे का रास्ता है। ब्रिटिश गायना की ऊस बनवंक्त ३ लाक ७० हकार है जीर भूमि का देशकत ८३००० तेरावी क्यार वर्ग मील है। सारा देश जंगली पहाड़ों और नदियों से बायुत है। केवब समा के किनारे किनारे कुछ मूमि बाबाद हरे है। रोव सारा अभी बागम्ब है। यहा प्रथम यारोपीय सोमों की गरने की खेती पर सार्व करने के लिने सम्बोका के बच्छी गुलाम बना कर लावे सबे वे। ब्रह्म १८३४ में उनको स्वतन्त्र कर विश्व गया । उसके परचात् मारतीय क्रीक्वों की भारती बारम्भ हुई। इंड न्यम क्रिटिश सामग्रा में कारांस्या मारabit at after bi und mi-केंग्र र साथ ४० इसर दे अबीद

### ब्रिटिश गायना में भारतीय

श्रीप• ऋषियम ]

कुल बाबादी का ४३ प्रतिशत भारतीय है। इन्हीं कोग ३४ प्रतिशत है। शेव जीती. प्रतंशाबी और ऋषे व हैं। बहा शासन ग्रामे को का है कीर वहें वहें सर-बारी पट उन्हीं के शाम में हैं। सन्ते, की बबो बबो खेतिया और चोनी के कारलाने भी उनके हाथ में है। चीनी लोग के दश ब्यापारी है। रूखा बोग कारखाने बोर मुमि पर कार्य करते हैं और विविक्त वर्वित में भी प्रायः वही लेग हैं। उनका युरोपीय कोगों से रक्क-मिश्रक मी हो चुक्त है। विदा -शारा विभाग तथा स्कूल उनके शय ग्रेहै। वे व्यागर में अधिक नहीं है। वे सबके सब ईस ई है। चीनी भी २० इकार के लगभग सब ईसाई हो चुके हैं। भारतीयों में १ ज्ञास २० इकार हिन्दू हैं, ३० इबार मुस्लमान है और १० इबार ईंशाई हैं। भूमि का १० प्रति शत मान भारतीयों के अधिकार में है। वे प्रायः खेती में कौर कुछ व्यापार में है। सरकारी जीकरियों में उनकी सकता ब्रायायको के रूप में बहुत कम है। पतन्तु ब्राविक श्रवस्था में मारतीय ह ज्यायों से बहुत आगे बढ़ गये हैं।

रावनीतिक श्रविकार में किसी प्रकार का मेद मान नहीं है। मारतोब सेना शकर्नर की कौंतिल में तथा एनबीस्युटिव ( बार्य बारिया ) बौतिल में भी तमानद है। मत देने का सबको समान अविकार है। वहा भी द्विनिदाड के समान शिका का सारा चेत्र ईसाइबों के हान में है और सरकार उनको करवा देती है । वहा भी कोई हिन्दू ईशाई बने बिना आध्यापक नहीं बन सकता था। बातः बहुत से शिद्धित दिन्दु ईशाई बनते गवे । दिन्दुओं के सन्दर विशेष चार्निक बाग्टति नहीं भी। धारम्भ में विन्द्रस्तानी कुक्तियों में जो कुछ बोका बहुत लिखे वढे ने ने पडिताई स काम करने सरो । वे पुराने हमकी रूटियों को ही बमें समझते वे। बतः विद्वित सोगों को उनकी वाते कविका नहीं सभी।

इन्ह दिनों तक प्रचार का कार्य करते रहे । वे भी इन्ह चमन दुवा बहा से चले मध्ये हैं। इत समय भारत से कोई कामान बा भारत का नारी है। परन्तु यहा के रिन्दुकों की रिवर्ति देती हैं कि दिना भारत से किटी कार्यकरों के कार्य कोई विरोध बन दित का कार्य यहा नहीं हो नक्षा !

बहा के लोगों में शिवा की कमी है जौर माना मस्पेक नहीं कि अपने परेलू बच्चों में कल रहता है। नेतिक चील की कमी है। हराज और पुरुदमेनाची वे हो हो हैं। हिन्दुओं में बहुत मिख्ड हो रहे हैं। हिन्दुओं के ताल जना है जौर देश तथा जमें के मित्र में मी है। किंद्र नेतृत्व के आमार्च में यहां के मान्दीयों की दशा हीन हो। रही है।

बहा वेचल जीती, कोण कीर जावत की देवाबार होता है। जाग, तन मी, फल जाती हो। जाग हान मी, फल जाती हो जा है। प्रश्न मी है। प्राप्त में प्रश्न मो है। माप दिन सत्त में फ्रं कीर ट्राप्त में बेच तामान रहता है। बहुद का बादु जलता रहता है। बहुद की मून को उपकारत नताने के लिए कार्यक कर सकता के उपल्लात पूर्वक कर तकती हैं। बहुद मारतीय तरकार कीर नहां की तरकार मिल कर कोई ऐसी बोकना बनाव कि लिए से यहां रहता की स्वाप्त में स्वाप्त में स्वाप्त में स्वाप्त में स्वाप्त में स्वाप्त में स्वाप्त में स्वाप्त में स्वाप्त में स्वाप्त में स्वाप्त में स्वाप्त में स्वाप्त में स्वाप्त में स्वाप्त में स्वाप्त में स्वाप्त में स्वाप्त में स्वाप्त में स्वाप्त में स्वाप्त में स्वाप्त में स्वाप्त में स्वाप्त में स्वाप्त में स्वाप्त में स्वाप्त में स्वाप्त में स्वाप्त मारतीय स्वाप्त में स्वाप्त में स्वाप्त में स्वाप्त में स्वाप्त में स्वाप्त में स्वाप्त में स्वाप्त में स्वाप्त में स्वाप्त में स्वाप्त में स्वाप्त में स्वाप्त में स्वाप्त में स्वाप्त में स्वाप्त में स्वाप्त में स्वाप्त में स्वाप्त में स्वाप्त में स्वाप्त में स्वाप्त में स्वाप्त में स्वाप्त में स्वाप्त में स्वाप्त में स्वाप्त में स्वाप्त में स्वाप्त में स्वाप्त में स्वाप्त में स्वाप्त में स्वाप्त में स्वाप्त में स्वाप्त में स्वाप्त में स्वाप्त में स्वाप्त में स्वाप्त में स्वाप्त में स्वाप्त में स्वाप्त में स्वाप्त में स्वाप्त में स्वाप्त में स्वाप्त में स्वाप्त में स्वाप्त में स्वाप्त में स्वाप्त में स्वाप्त में स्वाप्त में स्वाप्त में स्वाप्त में स्वाप्त में स्वाप्त में स्वाप्त में स्वाप्त में स्वाप्त में स्वाप्त में स्वाप्त में स्वाप्त में स्वाप्त में स्वाप्त में स्वाप्त में स्वाप्त में स्वाप्त में स्वाप्त में स्वाप्त में स्वाप्त में स्वाप्त में स्वाप्त में स्वाप्त में स्वाप्त में स्वाप्त में स्वाप्त में स्वाप्त में स्वाप्त में स्वाप्त में स्वाप्त में स्वाप्त में स्वाप्त में स्वाप्त में स्वाप्त में स्वाप्त में स्वाप्त में स्वाप्त में स्वाप्त में स्वाप्त में स्वाप्त में स्वाप्त में स्वाप्त में स्वाप्त में स्वाप्त में स्वाप्त में स्वाप्त में स्वाप्त में स्वाप्त में स्वाप्त में स्वाप्त में स्वाप्त में स्वाप्त में स्वाप्त में स्वाप्त में स्वाप्त में स्वाप्त में स्वाप्त में स्वाप्त में स्वाप्

हिन्दुओं की धार्मिक तथा समाबिक स्रवस्था चन्द्रोयधनक नहीं है। दनके झन्दर प्रोम तो बहुत है, किन्दु कर्य करने वासों की कमी है। हिन्दी का प्रचार बहत कम है। पायः स्कूनों में केवल अवे की पदाई काती है। कही २ साय-कास दिशी के स्कूल समते हैं, परन्तु विशेष साभदायक नहीं। यदि भारतीय श्रदशपक वहा भावर भागे की स्कूल बारी करें तो कंग्रेषी के साव साय हिन्दी का शिक्षवा भी हो बकता है और भार्मिक बायति भी हो तकती है। यहा फोस खुटी भें जी से दसवीं में यी तक ८ ६० के समयग होती है। ब्रतः १५० विशायियों के दो काने से स्टल का ताराव्यव पूरा हो जाता है। इन्ही अध्यापकों ने ऐसे बहुत से नियी स्कूल बारी किये हैं। भारतीय बारपायक इस चेत्र में बहुत क्यमता मास कर वकते है। साधनों की कमी नहीं परन्तु चनता में विश्वास उत्पन्न परके सभी समन से काम करने की बायश्यकता है।

, हिन्दुस्तानी फिल्मचित्र वहा मी स्कुत दिव सीर मधिक हैं सीर उनके देखने के सिक्ट न केनस हिन्दुस्तानी

प्रत्यक इसरे लोगभी वाते हैं। इन वित्रों के द्वारा हिन्द्रस्तान के जीवन के साथ सर्वेष वाषा बना ग्रहवा है। इस कांश में इन चित्रों ने बढत साम पहेचाबा है। भारतीय सरकार को भी यहा श्रीष्ठ ही अपना प्रतिनिधि नियुक्त करना चाहिए को यहा के तब क्षमार-तीबों के हितों की देलमाल और रजा करता रहे। चीनी संस्था में बहत थोडे हैं तथापि उनकी सरकार का एक प्रतिनिधि दिनिहाड में और एक यहा विद्यमान है । यहा सबसे बढ़ी कावश्यकता कथ्या पकों की है जा किल के सवालन कार्य में क्यस हो । पश्चिमी प्रवास के स्कली से बाबे हुए को बन्धा क खाली हैते है. उनमें से कुछ यहा शाकर अपना अपन्छ स्थान बना ४%ते हैं।

### रिसाला "।सनेमा संसार"

कापका भित्र सिन्द होगा वह साराविक सिन्द होगा काष्टें बीवन के गुरू रहरूप नवकारोगा। इनके पहने से बापको नम्दविक क्य में दहने से बापको नम्दविक क्य में दहने वेदा करने के दर नाने मं सहायका हुंगा। क्रिक्ट करन्य बापका बीवक हुंगा। क्रिक्ट करन्य बापका बीवक हुंगा। क्रिक्ट करन्य बापका बीवक हुंगा। क्रिक्ट करन्य बापका बीवक हुंगा। क्रिक्ट करन्य बापका बीवक हुंगा। क्रिक्ट करन्य बापका बीवक हुंगा। क्रिक्ट करन्य बापका बीवक हुंगा। क्रिक्ट करन्य बापका बीवक हुंगा। क्रिक्ट करन्य बापका बीवक हुंगा। क्रिक्ट करन्य बापका बीवक हुंगा। क्रिक्ट करन्य बापका बीवक हुंगा। क्रिक्ट करन्य बापका बीवक हुंगा। क्रिक्ट करन्य बापका बीवक हुंगा। क्रिक्ट करन्य बापका बीवक हुंगा। क्रिक्ट करन्य बापका बापका बापका बापका हुंगा। क्रिक्ट करन्य करन्य करन्य हुंगा। क्रिक्ट करन्य हुंगा। क्रिक्ट करन्य हुंगा। क्रिक्ट करन्य हुंगा। क्रिक्ट करन्य हुंगा। क्रिक्ट करन्य हुंगा। क्रिक्ट करन्य हुंगा। क्रिक्ट करन्य हुंगा। क्रिक्ट करन्य हुंगा। क्रिक्ट करन्य हुंगा। क्रिक्ट करन्य हुंगा। क्रिक्ट करन्य हुंगा। क्रिक्ट करन्य हुंगा। क्रिक्ट करन्य हुंगा। क्रिक्ट करन्य हुंगा। क्रिक्ट करन्य हुंगा। क्रिक्ट करन्य हुंगा। क्रिक्ट करन्य हुंगा। क्रिक्ट करन्य हुंगा। क्रिक्ट करन्य हुंगा। क्रिक्ट करन्य हुंगा। क्रिक्ट करन्य हुंगा। क्रिक्ट करन्य हुंगा। क्रिक्ट करन्य हुंगा। क्रिक्ट करन्य हुंगा। क्रिक्ट करन्य हुंगा। क्रिक्ट करन्य हुंगा। क्रिक्ट करन्य हुंगा। क्रिक्ट करन्य हुंगा। क्रिक्ट करन्य हुंगा। क्रिक्ट करन्य हुंगा। क्रिक्ट करन्य हुंगा। क्रिक्ट करन्य हुंगा। क्रिक्ट करन्य हुंगा। क्रिक्ट करन्य हुंगा। क्रिक्ट करन्य हुंगा। क्रिक्ट करन्य हुंगा। क्रिक्ट करन्य हुंगा। क्रिक्ट करन्य हुंगा। क्रिक्ट करन्य हुंगा। क्रिक्ट करन्य हुंगा। क्रिक्ट करन्य हुंगा। क्रिक्ट करन्य हुंगा। क्रिक्ट करन्य हुंगा। क्रिक्ट करन्य हुंगा। क्रिक्ट करन्य हुंगा। क्रिक्ट करन्य हुंगा। क्रिक्ट करन्य हुंगा। क्रिक्ट करन्य हुंगा। क्रिक्ट करन्य हुंगा। क्रिक्ट करन्य हुंगा। क्रिक्ट करन्य हुंगा। क्रिक्ट करन्य हुंगा। क्रिक्ट करन्य हुंगा। क्रिक्ट करन्य हुंगा। क्रिक्ट करन्य हुंगा। क्रिक्ट करन्य हुंगा। क्रिक्ट करन्य हुंगा। क्रिक्ट करन्य हुंगा। क्रिक्ट करन्य हुंगा। क्रिक्ट कर

बामानगार भपनी कोटी कोटी कहानियां, गीठ वा वृसरे मनोर'जक बेच प्रकाशित करने के जिले मेर्जें।

मैंनेजर---"सिनेमा संगार" सदर बाजार िद्यी ।

### १५०) नकद इनाम

विद्ध वयीक्यस्य मन्न-एवने वारस्य क्रिके किंद्रेन से किंद्रिक होतें हैं। उनमें आप किसे वारते हैं चारे वह परवर दिख कों न हो आपके कब हो बावमा। इस्त्रे मार्थ्यश्य, नोक्सी चन सो माति प्रकट्मा और साटरों में बीत तथा परीचा में यात इस्त है। मुख्य तावा करा।) चरी क १) कोने का १२) मूठा सावित करने पर १५०) इनाम

पो॰ कतरी सराव ( गया )

### गहरी निद्रा का आनन्द

भाग का मारच-कार वर्णकार का कियों ते जो या मार्थ हर - दूराको शह एक पटे के किया और में भो आवेचा भी हिम्मी की आवेचा पूर्ण केवा 9) शहकारों ।) प्रकार पूर्ण केवा 9) शहकारों ।) का पट के हुं अपना प्यक्ति हैं में देवाल का प्रमाने भूग कक्षा हमा पूर्व किया का प्रमान के का मार्थ हैं हमें परिकार भाग का हमां को कियों किया का शहना के होंका मार्थ कियों का का की मार्च दे चीक



### उत्पत्ति की प्रवृत्ति

श्री जान किंग्सले ।

न्त्रिटिश ट्योग प्रदर्शिनी ने चो कक्ष समय पहले समास हुई बी यह प्रमाखत कर दिया कि जिटिए मशीनरी और यंत्र सर्वत्र सोक्सिस हैं श्रीर सर्वेत्र उनकी आवश्यकता है। प्रदर्शिनी में मशीनरी, यत्र तथा अन्य सरपादक गंत्रों के विमास ०वसे क्राधिक कियाशील थे। इन्हें अनेक आटर केने पढे। इसके अविधित, उद्धा विदेशी हारा अपने यहा ब्रिटिश वस्त्रप् बनाने का प्रवन्ध भी किया गवा । इबीनिय-रिंग के क्षेत्र में निश्चय ही यह ब्रिटिश ब्राविष्डारक और कारीमर के किए मीरव का विषय है।

इस बढ़ती हुई मांग से स्पष्ट है कि इबीनिवरिंग तथा इस प्रकार की क्रम्ब बस्त्रए ग्रंट ब्रिटेन के निर्वात व्यागर में अधिक धिक मुख्य होती वायंगी और यह भी दि त्रिटिश कौशोगिक क्षर्य-अवस्या की मुख्य वसस्या प्राप्त माजीनरी चौर यत्र को देश तका निर्वात की सावस्थकताओं पर उचित कव से बांटना है।

बैक्षः कि में पहले करे बार बसा जुका हुं. इस समय देश के अन्दर मछीनरी और वन की माग बहुत अधिक है और इनकी प्राप्ति पर्याप्त न होने कर निर्वात के इसरे खेलों को हानि वहुंचेगी। पर कार्टर केने मात्रसे उनकी पूर्ति नहीं होती । चारलानों स्रोर सरकार में उहबोज क्या क्या माल के विशेष बटवारे द्वारा बारबांबक ब्रायश्यक वन्त्रयों की उत्पति बद्धाने तथा देश और निर्यांत की काय-अबस्ता पति के प्रवत्न किये जा रहे हैं।

#### 'नवीन ग्रस्थायी ग्रांकड े

विद्वते वर्ष के अंत में देश के संदर मशीनरी इत्यादि की सावश्यकता में कमी करने के विचार से एक योजना बनाई गाँ थी बिसकी सफलता के कारब निर्यात में कृदि सम्भव हुई । निर्यात पर तस्पत्ति में प्रोस्ताहन की वचाली ने भी ब्रन्सा प्रभाव डाला। श्रव कीसी-गिक उत्पत्ति के कुछ अस्थायी, संकेता-त्यक ब्रांक्डे तैयार कर सिए गए हैं किनसे ब्रिटिश ब्रीडोशिक स्थिति का ब्रान्ट मान समाया था सकता है। इन मांक्डी का ब्राचार १९४६ है विसकी भीखरान तत्वि १०० मान सी गई है।

इस प्रकार १६४७ के प्रथम नैन्स्रलिङ में इंजीनियरिंग, बहाब-निर्माय और विवासी की बस्तुओं के कारकानों में तसचि १०३ वी; दूसरे त्रेमाविक में हृहर: तीवरे में इहंद श्रीर चीने में **१३३। तमी कारवाओं वे अपित का**  विकास समृद्धिक रूप से इस प्रकार हुआ। प्रथम जैमाविक में १५ और चौथे में १२०।

इस विश्वोपय से कुछ अन्य मनो रंभक प्रवृत्ति पर प्रकाश पहता है। कपड़ी की उलित प्रथम जैमातिक में हर बी कीर चीये में ६२२। माहियों की बंख्या ६३ से बढ़ कर ११५ तक वहुंची। स्मरस् रखना बावश्यक है कि निर्यात स्थापार मैं कपड़ों को इस समय विशिष्ठ स्थान प्रात है। फ़टकर कारवानों में इक्से भी अधिक उलति देखने में आती है---प्रथम त्रेमासिक में १०१ और जीवे में १४३। पृथक् उदागों 🕏 सम्बन्ध में प्राप्त जांबड़ों से शह है कि रव वर्ष के प्रथम बैमाविक में भी उत्पत्ति की प्रमति संतोषणनक रही है।

#### इस्पात का यहत्व

इस्तात की समस्या के कारक कड़े कारसानों में उत्पत्ति को उच्चतम किसर वक पहेवाना कठित है। सभी ब्रावश्य-कराओं की पूर्वि के लिए उत्पत्ति का रेट १,६०,००,००० टन होना चाहिए। दुवी चीवों, विशेषतः बतरन की दुर्मी के कारक बरकारी सदम परशे १,४०,-००,००० टन निर्धारित किया गवा था। पर तत्पत्ति की सरीयकनक प्रवृत्ति के बक्क पर सद्दा में यांच सत्ताचाटन की हिंद की गई। कुछ भी हो, इरफात के बटवारे में क्रमी बढ़ी सावधानी की साब-श्यकता किसी हासात में रहेगा ।

कारलानों बीर के स्टिश्वों में तैक्क बस्तको का निर्वात बहल संतःकाट रहा है। १६४८ के प्रथम श्रीमानिक में इनका निर्यात १६३८ से ४३ म तशत श्राधिक था। निर्मात के छेत्र में कतु की कनी बस्तुए विशेषका से टल्लेखनीय हैं स्पेकि वहां इत वर्ष के प्रथम श्रेमालिक में तक्या १६२८ से ८६ प्रतिश्रंत अभिक थी अर्थात इस वर्ष के अत तक १६३८ की दुगरी होने में केवल का ठ प्रतिकत की कमी रह वहें है।

दसरी आरेत, उस सास्त्र को प्रश काने में को इस वर्ष के अंत तक के क्रिप्र निर्धारित किया गया है बजा ब्रिटिश उद्योगों को कठिनाइयों का कामना करना वदेशा । उदाहरकार्य, काकी और वने हुए क्लों का निर्मात इव वर्ष के त्रंत तक निर्मारित कदन के अनुकार १६३८ से ३४ मंत्रि**सद कविक ह**'ना वादिए । वदि बाल्य भारा करना है तो इन्हें इस स्पन इत्र प्रतिश्वत की इति ब्रानी होगी।

१६॥) में ब्वैत बाबी रिस्ठ वाच[GOVT १००) इनाम REGD



त्वीस मेच ठीक समय देने बाबी ६ वर्ष की नारंटी गोबा वा स्तवायर शेप १६४) सपीरिवर २०॥) प्रसाट शेप क्रोसियम केस ११)फबाट खेप रोस्ड गोरड 1•वर्ष गार**ं**डी ११), प्लाट केप ११ ज्येख स्रोम केस-६०),पक्राटरेप १४ ज्येख रोस्ड गोस्ड०१

रेक्टेंगलर कर्म या टोनो शेप क्रोकियम केस-४२), सुपिरियर-४२), रोस्ड मोर्ड (०) रोस्ड गोस्ड ११ ज्येस कुछ ६०) जलामें टाइम पीस-कीमध १८] २२] विय सञ्चा २२] पोस्टेस चक्न कोई दो क्दी क्षेत्रे से माफ। इक डेबीड- इवड कं [ V. A.] ची- क्या कं 11929 क्याक्या । सर्वार्थ सिख यन्त्र

पाचीन ऋषियों की कद्मत देन इसके भारक मान से हर कार्य में विकि मिलती है। कठोर से कठोर हवन वाली स्त्री या पुरुष भी आपके वशा में ब्रा वायेगा । इतसे भाग्योदय, नीकरी, क्तान तथा **धन की प्राप्ति, मुक्**दमे और बाटरी में बीत. परीका में पास एवं नय-वहों की शांति होती है। अधिक प्रशंसा करना सूर्य को बीचक विस्ताना है। बेच्छ-बदा समित करने पर १००) प्रनाम । मूल्य दांबा २॥) खांदी ३), शोने का लेशक ११) व॰ ।

भी काशी विश्वनाथ भागम नं ॰ २० पो ॰ फतरी सराव (शवा)

फिल्म-स्टार काले की एका क्षिको । बोहा पटा-क्षिका होना काषस्वकहै रंजीत फिल्म-चार्ट कालेज विरक्षा रोड दरिहार यू॰ की॰:

### लाखों रोगियों पर अनुभूत काला मरहम (र्जि॰)

दाद, खुबली, कोझ, फुली, बवाबीर, कंट्र बादि वर्म रोगों पर शत प्रतिशत सपल । भारत सेवक श्रोषधालय, नई सड़क, देहसी।

### १०,०००) रुपये की घडियां मुफ्त इनाम



इमारा वसिद्ध सेंट फबाबर कवि बत्तम कृतों से तैवार किया बाता है जो बस्त्रों तथा वर को सुगन्धित कर देता है। खुबी यह कि अति बांच सिवट के बाद सई सुराम्ध देश है। कीमत एक शीकी 1885) वीम शीशी पूरा कोरस की रिमायती कीमत र) इस केड को प्रसिद्ध करने के बिय हर शीशी के साथ युक्त फैन्सी स्त्रद रिस्टबाथ को के कठि सुन्दर है और एक शंगुठी न्यू गोस्ड विरुक्तां गुप्त नेजी जाती है।

तीय शोली के करीददार को ताक कर्य माफ और चार मयूट अवियों क कार अगुठियां स्वृगोतक विष्कृत सुपत दी जाती है।

जनस्त नावन्टी स्टोसं. [अ] देहली।

### 🗱 विवाहित जीवन 🏶

को पुत्रामय बनाने के गुन्त रहत्व वानवे हो तो निष्न पुत्तकें संसायें। १--कोक सारम ( स्थिम ) १॥) ्—प्रशासन (समित्र) १<u>१</u>) ४--१०० प्राप्त (शिवा) १%) 3-C- Militar (Man) 111) q-विशासकी (सविक) १**॥**) u-जंदानतस (सांचन) १३) द-वर्भ विरोध (क्षिम) 🐞 **ः नीरे सुरास्तर व**नी ₹#) स्पतिक प्रशानी यात काम केने वे १०) वन वे शिक्षाती, पेंश्तेम १) काम पेर्डिक १

क्या-स्थान र दिय कथानी ( बी॰ १३ ) बाबीया सिटी।

भार्य जयत

### ऋषि दयानन्द का एक स्मारक

[ श्रक्षिस विनय ]

य ० पी॰ के विशा इसन्द क्षंत्रत नामक ग्राम श्रवश्यित है। वह बही स्वान है, बहा बनर मानव स्थानन्द क्करों समाधिस्य हो. प्रभ प्रेस में निमन्न हुका करते ये, वहा डा॰ गोपावासिंह बादि सनेक संत्रिय युवकों को यशोपबीत देने के लिए गायत्री पुरश्चरक उन्होंने करावा था। यह वही स्थान है, बहा मदोम्पच राव रावा क्योंविंड के सन्न के दो दृश्वे दर दिग्यिववी दवानन्द ने राजा के अभिमान को चुरचुर किया था। इसी स्थान पर उनका एक स्मारक वा बिसे चन्दौरी निवासी साक्षा विश्वम्मर नाथ ने नष्ट कर दिया है। विश्व चनुतरे पर बैठ कर स्वामी की महाराख समा बिस्थ होते थे. बहा से सहस्रों नर नारियों को उपदेशासूत पान इरने का शौमाग्व प्राप्त हक्षा था, आध वह नहीं रहा । वित यज्ञनाका का स्वामी की सहाराद ने निर्मांस करावा था कोर कहा वेदों की पवित्र स्वति से वे यह करावा करते थे णहा सरव-सनातन पर्मे पुनर्वागरकार्थ अनेफ व्यक्तियों को ऋषि ने बीदा कहते हर्ए इस्तेह ही जी, वह है. बाब कर वरा नहीं है । उक्त वशकाला को भी तोड फोड डाला सवा है। बिस बसेंद के हुद्ध की शीवल खावा मैं महाराम विरामते ये उस मुद्ध को भी कटवा काला गया है।

स्वामी दयानन्द ने झाब से ७५ वर्ष बर्ब देश में एक छार से लेकर दलरे छोर तक ब्रह्मनान्यकार में हुने भारतवातियों को बवाने का उत्तमोत्तम प्रवास किया ! उक्षने पहले पहल 'स्वराज्य' शब्द की -मास्या की । उसने सर्व प्रथम 'हिन्ही' को राष्ट्रभाषा बनाने का बुम्हाव इमारे समञ्ज उरस्थित दिया और अपने विचारों को क्रियात्यक का देने के लिए. गवरात प्रान्त में बन्म केबर भी, तत्कृत के प्रकारत पंडेन हाते हुए भी, आब से इतने वचीं पहते 'सत्यार्थ प्रकाश' की हिम्दी में जिल्हा। इव चवार में आने से -बोकर 'यहा से बाने तक' बीवन भर वे क्रमाची से सबते रहे. ब्राह्मन का उत्म-सन इसने और बान की क्वोति को प्रदीस करने के सिद्ध सत्तत प्रयत्नशील रहे।

रवायी व्यानन्द ने तो तो आह् बहाने वाली त्याव के घोरतम झन्यान की तिकार, पेचवाओं का दुःस व्याक्त में सिर कार्य को को-स्वतर उठान रस्ती। सूचे वह बराकाचा कि उन्होंने भी प्रान्त-क्रियुंच कोचा की कुमाना का साधान

> स्वामी इवानन्द ने ऋपने ऋष्यर द्वारा नर नाराक्या की सेवा करते हुए प्रभु पासि के महान बीबनोहें हम की वनता के समञ्जरला। उन्हीं के बताये मार्ग का अनुसरबा कर सुशीराम से रवामी श्रद्धानन्द हुए बिन्होंने धर्म, देश और बाति में नवज्योति को बाग्रत किया, पास्त्रसङ को सर्वड २ करने के लिए ऋषि की 'गुक्कुल विचा प्रशाली' को कार्य रूप दिया और सन्त में आग्रर शहीद हए । बिनके विचारों को जिया न्वित करने के लिए बार्य मुखापिर पहित बेखराम बीवन-भर भ्रम्यायों के विसद लक्ते रहे। ऋषि के ब्रागर सन्देश ---'क्रम्बन्तो विश्वमार्यम'- के लिए वे बीये तथा बलिदान इस् । उस बाल ब्रह्मचारी के अमूल्य उपदेशों का पान करके काला बाबपतराय 'जोरे प्रकार' बते. बतता में बावति के लिए 'सर्वेयम बाफ पीपल सोसाबटी' (बिसके वर्तमान प्रधान स्व नाम बन्य भी पुरुषोत्तम दास टरहन हैं ) की स्थापना की । बिनके बचनामृत श्रीर श्रन्तिम दर्शन से गुबदत्त विद्यार्थी भोर नारितक से महान् आस्तिक बने, डी० ए॰ वी॰ कालेज की स्थापना की। जिन के सादशों के प्रवने भीवन में प्रवनाकर महात्मा इतराच महात्मा वनै, बिनके सन्देश क्रार पथ का दिग्दर्शन हमें ब्राजार्थं रामदेवं बीर महात्मा नारायवा स्वामी वी ने कराया ।

क्या जनता ज्ञापनी आलो के लामने वन महा मानव का यह स्मास्क नह होते देख लकेशी ? किवने हमें बीवन मर-फ्रन्यायों के विकद्ध लक्ष्मा और मतिकार करना विकासा क्या हण्डलकी म्मृति को क्षायम न रख लकेशें ? क्या हमारी की स्मादम न रख लकेशें ? क्या हमारी हैं विवासर कम् १७० को बाखा विश्वम्मय नाय ने स्मारक को विगाना ग्रुक किया और खब वह विकृष्ट का प्रक्ष किया वा खुका है। क्या लस्कार वहां 'हुरिव्ह-हमारत कानून का उपयोग न करेगा ?

### ग्रस्कर्जों में परिवतन

गुबकुक बैडी वश्याओं के सम्बन्ध में आर्थ समाय की नीति में परिवर्तन होता चाहिए। इनकी प्रवय कमेटियों को समाय और प्रातीय समाय से प्रवक्त कर देना चाहिए।

 प्रवासी से वेट आध्य करने की क्षेत्र प्रकृत होना चाहिए । इसके सम्मापकवर्ग, ठपा वायवर्ग तथा विद्यार्थियों के रहन सहन का प्रवध, शेष प्रशा विद्यालयों से प्रबन्ध होना चाहिए । वर्तमान समय में आयर्वेद महा विद्यासय काट्र व कालेश तथा वेद महाविश्वासय एक ही व्यक्ति के ब्राचीन है। परिवास यह है कि किसी में भी सन्तोष बनक उन्नति नहीं होती । वेद महा विद्यालय को स्रोक कर शेष महा विद्यालय में किसा शरूक सीर भरवा पोधवा का शरूद बाहर के बास्त कालेजों की भाति लेना चाहिए। वेह महा विवासयों में पहने वासे विद्यार्थियों से शुल्क न केना चाहिए बहा तक सम्भव हो उन्हें साने पीने का स्पन्न भी न हेना परे । कार्यसमास तथा सनता से इसके लिए ही चन्दा मागा भाव ।



### केसरिया गाजर का हलवा— डालडा से बनाये जाने पर उत्कृष्ट !

एक पान गानर को छील कर उस का कदकता कीनिये। दो प्याले दध उबालिये, गाजर डाल कर हस्की भाग पर तब तक हिलाते रहिये जब तक गाजर दघ को लग भग सोख न ले । डेढ प्याला चीनी, कतरे हथे नादाम, पिस्ता, किशमिश डालिये। इस को लगमग सुल जाने तक पकाइये। प्राधा प्याला डालडा गरम कीनिये, मीर कमश डालते जाइये--जन तक कि मिलाव सुर्खन हो जाये। थोडा सा कुक्झा हुना इलायचीदाना भौर पानी से मिश्रित केसर पाव षाय का चन्यच मिलाइये। हालहा के प्रथक होने तक पकाडये। गरम अपना उदा बरोमिये।

कौन से प्राहार "स्वास्थ्य रक्षकः" है?

ऐसे बाहार तो रोग के प्रतिकृत है। इस विषय पर मनोरनक सूचना पाने के लिये लियें।

नुक्त सलाह के खिने प्राप्त ही विकियं — प्राप्ता किसी भी दिन

दि डालडा पड्वायज्री कसरविस

योस्ट बाक्स मं: -६३ **बार्ट्स** १

HVM. 77 178 RT

रोप महाविधालां से पूरी और ती बावे उपायांचों के शहर के मुख्यतके में ब्रन्छे, बेदन दिये बाध । यह उमय परिवर्त का है। इड बमय गुस्कुल कामकी के उपायकों को चाहिए कि कमय रहते बावबान हो बायं नहीं तो वर्तमान क्य-स्था रही और हमने कोई स्था नीति विचरित न की तो बेहे हमें पहलाना परिवार। —अमियन विद्यालंकार

### भार्य देशों का संगठन

मुस्सिम नेता विश्व-इस्लामी संवठन करने में सगे डप हैं, यह बात अब छिपी नहीं है। बक्ष बड़ा बुक्समान है, बहा वहा सुविक्रम राज्य की स्थापना कराके स्रवित इस्ताम वगठन करना उनका क्येव है। बर्म के आबार पर मुससमान राषनीतिक बगठन करना चाहते हैं। मारत वंध में भी वे बस्तिम क्षेत्रों की रचना और उनकी राचनीतिक स्वतंत्रता चाहते हैं। मुख्यमानी के इस भावी कान्दोक्सन और कार्यक्रम को भारतीय उसी प्रकार का खिलाबाड़ न सममें, बैसा कि वे पाकिस्तान के बादोसन को सम-अते वे। सन्त में भारतीयों को पाकि-स्तान स्वीकार करना पढ़ा । वदि भारतीय अपनी से बताई न होंने तो उन्हें आये भी संकटों का सामना करना पहेगा। श्रतपत श्रावश्यकता इस बात की है कि भारत के सभी शहवादी बहुसस्वक सास्कृतिक आभार पर प्रपना सहद चगठन करे और इस्सामी विश्व-एक बादियों की गतिविधि पर दृष्टि रखें। प्रसक्तमान अपनी स्था पृद्धि में अन भी क्रमे हर हैं। परन्त भारतीय वह-बख्यक निश्चिन्त बैठे हैं मानों अब वे निरापद हो गये। भारतीय बहुसस्यको को अपनी संस्कृति के प्रचार और प्रवार का बस्त करना चाहिए। भारत के भीतर वह स्वय संगठित हो और भारत के बाहर वे संस्कृति प्रसारार्थ येग्य प्रचारक मेजें ।

उत्तरी प्रक्रिया पूर्वी और दक्षिक पूर्वी पश्चिमा के तमस्त बीद देश मार-तीय संस्कृति को मानते हैं। सास्कृतिक श्राधार पर उनके साथ नये सिरे से सम्बन्ध बोडने के क्षिए उन देशों में आर्थ प्रचारक और सास्क्रांतक द्व मेजे जाने चाहिए, जो भारत के प्रति प्रेम कौर सहातुभति पाप्त करने का प्रवस्त करें। ऐसा होने से राजनीतिक सम्बन्ध भी दृद्ध होंगे तथा आत्मीयता में वृद्धि होगी। बब शेद देशों से भी यह उद-योष होने करे कि भगवान् बुद्ध की भूमि के निवासी इमारे बन्धु है और उनके कह इसारे कह है, उनकी वस स्वा हमारी समस्या है, तब मारत का हित साथन अधिक होगा ।

### [१८८ का शेष] वदिकाप पत्रद करें तो हम वह

कह सकते हैं कि हमारी आबादी बहत म चेक है क्यों कि हमारी उत्पादन सकि कम है । बदि हम अपने अपि सम्बन्धी तथा अन्य प्रकार के उत्सादन को बढ़ा लें और बदि इपारी बनर्सक्या तरपादन के कार्य में जग बाब हो हमारी बाजाही प्रथिक नहीं है। हमारी विशास नद बोबनाओं द्वारा असि की बिचाई, बाट के निवारस्, तया मिही को मुस्यूत करने के प्रतिरिक्त बहुत अधिक मात्रा में विच त चक्ति भी उत्पन्न होगी विश्वते देश का बीचोगिक विकास हो सकेगा। बदि आव भारत के मानचित्र को देखें वो झापका उत्तर से उत्तर पूर्व तक हिमा-लय की उस ग भूं सता विसाधी देगी। मेरे विचार में बंबार में कोई ऐसा मन्य प्रदेश नहीं बहा इतनी खबिक गम धनी भत कामित विद्यमान हो। इस कामित के केवल विकास और प्रधोग किये जाने की बावश्यकता है। इब शक्ति को विकशित करने और प्रयोग करने का हमारा निश्चय है। कुछ इव तक इमने इसका प्रयोग भी किया है। हिमासाय में विभिन्न प्रकार के व्यक्तिय पदार्थों -की सम्पत्ति भरी पड़ी है। मेरे कहने का अभिशास यह है कि केंक्स भारत में ही नहीं किन्द्र समस्त प्रशिवाहै प्रदेश में मानवीव और मौतिक साथनों की प्राप्तरता है और इस क्षिये इमारे सामने उन बाचनों को समक्र कर के परिकाम प्राप्त बरने का प्रश्न है। हमारे पास व्यक्तियो तथा सानान की कमी नहीं। इमारे पास दोनों ही हैं इन दोनों को शिकाने का तक्से नश्ता उपाय यह है कि

पैसेस्टाइन के विमायन का विशेष विश्व के तमी पुरस्तानों ने किया, परन्तु भारत विभावन के विच्छ भारत के बाहर के देशों से किशी ने उदयोग नहीं किया, क्योंकि भारतीयों ने उन देशों के साथ श्रारमीय सम्बन्ध स्वापित नहीं किया । बद्यपि शास्त्रतिक एकता के भाषार पर ऐशा सम्दन्ध स्थापित किया अवश्य बा सकता है। निरन्तर प्रचार करने है ही उद्देश्य भी पूर्वि होगी । अतः इस कार्य में विसम्ब न संगाना चाहिए। भारतीय प्रार्थ सरवाय: योजना बनाकर सीव बारम्म करें तो पाच वर्ष के परिश्रम से डी सहद्व संगठन हो सकता है। इस प्रकार के सास्कृतिक सगठन और प्रचार के लिए कार्यपद्धति और योजना बनाने के लिए भारत में बार्य-संकति प्रचार-प्रेमी संस्था-कों के प्रतिनिधियों का एक कम्मेशन ब्रह्माना चाहिए जो बोबना बने उसके ग्र**तुतार कार्य किया का**र ।

— 'क्रोबमान्य'

हमें उन देखों से मारीन सम्मणी सामग्री तथा प्रावुत्राची टेमिनच्या व्यक्तियों की इन्द्र वहावता मात हो विकाने पाइ इन्द्र वोत्राची की अधिकच्या है। इस वहावता से सारे पंतार ही व्यक्ता तो दमावदा हमें अधिक सीमित कर में कमा करना होया किन्द्र कुछ भी हो हमें इस दिखा में बहुना है।

में बाचा करता हूं कि वह कमीवान हव नात को ध्यान में रखेगा कि हम करोड़ों मतुष्पी के मान्य पर विकार कर करोड़ों मतुष्पी के मान्य पर विकार कर हैं निर्माय देश वा निर्माय तमुद्रों पर नहीं। प्रत्येक क्यकि किसी न किसी परिवार के स्वयन्त्र रखता है। वस्मय हैं उच परिवार के स्वयं मुखी मर रहे हों। यह भी वस्मय है कि उनकी शिवान न हुई हो जीर उसति प्रयं इक्ति का झकरर भी न मिला हो।

उटकमड में एशियाबी आर्थिक
 सम्मेशन में दिवे गवे उद्घाटन मायक थे

### देहाती इसाज 🤌 [ रचन वंगीयत और परिवर्धित वंगरन ]

के भी रमेश वेदी आहुर्वेदाकहार।

नवे प्रकार की च्याचीय में पताने
वाते हुम्क-हुनसियों को बद्ध हुम्बक सदरम्

कार हुम्बक-हुनसियों को बद्ध हुम्बक सदरम्

कर, गाधार और देशात में हुम्बम्हा के

मिसने वाली करती और करत चीचों के

स्वतन हुम्बक स्वाप कः करें। प्रमूच एक

उसमा प्रकार कराय कः साने।

मिसने सा प्रमान-

विषय पुस्तक भवडार, नदानन, नावार देखी।

फिल्म स्टार्ननने के रच्छा । जुनतियों को ग्रीम व्याने नाम हमारे । याव रक्षित्य कर बेने माहिंग ताकि उन्हें । उक्षित यम-प्रदर्शन किना वा कके और वह मोनेवाड़ी है वस कड़े प्रमेश यम जिना । सूच मागाईन । इंटर नेवानक इन्होडकबान वारो क्यारेक कालीयह ।

### मुफ्त रंगीन कलैण्डर १९४८

विवाहित बीवन को शुक्रमव बनाने के गुप्त १६स्य

श्वानने हों तो निम्न पुस्तकें मंगायें। १—कोक ग्रास्त्र (जियब) १॥) २—८४ ब्रास्त्र (जियब) १॥)

१—-०वाक्षितन (व्यवस्) १३) ' ४—१०० कुम्बर (यथिष) १३) ५—रोहामरात (यथिष) १३) ६—विमानको (यथिष) १३)

७ — गोरे जुरबहुत को शा) ⊏ — गर्मे निरोब (विचव) ॥।) उपरोक्त पुस्तकं एक वाब कोने से शा) द० में ईक्ट गी विवस प्रेस्टेख ॥। —) कलाव । नोट — इर गाइक को ६क रगाँज ने ला-बर १२४८ ६५ल मेका चारा है। कपना जाम वा परा परा बाक किया जिले।

कमर्शकन ट्रोडम घजेन्छ। ( V.W.D. ) यो • बी० ७५, अमृतसर।

### कुछ अद्भुत शक्तिशाखी औषधियां

किसी भौषित को वेष्णवहाँ साबित करने पर १०० क्ष्या इनाम । किन्हें विश्वास न हो, डेड बाना का टिकट मेज कर शर्व किसा सें।

#### सफेट बाल काला

इच तैन्न से बाल का वकना यक कर पक्त बाल कह से करला पेसा होता है। यदि स्थानी करला न रहे तो बूना सूम्य बारव की शर्व। वेकनी प्रमंत्रापत्रों के इचकी तकता मगास्थित है। मूह तैन कर के दर्द व चर में चक्कर काना कार्सि को काराम कर काला की रोचनी को बढ़ाता है। बीचाई बाल एका के किए शा), उन्न से ज्यादा के किए शा), उन्न क्षम क्षम के

#### बहरायन नाशक

यह कवें रोग की खब्धुत हवा नहरापन नवा व प्रयान, कान की कम सावाब, तीन महत्ता कहा के लिए बारो-म्य करता है। कहवें सावनी कात साब सुनने सनता है। कृष्य पादनी कात साब

### रवेत इष्ट की बनीपिय

महारम्मायक वह बकेदी की ब्रवा है तीन दिन में पूर फावदा । वर्षि खेवड़ों इकीमों, बाक्टरों, नेवां, विकापनदाताओं की दक्ष के क्रियक को चुके हों तो इसे बावाकर कारोन्य होतें । मुख्य सां)

#### स्वति-निप्रह

करतान निजद की अनुक दक्ष है। दक्ष का व्यवहार बन्द कर तें, गाने भारत्य हो व्यवसा । प्रतिसाठ वक्ष तीन वित्त व्यवहार करना पड़का है। वर्षे प्रत्य की वचा का सूहन १॥) दूक्षी दक्ष वो वीवन भर के लिया वैष्णा वनाती है, न्यूबर १॥) केनी दक्ष के व्यवहार के स्वास्त्य में किसी तरह की स्ववहार के स्वास्त्य में किसी तरह की सांति नहीं

वेशराम प्रावित्स फिरोर राथ तंक १७ पो० सी॰ सरिया विशास-प्रवासी परम ३



वि वि ध चि त्रा व



ये चार पनडुन्नियां उत्तरी व ब समुद्र के बल सम्में में परीचार्यं तस्यार हैं।



अभिका नहीं मिलता न । उसी की बचवं का इस परेश परीवना है।



यातायात के लिये उपयोगी इस वायुपान को अपनी हाल ही में दिल्ली •में प्रदर्शित किया गया है।



इन पन्त्रह वर्ष के अवस्थों ने बिना कारीयरों की सहावतः कर पक्षान बना नेथे हैं।

### भ्रप छाँह

(पृष्ठ द का रोष)

'बहतो भई सन्यासी हैं, इस तो माई कुछ भी नहीं। लो इस वे सोने चले।' भीर उठदर चला दी।

चोडडी उरही हार्ले मरती रही। चन हन कंपने लगे तो वह चुनके से उठकर कुन्त् की चलचारी से दवात कलम उठा लाई चीर प्रेम उंदेलने सनी।

. x x

चार दिन बाद पन्नेष्ठर मिला। पन स्था था, तीर या र बोडवरी पर प्रेम की में दूरी चलाई गई बी। एकत में बैठ कर पुरुवार रुद्ध सोई। पढ़ पढ़ कर रोती रही बह रतन की बाद में विद्वल हो उटी र खूद होच-होच कर बवाब लिला। रतन के एक एक थान की महत्त बन्द मानकर कीर हर पढ़ मान को हक्त वाल प्रेम उद्गार मानकर उतने सूर पन कक कर पन्नाष्टर दिशा और प्रेम सत्तमन बहुत किसी बहा ही दिशा। उनने लिला पुने के बाको नहीं मर बादक गी, पुने कुमारे कार एक एक एक स्थार मी है.'

x x >

फिर चेनन बन बीजा के बान घूम कर लोटा ते 'जून बनती हो निहो।' बहा सिक्तती हो ले काओ और बहा रोती हो।' बोज्यों नेचांगे कट बी गई और नोली—'एड।' हुई में नहीं आती।' फिर रो पड़ी।

x × x

विदाका समय आवा। रतन बाब पहिले से ६ स्टेशन चले गये। व दशी सब से लिपट जिपट कर खर रहे। कभी खदेखियों, कर्म मा और कभी मामी से। उसने छूं टे भाई बहिना को बोद में क्षेकर प्यार किया। बच्चे से लगा कर बढ़े तक सभी रो रहे थे। वह स्टेशन तक रोती रही। टेन पर भी आख बहते रहे। शबके के सल, और समुराक्ष के बचन डोड खगाते और वह एपड कर हो बटती। ट्रेन पर भी कास चकते रहे। भैवा समस्ति रहे-किर ले आवेंगे न दो विहो क्या करें ? हमाया कीन ब्या है ? न रो नेटा । सब की हम चार महीने का बादा करके कार्येंगे।' टेन ने बीटी दी चौर रतन षद काया । मैया क्षव वने । बोडकी ने कुछ थडकर, कुछ रतन के मन के क्रम शीक सिने !

### भरव सीग किसके हाथ खेस कर रही है ?

(ग्रह ११ का रोष)
वासान्यवादियों के इन कारकी कारकों
क कारवाद उठा कर कार वेद्यों में
उनकी शक्त कम भी जाव । कारकों कारकों
कार वाद कार की जाव । कारवें के
कारवें हैं कि कारवा मा का कामगी का
कहते हैं कि कारवा का कामगी का
कहते हैं कि कारवा का कामगी का
कहते हैं कि कारवा का कामगी का
हित की कई कमनी वो से कारवा
वह तो निर्फ मोटी मुर्गी चारवा है।
वह उनके साव विमान नहीं जाहता ।
वह तो निर्फ मोटी मुर्गी चारवा है।
वह उनके साव विमान नहीं जाहता है
है । कहता पूर्व के देशों कामगी भी
विटेन का पाया माववाद है । इस्तिय
सीय कायने पुराने मालक को नाराव
किये विना नये से साव माठ कर रही
है।

यह पैंतरेबाजी फिलस्तीन के मससे में विसक्त राफ सामने बा बातो है ( वहा अमरीकन तेल धन कुबेर अनुश हैं)। उत्तरी अफ़ीका के ब्रस्त देशों में भी नही पैंतराबाची चली चा रही है है क्रसवारों के समाचारों से मास्तम होता है कि प्राप्तीकत उसरी प्राप्तीका के कारीरी उपनिषेशों के राष्ट्रवादियों को बढावा दे रहे हैं कि वे "स्वाधीनता" की माग बोरी से करें। दूकरी तरफ छिपे तौर पर उन्होंने मिश्र स बाह्य किया है कि फासीसी उपनिवेश दम को दिसावेंगे। लोबिया में भी समरीकन शेहरी चास चल रहे हैं। एक तरफ सीविदा के शेखों की 'स्वाचीनता' की माग का समर्थन कर रहे हैं। दूसरी तरफ मिश्र की इस माग का समर्थन कर रहे हैं कि संविता भिन्न के साथ रहे । उपर उन्होंने ब्रिटेन से बो इस समय लाविया का कासक है, इताई अबे लिये हैं। साप नजर काता है कि बामरीयन इस देश का सा व्याना चाहते

शाझाव्यवादियों की का को का प्रवास कोड़ करने के बहके, उनक म-सूनी कीर योबनाकों का पूर्व फाश करने के बहके, शाझाव्यवादियों के हुएक अपनेके के लाम उटाने के बहके सारव कीम करन कनमा का प्यान फिक्सचीन की तफ हटा रही है।

क्रोर बही साम्राज्यवादी चाहते हैं। ज्यां के निटेन क्रीर क्रामशेका में चाहे विदना क्रामड़ा हो, ने कनता की खा चीनींता को दक्षने में एक हैं और हव काम में क्रदर सीम उनकी बहायक है।

उदने देखा रतन उड़की और देख रहा ना में म सरी होंगे से । वह सी प्रस्कारों का प्रस्का करने काली । वह उड़के निकट विकास काला और नोवा रिक्तनी काली हो । वह सरका कर रेखी । और चीरे से रतन का सब दखा दिखा ।

### सम्राट विक्रमादित्य

(नरङ)

हेलक-भी विराज उन बिनों की रोमाचकरी तथा

कुत्तर स्पृतिया, वन कि मारत के वासक वरियोक्तर प्रदेश पर वाको और हुवा का करंद बातक राष्ट्र कुष्मा था; देश के नक्तर नमर में होगी निरम्याक्शतक मेरे हुए वे वो कि शामु के वाथ रिसावे को माराज्ञ तैयार यहते हैं। तमी कोम रेस पर मन्द्रभव्य हाइयाने समा

डाधुनिक शबनीतिक बातावरण को सच्च करके प्राचीन क्यानक के काधार पर क्रिको रहे हुए मनोरबक नाटक की एक प्रति कारने पत्त सुर्वाद्य रख कों । मूल्य राह्ने, डाक कारण ना

विजय पुस्तक स्ट्डर,

#### सफेद बाल काला

शिवाय से नहीं, हायरे शायुर्वेविक सुक्तियत तेक से बाल का पक्ता कर कर कोत बाल कर के बाला हो बाला है। बार तेक दिमानी ताकत और आकों की रोशनी को बहुतता है किन्हें विश्वास न हो, से मूल्य वायंत्र की सर्ते तिला तें। सूल्य हा।), बाल खावा पक्त हो तो हा। और कुळ पक्त हो तो ५) का तेल प्रमान तें।

रवेज कुछ की खद्गुल कड़ी प्रश्न ककतों | कोरों की आदि हम प्रश्नंक करना नहीं जहते | वदि १७६ केर वे कोरों कर से काराम न हो तो मूल्य दूना वापन हुंगा । मू० १) २० दिमासन कायुनेद समन, १० वी, अळडा बासार टर्डेट, काम क्या

#### ५००) नकद इनाम

क्वामर्द पूर्व से तब प्रकार की मुली, दिमायी कमकोरी, स्वप्नदोन, बाब विकार तथा नामर्दी हुर होन्द्र ग्रारीर हुम-पुर मनता है। मुख्य मां।) यव वाक्कता केवार क्वित करने पर ४००) हनाम क्वाम कारीसी (रिकार्टर) व्यक्तिम् ।

### ५००) इनाम

aland store albade (m. 1 had)

### पेट मर मोजम करिये

नेवहर-- ( गोलिया ) .. तेव बहुत्त क्ष वेदा होता, केट में पवन का बूस्मह, मूल की कमी, पाक्व न होता, बाते के वाद वेट का ध्यारीपत, नेतीन, ह्रद्धत की निर्मेकता, रिसान क्षशान्त प्रता, कीड़ का न क्षाना, स्टब की क्षश्चय करिया, विका-वर्ष दूर करती है। चाल, सीवर तिश्वी और केट के हर एक रोग में प्रवित्तीय द्वा है। कीमत करवा १। जीन का ३॥) बाक सर्वे क्षशाया।

ता-दुग्धानुपान फार्मेसी ४ खामनगर दिस्त्री-एवेंट ब्रमनादास क॰ चादनी चीक



बीवन में महुर चानम्ब वप्त्रोम करने के बिचे स्तर्व मिकिय गोबियां

## भीन सीन गोल्ड

'कीनसीन' में क्लेक दाखि वर्षक कर्लों के क्लिटिक हुदूर सोमा भी हूँ। हममें वब और रोध्य बदाने की, ब्लाइ इस्त तवा स्वन्यतीय और जातीय हुई-क्ला सिदाने की क्लूचें शक्ति हैं। 'कीक-सीन' के सेवल से चारकी कोई हुई क्लिंक, क्लाह, उमाग तथा पुरस्क किर के मात होगा। सूर्व प्रति बीकी २) वक्त वर्षें !!!! अस्ता।

विस्तृत सूचीपत्र सुपत मंगाइये ।

त्रायनीज मेडिकस स्टोर, नया बाजार – देहसी।

हैं ब आफित — २८ घपेसो स्ट्रीट, फोर्टे वम्बई । आर्चे — १२ डलडोबो स्कारर, क्लक्ता, रीची शेष्ठ — अहमदाबाद ।

### — सेबिंग पेजेन्ट्स —

दी नेवानल मेडीकल, स्टोर्स — प्रायमा | दी वानरल मेडीकल, स्टोर्स — प्रायमे । दी वानरल मेडीकल, स्टोर्स — वापुर । भी वारराधी स्टोर्स — वीकासे । सेन निर्म्यस्थात वानकी वाल — उदस्युद । केवाराव विश्वनाय विनेदी—ग्रायम्बर । सेवर्स से देश सार्थ्स — वार्यः । सेवर्स से सार्थ्स — वार्यः । सेवर्स वर्षे सार्थ्स — वार्यः । सेवर्स वर्षे सार्थ्स — वार्यः । सेवर्स वर्षे सार्थ्स — वार्यः । केवर्स्य वर्षे सार्थं — वार्यः । सेवर्स्य वर्षे स्टार्स्यः स्टार्स्यः वर्षे — वार्यः । सेवर्ष्यस्थात स्टार्स्यः स्टार्स्यः वर्षे — वार्यः ।

स्थानामा मौना ।



### मिल्र गया भगवान

धगदोश्वसास 'में म' ]

ाल गवा ममदान, ापू को हुआ के। रती के साल को, रती से उठा के॥

> इस कोच रहे वे कमी— भादें भादें से सिलोंगे व दिन्द की इस समरी में, कमी फूल क्लिंगे व

्षी आप इस द्वाम को— प्रेयो दस भी । होने किसी दिन, । दुनिया को मिटा के।

> न्या मिल मना मनवान, तुन्हें बापू को बुना के।

स्तान ही दुरमन नहीं, भन है कहान भी । ज्ञास्त के मारों को, हों चेन कहीं भी । दुम्बारे काने से पहले, हम हर काने हों कम्ब्युः। क्षुट गने हम खुर उप के ।

क्या भिक्ष गया भगवान, ग्रुग्हें जापू को बुला के ।

प्रास्तुम न का काक कें, प्रिस्त कार्येंगे एक दिन। बुद अपने ही हावों हे, को नैटेंगे एक दिन।

> तुम से को वह उम्मीद्— न बी बग के किवेशा । बापू को तुमा कोगे, अध्यादी विसा के ।

क्या मिक्क समा मगवान, दुग्हें बाधू को बुला के । हम क्या को क्ला के, सुनी नक्षी को बना के।

> इस बमती के खास की, इस बमती से उठा के। सभा निक्षा नना मनवान, तुन्हें नायु को झुसा के।

### ''स्वदेश"

[ बशदेव सर्मा 'विशास्द' ] तुम छुटे बचो स्थावानो है तुम में स्वदेश का प्रेम नहीं, तुम में उसका वह रक्त नहीं, कापनी स्ववेश की मृति पर, न्दीक्षावर होना क्या जानो। तुम होटे नवी स्था सानी ह तुप में उसके प्रति मक्ति नहीं, तुम में स्वदेश की चाह नहीं, भवतर माने पर निव स्वदेश पर, मरना कटना क्या बानो, हुप छोटे बच्चो क्या वानो ! ये ह्योटे स्वागी यह भाषा, करती :तम को द्षित देखा, **उसके उन सुन्दर पंखों पर,** द्वप तीर चलाना क्या वानो, द्वाप स्त्रोटे बचा क्या कानी ह बारने स्वदेश का गान करो, बायुका उर में स्वान करो, सब काम करो उनके सदस्य, उनकी स्वरेश की सेवा की, तुम ह्योटे बच्चो क्या व्यानी !

### पहेलियां

रकाती की आपको के आगे,
पूरा करन वकाता है।
आपको के को ओट हुआ,
जट कार पुर कुछ काता हूं।
अंबदार के दोते ही मैं,
कान नहीं कुछ करता हूं।
ऐसा नीकर हूं विविध्य,
न काता हूं न पीता हुं।
पिरक टे तो पुत्र बनेता,

क्मर कटेतो बने खहर। इसने ही बा कृष्य चन्द्र की, दूच विकासा मिला बहर॥ [पूतना]

आदि काटते सभा धाने, सन्द काटते सभा वन वाने ! इस्त काटते समाधाने, भो वतसाने मीठा पासे !! [बसमा

प्रवाकारके कम हो वाने,
श्रंत कारके कम बताये।
तीन कच्च की ने कहलाये,
क्षिले पटी के बाने कम।
क्षर नतलाको मिले इनाम।
क्रिया

### जरा इंसिये

विता—पुत्र, विदे तुम मास्टर के समने एक बकान वे दिशा को तो दार्व तत पर विश्व क काना चाहिये तदि कि नहीं बदकाना चाहिये। वेदे विदे वे पूछें कि १११ तुम कहना २ उनके बमकाने पर बदका मत को।

शास्त्रर—मोहन १०+१० फितर्ने हुवे । मोहन—२२ हुवे श्रीर कितने हवे ।

### किशोर से

[ भो होनदेव द्वर्मा 'मधुर' ] मम साथी किशोर । हमको चन्नना क्क व्य पथ पर, चाहे बारा घर वर्षा वरसे, चाहे श्राषी श्राये, चाहे नुसान उठे, हमको तो वस कर्त्तं व्य पथ पर चलना है। क्षवने वय में को भारी रोहा आवेगा. इम उसे ठोकर मार गिरा देने । को कन इम को. बाटकाऐगा. उक्को इम, मार मगा देंगे। कुछ भी हो न, वस इम को तो, क्लंब्य पय पर, सङ्घलना है। क्संब्द पय पे ही चकाने से बह कीवन सफल बनेगा । का हम तो कर्तव्य पथ पर बढ़े चलें बड़े चले।

बालकों की सरकार

पारिक का एत्सर प्रमेरिक में ब्रांदिनों के बानिसकी तकर के ब्रांदक-प्रदश्चा की व्रांतिकती तहर कहन के लिए एक महत्त्वाक्ष तहर कहने के लिए एक महत्त्वाक्ष तहर कहने के लिए पार महत्त्वाक्ष निवाद किना है। बालक कोट बाल कर मृतिदिलत उम्मीदवार व्याप्त वाची वालक में के चुनेंगे चौर नगर व्याप्त करने एक दिन के लिए नगर व्याप्त वम्मार वीष दिवा करेंगे।

द्धक्र निर्वेष के जनुकर ज्ञभी हाज में एक दिन के एक निर्वेषित न मेंचर बन गया। एक १६ वर्णीय ने पुलिस का उत्तरहाधितः किया और एक बाल के ज्ञारा कुम्प्राने की न्यवस्था क्ष संवादन करित उत्तरात के किया।

#### सूचना

कोमदेव कार्मा 'मधुर' स्थित करते हैं कि विकासद (बसपुर राज्य) से किखित मासिक पत्र 'भारत' भी' भारत' का नवनमाँ क प्र' है। बालबन्ध वो की रन्

### साहित्य परिचय

परिचय के लिये प्रत्येक पुस्तक की दो-दो प्रतियां का आना आवरयक है, अन्यया केवल प्राप्ति-व्यक्तिर किया जायगा। — सम्पादक

भारत की भाषा — वैश — स्वामी नाय कर्मी। प्रकाशक — नालन्द प्रकाशन, बननूर निल्डिंग्स, खरफोरोक-शह मेहता रोड फोर्ट नम्बई ?

प्रस्तृत पुरतक का विषय नाम के स्वाह है। हतमें आप के नेताकों को किनके कारण हो स्वयं शिव्ह राष्ट्र माथा जम-द्वामा में मृत्य करित हो मेर् है, यह सम्मान मा निर्माण को निर्माण को स्वाह हिन्द मा स्वाह है। इस साम के स्वाह हिन्दों नागरी लिपि में लिखी गई लेड्डिम मेर कि स्वाह हिन्द माथा को स्वाह है। इस सम्मान में विद्वाम के स्वाह मेर साम के स्वाह है। इस सामान है कि माथा समस्या में कि माथा समस्या में कि माथा समस्या में कि माथा समस्या में कि माथा समस्या में कि सम्मान समस्या में कि सम्मान समस्या में कि माथा समस्या में कि माथा समस्या में कि सम्मान समस्या में कि सम्मान सम्मान मेर सम्मान मेर सम्मान सम्मान मेर सम्मान सम्मान सम्मान सम्मान सम्मान सम्मान सम्मान सम्मान सम्मान सम्मान सम्मान सम्मान सम्मान सम्मान सम्मान सम्मान सम्मान सम्मान सम्मान सम्मान सम्मान सम्मान सम्मान सम्मान सम्मान सम्मान सम्मान सम्मान सम्मान सम्मान सम्मान सम्मान सम्मान सम्मान सम्मान सम्मान सम्मान सम्मान सम्मान सम्मान सम्मान सम्मान सम्मान सम्मान सम्मान सम्मान सम्मान सम्मान सम्मान सम्मान सम्मान सम्मान सम्मान सम्मान सम्मान सम्मान सम्मान सम्मान सम्मान सम्मान सम्मान सम्मान सम्मान सम्मान सम्मान सम्मान सम्मान सम्मान सम्मान सम्मान सम्मान सम्मान सम्मान सम्मान सम्मान सम्मान सम्मान सम्मान सम्मान सम्मान सम्मान सम्मान सम्मान सम्मान सम्मान सम्मान सम्मान सम्मान सम्मान सम्मान सम्मान सम्मान सम्मान सम्मान सम्मान सम्मान सम्मान सम्मान सम्मान सम्मान सम्मान सम्मान सम्मान सम्मान सम्मान सम्मान सम्मान सम्मान सम्मान सम्मान सम्मान सम्मान सम्मान सम्मान सम्मान सम्मान सम्मान सम्मान सम्मान सम्मान सम्मान सम्मान सम्मान सम्मान सम्मान सम्मान सम्मान सम्मान सम्मान सम्मान सम्मान सम्मान सम्मान सम्मान सम्मान सम्मान सम्मान सम्मान सम्मान सम्मान सम्मान सम्मान सम्मान सम्मान सम्मान सम्मान सम्मान सम्मान सम्मान सम्मान सम्मान सम्मान सम्मान सम्मान सम्मान सम्मान सम्मान सम्मान सम्मान सम्मान सम्मान सम्मान सम्मान सम्मान सम्मान सम्मान सम्मान सम्मान सम्मान सम्मान सम्मान सम्मान सम्मान सम्मान सम्मान सम्मान सम्मान सम्मान सम्मान सम्मान सम्मान सम्मान सम्मान सम्मान सम्मान सम्मान सम्मान सम्मान सम्मान सम्मान सम्मान सम्मान सम्मान सम्मान सम्मान सम्मान सम्मान सम्मान सम्मान सम्मान सम्मान सम्मान सम्मान सम्मान सम्मान सम्मान सम

नासन्द प्रचारन ने पुस्तक का संप्री संस्करण भी प्रश्नशित किसा है, क्लोक दुर्यान्य से हमारे राष्ट्रीय नेता साथ भी क्षित्री पुस्तकों की अपेबा संप्री बाहिएन के स्विक प्रेमी हैं। नावरी सिपिन हिन्दी के जोने के मान-विकास हरत उपयोगी हैं।

बिजय — ( शताहिक पत्र ) — शंशदक — श्री शतकाम विद्यलकार — तक शक — तेव लिभिटेड, अद्धानन्द वाकार विक्री । मूल्य ।) एक प्रति ।

दिनक बाईन के मृत्यूने वस्त्राहक की सक्काम विधानकार के समादन के समादन के स्वाहन के समादन के स्वाहन के सम्वाहन के स्वाहन में निश्चय है कि यह पत्र सर्वेश-शरमा सनता में शीम ही लोकप्रिय को सामगा।

तर् 'तेब' के संजालक भी देशवन्यु तर् 'तेब' के संजालक भी देशवन्यु राष्ट्रभाषा दिन्दी के स्त्रेत में प्रवेश कर रहे हैं, इसके क्रिय वे भी दिन्दी बनत् के सन्ववाद के पात्र हैं। क्राका है कि

ना उर्दू तेव भी हिन्दी में प्रका-के कि हिन्दी के प्रति खपने कर्तव्य के क्षार्थ में किसी से धीखें न रहेंगे।

पूर्णीहुति -- तेवन्ड चौर प्रचायक -- श्री वी. गुड़वीं गुजन। १० रतन-मास विशिद्यत, शमनगर नई विद्यी।

१) व्य पुस्तक केशक का प्रथम श्रय-रक्षको कथा आ प्रारम्म

कर्मि और विकास के प्रोम के प्रारम्म होता है। कर्मि उदाच विवारों की एक रं आन्त कृत्या है। यह विषय के साथ ब्रायनम् रहने का निश्चय करती है। विश्वय ऐसा बचन देकर भी सामा वह नवनी के कारक या जावनी दुर्वक्षता से विवाद करने से प्र'कार कर देता है। यस उसका मिन मोती बसे कर्मि के ब्रह्मचारक बहुका सारक करा कर्तव्य पावन के लिए बहता है, तो वह कपनी विवतमा कमि को मोती के लाग ही विवाह करने का क्यामधी देता है। उर्जिका मामी या बहुन के रूप में देखने बासा आद-र्श्वादी मेरती भी इब प्रस्ताव को सनकर चिकत हो बाता है। इसी उसमून के कार अपन्यात का क्यानक प्राप्त

क्यानक के मध्य में सा जाता है स्वयक्ष्य जोर नोलावार्गी का सक्षांत्र, विवर्ष वाराय्यिक प्रसित्तमनीशियों ने बर्गर कायायार किये। इसी प्रवाद के किये गुरुषों के द्वारा क्षांत्रत की गई, उनके कारील के शाम विलयकर किया मान, कियानी यार गुरुषों के द्वार विक्री और कार में देशक पहुंची। इसर विक्रय करनी मूल समस्त्रा के कीयर केमा के करने कुल बाता है, इसी उसे ठाम के करने क्या कोई कारायाया का कायायार निम्हणा है कोई स्वार्ध मुंद्रांत्रित उपनाव के नामक्ष्यन क्षार करना है।

होता है।

उपन्यतः में अनेक प्रथम बहुत अन्हें हैं। योती, उपि के विचार कर्य वैवाहिक सरसा पर प्रकार बालते हैं। किन्तु देश और सामा भी चर्च के कान्ते उपनेश करना पर हावी हा स ते हैं। वैद्य की तरसानीन विश्वति का विषया अन्यहा हो सामा है।

स्वराज्य दर्शन — क्रेस क — औ सच्मी स्व विचित्र, प्रकार क — वार्व-देखिक प्रकारन क्रिमिटेस देश्ली। मूल्य १)

--

वाठ धाल के झनवरत वंवरं के स्वास्त्र सामा निवारी करायन प्राप्त कर समाने प्रवारी करायन प्राप्त कर स्वास्त्र प्रमुख्य कर कराय कराय प्रमुख्य कर स्वास्त्र प्रमुख्य कर ही स्वीस्त्र है। अभी वक्त अपनायन की स्वास्त्र प्रमुख्य कर स्वास्त्र प्रमुख्य कर स्वास्त्र प्रमुख्य कर स्वास्त्र प्रमुख्य कर स्वास्त्र के अपनीय कर स्वास्त्र के स्वास्त्र के स्वास्त्र के स्वास्त्र के स्वास्त्र के स्वास्त्र के स्वास्त्र के स्वास्त्र के स्वास्त्र के स्वास्त्र के स्वास्त्र के स्वास्त्र के स्वास्त्र के स्वास्त्र के स्वास्त्र के स्वास्त्र के स्वास्त्र के स्वास्त्र के स्वास्त्र के स्वास्त्र के स्वास्त्र के स्वास्त्र के स्वास्त्र के स्वास्त्र के स्वास्त्र के स्वास्त्र के स्वास्त्र के स्वास्त्र के स्वास्त्र के स्वास्त्र के स्वास्त्र के स्वास्त्र के स्वास्त्र के स्वास्त्र के स्वास्त्र के स्वास्त्र के स्वास्त्र के स्वास्त्र के स्वास्त्र के स्वास्त्र के स्वास्त्र के स्वास्त्र के स्वास्त्र के स्वास्त्र के स्वास्त्र के स्वास्त्र के स्वास्त्र के स्वास्त्र के स्वास्त्र के स्वास्त्र के स्वास्त्र के स्वास्त्र के स्वास्त्र के स्वास्त्र के स्वास्त्र के स्वास्त्र के स्वास्त्र के स्वास्त्र के स्वास्त्र के स्वास्त्र के स्वास्त्र के स्वास्त्र के स्वास्त्र के स्वास्त्र के स्वास्त्र के स्वास्त्र के स्वास्त्र के स्वास्त्र के स्वास्त्र के स्वास्त्र के स्वास्त्र के स्वास्त्र के स्वास्त्र के स्वास्त्र के स्वास्त्र के स्वास्त्र के स्वास्त्र के स्वास्त्र के स्वास्त्र के स्वास्त्र के स्वास्त्र के स्वास्त्र के स्वास्त्र के स्वास्त्र के स्वास्त्र के स्वास्त्र के स्वास्त्र के स्वास्त्र के स्वास्त्र के स्वास्त्र के स्वास्त्र के स्वास्त्र के स्वास्त्र के स्वास्त्र के स्वास्त्र के स्वास्त्र के स्वास्त्र के स्वास्त्र के स्वास्त्र के स्वास्त्र के स्वास्त्र के स्वास्त्र के स्वास्त्र के स्वास्त्र के स्वास्त्र के स्वास्त्र के स्वास्त्र के स्वास्त्र के स्वास्त्र के स्वास्त्र के स्वास्त्र के स्वास्त्र के स्वास्त्र के स्वास्त्र के स्वास्त्र के स्वास्त्र के स्वास्त्र के स्वास्त्र के स्वास्त्र के स्वास्त्र के स्वास्त्र के स्वास्त्र के स्वास्त्र के स्वास्त्र के स्वास्त्र के स्वास्त्र के स्वास्त्र के स्वास्त्र के स्वास्त्र के स्वास्त्र के स्वास्त्र के स्वास्त्र के स्वास्त्र के स्वास्त्

म मिष्य-निर्माय काता है -यह पहेंव हुए तथाइ कार्या के तमने चर्मायत है। ऐसे भावतर वर हुए पुस्तक का प्रभागन भारतना सामनेक है।

पुरंक में केषण द्वारा स्वनिधित वेदिक विद्यांत्रपुरारी उत्त्यात व्यव दिवे गेन हैं, जीर किर्द 'ग्रन्द ने स्वर्ध ही उत्तरी जरका की है। ज्याच्या ' ज्य स्वात वर जूबि दवात्रप्य के प्रत्य हर्स्य देश विचारवारा की किया गया है। प्रचीन होते बहु दश नवा है।

भी बनरबार्गिंद ग्रुत सर्ग वैश्व बनरबार्गिंद ग्रुत सर्ग वैश्व — "राधनेतिक उत्तरित वालवे बन्ने मार्थि दवानन्व वे लोगों को निरित नर्गि हैं" — द पूरे कामत हैं और काब बन्न के तीनने वाले ग्रुग में तेलाक के हर को ठीयने के प्रमात च्या स्वात्तर है। न केवन राधनीति के विधार्थि कारण्य राधनीतिक नेवालों क स्व प्रसाद वर्गांग्रु (स्वारोधिक का र में प्रसाद वर्गांग्रु (स्वारोधिक का र में प्रस्तेता का श्वारा का स्व

### 'सिस चित्रकूट बूटो।

वह बूटी मजोमूट में पंजीवर जाने किंद्र महाज्ञा ने राजनित पर्नेद्ध के वंगह करने की बताई है। पुरानी के पुरानी जा नहें दमा स्वांट केंग्रिक किंदी पूर्वमा से एक मानि एक सेक्ब करने से कह से जाएंग्य हो बात है। एक----। परहेश के 7)

### स्वप्न

के बस एक सप्ताह में सद डिगालय कैर्मा

प्राचीन ज्योतिष का

### त्रिकालज्ञ ज्योतिषी

इरह प्रत्य से हिन्दी मावा बोलने कोर महिन्दी बन इर सद्वाल बन कोर स्वयू कोर महिन्द स्वरूप करा करता, सुखु कायु स्वातना, सब्दे सबस्यों को दिश्व निश्वाना, वि-दिश्व कोर दिल स्वानना, क्या क्याप्रमा कार्य क स्वेद्द कोरिय के तमाम गृह रास्त्यों के सार्व बोहा बद्दा समुख्य भी सुग क्योपिक कृत माह

पता-मांच ट्रेडर्स नं०

### चटपटी, मजदार, सुन्दर

 फिल्मी अप्यत्स्य — ५० फिल्मी अध्योजने की रंगन बीचनी धर्व उनके मनोवर निषा सुक्त २१०)

 किस्सी सम्मत्तरंग—नवे एवं पुराने फिल्मो के जुने हुए यानो का मनोवर-कंबर । यून्य शुः)

 कम्बई की चार्नी रातें --वानई के विनेता चेव का मनोरंक्य क्वाँन विश्व क्या है। बाल रान्ने

 शक्त्र की चिद्धिक्तं—एक्वें निस्स स्तिकोक में होने कके न्यानिकार का मेंश्वरोक किया गया है। संस्था ११०)

पत्। वानिय क्यानी



'मां। ग्रद वाप् कव वेलिंगे १' --- एक कविता का शोर्षक

प्रकाय के बाद।

भारत के बंदबारे का इतिहास पाकि क्तान सरकार तिखेगी।

- पाकिस्तान सरकार भूमिका का पूर्वार्घ चर्चिल, और ड त्राचे शायद माउयटबेटन किलेंगे ।

¥ भारत पाकिस्तान-एकता के सरीवक डां० लान पूरव बचेंगे । —एक शीवंड प्रकता की ट्रेनिंग सूच्य के विवास कीर मित्रती भी कही नहीं। आवक्त ता कई नये नये स्कूल भी बीर खुल

नवे 🕻 । × पाकिस्तान के एक प्राने लीगी ने बिन्ता का तुसादान करने का निश्चव किया है।

बेचारे के बुरे गिरह टालने के लिवे तज्ञादान की तदवीर है तो अच्छी पान्तु अधिक सन्द्री तब हो सब दान की दक्षिया काश्मीर के काक को और जारे का जेस रिसवी को दिया जाय ।

९ प्तान देखाक की उस चिट्टी का हैदराबाद सरकार ने कोई उत्तर नहीं दिया, विषये उन्होंने हैदराबाद की हेना में शामिल होने की प्रार्थना की बी।

मियां देशाक ने शायद यह नहीं लिखा या कि वह क्रीरतों की कीज में यतीं होना चाहते हैं वा मदों हो।

इमें इवाई बहाब और तोपसाना नहीं मिला तो इधिवार डाल देंगे

--- इशवजी नेता बरा ठहरी-मित्रे हैं कुम्हार के वहां जनने के जिये।

सायक सती वे दो चंटे नेहरू वी से सनाकात की व —सरकारी विश्वति

सायक वाली दो घटे मलाकात करें या १० घटे। वेद्धर । इत समस्या को बटि ससम्बना ही हो। तो किसी नासांवक अपनी को सेवो।

× × भारत सरकार के एक डिस्रोबल क्राफिसर को समानत में खबानत करने पर गिरफ्जार फर जिया गया ।

बग किया, यह कीन सा ऐसा गुनाह या थो. गरीव ने बो खार पैसे काठ-कावड़ बेन इर कवा लिये । निया आवस्त तो इस बढ़तो गंगा में सरकार के ६० फी सदी वकादार भी डाव वो रहे हैं।

एक मुस्लिम महिला के प्रेम में पड़कर पासीयात भी ने स्तीफा दिया है। --- 'as sisa'

श्रंत्रेणों को भी सभी पता चक्षेता कि दिन्दुस्तान में दिलंबर के भी गुरू हैं। बोकिन किता क्योतियी ने यह नहीं बताया कि इस साल प्रविद्धांश मंत्रियों की ही जन्म कुरवली में शादी का बोग है या बह पिछले वायदों के सीदों का भुगतान

विदेशी पंची होने में कोई खतरा

सत्या कैसा । पैसे लिये जास्रो, सद दिये बाबो। रहन रखं हुई श्रमानत तुम्हारी, व्याचन पटा तो हमारी । क्यों है न यही बात ।

× बुद्ध से बचने के शिये शान्ति आवश्यक है।

> — ≥en mi भौर युद्ध में फसने के लिये ?

हिन्दस्तान में पानीरत का दसरा बुद्ध सब्देंगे और दिल्ली के किले पर आसप्तवाही करहा पहरायेंगे ।

– रिश्ववी यदि ऐन भीके पर सुगें ने बाग देकर ओंड इराम न कर दी होती तो निया अपनी मनहर आकृति को दिल्ली के तस्त पर भी बैठा देख केते।

मानंद पहेली 'नं० ख' में १००१) भवश्य जीतिये ६००) सर्वे शुद्ध इल पर तथा २५०) न्यूतम ३ अधुद्धी तक तथा १०१) विशेष इनाम महिला या विद्यार्थी के सर्व शुद्ध इस पर तथा सर्वाधिक पूर्तियों पर २४), १४), १०), दिया जायगा।

पूर्तियां पर्दुमनेकी अन्तिम तारील ४-७-४८ वार्ये से दायं-र. इतको माफ रखता चाहिये। ४. खेती के किए यह करूरी है। ६. नार बार कहता । ८. हरपो इ । ६. बह बह दावक है। ११. इस 80 ब्रमाव हानिकारक है। (तीन श्रदार ) १५. एक इविवार । ऊपर से नीचे-१. हर्ष। 15 \$ ३. राष्ट्र के वहां यह होना म कस्ती है। ५. सुरी भारत । ७. इसे प्रत्येक नारी को बानना चाहिये। १०. कुहमी रा से दूर रहने वाला। १२- वल

में रहने वास्ता जीव । १३- ज्वर । १४- भारत का एक शहर । नियम-पक नाम से पहली पूर्ति की कींच 10) दुकरी की 11), इनके बाद प्रत्येक पूर्ति की ।=) रहेगी। पूर्तियां लाने बना कर लाफ २ अस्वि। इर एक के नोचे पता लिखिये तथा मनीक्रार्टर की रसीद पूर्तियों के साव मैकिये। है वैसे अविक मेमिये मिससे उत्तर सा॰ अर्जुन में ता॰ १२ को छर सके। तीलबन्द इक अन्तिम निर्माय होगा । इनाम पूर्तियो द्वारा बमा हुई रहम के हिलान के बटाई नहाई का सकती है ! पर्तियां बेबने का पता-

मैनेकर, के वी वंचारन श्रानन्द पहेली खरई. विका सागर (सी वी)

मानन्द पहेली का वीसवन्द हर्स-गांगे से दांगे-- १. दिवस, ३. डहर, ४. रवानीकर, ६. मन, ७. लाइ, प. इसचल, ११. होरी । कार से नीचे--१. दिन-शक्षं २. करदार, ५. इरारत, ७. सासटेन, ८. इकीम, ६. सर, १०. डर ।

इनाम-वर्गमुद्ध एक मी नहीं। १ अमुद्धि ५ प्रत्येक को २१), २ अमुद्धी इंद प्रत्येक्ष को द-), र सञ्ज्ञकी २२ प्रत्येक को १॥), तर्वाधिक प्रतियों का क्रस्थार ४०, ३५, १२ (४) वृतियो वर ।

भारत के नगर नगर में, बर बर में पढ़े बाने वाके सचित्र मासिक पत्र

जन १६४८ का सर्वो**न्न सुन्दर अङ्क** प्रकाशित हो गया इस अङ्क की कुछ विशेषतायें

 भी 'खड़ोय'—हिन्दी के बशस्त्रों कवि, आलोचक, कहानोहार व उरन्याव-कार भी सकिदानन्द हीरानन्द बारस्यायन से भी पदा वेंड कार्मा 'क उसे छ' की साहित्यक मेंट का मौलिक व रोचक विवरका। इस विवरका द्वारा हिन्दी के इस रहस्यमय बलाबार के स्वक्रिया साहित्य-मावशा को। वर्ते र त हिन्दो साहित्य को गतिविधि पर काफो प्रकाश पहता है।

 नींद चुरा जी-पहस्ती कति व आसोवड डा॰ नगेन्द्र का अन्यन्त हा भावपर्यं सन्दर गीत ।

 'महान अमीर ने अखबार निकाला'—प्रशी प्रकार कता नग है, यह प्रविद्ध कहानीकार भी मन्मयनाथ गुत्र की इस कहानी में देखिये। 🛩

• खनार- विद सम्बद्ध व कहानीकार श्री महारोर अधिकारी को यह कशनी प्रकातन्त्र पर एक करारा व्यंग्य है। पशु भो आपस में वार्त करते हैं—यह भी विराव ने अपने लेख में]

बिद्ध किया है । प्रक्रिक क्वविश्वी भोमती सुमित्राक्क्यारी विनद्दा और किवर भी सुवीन्द्र के

दो बरस गीत । चित्रमय कहाती-इत ब्रह्म से यह प्रेंद्र नवा विशेष स्तम्भ श्रुद्र दिया।

नया है।

चित्रकोक-भी चिरजीत द्वारा 'ददे', 'नाटक' और 'त्राच की रात' इन तीन वित्रों की बाबोचना ।

इनके अतिरिक्त कई वशस्त्री केखकों की सरह व कखाल्यक कहानियां, कवितावें, केल, दाव-परिदाय, ककोनी दुनिया, रेडियो, बाल-प्रनोरंबन सम्बद्ध के नाम पत्र, नक प्रकाशन, फ़ह्नमहिया इत्यादि ।

पूक्त-पृष्ठ कर एक निराक्ता नवनामिराम चित्र, बहिया गेट-क्रव, दोरंगी हुगाई, कई विश

मुक्त बाठ बाना

वार्षिक-मून्य ४॥)

श्री श्रदानंद पर्ववकेशन्स वि०, भदानन्द राजार, दिल्ली

# पहेली सं० ३५ की संकेतमाला

#### बार्ये से दार्थे

१ सम्मानी का प्रमुख समान्तर पत्र । 3 दक्षानदार के लिए बहुत साम-

कारी है। ५ अच्छे पर नाटक की सफसता का

बहुत आधार होता है। ७ अतिथि को देना हिन्दुस्तान क्र

स्ताव रिवाज है। द. दिन को यह निस्तेज होता है।

१० प्रतिष्ठा ।

११ वह न हो तो पेट के आपको पड़ आपते हैं।

•२ अवर्गान्द्र**य** ।

१३ इव उमर में भारी काम की जाका नहीं की वा सकती }

नहीं का चांचकता।
१४ शरमी के दिनों में सोग देर तक इस पर पढ़े रहते हैं।

१६ बड़ा व गोल तकिया।

१७ यह निगड़ जाय तो सगीत का मका नहीं रहता ।

१८. हरवोड बादमा को इस **वानवर्द्धी** जयमा ही बाती हैं।

**२० स**रगोश ।

र्ह उसर।

२३ वैद्यों के विशेष उपन'ग की वस्तु है। २४ प्राव पदाय जास पर रखने से

हो शांते हैं। का सम्बोध का का हेते से साहक स्वय

२५. इतसे काम कर देने से गाइक खुरा हो बात हैं।

## ऊपर से नीचे

१ वहादुरी व

२ दबाई का टीकन हो तो उसका असटा प्रभाव हो तकता है।

**३ "शासक"** की उलग फर )

४ क्रमात्मा ।

६ "नियम क गड़बड़ी से बना है। ह बस्त्र उद्योग का महत्वपुरा अस्त्र है।

१० इस तासान में राजहस रहते हैं। १२ आजारी आदमी इससे नचता है।

१३ सावापन ।

१५ यहा पैसे बनते हैं।

१७."यह पढ़ बहुन क चा होता है। १९ सतरनाक रोगा अच्छे नैस की

से ठीक हो सकता है।

१० सारकृते के तरह का एक स्वादिष्ट पत्र

**१२ मृपुका** देवता।

# सुगमवर्ग पहेंसी सं० ३५

वे वर्ग जपने इस की नकस रक्तने के शिवे हैं, भरकर मेकने के सिवे नहीं।



# कृषि-संसार

1 य दा

हाँच में नैशानिक माति करने न ला भारत का कर्नेल्ड स चन ह । माविक पन है बाज हो प्राहक निन्ने । क्रम्पोस्ट विशेषांक निकल जुका है हाप पर देश विदेश के नैशानकों के क्रम्पर सेख पढ़िये।

क कुन्दर तस्त्र पाढ्य । श्रीर विशेषाङ्कों की अतीचा करें पता ----मैनेकर "कृषि-सन्तर" क्रामील व विकानीर (सू॰ पी॰)

वार्षिक चन्दा ७)] [एक बति ॥)

हर शहर में एजेन्टों की वस्तत है।

का २४ चवटों में कारमा। तिव्यत के क्यावियों के इस्त का गुत मेद, दिम्मलन वर्षत की कवा चीठतों पर उत्तव होने यो ती बड़ी चूटियों का स्मत्याद्रास्थी हिस्टीरिया कीर पाक्सका पर दरनीय रोगियों के क्षिये कामूत शुक्क । सूल १०११) स्पर्य काक्सकां प्रवक। यद — एक्ट स्मत खाइन । सूल १०११) स्पर्य काक्सकां प्रवक।

#### (१४ अप रोप)

प्रश्नुख हिन्दुभद्दास्थाह्यों को सजा
आविका अरशीय हिन्दु महाराजा के
किरो भी की-वी-वेशायरे और
विद्वाभ के अकान ओ-वासिंद्द को ६६ आठ ठक्क जुक्रमान्तीय हिन्दु महाराज्य के प्रकान महारा दिश्वकालाय व कोम् जावा को चार जार साठ वचरि अम क्याबाढ़ की वचा हुई गई है। इन पर किशा मिनरूट के कादेश का उच्छा वन काले नहें शिक्षी में वामा करने का कामिशेस का। प्रवाद हिन्दु महाराध्य के क्षण स्व स्वस्वाद है का स्व स्व स्व का

#### [ पृष्ठ ६ का शेष ]

बरी कर दिवा गया है।

प्रमंत्र का न प्रमुक्ते बाहर निश्वस पद्मा है। उनने का न रेख देखा तो है। देखी पोन से का यह बातें कर देखा है। रिडियो का रहला का उपके सामने खुझा रामा है। उसकी का सकला तिमिरायुत चुड़ाजी की टन्मीलिस करने वाले सद् गुहुकी की टन्मीलिस करने वाले सद् गुहुकी की टन्मीलिस करने वाले सद्

स्त्रक उच की व्यवकाशासिका वृद्धि सावस्ति होने सारी है। उठके प्रस्तिक में सब कच्चे एव हुरे निर्वाप की प्रका कम उठी है। स्तरप्त निर्देश को भी पार्वि कि कम की गति को पहिसान कर सपने कच न्य का निर्वाप करें। नगा नाम नहुत हो जुका। व्यक्ति का चरित किस जैमा उक सिर जुका इक्को बतलाने की सावस्वकार्या नहीं। चयुर्यु जी पतन को सावस्वकार्या नहीं। चयुर्यु जी पतन को सावस्वकार्या नहीं। चयुर्यु जी पतन के सावस्वकार्या नहीं। चयुर्यु जी का के को करतुर्वे निर्वा ही कम चानार पत्र देते हैं, स्नीर निश्च ही किमें चित्रों के वन कसी करतुर्यों के रहका में बहुत वहा हाथ है।

#### सुचना

३१ मई के अक में प्रश्न २५ पर 'वेद भाषकार महाकार' रकता के नीवे 'वेद करकार अवसेर हारा प्रकाशित विता के' दवना कीर खुमना चाहिये सा, आ मूल से रह यता है। इस्सा पाठक नीट दर कर ।

कन्द् गांसिक धर्म के लिए रामधेन प्रमापक पूर्व के तेना करने रामधिक वर्म पास्त्र दे। इसे साधी तेनाम साम्यक्ता होने पर और उन्तरि निराध के सिथे तेना करती है। पूर्व प., बेसानी — वर्मपति त्यों इस का तेना म कर करीं। वर्मपत्र के स्वाध्य कर करा प्रक्रम म कर क्योंकि वर्मपत्र करा

सकट गोषन कार्याप्रथ (V) यो॰ कार्यक ( २४ परदाना ) !

## 🖈 दिव्य सिद्ध अंगुठी 🖈

वद चारी की क्षेत्रद बस्तवसाती सर्मुठी, ग्रुड "साद बाहुमाँ" का क्षित-सरके नर्माई है। इस सर्मुठी के बारवा अन्ते से स्त्री पुरुष तमी को सरोग्यता प्रवन्नवा सीर बीवन के प्रति पत्त में क्षुत फलावाबक है, किसी भी बाताबारकों मेरी सामित काल में वह स्रायको स्वर्णन प्रतिकृत रखेली। मूल्य १ स्वर्मुठी श) १ प्रवन का १२) गोरदेव

मिसने का पता—

अनिल कम्पनी (२२ \ फक्टे अनगा।

## प्रसिद्ध व प्राचीन कार्यालय

इमारे वहा इर किश्म का मुक्तमें का पै-छी जेवर पुष्ट चातु व नगदार तथा मोना वाली अगृशे बोक म व पर मिलवी हैं।

स्वीपम मुक्त मगाहवै। कमानी कैमीक्सरिंग मरवेदटा कम्पनी गसी पीरपच, मधुरा।

#### श्री वृजभू स शङ्कार कार्यालय पशुरा

हमारे यहा वर किस्स का रामलीला, एव नारक सन्त वी प्रदेश करते, यरहे, पत्वाहें काता, कोट हुए, हारमानियम तथा नेहरे यह भाव पर मेंने काते हैं। पूरा तबस्या के लिए नहा त्नीपत्र शुस्त्र मगाइये।

क्ता— ह्येटेसाल चट्टर्श व विश्राम बाबार मधुरा यु॰ पी॰ ।

# काम शास्त्र मुफ्त

योजन और वसन्त की कहार वीवन में कावम रक्षने के क्षिये हमारी 'कार्म कारन' पुस्तक हुएस मगाहवे।

वता—मधुर मन्दिर हाधरस यू॰ पी॰

# मुफ्त स्ट्रिक्ट FREE

इंदर की जुनरें तथा भारत विकास इन्त्रीय की अक्षा पुणकारी पेंटिन्ड श्रीकटिकों के बक्क पत्र श्रीक्षाना के से हुटकारामां की साधान नियमानती आज है। एक कित्रवात किना सूच्य द्वारत कीजिंग नता आसेत्रय कुटीर सन्दर्शन शिवसुरी, ट



# प्०) [ सुगमवर्ग पहेली सं० ३५ ] पुरस्कार

प्रथम पुरस्कार ३००)

न्युनतम अशुद्धियों पर २००)

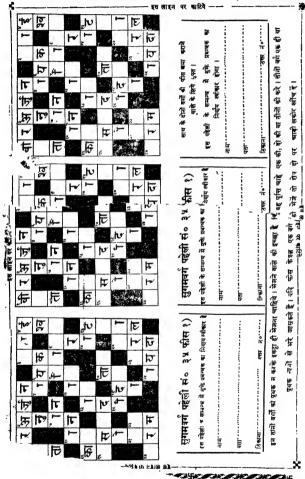

पहेकी में भाग लेने के नियम

१. पहेली सामाहिक बीर ग्रजुंन में मुद्रिक कुपनी पर ही क्यानी चाहिये।

२. उत्तर साफ व स्वाडी से लिखा हा स्वत्यष्ट श्रयवा संदिग्ध रूप में लिखे हुए, कटे हुर भीर श्रपूर्ण इन प्रतियोगिता में सम्मालन नहीं केये अपने भीर ना ही उनका प्रवेश शुल्क लीटाया सारेगा।

ह— भरे हुए अञ्चामें साका वाले ना संयुक्त अञ्चल न होने चाहिये। बहा माश्रा की अध्यवा आये अञ्चल की आवश्यकता है. वहा बह वहेली में टिये हुए हैं। उत्तर के साथ नाम बता हिन्दी में ह आयाना चाहिये।

४. निश्चित तिथि से बाद में आने वान पर्देशलया जाच में सम्मिलत नहीं का आयेगी और नाही उनका शल्क लीटाया जायेगा।

५. ात्येक उत्तर के लाय १) मेजना खाब स्पक है जो कि मनीझाडे कथवा पंतरल काडर द्वारा काले चाहिये। डाक टिकट स्वीकार नहीं ।क्टे कायेंगे। मनीझाडेंर की स्तीय पहेलां के साथ खानी चाहिये।

६. एक ही किए के में नई राद्याता । - उत्तर अपकु मूनकाका हाग कई यादाग्य के सुक्ता का सकता के किए मार्थिता । सुक्त मेवा का सकता के किए मार्थिता । स्वयन प्रभाव वर्षा कि द्वार में गुम द काने की कम्मीवारंद्रम पर नहींगी।

७. ठीक उत्तर पर काणा ७. ठीक उत्तर पर ६००) तथा स्यूनत-इस्युद्धियों पर २००) के पुश्चार दिये आयो । ठीक उत्तर अधिक सख्या में आने पर पुश्चार बराबर आदि दिये आयेगे। पहेली की झानदार्ग के झानुसार पुश्कार की राशि पदार्थी चढ़ाई जा सकती है। पुरस्कार में बेते का बाक व्यय पुश्कर पाने शांते के किसमें होगा ।

प्तः यहेली का ठींक उत्तर १२ जुलाई क भाइत में प्रकाशित किया कायेगा उसा ब्राह्म प् पुस्कारी की लिस्ट के प्रकाशन की लॉय भी टी बायेगी, तर्दा इल ७ जुलाई १६४८ की दिन क द बने ब्लेला जायेगा, तब बा व्यक्ति भी चाहे उपस्थित रह जकता है।

१. पुरस्कारों के प्रकाशन के बाद ादि किसी को बाच करानी हो ता तीन ननाइ के कन्दर ही १) में ब कर बाच करा छनते हैं। जार सनाइ बार किसी को झार्याल उटाने वा झर्मिकान ने होगा विकासन ठीक होने पर १) बादिस कर दिवा बादेगा पुरस्कार उक्त जार सनाइ प्रकान हों।

१०. पहेली मनन्त्री मन । प्रप्राप्त सुग्राम नर्ग पहेली सं २५, वा. अर्जुन कायोलय दिल्ली के पते पर मेजने चाहि ।

११. एक डी नाम से कई पहेलिया आपने पर पुरस्कार केवल एक पर विसर्गे सब से कम बाह्य किया होगी दिया बायेगा :

१२. बीर कार्जुन कार्यालय में कार्य करने वाला कोई क्यांक्र इसमें आग नहीं को सकेगा

<sup>∽</sup>श्र= ई₀

š 1

डस्डल कांगड़ी



मारत के दो ग न र र जनरल

प्रथम भागतीय गवर्नर जनरस श्री राजगोपालाचार्य चक्रवर्ती



६ न्तिप संग्रे ज गर्नर जनरत स्नार्ड माउएटबेटन

वीर अर्जुन

यदि आप सन्तान से विश्वत है तो मुक्ते भिलें ब्रापके घर का दीपक शीम रोशन हो उठेगा, यदि का न सकें तो हमारी क्रीवन अकसीर क्रीलाइ मगवा लें. विससे सैक्ड़ों बेग्रीलाद बहनों की गोदी हरी मरी हुई है। मूल्य ३५) और दवाई श्रीलाद नरीना विश्वके सेवन से पुत्र ही पैदा होगा चाहे पहले सक्किया ही सक्किया क्यों न पैदा होती रही हों मूल्य १२) मरद के लिए मैनोल मू॰ २०) शफ कर देती है मूल्य २५)।

हमेशा के क्षिये सन्तान उत्पत्ति बन्द करने वाली दवाई वर्ष कन्टोंस की कीमत २५) ५ वर्ष के लिये २०) और दो साल के किए १२)-इन दबाइयों से माइवारी हर महीने ठीक साती रहती है। मारिक कर्म बारी करने वाली दवाई सैन्सोल स्पेशल का मूल्य १२) और इससे तेब बनाई मैन्सोक्ष स्टांग को ब्रान्टर बाच्छी प्रकार

#### लेडी डाक्टर कविराज सत्यवती Phone No. 8646

चान्दनी चौक देहली [ इम्पीरियल बैंक और फुब्बारा के इरम्यान ] कोठी :- २७ वावरकेन न्यू देहली ( निकट बगाली मार्केट )

# मासिक रुकावट

बन्द मारिक वर्ग रबोलीमा दवाई के उपनोग से बिना सकसीफ श्राक्त हो निवमित जाता है, ऋतु की क्याँद समय पर होती है। वह दया गर्भवती को प्रयोग न करावे की • व • ४), द्वरंत फावदे के लिए तेष दवाई की॰ ६० ६) पौस्टेस सलासा । गर्भा क्या — दवा के सेवन से हमेशा के किए गर्भ नहीं रहता, गर्भनिरोध होता है. मासिक बर्म नियमित होगाः विश्वसनीय भौर हानि रहित हैं। की०४)यो॰ श्रक्ताका पताः-रुग्वानुपान,कार्मेसी श्र्वामनगर । देहती एकेंट-बमनादास क॰ बादनी चीक अवमेर-भेइता बदर्ख नया बाबार

#### रिसाला "सनेमा संगार जावका शित्र क्षित्र होगा

वह समाहिक रिसावा सावडे बीयम के ग्रह रहस्य क्लखावेगा । इसके पहले से कापको बास्तविक क्रम जें क्रमा पैदा करने के इंग जा आवेंगे और भागकी बेकारी की दूर करने में सहायका देगा । विश्वके कारच जापका शीवन सामदार हो जायेगा । अपने म्यूब वृत्तेन्द से मंगवार्षे वयवा धीवे हमसे वसूवा सुप्त संगवा से ।

मामामगार अपनी क्रोटी क्रोटी क्ट्रानियां, नीत या बूसरे समोर'सक वेंच प्रकाशित करने के जिले भेजें।

बैनेबर-"सिनेमा संसार" सदर बाजार दिल्ली

## सफेद बाल काला

इस बानोको तेल से बालों का रकता क्क कर क्रीर पका बाल काला पैदा होकर ६० वर्ष तक काला स्थावी रहेगा । विर के दर्दन शक्कर आता दूर कर शास की कोति को बढाता है। वकान बाक्स पद्धा हो तो २॥) एकाव ३ का ६॥) आवा पद्धा हो तो ६॥) एकाव ६ का ६) और दुस्त पद्धा हो तो ५) ब्रुक्तम १ का १२) वेफायदा वावित करने पर ६००) इनाम ।

भी इन्दिरा फार्मेसी वो० राजधनबार (इजारीबाग)।

## १५०) नकद इनाम

विद नवीकरक क्य - इतके बारब करने से कठिन से कठिन कार्य विक होते हैं। उनमें आप विसे खाइते हैं वादे वहन्यस्थर डिस क्यों न हो आपके वस हो वायमा । इससे आस्पोदय, नौकरी बन की प्राप्ति सक्त्रमा और बाटरी है या वरीचा में वास होता है। यूक्स वामा कर वादी का हो, सोने का १३) कुठा सावत करने पर १५०) इनाब गार्रटी पत्रसाम मेमा बाता है क्या-बाबाद एम्ड कं॰ रविस्टर्ड, (ब्रसीमह्र)

## ५००) इनाम



वोदनी जंबार रमिस्ट्ब [🐔 ] देववी ।

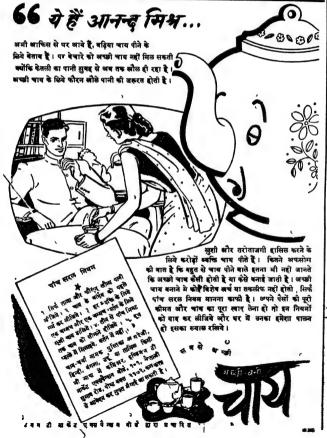

स्मराहिक का चन्दा साल का = ) गास का ४) प्रति का =)



अर्थनस्य प्रतिवे होन दैन्यं न पतायनम्

शोपवार १ ऋषाद सम्बत २००५

# हेद्राबाद की विकट समस्या

पर को विचार प्रकट किये थे, उनमें जान क्रिके परिवर्तन करने की ब्रावश्यकता नहीं तिन पत्नी । इसके विपरीत हमारा वह श्रिमार क्योर भा प्रष्ट हो सबा है कि हैदराबाद का सावार्य सा नेवाम केवल 'अपने बलवने पर मारत बसे महान देख से सम्बन्धा करने का खाइस नहीं कर सकता । इत समस्य पड़बन्त्र के पीछे ब्रिटेन और पाकिस्तान आदि किशी विदेशी शक्ति का हाच निश्चित रूप से क्रकान है। यह बात क्रम रहस्यपूर्व नहीं है कि हैदराबाद के सलाइकार बनरल माक्टन पिछले महीनों में क्वें बार कराची होते हुए सन्दन गये और कराबी जिते इस देवराबाद साथे। देवराबाद का -जिल्ह्यसम्बद्ध प्रिक किन्ता से भी प्रिक्ते स्तवा था। पिकाले दिनों श्रम्भे व तरकार के प्रधानमन्त्री मि॰ घटनी के प्रनक्षर के बावधार क्षतहार रक्ष का हैदराशक-समर्थन भी रहस्य से सासी नहीं है। एक वानसारकी राजनीतिक ने हैटराबाट को ब्रिटिश कामनवैत्य का एक सरस्य मान कोने की समाह दी थी. सो दसरे मिदार दक्षी पत्र ने उसे प्रपना सराज्ञत ्र बन ने का विचार प्रकट किया है। ं तद व जिटेन के अनेक आर्थिक समसीतों का संवेत हम विक्रते कहा में कर अने हैं। बाब से करीन एक वर्ष पूर्व ति देश बोबना का विर'ध करते इस हमने स्पष्ट जिला था कि रिवासती की. को बदा व्यवशास्तः भारत सरकार के मातहत रही हैं. स्वतन्त्र सचा देना गम्भीर स्तरे से साबी नहीं है। उसी अवसर पर इमने दूसकी बोर भी पाठकों का थ्यात कोचा या कि काव सप्रोप नई विश्वी में बैठा हुवा मारत के बन-बन के साथ को शिक्षवाड कर रहा है, वही सरास्त वह नई दिल्ली से कल की मीत हुर वाश्वितान या रिवासको में बैठ कर द्रीका । व्यव वाकितान या देवरा-वे वा इब हो तहा है. उड़ते हमारी वेक्ट स चंत्र ही हाला है।

मारक करवार के नेता गते ही कर

प्रश्न यह है (क अब क्या होगा और हमें बना करना चाहिए। रबाकर किल तरह उरात कर रहे हैं और पाकिस्तान का उपयेन विश्व तरह उन्हें भिक रहा है, उसे टेबले हुए कुछ भी कभी उम्भव है। बह निरंचत है कि बहुरही रबाकरा और निजाम ऐसे अपम से नहीं रह उसके, बिबसे उस खालि कनी रहे। पाकिस्तान वहने से बबाड़नीय उपन्य स्थाप वहीं भारतीय प्रदेश तथा रिवाटती हैं। इस का बायाचार किली रिन भी हम कर बायाचार किली रिन भी हम कर बायाचार किली रिन भी हम कर बायाचार किली रिन भी उस कर बायाचार किली रिन भी उस कर बायाचार किली रिन भी उस कर बायाचार किली रिन भी उस कर बायाचार किली रिन भी उस कर बायाचार किली रिन भी

भारत सरकार के प्रधान मन्त्री श्री जेहरू जे खपले बहुत्य में यह स्रष्ट किया है कि वे अपन और किसी भी तरह न फुकेंगे और न निवाम हैदराबाद की ऐसी स्वतन्त्र सचा को सहन करते, विश्ले भारतवर्ष को किती सहित का समावना हो । उन्होंने झत्यन्त इटता से कहा है कि बहि कहा स्थिति क्रियसी है. तो उत्तक्ष परियाम भी, वो निवाम के इक में कमी श्रव्हा नहीं होगा, भुगतने के लिए उसे तैयार रहना चाहिए । यह दहता आवश्यक है, परन्त स्थिति बस्ततः इससे भी काचिक विकट है। प॰ नेहरू ने आर्थिक प्रतिबन्ध सागाने की भी अमकी दी है। वेकिन इमारे द्वारा लगाये गये श्राचिक प्रतिकाची का सब से प्रथम और भीषख दुष्परखाम देदरानादवासी हिन्दुकों को भागना पदेगा। रियासत के मध्यवर्ती मारत सरकार के हो छोटे छोटे प्रदेशों वर इसका प्रमाय पर भी रहा है । इसक्रिय भारत सरकार को दरदशि-तापूर्वक, किन्द्र अत्यन्त इदतापूर्वक चक्कना होगा । वितना वह ऋषिक हट रहेगी, उतना ही कमब्रिटेन व पाकिस्तान का सहयोग हैदराबाद की प्राप्त होता और उतना ही यहा की स्थानीय कतता का बस बहुगा । दैदगबाद से डीवे तीर पर तक्तमने भी अपेवा का की बनता को ही सांबद बायरूड और समर्थ बनाने का प्रकार करना साहिए. सकि वहां काराविक उत्तरहावी कारान

स्थापित हो सके कोर उसी सरकार को स्वीकार करना चाहिये। हैदराशद की प्रत्येक चाला का द्यान ऐसी भाषा में दिया चाए. किये वहा के उपद्रवी रक्षाकार समझ सकें। स्नाविक प्रतिबन्ध या सैनिक तैया वि का प्रयाग बहुत विवेक से स्थि। बाय । सबसे प्रचिक महत्वपूर्ण वन्तु यह है कि स्वय भारतीय सम में हम सटक रहें। यहा कोई भी व्यक्ति प्रयक्त या श्राप्तवस्य कर से पाचर्वे कालम का काम ज कर बके। पिऋषो दिना एम श्रानेक तदाहरका मिती है, जिनम स्त्रोग वाहिस्सान सहायता देने का सहयन्त्र काते पाये गये। कारिम रखनी को भारत के ४॥ करोड़ पुललामानों का बहुत भरोश है कोर शायद उससे भी काचिक विश्वास आपने पैसे का डो इस लिए इधर शोको भी शिक्षिकता इमारे लिए बहत द्यानिकारक होगी। हैदराबाद में काने काने बाले करबी, पठानी कादि पर भी कठीर नियन्त्रमा करना होगा । हेदराबाद नीति का मल मब हमारा बढ़ होना चाहिए--हदना, किसी भी शरास्त का तत्वय प्रताशार, भारत में समावितपाचवे कालम के लिए सतकता, क्यांवक प्रतिवध, अधानीस अनुसा के स्वास-अप सान्दोसन पूर्ण वहानुमृति तथा विदेशी शक्तियों की गतिविधि पर कठीर हिंछ ।

#### अभिनन्धन

आज भी राजगोपालाचार्य स्वतन मारत के प्रथम भारतीय गवर्नर सनत्व पद पर निमुक्त हो हर दिखी में प्रवेश कर रहे हैं । इस समय दम समस्त अर्जुन परिवार की छोर से उनका क्राभिनन्दन करते हैं । वे परने हुए देशमक तथा राजनीतिक हैं। उनको गयता तथा प्रतिमा समस्य है।

कास देश की परिश्वितया कत्यन्त विकट हैं काश्मीर व पाकिस्तान के साथ शाय दैदराबाद की समस्या भीर भी अधिक उपरूप के साथ आपा सी है। शरकाशियों की गमीर समस्या अभी तक समाचान नहीं या सकी है, अन्त वस्त्र सक्ट आपी तक सह बाये सहा है, कम्बनिस्त, संशक्तिस्ट तथा बुळ प्रतिसामी सक्तिया चन्तर्विग्रह के लिए बराबर बातरा बन रही है। इन सब सह-स्याच्यों व विश्वम परिस्थितयों का, जिनमें से अधिकाश विदेशी शासन की देन हैं. राजाकी को सामना करना है। किन्त हमें विश्वास करना चाहिए कि उनकी प्रतिभा, व व्यवहारक्रमाता वपने बोम्ब साथियों का सहयोग पाकर निश्चित रूपेस स्थिति को सम्बद्धने में मदल होती । एक बार फिर इस रावात्री का क्रियनस्य करते हैं।

#### चतुर गवर्नः जनरल

साद मींटवेटन बा रहे हैं। शायद भारतीय इतिहास में कोई भी श्रमें गवर्नर बनरम इतना लोकप्रिय नहीं हथा. बिनने लार्ड भौग्वरन । यह कम ग्राहचर्य की बात नहीं है कि भारताय स्वान द-सप्राम के को महारथा रिक्रली चौथाई सदी से बिटिश नश्कार से तंब नच्य कर रहेथे आहार का ग्रामेज स्रकार की निरतर विश्वास्त्र ती नानि क नागरा त्रप्रेच मात्रको छा। सटेड व शकाकी इ. इ. से देखने लगे थे. प्राय वे सधी नेता लाड का बटन के किए. सार्थ और प्रशासक बन गये। इसमें सदेह नहीं कि व्यवद्याः क्रशक्ताः, कार्यज्ञमताः प्रसन्न-वदनता, मधुर वास्त्री और सबसे बढकर अपने बाक्य ६ तथा प्रभावकारी व्यक्तित्व के कारण जार मीटबेटन बहत लोक प्रिय हो गये। इन्हीं गुक्तों के कारका उन्होंने भारतीय नेताका की सबसे अधिक प्रशासा प्राप्त की है और इतनी शानदार विदाई के द्वदय देखे हैं।

कार्ट मीटबेटन ब्रिटेन के श्रास्थन्त चद्रर रावनीतिशों में से हैं। भारतवर्ष की राक्ते तक स्थिति कर विषयतम हो गाँ भीर लार्ट वैवल उसे समाल नहीं सके. तब ब्रिटिश सरकार ने उन्हें मेबा। बान्त कालीन सरकार के प्रारम्भिक काल में को कुछ हमा, उत्तके कारक लाई वैवल बहुत बदनाम हो गये, किन्तु भ्रापने समय में बैसाबाउससे भी कुछ ऋषिक कर इ'ने पर लार्ड साउग्रदेशन लोकप्रिय वने रहे, यहां उनकी राजनातिश्रता या व्यवदार क्यालता का प्रमाख है। प्रवाद के रक्तकायड बढते गये, पाकिस्तान का निर्माण हमा और सीमा प्रान्त व पवान के गवनर लाड भीए बेटन के सेंच श्रमी नस्थ होने पर भी बचर नश्मेष्ठ कराने से राके नहीं का सके। व्हास्त्र के विभावननिर्णय के लिए नियत सीमा प्रदेश के हाम क सेनापति र सके समय को न भेष हमा, उस लाह मौरा बरन रोकने में सपल नहां हो सके और समस्त भारत ने उत्हां के कायकार में देश विभावन की सबस वद्यवा राष्ट्री तक प्रणा सह खब बिसके शासनकाल में हुए। वह साम भारत का सबस अधिक लाकप्रिय श्रमें ब शासक है। इस रहस्य का उत्तर है उनके उन गुया में, बिनका चर्चा हनने ऊतर की है।

भारतीयों के भ्रात्म शावन के इन्हुक राष्ट्रनेताओं ने भिन भागाओं, इन्ह्याओं के साथ लाग मीयटनेटन को स्वत्वक मारत का गवनेर जनतम त्वीक्षर क्या या, वे श्राद्याप के इन्ह्याप के निर्म यो, यह इस नहीं जानते और न यही जानते हैं कि वे इन्ह्याप पूर्ण हुई हैं या स्वत्र वे सम्बद्ध समस्य तो उत्तरभ रही है यन्द्र पिर भी भ्राप्त जब वे जा रहे हैं हम यह भारत-सरकार का प्रस्तावित सम-स्रोता इस प्रकार है:---

वामान्य— (१) निवाम वरकार स्वीकार करती है कि यह भारत वरकार की मार्थेना पर चुची में दर्ज किवी भी वस्त्रनिवद मामको पर भारत वरकार के बाजन की मांति ही कान। पाव करेगी।

(२) बदि निवास चरकार तत्काल वैद्या कानून पाच न करे तो निवास स्वयं आवश्यक आर्थीनेन्द्र वारी करेंगे।

प्रस्वा— (२) भारत तरकार हैदरा-नाद की तेना की कुल सक्या २० हकार निवत करती है। छन् १९३१ की भारत तिवत करती है। छन् १९३१ की भारत विस्तावती केना योजना की धारायं इन सेनाओं पर लागू होंगी कीर भारत करकार इन योजना में उक्किया नातों के अनुसार हक्य, योलावाकर व अस्प सामान की स्तावदा करती है। पारत करकार को समय-समय पर उनके निरीख्य का अधिकार होगा और निवाम वरकार इस प्रकार के निरीख्य को पूर्व खुविवार देगी और समय-समय पर इस सम्बन्ध की स्वना मागा आयगी; उसे मेंशी आयगी।

(४) निजाम सरकार अपने घरेलू क उत्तवों जादि में भाग कीने वाती रचकां के अतिरिक्त करनी अनिवसित सेनाएँ १००० तक सीमित करना श्वीकर करती है। हैरणबाद सरकार दश कात को स्थी-कार करती है कि तिनक प्रकार को लग्न संशाप करना कर वा बार्यों । रचाकारों को समास करने के लिए तीन मास में ममित्यों क करना उठाये आयंगे। रचा-कारों की रेखिया, परेडं, प्रदर्शन और भाषया तरकाल करन कर दिवे वारंगे।

(५) यह तब हुझा कि भारत वर-इसर अपनी सेनाएं हैदसबाद स्थितत में नहीं रखेगी, केंद्रन वक्ट के बमय भारत-वरकार पदि फीजें रखना चाहेग तो १६३५ के अनुन की चाग १०२ के झन्द्रसर अपनी सेनाए वहां चंक्ट

नहीं भूता सकते कि म॰ गांधी जी के नृशास वच के बाद राष्ट्रीय छोक में वे और उनकी पत्नी एक समान्य भारतीय की तरह सम्मिशित हए। उस समय सचमुच ऐसा प्रतोत होता था कि वे इसी में से एक हैं। उनकी परनी भी बायः सामाबिक समा-रोहों में श्रुप्शार्वियों की सेवा में या श्चन्य प्रवसरों पर प्रामीख स्त्रियों वा बालकों में हिल जिन बार्ता थी, गांधीबी की प्रार्थना प्रत्या ग्रन्थ स्थानों में उन का बाला हवारे लिए बिनके निकट संवर्क में अंबें र कभी नहीं ब्राना चाहते थे. स्वयं एक बार नय अ विषय थ। । वायस-रावक्रपती ने छ विजनमार। तथा सञ्च रता सादि के गुण में भारतीय सनता का इटब बीत नि

# निजाम ने समभौता ठुकरा दिया

हैररानाइ और भारत करकार के मण्य जल रही खिड वार्सों के वरि-वाम की जिरकाल से प्रतीचा की वा रही जी वह सब पूरी हो गई है। निवाम ने भारत करकार के प्रस्तावों को मानने से इन्कार कर हिंबा है।

कलीन समय तक तैनात कर सकेगी। ऐसी स्'ल में भारत-सरकार दैदराबाद को अभिकृत हमारतों व सन्य सर्विसों का सुभावका देगी।

(६) यदि सहट कालीन समय में भारतीय सैन्य इक हैदराबाद रिवास्त में रहे तो उन पर भारतीय होभीनियन का कानन सागु होगा।

(७) यह तय हुआ कि हैदराबाद का कियों भी बाहरी देश ते क्यान्य सरत-तरकार द्वारा जंवालित होगा। हैदराबाद को क्याय देशों से कार्यिक व्यायादिक व माली क्याय स्थापित रखते के लिए व्यायार प्रकेषिया स्थापित रखते के लिए व्यायार प्रकेषिया स्थापित रखते के लूट देशों। केकिन ये प्रकेषिया भारत-तरकार के सामान्य निरीख्य तथा पूर्ण तद्योग से कार्य करेंगी। हैदराबाद किसी भी देश से रावनीतिक क्यान्य स्थापित नदीं कर ककेता।

(म) उक्त पैरामाको के ब्राविस्कि समान सम्बन्धित मामको के बारे में बर्त-मान समम्मेतो और सम्बन- सम्बन्धि प्रबंध सारी रहेंगे और दोनों पद्म जनका पासन करेंगे। ये समझते और प्रबंध २६ नवम्बर १६४म को समास नहीं हंगे, विश्वकी कि २६ नवम्बर १६४७ के वधापूर्व समझते की बारा ५ में प्रवस्था की गई थी।

(६०) भारत तरकार की क्रोर से (६०) दैदरागद तरकार की क्रोर से सन्ती

सूची में रखा, बाहरी मामके और बाताबात की व्याख्या की गई है।

(ग) रखा में हैदराबाद की रिवा-स्त वारियास्त से बाहर रहने वाली सेनाएं, नौसेना, सैनिक वृहव ई कारसाने,

सेनाए', नौसेना, सैनिक व इव ई कारखाने, शस्त्र, गोलाबारूद व विस्हाटक पदार्य श्रामिल है।

(व) विदेशी मामलों में दूपरे देशों से उधियां व समझौते आदि करना, देदगबाद में प्रवेश, प्रवास आदि शामिल हैं।

(च) यातायात में बाक व तार, जिनमें टेलीफोन, कायरलेंड, बाडकस्टिंग आदि भी हैं, रियानत में आरत की रेलने और हवाई यातायात आदि यानिक है।

#### फरमान

प्रस्तावित सम्भीते पर इस्लाब्स इरने हे ताब ही निवाम को निम्मज्ञय का फरमान कारी करना पहला ---

(१) मैंने देवरावाद के भारत में

शामिक होने के मनने पर बनता है। बत राव तोने का निरम्ब किया है। बत मैं बाकिम सामाविकार एवं समाववंत्रह कराऊंगा। मैं वह बर्गमतवंत्रह कियी निपन्न पंरथा के निरीज्ञह में कराऊंगा हण बनामतवंत्रह कर को परिकाम होगा उसे मैं स्वीकार करूंगा।

(२) मैं अपनी सरकार को निस्न विद्वांतों पर चलाने का आविशा देता हूं।

(घ) मेरा इरावा राज्य में उत्तरतायी सरकार बनाने का है और उसके लिए सन् १६४६ तक विचान परिषद बनाई बाव।

(व) सरकार का पुनर्निर्माण हो क्रीर प्रमुख राजनीतिक पार्टियों की सम्मति से क्रम्तःकालीन सरकार बनाई वाय।

(त) मेरी सरकार ने बनमत संत्रह होने तक हैदराबाद व भारत के बोच विकाश्वी पर एक समझौता कर लिया है।

हम दैरयनाद के कार हिन्दसंव में विध्यक्षित होने के लिए कोई दान ह नहीं जालना चारते हैं किन्दु यदि परि-दियति निगती और दैरयानाद की गैर-किन्मेदार चातक शक्तियां, को नहां की तरकार को कारने एवे में द्वार हुए हैं, उनने चपना नाशक रचेगा न कोना तो उनका वामना करने के लिए निवास वरकार पर प्रस्तव वा कारनका ब्यान हमें जालना हो पढ़ेगा और यह बयान हमें जालना हो पढ़ेगा और यह बाला कारना।

वहां तक दिन्द सरकार की बात है हमने उपहे दिमाया के हैररावार की समया पर पूर्व विचार किया और में अपने कर देना चाहता हूं कि दिन्द सरकार - किया ने में रित होकर नहीं करने नहीं करेगी कि देवरावार करनी के हम समया कि में रित होकर नहीं करेगी कि देवरावार करनी के हम समया कि में रित होकर नहीं करेगी कि देवरावार करनी के हम समया किया में स्वीमी किया हो कि हम समया कि हम समया कि हम समया कि हम समया करना हो कि हम समया कि हम समया कि हम समया हम कि हम समया हम कि हम समया हम समया हम समया हम समया हम समया हम समया हम समया हम समया हम समया हम समया हम समया हम समया हम समया हम समया हम समया हम समया हम समया हम समया हम समया हम समया हम समया हम समया हम समया हम समया हम समया हम समया हम समया हम समया हम समया हम समया हम समया हम समया हम समया हम समया हम समया हम समया हम समया हम समया हम समया हम समया हम समया हम समया हम समया हम समया हम समया हम समया हम समया हम समया हम समया हम समया हम समया हम समया हम समया हम समया हम समया हम समया हम समया हम समया हम समया हम समया हम समया हम समया हम समया हम समया हम समया हम समया हम समया हम समया हम समया हम समया हम समया हम समया हम समया हम समया हम समया हम समया हम समया हम समया हम समया हम समया हम समया हम समया हम समया हम समया हम समया हम समया हम समया हम समया हम समया हम समया हम समया हम समया हम समया हम समया हम समया हम समया हम समया हम समया हम समया हम समया हम समया हम समया हम समया हम समया हम समया हम समया हम समया हम समया हम समया हम समया हम समया हम समया हम समया हम समया हम समया हम समया हम समया हम समया हम समया हम समया हम समया हम समया हम समया हम समया हम समया हम समया हम समया हम समया हम समया हम समया हम समया हम समया हम समया हम समया हम समया हम समया हम समया हम समया हम समया हम समया हम समया हम समया हम समया हम समया हम समया हम समया हम समया हम समया हम समया हम समया हम समया हम समया हम समया हम समया हम समया हम समया हम समया हम समया हम समया हम समया हम समया हम समया हम समया हम समया हम समया हम समया हम समया हम समया हम समया हम समया हम समया हम समया हम समया हम समया हम समया हम समया हम समया हम समया हम समया हम समया हम समया हम समया हम समया हम समया हम समया हम समया हम समया हम समया हम समया हम समया हम समया हम समया हम समया हम समया हम समया हम समया हम समया हम समया हम समया हम समया हम

हैक्तवाद के बामने जब केवल हो ही अपन हैं जा तो वह दिन्द संब में जीत राज्यों की मिरि ही कारिया हो विशेष मा श्रीद्र कर करें की करवारी की स्वीक्षर करें। किया कर-सारी प्रवा कीवित स्वा कर हम मान्य कुले न हिटिया तथा की मान्य की स्वीक्ष की कीवित स्वान शब्द कही न्यादने की स्व ही हैदराबाद के सोग हो बाहेंगे, उन्न गई की करकार। इस्कीय: हैदराबाद के लिय यह ही रास्ता है कि वह हिंदरांच में वारिस हो।

्रक्रकरों, है. हैस्पबाद में एक दंखामां, मचा रखा, है। उवका दरेक करम उदरवणा व उक्कुं काता का प्रतिक है। रक्कुं काता का प्रतिक है। रक्कुं काता का प्रतिक है। रक्कुं काता का प्रतिक हैं। स्कार्य का कार्य ऐके उदारा-च हैं कि यह रक्कुं हैं। बाद में बोगों की व्या रहे हैं, उन पर विवाय की विवक्षियों मिरा रहे हैं और यही नहीं, हमारी वीमा पर भी उदकें पड़ी नहीं, हमारी वीमा पर भी उदकें

कालिर यह वह नार्ते स्था काहिर करती, हैं १ देशाबाद इथियार कादि से अपने आपको क्यों सुसन्तित कर रहा है १

निवास सरस्वर मुस्लिम लोग व रचाकारों के हार की कड़पुराली नही हुई है। रवाकारों के तेर विस्तेवार नेता भक्रकाने वाली तकारों करते हैं, उत्परका वार्त वकते हैं और वहां की उपलब्ध उन्हें मना तक नहीं करती । वह निवास की वहीं मारी रावनीतिकंमुल है, विश्वका परिवास अमेंकर होता।

हमारे पास ऐती बमाकेसां भी आहें कि हिन्द सरकार को बहा की बंधा सम्मा-सने के पूर्व वहां हजारों हिन्दुकों की स्मित्या मिलांगी। उनका स्वासत कक्तते हुए होते करेंगे, वे सावे बिनमें हिन्दुकों का रोग है। दश हैंगा।

जा। तक हमारी सरकार की बात है हमने को प्रश्तावित समझ है वह अन्याद है। उनमें रसी-मर:
परिवर्तन मही होगा। निकास मह मी वण उन वाली ककीर पर स्वताव्य कर एकते।
है। यह व्यक्ति है कि हैरदावाद की परिवर्तन समझ कर की परिवर्तन समझ की मार्थ कर एकता वाहती हमा प्रश्तिक की परिवर्तन की परिवर्तन की परिवर्तन की परिवर्तन की परिवर्तन की परिवर्तन की पर्वतिक की प्रवृत्तिक की स्वताव्य की गतिवित्र की प्रवृत्तिक की प्रवृत्तिक की स्वताव्य की गतिवित्र की प्रवृत्तिक की स्वताव्य की गतिवित्र की प्रवृत्तिक की स्वताव्य की गतिवित्र की प्रवृत्तिक को प्रवृत्तिक की स्वताव्य की गतिवित्र की प्रवृत्तिक की स्वताव्य की गतिवित्र की प्रवृत्तिक को प्रवृत्तिक सर्वे में नहीं विवर्तन की गतिवित्र की प्रवृत्तिक सर्वे में मी विवर्तन की गतिवित्र की प्रवृत्तिक सर्वे में मी विवर्तन की गतिवित्र की प्रवृत्तिक सर्वे में मी विवर्तन की गतिवित्र की प्रवृत्तिक सर्वे में मी विवर्तिक को प्रवृत्तिक सर्वे में मी विवर्तन की मी विवर्तन की मी विवर्तिक की प्रवृत्तिक सर्वे में मी विवर्तन की मी विवर्तन की मी विवर्तन की मी विवर्तन की मी विवर्तन की मी विवर्तन की मी विवर्तन की मी विवर्तन की मी विवर्तन की मी विवर्तन की मी विवर्तन की मी विवर्तन की मी विवर्तन की मी विवर्तन की मी विवर्तन की मी विवर्तन की मी विवर्तन की मी विवर्तन की मी विवर्तन की मी विवर्तन की मी विवर्तन की मी विवर्तन की मी विवर्तन की मी विवर्तन की मी विवर्तन की मी विवर्तन की मी विवर्तन की मी विवर्तन की मी विवर्तन की मी विवर्तन की मी विवर्तन की मी विवर्तन की मी विवर्तन की मी विवर्तन की मी विवर्तन की मी विवर्तन की मी विवर्तन की मी विवर्तन की मी विवर्तन की मी विवर्तन की मी विवर्तन की मी विवर्तन की मी विवर्तन की मी विवर्तन की मी विवर्तन की मी विवर्तन की मी विवर्तन की मी विवर्तन की मी विवर्तन की मी विवर्तन की मी विवर्तन की मी विवर्तन की मी विवर्तन की मी विवर्तन की मी विवर्तन की मी विवर्तन की मी विवर्तन की मी विवर्तन की मी विवर्तन की मी विवर्तन की मी विवर्तन की मी विवर्तन की मी विवर्तन की मी विवर्तन की मी विवर्तन की मी विवर्तन की मी विवर्तन की मी विवर्तन की मी विवर्तन की मी विवर्तन की मी विवर्तन की मी विवर्तन की मी विवर्तन की मी विवर्तन की मी विवर्तन की मी विवर्तन की मी विवर्तन की मी विवर्तन की मी विवर्तन की मी विवर्तन की मी विव

हम कभी के नहीं कह खड़ते कि बंदि हैरराबाद में कहें बुगाबुद की करद वरकार नने वा कार्योक्षन हो तो: हवारी वरकार का नवा नवा होगा है रह्याद करफ परिभित्ति के बानुकार ही क्रियाद क्रांक्ष है हव वार्ज के हुट काने से विश्वित आहे? विश्वित नहीं हूं बोर न उस्ते कि सुद्धा हुए हैं। इस नेकाम नरकार के तन बन्द बन्दा क्रांक्षित

[ Bu Be 64 at.]

## ★संसाखार चित्राविक्र 🛨

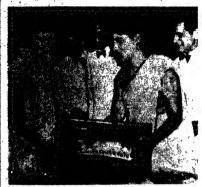

कार्ड मौक्टवेटन की पुत्री प्रमीसा को विदाई-उपहार दिवा का रहा है।

पाकिस्तान के दमनचक के शिकार



कां बन्दुलगम्हार कां कोर उनके पुत्र भी क्रन्टुल गनी लीगी कर हार हारा गिरफ्तार कर क्रिये गये हैं।





भी बीनेसरा का मारत काने पर विशेष स्कानत किया गया।



म्बरुत के तथे और पुराने गवर्नर बनरक-भी समयोगःकाचार्य व भी मीयुटबेटन !



एक श्रदासती के श्रेष श्रद श्राप श्रमेरिकन श्रद्यचवद के जुनाव में तीवरी वार्टी की श्रोर हे खड़ेन हो वकेंगे।



निवास वी संस्थार में आरत नरकार के समग्रीका संस्थात को मानने से इस्कार कर किया है





(बर्ला) में प्रायः हो-



्री दुघरनाश्ची का एक उदाहरखा।

भारत के मानी गकनेर बनरका भी रावगीराकाचार्य भारत राष्ट्र के उन ५७ विशिष्ट अ्वकियों से हैं, किन्दोंने चताना मारत का निमाय किया है। शिन्द क्योरिकन पत्र कार बान गुपर के शब्दों में 'ने उनमें से एक हैं किनकी पानतीयिक द्वारा मारिका प्राप्ती कि प्राप्ती मारिका होता ने भारत को बानेक ऐसी गुलियों को चकरवारी गवामीयाकाचार्य ने ही मुक्त क्या विभागी मारिका क्या किया विभागी की उन्हें 'शब्दान इंदरविं' मानते में । भारत की बानेक ऐसी गुलियों का चकरवारी गवामीयाकाचार्य ने ही मुक्त क्या विभागे मारिका चकर में पढ़ बाते थे। यही सब बाते हैं किनके लिए उन्हें तामण महारमा' कहा काता है।

चक्रवर्ती गबगोपालावार्य का बन्म बन् १८७६ में स्वतेम में हुआ का बार उन्होंने ला कालेक एक में केंद्री कालेक में शिक्षा गत के मी। फिर १६०० में आपने बत्तेम में कालत श्रुक्त कर थी।

सन् १६१६ में प्रत्य धनेकों बडे बढे वकीकों भी भाति साप भी वकासत कोड कर गांधी जी के बाबहयोग आन्दो-अन में कद पढ़े। अपनी मेबाबी बुद्धि, विवेचन शक्ति एव विचारकान होने के कारका १६२१ २३ में ही काप काम ल के महामना चुने गये। १९३५ तक काप बराबर काम त कायकारिक्यी के सदस्य भा जुने बाते रहे। १६३५ में क्यान तामिलनाड कामेश कमेटी के क्रध्यक्क जुने गए। इसी बीच क्रापने गाबी की के पत्र 'न्यू इ किया का सम्पा दन भी किया। कामीस ने १६३० में व्यव यह पद प्रक्ष्या किया तो आप ही मदास के बर्वप्रथम प्रधानमंत्री जुने गरे १

इसी समय के लगमम जायने गायी-श्री ६ उद्देशों की पूर्ति के लिए तिरूचेन गोड़े में श्रेणी जावम की स्थापना का, जीर वही श्रेपु समाजेव का बोरदार प्रचार किया। १ एमें वहा के ताली बेवने बालों का व्यापत केपूट हो गया और इस्तीक्षर क्रमोंने आसमें और राजा जी के प्रयम मारतीय गवर्नर जनरस

# श्री चक्वर्ती राजगोपालाचार्य

[भी खशोक]



सम्बन्ध में घने हो भ्रात पारबाए नजानी गुरू करीं। यहा वर्ष ने होने हा ब्राट्स साध्ययशियों का शीर्षां जन करना सताया गया कि देर साध्यय की तरफ काने से हुन्न देवता कृषित होते हैं। यर प्राम पारियां के निनंतर तनपर्क में रह कर राजा भी ने उन्हें भ्रवनिषेष का विश्वाणी वना दिया। यब वे महाव के प्रथानमधी नने तो हन्तीने ग्रुत्त म्यानियेव बारी करा दिया। इस प्रधार उन्होंने महास से एक हुरी क्या का सात्मा कर दिया और बहा के निवालियों के यन एव स्वास्थ्य की रेखा की।

इली काल में कापने जाकरता प्रचार हरिबनोद्धार प्रच हिन्दी प्रचार का भी कार्य किया । बब महाल प्रात में रहलों में दिन्दी को क्रतिवार्य विपन बनाने का सरन कारता तो महाचित्रों वहच बात का तील दिरोव किया । पर उत्त कारत कारतील हर्द नीति का क्रनुकल्य किया और विदे वियों को बैद करके तमस्य क्रारिकालिक बटल बनने से बचा लिया । कारत करन मालों में भी इली हर्द नीति का कार्कर लिया वाला तो उम्मयत प्रातीयता की भावना इतना बोर न पक्रपती, चन् १९११ में कार्म की स्टाइर्सों के स्तीय पर काराने भी स्तीरा दे दिया ।

वन् १६४१ में झापने यह बानुभव हैं। हाल ही में इनके भाई का देहत्ता हो किया कि पाकिस्तान योबना को स्वीकार कर गया और फिर पुत्र का । किन्नु इन क्षव

सेने में देश का हित है। वमला देश एक दे विकास वा पर जाप आपनी बात वर अहे हो । इसी प्रश्न पर तीन सकतें के कारण आपको कोर्ने वे स्त्रीचा तक देना पढ़ा। १९५५ में जाप कार्ने क में फिर कमिसलित बुए। १९५६ म जाप को महाच असेन्स्त्री का वदल जुना नवा। बाद में आप विचान परिवर्ष की सी कहर जुने गए। मारत के स्वतन्त्र होने के एक चल्या समस्य १९५८ में आप परिवर्गी बनाल के सबनंद बनाए सए।

स्रो राकागेशकावार्य कहा एक क्यूर राक्नीतिक है बहा एक महान् वाहिशिक्ष में हैं। वे पक्तुत, इनातिक वाबा सामिक के पकाड विहान् हैं। सामिक एव ह गिरा में बागके करेकों कुश्य-क्याए किसी हैं विनक्ष कहैं मायाकों में कनुशव भी हो जुका है। काब सामिक में के टेक्नीक्ष किसार मार किसे का चक्ने हैं, उसका व्यक्तित में मार्च को की दिसा कान्य

राचा ची का पारिवारिक जीकन पुली नहीं बीता ! जाप स्वाय के रोजों हैं, हवी लिये चाप जावार रुक्तन में मार्गे वा बहुत विचार करते हैं। बहुत खराव पहले ही चापकी परनी का देशान्य हो ने चापने कई मार्गे स्वायी उस्त्यन्त्व कि हैं। हाल ही में हनके मार्गे का देशान्य हो गया चीर दिर पुत्र का। किहुत हन का



का राज्योगलाचार्य

वारों के भी साप इतने विचासित न हुए कि बितने कि हास में हुँ दूर महारक्षा भी के कूर बच ते। एक विश्वस्त ठाभिका पत्र के सञ्जार नम्मा में साथी भी औ सरम प्रकारित होने के दश्चार एकात में बाइन साथ विकता रोग्द्र उद्यान साथ परके कभी नहीं शेष्ट्र।

दवनी क्य जातों के होते हुए भी जान पर निनाधी बीच हैं, हाला, कि उनके खुपिशुरून बाजर प्रकार के इन्हें हुए बरीद जीर जानते के माटे प्रदेश की देश कर कोई हक्की करनाता भी नहीं कर वकता ने कई दथा कुछ वातें करके हक प्रकार हकते हैं कि पूरण अधिक क्य बाज नहीं वकता कि ने हस रहे हैं वा प्रमास कर रहे हैं।

सन वे सार्व मोस्टवेटन के साने के साद स्वयन मारता के प्रमान मारतीय गयनों करास कारता की प्रमान मारतीय साप मारता कि साप मारता कि साप मारता कि साप मारता कि साप मारता कि साप मारता कि साप मारता कि साप मारता कि साप मारता कि साप मारता कि साप मारता कि साप मारता कि साप मारता कि साप मारता कि साप मारता कि साप मारता कि साप मारता कि साप मारता कि साप मारता कि साप मारता कि साप मारता कि साप मारता कि साप मारता कि साप मारता कि साप मारता कि साप मारता कि साप मारता कि साप मारता कि साप मारता कि साप मारता कि साप मारता कि साप मारता कि साप मारता कि साप मारता कि साप मारता कि साप मारता कि साप मारता कि साप मारता कि साप मारता कि साप मारता कि साप मारता कि साप मारता कि साप मारता कि साप मारता कि साप मारता कि साप मारता कि साप मारता कि साप मारता कि साप मारता कि साप मारता कि साप मारता कि साप मारता कि साप मारता कि साप मारता कि साप मारता कि साप मारता कि साप मारता कि साप मारता कि साप मारता कि साप मारता कि साप मारता कि साप मारता कि साप मारता कि साप मारता कि साप मारता कि साप मारता कि साप मारता कि साप मारता कि साप मारता कि साप मारता कि साप मारता कि साप मारता कि साप मारता कि साप मारता कि साप मारता कि साप मारता कि साप मारता कि साप मारता कि साप मारता कि साप मारता कि साप मारता कि साप मारता कि साप मारता कि साप मारता कि साप मारता कि साप मारता कि साप मारता कि साप मारता कि साप मारता कि साप मारता कि साप मारता कि साप मारता कि साप मारता कि साप मारता कि साप मारता कि साप मारता कि साप मारता कि साप मारता कि साप मारता कि साप मारता कि साप मारता कि साप मारता कि साप मारता कि साप मारता कि साप मारता कि साप मारता कि साप मारता कि साप मारता कि साप मारता कि साप मारता कि साप मारता कि साप मारता कि साप मारता कि साप मारता कि साप मारता कि साप मारता कि साप मारता कि साप मारता कि साप मारता कि साप मारता कि साप मारता कि साप मारता कि साप मारता कि साप मारता कि साप मारता कि साप मारता कि साप मारता कि साप मारता कि साप मारता कि साप मारता कि साप मारता कि साप मारता कि साप मारता कि साप मारता कि साप मारता कि साप मारता कि साप मारता कि साप मारता कि साप मारता कि साप मारता कि साप मारता कि साप मारता कि साप मारता कि साप मारता कि साप मारता कि साप मारता कि साप मारता कि साप मारता कि साप मारता कि साप मारत

# मैं युग के गान बदल दूँगा।

(भौ इरि)

बीवन की बटिख झवझतिया, प्रानव का कोचवा, उत्तीवन, मैं बग से आब मिटा हू या आकर विज्वब का वरिवर्षन, मैं गोवित पीवित प्रानव के बीवन का मान बदस दू वा, मैं ग्रांका गान बदस दू गा।

निर्दोष, निरीह, पतित वर्षर प्राची में विश्वली मर दूता, फुफकार उठेगी नागिन बन, बनता पर बादू कर दूता, को बुल्मों को सहता जावा, मैं वह इन्सान बदब दूता। मैं सुत के सान बदक दूता।

स्रविकारों के इस्सी बन को बनीयों में तहते देखा, पुस्कते बहतायों—हारा उन पर करें पहने देखा, मैं सन्यामी के स्वकों की ऐसी मुख्यान नदस दूजा। मैं जुन के मान बदस दूजा।

हमता की ही पूचा होगी, मानवता क कप्यन होगा, बन की विकसे के बाजों में बनता का समिनव्स होगा ! बो मन्दिर मस्बिद वक क्षीयत, मैं वर मगणान् बदस दू मा ! मैं जुस के सान नग्सा दू स

# फिल्म ऐक्टर



यदि आप फिल्म ऐस्टर वन कर १००) द० मे १६००) द० माखिक एक कमाना यादते हों तो आक ही सिकों बीका सिका बहुत होना कस्त्री हैं।

अपना नाम व पूर्व पता शास कियें। सामर्थेक्टर इ पोरियक्त व्यवस्था,

( रिस्म क्यिटमैंग )

40 40 25 (V.D.) ######

#### स्वर्ग --- बाली प्रजान्त सहासागर **ET**

[ भी ए० मुहादों ]

तानी वाना के पूर्व में एक छोटा बा दीप है, को एक परादे करा डमर भव्य के द्वारा बसरा किया हवा है। यहां की मूचि उपमाक है और मनता परिश्रमी तथा चतुर है। इसी सिए आप को भान्तरिक आस में तथा पहाड़ी को होड़ कर अलेंब संव स्थानी में बहुत सन्द्री तरह समाये और सीचे हुए खेत दीखेंगे। प्रकृति ने इत कोटे दीप को अनेक सुन्दर दृश्यों, सुन्दर पश्चकियों, बानवरी वाले वने बंगसी, मीसी सीर नहियों से समाया है।

विदेखी वामियों ने बहवा विका है .कि बाली पढ 'बिस्मत बांप' है, जहां कोड़े करने बाबी नहीं करता है। तथा सब व्यवह शान्ति विराधमान है। यह स्रोटा स्वर्ग है, वहां मनुष्य प्रपने बास्रों में पुष्प समाते हैं, सोम विना चन और बिना बहुनूस्य बत्त्रों के ही, अस्यन्त आनन्द से बहते हैं। यह एक स्वर्ग है, बहां आप ध्यक खोटो फूल की महींपड़ी में ही, फूब श्रीर द्वीर के मधुर स्वींदय के सहारे अपने दिन निकास सकते हैं। वह प्रकृति सुन्दरी का स्वयं है जिसे 'प्रशान्त का रवन' भी कहा बाता है। बाली में २० सास की बाबादी है और बावा के बाद नहीं इयद नेशिया का सबसे कांचक पना जाबाद खेन है । वहा के अधिकतई नि-बासी अब भी हिन्दू धर्म के अनुवासी है, चनके बहत समय पहले से ही हय होने किया के सोमा का बहुमत इंस्लाम स्वीकार कर शुक्त है। दिन्दू संस्कृति, विश्वका अविन इयकोनेशिया की सरकृति तका रहन सहन के दग पर बहत बड़ा प्रमाय का तथा अक्ष शीमा तक बाब भी है, इस क्षेटे से सुन्दर होन में अब भी फल फुल रही है।

मारतीय संस्कृति का प्रभाव

बरा के स्रोम बड़े वामिक है। बाप को हर स्थान पर पवित्र महिर और मठ क्रिजेंगे। हर एक जाम एक महिर के चारो कोर वडा है। अपने कार्य कायवा **ब्यापार को प्रारम्भ करने के पश्चों हर एक** सामारम् काला निवानी दिवस की शप्तस-का के किए मंदिश और मठों में प्रायना सर बेता है। बरयद का पूच नहीं इतना ही पवित्र माना चाता है वितना कि मारत में। वासी कांद्रिय पर संस्कृत का विशेष प्रभाव है, हासांकि बाली वानी संस्कृत कों किल्ह्रस मृत जुड़े हैं। फिर भी वे म्बरदीय वेश से स्थलको जुलती प्रस्तकों मा अब यी पाठ करते हैं। वे बाव भी रांक्षात रक्षाकों में गंया, मधुना सौर क्रांश्वती की स्कृति मार्च हैं । जावा के ब स 

कर शिया था।

#### कला प्रियता

बाली निवाकी केवल मेइनती और योदा ही नहीं है, दिन्त सदिश कलाविद भी है। बाली का 'कींगोंग उच' कीर मृतिं कक्षा बगत् प्रतिद्ध है। सगभग हर धक बाली बासी कोटी मर्तियां तथा सकड़ी की दूसरी चीवें बनाने की बान-कारी रकता है, बिनको वह काली समय में बनाता है। उनके सन्दर और कसा-स्मन मंदिर, मठ और स्तानागार उनकी क्सा और प्रकृति-प्रोत्न का दिग्दर्शन कराते हैं। 'सीगोंग तत्व' एक ग्रकार का मंदिर का नाच है, बिसे कि रिश्रयां इसके वद-व.व और हाब की मुद्राओं से मुन्दरता के साथ प्रवर्शित बाती है।

बासी निवासियों के वास्त्रपत्र विक-खित कोटि के हैं, दिनमें विशेष सकती तथा वीपक्ष के पियानों, बासरी, वाब-किन वा रैन व डोल और कुछ दूवरे हैं। बह स्वीव और बीरता पूर्व बाली का मान बाली वासियों के बारत से मिलता है, को बीर इंसोड और मुगे मुख इत्यादि वसन्द करने वाले होते हैं। वे वासिक कार्यों में भी कारने को बिल्कल उन-उरबाह के बाब जल बीर गान में भों देते हैं और अपने बटों को बकाने की उनकी सुन्दर प्रभा ने युद्ध के पहले बहुत से विदेशी बाजिया को अपनी कोर बादवित किया था।

#### समाज का विभाग

बाबी का समाच चार भागों में विमक्त है, अर्वात् सर्वोश्व अधी --ब्राह्मक्, बेद्धा दिनिय, आवारी वैश्य और क्ष्में नीची अंबी बाबे - मंगी, भिरुती, शह । फिर भी यहां प्रास्प्रण वा शक्त नहीं और लोग दैनिक बीवन

नेशिया के इत भाग पर पूरा अधिकार में आपन में मिलते ही रहते हैं। यहां का उक्क वर्ग 'चाको हैं" है।

> दुल्या मनोरंबक तथ्य यह है कि वासी वास्त्रियों ने बीवन का एक समाजवादी त्तरीका अपना रखा है। बहा वर अपन्य-स्थाना न होने के कारकों में एक यह भी है। वे फखता करने के दिनों वं खुधी के दिनों में और सकट के दिनों में एक दूसरे का सहायता करते हैं। सब किशीका चन वकता है सब जनके पड़ीको ब्राइर उसकी सहायता करते हैं और अपने कास के बदले में बान का एक हिस्सा क्षेते हैं और बदले में वह भी उनकी बदायता करता है। यहा कोई न ता बनी ही है और न गरीब। यह सवंमान्य संस्थ है कि बाली में कहीं भी बास्तःवक भिद्धा नहीं का दी बाती है। दरवाजे और खिड़कियों में तो कभी ताले भी नहीं सागते हैं। यहा कोई चोर नहीं

#### सम्बाज्यबाद का शिकार

क्रमी वैचानिक इप्ति से बाली पूर्वी इयडोने। स्वा का शंग है। यह द्वीप दच शासन के बान्तर्गत १६ वी शताब्दी के क्रन्त में आवा। हव सम्माज्यवादिशे ने यह बहाना बनाया कि बाली वालियों ने उनो के बहाब लूटे हैं और इस बात को दुवाग न होने देने के लिए उच साम्राज्यवादियों ने अपनी कभी न शान्त होन वासी भूमि की भूख के बाय दीप पर काकन्य किया। यह एक मयंकर युद्ध था, वा कई सालों के बाद करम हुआ और इतमें बचों को अपने इवारों सेंज़क कोने पड़े। बाकी वासी एक शांत प्रय. ब्लाविद और अन्त्री चात-दाला का व्यक्ति होता है, दिन्तु सुद्ध में बह भी कतरनाक विशेषी बन बाता है। केवल परुषों ने ही युद्ध में भाग नहीं लिया, किन्द्र तक्षवारी, भाली, खंबरी इयडोनेशिया की स्वतन्त्रता के अप्रदत



शाव सकर्ण

इत्यादि से लेख स्त्रियों ने भी यह में पुरुषों का साथ दिया। इनों के बच्छे बरण-कश्त्रों के कारक श्रंत में वाली वासियों की बारम समर्थेश करना 441 I

किन्त उनकी स्वाधीनता तथा प्राचीन गौरव की भावनाएं क्षव भी नहीं मरी हैं। खावानियों के बाने धीर इएडोनेशियन दिव ब्लाव्ह के निर्माण के बाद यह भावना फिर भारी। सारी जनता बढ़े साइस के साथ राष्ट्रपति सुकर्श के नेत्रव में कारी बढ़ी। बाली नथा दसरे कोटे सन्दा द्वीप एक बाली वासी डा॰ व्देकत पूजे की सध्यक्ता में इयह नेशियन रिशब्तक के अग हैं।

अत में किसी प्रकार अंग्रे की और आस्टेलियन संगीनों की सहायता से डच कस्थायी का से द्वप के मुख्य भाग को ले लेने में सकता हो गये। दीव के बारदरूनी साशों में जगता. ब्रीर पदाकों में कान भी हजारों नदादुर नासी वाली गुरिक्क अधक युद्ध कर रहे हैं भीर वे डच साम्र ज्यवादी लुटेरी भीर भादे के टहु थो को नाकों चने चक्वा

इस प्रकार यह छोटा सा सुन्दर द्वीप बो कि युद्ध के पहले दुनिया के इर कोने से आने वाले इजारी यात्रयों को आक-वित काता था, वो हच दूरिस्ट ब्यूरो, बहाओं तथा यातायात की कम्पनियों को बहुत गहरा लाभ पहुंचाता था, वही बाली आब उन इच साम्राज्यवादियों के लिए इन्डानेशिया में एक दुसरा सर दर्द बन गया है।

स्वतन्त्र मारत की रूपरेखा

से०-औ इन्द्र विद्यावाचलवि

इच पुरतक में क्षेत्रक ने मारत एक और अखदर रहेगा, मारतीय विधान का प्राप्तार मारतीय संस्कृति पर होगा, इत्सदि विचयों का मतिवादन किया है। बूस्व १॥) स्पन्न ।

मैनेषर---

विजय पुस्तक भगडार, श्रद्धानन्द्र/बाजार, दिल्ली ।

सुपत ! सुपत !! सुपत !h श्राप वर बेठे मेद्रिक, एफ ए., बी. ए-, पंचान तथा श्रागरा यूनीवसिटी से तथा होम्बोपेबिक सांवाकीमिक हाक्टरी सांसानी से पास कर सकते हैं। नियम्नवली मुफ्त । इस्सेश्वनस इन्हीइपूर्वर बिरायो अर्जी इ

कुछ विस वजन यह इह रहे हैं | हिन्दी जगत कि हिन्दी को संयुक्त यांत में बमना पार मेब दिया बाये। पंचान में पवानी ही होनी चाहिए। इस में दो बर्ते हैं। प्रथम पंचानी बोली, दूसरे गुदयुखी किपि।

इल समय हिन्दी विहार, मध्य-प्रदेश, संयुक्त पांत, रावस्थान में नोशी वाती है। किन्द्र बहां इन प्राती की भाषा क्षेत्रही है, बहा इन के गांव की भाषा एक नहीं। प्रध्य-प्रदेश वाला को भाषा क्रोजता है बिहार वाला उन से सर्वथा भिन्न भावा बोलता है। इसी प्रकार विद्वार बाला संसुक्त प्रात वाले से पृथक् थाया बोलता है। वही नहीं कि एक प्रात की भाषा उत्तरे प्रात की भाषा से भिन्न 🐧 बल्डि एक प्रात में भी कुछ दूरी पर भाषा में इन्छ न कुछ सन्तर हो बाता है। वह भाषा जानों की मानी बाती है, साहित्य की नहीं।

बिस प्रदार यह सब प्रांत मामी में बालगर माचा बोसते हए अपनी माचा हिन्दी मानते हैं इसी प्रकार प्रवासी और तन की बामां की भाषा को बोली मान कर हिन्दी को गुक्य भाषा शन केना चाहिए। दुवरे पंजाबी भाषा के शब्द दूसरी भाषाओं से केने होंगे। वह किल भाषा से लिये बावें। इस समय तीन पाषायें हैं. विन से शब्द किये जा सकते हैं। श्रंबेबी, फार्बी वा उर्दु और हिन्दी। श्चंत्रे की का तो प्रश्न ही नहीं, दशे कि श्रंत्रे जी से अधिक शब्द प्रवानी में न सार वकेंगे। दूसरी कार्ती दुसल-मानों के बाथ थी, बब उसे रखना कठिन होगा। इस किए पंतानी में उसके शब्द भीन समासकेंगे।

तीसरी है हिंदी। पंजाबी को सब शाब्द हिन्दी से केने होगे। वन शब्द हिन्दी से केने हैं तब प्रांत की भाषा हिन्दी मानने में लाभ रहेगा, क्यों कि हिन्दी वढे बिना इन शब्दों का व्यवहार और खित प्रयोग कठिन होगा ।

सिक्षों का चर्म प्रत्य जिस भाषा में है उसमें भी हिन्दी हा है। उदाहरख-

'एइ जोडार वत नाम करता पुरस निरमी निरवैर ग्रकाल मृग्त श्रजूनी सीमंग गुद्रप्रसाद बर मादि सच बप मादि बच है मो बच नान ६ शबी भी बच ।' इस में सब खब्द हिन्दी के हैं,

बाह भी संस्कृत से किए हैं।

उपरिक्तिमित सर शस्दों में एक 'होसी' शुन्द ऐना है, जिसका प्रशासी का का कल का सकता है। शेष सन शब्द हिन्दी के हैं। बन गुढ़ नानकरेव भी की बानी हिन्दी में है, अब अवा को प्रन्त की भाषा हिन्दी मान्य ए 📲 न इप्ना

बढिशाच की इ.इ. मे तियार करें को पंचाबी दिन्दी का ही ए सप है।

# हिन्दी या पंजाबी

ि भी स्वामी स्वतंत्रावन्य जी महाराज रे



अब लिपि के विदय में-

विक्स चाहते हैं कि पंचान में गुरू-बुली ही हो, परन्तु पंचान सरकार की ब्राज्ञा वह है कि देवनागरी और गुरुपुत्ती दोनों होनी चाहिएं बौर प्रत्येक अपस्थर को दोनो सीखनी होंगी। इस प्रश्न को इ इ प्रकार विचारना चाहिए ।

(१) उचारखः — गुस्पुली का उभारण ठीक नहीं है, बिस प्रकार उद् में उचारना क्रशब है, उसी प्रकार गुरू-बुली किविभी है। उद्दें में 'ब्रक्तिफ' उचारक है और वह 'श्र' की आवाब देता है। इतमें 'लाम' और 'फो' उचा-रख में हैं, जा झावाज में वर्वधा व्यर्थ है. इवलिय बालकको समझ में नहीं भाता। इसी प्रकार 'काफ' और 'मीम' 'कम' किस प्रकार बन गया।

गदम्बी किपि में उचारक 'ऊका' 'बाड़ा' 'कका' बादि हैं और बावाब में 'करा' 'बा' चीर 'बाबा' 'बा' बीर 'बबा' केवल 'ढ' की कावाब देता है। इसके स्थान पर देवनागरी जिपि में यह लाभ है कि बाज्दर का जो उचारका होता है, वही इवकी आवाब है। इवकिए बालक की समऋते में बहुत काखानी होती है। जो बादर तिखने होते हैं, बातक उनका उद्यारया करेगा, वही, शब्द वन वायगा । गुब्मुली और उर्दू में यह नहीं है।

(२) गुदद्वां सिनि देवनागरी सिनि से ही बनी हैं। बो नूच है, उसे ही क्वों त माता प्राय ।

(३) तिनली का यह कहना है कि उनके बर्म पुस्तक सब गुरुपुत्ती शिवि में है। इस्तिए पंचाय में गुब्धुकी किपि ही होनी चाहिए। मैं यह मानता हुं कि विक्लों के वर्म पुस्तक गुब्मुली में हैं। श्रद श्री गुरुवन्य लहिन देवनागरी क्षिपि में और उर्दु में भी खुपे हैं। परन्तु वह प्रचार की दृष्टि से कापे गए हैं। परन्तु विक्लों को महाराष्ट्र से किंदा केनी चाहिए। महाशङ् की अपनी लिपि की। महाराष्ट्र के नेताओं ने विचार करके निश्चव किया कि महाराष्ट्र को वह सिपि ह्योड़ देनी चाहिए और उसके स्वान पर देवनागरी लिपि का प्रयोग करना चाहिए। विश प्रकार मुख्यमानी के मीसबी और दूसरे क्ष्मन शर्वी खिपि सीख कर कुरान पाठ करते थे, उसी प्रकार विक्लों के जन्मी गुक्मुली किनि पह बढ़ते हैं।

गुबनुकी सिव में सारित ब्युट ही क्म है और पांच विशों के शिए अध साहित्व तय्वार करना भी ब्रास्तन वास नहीं है। बिस प्रकार बालीगढ यूनिवर्सियी ने बद् का प्रेम छोड़ कर दिन्दी और देवनागरी किपि को अपना किया है, क्योंकि इसमें साहित्य पर्याप्त है और विहार, मध्य प्रदेश, मध्य भारतः संयक्त प्रांत राषस्थान में इसी का बोला बाला है उसी तरह बदि पंचाब भी इनके साथ विम्मिलित हो बाब तो इस को वह सारा वाहित्य बना बनाया मिल जावमा और बागे को भी साभ रहेगा। देवनागरी कियि राष्ट्र माचा होगी। तब विक्स इसे भी क्यों न श्वपनाएं १

मा० तारासिंह का हिन्ही विरोध

देश की परिवर्तित इ।सतों के अनु-कार सिल अब अपनी पृथक् राजनीतिक कता पर जोर नहीं दे रहे हैं। इस हिंदु ज़ी के बाथ मिलाप के हामी है।

मैंने यह कमी नहीं कहा कि हिन्दी के समर्थकों का स्थान बग्रना के पार है।हिन्दी को पूर्वी पंजाब में अवस्य ही स्थान मिलना चाहिये, परन्त उदका वही स्थान हो, वो ब्रिटिश कासनकाल में श्रंमें भी का या। भैसे अंबे भी की शिका प्रदमरी स्कलों में न दी बाबर लोखर मिडिस या मिडिस अ सियों में दी बादी थी, इसी प्रकार पूर्वी पंचान के स्कूलों में हिन्दी को कठीं वा सासवीं अंबरी से पदावा सावे । —ताराखिड

मारतीय भाषाओं में रूस की ঠৰি

कस के प्राच्य-विद्याविकारक बारानि-कोव द्वारा चनुवादित 'रामावख' का प्रकाशन श्रीम ही होने बाता है। सापने भारत सम्बन्धी सोविश्त सम्बयन स्त्रीर अन्वेषय का एक इतिहास मी शिख कर बपास कर बाजा है। करवानोयने महा-भारत की प्रथम प्रस्तक का वनुबाद पूरा कर दिवा है। डोवियत विकार्थी भारतीय इतिहात, अर्थ शास्त्र और साहित्व की पुरतको का अध्ययन और श्वयन कर रहे

हिन्दी, उद् तथा मगठी के कीच रूती माथा में तैबार हो जुड़ हैं। दिन्तू एवं बीड दर्शन शास्त्र का भी विश्वस ब्रायुक्तवान किया गया है साहित्यक रचनाओं का रूनी माना में बनुवाद किया बा रहा है। कई सात्रों ने शिककर कोटिहर के सर्पशास्त्र भा भी, सर्पास्त्र क्यां है।

डिन्दी में बीवा साहित्य

भारतीय बीमा कम्पनियों की प्रति-निधि संस्था प्रसिद्धन साप्तफ साचित्रेक एकोशिएसन ने सपनी स्वस्य क्यानिको हे अनुरोष किया है कि बीमां सबत में प्रमुक्त किये व्याने व्याके पारिव्याचिक शब्दों के हिन्दी पर्वाववाची सब्दी के बदने में वे उनकी वहायता करें। एकोशिएकन ने कम्पनियों को किया है कि आरम सर-कार के वाश्विक विभाग की वातचीत से शाय होता है कि बिन्सी ही देश की राष्ट्र-भाषा कोगी, बातपुत्र 'बीमा कम्पनियों के किए उपनुष्क अवसर है कि वे अपनी पारिभाषिक शन्दाविक को मी हिन्दी में बानुवादित कर सें और अपने प्रास्वेक्टन तथा अन्य साहित्य हिन्दो में खराने की व्यवस्था पूर्व कर लें। बीमा सम्बन्धी शन्दों के दिन्दी पर्शयवाची बनाने के निमित्र एसोसिएसन ने एक कर्मनारी मयहता नियाह कर दिया है और कम्ब-नियों से उसकी सहयोग देने स्था उससे सहयोग केने का सामह किया है।

'श्रीमती' का आदर

मुक्तपान्तीय सरकार ने कावेश विवा है कि सरकारी कागवों में किसी भी महिला के नाम के साथ 'ब्रुस्मात' सन्द न सगाना वान,क्योंकि वह बढ़ा खुक्ट वा सब्द सगता है। अंत्रेती के 'विशेष' शब्द के बहि-कार की भी काका दी गई है। इन दोनों के स्थान पर विवाहिता के क्षिप्र भीमती तथा कविवाहित के बिग्र कमारी का उपयोग किया जावगा । यह स्मरकीय है कि मिस्टर, बाबू, मौसवी साबि के स्वान पर पुरुषों के लिए 'शी' के उपयोग की जाला पश्ले ही दी जा चुकी है।

नवस्रकिशीर पुरस्कार

वेतिया राज्य ने विद्यार प्रादेशिक हिन्दी वाहित्य कर सन के तत्वावधान में हिन्दी माचा की उत्क्रह पुस्तकों कर २०००) का महाराज नवसकियोर पुरस्कार प्रशिवर्ष देना निश्चित किया 11

हिन्दी समुद्र के सपानं

"में अपने अनुभव हे अहला है कि उत्तर हिन्द्रस्तान की मारकाकी, पंचाबी, किनी जावि मानाय' एक तरह से किनी की बोखियां बेंडी हैं। विजी कीर हुंस्की दोनों संस्कृत से वैदा हुई है। संस् शिपि की क्काबट न रही तो कोई सी विथी बाठ दिन के बन्दर कियी बीच सकता है। विकी तीवा कर आये , क्रावर fou ad a new que Cal, fert बीबा इर जार क्यूड में प्रवेश करेंग्रे --- बाबोर में जानार्थ विकेश

---

#### भागात की बनता निश्चित रूप से, और सम्मवतः हमारी वरकार भी, कभी तक बह नहीं कानती ्र कि काश्मीर व सम्मू पर कायरता. शेता-नियत और पाले से भरा हुआ वो साक-समा किया गया है, उठकी बोबना स्वयं वाहिस्तान के बेलाबी बीर सैनिक ्र अधिकारियों ने सत् कासतः मात के बान्त में बिन्ना साहब के प्रत्यक्ष बादेशी से तैवार का थी। न केवल ब्रांटश गवनेशे और पाकिस्तान में अभी तक औरों पर निवन्त्रसा रक्षने बाते पदीं पर बाकट क्रिटिश नागरिक अविकारियों ने ही इस केंद्रना को सांक्रम सहयोग दिया, समेरि-कर दशकात के बाविकारियों का भी इत को बना को साशीबाद और तमर्थन आस था। सामी प्यूदरर का यह विश्वास का कि वह रावा-महारावाची को सपनी 'स्वतन्त्रता' के ब्रिय अवका कर कारतीय संब के बिरुट एक नवा मोर्ची स्वापित करने में सफल हा बाएंगे, किन्दु उनकी का चाल बेकार गयी और उन्होंने एक बुसम चतुराईपूर्य रास्ता अस्तिवार विवा ।

शारम में, इव बोधना को पूर्वांतरा युत्त रखा न्या कीर पाकिस्तान में भी बहुत योजे ऐसे व्यक्ति थे, बिन्हें हकके दिख्य में मासूप या। स्वामयता हमारे भारतीय नेता को बी करना और सन्देह आई बहु यह वर्ष या कि सामूदिक हरणा। यहाँ



एक प्रत्यचदर्शी का वर्शन

# काश्मीर-श्रभियान का पाकिस्तानी

# षड्यन्त्र

अमेरिका और ब्रिटेन पड़यन्त्र में शामिल थे

[-भी बी॰ दे॰ रेड्डी, मृतपूर्व कायाझ, बन-सम्पर्क विभाग, 'ब्राजाद काश्मीर' सरकार, पाकिस्तान ]



के परचात् वन सास्त्रों की संस्था में ब्रिन्ड कौर सिस्न परिकरतान से मार्ग रहे हों और उससे भी साचिक संस्था में बस्सिम शरकार्थी पाकिस्तान में बाध्य के जिए पहांचा रहे ही. पाकिस्तान के शासक प्रक शान्त पढ़ीसी विवासत में एक क्यीर खन की डोली खेलने की बोबना बनाने में स्थस्त हो सकते हैं। विसम्बर् में और अब्दूबर के आरम्भ में, बाइमीर रियाशत के खिलाफ जिहाद बोलने के किए बर्मान्य व्यक्तियों को बिस प्रकार एकत्र किया गया, उसका पश्चिमी वंबाब और पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त में इमारे डिपुटी हाई कमिश्नरों, सम्मर्क-श्रविदारियों तथा शैनिक निष्काशन-संराटन के बाकसरां को पता तक न चला भौर वही कारण है कि जब पाकिस्तान ने कारमीर पर आक्रमण किया, तो सारत सरकार और बनशा स्तम्थ-शी रह

#### पाकिस्तान का क्षथ

वह बारचर्य का विषय है कि इमारी सरकार ने काश्मीर पर बाकमया के सम्बन्ध में को श्वेत-पत्र प्रकाशित किया है, उसमें अथ से इति तक कवा-विक्षों की इरकतों को ही प्रसलता- है ती गयी हैं कीर पाकिस्तान पर वेवल का का-ताची को रास्ता हैते तथा यातावात. शास्त्रास्त्र व गोसाबारू की सदायसा ब्रहान करने मात्र का दोव लगाया गया है। इस बाकपवा में पाकिस्तान सेना, फविडवर कान्स्टेब्स्सी सरसादारों और क्नायली वैनिक दस्तो ने को भाग लिया है, उतका बहुत कम उल्बेख किया गया है और पाकिस्तान के शहरी समिकारियों ने इस साक्रमण के संवासन में को माग लिया है, उसकी तो चर्चा तक नहीं है। साम्प्रदायिक आधार पर देश के विभावन के पश्चात को ⊢साम्प्रदाविक उप्ट्रव कारम्भ हर्य, उससे दर्भाग्यका विदेशों में यह भारता जैत गयी कि काश्मीर पर 'कबादली' काक्रमख भी काम्प्रदायिक उपद्रश्री का एक बांग है ्योर सुन्तिम कगरकी इस सुरक्षम वहता रिवासत को नव निमित्त मुख्लिम राज्य में शामिल कर बीने के लिए स्वय है। विदेशी सोयों के दियास से

है कि प्रुम्लिय क्वावली कारनीर के दिन्यू गावक द्वारा कारनी रिवावत को आरातीय तंब में भिक्ता हैने छे पहले ही उठ पर क्वावकार कर लोग चारते वे कीर बाव उन्होंने ऐला करने का प्रयत्न किया, तो पाकितान करकार कीर बनता ने कना-वाली कात्रान्ताओं को यथायाँक बहा-यता हो।

किन्तु एक प्रावच्चरकों के नाते में यह कह एकता हूं कि बस्तुमियति इस ए वर्षना विवर्धत है। न केन्द्रल पार्कि-स्तान सरकार कोर उठके छेनिक क्रांकि-कारी पाकिस्तान के सरकारी कोय कोर एसरका सेनाकों ने कामायातों है एक स्वर्धिय के चला रहे हैं, ऐसी क्रांकि विवर्धा शक्तियां भी हैं, को पाकिस्तान को उठके हुए को आपने भेरे कृत्य के लिए प्रोश्लादित हर रही हैं और स्वर्ध के

में उन बंदे से व्यक्तियों में से हूं, जो इस पडबंद में शुरू में शामिल कर किये गये ये कीर को इस संपर्ध के दिवय में प्रायः सभी गोपनीय वार्त प्रायते हैं। में इस कोल में इस पडवंद पर यथा-सक्ति प्रकार सालते का प्रमान कर गा।

होतानियत और बोले से भरी इस कार्रवाई पर प्रकाश डाझने से पूर्व में यह बता देना आवश्यक समस्ता हुँ कि में एक मारतीय नागरिक होते हुए मी 'आवाद बाइमीर' सम्बार में कैसे सम्मि-लिख हो गया और कु: महोने हो अविक स्मय तक उच्च पद पर काम कर जुकने के पश्चात क्यों और की सांक्रितान से बच कर मिक्का।

में 'कार्टार टाइन्स' का सम्पादक मा कीर मत तीन मा बार वर्षों से कार-मोर में ब्रालीकरेटेड में स ब्राल दिखा का मिति बंध मा । यथि कारमा में मेरे पत्र की नीति नेशनता कार्में से के बंध से बात कहाता के मध्य कुछ माने कार से बात कहाता के मध्य कुछ माने मतमेद बहुते गये की। कारमीर की राष-नीत में इस एक तूनरे के सब्दा विशोध हुआ कि में सक क्यामीर की राष-हुआ कि में सेस क्यामीर के विशोधना— कार मेरे मुस्लिम काम्में स्व



श्री मेमर

समर्थन काने लगा।

काक की बर्सास्टरी के पश्चात काश्मीर की राजनीति का बख बदल गया और नेशनल कान्यों ह के नेताओं ने यह समझ कर कि कस सिरेटंड प्रेस का प्रतिनिधि होने के नाते में पाकिस्तान के इक में प्रचार करता है, प्रमे, रियासत से निवासित करा दिया। किन्द्र कास्तव में पेलानशीया। शेल कब्दल्लाकी पार्टी का विरोधी होते हुए भी में पाकिस्तान का बराभी कमथक नहीं था। शेख बाब्दाबा से मेरा मतभेद 'काश्मीर खें के' बादोलन के करख इसाथा स्त्रीर में इसे दुर्मारक पूर्व भान्दोलन मानता था। डोमीनियन में कामिल होने के प्रश्न पर मेरा मत स्पष्ट या भीर में बन्मत किये बाने के पद्ध में था। विन्तु असोशियेटेड प्रेस के प्रतिनिधि के नात मेरी स्थिति बड़ी विचित्र थी। मेरा सम्बन्ध काहीर आफिस से था. विवका प्रवन्ध १५ क्रास्त के बाद प्रसक्त-मानों के द्वार्थ में आ र बा था। वे सुभू से पुछे विना ही भीनगर की ठारीख देकर काश्मीर के सम्बन्ध में सभी किस्स के उच्चेनात्मक समाचार दे बालते थे। इन समाचारी कः पाकिस्तानी और विदेशी पत्र लू वसका कर खानते और कमी-कभी बी॰ बी॰ सी॰ भी उन्हें बाड-कास्टकर देताथा।

इसमें काश्मीर सरकार मेरे से कड़ हो उठी कींग उनने मुक्ते ही इस झान्दो-



काल समदोत

लन का उत्तरदायी वमका। मैंने काश्मीर के प्रधानमंत्री को खपनी स्थिति स्पष्ट कर दो कीर उठने प्राप्तेना की किए इंग्लियाक ग्राप्तिच से यह पता कमा एकते हैं कि इस बहार के ज्ञानिशनक समा-चार कीन मे बता "है। किन्तु दुर्माग्य के बचास्वित-सम्मानेते के अन्तर्गत जाक व तार घर पर पाकिस्तान का नियनक्व या और काश्मीर सरकार इस नारं कक्क भी पता लगाने में अध्वप्तं थी।

रियासत की निर्वाधनाका के कारवा मैं बारटबर के मध्य में काश्मीर से बाय-तसर चन्ना वाया और वहा से बसोवियेटेड में स के साडीर मापिस की अपने विक्रते बकाया वेतनों के बारे में टेलीफोन किया। स्था से प्राना वेतन खोने और मविष्य में नीकरी के विषय में चर्चा करने के किए लाहीर बाने को कहा गया बीर मैं शक्तितान के ब्रामतमा श्थित सामके-काबिकारी भी बाहिद उनर के साथ २१ श्वस्टरर को यक बीप द्वारा साहीर रवाना हो गया। श्री वादिद उमर मुके गवर्नमेंट हाउव के गये, बहां पश्चिमी वंबाव के शरबार्थी मंत्री मिया इपनवा-बहीन से मेरी भेंट हयो। सुके पश्चिमी पंचान के सर्वार सरफालित सदी से भी मिलावा गवा, विश्वने मेरे बारे में बानने की मेरे से भी ऋषिक उत्सकता प्रकट की ब्रोर सके बराले दिन फिर मिलने को कहा। इसके पश्चात सके पश्चिमी पंजाब के प्रधानमंत्री खान ममदोत के वास ले बाया गया ! उन्होंने भी मेरे बारे में बड़ी दिसचायी दिसलायी और स्था से पाकिस्तान का नागरिक हो दर वहीं रहने का कामड किया। मुडी और ममहोत के व्यवहार से मैं कछ प्रवश-सा गया और यह अनुभव करने लगा कि ये लोग काश्मीर के बवाल पर समे किसी सम्बीर स्थिति में डाल देना चाहते हैं। रात्रिको एक भोष में मेरा दो सन्य मंत्रियों-सरदार शौकतहवात ला और शेख करामत बाली-से परिचय कराया शया। भोज में लाहीर के कई पत्र-सन्मदकों के अलावा सवलिंडी डिबीबन के क्रिश्नर स्वाचा जन्द्रीम भी उप-क्थित थे।

वे लोग पुने एक धोर तो गये धौर स्तावा कि कारते दिन— २२ धारह्यर की—कारमीर पर कोहाला और रामकोट की धोर ते चहाई की बाहगी; रिसावती कीच के प्रस्तिम चहरू की के दुर्जन कर भाग रहे हैं धीर बहुत वही देखा में कामान्याओं में का मिले हैं, उन्होंने वह विश्वाध प्रषट किया कि भीनगर पर तीन-चार दिनों में धानिकार कर सिवा बादगा खीर पुने कहा कि गयि में बाहु-तो पंजिसंबल में बाहर्गक्यकों के माहि-तिषि के मारी चारित हो चन्ना है।

क्यूपि पुने पहले से यह श्रामाण हो गया था कि पाकिस्तान शक्ति के बोर

से कारमीर को अपने में भिकाना चाहता है. किन्त कछ ही दिनों में उसे विकित कर तेने और एक नथी सरकार की स्थापना की बातें मुके मूर्खतापूर्व वसीत हवीं । मुक्ते यह अनुभव होने समा कि मैं यक जाल में बा फता हूं ब्रीर **वाकि**-स्तान चरकार काश्मीर पर काकमका में मुक्ते एक कठपुरली के कर में प्रमुक्त करना बाहती है। मैं दिवधा में पंत गया । यदि मैं इन्कार करता. तो मुक्ते बक्कीन था कि मैं करता कर दिशा बाता। इत पर मैंने बुद्धियता से साम सेने का विचार किया और मैंने उन्हें यह फुडा आश्वासन दे दिया कि मैं 'অ'বাব काश्मीर'--स(कार 88'm I वथासम्ब सदायता हिन्द बारवाबी सरकार में बाला संस्था-कों का प्रतिनिधित्व करने के बारे में मैंने जनमें कहा कि ग्रेसा व्यक्ति तो रियावत का ही होना च हिए।

#### आजाद करमोर

जन रात मेरी अलोशियेटेड प्रेस 🕏 मैनेबर मासिक ताब्दीन से सम्बी बात-चोत हुई भीर उन्होंने मुक्ते सारी स्थिति सविस्तार नतलाई। दुवरे दिन मैं असी-वियेटेड प्रेंस के दफ्तर में बैठा इका था कि रावतविंडी से एक टुंक-काल श्चायी । उस समय दफ्तर में कोई अन्व श्वविकारी तपस्थित नहीं था. चत: टेजी-फोन मैंने कठा लिया। टेक्सफोन पर पाकिस्तान सेना के बनरल हैड स्वार्टर के बन सम्पर्क अधिकारी बोपिट-कर्नेस बात्सी बोल रहे वे । तन्होंने मुमे पुरुत्त-मान समझ कर ( उस समय तक वासी-विवेटेड प्रेव के सब झ-पुरिक्षम कर्मचारी बहां से बा च है थे ) कहा कि रामकीट की दिशा से बाब शत निश्चित रूप से ब्राक्रम्य हो बागगा, किन्द्र वह समा-चार पाकिस्तान से प्रसारित न किया बाये। उन्होंने कहा कि कब यह समाचार श्रीनगर से दिल्ली और वहां से पाकिस्तान पहुँचेगा, तब पत्त्रवदरी से प्रकाशित बता कर अस्याई 'आजाद काश्मीर' सरकार के नाम से एक विज्ञप्ति आरी की आवगी । अन्होंने फोन पर वायदा किया कि रावक शिक्षी से यह विश्व तियां ह बजे के रेडियो समाचारों से पहले ही मेब दी वाबा करेंगी।

में नदी ब्रिटिंगाई में एक गया और पुत्ते लाहीर से मागने का कोई उस व नहीं स्ट्रफता था-1 दूवरे दिन में ने का आरचर्य के साथ लाहीर के पत्तों में अपने नाम से सम्मु के उच्छातों के बारे में एक यक्तकार देखा। मेंने तासुदीन से इतका विरोध किया और पूछा कि मेरे नाम से इत प्रकार का बक्तका नगी दिवा गया है। सुक्ते नताया गया कि यह सम सुक्ते पाकिस्तान में मिनिह दिखाने और प्रस्थाने सरकार में सामिता कुन्नों के विद्या मार्ग प्रस्था करने के केंद्र इव के किया गया है। २५ सम्दूषर को शवसपिडी विजी-सन के फीस्ट्रस कहा सा सम्दर्शीम के वाप में शवसपिडी पहुंचा, वहां में उत्पाद इससिम् कीर मशिनपदस्त के सन्त वदस्ती है मिला। इन सोगों को में पहले के सानता था। शुक्ते 'सासाद सहस्मीर' वत्सार में सूचना विभाग प्रश्न करने को क्या गया।

तस समय स्थिति बडी प्रस्पष्ट यी और कोई भी वास्तविक सैनिक स्थिति कै बारे में नहीं बानताथा। जोग तरह तरह की अपनाहें उदा रहे थे। अपि-कारियों और फीक्सें-का स्थास या कि भारतीय सेनाए अम्मू प्रान्त में प्रविश्व हो आयेंगी और वे उन्हें रोकने के लिय कड़मा शक्क को काटने की बात सोच रहे थे। इन लोगों में यह विश्वास पावा बाता वा कि बात्रान्ता कम से कन काश्मीर बाटी पर हो सांध-कार कर ही लेंगे। सरदार प्रशाहीस और उनके वाची किवी मी खब भीनगर वाने को तैवार बंठे वे। महाराका 🕏 शीनगर से भागने की सबर वाकि-स्तान हाई कमिश्नर के दिल्ली आफिल से पहुंच चुडी भी।

१७ अस्टूसर को बन उन्होंने बह सुना कि भारत हनाईबहाबों से फीब मेन रहा है, तो उनसे बड़ा लदमा पहुँचा। नारामुखा में कनावतियों को द्वारन हमाई सबूँ पर अधिकार करने के लिए छन्देश में गे गरे।

में नहीं समझ वाता था कि ऐसी श्चिति मैं युक्ते क्या करना चाहिए। में एक केदी की मांति वा और भारत को बच भागने भा प्रयत्न करना मृत्यु (p बाहान करना था। २६ श्ववटवर को खब सान अञ्चल क्यम सां किन्ना और जियाकत काली से मिलने लाहीर गरे. तो सक्ते में पद्धरात के लिए रायक्रविंडी इतरे। मैंने उमसे प्रार्थना की कि सभी किसी प्रकार पेशावर शिववा हिया बाद । उन्होंने मेरे साथ बड़ी भद्रता से बातचीत की, किन्त बाद में बढ़ कड़ कर कि काश्मीर के सम्बन्ध में जानकारी रक्षने वाला और कोई योग्य व्यक्ति हमारे पास नहीं है. सक से 'बाबाद काम्मीर' के प्रचार विमाश को सम्मासने का ब्राह्म किया ।

मैंने बाजारी में करीब तीन माल तक 'जाजार कारमोर' तरकार के जन-बारके विज्ञान के बाजा के किया इल बीच में वाकिस्तान के बाजा की विज्ञान ने मेरे विरुद्ध यह रिपोर्ट कर रहा हुं। कियी विदेशी पणकारों ने मुक्त की बोखा दिया वा कीर ठमतेने की बाहुशी विज्ञान का का कम्मुख्य का का किया मिक्स के इसे मिला का का किया मिक्स के इसे मेरे का किया का का किया मिक्स के इसे मेरे का का क्षा का किया मिना कर बान कम्मुख्यक्य के बांड पेवावर वहुंच गया। मेरे शिकावत हरें पर उन्होंने वताया कि वस तक कारणीर का वराव करन न हो जाए, तन तक प्रके पुतित को देक-रेक में दाना पड़ेका, नवोंकि पाकिस्तान वरकार को अब है कि कहीं में मारत पहुंचकर नेद्दक वरकार के वारी वस्तुविवति मकट न कर के कारी पत्रवाह वंच में कारणीर का मामला उपरिधत होने पर पाकिस्तान वरकार के हर बोस्वापड़ी की कसदें न खुका वार्ष के क्यां

#### वच कर भाषा .

श्रतः मैं चार माख तक वीमाग्रांत में नवरवन्द रहा और पाकिस्तान सरकार ने मेरी बगड डा॰ ताबीर छीर हकीस बालन्बरी को नियक कर दिया। किल पाकिस्तान वरकार को अनके कार्य के चन्तोच नहीं हका स्त्रीर उन्हें शीव ही हटा दिया गया। इस पर किर सक्त से उक्त कार्य को सम्मालने के क्रिए करा गया और सरदार इब्राहीम मेरे पाछ एनटाबाद बाबे और सुभ से विक्रकी बटनाओं के लिए माफी मांगने लगे। मैंने इसे स्वर्ण अवसर समभ्य और सोचा कि शायर कर माराजे का मौका भिल बाए । मैंने उन से बड़ा कि मैं इस काम को करने को तैयार ह पर शुमे पहते 'डान' के समादक अस्ताफहरीन कीर सैयह क्रमीक्षवाट से प्रचार कार्य के सम्बन्ध में परामर्श कर क्षेता चाहिये। इत पर मुक्ते १८ मई को एक फीकी हवाई बहाब द्वारा कराची मेब दिवा गया। इराची में उतरते ही मैं मैडकड-रोड पर एयर सर्विसेक झाव प्रशिष्टवा के दफ्तर में पहंचा और दो वयटे बाद बामनगर स्वाना होने वाले एक हवाई बहाब में एक भिन्न नाम से बपनी सीट बुक कराजी । इस प्रकार मैं पाकिस्तान से भागने में सफल हो गवा।

आव में कारमीर पर जाकमा के सम्मन्त्र में उन जातम कातो पर प्रकास बालू गा, बिनके विषय में मेरी व्यक्ति-गत जानकारी है। बन-स्टम्क किस्ता का सम्मन्त्र होने के कारण हुने प्रकास का जानकारी हासिल हो जाती जी और उक्त पद से दुवक होने तक, दुवें कारमीर का एक विशेषण समझ जाने के कारण, कोई भी कार्य पर पामर्श के विदा नहीं किया जा वा ।

शेख अन्दुद्धा के 'ने [''' विद्रोह कराने की योजना

पहते ता किन्ता वाहन ने जनस्य सोपाल के बारिने का को यह त्रिक्तास दिशास कि वाकिस्तान कारेगीर की स्वतःत्रता का सम्मान करेगा, किन्दु का उन्होंने क्रम्म दिगमतों की शुक्त के बाद

स्वतन्त्रता का बम्मान करेबा, किन्दु वह उत्होंने क्रम्य रियानतों को एक के बाद एक भारतीय तथ ने वाभित्रं होते हैंबा, तो उन्हें मण हुआ कि कही कारमींत औ उनके दांच में ने निकल बाद। वहां कर

[केश सूच्य ]

#### कोश्मोर-प्रभियान का पाकिस्तानी षडयन्त्र ( एष्ट १० का शेव )

करोंने एक बोर मुस्तिम काम्में व हारा विवासत को पाकिश्यान में शामिल करने के वस में झान्योसन कराया और दसरी खरक साम्प्रवासिक उपहर कराने के उद्देश्य से वहा शस्त्रास्त्र व गोलावास्त्र भिषशवा । बहुत से भूरपूर्व सैनिक मी रिवाबत में मेजे गये और उन्हें सभी मुख्य नाकों पर विशेष स्थिति के लिए क्षेत्रार रहते का कावेश दे दिया गया ।

पाकिस्तान के सविकारियों ने शेख कारताला की नेशनल कार्जन से भी बातचीत चलाने का प्रवत्न किया । रिवा-सत की प्रजा को धपनी सस्ताम सनस्या का अन्यव कराने के लिए सब ब्राव-ज्यक सामग्री मेशनी बन्द कर दी गयी क्यीर शेख बन्दरुखा से बड़ा गया कि । बदि वह रिवासत की वाकिस्तान में जाविक किये वाने के पदा में प्रयस्त करे. को काश्मीर को विशेष संरक्षण दिये वायगे ।

यह शोचा गया कि यदि शेख प्रन्दु-क्या रिवासत को पाकिस्तान में मिलाने के यक्ष में हो जाय , तो उनसे इस सम्बन्ध में प्रव सार्ववनिक घावका कराई बाए क्योर विवे महाश्रेषा इस हलाइ को मानने से बन्धार करे. तो रियासत भर में एक साथ विद्र इ.स. दिये बाए । उपद्रवों से या हो शेल बाजुला और उनके साथियों को पाकिस्तान दुन्ना लिग नाए और नेव बन्दुका की बाधवृता में एक श्वस्थावी सरकार गठित कर दी वार्थ ।

तथापि, पाकिस्तान सरकार स्त्रे इस बोबता के कार्यान्त्रित होने की कमी क्याक्षान थी। शरू से ही विन्ना बाइव बह बातते वे कि जेल खन्दला सनके काक में न पहुँगे । बिन्त सबस योगना इस प्रकार थी: नेशनता कान्त्रेत के साथ चल रही इन चर्चांझों के ब्राधार पर, जोख बारदका को पाकिस्तान में बाधनियत किया बाय और वह बादेश बारी कर ' भ्ये गये कि उनका खब शानदार स्वागत किया बाध । यदि वह पाकित्तानी हिटलर न्त्री बात मान लें. तब तो खब्हा बान्यया कराची में रोख मन्द्रता की बिन्ना है आधाकात के हो बिन बाद काश्मीर वर श्वदाई कर दी बादा वोजना यह वी कि बढ़ि शेल प्रन्युक्ता विन्ना की बात न आने, तो उन्हें गुप्त कर से गिरफ्तार करके दिली श्रशात स्थान को मेत्र दिया साय सीर उनकी सम्पद्धता में एक क्रमाची सरकार स्थापित हो बाने की कोबका कर दी बाद । गद में उनके अपन हे बक्रव्य और योचवाने प्रकाशित भी बाती रहें, बनके वह बस्तुतः दिशी चेस में वहे तक रहे हो।

इस इसर का क्यावती कारमीर er eer aff, et à art errait at Supplementations motion authorises annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual annual

बागर्दे कि उन्हें शेल बन्दका ने मेवा है। में उसी बाजता कि शेल बारदवा जे इस सरारत को बढ़ते से आह किया वा किया वर वर पं+ नेशक से निसने विक्री गरे. तो पाकिस्तान करकार की वह काविश भरी रह गयी और उन्होंने विवा-वत पर शासनमा करने का निजनन कर

पहले शक्तितान शकों ने धोचा कि १५ क्रमस्त को इस बहाने से धानवर में साम्प्रदादिक देशा कराया कर कि वाकिस्तान के सन्दर्ध का प्रयमान किया गया है। बढि दवा हो बाद ता बाद में पुंक्त में आम विद्रोह कर दिश बाए। कारियाओं नेता महामह शहबद ने वृश्तिय कान्कों व के बाधल जीवरी ह रीदला सा को इस विलवित में वेंदको शहकिने श्रीर बहत सा मोला बाकट दिया । दिन्त बह योदना कियान्वित न हो सही।

वितम्बर के शुक्त में, प किस्तान वर-कार ने अनुभव किया कि दंगे कराने से विश्वति में कोई फर्क नहीं पढ़ेगा। इस पर मरी में लिबा बत प्रजी का ने आक समा को योखना तेयार - करने के किए एक ग्रम बैठक बुकावी । इसमें मनदोत. बन्द्रसब्यूम, छो ब्यहवास, स्व.बा शब्दर दीम, कर्नश्र श्रद्धार खा. कर्नश्र शेरकां. कन स हामिद ससी तथा बहुत-से आबाद दिद को व के मृतपूर्व अफूतर जयस्थित से ।

क्षिणकत ने पश्चिमी वंबाव और तीमाप्रात के प्रधान मंत्रियों को कादेश दिश कि वे काश्मीर पर इसके की बोबना तैवार करने में कीबी ब्रफसरों को प्रत्येड किस्म की सहायता दें और विवेश नाको पर आवश्यक सवाको को जना करने में बहबोग दें। शकिस्तान सेना के एका उपटेक्ट - जनरता निवा माहम्मद शन्तास को इस कार्य के लिए जानहमक

बात देने की विद्यागत कर की शबी। परके वह बोजा गया कि पुंक्त देत्र में विवरित ८०,००० तैनिकों को बस्मारम पहुंचा कर उन्हें विद्रोह के लिए डमाश बाबे. किन्त श्वितती सेना ने तन्हें दवा दिया। इस पर मीरपुर, क्रिका, अधेतार और कठवा सेत्रों में समान विरोही के हमके करा के रिवासती सेना को विलेर देने की चाल चली गर्धी, बिसमें पाकिन्तान को काफी सफ-सता थिक्की और पुंद्ध के बहुत से लोग गवल भिन्नी में पहुच कर नवे तिरे से वैभिक विकासिन समे।

#### कदावलियों को महकाया

तिसम्बर के बान्त में कशयतिकों में बहा श्रमंतीय पाया जाता जा। जाता-बात व्यवस्था के भग हो आने के कारण वीपापात में साथ वामनी की बहुत कमी हो गयी थी और कवायली इलाके में चीवें और भी दर्जम थी। ब्रिटिश फीवों के इट बाने से बबो क्वायली सबद्री मादि करके पेट पासते के, उन्हें का क्ष ब्रमुमव हो रहा था । पाकिस्तान मी कारती को को बहा से हरा रहा था। इससे बबा लियों को यह भी स्ट्वेड होने कता कि अंग्रे को के समय तन्हें को मत्ते धिका करते. वे तब बढ हो काएगे। ऐसे समय सीमापात के तत्कासीन रावर्तर विश्वम ने एक चाला ही खेली। उतने पा केस्तान सरकार से कह कर रावकरिंदी में की भी भक्तरों की एक हैटक बलायी, बिलमें कवायशियां को काश्मीर के इससे में प्रयक्त करने का तिश्चव किया गया । इस बैठक में पाकि स्तान सेना के प्रचान सेनावति चनरस मेसवीं और बनरक में बी भी उपस्थित थे।

क्यावशियों के क्या बवा कि वे काश्मीर पर इसके में भाव ले और वहा भिवनी दौसव चाडें लट सें। उनमें मुझों द्वारा यह प्रचार भी किया गना कि पूर्नी व बार में बरीब एक बरोड मुख्यमानों को करल कर दिया गया है। सीमा-प्रान्त के बिन पठानों को बस्बई या कस-

कवा से चिटिया प्राती थीं. उन्हें साथ-साने में ही तह कर दिया साता और वह प्रचार दिया जाता था दि कार्न और कार-कता में जनके सम्बन्धियों को प्रार शासन समा है। यह बात मसे स्वय प्रत्याबंट के पोलिटिक्स एवेंट रोख मध्यत प्रसी ने बसाबी भी ।

#### श्रमियान प्रारम्म

श्रद में प्रान्तीय सरकार द्वारा इन कनायलियों को पेशावर की पुलिस लाइस में लाया गया, बहा उनके लिए वातायात की तब व्यवस्था कर दी गवी बी। २० अकट दर को मीमा जन्त और पश्चिमी पनाव के विवध मारों से आकर २५० से क चिक सारिया एकत्र हो गयी और करोड ५००० कवायलियों को लेकर गढ़ी हवीन-ल्ला और कोहाला स्वाना हा गयी। वे एक भी गोली चनाये बिना मुबक्तराबाद पहच गये और सब से पहली लड़ाई शहर में बड़ी गयी। विवासकी हैना को सबाई के लिए सगठित होने से पहले ही कम यली उन पर हाबी हो गये और को लेनिक कोशसा की कोर भागे, उन्हें उपर से नदने वाले कर प्रक्रियों ने करता कर दिया। यहते यह सीचा शया था कि मुखकरप्रवाद की क्रोर से बढ़ने वाले कवायली उड़ी में पुछ वाल' से जा मिले श्रीर पिर दोनों मिल कर भीनगर पर हमला बेलें। अन्छे सहाक होते हुए भी कवायितियों ने कारना का-नाश हम्य ल्यामार करने और विस्तों को मारने के लिय दनकी तल श करने में लगा दिया वे नियत समय से तीनदिन बाद शागमला पहुचे भौर तब तक उनके पास लूट का काफी शामान हो गया था। वे साहते वे कि पहले वे इस माल को अपने घरों में रख कार्व कीर पिर कारों की शहाई सकें। पाकिस्तान के शहरा व सैनिक क्रफ बर भी लूटमार करने छौर महिलाको का शिकार करने में व्यस्त थे। पश्ले याताबात इनना झस्तव्यस्त या ६ बारा मला में को कवायली थे, तन्हें प्रायः वह सुनने में ब्राता के श्रीनगर का पत्तन है तवा है और को ल'ग उद्यो और स्वपन-राबाद में थे, उन्हें यह मालम तक न था कि सारतीय मेनाए हवाई खरामी से मेजी का रही हैं। २८ शब्दवर का लियाइत ने कबूम और ममदोत को सवाया श्रीर तन दोनों से शही हर्शवसा पहुच कर करायकियों से यह अपोल करने को कहा कि वे सक्दी ही श्रीनशर पर ब्राक्रम्य कर दें, धन्यथा नाजी शय से जिल्ला सामग्री।

पाकिस्तान सरकार के तत्कासीन अविस्टेग्ड थियेत सेकंटरी मेकर ए॰ द्यतः वी**ः शाह** चारवा पाच बार उद्दी सबे और शाबद एक दहा नाशमूला भी। सन्तिम बार उनकी बार का एक गोकां। हो सबी भीर बह बास बास बच समे । किन्तु निरन्तर प्रवस्ती

हिन्द संगठन होचा नहीं है

वापित खनता तरबोधन का **पाये हैं** इससिवे

विसक स्वामी अदातन्य संन्याती ]

पुरुष अवश्य पढ़ें। आय भी क्षेत्रुकों को मोह-निहा से क्याने की बावरवकता बनी हुई है; मारत में बचने बाबी प्रमुख वाति का सदिक तन्त्रक होना यह भी बक्ति को बहाने के जिले निवान्त जायस्थक है। इसी उद्देश से पुरतक प्रकाशिय की का रही है। मूहन २)

विजय पुस्तक भवडार, भद्धानन्द बाजार. दिल्ली ।

के बावजूद क्वायज्ञी श्रीतगर के हवाई इन्दुं पर श्रविकार नहीं कर सके जीर इस बीच में, भारतीय कुमुक निरन्तर श्रीतगर पहचती रही।

मैं उन दिलों पेशावर में प्रधानमधी की कोठी पर ठइस हुन्ना था। जिल्ला और क्रियाकत प्रतिदिन दक्ष बारह वार बन्द्रल क्यम को यद की स्थित बानने के लिए फान किया करते ने । सीमा प्रात के प्रधानमधी ने अपने वहा एक वायरलेख टासम टर और रिसीयर लगा रखा थ। कीर समाजार बाजने के **जिए एक लकेर-पन्त्र पड़न सेव** दिया था। बिन्ना शीनगर की सवाई को बहत बल्ब समास कराना चाहते से ह पसत उन्होंने साहीर से बादेश शेखा कि बेगम शाहनवात्र के भतीने कर्नेस कार्यस्य स्वा के नेतत्व में फासिटवर कान्स्टइत्तरी पाडशनच पुलिस, लेकर स्काउटी तथा खस्त्रादारों की सादे कपड़ों में बारामुला मेबा बाबर और टै कारल बाहमी भा उनके साथ बाद । उनके बार मूला में यह चने से बहती दी कदावतियों ने बीधा भागना ग्राह्म कर दिया था भीर भारतीय सेना ने विना विशेष क'ठेनाई क बारामुखा पर प्रनरिक्षकार कर लिया था। कर्नेस सक बरसा को उड़ के निकटकर्ती प्रस उड़ाने और प्रत्येक मृत्य पर उड़ी के मोर्चों पर बमे रहने का बादेश दिया सवा वार तक पानिस्तान क श्रामिकारी सह समभा नहीं वाये हैं कि भारतीय सेना उड़ी में पहच कर क्यों यह गई और क्रमप्रसम्बद्ध क्यों नहीं यह की ।

#### इस मनय

इन दिनों बनायक्रियों को सवादें में क्षविक प्रमुख नहीं किय का रहा है। खट की नई बम्मावनाय समाप्त हो बाबे से वेइस कार्या लगाई से उपता गर्ने हैं और अपनी भोजन आदि की व्यवस्था से बहत शतन्त्रप्त है। पश्चिमी प्रवाद में तो वे इतन ऋलाक्ष्मिय हो गये हैं कि लाग उनमें चुवा तक करने अने हैं और उन्हें अधिक सरूपा में नसरों में प्रविष्ट नहीं होने दिवा साता। बित बनार्यलयों को बन भी मोर्चे पर मेज जाता है. तन्हें रात को श्येत्रल ट्रेन से साकर दिन चहने से पहला ही मान्वें पर भेत्र दिशा आता है, वाकि उन्हें स्थानीय दकानों को लूरने का अध्यक्तर न मिन सक् ।

कनावती क्षत राह रूप से वह कहते संगे हैं कि वे टैसी कीर हव है बाहावों के खिलाप नहीं लड़ चकते। उन का उसलाह मद पक्षता देख रूप पाक्षिसान के तैनिक क्षांपकारी उन पर क्षनुकारत-दीनला का दाय लगाने संगे हैं और क्षतार क्षव मार्चे पर प्रतदिन पाक्षिरान केता के जैकड़ नियमित तैनिक मेंचे बाते क्षांगे हैं। करता क्षत्व सर सा की बाहा किर्दे बनरस तारक के नाम से प्रक्रिय किया गया—सन जिमेडिवर गेर का को सनाकू सेनाकों का सेनापति बनावा मस्त्री

पाकिस्तान सेना को सप्ताई कोर ने कान रवद का कार्य भी कपने द्वाव में लिया है। कारमीर में तकने वाबों को रवद कप्ताई कर द्वारा हो टी बाठों है। 'काष्ट्राद कारमीर' सेना के ब्वादिमंत्रों को कान वाक्तमद्वा देशन भी देशा बाते कर्मा है और नद ब्वाद्यमंत्री पाक्त्यान सेना है और कारमदेश सरवा है।

सावाद कारमीर रेडियो मार्ग में है से सीर इंट वेटिक स्थिकारियो हारा पिट किया नगा है। मार्ग का जुगाब दिश्य किया नगा है। मार्ग का सुगाब दिश्य किया नगा है। मार्ग का मार्ग कि मार्ग कीर वह तथा कामाना करिन है कि वर्ष्युत वह स्टेशन कहा कामा किया मार्ग है। पाकितान नकार सह कर कर्ज़ा है। पाकितान करकार सह कर कर्ज़ा है। कि वर्द्ध स्टेशन पत्रवद्गी में है सह प्रदर्श में है, सहा कि 'साबाद क्रार्श्य में कर सुगाम कर्मी में। पत्रवद्गी में नहीं वर्द्ध क्रार्थ सुक्त के बह रावक्रिती में हो है।

भैने उत्तर वाहमीर के मामको में कमेरिक की दिलवरणी का विक्र किया कमेरिक की दिलवरणी का विक्र किया पाविस्तान रियत कमेरिकन राववृत लेवा करें में गये, तो वहा एक कनारकों नेता करवारा एककरीन ने उनते पूका कि कमेरिका मामगाए कंच में भारत का अमेरिका मामगाए कंच में भारत का अमेरिका मामगाए कंच में भारत का अमेरिका कर के पाविस्तान के मामगाप्त तिरिचल कर से पाविस्तान के करते हैं। मैंने वह भी दुना चा कि कमेरिका कुणा वाल का निक्षित्री एटेनी उन्हीं कोर नैनेरा के मेंची पर भी स्थित का निरी

-- एन् देव

# ठगों से ठगे हुए

कमजोरी, सुरती, शांध्र पतन व स्व पनदोष रोजी के रोजी हमारे कहा झाक हताब कराने जीर लाम के जब हरू हैवियत दाम दें और को न का छुटें ने प्रपना हाल नन्द लिएाफे में मेल कर सुरत कलाह में। हम जनके सकते के स्वा के साथ उनके साम के लिए जब्दी है के साथ उनके साम के लिए जब्दी है पुरत के "विविच ग्रांत सारव किस में पना दश जाने करण जिल्हों होते के दूर करने की जालान विचया लिखी है और जो जन्द १६ में मक्तिमेस्ट है जात होन्द्र जबस्ताव के सूरी है सुरत मेब देंग, बरानुएक के जान तीन साने के टिक्ट

सार वी॰ एस॰ करवप कावस रसायनघर १०२ साहजहांपुर वृ॰ वी॰



"खेंबी के जि**वस तथास्**जीव्य सपत मगार्थ

#### १५०) नकद इनाम

खिद्र व्यक्तिस्य सन्त— इवके वारस् इतने हे इतिन से इतिन कार्य विश्व होते हैं। उत्तर्मे झार किसे चाइते हैं जाई यह स्वच्द दिल क्यों न हो आपके क्य हो स्ववंश । इतसे आप्योदन, नीकरी धन की प्राति कुक्दमा कीर लाट्यों में बोत तथा पर ज्ञां में पात होता है। मूल्य तथा पर ज्ञां में पात होता है। मूल्य तथा का रा।), चारी का ३), के ने का १३) मूझ्य जातित करने पर १५५) इनाम चित्र कूट काशम न० १९६

यो॰ कनरी सराव ( गया )

## भंसद्ध चित्रकृट बुटा ।

यह चूटी मशोमान में राजिसि जाने नित्र महान्ता ने साजिसि क्येत से तमह करने की नताई है। पुरानी के पुरानी का नहें दाम स्वाद: काशी शर्विया किसी सूर्विया के एक महीने; तक केवन करने से कह से जारोग्य हो बाता है। एक मान दान माना रा) गरेहक कुछ नहीं। गर्मदाराता योग

इत जीवय के व्यवहार के निरुवर गमकारण हो जाता है। बूह्व थे) पूर्व किंग जा के ताब पत्र जिल्लें। भासिक घर्म की जीवधि

०-ट माथिक बसे का किया कह कमी करना है इस कीवांच को व्यवहार कमी से काम पेहूं, पेट का दर्द किए में वकर ाना खादि को दूर कर माशिक क्या निकासन कर से साता है। इस क्यांचिक का व्यवहार करते से सीम नर्म करण्य हो खाहा है। मामेदारी शिक्सा हुँ से करण्य हो खाहा है। मामेदारी शिक्सा हुँ से

नवार न करं, स्वीक् सर्वाक्य है दने नकार करने है वर्धपात है बाल है। पुरुष १॥); -1 क्रम्यक्य (वि० दि) वोक रुध्या (स्वारीबाद)

# सम्राट विक्रमादित्य

(नाटक)

बेखक—भी विशास

उन दिनों की रोमाचकारी तक्क स्वत्तर स्वतिया, कर कि मारत के समस्य परिमोक्तर प्रत्य पर ग्रकों और हुन्यों का कर्तर आतक राज्य स्त्रुया हुआ था; के के नगर नगर में प्रेमी दिश्याक्षणक को नगर नगर में प्रेमी दिश्याक्षणक को प्रतिच्चा तैयार रहते के । तभी साम् क्षित्र से तस्वार चलकी स्त्रीर देश परक्षणक सहराने सन्ता। सामुग्न राक्ष्णक सहराने सन्ता। सामुग्न राक्ष्णक सहराने सन्ता।

आंड्रोनक राजनातिक वादावर्श्य को स्वस्य करके प्राचीन कथानक के आधार पर लिखे गये इस मनोरकक् नाटक की एक प्रति अपने पात खुरचित रक्ष लें। मूल्य १॥), डाक व्यस्थ ।•) ३

> मिसने का पता— विजय पुस्तक भग्रहर, भग्रानन्द भाजार, दिल्ली।

# साबुनों का मुकुट मिंग

साबुन नम्बर १००

हर तरह के कपड़ों कंती, खर्डी, रेकमी की बेहतरीन समाई के किने । क्रुन्टर और नगीन रेपर में किपटा डुक्का ह हर अपके स्टोर और शांडन ने डुक्कानदार से मिलेगा। एक नार सरीद कर अक इन गरीदा करें।

एकेन्टों की इर बगह प्रावश्यकता है इंक्सिक विस्ट्रीन्यूटर्ट — केस्साराचन्द्र प्रकाराचन्द्र कुक्त वराय शक्ति वक्ती ।

१६॥) में स्वैल बाली रिस्ट बाब



लीस मेर डीन स्तार देने वासी ३ वर्ष की गां दी गोज या त्मावार ग्रेप १६३) शुर्वीरियर १-॥) प्यार ग्रेप क्रोतिकार के १९) प्यार ग्रेप रोवर क्रानिकार के १९) प्यार ग्रेप ११ जोच क्रोन केस-१८), प्यार ग्रेप ११ जोच क्रोन केस-१८), प्यार ग्रेप ११ जोच क्रोन केस-१८), प्यार ग्रेप ११ जोच होन्स ग्रेपकार

रेक्ट्रेयुक्त कर्म या टोनो होच क्रोमियम केम-पर), सुनिरिवर-कर), रोपर गोवर १-) रोपर गोवर १२) रोध्य कुक १०) चवार्स द्रावर गोवर १३) रोध्य १८] रेप्। निम वासूच २१] रोज्योक स्रवत कोई रो वार्म केंचे से तास । प्रचा केमीच प्रस्त कं [V. A.\$ वीं- वार्म कं १४२२व स्क्रम्बता ;

## बादलों का भी ऋय-विकय होगा

वर्षा का न होना देवी प्रकोष समझ्य सारा है। वर्षा न होने पर वर्षा ने स्वा की टोलियां परती मास्त सारी दें के नारे जमारी हुई वर्षा की सावना करती हैं। वरन्तु सन ने दिन हर नकी हैं बद वैज्ञानिक सार्वक्यों हारा वस्त्र वेता पूर्ण तन्ह से हनारे नशा में हो सारा में

४ सबील सन १६४७ को वैश.निक विचि से कई इकार मन पानी क्रमेरिका के एक स्थान पर बरताबा गवा। इत कृत्रिम वर्ष का श्रेय पोर्टलैंड फ्रोरिगो-नियन के अन्त विभाग के अध्यक्त करेल 'यक्ली प्रकीतन' को है। कर्नल प्रकीतन महोदद इवाई बहाब में उड़कर बादलों के ऊरर पहुंच गये। ये बादश विना बरसे ही नगर के खपर से आगे चले जा रहे वे और के दें सम्मादना न बी कि ये बरवते। बड़े बेग से बाने वाले इन मेवों में बर्नेस एसीवन ने ठोस आर्थन बाइब्राय्सइड की गोलियां कितरानी आरम्भ भी ठीक उसी प्रकार से, जैसे किसान खेतों में बीच बांते हैं। योबी डी देर के धनन्तर न शरसने वासे वे बादश घोर काले पढ़ गठे, पानी से अद गवे और बदे बोर से न केवला पानी की ही वर्षा हाँ, प्रस्तृत कोखे भी बरसे। नीचे खेतों में बड़ी हुई बनता इत मुख्यार वर्षा को देखकर चिक्रत हो गई।

पन्तह मिन्ट के बाद ही कृतंत्व प्रकाशन ने एक पूनरे पेममण्डल में ते हर शुण्डिम अर्थात् ठोत 'क्रानंत्र वाहं स्वापनाहर' को गोलियों को खितकुमा। और फिर वे सपने हर प्रयोग के कहा को देखाने के लिए शीवतापूर्वक हवाहं कहा सांखी से देखा कि बिन वावहों में उन्होंने स्वापने की बाद पर हो रही है। के पर्यो की बादों पर हो रही है। कि पर्यो की बादों पर हो रही है। कि पर्यो की बादों पर हो रही है।

क्रिक्र वर्ग का प्रथम विचार प्रोपेक्टर वींगम्पीर के दूरम में उत्पक्ष हुआ। वे महोदय क्रमेरिका के प्रशिद्ध रक्षायनक हैं और इन्हें अपनी बोचों के उपक्षक्ष में नोमेंक्स पुरस्कार मी मिक्स कुछ है।

रेशानिक वर्षा थी वह क्षिम विश्व सुत्र के कार्य के लिए आविष्कृत की गयी की । प्राप ने दिन दूर नहीं हैं बन अनुसाँ की देना को कुसाने के लिए इस मुख्या की नेशानिक वर्षा की सावा बदेगी। इन कृषिम वादसों की मोट में किन्ने किंगे करण दमारे बाजुशन गुनुसों कि देश में सनमाने की मनिक हो कर्कों। बहुत कुमान है कि बीम की नेशी वर बहुत कुमान है कि बीम की नेशी वर बहुत कुमान के किया परस्य कुद हो। सीर विश्व अनुसी के किया परस्य कुद हो।

# भ्रपनी जानकारी बढ़ाइये!

हो गई कीर विद् उक्क राष्ट्र में ज्याने काक नेप हमारे शहू में होन्दर व्यावे हो, तो खायब हम उन्हें बहा पहुंचने देने हे पूर्व ही ब्याने ही देश में बरश से कीर मे तरको रह वार्य । वन्त्रय है कि कीर मेजों का ज्याबर करने करें । बाब तो ने बारों का ज्याबर करने करें । बाब तो ने बारों का ज्याबर करने करें । बाब तो ने

#### आंख की चिकित्श

कुक लम्ब वहसे एक कैनेदियन बास्टर ने सेश्यरेखम के बार से विश कह के प्रत्य कर दिलावा था। उस बास्टर ने बाद मेश्येखम से एक काने बास्टर ने बाद मेश्येखम से एक काने बास्टर ने बाद मेश्येखम से एक काने कैंची तथा बाते से कुछ गरे थी। बाल का बाद ठीक हो बाते पर भी वह उस बाल से देल नहीं चकता था। मेश्यरे-बाम के बोर से बास्टर ने उसे सुवा दिया बीर कुक प्रत्य पूछने के नाद करा कि स्वत्र की बास्टर ने उसे सुवा दिशा बीर कुक प्रत्य पूछने के नाद करा कि स्वत्र का बाता, तो उसे ठीक तरह दिलाई देने काम।

#### यक्र प्रान्त के लिए नामों के सम्हाव

सुक्त प्रान्त का नाम नमा हो, यह बवाल प्रान्तीय उपकार के वाम्या क्ष्मी वर्षे हे है के दिवलेटिय कर्में के के तिक्कृत क्षमित्रेत में यह प्रशास वाब हुआ या कि सुक्तवान्त का कोई नवा नाम स्क दिया काना काहिये। प्रान्द्रा हुआ है कि इन जन्मन में निन्तांकित नये नामों की व्यंत्री प्राप्त हुई है:—

कार्यवर्त, जार्यस्तं प्रदेत, जवर, मारतकरड, प्रकरित्त या प्रवक्तेत्रक्त, कसावर्त, भागीस्य प्रदेश, ब्रह्म देत, ब्रह्मावर्त भागतः, स्टिन्ट्रस्थान, स्टिमक्स-कोवल, कृष्य-कीवल प्रान्त, मध्य-देश, निमायव प्रदेश, नास्ट्रस्य, सामकृष्य-भागत, रामकृष्य-प्रदेश, जी रामकृष्य-प्रान्त, उत्पातकर्य ।

#### दर्वी को पुरदीह

दर्श की पुर होड़ में एक जात होनिय मये तीन जात की ठाम के मंदे दीवते हैं और को योवन भीतता है उसे वाल मर का करने अन्युप्त में डा होने का ग्रेटरा मिलाता है। दर्शी मांतने की प्रस्तु पुर होड़ के मंदे रसने साले जमी मालियों और क्वारों को होती है। बालों जिटेनसाबी और हुनिया के साम श्रीकीन एक दीहर में दिखानाती सेते हैं। वालों के प्रस्तु की स्वार्त की दिखानाती के साम स्वार्त की दिखानाती के साम स्वार्त की दिखानाती के साम स्वार्त की स्वार्त स्वार्त की स्वार्त स्वार्त की स्वार्त स्वार्त की स्वार्त स्वार्त की स्वार्त स्वार्त की स्वार्त स्वार्त की स्वार्त स्वार्त की स्वार्त स्वार्त की स्वार्त स्वार्त की स्वार्त स्वार्त स्वार्त स्वार्त स्वार्त स्वार्त स्वार्त स्वार्त स्वार्त कर स्वार्त स्वार्त स्वार्त स्वार्त स्वार्त स्वार्त स्वार्त स्वार्त स्वार्त स्वार्त स्वार्त स्वार्त स्वार्त स्वार्त स्वार्त स्वार्त स्वार्त स्वार्त स्वार्त स्वार्त स्वार्त स्वार्त स्वार्त स्वार्त स्वार्त स्वार्त स्वार्त स्वार्त स्वार्त स्वार्त स्वार्त स्वार्त स्वार्त स्वार्त स्वार्त स्वार्त स्वार्त स्वार्त स्वार्त स्वार्त स्वार्त स्वार्त स्वार्त स्वार्त स्वार्त स्वार्त स्वार्त स्वार्त स्वार्त स्वार्त स्वार्त स्वार्त स्वार्त स्वार्त स्वार्त स्वार्त स्वार्त स्वार्त स्वार्त स्वार्त स्वार्त स्वार्त स्वार्त स्वार्त स्वार्त स्वार्त स्वार्त स्वार्त स्वार्त स्वार्त स्वार्त स्वार्त स्वार्त स्वार्त स्वार्त स्वार्त स्वार्त स्वार्त स्वार्त स्वार्त स्वार्त स्वार्त स्वार्त स्वार्त स्वार्त स्वार्त स्वार्त स्वार्त स्वार्त स्वार्त स्वार्त स्वार्त स्वार्त स्वार्त स्वार्त स्वार्त स्वार्त स्वार्त स्वार्त स्वार्त स्वार्त स्वार्त स्वार्त स्वार्त स्वार्त स्वार्त स्वार्त स्वार्त स्वार्त स्वार्त स्वार्त स्वार्त स्वार्त स्वार्त स्वार्त स्वार्त स्वार्त स्वार्त स्वार्त स्वार्त स्वार्त स्वार्त स्वार्त स्वार्त स्वार्त स्वार्त स्वार्त स्वार्त स्वार्त स्वार्त स्वार्त स्वार्त स्वार्त स्वार्त स्वार्त स्वार्त स्वार्त स्वार्त स्वार्त स्वार्त स्वार्त स्वार्त स्वार्त स्वार्त स्वार्त स्वार्त स्वार्त स्वार्त स्वार्त स्वार्त स्वार्त स्वार्त स्वार्त स्वार्त स्वार्त स्वार्त स्वार्त स्वार्त स्वार्त स्वार्त स्वार स्वार्त स्वार्त स्वार्त स्वार्त स्वार्त स्वार्त स्वार्त स्वार्त स्वार्त स्वार्त स्वार्त स्

दौड़ को शुरू किया —स्थाँ दौड़ १७८० वे शुरू हुई।

इस जाल की दर्श की दौड़ में कई विशेषवार्य हैं | इस जाल इन से अधिक मोड़े दर दौड़ में श्रीकेंग | को पांड़ जोते मा उसके मालिकों को १६००० पाँड मिलेगा । इसमा करों में आप तक कभी नहीं रखा गया था । केश्व इसी को महा-राज को भाई के सहा-राज को भाई खुनू 'चोड़े पर १४ हबार पींड इसाम मिला था, बा हिटेस की बाब दर्ड को धांड दरें हुए से सा पींड इसाम मिला था, बा हिटेस की बाब दर्ड की दीड़ों में यह से अधिक था।

१८६२ की दर्शी में तबसे आधिक १४ पोड़े दोड़े से | इत साल १६ पाड़ों के नाम लिलाये गये हैं | दर्शी को दोड़ पहाड़ी टाक्कएं रास्ते पर १॥ मोल की होती है इस्टॉलय खतरनाक मी रहती हैं ।

काम तौर से यह माना का रहा है कि बड़ोदा का 'माई बाबू' थोड़ा वह बीत लेगा। इतका तवार चर्की रमक मन्दरीय मालिकों के दो थोड़ों, दिंडबर-

#### अभीभ्नी का अपूर्व बालदान

यसेश्वर नामक एक आफोमची ने आपने अद्भा आस्थ-बिदान से देश के नकानिय के हरिवाल में अमर आपने आपन कर जिला है। कानपुर में नवानियेव लागू होते हो उठने आफोम खोक दी थी। उठकी रिचति दिनोदिन लगन होने जगी। लोगों ने बहुत सम्मदास कि आफोम लाखो। पर उठने हह उचर दिशा कि रिमारी सरकार ने आफोम लाने को मनाही को है।

उचडी सालव यहां तक निगड़ी कि अस्ताल के काना पड़ा। बहुन उपफाने पर भी उचने काचीम काने से इनकार कर दिया। कान्य में उठकी मृत्यु हो नावी। उठके क्रान्य सम्द ने 'हमारी उरकार ने मग किया है, हमें काचीम न कानी चाहिये।'

सेंड और मश्यूर का बिता जुका है।
'दि सबबत' का नाम भी बहुत विषय था
रहा है। इटका तथार रिवार्ट गेंवड को कोड़ कर इट ट का की और दिना स्वी जुड़ होड़ें बीत जुड़ है। दो हमार मिनी की देखा हैं का सबसर 'माई बायू' वे तिक तिर के सम्वर से हार गमा था।

इस देक के जिए की व शीकीन 'माई सब', 'रावस हो के जीर 'नेवा' इस तीन पीड़ों के नाम भी से रहे हैं। बह पोड़ा पिखुंबे वाक के बर्ग विजेता पत्ने झारबर का कोरेबा मार्ट है। इनके क्काब्स केशो-नेव (कथर प्रदार किट) स्वेड झारबिबन, डोक्स क्लिपर, टार्मी, टोरी छेकेबड, कोटोमन, झारुर और सारड साथ दिखा – हन नखेड़ी के नाम भी किये बार के हैं।

## नर्भदा तासी बांध योजना

सीव इंबिनीयर डनके जुने हुए स्टाफ ने सी॰ वी॰ तथा गुक्रात की नर्मदा तथा ताली नदियों से विवली पैदा करने की बो बोबना है उनके लिये समुचित स्थान तथा प्रारम्भिक कार्यों की देख देख के किये जपना कार्य प्रारम्भ कर दिया है। इस बांध के तैयार हो बाने पर नर्मदा भीर तासी नदियों की बाह रोकी का वकेशी, करीन १० साख एकड़ बमीन की विचाई होगी, बल मार्ग की सविधा होगी। तथा १० लाख किलोबाट विजनी पैदाक्षेभी। ये दंश्ती ही नदियां बहत समद से बरशत के दिनों में बाह के कारक इब इकाके की अनता के बीवन के लिये महास् तत्र का कारका बनी हुई हैं। बम्बई सरकार ने इन नदियों में बाध-बनाने के विभिन्न स्वाभी पर केन्टीब बरकार से वरामर्श मांगा है।

ची॰ पी॰ तथा बरार की सरकार ने भी इच का उमयन किया है। बलाय के डाइरेक्टर सरदार मान तिह को इचकी सम्माबनाओं की जाब के लिये नियुक्त किया यवा है।

सन यह सनुपान सागाश गया है कि तासी नदी से उठनी ही स्वीत की सामायी तथा उतनी ही स्वती से दंश को सामायी तथा उतनी हो सित की देने के नदी से देन को होती है। नमेंद्रा से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से रूप से

## ★ दिव्य सिद्ध अंगुठा ★

यह चादी थी कुन्दर चमवमाती कंग्रुठी, ग्रुद्ध ''श्रष्ट बादुको' का धीर-अया करके नगाई है। इस प्रमुद्धी के बार्स्य करके वार्ता है शाहर प्रमुद्धी के बाराय्य करके से से श्रेष्ठ के प्रति पत्न में ग्रुप कलदायक है, किसी भी वातायक्ष्य में बार कारचि काल में यह इस्तुठी १) १ वर्षन क्षा १२) पोस्टेब (१) कस्ता।

मित्रने सापता— व्यनिल सम्पनी (२१)

# स्वप्न दोष 🕸 प्रमेह

केवस एक सप्ताह में तक से तूर। शाम १) बाक सर्व पृथक। डिमालय कैमीकल फार्मसी हरद्वार।

## चटपटी, मजेदार, सुन्दर एवं सस्ती पुस्तकं

- किल्मी आप्सराएं ५० फिल्मी-आप्रिनेतियों की रंगेन बीवनी एवं उनके सनोहर चित्र। सल्य २।०)
- किस्मी जलतरंग—नथे एवं पुराने फिल्मी के जुने हुए यानी का मनोहर-संग्रह । गूल्य शांकी
- बस्बई की चांदनी रातें—कावई के विनेमा चेत्र का मनेरबक वर्णन दिवा गया है। मृत्य १।०)
- मजनूं की चिट्ठियां—इन्में फिल्म स्ट्डियोख में होने नाले व्यभिचार का भंडाकोड निया गया है मृत्य २।०)
- चित्रमय रजतपट—भागत की प्रमुख क्रिभिनेत्रियों के ३६ तिरंगे चित्रों क्रा प्रसदम मुल्ब ३॥)
- सस्तनऊ की रंगीन रातें ससनऊ
   विलाधी बीवन की १० रंगीन एवं नग्न कहानियां। मृख्य १।०)
- फिल्मी सितारे—अविद अभिने-ताओं की चिन्दगी के मनोरंकक दासात दिवे गये हैं। मूल्य १।०)
- विवाहित मनोरंजन—प्रथम मिश्रन
   म्रोतिमादक बहुपुस्तक आपके विवाहित
   विवन को गुल्सम बना देगी मून्य १॥०)

#### पता-अनिल कम्पनी (८) फुलही, आगरा।



## तरन्त बनकर तैयार

वैवार कारों में बहुत ही सुमम है। रेडिकेको का दिष्या रवेतिए। तीन कम्मच मतकर हते एक प्यति वे हाविए। धीरे धीरे गर्न क्को डाविए और वस्मवरो दिसाते जाइए। क्षिर दिकाबी ते दक दीनिए। यस धोड़ी देर में ही क्यास्थ्यकर और स्वाहिए उत्तम पेय बन कर तथार जायागा। यह क्यरे पानी में भी बनावा जा तकवा है।

# सार्वे बिस्किट के ॲन्ड चॉकोतेट वर्क्स. 🚆

दिल्ली प्रजेबर्स — ए॰ एल॰ चीबरी एवड कं॰ सब्बी मयडी कियार विशिष्टण, दिल्ली । इन्टीर स्टाकेस्ट — भीकृष्ण ग्टेर्स ७६, सावरी बाजर, इन्दीर ।

# १०,०००) रुपये की घडियां सुपत इनाम



इमाना प्रसिद् सेंट क्वाबर व्यक्ति वसमा कृतों से तैयार किया बाता है जो बहनों तथा बर को सुमन्त्रित कर देता है। व्यक्ति यह कि प्रति पांच सिम्बट के बाद वह सुमन्त्र हैश है। क्षीसक दुक सीकी 181क) तथा गीरा। प्रा केसक की सिमायती कीमक १) इस तेख को प्रसिद्ध करे के बिच्च दर त्रीची के साथ यक कैनती स्टूप सिहत्याच को के साथ सुम्या है चीर युक्क चंपूरी न्यू मोस्स्य विश्वकृत्वसुन्दर सेनी वाली है।

सीन शीतां के बारीददार को डाक बाव साथ और चार समूह

विवां व कार क्रमूटियां स्मृतीस्य निरम्भव प्रुप्य दी वाली है।

जनरल नावन्टी स्टोसं, [म] देहली।



## विज्ञान कला मवन

में इब क्षे केवल २० विच ची छुट का लिए बाग्गे विचानी हिन्दी निश्व समया स्वी क्या वाव हो कीर वन्तु निर्मोच की विच रसते हों। सबन मात्री माचा में उब विचा देने कीर कनेक बस्तु बनाना दिखाने का एक मात्र केन्द्र है। इस्कारते दुस्ता नेव देनी काहिंव जीर पहली खुलाई की खुंट में उन्मलित होने के लिए कने तक दोगते पहुंच बाना चाहिंव। नियमावती और कार्म इस्तर से मिस्स उक्ते हैं।

विद्यान कला मनन, दौराला (पोस्ट) जि॰ मेरठ।

## १०००) रुपया नकद इनाम मासिक धर्म एक दिन में जारी

मैं-सो आहफ पिन्स--एक दिन के क्रान्टर ही कितने ही कर्से कीर किती कारक से केके हुए मास्कि कर्म को कारी कर देती है, कं.मत था।)

मैन्सी लाइफ स्वेदाल—यह माधिक धर्म को भीरन बार्श करके रहम को विक्रमुख काशानी से खाक कर देती हैं। की॰ १२)) यद रखो गर्मवर्ता इस्तेमाझ न करे बचोंक वे बन्वेदानी को बिल्कुल खाफ कर देती है।

चन्या बर्यस्थाय— ५ ताल के लिये हमल न होने की गारवटी। की० ५३) हमेशा के लिये २००१ १ २०००) २० हमान को मेन्सी लाहफ, वा वर्षस्थय को सामध्येद लावित करें।

लेडी शब्दर एम॰ के बरमन ( A. W. ) इटर मराए पुन हेरूनी।

#### प्राचीन ज्योतिष का चमत्कारी यहान ग्रन्थ

## चिकालज ज्योतिषी याचिकाल विज्ञान

पता-म्लोब ट्रेडर्स नं० १ अलीगढ़ सिटी।

## **\* विवाहित जीवन \***

को कुळाम बनाने के गुरा प्रश्न खानने हो तो निम्म पुसार्क संवादि हैं १—कोक कारण (करिया) १३) १—व्यन जावन (करिया) १३) १—व्यन कार्बियन (करिया) १३) ४—१०० क्षमन (करिया) १३)

n-कंश्वरपत (कांपन) १३) ६—चित्रापती (समित्र) ३(३)

क कोरे बहुत्युक्त करते हु। क यूर्व तिरोध (वरिषक) अध्या अच्छेला प्रकार वर्षक केरे हैं को कर में विश्वीची पंचित्र हो सकत विश्वीचा

पता-स्तिन र विज कन्मनी ( ती० १४ ) क्रमीनत निती



# गगित के प्रतिमाञाली बालक

EUCE PR. X YYUCE REUEXUR कितना होगा । निस्तन्देह वह सवास एक ही वरेशानी वैदा करने वाली चीब है चरन्त्र संवार के अवाचारक गक्तित मेवा-अध्यक्ष बच्चों के सिद्ध ( ये बच्चे सहके ही होते हैं ) यह शवाल एक शाबारक दिमागी गव्हित का तवाबा होना विवकी वे बड़ी कासानी से निना कागब रैंडिस किय कर केते हैं।

सम्या गवित करना और दिखन भी क्षते का काम कामका स्वानों से वित्या वाता है। ऐसे सीमां को को ऐसे सबाब बाक्सनी से बिना कागब वेतिक के चोड़ी ही देर में इस कर देते हैं मानव विक्त मशीन ही कहना चाहिने। ऐसी मानव मधीनां को खबी में जब में बालिन हमा नाम एक दक्षिण सम्बोधी क्रवं वे॰ सिमत है। प्रोफेसर के॰ एम बीए (स्टेकेन कोश यूनिवर्तिटी ) ने बताबा है कि वह नीक्ष्यान जुशनी वा विभागी सक्मकित वे बन स्वाकों को वेश प्रमण्डलके चीवाई कमन में इस कर देता है वा उन्हें? काकिनिय और गक्षित महीनों से इस करने में सनता है। यह यह क्रफ़ें स्कूत का विकाशीया यह बडे बडे कठिन २ यखित प्रश्नों को विना कायब काम के इस का बेता या परन्त इस को काओ नमार बजी शर्मी मिलते वे क्योंकि उसकी रीति का श्रावद्या परम्परागत नहीं होता वा बेश शिक्षक चारते वे ।

े अभी शत ही वें दो एक महीने को दक देते हैं कम्म बात गन्दित्स का क्रेयोर्ज में पता लगा। ७ वर्ष की बाब र्षे पाठशासा से निकाने के बाद वह तीन ही महीने वें का टेस्सपेवर्स ऐसोसिएलम (कर दावा स्था) का बढ़ा शक्यक हो गया अवकी महत्वकांका है कि यह एक ऐस साहमी के कर में विकाद हो जो रेस 'कर' के विश्वय में बान्य विश्वी से भी श्रविक कानता हो।

बहुत से ता देशे निकते कि बक्यन में हैंडी जवाचारक विद्वा के कामी की चरित करने के बाद सतार में उन्होंने नीई मिक्रेप इसबस नहीं की ऐता एक सभी हुंध को पहले पर गया । एक यह क्षेत्र-विश्वी क्लाव वा यो, शिवाना वनी **हो और स्था** परम्य था कडिन कडिन ्रीय हाती की क्याना को क्रम थी से फिरडों में कर डाबता वा। फिर भी उत्का करत काहिता के एक करकारी विकित्तासय में हुआ। ग्रहम्मद हत्नाहल इव उत्तर में वाचारक मान वक बनता इतनी कम वो कि वह अपने शरीर की उचित देख रेख नहीं कर वाता था और और मित्रों ने उसे सरकारी चिकिता-सब के बरबाब में रक दिया था. फिर भी उसकी विश्वत खमठाव खाइनवें-क्षत्रक भी ।

उनके निए ११४ को १७३ से गुका बाठ वैकिस में कर सामना सामान्य की बात थी। यह उदब था को की सकल को इतनी ही बड़ी सस्वा से बासानी से मुखा कर तकता था। वह एक मिनट से भी कम तमय में हु: श'को की सम्बा क वर्षमूच निकास ६६ता वा सौर वन-युक्त निकासने में भी उतको इससे कुछ ही अविक समय समता था। अच्यमे की यक बास और भी की कि कह अपनी तवना को चाहे वहा बीच में छोड़ दे बकता था और फिर वहा कोवा जो होता या मर्शी उसे फिर से पक्स के वक्ता का ।

जाब कोर के शिक्षा विमाश के औ शास्त्रज्ञ ने एक दिन्द नासक की ऐती दी विक्रियों का उच्चे स किया था। यह बाक्षफ विकास सारीर भी था छीए श्राशिचित भी। यह कम उस में ही यर गवा । यह शक्तक तथा सगभग तत्कास ही बढ़े बढ़े कोड़ कर देता का और वर्गमच और घन्मस निकास देता था। इह ३४३६५७ कापचम मूल निकासना उत्के सिए क है परेखानी की बात नहीं थी। एक बार मि॰ डाडसन ने बड़ी मेहनत से बाठ वानी वांकों की सरूपा को एक सरुग का पन निकाला और फिर उस बालक को उत्तका पनमूख निवासने को दिया । अब के ने इ कि नवरिंग कालेश के प्रिवयल और महाच में बीहेन्डी कालेश के शकित के प्रोफेनर की अपने उत्तरों से पूर्व सतीय दिना !

## पहेलियां

१ - तीन ऋखर का मेरा नाम। बाता है रहने के काम ॥ रकता चार मात्राको का तन। घर कही वा चहरी मकन ॥ २-- ब्रादि हीन का ब्लट हुसे, करदे समेची सन्। चकरीन कर सके दें हो. तीस हिनों का सन। वैर क्षपना. 677 वहीं खोना चाहिए मान । सहस्र करो पहेली को। तकारी का समर दान। १-( वकान ) २-(मानस )

— बाबुलास बनावेश्र

#### ग्ररू और चेला

एक समय की बात है कि एक गरू और एक चेता. अपने गाव से दिसी दूखरे गाव में का रहे थे। दोनों शाबों के बोच लटेरों और डाकरों का बहत हर बा। डाक वा लटेरे एक बादमी को लो पकड़ कर अपने पास कैश कर लेने थे, और दूपरे को रुपये होने के लिये मेज देते थे। यह तक वह राये केदर न आ जान तन तक पहले झादमी को नहीं ह्ये इते थे।

गुरू की एक ऐसा मत्र बानने के, विसका पुर्विमा के दिन उचारक करने से काकाश से डीरे. बवाइरात की अन्दी साम आपती थी। जेले ने गुरू बीको समस्य दिया था कि चाडे कान चसी वाये बोभी उठ सत्र को न व'ताना।

ने बीच रास्ते में आये वे कि डानुजी के एक समृद ने उन्हें थे। लिया, और गुरू बी का पक्ष कर ने हे को १०००) कार्य साने को फेब दिया ।

गुरू की को सा दिन तक तो कैंद रला और शतवें दिन उनसे बहा---'बदि कस तक १०००) दरवे नहीं आये को तम्हें बान से दाथ बाना परेता। मुक्त की ने उस समय कुछ न कहा ।

#### 'अमराई' के लेखक

गसाक मे प्रश्नादित 'ब्रामशई' वें कोसक का समा भूका ते रह गया था। उसके लेख क 'मन रचन' के सम्बादक भी चिरबीत है।

ब्राठवें दिन डाकुओं का सरदार दो तीन कादिमयों के साथ सावा शीर बोला अब तुम्हाश बला कटने वाला

गुरू की चेकों की बात को मक गये कोर कहा यदि तम श्रमे न मारा वो मैंतु है हीरे, ब शहरात दिल श सकता

करदार 'कैसे गुरू बी' एक सब ने बला से ।

गुरू भी ने उनकी सब व तें बता दी और अपने को खुनवा का पृक्षिण के दिन मत्र बोक्त कर खब ह रे खबाइरान उन्हें दिश्ववा दिये। शक्त वा ने उनका गठरी बाच सी और चन पडे। गुरू का भी उनके वीचे हो लिये।

मार्ग में उन्हें हुटेरों का समूह मिका और भाषा धन माना । हःकृषा ने कहर कि हमारे पीछे बुद्धा का रहा है। यह मच द्वारा बहुत हारे, चवाहरात दिलक

बुटेरे उनकी एशत में से गये, बीर थन देने को कहा । गुरू बी ने इन्हार कर दिवा । इस पर लुटेरों ने उनको करल कर डाक्स, और डाकुओं से बदला केने

शिष प्रश्न २५ वर ]

## खटमळ



- चपासिंह सव

देवराय ने आह के दिस्तर दिये, किया उनये फलिट का क्रिडकान देखी। बहता भाव न दीलेगा कोई बाटमल, मिटावा है इनका नाम निशान देखा। जावी रात को मेरी वर जाल खुवी, नवर जाए तन सटमल क्यान देसी। दिल बनरा ठठा वह देख के बन, न्या पर्वाह थो उन्हें मेहरबान देखी। कदन उनका वा बना हुना कुना, खून यो पी हमारा वह खैतान देवो । उठी "कषा" मट पसन कोड तर, सगी जुनने वह 'सटमस' मगवान देखो । ब्दी शेकर उन्हें शहीद किया, दो श्रव के वे महनान देखी। उठावा विक्या तो पाई ठनकी शवसव, नैठे हुए वे मन्न व्यान देखी। एक पहला तो प्राची के पढे साले. भाग के बचाने समे वह बान देखी। वर बच्चे न "बीबी" की नकर से वह, क्योंकि वह वे खुनी पठान देखी। ठचर 'डेडी भी वोते वे गृह निद्रा, सटमझ स्वय्न में भी न वहुत्ता झान देखी। दिसाने की देर भी ठनशी साट को भी, निक्ता पढ़े वैंडड़ों वाना वान देखी। "बास मन्दा" हो सोए पनार बाजू, सदमस रसते शावद उनका मान देशो । "मध्या" कहे फलने दो खुर इन्हें, आसिए हैं नेकारे नदान देखी। यत नींद माग गई कुड़ दमको किया खुबती ने वा इककान देखी। और कोई न स्था उसर मा पन, किया नदन को सह स्थान देखी। एक साई वी साथ ने बान इमारी, दूनरा सटमश ने किना हैगन देखी। नाहे दिस वह दुनिया में साम हो क्य, वर है यह हल्ती महान देखी। श्चर मानते हैं हम सब निकारम, है खटमसा यह हम से बंखकन देखी।

## मगद वर्ग प्रतियोगिता सं० ३४ परस्कार विजेता

मगप्रको प्रतियामिता छ० ३४ में बिन लोगों ने भाग सिया है, उनमें पर स्कार विजेशा निम्न व्यक्ति है। प्रस्कार विजेताका से निवेदन है कि बदि वे भाग्ना फटो प्रकाशनार्थ मेन सके तो बचम हो।

प्रथम विजेता - हो गस्तियों, ३००) परस्कार दिवा सवा ।

श्री मदनविदारीकाम सबसेना, गया ( विदार )।

ब्रितीय विजेता — तीन गलतिया. बाच वर्गक्र शसमें सफल रहे. प्रत्येश की २५) दिवा सवा ।

१. भी कपानागवस सामेरिया. गुना (स्वालियर) २ अ कृष्यकान्त मसरोत्रा, दिल्ली। अभी चन्द्रकान <sup>4</sup>कारवायन<sup>9</sup> नागपुर । ४ औ निपुद्यन क्रारोका, दिल्ली । ५. भी नेमीचन्द जैन,

ततीय विजेश -- कार वसतिया १५ वर्गक प्रवर्ते सफल रहे. प्रत्येक को प्र) दिवे गवे ।

१. भी वाजपन्य दरहर, प्रस्वाता । २- भी वयरेन शर्मा, जनपुर। ३- भी कन्दनवास वर्गः, कन्त्रीय । ४. प० इरिइरनाय शर्मा, ऋलोगढ । श्री विशव कुनार, बनारस । ६- कुमारी सुप्ता, हारा वेर्डमार बी, नैनीवाल । ७ श्री व्यवतनारावस वावला, मेरठ। ८ भी लाला करेकामल क्षत्रकल, मरादाबाद । E. भी बगब तिवृद्ध उक्त बलन्दशहर । १० औदश्वरयक्तार चैन, जल्कर। ११ को रामकार सिंह की, सुत्रफरपुर। १२ ओ निरवनलाज, मुबक्दरनगर। १३- भी वासुदेव समी, मशुरा। १४. भी कुदुमकुमार 'काश्यप', आती। १५- भी सत्यवास मेहता, विश्वनीर।

बिशिष्ट परस्कार - निस्न पाच अकियों को एक एक दरवा विशेष प्र स्कार दिया समा है । इन्हें एक वाधिकार-पश्च मेहा बाबता, क्रिसमे वे व्यक्त शर्त सुपन भर कर मेश सकेंगे। उत पूर्ति के शाय अधिकार-वन्न सौटा बेना चाहिये ।

१- ओ जुगलकिशोर बी, बाद 🚮 । २ श्रीनानभाई मिस्त्री, सब्बेर । ३- श्री विरोचनकुपार, बोचपुर। ४ श्री पोग्छ लाल क-देवालाल, दिश्व'। ५ श्री चन्द्र शेवर राजगल, भिवानी।

#### भूल सुधार

ता॰ १४ जून के श्रक में को स्नातन्द बहेबीन व 'ख' छते हैं उसमें मन से न॰ ६ बायें से खुर्वे में 'टा' की क्यह 'ट' का गया है। तथा शीसवन्द उत्तर में कर से नीचे १ में 'दिनराह' की करह 'दिनराइ' खप गया। क्रामा पाठक नोट —विशास्त्र सेतेका कर ल १

# जारोग्य-वर्षक .. ५० साल से बनिया भर में भशहर

कन्धियत वर करके पाचनशक्ति बदावी हैं दिल, दिमान को ताकत देती हैं और नवा सून व ग्राह्म वीर्व पैदा करके वज्ञ, बुक्ति बालु बढाती है। दि॰ वः १०) बदनगंजरी फार्मेसी, बामनगर। टेक्सी प्रचेट-बमनादास क. चारनीचीक



सग्डन न्यू गोल्ड के विकास का मशहर करने के लिए इमने डावरी केसन्डर १६**४**⊏ क्रीर करली विस्ट क्रम सारवटी १५

साम प्रयत देने का देशका दिया है यह बाप बाप विश्वज्ञत पुप्त केना चाहते हैं तो धाव ही क्रवना नाग्र व परा पक्ष साफ बाफ सिसा कर रेब दे मगर अस्दी करे वरना वह समय बार २ हाथ न आयेगा। सन्दन सी॰ कमनी, (V D)

यो॰ व॰ २, समृतसर।

## 'मधुमेय' (हायन्टीज) शकरीमृत्र

में वसनेवासी निराश चात्माए प्यान दे मुत्रास्त्रव वस्तिमें रहती चर्नो, मास क्लेट च त बिगड कर प्रमेश का हेता हो बाता है, बाबिक समय तक रहने से भीवस् रूप वारस काके उक्क मधुमेह हस्तिमेह बहम्त्र श्वेतवृत्र रक्तम्त्र दि सम वैद्या इ कर मुत्राश्य निवस हो शाता है. पुरुष य शास्त्र नष्ट होक्र मनुष्य निक्रमा हो बाना है, उक्त रोग में ध्यन अधिक अगली है. पानी पते साथ मन अधिक मात्रा से बार बार उत्तरने सवता है कठिन क्रम रहता है मूत्र दूध सा श्वेत गाढा वा पानी सा मीठा सिवकिया होने जगहा है किएमें चीटी मक्सी आदि सग बाती है। इसके विवाद क्रम्य अवानक अपराज प्रकार हो बाते हैं बढि आर उक्त र'गा से प्रतित 🖡 तो तत्काश मुख दिलाने वाला विक "अञ्चरानी" देसे रोशियों के सिया बढ़ी काच और अनुमवी के बाद तैयार की गई है को इस मयकर

बल है जम केमस १६॥०) अपस्य व दिवालय कैशेकल फार्नेसी इरदार ।

वयक ।

रोग से सदैन के किए क्रुटकारा दिला

देती है इसके प्रयोग से उपरोक्त सब रोग

नष्ट होकर रोजी करेंव के खिए आरोग्य हो

बाता है हबारों रोमी सायम क अके हैं

इससे कारनंकस विना आपरेकन नह हो

# राजनैतिक द कान्तिकारी पुस्तकें

सक १० का विपरन महाराज कराज्यार को फोबी आ।) मारक में सकरत कांति का इविदास द). ( पदबा जान था), इसरा जान ३०), नेवाकी की बाको - - - २॥). वेडकजी की वाको - - - ६),

बनस्य सम् ४२ का विश्वास 🕬) नेवाकी सुमानका बीस २॥) व॰ गावी योजांबासी वाता ३) रेक्सी वर्त्रों के बदावात ») क्तर वरिका के बाह्यां क्रवीचे रा।) fere er raffite ufter a'

वता-- बादरी दिन्दी पुश्तकासन, ४३६ A. ब्राह्मवापुर व्यादावाद १

# मुपत रंगीन कलैण्डर १९४८

विवाहित कीयन को सम्बन्ध बनाने के ग्राम शहरा भानने हो तो निम्न पस्तके मंगाये।

१ - के क शास्त्र ( सचित्र ) शाः) २-- ८४ झाठन (सचित्र) १॥) ३--- ८० म विमन ( शंचत्र ) १॥) ४--१०० सुम्बन (सवित्र ) शा) ५-वोदागरात (विचन) १॥) ६-चित्रावसी (तिचत्र) १३) <-- वर्भ निशेष ( कविष ) III) ७ - मारे स्वस्तत क्लो (H5

उपर क प्रतार एक काथ क्षेत्र के छा।) द॰ में मिलेंगी पैक्स पेस्टेस ॥-) सत्तक नोट-इर गाइक को एक रतीन नैसन्बर १६४८ हुवत सेवा बाटा है। कावना नाम वा पूरा पका काफ काफ किसी।

कामरीयन ट्रेडिंग क्षेत्रको ( V W.D. ) पी॰ बी॰ ७५, अम्लकर ।

अवस्य जी।तये ! दिसाव किताव की जांच करना भी न भनिये !!

# ५००० ह० इनाम

पहला इनाम ३०००) ४०

सर्वाधिक इस्तों पर ३००) व० क्री( २००) ४०

वृतिया पहेंचने की कन्तिम तारील २२ कीलाई ४८ निर्धाय र क्रांगल ४८ दिसाय किताब-इमानी पहेली का दिखाय निर्वाय प्रकाशित होने के बाद एक रस इ तक नन्द पहेली में मियों द्वारा देशा का सकता है।

सकेत-इन सकेतों को ध्यान से पहें। को दिवत समझे जिले। का बा क किसना ही पर्यात होता । अधिक इस सेवने वाले पूरे इस न किस कर स्था विधि से भी इस शेख सकते हैं।

| <b>व्य</b> ० | <b>6 फेरा</b>                                                 | *       | 4       |
|--------------|---------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 1            | प्रत्येक व्यक्ति नन्द पदेशी मेंपाइता है।                      | घन      | विवय    |
| 3            | कार्य में अवपता रहते पर प्रायः—को ही दोर्च ठहराना<br>बाता है। | Mis at  | विश्व   |
| 3            | प्रत्येक पित्रम में कवर्य पाया व्यक्त है।                     | citis   | *       |
| ۲            | उन पर नाराण होना ही पढ़ता है जिनको हमारे                      | द्रामा  | 44      |
|              | बुदे के शिवेमी कटिन है।                                       | antion: | रोना    |
| 8            | वह क्रमी प्रसम्र नहीं रह सकता विस्को-की बाद नहीं।             | मित्र   | कुरो    |
|              | बीवन को पुत्री दनाने के सिथे जन्दी—का होना<br>बावरणक है।      | साव     | #0#     |
| 5            | ध्यार कं ब्रावफलता माना में भी को—कर ही दिया<br>करती है।      | वायस -  | इंद्यंत |
| 3            | बढि प्रमुख प्रमन्त हो तो-के बीतते देर मही सम्मी।              | क्रमंग  | शक्त    |
|              |                                                               |         | - 0     |

कील-एक ताम से एक एक की कील १) दे किर मिल एक को है। मिल ३२ (सो के लिए १५) द॰ है यो मनीबाडर, गोराब बार्टर अथवा दिवासा इ पर शास आनी कारिक । स्वीद इस्तों के साथ नेवें ।

[क्यम-कावे कासन कर कृष्णानुकार पूर्तिया मेथिये । निर्धात के क्रिकें !) क्राकेट क्षेत्रे । तैत्रेक्ट का निर्वाद क्रान्तिम शवा कानूनन मानमीर होन्छ । इन्हर्म वितरक बाम हुई शकि के अनुकार होना ।

नन्द पहेली रेवाही ( पूर्वी पंजात )



--- रामा जी रित्रयां सीता वनें । श्रीर मदं रावया वन एकते हैं

क्या १ × शास्त्रार्थी स्वतन्त्र भारत की पूंची -- मोहनलाल स्वरोना 'तमी प्'मी इवर उवर विखरी पड़ी

١ 🕏 नवबात विशुकी लागा मिली। - एक शीर्षक

कोई इसं नहीं। बाज कल शिश तो आसग, शिशु बों के चाचाओं की भी दो चार लागें रोव ही पाकों बादि में देखी ' आद्र सकती हैं।

× इबराइल को स्वीकार करना एक वस को मदद देना है।

— बिरिश सर घर विस्कृत ठीक। सुनगती रहेगी तो हाम विकते रहेंगे। बुक्त गई तो वहीं के

न रहेंगे। प्रवाहीम की कथित आबाद कारमीर श्चरकार हुट गई ।

दो दिन क्रीर न द्वःबी तो मर्सिका करमीर-क्मीशन से ही पढ़वा देते हैं खैर, अब विचारे कायदे आवम इतांकाम को पराकर देंगे।

हमारे यहा वस हवार मध्दर कैवल रोटी पर 🜓 काम कर रहे हैं।

— पाकिसान संस्थार वाकिस्तान में बेचारों को दो रोटी भी मिले बार्ये वह भी क्या कुछ कम है ]

भारत ने विदेशों में राषदताबास कारम करने के लिये शादे उनतीत लाख दरवे से अधिक सर्च किया ।

भीमान् वी, इससे अधिक का निज . शो द्वापर सम में उन नाई ब्राह्मको का बना था वो गांधारी को कंपार में देखने में अये थे।

× टिश्री में ४०० नई भदाव ते खुलेंगी। -यु॰ पी॰ सरकार शरकार कम से कम बार लोगों को औं बढ़ बता वे कि वह इन नये कार-कार्यों में बच्चे नागरिक तैयार होने का के वी के वेबार वहीं सो का बार

है अंतर्के पर थर कोई नवा उद्योग-पन्धा

+ × ×

पाकिस्तान के प्रदेश के लिये इपारा कोई द्वाचा नहीं और को या भी वह इसने तसके इब में छोड़ दिया।

> -- अप्रतात राज्यत श्र-ह्या किया, मिथां, मीसेरा माई

×

ब्रास विकास वों में ही मांची की के रचनात्मक कार्य पूरे हो सबते हैं। — या बार के ज

क्वों कि बात खीलने से इक्का अरने सक की सारी टेनिय अध्यापक दे देने है।

× ' v काश्मी(कमीशन की पड़नी बंठक

में केश्व दो प्रतिनिधि शामित हए। —य द शीर्ष द

इत समाचर को बरा बकदल्ला तक चीर पहुंचा देश कि मेहमानों का स्थाना

उनके द्वाने पर ही बनवाये ।

ब्रिटेन में एक स्त्री के चार बच्चे - एक शीर्षक

दोनों महायुद्धों में ब्रिटेन ने को बन-स्ति का नुक्तान उडाया है, सापद-उनको प्रा करने की प्रकृति की इन्छा

> X X हाक्ट्रों ने लिशकतमती सांको

तीन दिन निवाम की सलाह दी है। ---वाकिनात सरकार

शायद बाक्टर बल्दी में नव्ब देख गये। करता अपने शम तो उन्हें 46 श्रव सारी (बन्दगी ही आराम की क्लाइ हेने वाले वे।

हमें बामे रेका की नीवत<sup>न</sup>पर सन्देह होता है। - तरका काँविका में मोमोकी

बरूर होता होगा। चोर की शास्त्र बढ चोर ही पहचानता है।

×

मात्रक्रकेटन को विश्ववंगी का शान-दार मोब दिवा वावना । —एक शरकरी समाचार

दे शोधिये. कीन वा नेचाय रेक रोस साने सबेया ।

प्रिष्ठ २३ का शेष ] यह । यह लुटेरे इ कुन्नी के पात पहुंचे तव वे बंदवारा कर रहे वे ।

लटेरों ने बाते ही तलबार चला दी । खूब देर तक युद्ध होता रहा । कई शुटेरे व बाकु मारे गवे बक्षपांच लटेरे बच रहे वे भी भाग वये। एव-बारह बाक बब बन बांटने सगे. तो वे लोम के कारण दुन्द पुद्ध करने सगे। दो बचे। बाकी बाठ मारे गये। एक ने दृतरे है क्या 'तम तो बाबार से जाना लाखो कीर मैं बन की देख भास करता ई। द्वरा बाबार गया और स्रोध के कारब त्रवने में बन में बिच मिला दिया. और इसरे ने सीचा बर वह साना रखने के सिये कुकेमा मैं उनका गला काट द्रंगा।

बाद बाह दसरा बाहमी स्थाना रखने लगा तो पड़के बाले ने उसना गला काट दिया । पहला ब्राहमी अश खद्य हण कि उसकी सारा धन मिल गया। उतको कोर की मला सगरही थी। आरो ही वह खाना आजे लगा वह विश्व के कारमा सर राजा ।

वह चेता वन दाये केंद्र आया, नो गरू वी की साझ को देख कर बेहोश की कर गिर पड़ा, और फिर बन डोशा

प्रिष्ठ ४ का रोखी नहीं कर सकते अब शक कि वहां पहले उत्तरदायी सरकार न बनाई बाय । स्रीर

जन्मदाबी सरकार की स्थापना हैदराबाद में हो कर रहेगी, बाहे शांतिपूर्वक हो या किसी और प्रकार हो। यह मेरा हह विश्वात है। युग बदल खुका है हैदछ-वाह को बहलना ही पहेगा।

इसको डेटराबाट फिली प्रकार का बोखा या चक्रमा नहीं दे सकता । देदरा-बाद यह कान स्रोध कर सुन हो। प्रागर बहा परिस्थित बिगइती है, तो उत्तका परिश्वाम हेदराबाद श्रन्छी, तरह बानता के बड़ी हमारी चेनावनी है।

कावा तो डाइजो की खरी सम्पत्ति सेकर गरू को की दाइकिया कर, उस धन को केदर गाव चन्न गया।

--निर्मल कोटिया

मफ्त स्वीत केंग्नर FREE

बन्द की मुख्ये नथा भारत क्रिकान इन्द्रश्रीज की अ मुख्यकारी-पंटन, ओस्ट्रियों के वर्णन प्रवसीर गुन्न कुटकार पनि की नायन नियमायनी आज है। प भ कृष्णाः नामकानायाम् । भ सिन्दकर्रावना मूल्य प्राप्तः कीजिमे । यसा–ब्राहोग्य कृष्टीर सन्द्रपुत्रः विवयसी, ए

भारत के नगर नगर में, घर घर में पढ़े काने वाके स्वित्र माबिक पत्र

जुन १६४८ का मर्बाङ्ग सुन्दर श्रञ्क प्रकाशित हो गया इस अङ्क की कुछ विशेषतायें

- श्री 'झक्कोय'—हिन्दी के यग्रस्वी कवि, झालोचक, कहानीकार व उपन्याख-कार भी सक्षिदानस्द हीशनस्द वाल्लाबन से भी पद्मसिंह समी 'कमलेस' की साहित्यक मेंट का मौलिक व रोचक विवरका । इस विवरका द्वारा हिन्दी के इस रहस्यमय कलाकार के व्यक्तित्व, माहित्व लावना और वर्तमान हिन्दी शास्त्रि की गतिनिधि पर कापी पकाश पहता है।
- नींद चुरा जी-पदस्वी कति व बालोच । दा॰ नगेन्द्र का अस्वन्त भावपर्यं सन्दर कीत ।
- 'सहान असीर ने अखबार निकाला'-सही पत्रकार-कला नवा है, यह प्रतिह कहानीकार भी मन्ययनाथ गुन की इस कहानी में देंखिये।
- क्य नाय-अधिक समादंक व कहानीकार भी महाबीर अधिकारी की यह करानी प्रचातन्त्र पर एक कराश व्यंग्य है।
- पशु भी कापस में बार्ते करते हैं-यह भी विशव ने ग्राने शेल में सिद्ध किया है।
- प्रसिद्ध क्ववित्री भोमती सुमित्र कुमारी विनहां और कविवर भी सुवीन्द्र के हो वस्त गीत ।
- चित्रमय कहानी इस श्रष्ट से यह एक नवा विशेष १९२२ ग्रह किया सवा है।
- चित्रलोक—भी चिरवीत द्वारा 'दर्', 'नाटक' और 'त्राम की रात' डन तीन विशे को बालोचना ।
- इनके अतिरिक्ष कई वशस्त्री तेखाड़ों की स्था व क्यारमक कहानिया, कवितार्वे, खेल, हात परिहास, सलानी दुनिया, रेबियो, शल-प्रनोरंबन सम्मद के नाम पत्र, नव-प्रकाशन, फुलकादिवा इत्यादि ।
- बुक्त-पृष्ठ पर एक जिसका जक्तामिसम चित्र, बहिबा गेट-कर, दोरसी छपाई, वह वित्र । वाश्विक सन्य प्रात्र) ग्रस्य भार भाना

क्षी श्रांसानंद पांच्याकेशनम् चि ०, भदानन्द बाजार्, दिश्रो

# पहेली सं० ३५ की संकेतमाला

## बार्ये से दायें

१. रावधानी का प्रमुख समाचार पत्र । ३. दकानदार के लिए बहुत लाम-

भ. अपन्छे "पर नाटक की सफलेता का बहत बाधार होता है ।

७. श्रतिथि को ' 'देना हिन्दुस्तान क सास रिवाय है।

दिन को यह निस्तेष होता है ।

१०. प्रतिष्ठा ।

22. यह न हो तो पेट के लाजे पड़ काते है।

१२- अवग्रेन्द्रिय

१३- इत उमर में भारी काम की सादा नहीं की का सकती।

१४. गरमी के दिनों में लोग देर तक इस पर पढ़े रहते हैं।

१६. बड़ा व गोल तक्तिया ।

१७. यह बिगढ़ चार्य तो सगीत का-मच्च नहीं रहता । १८ डरपोक बादमी को इस व्यवसर्थकी

तपमा ही बाती है।

२० सरगोश ।

२१- उमर ।

२३- वैद्यों के विशेष उपयोग की वस्तु है। **२४. प्राप्त: पटार्थ स्नाग 'पर रखने से' '** 

हो काते हैं।

२५. इससे काम कर देने में साहक खुदा हो बावे हैं।

## ऊपर से नीचे

१- वहादरी }

२. दवाई का 'ठीक न हो तो उसका उत्तरा प्रभाव हो चहता है ।

a. "शासक" की उलट फेर । ४. परमात्मा ।

इ. ''नियम'' की गड़बड़ी से बना है।

६. वरत उद्योग का महत्वपूर्ण ऋक है। १०. इस तालाव में राष्ट्रंस रहते हैं।

१२- भावती भादमी इससे बचता है।

१३- सादापन । १%. यहा पैसे बनते हैं।

१७. यह पेड़ बहुत कंचा होता है।

१६. सतरनाक रोगी अच्छे वैद्य की ...

से ठीक हो सबता है। १०. सरवृजे की तरह का एक स्वादिष्ट

4 102 **१**२ मृत्युका देवता।

वनने की इच्छा फिल्म-स्टार को की पन शिलें । बोहा पढ़ा-किया होना सायमुक्त है की तराही और शीमान्यमान होते हैं रंजीत फिल्म-कार्ट कालेम विरका रोख पू॰ तांवा २०), बांदी ३) बोला १२)!

## सुगमवर्ग पहेसी सं ० ३५

वे वर्ग अपने इस की नकत स्थाने के शिवे हैं, मरकर मेवले के शिवे नहीं। वीर आर्जन दि । इं

नु । यिक अ







#### १००) इनोम ( सर्वतेष्ट रक्षिस्टब्रे )

सर्वार्थ सिक्स सन्त्र — क्रिसे आर चारते हैं, यह पत्कर हृदय क्यों न हो इस क्य की सलीकिक सक्ति से आपने मिसने च्या सावेगी। इसे बारक करने से न्यापार वें बाब, बुक्दमा, इस्ती, बाटरी में बीत, परीक्षा में क्याचानमध्य की शांदि, नीकर दरिवार गु॰ यो॰ । औ काम्प्रेस कम्प्या आगमा दक्







## रात में बैठ कर देखने योग्य

# अमली कोकशास्त्र

रक्षिक पुरुषों की मन मानी सुराद के माफिक स्त्री पुरुषों के फोटो, ब्लाक, तस्कोर व ज्ञानन्द पात करने के वैज्ञानिक तरीके वस्तीकरका, आवन, वन्त्र और गुन मेद इसमें किसे हैं। मूल्य ३)

## सन्दर तस्वीर—कार्ट

व्हि आर श्राप्त बीवन के अनुते नवारे हेसाना चाहते है तो ऐसे कार्टी का सेट मंगाइने। ४० काडों का पूरा सेट ५) नमने के २० कार्ड के सेट का मुल्य २॥)

बी॰ पी॰ स्टोर (बी॰ ए॰) सोस्ट बक्स ४१ मेन्ट, कु॰ पी॰ !

का २४ घवटों में सात्मा । तिब्बत के वन्यावियों के हृद्य का गुत मेद, हिमालय पर्वत की ऊ'ची चोटियों पर उत्पच होने वाली कड़ी वृदियों का चमत्कार,मिर्गी हिस्टीरिया और पागलपन के दवनीय रोगियों के लिये समृत दायक । मृत्य १०॥) समये डाकसर्च पृथक । वता — एच० एम० बार० रकिस्टर्ड मिर्गी का इत्यताल हरिहार

# कपडा

## बहुत सस्ता कर दिया है



रेशभी कपका एक क्यमा तथा कापको किसी सराह से नहीं मिस कहता । परन्त्र हम आपको बाबार से बहत. ही उस्ते भाग पर दे सकते हैं। जा कि आपको कीडीयों के मूल पढ़ेगा। समरीकन सुफैद सिल्की पैराशूट १२ कली वाला वर्गेर बोड़ के सब रेशमी डोरी के कीमत १०) कु की पैस शुद्र । पैकिस फ्री । महसूल डाक शा । इक्ट्रे तीन मगवाने पर महस्त डाक ३।॥ ३० आवेसा। आप वतीर नमूना मना कर बोक का बार्टर देकर साम उठाये। यह मास दूसरे रेशमी

सिल्नी कवड़ों की निस्त्रत निश्चयत उमदा और वा न्याहत है। पहले इसकी कीमत बहुत नवादा थी मगर क्राव स्टाक की: खतम कने के लिए वह रिवाइती थोक का मान है। तीन वैराश्ट महत्तूल डाक समेरा काण्ये वर में ३३॥।। ६० में वह में। वरूर मंगायें। शीम संसा सें । नहीं सो स्थक कातम होने पर पक्कतानः पढ़ेगा । पगोंकि स्वीर मासः बामरीका से नहीं का रहा । बाबरं देते तमन अपना नाम का पूरा नहीं

उपा व दिया केम्पनी (V.W.D.) सर्वेद्वात शेव. कीम वाण, वेदली

# र्ग पहेली सं० ३५

प्रथम पुरस्कार ३००)

न्यूनतम अशुद्धियों पर २००)

🗯 पहेकी में भाग लेने के नियम

१. पहेली सासाहिक बीर बार्जन में मुद्रित क्यनो पर ही भानी चाहिये।

२. उत्तर साफ व स्थाडी से किस्सा डा। कारपष्ट काथवा संदिग्ध रूप में लिखे हुए, कटे हुउ कीर अपूर्व इस प्रतियोगिता में सम्मितित नही किमे कार्येंगे और ना ही उनका प्रवेश शुरूक लीटावा

३---भरे इप ब्रह्मों में भाषा वाले वा संयुक्त ब्रदर न होने चाहिये। यहा मात्रा की ब्रथवा ब्रावे बादर की बावश्यकता है, वहा यह पहेली में दिवे इए हैं। उत्तर के साथ नाम पता हिन्दी में ही भाना चाहिये।

४- निश्चित तिथि से नाद में आने वाली पहेलियां बांच में सम्मितित नहीं नहीं सार्थेगी और ना दी उनका शरू सौदाया वायेगा ।

५. प्रत्येक उत्तर के लाथ १) मेवना झाव-रवक है जो कि मनीशार्डर समवा पोस्टल सार्डर हारा काने चाहिये। डाक टिकट स्वीकार नहीं किने वार्येये । मनीबार्डर की रसीट पहेली के साथ मानी चाहिये।

६ एक ही लिफाके में कई ब्रादिमियों के उत्तर व एक मनीकार्बर द्वारा कई ब्राइमियों का द्वारक मेवा वा वकता है। परन्तु मनीबार्डर के कुपन पर नाम व पता हिन्दी में विवरण सहित तिसना चाहिये । पहेलियों के बाक में गुम हो वाने की किस्मेवार। हम पर न होती।

७. ठीक उत्तर १र ३००) तथा न्यूनतम ब्रश्चित्रों पर २००) के पुरस्कार दिये बावेंगे। ठीक उत्तर अधिक संख्या में झाने पर पुरस्कार बराबर बाट दिये कार्येंगे। पहेली की आमदनी के बानसार परस्कार की राशि बटावी बळाई वा सकती है। पुरस्कार मेजने का डाक व्यव पुरस्कार पाने बावों के बिम्में होगा ।

 पदेशी का ठीक उत्तर १२ जुलाई के बाह्र में प्रकाशित किया वायेगा। उसी बाह्र में पुरस्कारों की खिल्ट के प्रकाशन की तिथि भी दी वायेगी, सही इस ७ बुलाई '१६४८ को दिन के २ बजे खोला बायेगा, तब बो व्यक्ति भी चाहे त्रपश्चित रह सकता है।

**इ. पुरस्कारों के प्रकाश**न के बाद पदि किसी को बांच करानी हो तो तीन सप्ताह के बान्दर ही १) मेब कर बांच करा सकते हैं। चार सप्ताह नाव किसी को आपणि उठाने का कविकार न होगा शिकायत ठीक हाने पर १) वापिस कर दिया बायेग्ग पुरस्कार उक्त चार सप्ताइ पश्चात् ही मेजे

१०. पहेली सम्बन्धी सब पत्र प्रबन्धक सुराम वर्ग पहेली सं० ३५, बीर शकुन कार्यालय दिल्ली के पते पर मेजने चाहियें।

११- एक ही नाम से कई पहेलियां आने पर पुरस्कार केवल एक पर विश्वमें श्व से कम क्रायु-क्रियां शोगी दिया वायेगा ।

१रं- बीर बार्च न कार्याताय में कार्य करने बाता कोई व्यक्ति इसमें भाग नहीं से उपेशा।

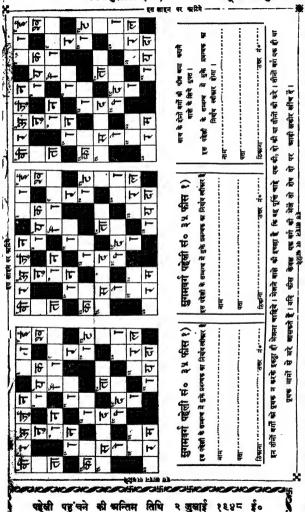

संकेतमांका के लिये पृष्ठ २६ देखिये

१६ पर वर्गी में रख सकते हैं।

बीवन में विश्वय शास करने के सिवे भी इन्द्रुविधायानस्पति सिवित ं ने सिवायानस्पति सिवित

वद्योधित तूचरा चरकरवा पहिने। हं ह पुस्तक में बीवन का चन्येश और विकय की सलकार एक ही साथ है। पुस्तक हिन्दी भाषियों के लिये मनन और वसह के बोम्य हैं।

बूल्ब १) बाक व्यव ।-)

# विविध

**बृहचर मारत** [स्वर्गीय चन्द्रगुप्त वेदालकार ]

भारतीय चंस्कृति का प्रचार क्रम्य देखों में किल प्रकार दुष्मा, भारतीय लाहित्य की क्षाप किल प्रकार विदेशियों के द्वदय पर बाली गई, यह तब हल पुस्तक में भिक्तेगा। सृत्य ७) बाक न्यया ।।।•)

बहन के पत्र

[ श्री कृष्याचन्द्र विद्यालकार]
प्रदेश-जीवन की दैनिक वमस्याओं
और कटिनाईयों का दुन्दर व्यावसारिक वमाचान। वहनों व शक्तियों को विद्याह के अवकर पर दैने के लिये प्रदितीय इसक स्टूबर १)

त्र पद्ती

भी विराण भी रेक्ति धेमकान, बुक्किपूर्व महार की सुन्दर कविसाए। परुष ॥)

वैदिक वीर गर्जना

[ श्री रामनाथ वेदालक्कार ] इसमें वेदों ने जुन जुन कर बीर मावों को बायत करने वाको एक सी ने श्रीयक वेद मन्त्रों का अर्थनदित समझ किया गया है। सुरुष |||२)

मारतीय उपनिवेश-फिजी

[भी जानीदार ]

क्रिटेन द्वारा शासित फिजी में पद्यपि
भारतीयों का बेंदुमत है फिर भी वे बहा
गुलामों का बीवन विताते हैं। उनकी
रिपति का सुन्दर संकक्षन । मृहस्य २)

वामाणिक उपन्याव विवस्ता की भाभनी

. .

[के --- औ र्यं क्ष्य विक्रियासस्ति]

इंच उपन्यात की कांत्रकाशिक मांस् होने के कारच पुस्तक साथ जमात होने की हे बुकाप सकती कारियं समी से मंत्रक की हु काप सकती कारियं समी से मंत्रक की, केंन्यमा इंचके पुरा सुदान कर

चापको प्रतीका करनी होगी। दल्प २)

# जीवन चरित्र माला

रं• वदनमोहन मासवीय (अ) रामगोकिक मित्र ]

महामना भावतीय वी का कमवद वीवन-कुचान्छ। उनके नम का सीर विचारों का सवीय विकला। ग्रहम १॥) ड क स्मर्थ (=)

नेता जी समाक्चन्द्र बोस

विवयं की ताताकार एक ही जान हैं।

जेता भी के कम्मकात से उन् १९४५ तक, ब्राचाद हिन्द उरकार की स्वापना,
पुस्तक हिन्दी भाषियों के किये मनन और । ब्राचाद हिन्द की का छचासन झादि समस्त कार्यों का विवरस्व। मूह्य १)
समस् के पोम्प हैं।

विवर्ष के पोम्प हैं।

मी॰ अपुलकलाम आजाद भी रमेशचन्द्र वी सार्व

मीसाना चाहब की राष्ट्रीयता, अपने विचारों पर बहुता, उनकी बीवन का कुम्बर बक्कन । सूरम ॥>) डाक न्यव ।-)

पं॰ जवाहरलाल नेहरू

भी इन्द्र विद्यावाचरपति ।

बबाहरताल क्या है। वे केसे नने ! वे क्या बाहते हैं और क्या करते हैं। इन प्रश्नों का उत्तर हल पुस्तक में बापको मिलेगा । सूत्य !।) बाक स्पव !\*)

महिष दयानन्द

[ भी इन्द्र विद्यावाचस्पति ]

श्रव तक की उपलब्ध सामग्री के श्राचार पर ऐतिहासिक तथा झामाचिक श्रेली पर जोबस्विनी आचा में जिल्ला गया है। जून्य १॥) बाक व्यव |=)

> हिन्दू संगठन होत्रा नहीं है अपित

बनता के उद्वोधन का गार्थ है। इस किने

द्विन्दू-मंगठन

[ केसच स्वामी श्रहानम्य वेन्वावी ]

पुत्तक अवस्य पहुँ। आब भी हिन्तुओं को मोहनिहा से बनाने की सायस्थकता बनी हुई है, भारत में बबने वाली मधुल चालि का साक्षित स्वयम होना यह की शक्ति को बहुने के लिये निवान्त सायस्थक है। इसी उन्हें रव से पुत्तक मकास्रित 'की बा पड़ी है। मुक्त २)

# कथा-साहित्य

में भूल न सकुं [ रुम्पादक—भी क्वन्त ]

प्रविद्ध साहित्यकों की सची कहानियों का समह। एक बार पड़ कर मूझना कठिन। मूक्य १) बाक व्यय |-)

नया आलोकः नई खाया

रामारक और महामारत काल से केकर आधुनिक काल तक की क्यानियों का नवे रूप में दर्शन | मूल्य २) डाक व्यय पूर्वक |

> सम्राट् विक्रमादित्य (नाटक) क्षेत्रक—श्री विराज

उन दिनों की रोमानकारी तथा युन्तर स्पृतिमा, बन कि भारत के कमस्य परिचमोत्तर प्रदेश पर शकों और हुनों का कोर कावक राक्ष काशा हुन्या जा है के के नगर नगर में होंदें विश्वाच्यातक भरे हुए के वो कि शत्रु के काम मिलने को प्रतिदास तैयार रहते के। तभी समाद्र विकमादिल की स्वतंत्रर समझी और देखा पर गरुण्यक कहराने काश

आधुनिक राजनीतिक वताबरक्ष को सक्य करके प्राचीन कथानक के आवार वर सिको गर्ने इस मनोरकक नाटक की एक श्रीत अपने पास सुरक्षित रक्ष हैं। बुह्य १॥), बाक व्यव 🗠 ।

शाप्ति स्थाव

विजय पुस्तक भगडार, श्रद्धानन्द बाजार, दिल्ली

#### नो एक विधानकाचि क्रिकेट स्वतन्त्र भारत की कप रेका

हर पुस्तक में हेस्सूक वे आपा पठ और सम्बद्ध रहेम्स, आरतीन निष्यत का साचार स्वरतीन चंस्कृति पर हेस्स, हस्तादि निषयों का प्रतिपादन किसा है।

सुन १३) ससा |

# उपयोगी विज्ञान

सायुव-विद्यान

वाकुत के सम्बन्ध में अर्थक अपनेर की शिक्षा मात करने के लिये इते अन्दरन पढ़ें। मूल्य १) बाक न्यन १-)

वेस विद्यान

तिसहन वे केवर तैस के कार वहें उद्योगों की विवेचना विवेदार वरण इंग से की गई है। गूल्य २) बाक व्यव |--)

दुससी इसकीयम् के गैपों सा प्रामिक

इसकाम के पाया का प्रशानक विवेचन और उनचे साम उठाने के उच बतकाये गये हैं। सून्य १) अब अब इस्क

सबीर के कहा और मुख्य में सबैक देशों को हर कहते के उनाम र सुरूप शे बाक जान होतानू र

देहाती इसाञ

जानेक प्रकार के रोसों में जपन इताय वर नाकार और चंगल में हुन-मता ने मिलने वाली इन फोड़ी कीमड़, की दवाजों के हाथ कर उकते हैं। बूल्य १) बाक सब दुवक्।

सोडा कास्टिक

स्यादी विश्वान

पर में बैठ कर स्वाही बनाइये और यन प्राप्त कीकिये । सूरूप १) बाय व्यव प्रयक्त

> बी इन्द्र विकासस्ति की 'जी इन की फांकियां'

वस वायक—सित्री के वे स्वरंजीय सीत दिन सूच्या) विकास करणार्थी विकास के प्रक

हितीय करक में विकिता के कर म्यूर के बेठे निकात ह

के पूर्व हो होतो कर ट एक क्षत्र केने वर साथ क्षे

# EICSISIE

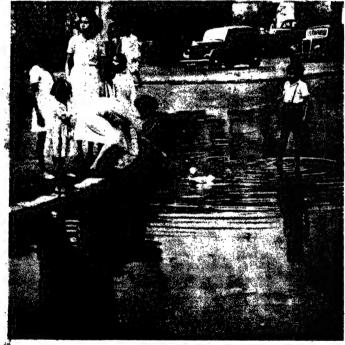

वर्षा के प्रारम्भ हो जाने पर ऐसे दरव प्रायः सर्वत्र सुलम हो गये हैं।

भारत के नगर नगर में, पर घर में पढ़े बाने वादी सचित्र माहिक पत्र

# सनारजन

जुन १६४८ का सर्वोङ्ग सुन्दर अङ्क प्रकाशित हो गया इस अङ्क की कुछ विशेषतायें

- श्री 'अक्कोय'—हिन्दी के वशस्त्री कवि, झालोचक, कहानीकार व उपन्यास-कार श्री सम्बदानन्द हीरानन्द वात्स्यायन से श्री पदासिंह कर्मा 'कमकेश' की साहित्यक भेट का भौतिक व रोचक विवरसा। इस विवरसा द्वारा हिन्दी के इस रहत्यमय कताकार के व्यक्तित्व, वाहित्य-सावना और वर्तमान हिन्दी साहित्य की गतिविधि पर काफी पकाश पहला है।
- नींद पुरा की—यशस्त्री कवि व कालोच कवा नगेन्द्रों का अत्यन्त भावपूर्वे सुन्दर कीत् ।
- 'महान बमीर ने अखबार क्षेत्रिकाला'—सही पत्रकार-कला क्या है, यह प्रतिद कहानीकार भी मनमयनाथ गुप्तंकी इस कहानी में देखिये।
- जुनाव-शिक्क सम्पादक वि कहानीकार भी महावीर अधिकारी की यह कहानी प्रभावन्त्र पर एक करारा व्यंग्य है।
- पशु भी आपस में बार्ते करते हैं--यह भी विराज ने अपने लेख में किया किया है।
- प्रशिक्ष क्वियत्री औमती समित्राकुमारी विनद्दा और क्विवर भी स्थीन्द्र के दो सरस गीत ।
- चित्रमय कहानी—इस श्रद्ध से यह एक नया विशेष स्तम्भ श्रद्ध किया
- चित्रहोक-भी चिरंबीत द्वारा 'दर्द', 'नाटक' और 'आब की रात' इन तीन चित्रों की ब्राक्तोचना।
- इनके अतिरिक्त कई यशस्त्री सेखकों की सरव व कक्कारमक क्यानियां. कविताये, केल, दाव-परिदात, बलोनी दुनिया, रेडियो, बाल-मनोरंशन
- सम्मादक के साम पत्र, नव प्रकाशन, फुलभहियां इत्यादि । मुख-पृष्ठ पर एक निराक्ता नक्नाभिराम चित्र, बहिया गेट-क्रव, टारगी दुवाई,

क्द्रं चित्र । युज्य बाठ बोना

वाषिक मृज्य था।)

श्री श्रद्धानंद पञ्जिकेशन्स जि०, श्रद्धानन्द बाजार, रद्धा।

# राजनैतिक व क्रान्तिकारी पुस्तकं

सन् १७ का विपल्य सगस्य सम् ४२ का विष्यव ४॥) महाराज नम्दकुमार को फांसी ४॥) नेताजी सुमायचन्द्र बोस २॥) भारत में सशस्त्र कांति का इतिहास ८), म॰ गांधी बोक्रासाली वाता ३) ( पहचा भाग था), दूसरा भाग ३॥), रेशमी पत्रों के पहचन्त्र ४) नेताजी की वासी - - - २॥), डलर परिचम के भाजाद कवीले शा) नेहरूजी की वास्ती - - - ६), -विश्व का राजनैतिक सविष्य २)

पता--- आदर्श हिन्दी पुस्तकाखयः ४१६ A. अहियापुर पृक्षाहाबाद ।

# मुफ्त रंगीन कलैण्डर १९४८

विवाहित बीवन को सुखमय बनाने के गुप्त रहस्य बानने हों तो निम्नं पुस्तकें मंगायें।

१-कोक शास्त्र ( सचित्र ) १॥) २-- दश्र झासन (सचित्र) १॥). ४--१०० सुम्बन ( सचित्र ) १॥) ५—सोहागरात (सचित्र) १॥) ६—चित्रावकी (शिचत्र) १॥) ७---वोरे खूबसूरत बनो ₹11) द-- वर्भ निरोध (कवित्र) III)

उपरोक्त पुस्तकें बक्ष काथ केमें से जा। द॰ में मिलेंगी पैक्श बीरटेक ॥-) बालगा मोट--इर गाइक को एक रंगीन कैस-बर् १६४८ मुक्त सेवा-बाता है। अपना नाम वा पूरा वता बाफ बाफ सिसें।

कामरीकन ट्रेडिंग एजेन्सी ( V.W.Dr) पी॰ नी॰ ७५, कामुतसर।

#### चटपटी, मजेदार, सुन्दर एवं ... सस्ती .. पुस्तक

- फिल्मी अप्सरायं—५० फिल्मी-प्रामनेत्रियों की रंगीन जीवनी एवं उनके मनोद्दर चित्र । मूल्य २।≈)
- फिल्मी जलतरंग—नये एवं पुराने फिल्मों के जुने हुए गानों का मनोहर-समह। मूल्य श⊨)
- \* वस्वई की खांदनी रातें-वस्वई के विनेमा चेत्र का मनोरंबक वर्णन दिया गया है। सूल्य श=)
- मजनूं की चिट्ठियां—इसमें फिल्म स्टूडियोस में होने वादी व्यभिचार का मंडाफोड़ किया गया है। मूल्य २।≈)
- चित्रमय रजतपट-मारत प्रमुख अभिनेत्रियों के ३६ तिरंगे विश्रो का एलवम मूल्य ३॥)
- ससनऊ की रंगीन रातें ससनऊ के विकासी जीवन की १० रंबीन एवं नग्न कहानियां । मूल्य १।८)
- फिल्मी सितारे—विंद अमिने- ! वाकों की जिन्दगी के मनोरंबक हासाव दिवे गये हैं। मूल्य १।=)
- बिवाहित मनोरंजन—प्रथम मिसन की मांति मादक यह पुरतक आपके विवाहित वीवन को सुखमय बना देवी मूल्य १॥=)

पता—अनिल कम्पनी (८) फुलही, आगरा ।

बदि आप सन्तान से वंचित है तो युक्ते मिलें बापके घर का दीपक शीव शशन हो उठेगा, बदि ग्रा न सकें तो इमारी श्रीषष शकसीर श्रीलाव मंगवा लें, विससे सैकड़ों बेब्बीसाद बहनों की गोदी हरी भरी हुई है। मूल्य ३५) और दवाई श्रीलाद नरीना विश्वके सेवन से पुत्र क्षी पेदा होगा चाहे पहले , लड़कियां हो लड़कियां क्यों न पेदा होती रही ही मुल्य १२) मश्द के लिए मैनोल मू॰ २०) वाक कर देती है मूल्य २५)।

इमेशा के लिये सन्तान उत्पक्ति इन्द करने वाली दवाई वर्ष कन्ट्रोल की कीमंत २५) ५ वर्ष के लिये २०) क्रीर दो साल के किए १२)-इन दबाइयों से माइवारी हर महीने ठीक आती रहती है । मासिक बर्म बारी करने वाली दवाई मैन्सोल स्पेशक का मूल्य १२) क्योर इससे तेव दबाई मैन्सील स्टांग को ग्रन्दर जन्छी प्रकार !

लेडी डाक्टर कविराज सत्यवती Phone No.

चान्दनी चौक देहली [ इम्पीरियल नैंक क्रीर फव्वारा के दरम्यान ] कोठी :-- २७ बाबरतेन न्यू देहली ( निकट वंगाली मार्केट )



रेशमी कपड़ा एक रूपया गज आपको किसी सग्रह से नहीं मिल सकता। परन्तु हम श्रापको बाबार से बहुत हीं सस्ते भाव पर दे सकते हैं को कि आपको कीक्यों के मूल्य पहेला। समरीकन सुकेद शिल्की पैरास्ट १२ इसी बासा वर्गरं बोड़ के सुवे रेग्रामी डोरी के कीमत १०) ६० की पैराश्ट । पैकिस फ्री सम्बद्ध आक शा⊨) रं । इकट्टे तीन मंत्रवाने पर महस्तल डाक ३।॥ॐ) ६० कावेगा। बाद बतीर नमूना मंगा कर योक का क्रार्डर देकर साम उठायें। यह मास दूसरे रेशामी विरुक्षी कपड़ों की निस्वत निहायत उमदा और

वा रियाहत है। पहले इसकी कीमत बहुत अमदा यी मगर ऋव स्टाक की लतम करने के लिए यह रियाइती योक का माथ है। तीन वैराशूट महसूस बाक समेत कायको घर में ३३॥।⊯) में वहाँगे। सकर मंगायें। इति मंगा लें । नहीं तो स्टाक संतम होने पर पहलाना प्रदेशा । स्वर्धेक कीर प्राप्त क्रमरीका से नहीं का रहा । क्रावेंर देते समय क्रपना नाम का मूरा पक्षा वाफ वाफ विश्वें।

त्वा है विश् कम्पनी ७०११ ची॰ बीर रोह, खिरी।



सम्बन्ध प्रतिवे हैं न देन्य न पकायनम

बोमकार १६ सामाद सम्बद २००५

## पांच महीनों के बाद भारमनिरीचण

वेक के वितासक स् वार्थी के समर वसिदान के बाद समस्त देख ने क्षतके प्रति क्यानी नम्र भदावित क्रिंत की की। उस समय इकारों कार क-कर्जियों ने गाय साथ और शहर अवर में तथा सेंबरो राष्ट्रनेताओं ने, विनमें के द्वीय व प्रान्तीय सरकारों के ) श्री वासमेवन्सी वैकोटरी और कामेस के काश्विकारी समिमिक्स ये और पन जेरक बेसे राष्ट्रसम्बारों ने हवारों सास्त्रों की डपरियति में अत्यन्त गर्व के शाय यह दोचवा की यी कि गांचीजी का भौतिक शरीर नष्ट हो गया, सेकिन उनकी काला कामर है, उनके सरेक को हम कानर रखेंने और इवार, दत दकार नरह ंबाद वे और भी कविद उजवत रूप में बीसिक-धेर्ये । उत्त समद हमारे राष्ट्र नैदेश में वे उनके मिश्चन को चीचित -रक्षवे का निरुषय किंवा था। म॰ मोधी वे राष्ट्र का निर्माण किया का छोर उनकी वयस्या, वायमा श्रीर श्रद्भुत नेतृत्य हुने कारण ही आण हमारा यह स्कूरण वन वाषा 🕻 ।

के किन म॰ काबी के जगर विवर्तन के करीत वास प्राप्त कार कास केरि इप आस्प-निरीक्ष करने का भोकां-सा औं प्रस्त करते हैं, दो विवाद कारे इन्स, बोस और विशवा के क्या विकास विद्यालगी होता। फिनी केंग्र वें इस म॰ बाबी की विश्वर बारीब पर पक्षने का प्रस्त नहीं कर । बहे । काम व वर म॰ माबी के सन्देश the femilier und ut mail unf किम्बेगारी है। बाब मी बह सबसे अभिक क्यांक्र देवामापी सरवा है। देश के बगस्त कावन का उत्तरशक्ति भी उठी वर है.किन्द्र अशकार, ईम्बंह क बहुर-सार, ब्रम्लक्ट्रिट चीर वोबायमी आदि के बारक नहीं सरका कार्त संविद्ध वास्त्राम हो रही है। पिछले दिनों अनुस्थान व विदार के जुनावी में ' वर्तिकाची का को कलिय कप देखने में कारा और एक दूसरे वर विवना गन्या हिर्देश अञ्चल गया, उपने कार्य के में मेंक व मार्क्सको, विजया करता क्षात्र करती वी, आस अवनी कांकी मैं किर करे हैं। स्रोध स्वापनस्था साने

सने हैं कि इन कामें कियों के वो निख्ये सरकारी कर्मनारी ही जम्में में। जमने होटे-क्रोडे त्यार्थ के लिए करना स्वार्ध साम्री पर त्याह करने नाती क्रांडे ती मंत्री सरकारत कामें के के बहनाम कर रहे हैं। जो कामें दी बन्द क्या बनता में बादस्वपुत बनद मा, जाव बहाई मार्थ में बीद चन के मनुक्त विकार जाने साम्री है।

म शाबी का समारक बनाने के बिद्ध दक विश्व की स्थापना की गई है। ब्राचाय कपतानी ने पिछसे दिनों रचनात्मक भावकम को उपेदा भी हाँह से न देखने का सन्तरोध किया है। बेकिन बाब प्रत्येक कामें थी, काम व सरकार के जुग में आपने किये त्वाग व विक्रियान का फला तत्काचा पा जीने की बितनी चिन्ता कर रहा है जसका शैवा माग भी गांची बी के मुख्य छदेश रचनात्मक हेवा की क्रोर वह नहीं कर रहा। इसी कारका गांध बाद की कारमा सक्य रही है और वह द्रवासक और मी ब्ढ जाता है, जब 'गांबीकी की बन' के जारे के साथ क्रपना स्वार्थ साथन किया काता है।

गाथीबाद का सारता सपरिवट ने निक्रित है। यही उनकी विश्व को सब से बढ़ी देन है। व्यक्तियत श्रीवन का भागरिक्षा ही सामाचिक बीयन में उद्योग धन्तों के विदेन्द्रीकरका के रूप में परि खत हो बाता है। हम महारमा के उब वरेक को वसका ही नहीं तके, हमाय ह प्रकृतिक ही उनके विश्वज्ञता विपरीत है। जित बूरोपियन शिक्षा दीखा, विचा रवारां, और पारचाल तस्कृति की बका चौंच से गांधी बी हमें सक बरना चाहते वे. इम उसी के शिकार हो रहे हैं ! हम बन ब्रिटिश सम्बार से सबसे कार्त बे, तब शासन चक्र के बहुत क्योंबे होने की शिकायत करते थे. बेक्टिन बाब हमारे तपस्थी बागे वी नेताओं के वरकारी पदी पर वेतन व असे आदि निरतर बद्धते का रहे हैं। किसी समय हमने ५००) व॰ वेदन की अधिकतम तीमा निवत की थी, को आब १५००) तक पहेंच सबती है। किन्तु अशों के रूप में हो साखों २० प्रति प्रान्त में मन्त्रिप्यक्रम बर सर्च हो बाता है। शानदार मोट्रॉ. कानबार कोठिया और नीकर काकर सवा दृतरे पद्मचीय करने वसे ठाट रक कर बदि हमारे नेता वाबारक वरकारी कर्म-चारियों से कप्त, निश्रोभ और देखानहरू. ननने की आशा करें, तो नह ससम्बद्ध है।

म॰ वाची क्या होते हुए मी का वे बड़े ऋत्तिकारी में। विश्व की कार्विक कमक्याओं के लिए प्रामीणांग कनके विकट कर्वोच्छम कमाचान था और इत्ते कर्वोच्चम कमाचान था और

इतन कर देते हैं। इमें भव है कि ब्रामोबोगों की उन्नति के लिए अपने awaz में हो चार स्वास ६० की राशि कर के बडी Gen श्रीचाविक बोधनाकों का निर्माच करते हुए वे अपने को गांधीबादी नहीं कह सकते । इम इस सेख में बढ़े धन्ये बनाम घरेल घडों के बारे में विवेचन नहीं करना चाहते, लेकिन इतना स्रवश्य कहना काइते हैं कि वृति हमारी सरकार गांधी बादी श्रायिक बोबना पर विश्वास नहीं काती. तो तसे ऐसा करने का क्षत्रिकार है किन्त उस अवस्था में गांधीबादी न रे के बर बार प्रयोग का की चित्व इमें समभ में नहीं काता। यह रुप्त हो बाना चाडिए वि इस गाथी बी के सबसे महान् सदेश को कहा तक स्वीकार करते हैं।

काक केवल स्वार्थ साधन के लिए---बुल्लिम काविया जीति के परिपालन के किए और दिन्दी के अविश्वार को कवल कर हिन्द्रतानी का समयन प्राप्त करने के क्रिक बहि साथी भी के नाम का उपयेग किया बाता है, तो बनता उन नेताओं से पुस्र सकती है कि क्या गांधीबाद की भीवा इतक हिन्दस्तानी तक बयास हो बाती है और क्या गांधीबाद का निबी और सार्वकतिक चेत्रों में त्यागमय बीवन. स्वरतीय पदाति से रहन सहन और उद्य गों के विकेन्द्रीकरका के साथ कोई सम्बन्ध नशीया ! बस्तुत यही कारक है कि ब्राब गायी थी का नाम देश के महान नेताओं और तपस्वी कावकर्ताओं के स ह से जिल्लाका भी करता पर उदक प्रमाय नहीं डालता । इन पाच महीनी में इम काजीवाय के सदेश से दिन प्रति दिन दूर होते बा रहे हैं और अपने **अबदार से यह सिद्ध कर रहे हैं कि** माधीवाड प्रक्रोफ की बात नहीं है। क्या देश के गाबीवादी विचारक, काम ती कार्यकर्ता और प्रान्तीय व केन्द्रीव सरकारों के तथालक शान्त चित्त है इन प्रक्रियों वर विचार करेंगे !

## स्व॰ सुघाकरजी

गत कताह भी युपाकरणी का वेताचान है। गया। पिकुसे दिनों हुद्धावरणा तथा करनारण के कारण करवानिक वीचन में बहुत नाथ नहीं से वर्क कोर हुटी कारण के बहुत नाथ नहीं से वर्क कोर हुटी कारण के बहुत नाथ नहीं से वर्क कोर हुटी कारण का वर्क किया करना का नाथ की वानते हैं कि वे सान का अंकर्यों तथा क्रास्त्रण कमा में वर्कों कमा कर का नाथ का कि का नाथ कि वर्क कमा के स्वापाक कर वे स्वापाक के समाव के समाव के साम दिल्लों का येथे। यहां क्षाराया मंदिल का येथे। यहां क्षाराया मंदिल का येथे। यहां क्षाराया मंदिल का स्वापाक का का स्वापाक का समाव का साम का साम हिल्लों का यथे। यहां का साय मंदिल का यथे। यहां का साय मंदिल का स्वपाक की क्षरी का यो का स्वपाक का स्वपाक का स्वपाक का साय मंदिल का स्वपाक का स्वपाक का स्वपाक का स्वपाक का स्वपाक का स्वपाक का स्वपाक का स्वपाक का स्वपाक का स्वपाक का स्वपाक का स्वपाक का स्वपाक का स्वपाक का स्वपाक का स्वपाक का स्वपाक का स्वपाक का स्वपाक का स्वपाक का स्वपाक का स्वपाक का स्वपाक का स्वपाक का स्वपाक का स्वपाक का स्वपाक का स्वपाक का स्वपाक का स्वपाक का स्वपाक का स्वपाक का स्वपाक का स्वपाक का स्वपाक का स्वपाक का स्वपाक का स्वपाक का स्वपाक का स्वपाक का स्वपाक का स्वपाक का स्वपाक का स्वपाक का स्वपाक का स्वपाक का स्वपाक का स्वपाक का स्वपाक का स्वपाक का स्वपाक का स्वपाक का स्वपाक का स्वपाक का स्वपाक का स्वपाक का स्वपाक का स्वपाक का स्वपाक का स्वपाक का स्वपाक का स्वपाक का स्वपाक का स्वपाक का स्वपाक का स्वपाक का स्वपाक का स्वपाक का स्वपाक का स्वपाक का स्वपाक का स्वपाक का स्वपाक का स्वपाक का स्वपाक का स्वपाक का स्वपाक का स्वपाक का स्वपाक का स्वपाक का स्वपाक का स्वपाक का स्वपाक का स्वपाक का स्वपाक का स्वपाक का स्वपाक का स्वपाक का स्वपाक का स्वपाक का स्वपाक का स्वपाक का स्वपाक का स्वपाक का स्वपाक का स्वपाक का स्वपाक का स्वपाक का स्वपाक का स्वपाक का स्वपाक का स्वपाक का स्वपाक का स्वपाक का स्वपाक का स्वपाक का स्वपाक का स्वपाक का स्वपाक का स्वपाक का स्वपाक का स्वपाक का स्वपाक का स्वपाक का स्वपाक का स्वपाक का स्वपाक का स्वपाक का स्वपाक का स्वपाक का स्वपाक का स्वपाक का स्वपाक का स्वपाक का स्वपाक का स्वपाक का स्वपाक का स्वपाक का स्वपाक का स्वपाक का स्वपाक का स्वपाक का स्वपाक का स्वपाक का स्वपाक का स्वपाक का स्वपाक का स्वपाक का स

समय सार्वदेशिक कार्य प्रतिनिधि सभा को देते रहे । जिन दिनां दैदराबाद में बार्यसमास ने सस्याग्रह सवर्ष केदा था. ब्याद ही पत्रों, भ पत्यों व सार्ववनिक वाहवाडी से दर रहकर मनरूपेश यह के प्रकाशन तथा सगठन का कार्य करते रहे। पाठकों को शायद स्मरमा न हो कि हिन्दी साहित्य बम्मेलन के मगलाप्रसाह पुरस्कार के विजेता भी आप थे। बन यह पुरस्कार प्रारम्भ हक्या या और प्रस्कार मित्र के लिए दलवादी या कनवैक्ति का यग नहीं आया था. तभी आपको 'मनोजिन पुस्तक पर यह प्रस्कार मिला था। व श्राज चले गये। मगलमय भगवान उनकी दिवगत सात्मा का शास्ति प्रदान करना ।

#### समाचार हिन्दी में

पिछले दिनों आह सीयरबेरन जै दिल्ली की विदाई सभा में पाच सात वाक्य हिन्दी में कहे थे। युनाइटिड प्रेस ने बह मायक रामन क्षिपि में ज्यों का त्वों समाचार पत्रों को मेना है। वदि यह समय हो सकता है, तो शेष समाचार भी क्रिन्दी में रोमन क्षिपि के द्वारा मेजे बा सकते हैं। नयों नहीं झसोसियेटिड येम दिन्ही की दिला में यक सका बटव उठाता १ यह ठीक है कि बाबकामें भी पत्र हिन्दी पत्रों की अपेचा अधिक हैं और वे बालोलियेटिड प्रेंस के प्राइक हैं, किन्द्र यदि उत्तर मारत के प्रान्तीय भाषा के पत्री की सम्मात की बाब, तो इमें विश्वास है कि वे तब अभे जी मापा की जनह रोमन क्षिपि व हिन्दी भाषा में समाचार केता काचिक पसन्द करेंगे। इस सरह क्याचार समिति स्पादा पत्रों की सेवा कर उकती है। भाषा नहा हिन्दी हुई, बहा कि पि के भी नासरी होने की शाल वस्मावना की वा सकती है।

## किर कट्रोस की आवाज

काल कीर बस्त्र फिर महनी हो करते हैं और इस लिए पिर से कटोल व राशन की चर्चा की कारे लगी है। बनता का कम निस्तवेद बट शया है श्रीर व्यवसायियों तथा व्यापारियों ने बान्न वश्त्र को टुर्नथ करके पोर अवस्था किया है, सेकिन इस से विचलित हो कर पिर कट का की बात करने में इस कोई ब्रीचित्य नहीं देखा शके हैं। उससे सर्व साधारम् का कष्ट बहा कम न हुआ या, वहा करकारा कमचारियों के भ्रष्टा बार के कारण लाइसेंस, परमिट ब्रादि में रिश्व-तकोरी बीमा पार कर गई थी। बनता के नित्वप्रति के व्यवहार पर सरकार का इतना कठोर नियन्त्रया उसके श्रामिकारों पर कठारायान नी या। इन्हीं ऋरकों से अ । ग भी में भ्रयने सीयन इस के अन्तिम

#### चार्ड गाउएरबेटन की विदार्ष

भारत से बान्तिम गवनैर जनरक लार्डमा उत्ररवेटन की विदायी इस स्थाह की सबसे प्रमुख घटना है। बिस उत्साह श्रीर भावमय हृदय से दिन्दुस्तान की बनता ने माउपटबेटन परिवार को विवाई दी वह न केवल ब्रिटेन के इतिहास में अपित स्वय इस देश के इतिहास में अ एक श्रद्भत दश्य था।

दिल्ली के गांधी प्राउत्तर में समाधव दो सास बनता की उपस्थिति में दिली म्यनिसिपैतिटी के बाध्यस डा॰ यह शेर-विंह ने मान पत्र पदा और भारतीय बनता की कोर से कतजना प्रकट की। बाद में उन्हें गांधी भी की एक मूर्ति मेंट की वर्षे ।

२१ बून को सार्व माउवटबेटन अपनी पत्नी तथा पुत्री के साथ ठीक सवेरे न्। बजे विमान द्वारा दिल्ली से विदा हो गये। विदाई के समय ३१ तीपों की सलामी ही गई। उसी दिन गवर्नमेंट हात्स्य में राष्ट्रगोपालाचार्य ने प्रथम भार-तीय तवर्तर चनरता के रूप में शपव शस्य की ।

## गांधी इत्या अभियोग

म॰ गांची के कथित इत्वारे नाथ-राम विनाबक गोडसे और सात अन्य व्यक्तियों के मुख्यमें की सनवाहै जाल किसे में स्पेत्व बब भी बाल्माचर्य के समञ्ज प्रारम्य हो गई है। सभी समिय स्वी के विवस समाये गये आभियोग पह कर सुनाये वा चुके हैं। बाडगे नामक नीवें श्रामियुक्त को छोड़ दिया गवा 📞 क्वोंकि बह सक्तानी गवाह बन गया है। शेष बाठो समियस्तो ने अपने आपको निर्दोष बताते हुए मुख्यमा चलाने की भाग की है। इस समय सब्त पद के गवाहों के बबान चल रहे हैं।

## हैदराबाद

ब्रिटिश सोचै समा में भी चर्चिस असी वह पूछने पर कि दैदराबाद की वर्त-बानी , कमस्या को युक्तमाने में ब्रिटिश

हिनों में क दोक्ष के विकस वर्वस्त आवाब स्टाई थी। आब इस अन्तरत्व के महंगा होते ही हुन्छी निन्दत और परि-स्वक्त उपाय का व अवसंदन करने के स्वप्न के रहे हैं। भूमा इमारे में कोई मीलिकता है ही नहीं ? भ्या अस्त वस्त्र के व्यापारियों पर कोई कटोर कदम नहीं उठावा का बकता ! क्यां यह वाव पहताल नहीं की का सकती कि मूल्य-इदि का वास्तविक अपराची क्रीत है। क्या मिक्स माक्षिको व बड़े स्थापारियों से कोई सारदी नहीं की का सकती ? ऐक करने की बचाव हम फिर बनकह, रिर्क्त-सोगी व अहाचार बादि पुनर्वादित कर 1 7 55



सरकार मध्यस्य का काम क्यों वहीं करती-राष्ट्रपबद्धल विभाग के मन्त्री नोधवानेकर ने उत्तर दिवा कि जिटेन का यह कार्य चेत्र नहीं है और न ही इस विवय में ब्रिटेन की कोई विस्तेवारी है। देवराकार के मामले को उनुक्रराशिय सब में पेश करने की चर्चा भी निराचार प्रशासित हरें है, क्योंकि हैदराबाद सरकार की एक प्रें व विश्वति में इसका निराक्तक किया

हैटराबाद की सरकार रिवासत में कुछ शासन-सुबार करने वर विचार कर रही है। सम्माबना यह है कि बिन्द और

#### कारमीर का मीर्चा

भारतीय केना की फुक टुक्कियों ने कुछ दिन पश्ची पु क और कम्मू के मक् वध्वत्य स्थापित किया था। उसी विशा में प्रवति करती वह दमारी सेनाओं ने श्रव मेंटर पर भी कम्बा कर लिका है। बाकान्ताकों के मब से माने हुए सोस अब पन वाधित सौट रहे हैं और अपनी रखा के लिए अस्तीय सेना के प्रति कृतज्ञता प्रकट कर रहे हैं।

#### काश्मीर कमीशन

नित्रराष्ट्र सप द्वारा नियुक्त स्वर्मीर क्मीशन बागामी ५ बलाई को बेनेवा बुरसमानों के समान प्रतिनिक्षित के -से भारत के लिए रकाना हो काएका।



दिल्ली में बादीरी गेट के पास क्षक नेगन में बाग लग गई. जिस में मैनिबेटेड स्थिट के प्रह हुन रखे हुए ने। इह जान की ३०० फीट कंची बचटें मीलों हर से हेजी का वक्ती थीं।

ब्राबार कर एक काम बसाव्ह वरकार बनाई बाबेगी और बर्रामान अन्त का-स्त्रीन मन्त्रिमण्डल को भग कर दिया वायेगा । नई सरकार में बक्रमात की गवर्नर भीमती करोबिनी नावडू की सुपूत्री कुमारी पद्मचा नावडू को भी क्षिया \_\_ वावना । ६ 🚳

इपा रवाकारों के बारवाकारों में कोई करी नहीं हुई है। हैदराबाद स्टेट काम व की विकरित में बताया गवा है कि र ब्यु से रूप बूज तक मारतीय वय के १३६ डीमावर्ती गावी को खुदा गवा है। बाकनयों में ३७ साब दावा.२४५ तोबा बोना, ऋकी वड़ी मात्रा में चादी तथा ५०० बोरी सनाच खटा गया है। इनलों में २०० श्रामीख मारे वये हैं। वृषती के देंगे के बाद समामा ७०० गरिकार मारतीय मदेश में आ नवे हैं। कारो १० दिनों में निष्यम से फिर चर्चा व्यान्त्री सम्मानना है ।

यह कमीरान परचे कराची बाबका और बाद में दिल्ली। समीखन ने मास्त और पाकिस्तान की सरकारों को शिका है कि वे कमीशन के कार्यों में सहबोध देने के किए अपना एक एक समर्क अविकारी मेर्वे । क्रमिक्त ने करमीर र्एक्वे उन्क्रमी विकायतों की बाच के तरीकों है भी कोनो देशों की करकारों को समित कर Ru t :

#### युक्तसन्त में सिख बीची समाप्त

विका प्रतिनिक्ति बोर्ड के निक्का के धनुषार १०० प्रमाचवारी विस्तों का वक बरवा बिसमें ६ रिवर्ग भी थीं, सेकेंट-रिवट के बच्चाच प्रवर्षन के बिच्य तथा। विश्व समय बाहर समृष्ट पर मोर्था इस्प बा राती तमन उत्तर होने टर्निंट के मीतर विश्व प्रतिनिषेशों और परवाबी प्रवि-करियों में क्रयान कर समी/क्रम क्रियां रायन्त्री के बारे में बाहणीय को खी नी । तीन बचटे की सामग्रीक के बाद सरकार

क्रमगेरविंग ने पण अविक्रिक्ति को समास कि विकों के क्रमाना केवर क्याने कर कोई पानन्दी नहीं है और आध्ये केवट में ख्तक्षिपक क्षर दे दी गई है। इस निर्वाद के बाद विका मीचें की कार कोई भावस्थकता नहीं रही ।

कांग्रेस के एक करोड़ चांच

#### सास सहस्य \*

इव वर्ष कामेश के एक क्रोक ताक सास पार्राम्भव स्टब्स को है. काकि र कि कारत है काल श्रेप्ट में वे ४35 अर्थात का है अन तक स्वस्त्वा में सम्बद्ध १०० प्रतिशत प्रति हो वह है है कुछपात में ववसे अधिक शहस्य वर्ते हैं। नमा की तदस्य तस्मा २५ सामा है। इसके बाद झान्त्र व विहार का नम्बर है ।

#### हीरालास गांधी का देवान्त

महारमा गाणी के तबसे बढे प्रश भी हीरासास गांची का कुछ दिन नीमारी के बाद बस्बई में देहान्त हा अवा 1

#### पूर्वी पंगाल के शरकाथीं

पिन्नमी नगाल की सरकार को प्राप्त आक्रमें ने वह नता समक्षा है कि अधी तक पूर्वी नगाय के सरकार्यिकों का साजा निरन्तर बारी है। यस हो मालों में स्थ-मग रस लाल उत्पीदित पश्चिमी बसाम में जा चुके हैं। बरकारी अनुमान के बानुसर क्षत्र तक कुल ताने न्यारह साथ उत्तीकित पूर्वी बजाल से का चुके हैं। परिचर्मी नगास की शरकार ने पोपका की है कि २५ करा के बाद वृत्ती प्रार्थित स्तान से बाने वाते शरकाविकों को दोई कुविषा नहीं दी बाएगी।

## दिश्री में युधानमंत्री-सम्मेलन

गासा सरकार वे शाकिस्तान वे काले रारकार्वियों को स्थापी कर के आवारीक रुप के मदेशों में बखने और उन्हें, खर-बार्थी-केमों से इसने के प्रश्न वर विका करने के बिए ५ जुलाई को नई विश्वी में हव प्रातों के प्रधानमन्त्रियों एवं रिक्ट-वतों के व्रतिनिधियों का एक व्यवेशन उचाचा है।

जिटिया सञा 'बारस-सम्राट**् नहीं**' .

बाग्दन बबट हाचा चेत्रचा करके ब्रिटेन के राजा में 'आरत का सम्बट' की राजकीय तथायि का वरित्यास कर विका है। ब्रिटिक क्या क्यान्तरित हो आने के कारण कान का उसकि निरर्वक की।

#### बोलोवीन करता ने

वोषियत विवेशार्थको स॰ मोसोसोय करता प्रमुख करें ! मुद्देश के विकिस वेश्वी की कम्युनिस्ट चर्टिये के नेता इस क्यान यान है। जन्म वह किया जाता है कि

f mar mail

## प्रथम भारतीय गवनर जनरत्न का स्वागत



क्रन्तिम क्रमें व गर्वनर बनरल लाज मीराटवेडन भी रावगोपाकावार्य का स्वागत कर रहे हैं।



भी राजगोपालाचाय राजधानी में इवाई जहाज स उतर रहे हैं।



कोडी मीएटबंटन राजाज सामल २० इ



जिटिश सेनाएं जेक्स्सेय साली कर रही है।



कुदकाल में पैंसिलिन सूची सेवाओं के लिए अमेरिकन र प्र प्त

# दराबाद के पीछे भी

श्री पदामिसीता रमेया द्वारा स्थिति का सम्मीर विशेचन

यह राजनीति है !

काश्मीर के ब्राटेरों के पीक्षे पाकिस्तान नहीं हैं ? क्या कनियम, महियों बैसे हैरो. बाउ श्रीर अंग्रेस गर्बर पासिस्तान के पीछे नहीं है ? क्या ब्रिटेन अग्रे व गवर्नरों के पीछे नहीं है ? परन्त ज़िटेन का ही एक वेटा मारत का गवर्नर धनरता है, और वह पाकिस्तान की नीति का मुकाबला कर खा है, और उस नीति को वही ब्रिटेन क्नारहा है, बिडने मारत को गवर्नर बारक दिया है। रावजीति एक विरोधी भीर विरोधानासी का खेल है। इस व श्रमरीका संयुक्त राष्ट्र सगठन में परस्पर देसे किरोबी हैं, जैसे हो अ व, परन्त फिर भी इबसाइल की मान्यवा देने में वे दोनों साथ है। संयुक्तराष्ट्र संगठन में विटेन चौर इमरीका साथी है, परन्त फिलस्तीन की समस्या पर एक दूधरे के ठेड विरोधी है। शबनीतिक वालसियां सम्बद्ध जीति भी श्राधिन्यक्रियां नहीं होती । दितीय विशव-यह की प्रथम कवस्था में रूप और कर्मनी लाथी थे। बांद की क्रवस्था में वे एक दूसरे के कहर शत्रु थे । यदि मीट-बेटन-मांकटन धरी के चारों कोर भारत में किटेन की नीति चकर काढती है, क्रीर शकिस्तान में बिन्ना-मूडी धुरी के आह-श्वत चक्कर कारती है, तो इमें उससे श्राचम्मा नहीं होना चाहिये । बीवन ठकें बे बहत भिन्न होता है, और राखनीतिक बीबन तो तत्वतः ही समभौतों का प्रक वरत्य ही होता है।

हैदराबाद के बोटाते के पीछे ब्रिटेन का उत्तना ही हाथ है, बितना पाकिस्तान के गीके - वहीं मेकियवेलीय क्ल, पूरा-पूरा टोंग, क्यट और विश्वासभात, बिसे कास्म न्हानि की हवा भी नहीं लगती। केवल हमीं इसने बुद्धू हैं को वह विश्वास करते हैं कि हमारा कल्याचा माउन्टवेटन श्रीर मांक्टनों के इस्ताचेप से होगा। निवास की बरकार तो एक छाया 'खेल' मात्र है, बिसे ब्रिटेन का वैदेशिक और डोमीनियन कार्यांतय संचालित करता है। नहीं तो शका मि॰ बार. के. बटलर भारत में दो के स्थान में तीन डामिनियना की बार्वे कैसे करते ! वा कैबिनेट मिशन अपने १२ मई १६४६ के बहाज्य में छर-कार या सरकारी' की बातें कैसे करता ! इसे बड़ी सावधानी से २३ मई १९४६ क्षक विद्याबार रक्षा गया और फिर इस बह्मकन के लिए' स्पष्टीकरका के साथ प्रकाशित विदा था।

ब्रिटेन की दरभिसंधि भारत की स्वतन्त्रता स्वीकार की शबी, परन्त योजना ऐशी वन गई कि वह चारो तरफ से चार कागो में फंस बाय-उत्तर में काश्मीर की काग, पश्चिम में स्तागढ, दक्तिक में दैदशदाद और पूर्व में त्रिपुरा की भाग से। वास्तव में श्रमें की वडी योजना थी। कुछ किमक कर और बहुत कुछ दबाव के बाद हैदराबाद आपनी 'स्वातन्त्र्य' बोचखा की स्थिति से पीखे हटा और २६ नवम्बर १६४७ के दिन उसने आस्तीय संब से 'बबापर्व' का समझौता किया। तरन्त उठने इस बढ़ी सुरिक्स से प्राप्त समया-वदाश का उपयोग सकिय आक्रमखरमक सैनिक तैयारियों में किया और खट, धारावनी, बजात्कार और इत्याओं को प्रोत्साहित किया । निवास ने माउग्रवेटन के दिल्ली बाने के निमन्त्रक को दर्प और त्यकता से अस्वीकार कर दिया. इसके बाद ही बम्बई-मदाब और देवली के बीच बलने नाली रेखों पर अस्यावारी इमले हुए । इससे कडता बढ गई और शांति द यद के बीच भारत का भाग्य तय हो जाना चाहिए था। वरन्त हमारी बनवा उत्परदावी स्रोगों से साथे सीर बोधगम्य उत्तर की माग उवित रीति से ही कर रही है कि एक प्रवस सरकार एक त्तद राज्य के प्रति दीसमदाब दीवंस्वता की नीति क्वों बरत रही है अवकि वे ब्रन्तिम मनुष्य और ब्रन्तिम रूपये तक अपनी मातुम्भि की इजत रखने और हैदराबाद की शीमा में रहने वाको अपने माई-बहनों की बान-माख की रखा करने को विल्क्ज तैयार है। किसी संतोषप्रद श्वशीकरण के अभाव में, इस मनोवेश-वस में, भारत भावी पीत्रियां निन्दा कर सकती है और इसे मानसिक द नवुकता और हृदन की लंबता का परिचाम समझ सकती है

बनके निर्याय की हटता और इटक की हो क्या रहा है १

सस्ती की बकरत थी।

क्र॰ मा॰ देशी राज्य सोक्यरियद के कार्यवाहक कथ्यस भी पटाभि सीता-रमेवा ने देवराबाद के सम्बन्ध में को विचार प्रकट किये हैं, वे ऊपर के लेख में हिये गये हैं। इसे यह भी देखना चाहिए कि हो क्या रहा है ?

वर मौंकटन निवास के वरकों है सवारकार है। वे विक्रुते महीती में कई बर इ'खीरड मने और हैरएनार जाने। उनका आचा मार्ग करवर्ष म हो। कर क्या man ann .... & .

पिक्रको दिनों निष्यम डेबराबाद ने इगलेक्स की कम्पनियों से कई कापारिक ठेके किये हैं। इनके कारण इंग्लैशड का हैदराबाद में विशेष हित पैया हो सवा है।

बवापि इंशामेण्ड की सरकार है सरवास के मामले में अब तक तटस्थता क्रि दिका रही है, तथापि वहां का प्रभाव-शाली प्रेस और सक्तीतिओं का एक चमूद चदा हैदराबाद का समर्थन करता रहा है। इस चेत्र की ओर से पिछले दिनों को सावाकें उठाई गई, वे निम्न-Refere #-

१. निवास हैदराबाद को स्वतंत्र रूप से ब्रिटिश कामनवैस्थ का-सदस्य मान किया बाध ।

र. हैदराबाद से प्रवक् सचि कर सी

३. हैदराबाद का प्रश्न भित्रराहर्सच में पेश किया आया इंगलीयह के कक रावनैतिक चेत्रों में वह भी संभावना की का रही है कि सर वाल्टर क्रमेरिका का कर स्थिति का अध्ययन करेंगे कि वहां यह मामला पेश भी किया चारकता है या नहीं। जब यहरी एवंती सारव राष्ट्रों के विषद्ध आयोग कर सकती है. तो दैदराबाद का प्रश्न भी कोई राष्ट्र पेश कर तकता है। इस संबंध में यह भी कल्पना की जा रही है कि मिणराझ-सम में इस प्रश्न के पेशा होने पर बिटेन का क्ल क्या होगा १ एक संभव करूपना बह है कि कारमीर के प्रश्न पर उसने को दक्ष तिवा है, वही वह हैदरावाह के प्रश्न पर भी केगा और खमी जानते हैं कि वह दल मारत विरोधी रहा है।

मि॰ चर्चिस का पार्समेस्ट में बह प्रश्न कम अर्थपुर्व नहीं है कि क्या इंगलेयड इस प्रश्न वर मध्यस्य बनेगा ? बचपि कामन बैल्ब के मंत्री ओ नोएक-वेकर ने इसका स्पष्ट प्रतिवाद वह कर किया है कि वह हमारे चेत्र और अधिकार से बाहर का विषय है. तथापि यह मी किबी से खिया नहीं है कि स्रांतरिक नीति में मिं॰ चर्वित व परती वितने ही बोर विशेषी क्यों न हो. विदेशी नीति दोनों दलों की एक है। इसकाए यह अवंगव नहीं है,कि अनिश्चित परिस्थितियों के कारबा अपने को किसी एक पख में न नाथने बाली सरकार हैदसबाद से मन ही मन कोई पद्मपात रखती हो और वह हिन्दें तथ रिषति की प्रतीका कर रही हो, समक्रि मारतीय पद्म की क्रपेका निवास का दक्क श्राचिक प्रवस हो रहा हो । सन तक देखा नहीं होगा, जितेन खपनी साम्यदिक नीति.

पर्वीय ग्रांशका में भारत का ग्रास्त ज्ञासारक है। जिटेन की वह स्वासाविक E-40 8 ff 4E ge ut fool ate प्रमान बास वके । उत्तर और पूर्वी भारत में पाकिस्तान इसकी खडाबता कर रहा है, बिक्क में यह कमी देवराबाद पूरी कर वकेंगी । वदि इन्सेयह बरन राष्ट्री में ट्रांसचोर्डन के शासक की अपनी कटपुराकी बना एक्सा है, तो निवाम, बिसका समस्त बीयन ही ब्रिटेन की क्रपा पर निर्मर रहा है, क्यों उत्तका किकार नहीं बन बदता १

राजनीति में और जान की राज-नीति में अर्थभन कुछ नहीं है। इसकिए बह भी असमय नहीं है कि बढ़ि ज़िटेन मारत को कहीं भी श्रवाबचान वा दर्बत पाये, तो नह हैदराबाद के साथ कोई भी समझीता कर के। उसके किए क्सि बन्दरगाह का प्राप्त करना भी बहुत असंसव नहीं है। सोमा प्रतंत्राक्ष के दाय में है। उसे कोई भी क्रोटा बढ़ा प्रसोमन दिवा वा वकता है और इस तरह गोझा व हैदराबाद के बीच में एक कोटा सा मुखबर ही बायक बनेना सीर वह समस्या आव की समस्या के किसी भी तरह बहुत इसकी है।

निवास शब्द चारों क्रोरक्षे मारतीय तब से निरा दुवा है । इसकिए वह स्वाम्ह्रकिक है कि वह अपने वस्तृते वर आरत से रंघर्ष नहीं क्षेत्रा चाहेगा। आव वदि उतने संकट पैदा कर दिना है, तो उत्तका कारक क्रिटेन या उस बैसी किसी सक्रि का बहबोग ही है।

सोंट

है। बाद-जी समेश देती सावर्षेश-अंक्रार ।

बाहर बधीर बॉट प्रत्येक आरतीय वर में भिक्त आती है। इन वरेल जोकी से कोटे-मोटे प्रायः सह रोगों कर इसाच करने की विधियां इसमें बसाई सई है। प्रवस्त्र संशोधित और गरिवर्कित संस्कृत्व । यून्य यूक् स्त्रमा । जान सार्थ हुः साने । विश्वने स्र फ्ताः--

विकास पुरसक सरबार, शकातन्त्र बाकार, बेहनी ।

वध चाहिये

एक प्राञ्चनांक्या शिक्स शमत के तिए, यो एक व्यासरी कर्म के मासिक हैं, उस ३७ वाच है। अपू की तम २२ वर्ष वे समस्यो, क्रमारी या निशास्त्रान विषया हो । प्राप्ते सानदाव औं विशिष्ट हो, वादि कंगान न होगा । यथ अवस्थार BE (M MAIL!



# गांचीजी

प्रमुख समियुक्त नाशूगम विनाबक बोडसे है, बरोंकि उसी का बोबी से मन यांची की का प्राचान्त दवा । क्रश्चिकते संक्षित बमी सोगों को यह जात है कि वांची की मारत के ही नेता नहीं के, बह चन्तर्राधीर स्वाति के महायुद्ध से । त्रवृति क्रवना बीवन व्यहिंसा और विश्वभावाय के विज्ञांनों का प्रचार करने में समा विवा । दांबी भी का इब प्रकार मरना इस दृष्टि से ठीक बहा वा सकता है कि कारोंने वरेंच प्रनहीं विकासी के लिए अपना जीवन प्रवित किया पुत्रा था। सामान्यतः इत इत्या के पीके क्यां साव्यं था, इतथी विवेचना करना निर्श्वक

> विश्वकों का वरिषय÷ परमञ्जू का उद्देश-भी साह-श्वार पहचंत्र के केन्द्र व गुक् श्रुरवा के प्रकंश प्रयस्न विक्री-स-न्यासियर है पिसीस प्रायः सभी धानिसक्त निक्का शत में तीन -क्रियुक्त फरार ।

होता न्यन्त इत विषय में यह बहुत रवह मालून होता है, क्वोंकि कटवरे में कित यह ही श्रमियुक्त न होकर उनके बाब ७ बन्द भी हैं, बिन्होंने इस घटना 🔻 होने में हाब नटावा ।

बाबूरम बोडसे — मार्च १९४४ बे पना छ प्रकाशित होने वाले प्रस्ति दैनिक सम्बंधिका सम्बद्ध या । आप्टे अवस्था बनाम मेरेबर था। एव के विकार में • माथी द्वारा प्रश्वादित साहित्सा भीर आसम की नीति के विकस के।

१६ स्थात को देश का विभावन बोमें से पूर्व भारत में रिवति क्वी क्रमा-न्त थी और उसके बाद हो देनों खतियों मैं मंतरी कमर्च व रक्षणाय होने वर रिवर्ति और मी कठिन हो गई। इब कारे बारते में अभी भी निरमार वहीं कारी रहे कि व्यक्तिका कीर परिक्रिका के लिए विस्ती की उर्थ बनासक रेवति के साववार पंतरीत के मुक्कमानों के अति समिश्राक्त नहीं। उकने भी एक इपियार को पता नगर में सरगवन का कार्य कर पता

#### संगितित षहयन्त्र हृत्या

व शान्ति का रवेवा रक्षना चाहिए। गांची भी का रवेया बहुत पहले से ऐशा ही वा विवका प्रमास उनकी नोबासाली व बाद में बिहार की वाऋड़ों से स्पष्ट है । बाद में पंजाब में ऋगड़े हुए और उसके बाद विभावन के बाद तो स्थिति बढी बाराय हो गई। सांची भी का रवेशा वदेव अपने आवश्रों के अनुकृत रहा !

इसके विपरीत नाथराम गोडसे का रवैका इससे विकड़ता सहया था। वह बदके, खनकराबी, बादि का समर्थक था। शंत में वह वाथी वी की सरसमानों को चुक्र करने की नीति से इतना निराश हो गया कि उसने समझ क्षिया कि इस प्रचार को बन्द करने का तरीका तक व्यक्ति का ही कान्स कर देना है। उड़ने विवेक को दिया । पहकी दीनों अभिकृत इसी विचारों के वे बीर उन्होंने बावत में पनिष्ट समर्थ रक्षा । चौथा श्रामिक मदनसास पंचान का सरसाधी था। वह भी स्वभाव से करवाब, भाव ह चीर किसी भी काम को कर गुकरने की हिम्मत काबा था।

वह पासे सहस्रहतार में बरकरे से ' मिला । उसके स्वभाव को समक्त कर पहले तीनों क्रियकों ने उसे अपनी उद्देश्य विकि के क्पनुक्त चमना।

पांचवां समियुक्त शंकर बाढने का नौकर था। बाढगे, विसे माफी दी वा खबी है. पूना में इविवासें की दुवान का भावित या, वहां चाकु द्वरे व संबर आदि विकरी वे। नाडगे का नाथगम गोडसे. बाप्टे व करकरे से परिचय हजा और इस बात के प्रमास दिए कार्नेने कि उसने उन्हें इक्सिए पुरेश किने। उसे २० बनवरी से उन्होंने अपनी बोधना में भी कामिक होने को राजी कर विया। शंकर कारने का जीकर था और वह भी खेन्द्रा है अपने मासिक के ताब मिल यथा। उसे दिला बाने के उद्देश्य का पता या. इसमें फिली बंदेह की शंकावश

कर देका वा कीर २० वनकरी को प्रार्थना स्थल में उपस्थित था।

गोणा गोदसे प्रथम समिनक का माई है और यह खिडकी में सरकारी दपतर में काम करता था। उसने किसी बडाने से कड़ी ली. ताकि वह भी धन्य क्रमियुक्तों के साथ दिल्ली बासके। उन सब के पास इथियार विस्फोटक पदार्थ थे।

बा**० परचरे भवने** अभव को स्वासिन यर का निवासी क्लाता है, पर यह बाल गवात है। बाद २० और ३० बानवरी के बीच नाथु ाम गोडसे व आप्टे ग्वासि-

बर गर्वे हो जसने जनके सिर्वे जस पिस्तीस का प्रवन्त्र किया विस से बान्त में हत्या की गई। उस विस्तील को बेक्ट प्रथम व दितीय अभिग्रह दिखी स्रा गये और वश इत्या की गई।

वि॰ हा॰ श्वाबरका परिचित्त नाम है और वह बहत समय तक हिन्द महा-बमा के प्रधान रहे हैं। उन्हें कार्दिसा या मस्तिया-वीम के विचारों से कोई क्हालुमति वहीं है। वह दादर (बस्बई) में रहते हैं। प्रथम और द्विशीय आमि-याह उससे विश्वते वहे। यह बहा का बकता है कि बायरकर का जन पर पर्याम प्रमाय भी रहा है और वे उन्हें सपना गुर मानते हैं। 'समसी' पत्र भी सावर-अर के बाबीवाँद से ही ग्रार-किया गवा या और पत्र है तथा पत्र पर सदेन उनका का कोटो करता था ।

नाथराम बोटले व ब्राप्टे का सावर-कर के निरन्तर समान्य रहा है। २० बनवरी से पूर्व उनके बम्बन्ब से यह भी मकट है कि साबरकर को भावी घटनाओं की सिर्फ व्यानकारी ही नहीं थी वरिक कहा का बक्ता है कि उनके सहयोग के विना वह संभव भी नहीं होती।

नामुगम बोडसे ने १६३८ में हैदरा-बाद के सरकार कान्द्रोकत में भाग किया या कीर बाद में यह राडीय स्वयं हैक वय में शामिल हो गमा था। फिर ठकने हिंदू रखा-इस का संगठन किया । १६४४ में उन्होंने 'बामकी' जसवर निकासा, विश्वके लिए सावरकर ने १५००० वर भी प्रदान किये वे ।

पंचान के उपद्रशों से लेकर महातमा गांधी बारा दिल्ली में किये गये बागरका जनकन तक भी पटनाओं के प्रसंग से नावगम बोहरे के वत्र 'सप्तकी' में को बेख प्रकाशित होते रहे हैं, उनसे गांची को के प्रति कामिशुक्त के हरिकोक वा पता चलता है।

बाप्टे एक वहा प्रतिमाशासी व्यक्ति है और वह क्य-शत वर्षतक शहमद-

है। वह करकरे से परिचित था।

करकरे राष्ट्रीय स्वयसेदक संघ का सदस्य या श्रीर उसने १६३८ ३६ में हैत-राबाद सत्वाग्रह बादोलन में भाग लिया था । १६४१ में वह आप्टे के निकट सम्पर्कमें काया और १६४३ में कुछ समय तक हिन्द महासभा के मन्त्री पद पर रहा । गांधीची की हत्या के चढ्यन्त्र में करकरे नाथगम गोडसे और बाप्टे के बाय भारम्भ से मिला हका था। वह निश्चित रूप से नहीं वहां वा सकता कि इन लोगों में से किसके पन में साम्रोजी की दत्या का विन्तार सब से पहले उत्पन्न हजा और कन हजा, किन्तु इसमें सन्देह नहीं कि नाथगम गेंडसे, ब्राप्टे श्रीर करकरे ने दिसम्बर के सन्तिम सन्ताह स्रवता अधिक से अधिक धनवरी के सारम में गांधीबी की हत्या कर देने का बक्यम्त्र रचा।

नवम्बर १६४७ में बरकरे की मदन-लाल से भेंट हुई और उसने उसे किसी भन्ने पर लगाने में बहायता प्रदान की। करकरे की रामनीतिक शलकों का इस प्रकार की थीं कि महनवाल ने उसे जनके कामों में सहयोग देने का निम्नत किया । करकरे बाहमदनगर का एक नेता था कीर वरकाथियों के मामले में बढ़ी बच्चि रक्षता या । उसने उनकी सहायता की व्यवस्था की क्रीर इस वकार मदनलास उसके सम्पर्क में बा गवा।

गांचीजी की हत्या के क्रांध-योग में सरकारी वकीत भी दप्तरी ने इस्तगावा शबर करते हुए संसार के समस्त इतिहास में बिश्व विभित्त की इत्हा के भीषखतम पर्यत्र की यह कहानी प्रथालत सुनाई है।

१० बनवरी को महनकाल करकरे के साथ वस्वई सीटा सीर १२ सनवरी को फिर प्रो॰ बैन से मिला और उसे अपने दिल्ली जाने का टर्डेश्य भी प्रकट किया । प्रो॰ चैन ने उसकी इस बात को बस्मीरता से नहीं किया, फिर भी सामा-न्वतः इत प्रकार की कार्रवाई की मूर्खता-पूर्ण बतला कर उसे अनुत्साहित करने का प्रवस्त किया ।

बह क्रम वर्षों से अवश्य ग्वासियर में रहता रहा है और वहां की सार्वजनिक डलचकों में भाग केता रहा है। बह गोडसे को बानता वा ।

सावरकर का गोडसे, आप्टे और करकरे से निकट सम्बन्ध था और सब कभी सावरकर बम्बई से बाहर आते शो बाप्टे वा गोडसे में से कोई उनके साथ अवस्य रहता था । नाथुगम गोडसे और श्राप्टे अन्तिम बार १४ बनकरी १६४८

िकाथ विषय विश्व



पाति पत्नी एक दूसरे को सुखी कैसे करें ? श्रीमती नर्वदादेवी ]

विवाद के परवात् नव-वधु वसु-राल बाती है. बहा पर उसे पूर्व अवरिंचत वातावरक भिक्तता है! उसे अपने बसरावा वालां से कई हृदय में चुपने वाले ताने सुनने पहते हैं, बदि विवाह में उसके माता पिता ने मुट्ठी कोक्षकर क्या न लगमा हो । नव परनी अपने को एकाएक देसे बातावरण में का का बीयन से निधाश हो बाती हैं व हेरवर से प्रार्थना करती है -- 'प्रश्<u>व</u> मीत हे है ।

ऐसे अवसर पर पति देवता की कोने में बैठ कर मुंह न क्रियाना चाहिये. अपित अपनी विवाहिता पस्नी को इस जानेले वासायरक से वानकार करबाजा चाहिये. अबका बर्च प्रकार से मनोरवन करना चाहिये, कटु-बालोचना करने वाले जपने स्वचनों को भी वम-म्बाना चाहिये ।

पुरुषों की भांति क्षित्रां भी इस्य रचती €. श्रतः पति को श्रपनी समस्त भाव निवी-स्वायों में व्यय न करके उसका क्षप्रक श्रंश परनी को भी देना चाडिये। बक्राल में औरतें अपनी मांगों की पूर्ति बहुचा पति को कह कर ही करवाया करती हैं. को पति को क्रवनी पत्नी की मार्गे इत्युनी न इरके उदका उचित उचर हेना चाहिये।

कई मनुष्य अपनी परनी में अपनी इच्छा के विपरीत आहतें पाकर उन्हें हुर करने के उद्देश्य से बता का प्रयोग करते हैं, वह सर्ववा निन्दनीय है। ऐसी विक्रियातियों में पति को धैर्य व संयम रसना चाहिये व उचित दंग से अपनी बली को समस्त्रना चाहिये !

इसके व्यतिरिक्त पति को व्यपना अवकाश का बक्त न तो गत दग से ही व्यक्तीत करना चाडिये. न मित्र मंडली में गर्पे हांकने ही में ! उसे कुछ समय पत्नी के साथ मनोरंबन करन में भी विसाना चाहिये । अन्तिम बात वह है कि पति को आपने निजी कार्यों में पत्नी से परामर्थ भी करना चाहिये व उत्तका ध्वान भी चाहिये।

#### पत्नी के कर्तव्य

सकी बीयम के किये किया प्रकार वरि को अपने कर्ष न्वाँका पावन करना को ही प्रक्रित में नहीं किया कायका !

भावत्यक है, उसी प्रकार यत्नी को भी। बदि पति अपनी कमाई को पत्नी की इच्छापति में खर्च करता है तो पत्नी को भी अपने इसते हुए मुखदे व मीठे वार्वा-लाप द्वारा श्रपने पति के दिन भर के अम को दूर करने का प्रयास करना आहिये। उसे भोदनाहि बनाने में विशेष सावधानी रखनी बाहिये, बिससे मनुष्य अपने पूरे दिन का परिश्रम स्वादिक मेकन से परोसी हुई बाली को देखते नहीं मुक बाय । पवि-महाख्य को भी भोकन पर व्यर्थ की कड़ ब्रालोचना करके पत्नी का बी न बसाना चाहिये।

पत्नी का यह संवासन की कता में पारंगत होना नितान्त बावश्यक है। उसे स्वयं में तथा अपने बर में ऐसा बायपंच उत्पन- करना चाहिने कि मनुष्य को विषय होंकर अपने अवस्थाय के वयटे पर ही में विदाने पर्वे ।

पत्नी को किती सार्वासी सादत का क्रम्बास न करना चाकिये। विस् किसी बस्त की उसे कावश्यकता हा तो पति की वीचे दंग छे कहना चाहिये । उसे खिपाने का प्रवास करना या जरूटे-टेड्रे दंग है कदना कमी कमी पति-पत्नी दोनों को से डबता है। पति के सम्मूख अस्वविक समावती बनना पत्नी के सिये अ बस्कर नहीं अपित देवकर है।

परनी को अपने पति के समस्त कार्यों का ज्ञान होना चाहिये, विश्वसे कि वह पति को समय समय पर श्रामक्य वरामश्री दे सके व पति की अनुपस्थिति में नव भागन्त्रको को उचित उत्तर दे वके।

इन योडे से क्लंब्यों को बहि पति-यस्ती पूर्या क्य से एक दूवरे के प्रति निमार्ये तो वनिक से प्रवास से बेबाहिक बीवन बुली वन वस्ता है। पति-पत्नी स्म बीवन एक दसरे के आमान में अपूर्व है, श्रदः दोनों को अपने कर्च व्यो का पासन करते हवे अपने जीवन को एक पूर्व इकाई में परिवर्तन करने का बचा-कक्कि प्रयत्न करना चाहिये।

#### कुछ समाचार महिला प्रसिस

कलक्ये में महिला पुलित की मधीं का काम एक मात के मीतर कारम्य कर विक काक्या । विन्दं किवित महिकाको

#### समाज सेवा नहीं.

# मारतीय क्रन्याओं को ववर्तर जनरल का सन्देश

हमें अपने देश की सहकियों को सहकों के बराबर ही कियाबीस और ठपं-बोगी नागरिङ बनाना चाहिए। बन्साबों के लिए अविवाहित रह कर सामाविक सेवा करने की अवेचा विवास करना और संवान का पासन पोचना करता क्षेत्रकार

भारत की कन्याएं दुखी हैं, आहे वे कितने ही बुन्दर और अक्कीको बस्त्र पहनती हों और चाहे उनके सबा पर कैसी ही मुस्कान क्यों न खेलावी हो। बासाव में वे अत्यन्त दुःशी हैं। इसक्रिप्ट तन्तें चाहिए कि वे ईश्वर पर धरोसा रखें बीर बपना स्वर्ग हरू बाने चित्र में प्राप्त करने की चेष्ठा करें, बेखा कि वीवा भी ने किया था। को साइस युव-तियां रक्ष्यर के अनवाने यह को करते कमन विकाती है वह सरक्रातीय है। पेशी परिस्पिति में देश्वर ही उन्दें चुली भीर बीर बनासा है।

— भी समयोगासाचार्य

कफतर अंबी में रखी जाने वाली महिः बाएं कम से कम बी॰ ए॰ वास खेंगी चौर साधारक दवें में, वो झतिरटेन्ट क्य-इन्तपेक्टर आफ प्रक्रिय की नरावरी का दवाँ होगा, मैटिक पास महिलाओं को क्रिया पाएगा।

#### शिविताओं में बनाचार

कई बसाइ पहले मालिक करने वासी यो सहकियां कराकचे में गिरपसार की गई थी, उनके सम्बन्ध में बतलाया गवा कि उनमें से अधिकांश पटो'निकी हैं और कुछ दो मैद्रिक वाब हैं। बांच करने से माखुन पढ़ा कि उन्हें साबारखवा चार अ बिवों में विमक्त किया का उतता है। प्रथम तो विभवाएं, हितीब पतिबाँ द्वारा कोड़ी गई, तृतीय पूर्वी वंगाक है आहे हदै सहस्तियां तथा चतर्य देश्या ।

#### भारतीय महिला वैरिस्टर

गत १६' बन को एक भारतीय महिला वैरिस्टर ने ब्रिटिश विश्वी कोसिस के समझ मायब करके एक नबीन इतिहास का निर्मास किया है। उनका नाम कुमारी तैनवी है। वे हिन्द से आपने हुए एक मामके की जपीक में प्रतिकारी की जोर से कींसिस के सम्बुख उपस्थित हुई थीं। उनका वस्त बहुत ही आकर्षक था। उन्होंने बहुत ही विश्वास तथा स्पहता के बाब बार्टी के ब्रमस म्हब्ब किया। क्रवारी रोक्सको की अवस्था ६० वर्ष के प्रश्न कर है।

#### विका में प्रक्रों से भी वार्ने

भ्यापका विश्वविद्यासन की साई - सं-संतान पालन श्रे थस्कर ए (१५०१) वरीबा का को वरिवास क्या वित प्रणामि, अववे प्रथम वस सरक परीकार्वियों में पांच स्थान आयोगों जे प्रास-करके वह विश्व कर दिला है कि समाय सर्वे वर विकास कार केंग्स वहि तत्तवां ही बस्त अवस्थिते का औ किया वाने तो किया ही नहीं, किसी केंद्र में ने करकों से वीके न की। प्रकार प्रक स्थानों में प्रथम और द्वितीय स्थान ब्हाग्र-वोष कारोब की शीमती औरी देव गुरा कौर श्रीमती विमा करकार ने, बहुई स्थान गोल्के मेमोरियक काकेब श्रीमश्री शिया सेन, पांचवां चीर तवां स्थान बाग्रतोष काकेब की श्रीमती मीरा दाक ग्रस तथा भोमतो नन्दिता भक्ताचार्य ने प्राप्त किया है।

#### इंग्लैक्ट में परनी की डीन दशा

नीना नक्तरिया नाम की एक रूसी वहिला ने कम्यूनिस्ट दल के मुख्यम 'बयदा' में एक-सेल प्रश्नाबित किया है विश्में यह विश्वती है कि मैंने एक श्रमें व से शाबी को और फिर उसके काथ किटेन गर्वी । यह मैंबे क्की वर्सका की शिम के साथ दिवार करके मैंने टाई वर्ष के मीवर केवस दृ:बी, ऋधेवी कीर अधिकारों के न होने का सन्तरक किसा |

इ'न्जिस परिकार में स्थिमों बी. दावता देख कर तो में हैयन यह गई। वहां के प्र'निक्रण समाचार वर्षों में सोवि-बट के विकड़ बढ़ी बन्दगी के शाय प्रोपेशवता किया जाता है। कक रूसी रिवर्षों ने संबंधों के साथ व्याह किये. पर तन्डे अपने पतियों से मिलने के जिने ब्रिटेन नहीं काने दिवा सका। येश पति मुम्त से कलग क्षेत्रे के लिये राजी हो वना, क्षाकि मेरे पुत्र को बोवियट कर में अच्छी शिक्षा निके और उसे बेकारी का 🖖 मब न रहे ।

एक उसरी कही लगी ने भी आपसे बवान में बताया है कि प्रेम्बेयह में पस्ती की स्थिति गुजाम से भी बरी है। मैं अपने अमेच पति से बाबार अपने के ब्रिप्ट कर गई, ब्रेडिन अन्ते प्रश्न बात में भी पेतराव वा कि मैं वो वंटे भी वाबार में कुछ बीव सारीहैं। इरशासन अंत्रेय सोग भारती शिवा की किसी तरह की भाषादी देना नहीं चावते !

बार्क अरकार की सामविक परापर्श

#### वेतन मत दो भारी को

ि भी विशोरसास सरासवासा ने

विधिय का कर ने दिन्युकान में और सराहवां वेदा की हैं । उनमें हे ब्रह है। वहीं के आम बेतनी की बोक्स । इब बसई को इमें करवी है कार्या संभ देना चाहिने । सरकारी मीक-रियों की व्यवस्था कियें इसी किसामा पर ज्यी की जवो है कि किम्मेकरी के वहीं वर कार करने वाके जोगों को अपकी रान-कार्डे. मचे बगैरा दिवे वार्य, ताकि बरकार योग्य जायमी वा सके और छर-बारी क्रफलर भी पूर्व क्रश करने वे इंसानकारी से अपना पूरा कमन, सक्ति श्रीर व्यान समाने । उनकी व्यवस्था इत उत्पाप कर भी की नही है कि करकारी ्रेक्टवरों की विग्मेदारी बदने के वास ही किनकी तनकारें, असे, रहने के सुमीते बनेरा भी तब तब तक बढ़ते रहे, बब तक वे इसक्तिरी पद पर न पहुंच आय। इर नीकरी का आधार नहीं श्रीकृत पदित अपनी नवी है और दिन्हें वैधे को ही राख के किती प्रफलर की सेवाओं की कहर करने वा उत्तर अन्हीं से अन्ही सेवा केवे का कावन समस्य गया है।

क्रम बरव पहले कालें व ने नह प्रकार वात दिया या कि यह सात हर के बाद किसी खबिकारी की सनसाह न बहाई बाब, फिर उसके बद का राख में कोई भी महत्व न्तों न हो । विक्के की उप कान की कीमत के आधार कर काका से कारा प्रासिक वेतन ५०० ६० वन किया गया था। जान की शसदों में इक्नी रक्षम निवक्त अपर्यंत मानी के क्यारी है। उसे बदस कर वैसे की आंक की कीमत के आधार पर वृत्तरी रक्ता तब की व्य बचती है। युके सगता है कि भी करता की सनसाह तम करने में के की जीव बांच ती का बाक्का नहीं है। महत्व इस बात का वा कि एक इब के बाब कियी यद का सनकार के काथ कोई बकरी सम्बन्ध नहीं होता चाहिने । दूसरे, अफसरों की तनकार्ड गरीव देश के सावाने को

देखाइर तन को बानी काहिने। मासूर्य होता है, इन होनों विचारों को बाद कांत्र स सरकारों और निवान श्रा मश्रविदा बनाने नाल' ने क्लोड़ दिया है। मसबिदे की दूसरी फेररिस्त में प्रेसि-केंद्र, समर्जर, मन्त्री, स्तीकर, सुप्रीम कोर कीर बाई कोर के बच, गरीश बेंडे शब के मुख खें ने जबिकारियों की वनकार निरियत बांदनों में इत तरह Zut:

विद --४० ५.५०० साधवार 🕂 घर्ष 14 - 40 Kitoo " + 44

सरीय कोट का चीक सस्टित - द० ४,००० दूबरे वय ---Es Y WOS शई कोई कोट का चीक वर -- ६० ४.००० दवरे वब 40 8,400

में समस्ता है कि से विकेश्ट और जबनंदों के मधे इसलिये हैं कि वे मेइ-मानों की सायमगत और दावत कर सके और राजनीतिक-समाजिक दग के फर्न वरे का तहें।

बंत्रे वों ने हिन्द्रस्तान में आते ही हमारे राह की एक कमबोरी को पहचान विया या । उन्होंने वह बान विया या कि हिन्दस्तान के ब्रोग टरवारों, कल्हां, उत्सवों और जीव अवक्रे के बतारों में दीवत की तकक महक दिवाने से वितने प्रमाबित होते हैं, उतने और किसी चीज के नहीं। देश का कारही महीने दःसी और अवस्ता रहने वासा गरीब से गरीब सादमी साबी. औत वा परिवार की दूपरी किसी महस्य की कटना के बमन एक दम खुते हाम कर्च करने समता है और धुमबाम के काने कला-मेम का दिलावा करता है। इस के क्रिप्ट वह अपनी कावबाद भी नेच बातता वा विश्वी रख देता है. और क्यदे व गाने तबार केता है। क्रम बमब पासे तक कोई कोई बोग तो इन क्यों के क्षिये रुपवा केवर बीयन भर की नीवरी के प्रकारनामें भी जिल देते के। सरीह से गरीब बाटमी भी बपने बनी से बनी काविमाई की क्यांक्री करने की क्रोक्स में रहता है। इस किये समें वो ने लोका कि वर दक ने राजकाय चलाने में नवानी बान बोक्त और तकक-मक्क नहीं कारम रखेंने, दर दक सोग उनकी इयद नहीं करेंथे।

इसने इर्ष और शोफ दोनों में अपनी इस राष्ट्रीय कमकोरी को बेता का देता रका है। १५ प्रमस्त को क्रीपनिवेशिक स्वराज्य पाने के समब इमने बिस सरह खुशिया मनावीं तथा चिस दय से और विस् पैमाने पर गाणीची के दाइसंस्कार जीर अस्पवित्रकेंन की विधि पूरी की, उसकी दसना -- सगर सागे बढ़ने की बास न की बाद-पुगलों के बनाने में होने बाबी इसी तरह के कामों से श्रीर सार्वं वर्णन के कारोनेशन दरवार के की व्य उच्छती है. क्रिक्सी उस समय करी टीका की गयी थी। वन यांची वी राज्यक टेनले कान्य-रेण में बामिस होने के ब्रिके सन्दर्भ बने ने, तन उन्होंने इस नात का पूरा व्यान रखा था कि वे गरीब देश के बच्चे प्रतिनिधि दिखाई दें। शेकिन वर गांधीची घरे, तो इमने इस बात की कावकानी रखी कि उनकी अस्म इंड तरह विवर्धित की बाव और उनका भाइ ऐसी चमवाम से किया आया मानी वे दनिया के वबसे संपन्न राष्ट्र के पिता हो।

इन प्रदर्शनों के पीक्षे रहने वाले विचारों के जाभार पर ही करेंचे अफतरों को ऊरंबी तनलाई वी बाती है और वनकी तकक-मदक कावम रखी वाती

है। इस अपने लोवों पर और विहे-शियों पर ऋपनी साहती. ब्रांट चीर स्वरित्र के सच्चे गया से नहीं, बल्कि कानगोध्य भरे बलवों और तमाशों

वै प्रधान कामना चारते हैं। इन्हें संभव बनाने के किये बकरी है कि बैसे बेसे पद बढ़े, बेसे वेसे तनकाह भी बद्धावी काव ।

मैं बहर संबग का चीवन विताने की बात नहीं करता, केकिन शाबारक करते का बीवन विदाये की बाद बसर करता इं, विक्की इर को कार्ववनिक बीवन में पार नहीं करना चाहिने। किसी सास दरजे तक वद और तनसाह का सम्बन्ध रका का क्या है। उताहरका के किए कर तक कोई बरकारी नीकर किया जक्तर-मिक्स्ट्रेट, वन, क्लेक्टर, पुक्तित सुपरियटेयडेयट क्योरा नहीं बन कता, तब तक ऐसा किया वा सकता है। उनके बाद किसी को सीनियर होने के नाते छंचे पर पर बाने का इक नहीं दिवा बाना चाहिये। शिर्फ बोग्यता के आभार पर ही किसी को ऋपर के पट के क्षिने चुना वान । और इस चुनान से उबकी तनकाह, मचे वगेरा में कोई फर्क नहीं होना चाहिने । किसी को स्वाहा बड़ी बिमेदारी के पद पर रखना ही उत्तकी बोम्यता की कवर करना है। क्योर ज्यादा कंचा यह का बावसी के मान-सम्मान को बहाता ही है, तब फिर तन-चाह और मचा बढ़ाना बेहार है। बागर क ने वब पर बाने से स्वादा सफर करने, वयादा करकारी मेहमानों की झावभगत करने, वर्गेस में ज्यादा सन्तें करना सहरी हो वाने तो नह सार्च दिना वा तकता है। इसके असावा दूतरा बना कारण है कि बाई क टैं के चीफ चरिटत कीर छोटे क्य की दलकाइ में वा सुपीम कोर्ट के बबों और उसी चरड़ के दूसरे अफ़तरों भीर विश्वित्र जब की सनकाइ में फर्क रखा आव ? किसी आदमी का सुपीय कोर्ट के चीक बस्टित के वह के लिये जुना बाना ही जिन नात का तबून है कि दूतरे बजी

धीर ग्रेम्बरों के बनिस्वत उचकी बोम्बता श्रीर सेवाओं की ज्यावा बदर श्रीर तारीक की शर्वी है। बेकिन इस नियंक्र से जनके लिये वह बरुरी नहीं हो बाता कि यह अपने में कोई बासग तरह की योग्यता वैदा करे वा अक्षम तरीके से काम करे वा वब क्षथवा ऐडवोरेट के नाते उसे रोब बितना काम करना पढ़ता था, उससे ज्यादा काम करे । सुप्रीम कोर्ट के दसरे बाब मसे उसके मातहत काम की ब्रीप उत्त से हुनम लें, फिर भी वह नहीं फ़स्र बा बकता कि उन्हें चीफ ब स्टब से कम शक्ति अर्च करनी होगी और कम दरके के कानूनी जान का उपयोग करना होगा। चीप बस्टिस सबने साथी बजो से बिजी भी इहि से ऊंचा क्यों न हो, के किन िटकड़ी कीमत पैसों में नहीं काकी कर क्करी । झगर बाईपन को सन्तम करना

बकरी हो तो अन्ते बक्कर को व्यादा सम्मान की कोई पदवी है दी जाय । सेकिन इसके सिये कोई कारक नहीं कि हर खेंचे यह के वाय वाथ बढी हुई तनखाइ भी दी बाय । बडी दलील प्रे विकेद्द, गय-नेर, प्रधानमंत्री और छोडे मंत्रियों, बगैरा के लिबे भी लाग होती है।

इव रिवास के साथ एक दूतरा नेत्रका रिवास यह है कि सराव किसी क्रफलर की योचे दिलों के खिले किसी क ने पद पर नियुक्ति होती है, तो बोडे दिनों के लिये उत्तवी तनबाह भी वह बाकी है। मिसास के सिने, बारार किसी प्राप्त

का गवर्नर एक इपते वा पन्द्रत हिनों के लिये छुट्टी पर बाता है और उसकी बगढ उसके बाद का बायतर काम करता है, तो रिवास के बसा-विक उसे कथिक भक्ता मिळता ही चाहिये. मानी बह इस बराह क रोच छह या सात पराटे काम काले के बनाय बारह बचटे काम करेगा.

वा उस दरमियान उसे अपने सक्के की कारोब फीस वा अपने निसी मददगारों की तनकाई बढ़े हुए परिमास में देनी होंगी। पद और तनसाह के इस मुठे सम्बन्ध को जितना जल्दी तोड़ दिखा बाब, उतना श्रन्द्वा है ।

--- इ० सेवक से

#### गहरी नित्रा का झानण्ड

विज्ञान का मान्यश्यनक मावित्या वस्त्र किसी नाने या प्रापने हुए का मना शीविषे । वह एक पट के सिथे र - नींद में तो साथेगा : कीर हमान ३ सा न सामेगा। कुम्ब देवप १) बादसर्थ ।। ) सा व पट से पूर जनाश चाहरे हैं तो र्देशमा सुवारे। पूर्व दश्य २) सः । दन निकार सा नपुना कुष्य महा सम्म मध्या । मारन्टी के सातो है कि वेप्टेन का रेक्सन स्टब्स को किसी किएम का शामि अही

बहु बात्री साम ही साईर हें सी थान- पण पूछ कीर साथ विक्रों ।

योहना महार रजिस्टंड ( ) देइली ।

्रा नी तक सब को यह प्र**प**र्ध तरह से मालम नहीं है कि मारत के देवे अब सबवा वीयह पावनी के इक्टा होने के स्था कारवा वे। ब्रिटेन ह वर्ष तक विनाशकारी शह से चिरा हुआ था। उत्तको युद्ध शस्त्रों के निर्माख के किये औपने शान्तिकालीन निर्मात का बिबदान करना पड़ा। अनिवार्य या कि उतको अपने निर्यात से कई गुका काविक माल बाहर से खरीदना पढ़ा ! ब्यापारिक कर्ज इक्टठे हो गये और साम में बास्य खर्च भी सम्बद्धित होता रहा, बो कि भारत, पाकिस्तान, वर्मा और श्रन्य स्थानो पर स्थित ब्रिटिश सेनाओ पर स्थानीय मदाओं में खर्च किया बाता रहा। यह तो अब बीता इतिहास है और श्चाब हमारे सामने विचारसीय प्रश्न बह है कि सभी तक बने हुए वींह-ऋयी का निवटास किस प्रकार किया वाये।

ब्रिटेन के ब्रतिरिक्त समी पाँड खेत्री के लिये वह समस्या अत्यन्त आर्थिक महत्वरवाती है। ब्रिटिश सवय में से भारी रकम बाहर निकालने से खारे पीड चेत्र के लिये परिवास भयकर हो सकते ŧ i

#### ऋत और पंजी

दितीय महायद के अत होने पर ब्रिटेन के लिए पर ३ व्याप ६५ करोड़ पाँडा का तम्पूर्ण कवाँ या, वितमें से १ द्यान ३० हरोड़ पोडी की एक अल्पिक मारी रकम केवल दिन्द और पाकिस्तान को देनी थी। युद्ध झारम्म होने पर, केवल ५० करोड़ का सन्त्रण ऋष देना था। १६४७ के ब्रान्त तक व्यापारिक कालों और घटन खाती दारा भगतान होते के कारण १० करोड़ वोडा को कमी होकर ३ झरन ५५ करेड़ का ऋब रोष रह गवा था। इन्छ देशों की रक्षमें अवश्य बढ़ीबी, सेकिन दूसरी विर गई थीं।

धारत और पाकिस्तान के बन्दरम में यह सनमान किया जाता है कि उनका अपूर्व घट कर १ अरव २० करोड़ पांड रह गका था । विश्वको अगस्त से बाद की अविष के लिये, ब्रिटेन ने अपनी कठिनाइबों के होते हुए भी, भारत और पाकिस्तान को लग नग १० करोड़ का भुगतान कर दिशा था युद्ध के बाद इन अपड़ी रक्तमों को सिर से उतारने का स्पष्ट और सरस तरीका यह या किया तो वैक खाते के रक्षें निश्चलने की सहस्रियत है दी बाती श्रववा इक्ट्रुटी रक्ते लेनदार देशों के सातों में बमा कर दो बातीं। विश्व कारक ने इस भारी संबद को अस्म दिया था. उसी ने इस उराव का कार्या-न्वित करना सर्वेवा प्रसम्भव बना रखा वा। छोटी तौरकम तक के लिये मी ब्रिटेन को प्रवन्त्र करना पहला था । इसरे श्रव्हों में, या तो उसे विदेशी मुनतान के सातों के लिये तत्काल एक मारी और

#### पीराह अस्मा 219F

भी बान दिम्सले ]

बाबबल सन्दन में भारत और पाकिस्तान की पीवड ऋड सम्मन्त्री बात चीत चल रही है और मारत के अर्थमंत्री औ प्रसुत्तम चेही वहा गये हुए हैं। इत बुदकाशीन सचय के बारे में केसड ने बिटेन के दक्षिकोचा पर प्रकाश काला है।

बढ़ती हुई बचत पैदा करनी पढ़ती क्रथका मोले का धारदार, बालर और अन्य सदा संचय । बल्तुतः उसके पास इनमें से कोई प्रवन्ध नहीं था।

१६४७ में सोना और डाजर सचन में से उसको एक पाँड की मारी और बासहनीय रकम को खाती तसे से निका-स्तता पढा और इन कमी की समरीका सीर बनाडा के डालर क्यों की ठोस महासता हारा श्रीर बोना बेचकर पूरा किया गया था। इत वर्ष के आरम्भ में समरीकी कर्णा समाप्त हो गवा वा और उपस्थित योडी-सी कमी को दोबारा सोना वेबकर और अतर्गक्षेत्र द्रम्य कोच से स्तान को फितनी रकम दी वा सबसी है. इवका निर्माप करेगी।

ब्रिटेन का व्यापारिक उद्देश्य

ब्रिटेन का कत्व देशों के साथ अ्वापा-रिक सम्बन्ध अधिकतर इस वींड वाबने के प्रश्न पर ही बटका हुआ है। बिटेन के ज्यापारिक उद्देश्य बाफ है -- पारस्य-रिक आपार को अधिक सम्भव सीमा तक बटाना, बनके लाय-साथ वह एक तरफ भारी बेबाकियों को ज़कता करने के प्रवस्त भी करता रहेगा । क्रन्य देखों के लाव दिवे गये हाल के सनेह व्यापारिक सम कीतों में यह मीति बहत रूपता रही है। हिन्द और पाकिस्तान के मामके में ऐसे



यस शीमेन क्रिश्चिशन एस सियेशन के एक विशेष आयोधन में सार्ट मा उपस्केटन भी वस्मितित हुए । भीमनी बानमबाई और केशे छोन उन्हें विदाई दे रही हैं।

तबार सेकर पूरा किया गया था । बनवरी के शरू में ब्रिटेन की और बाकी के पींड क्षेत्रा के साथ हिन्द और पाकिस्तान की धातप्रवस्ताकों के दशव पढ़ने पर भी सचय केवल ६८ करोड वोंडा तक नीचे आये थे। यह अनुमान किया बाता है कि इस वर्ष के मध्य तक वे सचय और भी भयकर रूप से गिर वायेंगें कौर ४% करोड़ वींड के समान नहुत योड़ी सी रक्य बाकी बचेगी !

स्पष्टतया इन कारको को देखते हए. वीड ऋष में से रहम के भुगतान की एक पर्याप्त रूप से तकुष्टिय सीमा होनी चाहिये, विशेषतमा उनमें बहा डासरी ब्रीर बास्य जब्द सदाओं को बनर्दश माय हो । सन्दन में यह रही क्यांमान शातचीत ब्रिटेन की बारी शाबिक श्रवस्था को शनि वहुं साथै विना दिन्द और पाकि-

तर प्रव धारवधिक तरावे हैं। ज़िटेन ने इन दोनों देखों से १६३८ में ध करेड़ पोंडों का बाबात किया वा और निर्वात ३ करोड़ ४० साल वींड या । १६४६ में बायात हच्योद १० जाना पींड का कीर निर्यात का प क्लोब पींडों का था. बेकिन १६४७ में न करोड़ ४० सास वोंडो के बाबात और है करोड़ २० बाख वोंडों के निर्वात से समानता था गई है ।

ब्रिटिक दि हेक्टीय ज्यापारिक नीति का सस्य उद्देश्य नहीं है कि जिटिया मास श्रविकतर तन शाबिना का मेना बाव किन्हें इतको सामिक सावश्य-कता है। इक महत्त्व का समाज्य इक बात है मिलता है कि १६४८ के अपन चार माश्रों में दिन्द और र किस्तान को १ करोड़ १५ साथ पाँडी भी जिटेस मशीने निर्वास की गर्वी, बर्बांड १६४०

हें ८० साथ थेशे हे इस सा मिर्हत बाज था। यह स्तव है कि परेशों के निर्मात से कांगान निर्मात का सूच स्विक माना में बट तथा है, सब क्रिक कीर पाकिस्तान ब्रिटिश कपका मधीओं के सबसे बड़े आहक हैं। १६४७ में ज़िटख तराचि का प्रतिकृत निर्मात क्रिन्ड और पाकिस्तान को किया क्या और इसमें ४३ विकात पू बीसत मास सामिस वा — विस्ता निर्वात स्रति एकंग होता हैं। बास्तव में निर्धात होने बाब्ता १२ प्रतिकत ब्रिटिश पूंचीमत मास भारत के हिस्ते में भावा ।

मेरे विचार में बबकि पाँड ऋब के प्रश्न पर विचार हो रहा है, हमें मानों और बाबाबाबों को पीखे ही होड देना चाहिए, स्वोकि इतके परिकामी का अर्थ रूप में परिवित्त होना ही "बास्तविक महत्व रकता है। वदि ब्रिटेन अपनी खाकि के बाहर कोई वाबदा करे की। उससे कोई साम नहीं पह च सकता । हासाकि ब्रिटिश व्यापार सख्याओं से पता चलता है कि इस वर्ष सुदूरपूर्व सम्बन्धी एक भारी कमी पैदा हाबी, किसे मार्शक वहाबता मी पूरा नहीं कर वकेगी है स्पष्टतया कहा काये हो इस समय ब्रिटेन का कमकार कार्यिक टाना कलाविक नोस्ट पहने से बिसकता दह वानेगा, विश्वकी भयकर परिचाम ब्रिटेन के साथ-साथ बान्य स्टक्षिंग खेशों और प्रसायकर काश्री के सकार के किए भी बात क तिक होंगे।

#### १५०) नकद इनाम

सिक्ष वसीवरक वन्त्र --- इसके बारक करने हे कठिन से कठिन कार्य विक होते हैं । उनमें भाप विशे चाहते हैं चाहे वह पत्थर दिख क्यों न हो आराफे क्ष हो बायमा । इतसे मान्नोदय, नीवरी वन की प्राप्ति प्रकरमा और साटरी वें। को लचा परीका में पास होता है। महत्व ताबाक रं चादी का ह), होने का १३) महा साबित करने पर १५०) इनाय बारटी पत्र साथ मेका बाता है पता-बाधाद एरड कं॰ रविस्टर्ड, ( ब्रक्तीगह )

#### y 00) हनाम

(व्यक्ति क्षेत्र



क्षेत्रकी अंतर रक्षिकीर (ag. 3 केवर्डी र

पि सर्वात थी सबस्या में परिक पूर्व के स्थानीय और अन्तर-शाहीक स्थिति वर अस्ताह प्रमाण पढ़ने की बासा पेशा हो नहीं हैं। संबद्ध राष्ट ब्रुरह्मा परिषद २६ गई को बहु देशों श्रीर करते से समझ प्राये जाने वासे स्थेक्त प्रसाव- विकासधीन सम्बन्धता के किए बहुदियों और ग्रारवों, की चार क्याडों की एक विशय सन्धि के प्रस्ताक के साथ उसकी सतों को पूर्यकप से कीर बीक्ष मान किए वाने पर बार नहीं दिशा गया और इतका एक साम वह इसा है कि समरीका सीर विटेन में वैदा होने कते एक सम्मीर मनम्याव की आशंका सब एक परस्पर सहयोग भीर सहवाबना में बदस गई है।

इत तकता का मुख्य भेव क्राचा बरिवद में ब्रिटिश प्रतिनिधि तर आतेप-बेन्डर कडोगन और विदेशमंत्री औ बार्नेस्ट वेकिन को है। किएलिंग विक्रित असिंक कविता 'वीरता' में की दो परी-बाओं में वे बस्तुतः उर्धार्श हो गरे हैं। विवर्तिय विकास है ---

बन समझा दिमान विगड रहा हो और इसका दोव तम पर बाद रहे ही. तब बढ़ि बाप बापने मन में चैयं रख सकते हैं, बदि तुम स्थमने पर विश्वास कर बक्ते हो, बर्गके सर पर द्वान को शंका हो, केकिन दूबरी पर शंका करते कथा न्यास उदार होना चाहिए।"

इत कविता के अनुवार इन्होंने कारने दिमागों को बख में रखा और कुठी शंकाची की उपेखा करना है ठीक समस्य । प्रश्नुवयः, त्रिटिया प्रस्ताव ने मंत्री मार्शल और वादिगटन रेशम विभाग को भी वितायक कर दिवा, न्वोंकि इससे पूर्व वे बचार्य शंकाकों के क्षिए उन्हें माफ करना नहीं मुत्ते हैं

#### ''इजराइन'' की स्वीकर्ति

क्रमेरिका में वह बात स्पष्ट हो, जुकी है कि भी मार्शन भीर उनके कटनी-विश्व सकाहकार प्रोबीडेंट ट्रामैन द्वारा "हक्राहल" के शीम एक राज्य स्थी-कार किये बाने और फिसस्तीन की सम-स्था के ब्रायामी संचासन ने प्रति उदा-बीन के। जनको सस्यक्ष से व्यवता तन हुई, संबंधि हुरखा परिषद में करी प्रति-निषि ने कुछ धमन पूर्व का कास्वीकृत व्यवरीकी प्रस्ताव दोनारा उपस्थित किया। प्रथमें अरबो और यहदियों को ६६ चरटे के झन्दर शत्र युद्ध बन्द मारने का आदेश दिना गना था और प्रेंडा न करने वर द्वरन्त, कार्रवाई की वर्षको ही। इस प्रस्ताव से जिटेन क्षंयत नहीं,वा रे

र्शमय है कि सहवियों ने यह प्रस्ताव आन किया हो अथवा इसे मानते हुए 

# फिलस्तीन श्रोर तीन बडी शक्तियां

ं भी विसाम स्टीव ]

ब्रिटेन ने फिलस्टीन के संबर्ध को कल कमन के किए कैसे शाला. प्रकृष् कानी प्रव केल में देखेंगे।



स्वीकार कर विका होता । मित्र राष्ट्रीय सम को वा तो अपनी विवशता स्वीश्वर करनी पनती क्षथवा मित्र राहों (रूप भी)की क्रकि हारा इस्तक्षेप करके श्रावी की स्वीकृति खेनी पर्वती । मित्र राष्ट्रीय संघ का ऐसे अहमते में उसभाना पढता. बिसमें नीति और अनीति करावर से शंक्रकित हैं और बारे मुस्लिम चगत के जिक्द सकारक कोक्यांच बनने की नीक्त का बाती । जन्दन की तरह बाखिंगटन स्थित राज्य विभाग ने भी बह सम्भावता त्यप्र रूप से बान-सब बर की बी, बदापि प्रेचीडेट द्रूमीन इसे बहुत कम महत्व देते वे। वामेरिकन राज्य विभाग-यह वानता वा कि कुरचा परिषद में अमरीका का मित निचि, सर्वे प्रथम सपने हाथों पेश किये सने अर्खाद्धत प्रस्ताव का समर्थन करने में अपने को नहीं शेक वकी, क्योंकि उसी का प्रस्ताव सोविवत रूस द्वारा दोनारा पेश किया गया था। इस प्रस्ताव ने सरवा वरिवद की स्विति विषम हो वाती।

#### विराप-सन्धि आदेश

बटनाकम की इस स्थिति में ब्रिटिश प्रस्ताव ने सरका परिषद् को नचान का एक मार्ग सका दिया । इस प्रस्ताव का क्रमियाय वह या कि चार सप्ताही की विरास-संभि को कार्यान्वित करने के के लिए बारनों और यह दियों को नुसास वाये । इस सन्धिकाता में दोनों पर्यों को हर और से हथियार मिलाना बन्द हो जाने. विससे प्रध्यत्यता के लिए सप्रव मिल सके; ब्रिटिश सन्ध बतों के अनुसार सेना झरव में कार्य करने वाले २१ ब्रिटिश श्रफ्तरों को भी शीध श्रक्षण करना

होगा: श्रीर फिर भी, यदि ऋरबी अथवा बह देवों में से कोई भी युद्ध बारी रखेगा, तो ब्रिटेन भी मित्र गष्टीय संघ के निर्णय के मनवाने में साथ देशा। वाद मित्र राष्ट्रीय संघ ने फिलस्तीन को सन्ध कमी-शन रवाना कर दिया है और स्वीडन के काउदर बर्नाहोटे को विशेष मध्यस्य निवाह किया गवा है।

वह बातें तरन्त कार्रवाई की मांग बाने वाले सोवियत प्रस्ताव के बानुकत नहीं भी । सध्यस्थता कासपाल होने पर. क्ली प्रतिनिधि ने बहा, 'हमको सहायता के कर कारित स्थापित करनी चाहिये' पर क्या बह सहायता है -- सार्टर के खबन के जंतर्गत दवाब शासना सहाबता है ? इत चमकी के परिकास को देखें दिना इमें अपने भाग को ऐसे शहने में नहीं प्रसाना चाडिए, बिससे हमारा प्रभाव एक अथवा दूसरे पद्ध पर निलकुत समाप्त हो बाबे, क्योंकि दबाव डाकने का वह निश्चित परिणाम है। मिश्र राष्ट्रीय संघ को वैसी उलमन में फंसाना ठीक नहीं है, विसमें अब तक विदेश था ।

इस दलीका की शास्ति ने सुरदा परिषद को प्रभावित कर दिया। रूजी प्रस्ताच करबीकार हो गया और निःसन्देह क्रमेरिकी प्रतिनिधि भी, विश्वने रूस का साथ देना ठीक समस्य था. विन्ता मुक हो बबा । वाशिगटन राज्य विभाग को भी बड़ी भारी उसकत से झुटकारा मिल गवा । ब्रिटिश प्रस्ताव उन काचारण संशी-थनों के पश्चात ब्रह्म कर शिवा गया, ⇒वःकि बन्दन स्थित क्रमरीकी राजदत सम्माने गये वे धीर बिन्हें ब्रिटिश सर-कार ने भी मान लिया था। इस मार्ग के द्वारा अमेरिका और ब्रिटेन के बीच पैदा होने वाले मतमेद को भी दर कर दिया गया, और मार्शन योजना के त्रांत-र्गत पश्चिमी गरोप के पनकरवान सम्बं-भी सहायता पर पढने काले इसके सम्भा-वित प्रतिघातों को रासने में भी सफबाता

मार्शन बोबना भग करने के दूसरे प्रयस्त में बालफल हाने के बारवा सोवि-यट रूस को को निराशा हुई उसकी अलक ब्रिटेन के विबद्ध उच्छक्त निस्टा के रूप में दिये गये एक रूसी भाषका में वाबी गरी। इस चित्रा-वों के कारबा साफ वे। रूस ऐसे अवसर की प्रतीक्षा में था अन वह यह-दियों की विष्त्रवी समिलायाओं को सदारा देने वाली प्रपनी फीजें फिलस्तीन में भेव सके बीर विशेषका से बातंक-बाटी दल के लिये. को कि साम्ववादियों का दल है अमेरीका और ब्रिटेन के बीच तनातनी पैदा करवा कर उसको मार्शन योगना मंग करने का को समय-सर मिला गया था यह भी नहीं निला।

बार समस्त स्थिति का दारीमदार स्वयं फिलस्तीन पर है। वहां मिश्र राष्ट्रीय सब की सन्धि कमीशन और कातपट बर्नोकोटेका काम भी सगम नहीं होगा । उन्हें भारवों के उस कोब का सामना बरना होगा को कि कक सरकारों द्वारा 'प्रश्नराष्ट्रका राज्य' स्वीकार कर लिये जाने पर पेदा हो चका है और उनको उत्त करे की तरफ भी व्यान देना पदेगा, जो कि 'इजगइल की दुवैल सर-कार के सामने झातकवादी दल और इन्य विष्त्रची वह देवी का नियंत्रचा करने में अतमर्थ होने पर पैदाही सकता है।

फिक्सस्तीन की समस्याका ग्रामी श्रांत होता नहीं दिखाई देता। लेकिन दम तेने और शान्ति पूर्वक इस विचार करने के लिये स्थान मिल गवा है। अपन यह बात भी स्पष्ट हो गई कि अमेरीका का व्यतमत प्रोबीडेस्ट ट्रुमैन की यहूदी पञ्च में की गई शीव कारवाई के समर्थन में सर्वसम्मत नहीं है। मेरे विचार में श्री धार्मेस्ट बेविन धीर सर धालैक्येन्टर कडोगन हर सबस्था में भित्र राष्ट्रीय संघ द्वारा प्रशंभा पास करने के पश्चिकारी हैं: क्योंकि उन्होंने बदनामी सुनते हुए भी क्रपने दिमागों को ठ.क स्थान पर साध रखा ।

# -----की रूपरेखा

से**० भी इन्त विद्यावाचर**्यति

इस पुस्तक में केसक ने भारत एक कीर शासदह रहेता. आरतीय विधान का बाधार भारतीय संस्कृति पर होगा, इत्यादि विषयों का श्रतिपादन किया है। मूल्य शा) स्पवा।

ग्रेसेकर---

विजय पुस्तक भगडार, श्रद्धानन्द बाजार, दिल्ली।





वश्चिमी पंबाब के प्रधान मन्त्री नवाब ममदोत

द्भाव समय हिन्दुस्तान और पाकि-स्तान में सबसे क्याबा अधान्त क्रीर क्रव्यवश्यत प्रान्त पूर्वी पंचान क्रीर पश्चिमी पंचाब है। विभावन के बाद बंगाल के होनों भागों में कब समय तक श्रशान्ति रही परन्तु इस्से इनकार नहीं किया का सकता कि विश्रक प्रमान की क्रपेबा विभक्त बंगाल परस्पर एक दूतरे के साथ मिलकर चलने का वरन कर रहे है। दोनों बगाखों की सरकारें भी परस्पर एक दसरे के समीप आने की कोशिय में हैं। टोनों नंगाकों की बनता ने पूर्वी बताल में बनाली को धरना कर, मि॰ बिजा के 'बिन्दू बुरुक्तमान मिन्न २ भाषा बोलने वाली टा कीमें हैं विद्वांत का क्रवन खरहन वर दिया है। परन्त एंबाब में दिन प्रति दिन दोनों पंचाबों में स्वविश्वास तथा मेद भाव गहरे होते जा रहे हैं। केवल यही नहीं, पूर्वी पंचाब और विज्ञाने पंजाब की सरकारें तथा बनता अपनी तक अपने पैरों पर स्थिर रूप से सके होकर शासन का कार्य भी ठीक प्रकार से प्रारम्भ नहीं कर सभी : पश्चिमी वंबान का मंत्रिमबल दावा दोस स्थिति में रहता है। उनके प्राइमिनिस्टर मि॰ ममदोत को भाए दिन कराची बाकर मि० बिन्नाकी शरस लेकर अपनी गदी -संभावानी पहरही है। इर समय कोई न कोई मुस्लिम लीगी समुदाय मश्रीमंडल के विकट असन्तेष प्रकट करता रहता है। भिया इपितकाबद्दीन कां मंत्री बने । मतमेद होने के कारख उन्हें त्वाग-वच देना पढ़ा । सब मि॰ दौसताना सीर मि॰ शोकत इयात वा त्याग-पत्र देकर प्रवास मन्त्री के प्रति श्रयन्तीय प्रकट कर रहे हैं । पाकिस्तान के प्राहम अनिस्टर धि क्षियाकत ग्रली मां ने सरकारी बहुद्ध्य प्रकाश्चित कर प्रथमी तटस्थता की प्रकट करते हुए पश्चमी पंकाब के संवित्तंबक की गुत्यां को सुलकाने में बापनी धनमर्थता प्रकट काके कारतीय राजनेर को इस विश्वय में विशेष अधिकार देने की घेषका की है।

इमारी पंजाब की चिट्ठी

# दोनों पंजाबों में घोर अन्यवस्था

दोनों मित्रपरंदल दांबादोस — भी मार्गब से असन्तोष — शरकाशियों की समस्या — विजली व पानी का भत्मदा — पंजाबी को नई मांग — प्वी पंजाब ज्यादा जोरदार — सिखों की संकीर्यना जाटों में सी।

श्री मार्गव से असन्तोष इसी प्रकार से पूर्वी प्रकाब का मंत्री-ग्रंडल भी प्रथम दिन से बनता के प्रसं-तोष का लच्य बन रहा है । १४ अम्बरत को लाहीर से खासन भार संमालने के किए शिमका काते हुए, भी गोपीचन्द बी तथा इनकी वार्टी के विशेष व्यक्तियों को सामप्रतराव हाल में प्रकृतित बनता ने साहीर को धानि की क्वासाओं में क्रवासते हुए छोड़कर जाने पर विकास था। बाब भी मास्टर तारा विंड और देशसेवक सेना के नेता ए॰ मोहन सिंह तथा श्रीयत भीमसेन सकर कादि दिल्ली शार्वे कमाश्रक के वास समय समय पर इस मंत्रिमंडल के विदश्च अवन्तीय प्रकट काले में कोई कतर नहीं कर रहे। औ डाक्टर गोपीचन्द भी का मित्रमन्द्रस जो भी योका बहुत काम कर रहा है, वह अविकाश में कांत्रेत हाई कमाद के मरोसे तथा उनकी साख पर कर रहा है। प्रकाकी पार्टी नेशनलिस्ट क्रिक्स स्थर प्रपादन सोगों ने इस मंत्रिमन्डल की श्विति को भी डावा डोख किया दुवा है।

प्रान्तों का असंतुष्ट वातावरब

शासनतंत्र के कमेवारियों की सापर-बाडी के कारबा बनता में बसन्तोब पैटा हो रहा है। इस परिस्थिति को बदसने के क्षिये वर्धी वंशाय सरकार ने 'एएटी कर-पान सप्ताह' मनाना श्रुक्त किया है। विश्वते वसाइ बालन्वर में पूर्वी पंचाब के विला अफवरों की कान्फ्रेंस बुलाई गई थी। उसमें उन्हें प्रेरचा की गई बी कि वह पूर्वी पंचान के शासन में से रिश्वत स्रोरी स्रोर विफारिकों की सुनवाई तथा क्रम न करने की प्रवृत्ति को कम कर न्याय पूर्वक मिश्रद्धपात होकर शासन करें। उस प्रवत्तर पर इन विलाध की ने भी शिष्ययतें की कि इस क्या करें। करें मन्त्रियों की विफारियों तथा उनके द्वारा प्रवन्य में सनावश्यक इस्ताचेप ने इमें बरेशान किया हुआ है। इतका परिश्वास वह है कि पूर्वी पंताब के करने देशतों तचा सीमावर्ती प्रदेशों में सूट मार हत्या कायक का बोर है। दिन दहाने डाक छटेरे आवे वावे नागरिको का वामान लूट केते हैं। इन दिनों गुरदाव-पुर, बटावा, भी हरगोविन्दपुर के बाब का

तो इस प्रकार की बटनाओं ने बनता में भारी कार्तक पैदा कर दिवा है।

देव कुप्रस्त्य का एक कुपरिवास यह हो रहा है कि देहातों तथा रहते में को। नए या पुराने करोबारों के साली मांति चलाने में हतो।जाह हो रहे हैं। विशेषकर परिचानी पंचाय के साए हुए राखार्थियों को किए के बना की वेर्यात किया हुआ है। देहातों में कहरत करने वाके सरखार्थियों की वह मरीका नहीं कि बह वहां है। देहातों में कहरत करने वाके सरखार्थियों की वह मरीका नहीं कि बह वहां है। कहा कहा मेन हरे बार्येग। गुरालामां की बमीनों का स्विक कारा मांत्र बीरान कहा है। दिल्लु विकस्त बमीहरों की बमीने कारशकरों को न रिसने के सर्थिकां में उक्कर वहां है।

यही इंग्ल परिचमी पंजाब का है। परिचमी पंबाब में यह आफबाड बोरों पर है कि दिन्द्रशानः वाकिसान वर प्रकार करेगा । इसी आतंक से भवमीत इक्स ने साहीर में एक ईसाई साधु को मार दिया। पंचाय गक्नेमेंड ने विशेष विश्व मि प्रकाशित कर प्रकार की शासवाडें फैजाने वाओं को कावधान किया । एंग्ब्रो इंडियन विवित्त मिकाटरी गण्ड ने इस वर टिप्पमी करते हुए जिला कि बनता पर इन विश्व तियों का कोई असर नेहां। अन्तः प्रान्तीय कर सनों के फैनसों का भी कोई बनर नहीं क्यों कि रोखाना कारोबार में दोनों पंचानों की बनता में सविश्वास, सवहयोग और विद्वेष की भावनाएं बद्ध मुख है। इन दिनों लाहीर और पेशावर में निका-रिवां, गठ कतरों और मसविदों में भीक-वियों द्वारा चोरी की बाने की बटना बद रही हैं। विविक्त मिलिटरी गब्द के केसानवार = सावा के बच्चे भी इन कार्यों में करे हुए हैं। इसका मुख्य कारक यह है बाहर से आप शरका थी वेदार और वेरोबगार है।

स्रमी बगाचार गयो में गूर्वी पंचाय के तीमा गांव पर सर्जु स्वाम्भ्य की सार्चक-गर्या व्यवनाझी को कम करते के लिये में गांवीयन्द मार्गक विकासियों निकास नहे हैं, यरन्तु तरकार के इंग काशी का सारव बहुत कम होता है नहीं कि सर-सार्या सार्वापुरने सोग मी वेकार कीर केरोक-सार होकर सांचार कीविकार निकासि के



वूर्वी पंचाद के प्रचान सन्धी डा॰ गोपीचन्द्र आर्गद

तिने वन कुछ करने को उचत हो खाते हैं।

विज्ञतो और पानी का अवदा पिका के दिनों दोनों प्रवादों में विकासी क्रीर नहर के पानी के कम्बन्य में अवसी ने उम्र क्ष्म भारक कर क्षिया । मारतीय करकार की उदारका और इरदक्षिका से मामका टब वया है-पता नहीं होना में इन मामलों के कारब कर बन क्य भवंदर रूप वारब करके। पाकिस्ताव में नान पंद्रावी सरक्षमान पंद्रावियों के नफरत और डेप्पॉ करते हैं -- इचर बिन्द-स्तान में बान-पंचाबी बनदा पंचानी शरकाबियो, विशेषकः स्वाक्कीट, संब वुषपग्रसाद की जोर से जाने वासी को अपनाने में कतराती है। पाकिस्थान में उर्द भाषा के बढ़ते हुए प्रमाय की कम करने के सिवे पंचाबी सरसामान वेदाती यंबावियों की सङ्क्षियत के सिक् पंचाबी माचा को किन्द्रा का माज्यम क्याले पर बोर दे रहे हैं। इधर पूर्वी पंजाब में मी कुछेक हिन्दू तथा विश्व-विश्वों में भी सदाको विशेष रूप से-पंचाबी भाषा को वर्षी पंत्राय की सहका बनाने पर कारवन्त कामह कर रहे हैं। बॉलो पंचानों की तनातनी का मृतंकप इस घटना में स्पष्ट विजित होता है कि कादियां में ३०० ४०० विजेंद्रे इच्छमान भारत बरकार की संरक्षा में अपने अदिश्त की मत्त्रियों की रखा के किये क्के इस है। तथर पाकिस्तान के ननकाना खावेश में विक्या ३०००-४००० की वस्ता से क्रे पढ़े हैं। वह ब्रवृत्तियां हक बाद की दूसक है कि बन तक पंचान इस प्रकार बंदर रहेगा, कान्ति कायम नहीं हो सकती ! स्थिति वह है कि दोनों एक पूछरे से कर रहे हैं- इक्स उपाय वह है कि होनी पंचानों के अभिमंद्रश चनशाओं के सक् स्परिक है भी की पुर करने के ज़िये शंकाबी बम्बता को विक्किंग करें ।

पूर्वी पंजाब ज्यादा समजोर उपिकासन समानताओं के होते (केन प्रत १८ स.)

#### तिकी है जिस्स होने है कारण जिला है जह है जहां है जिस-किंद्रें के ज़ारी आपर्तित किया है। किंद्रियों ने बंद्रा के कोट में को कोट कींद्रियों के बंद्रा के कोट में को कोट

पूर है के क्यान मंत्रत को अपनी क्यों के बारों ओर बूपने में १४ वरते के कार ही अविक क्यार समार है। क्रमी हुते का सुकाब भी समान प्रवर्त के प्रति के अवाय के बराबर है। र्मका के चारों क्षेत्र का वायुमयरक प्रशी के बाजुमक्क के समान मोटा नहीं है। मंगल के जरातल पर भी गुस्त्वाक्ष्यं व स्ति प्रशी पर की गुरू स्मापनेस प्रक्रि के काची है, प्रशी कारक अश के बावपदस्त्र के सविक मोटा होने की बासा नहीं की बासकरी । जास-विक यान्यवाको के अनुसार मंगल पर के बालमबारक का बनाव प्राप्ती के काबारता के धनता का जीवाई है। हो। बावेब का बनुमान है कि मगस कर का बाजुमबन्ध कमारे क्या के छ के है क वे पर्वतों के निकट के वासुमहरक के भी बतवा है। मनवा का हब्ब मान प्रची के द्रज्यमान का संगमय नवा मान है। उत्तम ब्यास ४२१६ सीब है, बबक प्रयो का आब ७१२७ श्रीका है। अंबक्षा को कर्न की परिक्रमा बारते में १.८८ वर्ष समते हैं।

मंगस की कोर देखने से वह सास का जगनम हवा दिवर विकास देश है। ब्रेसिन दूरवीन हाराः देशने पर वहा के बराराम को सामान का क्रोंसे के क्रम शाम उसमें नहीं नहीं इतिस नीवा वर्षेत्रक क्षत्र वन्त्रे दिशा-बाई पहरी हैं। वे बन्ने स्वाही हैं। का अनुमान किया बाता वा कि जास रक अंबल के स्वत को प्रवृतितः करता के अधि हरित जीवा वर्ष के पत्ने नहीं पर बस बच्चा या वस परेश दीवें की क्या देते हैं। मगक मह क्रिया पर स्वेत प्रदेश दिसलाई क्षा है। वह वफेद मान श्रीभाश्रत में प्रायः क्षत्र हो कता है, किन्दु उदबे क्रियों में पुन. दृष्टियोचर होने सगता है। वैकानिकों का सावास है कि बा क्षेत्र मान वरां के वर्धीं वारेक Wintelfen went ? !

प्रस्ती सीर मनस की वमानता ने बाद नकीन करनमा को सम्म दिया है। सोची का सञ्जासन है कि मनस पर और प्रशी बीठे ही मञुष्य हैं, किन्द्र ने सुधारी नहीं के समुख्यों के समान आहे हैं हैं

वैद्र केंग्रुवन किया बाता वा कि कि प्रेंबार कर के अूबों का रवेत अवेत अवत के बावब के किया बावाविकत कि वैक्षा-बुक्ता प्राचान नहीं है, विकास कि प्रोचा केंब्र हैं। बीह मेंबार पर का

# पृथ्वी का निकटवर्ती मंगल ग्रह

[ प्रो॰ वक्तवात दक्क एककी, उदक्रुर ]



सनी नरफ के रूप में परवर्षित होता का रख है तो बढ़ा के सायुव्यवका में जाने कर के करने का स्मित्त होना सहस्त्र है, फिल्हु हुए बाद के सभी पूरे समस्त्र नहीं मा सहस्त्र है, फिल्हु हुए बाद के सभी पूरे समस्त्र नहीं मा स्त्र तो सुनों कर रहेत सदेश सरवन कि सोपान बहुद ही कम है — के सरवा है, किया माने सावेस हैं नहीं है नहीं सोपान के सावेस होते हैं नहीं से सम्बद्ध माने स्त्र है कि स्त्र माने सावेस होते हैं नहीं से सम्त्र से सावेस सावेस सावेस से सावेस से सावेस से सावेस से सावेस से सावेस से सावेस से सावेस से सावेस से सावेस से सावेस से सावेस से सावेस से सावेस से सावेस से सावेस से सावेस से सावेस से सावेस से सावेस से सावेस से सावेस से सावेस से सावेस से सावेस से सावेस से सावेस से सावेस से सावेस से सावेस से सावेस से सावेस से सावेस से सावेस से सावेस से सावेस से सावेस से सावेस से सावेस से सावेस से सावेस से सावेस से सावेस से सावेस से सावेस से सावेस से सावेस से सावेस से सावेस से सावेस से सावेस से सावेस से सावेस से सावेस से सावेस से सावेस से सावेस से सावेस से सावेस से सावेस से सावेस से सावेस से सावेस से सावेस से सावेस से सावेस से सावेस से सावेस से सावेस से सावेस से सावेस से सावेस से सावेस से सावेस से सावेस से सावेस से सावेस से सावेस से सावेस से सावेस से सावेस से सावेस से सावेस से सावेस से सावेस से सावेस से सावेस से सावेस से सावेस से सावेस से सावेस से सावेस से सावेस से सावेस से सावेस से सावेस से सावेस से सावेस से सावेस से सावेस से सावेस से सावेस से सावेस से सावेस से सावेस से सावेस से सावेस से सावेस से सावेस से सावेस से सावेस से सावेस से सावेस से सावेस से सावेस से सावेस से सावेस से सावेस से सावेस से सावेस से सावेस से सावेस से सावेस से सावेस से सावेस से सावेस से सावेस से सावेस से सावेस से सावेस से सावेस से सावेस से सावेस से सावेस से सावेस से सावेस से सावेस से सावेस से सावेस से सावेस से सावेस से सावेस से सावेस से सावेस से सावेस से सावेस से सावेस से सावेस से सावेस से सावेस से सावेस से से सावेस से से सावेस से सावेस से सावेस से सावेस से सावेस से सावेस से सावेस से सावेस से सावेस से सावेस से सावेस से सावेस से सावेस से सावेस से सावेस से सावेस से सावेस से सावेस से सावेस से सावेस से सावेस से सावेस से सावेस से सावेस से सावेस से सावेस से सावेस से से

वुरबीन द्वारा देखने पर मगक में क्रम काली रेसाएं विकसाई पहली हैं। वाचारकतमा लोगों का वह क्याल है कि बह रेकावें मगक वर की नारें हैं। तन १८७० ई. में इटली के प्रतिक स्वोतिया कियटैली ने वह विश्वति निकारी थी कि मगवा के बरासल पर कक काली रेकावे हाशियत होती है। इस विश्वात के अनु-शर इन रेक्सकों की सम्बाई कई क्यार मील तथा चीकाई २० से ६० मील तह क्तकाई गई। खिपटेली ने इन रेकाफो का नाम चैनल्ड रका विनको इटली की आका में कैनस्य करते हैं। इटसी मानाका बद्द सन्द सीवता से कार्यें याचा के केसारक शब्द में कनुवादित कराका समा कीर कोगों में यह धान पैस क्या कि इस प्रकार की रेकार्ने यहा पर नहरे होने की स्वना देती हैं।

हों • सावेश ने म यस के बारे में महस्वपूर्क रहस्वोद्घाटन किया है। उनका क्रममान है कि वह फेनल्व आधीवकरी है उनके प्रान्तार स्वते पत्रजी रेखाओं की चौकाई २ वा ३ मील है खनकि मोटी रेखाय १५ से २० मील तक चौकी है। तनक काना है कि इन रेखाओं की सामाई क्रवेसाक्त सचित है। वह रेसावें १००० मीम तक सम्बी है तथा उनमें से एक की सम्बाई १५४० मीस है। तव क्या ने रेकानें पानी की वास्तविक बन्धी चौडी बागर्वे हैं। मी॰ सावेल का कहना है 'हा' | म'गल पर भी यह सारी रेकार्वे बहा के अ बीव रवेत प्रदेश के निकट बाकर प्रकतित हो वाली हैं। वावेल के निरीसकों के कनसर बहा पर यह रेखाए एक दृश्रे को काटती हैं वहा कुछ काले चन्ने दिखताई पढते हैं । मगस कर के स्थावी श्वेत प्रदेश के fer we ret alft zu mr senal बन्ध दिवासाई बक्ता है। इससे विद होता है कि अ वो पर भी श्वेतता ऐसी बस्तु के फारबा है जो निवसती है। ऐती वस्तुओं में पानी ही ऐकी चीव है को इस प्रकार का प्रदर्शन करे। मगल व्यं से काफो दूर है। वहा का वागुमहत्त इतना पत्रका है कि सूर्य की गरमी को शोधित करके रोड नहीं तकता। ऐसी रहा में किसी वस्तु के विधनने का प्रश्व कारचर्यपद ही प्रतीत होता है. फिन्ह प्रोफेटर बाबेस का बहना है कि वास-मयहबा के पतका होने के कारव हुवे की किरकों तेजी के साथ पढ़ती हैं और पानी पिवजने सराता है। मंत्रक पर बल वाय बदापि ठडी है केविन बदा का वापमान वानी के बमने के वापमान से सदैव अधिक शहता है। पहिले लोगों का यह विचार था कि प्रताल में विकासे देने वाको चन्ने वहा के समूत्र हैं, किन्छ लावेल के निरीक्षकों ने इस विचार की गक्कत सिद्ध कर दिवा है क्योंकि मगक्क की रेखायें एक दूधरे को काटती हुई प्रतीत होती हैं। इसके प्रतिशिक्त प्रात परिवर्षन के लाथ २ उन घव्यों के रस में भी परिवर्तन होता विकास दे पहला है। उन का इरित नीस वर्षा दहरे रव में बदल बाता है और वह पुनः हरित नील वर्षा में परिवर्तित हो बाता है। सावेल का अनुमान है कि यह पत्ने बनरपति के प्रदेश हैं बिन में वर्ण के पिषको दवे पानी से किंचाई होती हैं।

वडा की नहरों के बारे में भी वह देखा गया है कि वे मगला ब्रह की शास्त्र ऋत में दिखलाई नहीं पड़ती किन्त बस्तत ऋत में बन कि अवीय रवेत प्रदेश करे बीरे छुत होने सगता है वे पुन- हक्षि-गो चर होने सगती हैं। सावेश कर अनुमान है कि मगल गढ़ की वड़ी २ काबी रेकाकों के बीच में पानी की बास्तविक नहरें मौजूद हैं विनके द्वारा वहा सिंचाई होती है। यो काली रेकार्ये इमें दिलल'ई पड़ती हैं वे नदर्र नहीं हैं क्वों कि वहा की नहरें काफी एकड़ी हैं, किन्तु वे रेखायें नहरों के किनारे बढ़े लम्बे चौड़े बनश्रति प्रदेश हैं बिन में उन नहरों द्वारा विचाई होती है। तब वहा चीवन का अस्तित्व भी है। इस विषय में समाचार पत्रों में बानेक बेसिर पैर की बातें निकली है। प्रो॰ कावेल भी मगक में बीवन श्रास्तित्व के विद्धान्त में विश्वास रखते हैं किन्द्र जनका विश्वास इस प्रकार के बेसिर पैर के बाधारों पर निर्मर नहीं है, वे विश्वास तब करते हैं बन उनके निरीखखीं द्वारा निक्से हु परियाम उन्हें ऐसा करने को विवस कर देते हैं। उनके विचार इस ### ¥ :---

एक वमन या जन कि मनस्त्र वर यानी के अपी कमी हो गई यी। यानी की इल कमी को यूग करने ने लिये वहां के निवासियों ने जन्ने दु उपान कोच निवासी हैं। इन काली रेखाओं का जीवा यन तथा उनकी रेखानसिवात् कुलक काइति उनके कृतिम होने का ममस्त्र के ति हैं। मंत्रस के मुलीय रवेत प्रवेश की बरक का विचल कर नहां की मध्यरेखा की बरक का विचल कर नहां की मध्यरेखा की बरत का विचल कर नहां की मध्यरेखा की बोर वहने का हसके प्रतिक्रिक और

# केश सौन्दर्य के लिए

🛨 ग्रहकुल काँगडी फार्मेसी द्वारा भेंट 🛨

# केश सिगार

इस्से किर पोने पर वाका रेकम से स्वकारम व सुन्दर हो व्यते हैं। मूहब २।) पाव।

## नामचा तेल

वाकों का निरना, संसमय में वकना का वि रोग दूर होकर दिमान में तरावट काती है। सून्य ११) बीजी।

## बाह्यी तैस

दिमान को ठरहक व तरावट नहुंचा कर कालों को मकबूत व कुन्दर बनारा। है। सस्य १४०) शीखी।

## मृङ्गराज तेब

वालों को काला करने में वह तैल प्रतिक्ष है। नेत्र कोति को तेण करता है। मूल्य ३) पाय।

# ग्रस्कुल कांगड़ी फामेंसी (हरिद्वार)

एक अबीय प्रदेश से मध्य रेखा की वर्ते। स्रोर नहता हमा 'दतरे जब पर पहेंच भागा है और वहा जाकर अम जाता है। क्षमय आने वर यह पानी पुनः पित्रक कर पहिले भ व पर परंच बाता है। इत प्रकार वानी का कावागमन जारी रहता है। इससे सिक्ट होता है कि यहा के निवासियों ने कत्रम रूप से पानी के बहाब का इस प्रकार प्रसन्य किया है। हो। बादेश ने अपनी मृत्य तक इसी बात की प्रतरावृत्ति की थी कि मगल पर को कासी रेखाये यहा की नहरों और तनके प्रास्पास की बनश्रति प्रदेश की कुचित करती है। उन्होंने अपनी चत्य से विते एक व्याख्यान में कहा वा कि मगबा के बगातार निरीवकों से कोई बात ऐसी नहीं भिश्वती को वहा पर कीवन श्वास्तित्व की कमाना के विकट काती हो ।

बन १६ १३मि प्रो० पिकस्ति ने भ्रमे-रिका और बोकर के ज्वातिषियों का एक संच स्थापित किया था। बक्दि उन्होंने स्त्रम कोई तिकास्त स्थिर नहीं किया किन्त तनका काना है कि अनके निरीवकों के विश्वाम जावेस के विवद नहीं वाते। चन् १६१८ में पिकरित से समझ के नारे में अपना नवीन विद्यान्त वैश्व निश्चे के सामने रक्ता । इसके चतुनार मगस पर के केजाकत का कार्य करी है को हमारे बहा के सबद करने हैं। मगस की मीध्म ऋत में इन कैताल्ड कर पानी माप बन कर उदता है भीर मेंड के रूप में पन. क्श बरत पहला है, किन्तु निकरिन का तक विकारत बस्तोय बनक नहीं है ।

समझ वर बीवनके श्रस्तित्व का अस्य कहा के वापमान से बहुत कुछ क्षावरिकत है। बद्ध समय हुआ वर्ग करूर शक्तको व रहेल ने गवित दारा बह विक्र किया वा कि मगतां का ताप-मान बरफ के तापमान से भी कम है। बढि यह सत्य है तो वहा बीवन के श्वस्तिस्य की करूरना नहीं की वा सकती ।

आवेत और पिकरिन का कहना है है कि बहा के बाग्रमग्रहत के स्वयुक्त लाते के कारक दिन का तारमाने फाफी बर बाता है। पिनरिन का विश्वात है कि मंगला पर राजि में बदली होने के कारक सर्व से बाई हुई नभी का कवि-कास वही रह बाता है। इस प्रकार मनक बर की रातें क्रपेबाकत गरम रहती है।

बन् १६२४ में रेडिबोमीटर द्वारा मस्ता के बरावता का सापमान पापा सवा था। इस निरीक्स से वहां का सापासन ७० से १५० सेन्टी प्रेड के कीस में निश्चित किया गया था। उक्त प्रवोगातम् । परिवास वहा पर अवन् के श्रास्तित्व का समर्थन करते हैं यदि क्रमाख राहि (एटोमिड सनवीं) वा स्थ-

को ल'काई नीचाई के कार निर्मर है। करने में किया गुवा को जुमकिन है हम बावेश के निरीवयों के शतकार संबोध निवाद संबोध में मंत्रक की सक्त कर





#### ५००) नकद इनाम

बवामर्व जुर्च से सब प्रकार की स्तौ, दिमानी कमबोरी, स्वप्नदोष, बाद्ध कार तथा नामवीं दूर होकर शारीर हक-पुष्ट बनता है । मूल्य ३॥।) मय बाकसार्थ । बेकार सानित करने पर ५००) इलाय । रवाम कार्मेंची (रविस्टर्ड) बढ़ीबह ।

## पेट भर मोजन करिये

गेतहर-(गोलिया) गैत चडना वा पैदा दोना, केट में पवन का कुमना, भूस की कमी, पाचन न होना, साचे के बाद पेट का भारीपन, बेचैनी, इदब की निर्वेशता. दिमाग प्रशान्त राना, नीर पा व भाना, दस्त की स्वाक्ट वगेरा, विका-वर्ते दर करती है । भाग, सीवर तिसी और बैट के हर एक राम में कड़ितीय हवा है। कीमत कावा १।) तीन का ३॥) काक वर्षे वकावा ।

व∽दुग्यशिकाय कार्नेखी १ व्यवस्थार कोय पाताबात के बापनों को विकसित हिस्सी-वर्षेट सरस्रायम के सांस्त्र और



### विज्ञान कला सवस

में इब वर्ष केवल ३० विद्यार्थी सांट का बिए कार्यों निकार्थी हिन्दी शिक्स समावा < वों क्या पात हो और वस्तु निर्मास की कवि रखते हो। सबन आसी आका में उप किया देने और बारेक वस्त बनाना विकाने का इक माथ केना है। प्रस्थकारों हरन्त मेव देनी कावियें और पाको कुनाई की कांट में क्याबित होने के क्रिए प को तक दीएके पहुंच बाना चाहिने। निवन्तकती और कार्य क्कार से मिल सकते हैं।

विज्ञान कसा मनन, दौरासा ( शेस्ट ) जि॰ मेरठ।

## १०००) रुपया नकद इनाम मासिक धर्म एक दिन में जारी

मैन्सो जाइफ चिक्स —एक दिन के बन्दर ही किसने ही कर्ने सीर किसी एक से बके हुईए माधिक बमें को बारी कर देती है, कीवड़ा क्रम्र)

मैन्सो लाइफ स्पेशस—वह माधिक वर्ग को कौरन व्यारी करके साम को विज्ञान जातानी से ताफ कर देवी है। औ॰ १२।) चार रखी गर्मनदी इत्येखाल न कर क्योंकि वे बच्चेदानी को शिश्कृत साफ कर देवी है।

चन्या वर्षस्टाप-४ ताल के लिये हमक न होने की कारक्टी । बी॰ ४) इयेशा के सिवे १०।) । १०००) द० इनान को मैन्सो साइक, वा नवेंस्टाव को नामपीय कावित करें।

लेबी बाक्टर एक के बरमन (A. W.) ६८२ क्याच पूछ बेडली।

#### प्राचीन ज्योतिष का चमस्कारी महान क्रम

## त्रिकालज्ञ ज्योतिषी यात्रिकाल विज्ञान

बन्द बन्ध में बिन्दी माचा बोलने वाका मनवा बेबे ही बिनों में प्रतिक्र ब्बोतियी वन कर आदश पन और अखय कीर्ति वेश कर क्यांस है. अस कर्तमान कीर मनिष्य का बाल कहना, मृत्यु बायु कीर मारे केश्च कावि वृक्षान्त कानावती बातवा, करने करके के विकि विकास, किये करवारी देख कर काम कांत काम तिथि और दिन बानना, कम चन्द्रमा साथि गरी का स्वत करना तथा गाँकर सीर कोला क्रोबिय के तमाम गृह रहलों की करता और क्रोक व्याक्ष में क्रमधाक है बोबा वहा मन्ष्य भी पूग क्योंनिष सान क्रष्ट कर सकता है। कीमत क्र) पोरडेक ध्रार्ट

पता-न्योष ट्रेडर्स नं० १ अखीगढ सिटी ।

## **% विवाहित जीवन औ**

को बकाय बनाने के राज राज्य कार्य हों हो निमा प्रकार मंतराने ह १-कोड बाला ( तकिए ) १॥) \*\*\*\* ( uffes ) ##) ३—यः साविषयं (स्थित) शां) ४--- १०० प्रमान ( वर्णिक) स्त्री ५-वंशनयत (वांच्य) १३) ७—वोने **बल्ह**त क्ये 44) असोब्द इसारों का कान केते है को नन में शिवीनी, होतीय हो प्राप्ता मेंत्रियाँ alle c'ita until (ale 18) mille

्रिकीं उसे वही प्रकाशका किया में प्रकाशका क्षेत्र के किया में प्राप्त राहस्मीर को किया मूर्गिय के सार को प्रकाश की स्मार्थ के स्वार्थ में प्रकाश की स्मार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्य के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्व

सम्में सम्में रात शास बरक गये। सेकिंग हर नीय न तो स्तीव साम सम्मित्त हर नीय न तो स्तीव साम सम्मित्त तो से साम सम्मित्त हैं साम सम्मित्त हैं से सम्मित्त हैं से सम्मित्त हैं से सम्मित्त हैं से सम्मित्त हैं से सम्मित्त हैं से सम्मित्त हैं से सम्मित्त हैं सित्त हैं से सित्त हैं से सित्त हैं से सित्त हैं से सित्त हैं से सित्त हैं से सित्त हैं से सित्त हैं से सित्त हैं से सित्त हैं से सित्त हैं से सित्त हैं से सित्त हैं से सित्त हैं से सित्त हैं से सित्त हैं से सित्त हैं से सित्त हैं से सित्त हैं से सित्त हैं से सित्त हैं से सित्त हैं से सित्त हैं से सित्त हैं से सित्त हैं से सित्त हैं से सित्त हैं से सित्त हैं से सित्त हैं से सित्त हैं से सित्त हैं से सित्त हैं से सित्त हैं से सित्त हैं से सित्त हैं से सित्त हैं से सित्त हैं से सित्त हैं से सित्त हैं सित्त हैं सित्त हैं से सित्त हैं सित्त हैं सित्त हैं सित्त हैं सित्त हैं सित्त हैं सित्त हैं सित्त हैं सित्त हैं सित्त हैं सित्त हैं सित्त हैं सित्त हैं सित्त हैं सित्त हैं सित्त हैं सित्त हैं सित्त हैं सित्त हैं सित्त हैं सित्त हैं सित्त हैं सित्त हैं सित्त हैं सित्त हैं सित्त हैं सित्त हैं सित्त हैं सित्त हैं सित्त हैं सित्त हैं सित्त हैं सित्त हैं सित्त हैं सित्त हैं सित्त हैं सित्त हैं सित्त हैं सित्त हैं सित्त हैं सित्त हैं सित्त हैं सित्त हैं सित हैं सित्त हैं सित्त हैं सित्त हैं सित्त हैं सित्त हैं सित्त हैं सित्त हैं सित्त हैं सित्त हैं सित्त हैं सित्त हैं सित्त हैं सित हैं सित्त हैं सित हैं सित हैं सित हैं सित हैं सित हैं सित हैं सित हैं सित हैं सित हैं सित हैं सित हैं सित हैं सित हैं सित हैं सित हैं सित हैं सित हैं सित हैं सित हैं सित हैं सित हैं सित हैं सित हैं सित हैं सित हैं सित हैं सित हैं सित हैं सित हैं सित हैं सित हैं सित हैं सित हैं सित हैं सित हैं सित हैं सित हैं सित हैं सित हैं सित हैं सित हैं सित हैं सित हैं सित हैं सित हैं सित हैं सित हैं सित हैं सित हैं सित हैं सित हैं सित हैं सित हैं सित हैं सित हैं सित हैं सित हैं सित हैं सित हैं सित हैं सित हैं सित हैं सित हैं सित हैं सित हैं सित हैं सित हैं सित हैं सित हैं सित हैं सित हैं सित हैं सित हैं सित हैं सित हैं सित हैं सित हैं सित हैं सित हैं सित हैं सित हैं सित हैं सित हैं सित हैं सित हैं सित हैं सि

कपनी कपनमूनि होड़ खुरेख में साकर दतीय ने बाया वा दि बुद देन मैं किपनी नशर करेवा। बेहिन समय नै उक्का सम साथ तक नहीं दिखा। मह दिक सम में सपना हा कु सत्तवा। उस्ते में सकपनता उक्के एक्खे पहती। में वात तक उनने सनेक प्रमोग किने। कमी चीनी भी रग विरंग्ध विकिया दना कर बचों की दुनिया में तेर क्यास किसा; केशी साथी फोसे में पुस्तक मर क्यास सारमियों को बोर्डजों के ररवा के सक्त सारमियों को बोर्डजों के ररवा के सक्त सारमियों को बोर्डजों के प्रसाद करा सारमियों के कोर्डजों के प्रसाद करा सारमियों के स्वी सा सुनिक्तम श्राहार स्वाम्य केश स्वी सा सुनिक्तम श्राहार साममिका है



पैते पेकर चीनी भी चिक्रिया मोस सेते और मजे से सामा करते।

वो चार दिन शक कतीय ने बाग-तार देखा कि कुछ बन्ने ऐते हैं, को विविध्य मोल तो नहीं के सकते; केकिन उनका दिल चलता है कि चित्रका करें मिल बादे, तो वे निहास हो बागें। एक दिन स्वीय ने सुद्धा की के मन्दिर के वाड, पोरल के पेड़ के मीने करें होक्स करनवात से अपना नाम बलाय और करने देर तक चयी उन्द्रनाता रागा बब बहुत से बन्ने का नग और चिद्रमा की मान करने लगे, तो उसने कहा— बाव पहसे पेते सुना। कर का से एक पिट्र में कहा करने हरी नारी से एक एक

को बच्चे देश सादे के, वह प्रस्ताव धुन कर प्रवन्त हुए। वर्तीख को सपक कर पेडे वे दिने सौर चीरन एक करार अब कर लड़े हो गवे। बिनके पाव नहीं वे वे बेचारे करना वा डह सटकावे एक और बाई रहे कुरह में |

जीर, जिन नचों ने पहले हैं ही बतीए को रेते है दिने हैं, ने नद देल कर दल रह नने कि कुनव में सहे चयों को उत्तरित पर-यक विकेश नट रहा है। चीरे चरे सामगण सारी विकिया बंट सुद्धी। इंटिकत के पहले में कहती

'शरे, हमने पेसे दिने हैं | हमें दबो नहीं देते !' पेसे देवर कतार बाचे कांके वर्षों ने चिक्लाना शुरू कर दिशा।

'सभी देता है।' वतीस ने कहा। चीने छुए दासी। विकास कर कर कर कर किया है।

पिर किन वर्षों को वह मुफ्त में विकिश बाट जुझ था, उनसे कहा --- 'अब दुम सब बा बकते हो ?

नावरी-कूदरी यह वन बच्चे क्रपने क्रपने बर बक्के गये। बिन बक्कों ने पैसे वे दिए वे, केकिन क्रम तक 'विक्रिया न या वके वे, वे ब्यों के त्यों मन मस्रोस कर कतार में खड़े थे।

बरीह ने कहा — 'देखों मई, दुम रोव चिट्टिश सरीहते हो। एक दिन न मिली, तो कोई हवें नहीं ? और उनके पैडे वापण कर दिने। फिर को चिट्टिश वन सी थीं, उन्हें हम दक्षों के जामने हवा में उत्हासते हुए कहा — 'सूटो खाबों!'

मोहरते के लोग, वो कठीश का यह राज देख रहे थे, बमक समे कि चिक्रिया बाजा बनका है। देखों न, क्षात में चिक्रियों खुटा बाज़ी।

वेकिन वरीय बनकी नहीं था। उन बनों की कातर इहि उसकी मायुक्त को वेब जुड़ी बी, जो केहें देकर विकिश करीदने ने खामार्थ थे। जीर, इसके बाद बरीय में एर कभी चीनी की विकिश्व नहीं बनाई।

पुस्तकों के नेपने में भी उसे कभी सफलता हान नहीं सभी। और, श्रा गर समस्यों कर तो सहस्य विश्वेच-नेका ही हास हुआ। निश्च किसी तथनी को सस्यादी साओं श्रा गर सामग्री देखते बाब कोर उसके सहस्यरंग का सामग्र करीय को हुआ नहीं कि यो ही उसने मोडे सगा साम्री। माणुकता की दुनिया में वतीय का चार है विद्या आहर है, ते किन स्मावत्त कर विद्या कर है विद्या कर है विद्या कर है विद्या कर है विद्या कर है विद्या कर है विद्या कर है विद्या कर है विद्या कर है विद्या कर है विद्या कर है विद्या कर है विद्या कर है विद्या कर है विद्या कर है विद्या कर है विद्या कर है विद्या कर है विद्या कर है विद्या कर है विद्या कर है विद्या कर है विद्या कर है विद्या कर है विद्या कर है विद्या कर है विद्या कर है विद्या कर है विद्या कर है विद्या कर है विद्या कर है विद्या कर है विद्या कर है विद्या कर है विद्या कर है विद्या कर है विद्या कर है विद्या कर है विद्या कर है विद्या कर है विद्या कर है विद्या कर है विद्या कर है विद्या कर है विद्या कर है विद्या कर है विद्या कर है विद्या कर है विद्या कर है विद्या कर है विद्या कर है विद्या कर है विद्या कर है विद्या कर है विद्या कर है विद्या कर है विद्या कर है विद्या कर है विद्या कर है विद्या कर है विद्या कर है विद्या कर है विद्या कर है विद्या कर है विद्या कर है विद्या कर है विद्या कर है विद्या कर है विद्या कर है विद्या कर है विद्या कर है विद्या कर है विद्या कर है विद्या कर है विद्या कर है विद्या कर है विद्या कर है विद्या कर है विद्या कर है विद्या कर है विद्या कर है विद्या कर है विद्या कर है विद्या कर है विद्या कर है विद्या कर है विद्या कर है विद्या कर है विद्या कर है विद्या कर है विद्या कर है विद्या कर है विद्या कर है विद्या कर है विद्या कर है विद्या कर है विद्या कर है विद्या कर है विद्या कर है विद्या कर है विद्या कर है विद्या कर है विद्या कर है विद्या कर है विद्या कर है विद्या कर है विद्या कर है विद्या कर है विद्या कर है विद्या कर है विद्या कर है विद्या कर है विद्या कर है विद्या कर है विद्या कर है विद्या कर है विद्या कर है विद्या कर है विद्या कर है विद्या कर है विद्या कर है विद्या कर है विद्या कर है विद्या कर है विद्या कर है विद्या कर है विद्या कर है विद्या कर है विद्या कर है विद्या कर है विद्या कर है विद्या कर है विद्या कर है विद्या कर है विद्या कर है विद्या कर है विद्या कर है विद्या कर है विद्या कर है विद्या कर है विद्या कर है विद्या कर है विद्या कर है विद्या कर है विद्या कर है विद्या कर है विद्या कर है विद्या कर है विद्या कर है विद्या कर है विद्या कर है विद्या कर ह

ऐडी दक्षा वे चन उसे छान्नी के विवाद का निमनक निमा, तो स्वधावतः वह म्रपूर्व प्रजन्तता से भर उटा। घर माकर उसने पत्नी से कहा — 'सो, उद्यारी कोट वहिन का विवाद हो रहा है। निसम्बद्ध साथा है '

अपनी निरानन्द किन्द्रशी पर साने क्या

क्या कोवता रहता।

'शरे, परसे से शहें सबर भी नहीं जीर एक दम निगन्तवा का पहुचा?' रमामा ने निमनबारन अपने हाथ में सेते हुए कहा, और उसे एक सात में हो पढ़ हाजा । पिर कहा — 'ठीक हो हैं है दादा कान मुद्दे हैं न । सानम तय होते ही हती सात सरका के हाथ पीको कर देना उन्होंने उक समझ्य होगा। हसी सिक्ट पहले से काई सार नहीं में सा तरे हैं

'ठीक क्यों न होगा १' वतीया ने प्रस्काते हुए कहा —'धात ताला करक गए। इत बीच तुम प्रश्ने मान्याय और विदेशों के भिक्ष नहीं बच्चे। स्त्रव विवाह के तिलावते में भीव ही मोब है।'

'खबपूको तो मौब रहेगी उम्हारी। स्थामा ने कहा।

'मीख ।' वतीक ने दोहराया । चिर सायद किंद्र व के स्वर स कहा — 'हा, मीख ही देशी । प्रवास से तायपुर का साने खाने में दूक वैंक्ड़ा है कम स्वाहा न होगा । 'समादियों में माध्यर-मूली की यह मुजाफिर भरे रहते हैं। काला के विवाह के जिलकों में हव बाला में खुठ। का दूच याद जा बादमा !'

'भीर, यह न कहोने कि बन साक्षिय उठोबी कर बुम्हारे गास साल करेंगी,

दिन्द संगठन होया नहीं है

हेन्द् संगठन होचा नहीं है क्रिय

अनता उच्चोपन का सर्ग है स्वक्षेत्रे

हिन्दू-संगठन

[ केन्नक स्वामी बदानम् स्त्यासी ]

इस्तर जबरन पहें। जाब भी विन्हुजों को मोक्सिता से क्याने की आव्यानका करी हुई है; जरत में स्वने वाली प्रमुख वादि का बक्ति उत्पन्न होना राष्ट्र की वक्ति को बहाने के क्यि निवस्त आव्यानक है। हवी उत्पन्त से पुन्तक नकवित नी वा रही है। बुल्व २)

विजय पुस्तक भवडार, भदानन्द बाजार, दिश्वी ।

नहां तुन्हें नहाड़ तो चोचना नहीं है। दिन भर चायम हे नदे रहेगे चीर मं के चपने काकार होते देखोंने ?

'तुम ठीक रह रही हो हु' करीश के कहा — 'कबदुक कालों के हूर रहते वह जब की कम कुछा है । करके के रहकर दावा वह विद्यान कमा को, बेकिन वामांकिक युवा नवीव नरी होता। दिन-मर काम करो कीर उसा को पिका की तरह पोलते में बावर किए किए, करए भी तो हम नहीं कमा वके। महादुद्ध कमा महबाई ने हमें कमी वन-पने नहीं दिवा। मखा, वह भी कोई विकासी है।'

'देव एक खाम करो न !' रक्षामा ने एक नवा प्रस्ताव थेल किया — 'वाजा रखाओं इत कियों की नीकरी को असते, खाद इस भी करीं नानपुर में रहेंके। खरे, नीकरी ही बन करनी है, दो कहीं भी रहे। क्या प्रस्ताव क्या नायपुर ! कहा सम दे कम खरनों के भीच तो रहेंके। सुक्क दुल में क्यानी का नहारा दो रहेंका।

'शुभाव तो बंदिया है स्वामा ] विक्रित प्रदार वह न कहेंगे कि दिवा वा विवाह का निमन्त्रव कीर कि गए इकरत कोरिया निस्तर वाव कर । किर, मनानों की बालत तो छुन वहा रेख ही की हो । दूवरे महानुद्ध के बाद एका मासून पनता है कि स्वविद्य साहमिश्री का निराद की बाद की तरह मी बन-सकस नदी की बाद की तरह बद गई है। किराए पर मन्त्रन मिसन्त्र सावपुर में इस कोरों का महीनों क्लिए पर महान न मिस्ता हो रूप होंचा हिन्स्य पर महान न मिस्ता हो रूप होंचा है'

'कुछ नहीं होया !' स्थामा ने अपने प्रस्तान की स्थंकति की असक सते हुए कहा — 'कात शास के बाद हम साम पक्ष रहें हैं। दार दों के नहीं कि नियम प्रमुख्य न मिसने की हासत में यह कहरें हैं कि स्थाना रास्ता गंधी !'

'बह तो मैं भी धानता हू, केकिन किसी की भक्तमनबाहत का कानु नत साम उठाना ठीक नहीं।'

'इसी को कहते हैं बालू पर तैरना ।' श्वामा नेबुखर्सी दिखसाते हुए कहा—'करे, बब महण्डें में घुढेंगे, तब तैरने की बात मी कोच की काएगी।'

'अच्छा, तो तव रश कि हम सोम एक वताद के मीतर ही वहा से सर्वावदा हो बाएगें।' क्लीवा ने कह दिया।

मधान पर कुके तीम के बुध पर बुधने उरेत कई बहेनते परियों ने पर सहकतार और किसी दूवरे जुंब से सहकतार और किसी दूवरे जुंब से स्वामा ने इन पश्चिमों को ध्यान पूर्व क बेका कीर कार — 'सी, इसे ध्यान हो चाहिए। परदेश में काशीयन रहता दीय नहीं? बूगरे दिन किये में बाकर करीय में समना इस्तीया केंद्र कर दिया। निमा कियी बात्रिय के इस्तीरात महान कर कर दिया करा। इस्ता महादूद कराय हो ही जुम्ब था। उपकार सक्ता सक्तूरों सीर रचयी सकतें की द्वांटी कर ही भी। वांदीय का बात कीर करवार हता बन्द्रा था कि सन तक तक्के नदे बाद् में उसे सकता करने की किया रिस्त नहीं भी। मेहिना वांद्रा ने कर स्वय ग्रार होंचे देने का नित्यम न्याह किया सीर नहीं वांद्रा की सकता मन जबार कर का हास कातावा, तो ज्यों

हर्ताच्य मन्जू होने की बात चुनकर रचामा पूजी न बमार्ट । वह करने मा बाव के कहर में चो चा रही ची १ कहा उठने— 'युक्त पर काम ही हाता के नाम मेन हो। चाल मान्य ने कामान्य में रहने की सार भी विच्या हो।'

'क्रम भी कबर काती हो स्थामा ।' वर्तीक ने कहा — 'बरे, किवाह की मह-मह में दम केने की दो फुरक्ता न सिक्रेमी कमें, फिर दुमारे सिख मझान कोवने कीन बाएगा।'

'सिक देने में क्या हुई है !' 'है क्यों नहीं ! उन्हें व्यर्थ करेकानी रोजी !'

'तर नामपुर में खने का निरूपर तो उन्हें किन्छ ही मेको।'

'हां, नह मैं सिक देश हूं ।' जीर वर्ताण ने उकी बढ़ा दक एक सिक्क कर नारपुर मेक दिया। किर स्वास्ता से कहा — 'बार कहा का उक्तर का काले पर ही हमें क्कना होना।'

'तो स्वा तुन्हें वह संखय है कि वे इस्त्रीतस्थय का स्थापन न वर्तेने हे

रंडाय नहीं; बेकिन व्यवस्थिता का राज्यका दो गड़ी है । कुम अपोर क्यों होंदी हो ! क्या क्यांत है, व्यव राज्य के भीता ही उनका उत्तर का क्यांत्र है वर तक हम दो जार कार किवेसी स्वान कर सालें कोर " "

'बो पाप इस बीवन में किए हो, तन्हें भो आहें।' स्वामा ने मध्यक के सहत्वे में कहा।

'सनकान में मसे ही कोई पाप हो नवा हो रचना, बेकिन चान-पूजकर बाब तक मैंने कोई पाप नहीं किया।'

'लरे, मसक को भी तुम कभी कभी गम्मीरता के साचरक से टक बेरे हो। निवेबी-स्मान तो इन कताह हमें आधिक ने सचिक करना ही कादिने। किर, कीन सारी, यह सा सर्वे।

यक तसाह का बसन वात की बात के बच्छ गया। इस बीच परिकितों के मिताने विषे की कान करने और कासम के कि श कोई काम नहीं किया करीब ने । जन्म में रवपुर का करूर मीता बच्च। उन्होंने

| die mu et en ]

# स्वप्न दोष 🛎 प्रमेह

केनस एक सन्यास् में सहाते हुए। मुख्य १) साम वर्ण हमक। विमासभ केनिकस पालकी हरहार।

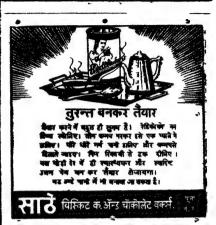

हें हुती ब्रोकेट्ट्र —-ए॰ एस॰ कीवरी दश्ट ६० क्यो समझे कियर विश्वेष्ठेग, हिस्सी ह इन्होर क्यक्रिय —क्षेत्रच्या कोर्च ७५, सामुरी सम्बन्ध, इन्होर ह

## वीर अर्जुन साप्ताहिक

**87** 

# 'देश रचा स्रंक'

बोक्सी की कारियां क्या रही हैं, को कि आह्कलको अब भी मंद्रा करते हैं।

क्रे कार करने देश भी रहा कारण के तावन्य में हूरी आनकारी आहा करने के क्रिए पं- व्यावस्थाल नेतक, भी रावगोगांकाचारे, वरहार स्वत्तेवविंद, जनता मीहन विंद, मो- एन्द्र विचायचरपति, भी व्योह्मक-वृत्व आक्रमांक, भी नोमायदाबीदर तानकपर, भी रामगोपाव विचा-कार आहि स्वति वाच वैक्षकी ने जान यथक केवा करने तथ

क्षे में उद्यक्षंत्रर पह, जी हरियद्याय वण्यन, जी रामेस्यक्क, जी निव्ह प्रभावर, जुकराती के बंधारि मारा क्याचार जी बूग्वेह खारि क्याच्यर्थ की प्रविकाद जीव बद्धानिया तो स्वार रोग्य है।

अनेके विक, विक्रम सूच्ये आर्थ :

मुख्य एक उपवा

वाज ही व्यक्ती कापी सुरावत करा से ।

प्रमम्बक स्तासाहिक बीर अर्जु न, सर्हा कर्षांस्य, स्टावन्य वाचार, विकी

# राष्ट्रीय सरकार की त्रांखें श्रीर कान

—हमारा गुप्तचर विमाग

\*

संवार की समस्त बरकारें गुप्तकर विमाग की कार्यक्रवासका कर क्षी-प्रातः साथारित रहती है, इसी विभाग में अनके पास रहते है। गुप्तवरी की सी॰ बाई॰ डी॰ भी कहतें हैं। ४० करोड़ की काशरी गखे भारत वर किटिश सरकार के इसी विभाग के ·ध-६ उच्च ब्रफसर इसदबे से ज्ञातन करते वे। इस केन्द्रोग गुप्तकर विभाग की -कालाएं मारत के समस्त मागों में श्री। वही करीं पर तो केन्द्रीय गुसचर 'विमान के दमेंचारी बिना स्थानीय पुलिस -की सहायता के भी कार्व करते वे और · अप भी करते हैं। १५ आगस्तः १६४७ ·से पहले इन्हीं कम चारियों की रिशेटें भर क्रन्तिम निर्योग किया काला था।

विदेश शरकार का गुलकर विभाग
( कावस्त्रवेशक याजं) विस्वविकाल है।
हंगलेयन में प्रतिक नेता की रहा
किस्त्र गुलकर करते हैं कीर हतनी
जालाकी से काम करते हैं कि नेता को
स्वर्ण नहीं मालून पड़का। मारक्क्ष्म काले
साले मंत्रिमायक मिशन के बाच भी
क्रीकी गुलकर लागे में।

#### मारतीय गुप्तचर

फिन्द दःस है कि हमार्री भारत बरकार का गुतवर विमाग बहुत ही निस्न कोटि का है। पहले के आ में ब अफवर वो ब्रिटेन चक्के गये और उन आरा विस्ताये गये वनसमाने पाकि-क्तान बता गये। इहतिए विशेषुकों की बहुत कमो हो गयी है। केन्द्रीय न्युसचर विभाग के कायक तल न होने के कारबा चम्पूर्वमारतको उत्तका फल अगतना चिक् रहा है। विसम्बर के दगों में विक्री के मुक्तमानों ने इबारों इचिवारों तथा बमी का प्रयोग किया। किया हमारे श्रासचर विभाग का एक खाल से होने वासी तैयारी की कोई सनर नहीं सनी। इसी विभाग पर दूनम चांटा तब पड़ा बाद केन्द्र में ही गांधी की की हत्या हो निर्देशी सुप्तकर बचान तके, या वी कहा भाव कि उन्हें इंडकी सकर ही नहीं सभी ! समस्य भारत में राष्ट्रीय नेताओं की मारने अत्र प्रवंत्र रचा गया, किन्द्र बैमारे गुतचा विभाग को उतका पता की अही ।

गीवते को वश्य में ये प्रका का केंक्स था, शंको ने वह कई स्थानी पर देखा वहां पकड़ा का वक्स था, रेस में किस्तार किया का बक्स था, किया केंक्स मुक्कर विभाग तो की रहा का ।

#### गांधीजी की हत्या

यांचीची की हला के उपस्तव में व्यवस्त्र पटेल ने प्रात्तांच पार्कीस्टर में नत्तांचा चा कि यांची ची द्वारा इन्झर करने के कारण हिए राज्य उनकी रखा के लिए तैनात नहीं किए राज्य ने । जन कर विदेशों की जोर भी देखिने । जान कर विदेशों की जोर भी देखिने । जान कर वाहर के साहारित कार्यकारी ही ही कि गुप्तचर उनके रिक्के न वाचा कर किन्न वार गुप्तचर उनके रिक्के न वाचा कर किन्न वार गुप्तचर उनके रिक्के न वाचा कर किन्न वार गुप्तचर उनके रिक्के न वाचा कर राज्य कर वाचा कर राज्य कर वाचा कर राज्य कर राज्य कर राज्य कर राज्य कर राज्य कर राज्य कर राज्य कर राज्य कर राज्य कर राज्य कर राज्य कर राज्य कर राज्य कर राज्य कर राज्य कर राज्य कर राज्य कर राज्य कर राज्य कर राज्य कर राज्य कर राज्य कर राज्य कर राज्य कर राज्य कर राज्य कर राज्य कर राज्य कर राज्य कर राज्य कर राज्य कर राज्य कर राज्य कर राज्य कर राज्य कर राज्य कर राज्य कर राज्य कर राज्य कर राज्य कर राज्य कर राज्य कर राज्य कर राज्य कर राज्य कर राज्य कर राज्य कर राज्य कर राज्य कर राज्य कर राज्य कर राज्य कर राज्य कर राज्य कर राज्य कर राज्य कर राज्य कर राज्य कर राज्य कर राज्य कर राज्य कर राज्य कर राज्य कर राज्य कर राज्य कर राज्य कर राज्य कर राज्य कर राज्य कर राज्य कर राज्य कर राज्य कर राज्य कर राज्य कर राज्य कर राज्य कर राज्य कर राज्य कर राज्य कर राज्य कर राज्य कर राज्य कर राज्य कर राज्य कर राज्य कर राज्य कर राज्य कर राज्य कर राज्य कर राज्य कर राज्य कर राज्य कर राज्य कर राज्य कर राज्य कर राज्य कर राज्य कर राज्य कर राज्य कर राज्य कर राज्य कर राज्य कर राज्य कर राज्य कर राज्य कर राज्य कर राज्य कर राज्य कर राज्य कर राज्य कर राज्य कर राज्य कर राज्य कर राज्य कर राज्य कर राज्य कर राज्य कर राज्य कर राज्य कर राज्य कर राज्य कर राज्य कर राज्य कर राज्य कर राज्य कर राज्य कर राज्य कर राज्य कर राज्य कर राज्य कर राज्य कर राज्य कर राज्य कर राज्य कर राज्य कर राज्य कर राज्य कर राज्य कर राज्य कर राज्य कर राज्य कर राज्य कर राज्य कर राज्य कर राज्य कर राज्य कर राज्य कर राज्य कर राज्य कर राज्य कर राज्य कर राज्य कर राज्य कर राज्य कर राज्य कर राज्य कर राज्य कर राज्य कर राज्य कर राज्य कर राज्य कर राज्य कर राज्य कर राज्य कर राज्य कर राज्य कर राज्य कर राज्य कर राज्य कर राज्य कर राज्य कर राज्य कर राज्य कर राज्य कर राज्य कर रा

#### स्काट्येंबड याडे 🔸

रिक्षंत्रे कर्षे क्यों से बहुदी बार कार बह बेजाबनी देते हैं कि क्रिटण गालेंगेदट की उहा दिया बारेगा था फता दिया रत को ठडा दिया बारेगा, क्रिन्तु स्कट-लेगडवार्ड ने तहा ही देती बोबनाओं की कसी को स्वितने से पहले हो टोक्ट विद्या है और फतान्वरकर गालेंगेस्ट को की होंगी निर्माह की दुर्ग हो

#### गुप्तचरों की शिवा

ब्रिटिश सरकार जुनाव करके इंग्लैंबड के बोग्य अक्तियों को गुप्तचर बनाने की विका देती है। स्वाटलेक्ड गार्ड के स्कल में दो वर्षों तक किया होती है, फिर विद्यार्थी अपना चेत्र जन केता है। को माथा कम्बन्धी कानकारी बन्ही रसता है उसे विदेशों में राबदुती के साथ मेबा बाता है। वहां वे अपनी **छरकार विरोधी कार्रवाइयों की बांच** करते हैं, ग्रम से ग्रम स्थान के जिल कीर नक्शे मेजते हैं, इत्यादि ! को विद्यार्थी काननी कानकारी स्वता है असे देश में ही इत्याओं तथा करकार विरोधी वडयंत्रों की स्रोध के सिए रका बाता है । इत्यारों का पता समाने वाले गुस करें को दबाइयों की छिदा भी दी करती है।

#### इमारी परंपरा

प्राचीन काल में हमारे देश के प्रमुख राजा गुप्तचर (बस्पार) रखते थे, जो अपने काम में विशेष रूप से निपुक् होते थे। नई पुस्तकों में हन अस्वारों की चालाकियों का रचीन है।

किन्तु गुलामी के समय में हम अपनी इस चीच को पूल चुके हैं। अब पूर्वि मारत आकार हो गया है इस किए मारतीय गुलचरी की न केनल नागरिकों की कुप्ता के किए ही क्लाव-स्थानत है, बस्च देखी तथा विदेशी

## ग्राह्वान

श्री चन्द्र श्री० काम ] अस्यानारों से बातक्कित उठ | बाग | बाग | नवयुव ह बाग | उठ । स्वभिमान के उम्र रूप इठ बोई माता के सुहात । कित मारक मदिश के मद की मस्ती की नींद तुमें आई, कैसे रक मेरी पर मरने वाले ने कांले भारकाई। मानव की कठिन वरीका में जो सदा सफल होता झावा. तत बाटक बाहम्य मनस्वी ने कैसे बापनापन विस्ताया। तुरही का तीला स्वर सुन सुन को हृदय प्रकृत्तित हो बाता. बह बीर वक्र भा जान तेथ नवी शक्ति हीन अब कहलाता। भारतों भी नेकों के बस पर अब राज हदन फिर दहलाने, मानवंता के उज्ज्वल प्रतीक । सन रख मेरी का मध्र राग । कारवाचारी से ब्राविद्धत, उठ । बाग । बाग । नवसुव ६ बाग । क्यों हरन, मफुल्सिव होवा है, दुश्मन का व्रम को पा अश्रक्त, क्रम पर ही को पलने वाले तेश ही पीते अवस रहा। दुष्टों की होप भरी कालें तेरे वैसव को दूर रहीं, अभिमान, द्वमहारे मानव के वह क्वों कर चकनाचूर रही। तेरे अन्तर की आग हुआ, तेरा गौरव क्यों खंबलाया, खन्मान बिन्दु, तेरे पर करो, अब काला बादल विर आसा। क्या स्वम्ब काना पदन देश भी सका द्वारे नहीं भाती! गौरव-मूले । पथ भ्रान्त दोष । सुप्रमा के सुन्दर सरस राग-अस्याचारों से बातिहा, उठ बाग बाय, नवसुरक बाग श अपमान ताइना सदी महा अब तो निद्रा को स्थाग स्थाग, भान्तर की बुम्ही हुई ज्यासा, ग्राव पुनः प्रश्वसित कर समाव । कब कब में निवली सी भर कर साहस का विद सशक बना, उत परंग हुन को पुनर्जन्म दे वितका कालु कालु मुद्रक बना। सबसीत सिंह। सब को तब कर पहिचान स्थामिमान प्रपना, कापना पीचप फिर कामत कर तन्द्रा का तक भूमिल सपना। अप मान विन्द्र की रखा हित शोकित में व्याला ली भर कर, फट पड़ी देल दूषित दक्ष पर लेकर मानृत में पक्षर आग। श्रात्वाचारी से श्रातक्षित, उठ आग वान, नवसुरक बाग !

## इन गीतों में जीवन भर दो !

[ श्री श्रीकृष्य 'वरल' ] इन वालों में माय कूंड दो | इन गीतों में धीवन मर दो | गतिमय कर बोवन को उत्तर्भे, श्रात-श्रत वितुत् के क्या भर दो | साथ न कवि बनने की सुग के

> साम ताथ पग घर न सक् को, बिसादानी के आ मन्त्रका को पाकर भी कुक्क कर न सक् को, को दुख दर्द किथी का अपने

स्वर में भरकर गान डकूं में, सुप्त राष्ट्र में बदि नव कोवन

इन गीठों से अपन चक् में। कड़न सके आपनी त्यानों में प्रभ्रत में बहगीबन भर दो ! इन सातें में आपका फूंड दो !इन गीठों में बीबन मर दो ! 4 दि अभिलाषा है भीवन में

> सुफ्त को प्रकार राग गाने की, तो आभिलाश है बन बन में कान्ति च्याल भी भड़काने की, नहीं चाड़का मझर स्वरों को

> > वा, केशव अपना मन भरना, ऐसे भी अपनिशत प्राची हैं विनके लिए बहुत कुछ करना,

शाकि-मिकि के बाय बाय इब तन में गिरि का हद मन भर दो। इन बांखों में बाय फूंड दो, इन गीतों में बीवन भर दो।

# कैसी

ि काजी धनवरुदीन सां नरतर, एम**० एस० ए०** ]

प्राकृतिक निवम के अनुसार वृद्धी में एक वर्ष में एक बार क्रान्स बाती है। प्रतस्त के मीवम में अराने पत्ते एक एक कर के पृथ्वी पर का बिरते-हैं और बदा के लिये अपना अस्तित्व को देते हैं। पत्रमुख के पश्चात एक मी पुराना एका बच्च की बाबी पर बकी नहीं रहता । कान्ति का अर्थ है जामस-जूल परिवर्तन। विदे वृद्ध पर एक भी प्रांना पश्चा रह बाब, तो वस की सोमा को नष्ट करने में भारी स्थानक होता है। नय पत्तों के लिय कर वात अवह-नीम है कि उनके बीच एक स्वा और करूर पत्ता अपने अवासनीय अस्तित्व को बनाए रखने का दःशहस कर सके।

किसी देश में भी बन कान्ति आरी है. पराने नाकारा तथा करवांचारी कावन का बन्त होता है कीर नवीन शावन विभाग अस्तित्व में आता है, तो समस्त दक्षियानुती कत-पुर्वे तर पर पैरस्ल कर क्र मन्तर हो बाते हैं। बाति की पर्काता वभी होती है, बन कि प्राने शावन के पिटु पुराने शासन के वास ही दस वोक दें।

शतान्दिशें के बाद हमारे देश में भी कान्ति आई है, परन्त कान्ति से शासक के दाचे में बो नवीन परिस्थिति क्षराज हमा करती है वह या नतक इस देख की बनता की नवरों के सामने नहीं बाई है। कत्याचारी शासक के बमाने के काविकारी तथा कर्मकारी उसी पराने ठाठ बाठ एवं मीख श्रीक का बीवन व्यतीत कर रहे हैं। देश की श्रंसलाओं को इक्ष बनाने वासे संश्रम आबाद जबीन भारत में स्वासँव्य संप्राम के बोद्धाओं का मुंद चिदासे तक का सदस कर रहे हैं। देश को किरंगी बाकुओं से मुक्ति दिलाने के लिए शुद्ध करने वाले साहसी अवको को कठिन कारावास का टग्ड देकर निन्दशीक पाप करने वाले न्यायाधीश अन भी न्याब के शासन पर बढ़ी शान से विराजनान है। वह मखि-स्टेट, जो देश को मामद देखना अप-राध समझते थे, आब आबादी के बाद इस देश में रह कर अपने आपको अप-

बढयंत्रों से अपने शहू की रहा करना प्रमुख ध्येव है। हमारी सरकार को भी विदेशों में गृहचर मेवने हैं।

इसके लिए एक केन्द्रीय गुप्तचर शिका स्कूल सोसा बाब और समस्त भारत के युवकों में से चुनाव करके बोन्ब व्यक्तियों को विचा दी वाय ह

राषी क्यों नहीं, समझते। केल के नेताओं तथा कार्यकर्ताओं को तथा देवे वाले बाच कपने बापको समा के जिए पेश क्यों नहीं करते ! क्यों कि एक वर्ष परसे देख को आबाद कराना उनके नवदीक एक महोन सपराध या।

हम रे देश में बई वर्धों कर बनाइस भावा है. पान्तु बाठ मास का समय बीतने पर भी पुराने पत्ते अपनी अपनी सगह पर क्यों के त्वों कावम है । मिरका-शंका, सर सहसर हैदरी आदि ने देश की को सेवा जिटिश शासन के पहिने वन कर को है, उबसे कीन वरिचित नहीं | सन् ४२ में इस प्रकार के लोगों ने को क्रतव दिखाए, वह कित से वेशीय हैं ! देश के दृक्त कराने वाले जीजी महारची काच मारत की विचान परिवट में बैठ कर देश के निर्माता बनने का रहे हैं। इबन इमाम, बेगम एका रसन. सेठ बाबाद भारत की पार्किमेंड में प्रपट में कुर्तियां तोड़ रहे हैं। सहनी, विष्रकुर्रहमान, क्वलु सास थी, मधीह और बस्ताक कासमान के तारे किस र है कि

गेरा बादी के संह पर वपाड़ स्तीव करने वाले सहयंक, बाहनवाम, ओंस्क्रे और दिखन के सिने सेना में स्थान नहीं हैं, क्योंक उन्होंने मोरा शाही का कनावा अपने कृत्वों पर तथा कर कत्रस्तान तक पहुंचाया । भारतीय स्वातन्त्र संसद्ध के खदा दूर रहने वाले बलदेशिक आहि श्रुक्तीं के ब्रिए स्वतन्त्र संस्थान हो सबता है और वे मन्त्री वद वर आसीन हो तकते हैं परन्तु बोसले और सन्दर्भ वाई के जिए स्वतन्त्र भास्त में जनह

स्रोग करते हैं कि वह सन कुछ क्यों हो रहा है क्या इसके पांखे किसी का हा व है ! वन कांत्र त में योज्य व्यक्तियों की कमी न हीं है ! सैकड़ों कानिस व्यक्ति पुराने व्यक्तियों की बगह सेने को तैबार हैं तो फिर पुगनी नौकर शादी को खड़ी देने में तिकम्ब क्यों किया था रहा है ? क्या वे प्रशने ब्राफिलर अन्दर ही अन्दर नप शासन की नींव को दीली को नहीं कर रहे हैं ?

फिल्म-स्टार्<sup>नावे के रखन</sup> व्यक्तियों को शीव सबने नाम हमारे वास रविकार करा बोने साहिये साहि उनी ठिचित पण-प्रवर्शन किया का तथे और कर भोसोपड़ी से बच समें प्रवेश वस किस ब्रुव मंगाएवे । इंटर नेशनक इन्ट्रोडनकन ब्यूरो प्रवासं<del>य</del> प्रशीगत ।

( प्रष्ठ' १२ का शेव ) इय भी होनों बंधनों में वर्षी वंसान र्वयद्भ की देशि है क्याबोर है। वार्कि स्तानी प्रथम में इस्साम के नाम वर वन कोम गिरटर मिना के सामने अह वाते हैं। वस्तु वृशी वंशव में कोई मी मिरोइ क्रमती पृथक् इस्ती को खेड़ कर बिन्द्र-तान-मारतवर्ष के नाम वर काने व्याहत्य को छोड़ने को उच्चत नहीं होता । नायोके और मास्टर तारासिंह

क्रमी क्रिरोमिक गुस्द्वारः प्रदन्धक कमेटी कीर अकाशो दश के जिन चन वें बह बुराई राष्ट्र हो गई है। शिरोनिश्व गुष्हारा कमेटी में राष्ट्रशरी कांचे की सिक्क विक्वी इस तो श्रकाको दक्षमें मास्टर ताराधिह के पश्चपाती सामसिस्तान बनाने क्ले। भस्टर वाराहिंद् ने गुद्द का बाग में इस निर्वाचन के बाद ही स.सक्षा कर दी कि हम जिक्स पत्र को प्रवक्त कीम ननायमें और पदानों को हिन्हीं की उपेखा कर प्रमान की बादासती मामा बनाएने । किस्सा कीम को प्रथक कीम बनाने की सहर ने शेष पंचावियों में. विशेष कर दिन्द हो हैं. बहरे कीर जात चाटों है, मेर मान को कता दिना है। वर्धी प्रकार के मणिमदक्त में काट-न बाट की हाति से मंत्री नियत किने बाने मी इसी संबीर्थ पातक प्रकृति के परिसाम है। पूर्वी पकाव को इस बातक प्रमुख वे क्याचे के सिने कांत्र व हाई क्यांड को विशेष ध्वान देश चाहिए-१स कातक बहरित ने कांग्रें त के संगठन को भी विश्वविक्रण कर दिया है।

## फल्म



जाप फिल्म ऐस्टर बन कर १००) ६० से १५००) द॰ मातिक तक कमाना चाहते हो तो आय ही लिखें। योबा किला पदा होना चकरी है। अपना नाम व पूरा पता शफ किलें।

डायरेक्टर इन्पीरियल चेम्बर. ( फिल्म क्रिपार्टमेंट )

णे॰ व॰ ६१ (V.D.) अनुतस्त । व्यारोग्य वर्धक ...

५० खांच से दुनिया भर में शशहर

मत दूर करके पाचनशक्ति बहादी हैं दिस, दिमान को ताकत देती हैं और नवा कुन व हाता बीचे पैदा करके वहा. क्रिक काम बढ़ाती हैं। दि॰ वं= १३) जब्बसंबरी फार्मेची, कारानगर । ही वर्षेट सम्बद्धात के सांक्रीचीक



वरहर न्यू मोस्ड केवराश आ सराहर करने के सिए हमने साधरी केंग्रन्डर १९४८ भौर भएती रिस्ट वाच गारवटी १%

ताल सपत देने का फैसला किया है यदि बाव बाव दिसकुत मुप्त केना पाइते हैं तो आब ही अपना नाम व पूरा पता साफ वाफ किस का मेच दें मनर करती करें वरना यह समय चार २ हाथ न बायेका। बन्दन सी॰ कम्पनी, (V. D.)

यो॰ व॰ २, समृत्तर।

## 🛨 दिव्य सिद्ध ग्रंगुठा 🖈

यह चादो सी सन्दर वमनमाती संगठी, ग्रह "सर पात्रों" का समि-अब करके बनाई है। इस बागुठी के भारक करने से स्त्री प्रदय सभी को **बारोग्यता** प्रसन्तता सीर सीवन के प्रक्रि पक्ष में ग्रुम पख़दायक है, किसी औ वातावरक में बोर झापचि कास में बह काएको सर्वेषा सरवित रखेती। मुरू-१ जंगुठी ११) १ दर्जन का १२) । . . ॥) बलग ।

मिलने का पटा--

मनिल कम्पनी (११) 305), witte 1

## 'मधुमेय' (हायब्टीज) शकरीमञ

में घलनेवाकी निराश चारमाएं व्यान है मुत्रास्य वस्तिमें रहती चढी, सांस क्कोद चातु विगव कर प्रमेश का हेत हो बाता है, अबिक समय सक रहते से भीवन रूप घारना करके उस्त मधुमेह इस्तिमेह बहुमूत्र स्वेतमूत्र रक्तमूत्रादि रोम वैदा होकर मूत्रासय निवंत हो बाता है. पुरुवार्थं शक्ति नष्ट होक्र मनुष्य निकास हो बाता है, उक्त रोग में प्यात सविक सगती है, पानी पीते शाम मूत्र समिकः मात्रा से बार बार उत्तरने सगता है कठिन करण रहता है मूत्र दूव सा स्वेस वादाया पानी सामीठा सिवसिया डोबे सगता है बिसमें चीटी मनसी आहि सक बादी है। इसके दिवाय श्रन्य अवानक उपद्रव प्रकट हो बाते हैं बदि साप शहर रोयों से प्रसित हैं तो सरकाश दिसाने वाला सिक "सञ्चरानी" देखे रोगियों के लिए नड़ी बांच और अनुवनों के बाद तैयार की गई है को इस अयंकर रोय से बदैव के किए करवाश क्रिका बेती है इनके प्रयोग से उपरोक्त एवं दोस नष्ट होकर रोगी कदेव के खिए अरोग्य हो वाता है हवारों रोंगी बाराय के 🚎 है इससे कारवंकत विना आपरेशन महें हो वाता है क्षम केवल : १६॥%) जाकवार्च THE !

विकासम केशेक्स कार्पेशी स्टार ।

## अपराकुन

( प्रष्ठ १६ का शेष )

स्वेतीह के नामपुर बाबसने के निश्वव का बुन कर स्थागत क्या । मध्यन की कोई विन्ता न करने का जारबायन भी दिया।

प्रस्थान करने के दिन सुबह से ही श्वामा तैशारी करने में खुट गई। जाव भी होने के बाद सतीशा ने कहा — और सी बह मिजों से मिल-मेंट खुका हूं; ब्रोकिन मनोहर से अब तक नहीं मिल क्या, त्यामा रहती सबके पर गवा मा. वरना मेंट नहीं हो है।

'प्रकाश मित्र हे समर नं भी मिस्रे दो क्या झाने हो बाएगी है' रवामा ने न्यान के बोदे तैवार करते हुए कहा करने मार ने दो होस्सों से झुलाकात की बा कांहे, फिर भी बाने को पड़ी तक पूरी नहीं हो रही हैं। फिर, द्वाप किस्र तक नेत्र ह कर का रहे हो, द्वापों के सक्त क्ली नहीं झा बाते द्वाप से मिस्रने हैं।

'इल में मेरे दोस्तों का दोष नहीं हैं श्वामा | अचानक चन्न पढ़ने का हमाय लिचार दी इल का पार्या है। सेर, दुस्तरी तैसारी तो करीक-करीब पूरी हो ही चुड़ी है। सेरी चहाचवा की बी मां दावें कोई कराव नहीं रहती। क्षमेत-क्षमेते कारी तेमुद्री करते में द्वान कपना बानी नहीं रहती।

'रहते भी दो वह वारीक ।' रशामा ने पान के बीड़े देते हुए कहा — 'बहां अप्तें बाता हो, श्रीक के बाबों । तेशिका कहती कोटने का स्थास बक्तर्य रस्ता सार्वक साने-पीने के करने नारे में बन्द कारों का तथाय पिसा तक क्षेत्र हैं।

'में बहुत कर सीट्रा, रहामा !' भीर छडीय अपनी साहकित से मनो-कर से मिलने चला गया।

एक मनोहर से ही करीब को नहीं
मिकता था, बर्कि चार-गंव शेरती के
मिकता था, बर्कि चार-गंव शेरती के
मिकता था। स्थामा को उठने बात-गुक कर चार-गंव शेरती के नाम नहीं गिनाय; कर-बार-गंव शेरती के नाम नहीं गिनाय; कर-बार-गंव शेरती के नाम नहीं गिनाय; कर-बार गंव के सहित्र वह कर्मीं का महों कर पर चार है, तब बसी विचों के मिक्त-मेट केना वह चरूरी वममद्भता है। यत नहीं, कर कि मिक् की क्या वहायत उठे इस बीवन में केनी गंवे !

े बहुत देर हो गई स्वासा।' करीय ने कहा — 'क्या कर, राखे में ही बो सिंह किया करा, सकतांच निवट का सम्ब के केता। अथका, में अभी नक्ष-बोकर साना सा केता है।'

सन-ही-मन श्रामा हुंच विकास पर कुंप्रका ठठी थी। बेकिन ज्ञाना वाचना के ठरके खाँडो ने उतका जाग नदने न दिया। साना सा-वीक्ट निहुच्च होते होते एक वस गया। श्यामा ने हो बस्ते करो वर्तनो का शोरा की कर्य र क्रिया की का — 'याकी, तथि के सानो कर ?'

'मैं बानता हूं रचामा, क्षेत्रक के पर पहुंचने की उत्सुक्तम् स्वामिक है। बेक्मि हमारी वाकी छवा हुः बने ज्ञाम को बाती है। यह दुस्दारे वाक त्रनिक भी रिवायत न करेगी — यो मिनट वस्त्रे भी न बात्रेगी।'

श्यामा ने पति का विद्रुप बल्हरी समक्त जिला । है द का सवाब वस्थर से देना तो उनमें ठीक नहीं समक्षाः सेकिन भियां की जूनी भियां के ही खिर हैने से बह न जुकी; कहा - 'झरे, तुन्हीं कह नहे वे कि मुलो-गावर की तरह कावकल गाड़ियां भरी रहती है। फिर क्वों न हम काफी समय पहले स्टेशन वहंब बाए क्रीर विस्तर फेला कर मनमानी बगड घेर लें श्लागमा २४ वरटे का सफर है। वासी तो वहीं से बनकर चलती है न । इटर का टिक्ट मी क्वी करीदें हम ! पश्की . से चलकर गांधी- स्क्रांस में ही ही बतह घेर लें और वो पैसे बच सकें, बचा लें। अपना पैता गाडे वक्त में काम देता है। नागपुर में कीन वाने, कितने दिन बैठे बैठे समय विशाना पढ़े ! इसीक्षिए करती है कि अब द्वय तांका से बाबो ।

क्वी और का बाबह होता, तो विक् क्वा हर कहा शफ उस्क देवा। लेकिन जीमती की का बाबह उसके की खुमता उत्तमें नहीं है। एक क्विया बाद्ध नहीं पति की तरह वह भीमती की का बुड़गीं है मरा मायबा बुनकर बुरवार तांगा हैने वस बड़ा।

बर के निकट हो चौराहा था। चो-राहे के पश्चिम की तरफ की कहम पर तांगे का क्षड्रा था। वतीख ने बाढ़े वर देखा कि इव दोचहरी में दिक्के दा तांगे वहां लखे हैं। एक तांगे वांखे से वतीख ने रहेवान चला की बात कही। उतने दो अवक मांगे।

उद्योग को दो स्परे बहुत ब्लास सने । बह दूनरे तांने बाखे की तरफ बहु गया । बह ताला परिवास को ही ग्रह कि किद सका वा । तानेवाल ने कपना दिर बोजरा-बा पुमाकर कहा — 'बाबू की हर बोजरा में बाब को बेता हूं : क्या स्पर्धा हुता । इसके बाद एक वैका नहीं ) कहें तो के चक्कों हैं

विश्व व्यापी मध्यावे का विवार

का २५ करतें में कारमा। तिकार के तनी सिनों के द्वार का गुत मेत, दिमानक पर्यत की कांची चोटियों पर उसका होने कांची चोटियों पर उसका होने कांची चोटियों पर उसका होने कांची चोटियों के तिने कांची कांची चारकार के दस्तीन रोमियों के तिने कांच्य खाक। बुल्क २०॥) करने कांचल कुंचल। वस — एक प्रमुक आरट रिकार किसी का इस्पताल हरियार

## बांभ स्त्रियों के लिए

सन्तान वैदा करने का जासानी तुरस्ता

मेरा व्याह इस १४ वर्ष हो लड़ ये । इस समय के बीच कई इसाज कराय. जनर कोई फायदा व पहुंचा । अचानक मैं अवनी सहेक्षियों के साथ तीर्थ यात्रा करने की बढ़ीनारानवात्री चली गई। सीमान्यवश वहां मुख्ये वृक्ष ऐने जटाधारी स्थानी महापुरूष महात्मांकी के दर्शन हुए, जो सबसु व हो ईरवर का कवतार दिखाई देते थे। मेंने उनके चरकों का स्पर्श करके चपकी तामाम दुःसमरी कहानी सुवर्ष । महात्माजी वे कुछ डोकर मुक्ते एक बीचवि तन्त्र विवा और बालीवीव देकर कहा, बेटी, चिन्ता मन करो. ईरवर तुम्हते हृदय की अभिखाया पर्य करेगा । मैंने वर आहर उस जीवकि को तैवार किया औ। महात्माची के कथनानुसार अनुवान 'कथा ईश्वर की कवा से सबी बाता की महक दिलाई दी और भी मास के परचात बीता-कागता बाबक गीट में लेकने क्षमा । इसके पश्चात मेंने जिस सन्तानहीन बहन को बिन्नकिसित सीवधि का सेवन कामा, ईरवर की छपा से उस) की काता परी हुई । महारमाबी में कीवृधि देते समय, मुक्त भाषा विया था कि, बेटी, इस द्वा से भीरों का स्पकार करती रहता । अहारमाजी के कथा : | बुसार मैंने इस श्रीपवि तन्त्र को सचीपत्र द्वारा प्रकातित कर दिवा है जिससे और वहिमें इस श्रीपधि को तैयार करके बाम बटा सके । श्रीपकि तन्त्र ये हैं असकी नैपाको रूस्तरी (जिसपर नैपाक गवन मेंट की मोदर हो)केसर,जावफक सुपारी दक्किमी हर एक साई देस मासे, पुरामा गुड़ ( जो कम से-कम देस साझ का हो) तरह मासे, सींग चार बहद, कटियारी सफेद की जब ( याची सरवाताची सफेट की जब ) सवा तोखा. इब सब बीपवियों को बरख में हाथकर २५ प्रत्ये तक करन करें और पानो इतन। मिलावें कि गोलियां वन सकें, फिर जगलां वेर के बरावर गोलियां बना कों। इसके सेवन से गुप्त करावियां दूर हो जाती हैं और बढ़नें इस सामक ही बाती हैं कि संवान पैदा कर वर्के ।

रीति—मान के बोदे गर्म तून में मीता शाककर पातःकाळ सान काळ एक-क गांवी जीन रोज तक सेवन करें। हैरवर की हुए। से कुछ रोज में ही बाजा को कळक दिलाई देने कतीगी। बोट—मीनधि तत्म के धनदर करेद हुन वाखी सत्मा-नावी की जह सिखानी आवस्यक है, नगीं हि हसके धनदर संतान गैदा करने के प्रतिक पुत्र हैं। इसके विचयं सरहार शरूपतिंक मन्दिक्टी स्विकत वरते हैं के बावको मन्त्रान पैदा काने बाखो भीगि एक धन्युत जानू है। में इसकी जितनी प्रकंसा कक्क कम है। में नहीं जानता चा कि धायको भीनधि में इनने गुच मरे हुए हैं है हमारे शहर में जानशी भीनधि की घर-बर प्रशंसा हो रही है। अब तक हरोन-करोब कोछ से उनहार विदेशें गर्म रानी हो चुकी हैं। हमना तीन दर्जन सीशी बीठ पीठ से संज हैं। कमनवाह।

्रह्मके सिवाय अविनिव अर्थसापत्र मेरे पास हैं। अगर कोई देखता वाहे, तो मेरे पास बाकर देख सकती हैं।

अति संवान-द्वीप विदेशों, स्वाद इसे बेगुब सीयिश न समर्थे। स्वेशुक्र सुन्ने समयों । स्वेशुक्र सुन्ने समयों में स्वेशुक्र सुन्ने समयों से निवाद कर तों , ती विद्वार कर तों , ती विद्वार स्वा कि इस के स्वेश स्वीद पण्णीत वर्ष से बेसी हुई सन्वाम्हीन विद्वारों की नोह में बच्चे सब्द न नवर व मांगें। समर कोई वृद्धि इस स्वीविध को मेरे हाथों से ही बचाना साहे तो वह सुन्ने बिद्ध हैं। मैं उनकी स्वयंन हाथ से ही दवा तैना इस में के इस में हैं।

बृद्ध बहिन की कौष्णि पर पांच रुपये बारह काले, दो बहिनों की कौहिन पर मी रुपये बारु कावे, तोगं, बहिनों की कौष्णि पर तरह रुपये चार काले, झासर कर्ष बारों हैं। कौर महस्तुख बाद इयये खबत।

क्षत्र को का निष्कृत की २६ वस्त्रे दवा पितवाने पर मेरे २) रुपये कारते हैं कीर दो और तांच बहिनों के किए दवा पितवाने पर मी दो रुपये क्षत्रे होते हैं। इस्त्रीकर कुमर दो-तांच बहिनों कि सिक्त दवा जैवार करा जेंगो, तो फावदे में उद्गी।

क्या-स्थानवार जैन सक्त बाजार थाया रोड देवतो ।

करते हुए सरीक्ष को अवा करका वर्षेषा उचित्त प्रतीत हुवा । कह दिका — 'बक्ता माई ।' भीर ठागे पर वा वेठा ।

तांनांने पर नैठते समस करीक ने जन तांनांने के दूरे पेहरे को निकट के देखा तां उसे काना थांचा। 'काना गुं करीका ने मन दी मन कहा। उसे एक सरका-सा सामा । किसी बाझा पर मस्थान करते उपाय काने का दिसा बाना वहां सपशकुन माना करता है

'करवी मोख प्र भिले काता, तो लीट प्रांता ! 'बढ़ कातक वाद कारी को उत्तीव का इंटर कोरो से बड़को लगा ! किंडी मशाद काशकर का बड़को लगा ! किंडी मशाद काशकर का बड़कर उनके इंदर की अड़को उठा | केकिन बाद तब हो चुड़ी बी, बाद बतीया मन मार कर ताने पर बेदा रहा !

बर के दरवाजे वर तथा शेक कर वर्तीय मीतर गया। पत्नी के कहा — विस्मातो के कावा, केकिन तस्मे वस्मा काना है। प्रदश्य में ही अपककुन हो समा।

'रहा करे काना, हमारा क्या क्षीन तेगा १' स्थामा ने कहा — 'प्रस्थान के एमल डाकुन अपडाडुन के फेरे में नहीं पढ़ना चाहिए ! साबकत कीन मानवा है यह प्रकरिश-पुराब १'

यानी की दिकाया पाकर स्वतीक में महत कोलिया की कि इस व्यवस्कृत की बात की यह कारों मन से हुए कर है, केलिन उसे सम्माण नहीं मिला । तागे वाले की क्यायता से सारा जासान तागे पर काद कर बतीश क्यानी कानी के साथ तामे पर नेठ, रटेसा की तारा जाता कर ताम कर करा करा कर करा

स्टेबन पर टिनट पर की खिलकी के जामने बतीब ने कर देखा कि बैंक्सों बुक्तफिर कतार वापे कडे हैं, तो उवके देवता पूर्व कर गये। उब भीक में खुकने पर हर्बु-पत्तती टूट बाने पर मी-टिकट निक्कने की बीम जम्मावना नहीं थी। किक्स के विस्तृष्ट वा कहा हो गया।

स्वामा ने कहा — 'कर द्वाप, स्वा योजने कामें [ने पुलिश के शिगाही को पून रहे हैं, हन्हें कुछ मेंट चढ़ा कर अपना टिकट का जो न। तिन्छ ही मेंट शांते ही वे फीरन टिकट का देये। बढ़ा नहीं असवारों में कि ने कोग खुको स्थान पड़ होते हैं।

तरकीर कचडून क्यल हो गाँ । दो स्वे । दो स्वे दे पर पढ़ पुलित वाले ने साम से बात में हैं कर दे किड साम से बात में हैं कर दे किड साम से बात में हैं कर वाकर करीब को पान दिने । टिकट वाकर करीब के दम में दम बाता । कहा रचमा के— 'देखो, कान मिला मा न, हो नहीं के परिवारी ग्रह हो गाँ । अमबान सामिक है, समग्र तह पढ़ चरेनदू बते क्या होता है।'

'कुद्ध नहीं होसा।' रूप मा ने कहा-

'धम का भूस विकट होता है। दारक क्यवज्ञ की जातक के भरे रहोते, ती-वर्तन परेकारी की नमर कामेगी । करे, हमने कने का द्व ह देका प्यत्ते जगन; होकिन दकारी द्वापियों को जी दो परे साजी हो रही हैं जुने यह पर की

'झच्छा चलो, प्लेटपार्य १२ चर्ते । और वरीच ने दो-तीन कुलियों को कुला कर इंटरवी चाने वाली कही पर जन्मन के चलने का झारेश दिया।

कुकियों ने तीवरे वर्षे के एक उपने में इनका कामन एक दिया और कपनी मकदूरी केकर कके गये। साझी हुने में कार्ती सामम्बद्धी कर कमन या केमिन मुकारित में कि कार्यी से गाड़ी में काफर घरने साथे से।

रवामा ने नेंच के छोर पर जनना विस्तर विद्यास और जामान बना स्थान कमा कर कर की । वतीय भी ने न कि उत्ता । वतीय भी ने न कि उत्ता । वतीय भी ने न कि उत्ता । वतीय भी ने कि उत्ता । वतीय भी न कि उत्ता । वतीय भी न कि उत्ता । वतीय भी न कि उत्ता । वतीय भी न कि उत्ता की न कि उत्ता । वतीय भी न कि उत्ता की न कि उत्ता की न कि उत्ता न कि उत्ता की न कि उत्ता न कि उत्ता न कि उत्ता न कि उत्ता न कि उत्ता न कि उत्ता न कि उत्ता न कि उत्ता न कि उत्ता न कि उत्ता न कि उत्ता न कि उत्ता न कि उत्ता न कि उत्ता न कि उत्ता न कि उत्ता न कि उत्ता न कि उत्ता न कि उत्ता न कि उत्ता न कि उत्ता न कि उत्ता न कि उत्ता न कि उत्ता न कि उत्ता न कि उत्ता न कि उत्ता न कि उत्ता न कि उत्ता न कि उत्ता न कि उत्ता न कि उत्ता न कि उत्ता न कि उत्ता न कि उत्ता न कि उत्ता न कि उत्ता न कि उत्ता न कि उत्ता न कि उत्ता न कि उत्ता न कि उत्ता न कि उत्ता न कि उत्ता न कि उत्ता न कि उत्ता न कि उत्ता न कि उत्ता न कि उत्ता न कि उत्ता न कि उत्ता न कि उत्ता न कि उत्ता न कि उत्ता न कि उत्ता न कि उत्ता न कि उत्ता न कि उत्ता न कि उत्ता न कि उत्ता न कि उत्ता न कि उत्ता न कि उत्ता न कि उत्ता न कि उत्ता न कि उत्ता न कि उत्ता न कि उत्ता न कि उत्ता न कि उत्ता न कि उत्ता न कि उत्ता न कि उत्ता न कि उत्ता न कि उत्ता न कि उत्ता न कि उत्ता न कि उत्ता न कि उत्ता न कि उत्ता न कि उत्ता न कि उत्ता न कि उत्ता न कि उत्ता न कि उत्ता न कि उत्ता न कि उत्ता न कि उत्ता न कि उत्ता न कि उत्ता न कि उत्ता न कि उत्ता न कि उत्ता न कि उत्ता न कि उत्ता न कि उत्ता न कि उत्ता न कि उत्ता न कि उत्ता न कि उत्ता न कि उत्ता न कि उत्ता न कि उत्ता न कि उत्ता न कि उत्ता न कि उत्ता न कि उत्ता न कि उत्ता न कि उत्ता न कि उत्ता न कि उत्ता न कि उत्ता न कि उत्ता न कि उत्ता न कि उत्ता न कि उत्ता न कि उत्ता न कि उत्ता न कि उत्ता न कि उत्ता न कि उत्ता न कि उत्ता न कि उत्ता न कि उत्ता न कि उत्ता न कि उत्ता न कि उत्ता न कि उत्ता न कि उत्ता न कि उत्ता न कि उत्ता न कि उत्ता न कि उत्ता न कि उत्ता न कि उत्ता न कि उत्ता न कि उत्ता न कि उत्ता न कि उत्ता न कि उत्ता न कि उत्ता न कि उत्ता न कि उत्ता न कि उत्ता न कि उत्ता न कि उत्ता न कि उत्ता न कि उत्ता न कि उत्ता न कि उत्ता न कि उत्ता न कि उत्ता न कि उत्ता न कि उत्ता न कि उत्ता न कि उत्त

यान यान करके नाजी तथा हुः वजे पोटपार्म से तरकने सावी। स्थापन की कालों में प्रकन्नता की कालक खरकार हो उठी। यह सपने मिता के पर को सा रही भी।

वतांवा ने स्पेकार किया कि आब कल वाडी वा खर्ते — कियी भी विश्वाद का निमन्त्रच स्वीकार करता दुनिया है। हे जुरापालों जीर अजटा को नेना नव देता हैं। लेकिन जब ता ज्य न केवल वालों के विवाद का निम वच्च स्वीकार कर चुडा है; अपून वारों स्वरूप को भी काय-वाब टीए से ब्यादा है। बाक तो कर्म खुडा बान वारा है। का ता वामना उठके करता से होगा।

केकिन करने मन की वह जात उचने रक्षमा को नहीं बरकाई । ऐक करके नहीं नह रिला के वर कार्य क रमामा का दिखा है कर करना कारत मा, न कमनी ताबी के निकल् ना को ही कियाँ तपह महत्त्वईन बरकाना जाता था।

साड़ी खुक कुछ सब-पक करती करने पब पर नहीं का रही भी और शरीक अपनी आवक्ट आर्थका में उस भूते पर मूत्रका का रहा था थो नागपुर १९-चने पर बड़ासित उसे अनेक परेक्षानियों

और अकटों में बरक देशा | प्रस्थान करते करन उसे काना थो मिस सका का | कपसडुन थो हो गया था । कपमे मन की कमवारों वर नियन्त्रका कर कपने में का सर्वका सरमार्थ था ।

फिल्म-स्टार करने चीत्र का विकास करते की प्राप्त करते की प्राप्त करते की प्राप्त करते की प्राप्त करते की प्राप्त करते की प्राप्त करते की प्राप्त करते की प्राप्त करते की प्राप्त करते की प्राप्त करते की प्राप्त करते की प्राप्त करते की प्राप्त करते की प्राप्त करते की प्राप्त करते की प्राप्त करते की प्राप्त करते की प्राप्त करते की प्राप्त करते की प्राप्त करते की प्राप्त करते की प्राप्त करते की प्राप्त करते की प्राप्त करते की प्राप्त करते की प्राप्त करते की प्राप्त करते की प्राप्त करते की प्राप्त करते की प्राप्त करते की प्राप्त करते की प्राप्त करते की प्राप्त करते की प्राप्त करते की प्राप्त करते की प्राप्त करते की प्राप्त करते की प्राप्त करते की प्राप्त करते की प्राप्त करते की प्राप्त करते की प्राप्त करते की प्राप्त करते की प्राप्त करते की प्राप्त करते की प्राप्त करते की प्राप्त करते की प्राप्त करते की प्राप्त करते की प्राप्त करते की प्राप्त करते की प्राप्त करते की प्राप्त करते की प्राप्त करते की प्राप्त करते की प्राप्त करते की प्राप्त करते की प्राप्त करते की प्राप्त करते की प्राप्त करते की प्राप्त करते की प्राप्त करते की प्राप्त करते की प्राप्त करते की प्राप्त करते की प्राप्त करते की प्राप्त करते की प्राप्त करते के प्राप्त करते के प्राप्त करते के प्राप्त करते के प्राप्त करते के प्राप्त करते के प्राप्त करते के प्राप्त करते के प्राप्त करते के प्राप्त करते के प्राप्त करते के प्राप्त करते के प्राप्त करते के प्राप्त करते के प्राप्त करते के प्राप्त करते के प्राप्त करते के प्राप्त करते के प्राप्त करते के प्राप्त करते के प्राप्त करते के प्राप्त करते के प्राप्त करते के प्राप्त करते के प्राप्त करते के प्राप्त करते के प्राप्त करते के प्राप्त करते के प्राप्त करते के प्राप्त करते के प्राप्त करते के प्राप्त करते के प्राप्त करते के प्राप्त करते के प्राप्त करते के प्राप्त करते के प्राप्त करते के प्राप्त करते के प्राप्त करते के प्राप्त करते के प्राप्त करते के प्राप्त करते के प्राप्त करते के प्राप्त करते के प्राप्त करते के प्राप्त करते के प्राप्त करते के प्राप्त करते के प्राप्त करते के प्राप्त करते के प्राप्त करते के प्राप्त करते के प्राप्त करते के प्राप्त करते के प्राप्त करते के प्राप्त करते के प्राप्त करते के प्राप्त करते के प्राप

## रत्न गर्भा

रिक्षों के प्रवर जम्मन्त्री, कमर दर्द, बाकों के बागे चक्कर बाना बादि तमाम रोमों क' दूर कर जीर में ताकत खाती है। सम क्षित के ब्रिट इसके बाब पक्ष क्रकाव्य पुत का सेवन करायें।

काठ दिव की सुगढ २) हो स्थवा। बीत दिन की सुगक ४) चार दश्या। कास ही कार्टर टीसिये—

अदर्श भायुर्वेदिक कामेंसी कनखल (इरहार)

## बाबों रोगियों पर श्रवुसूत काला मरहम (रजि॰)

दाद, बुक्की, कोश, इन्ती, वक्ततीर, केंद्र झादि वर्म रोवों वर श्रुव प्रतिचत क्क्स । आरत सेवक श्रोषधास्त्रय, नई सडक, देहसी ।

# 🚜 गोद में चांद 🎇

जिस पर में बचा नहीं वह शुमशान के समान है को इन्पति व्यवस्थ ने दिर पुन रहे हों कि फिसी प्रवार भीवाद हो बावे

निह आपके पर में क्युकियां ही ब्याकियां पैरा होती हैं जो इससे व्यक्तियः क्रुक्त स्त्री करने की द्वा नंगमें । जूना केनक १) दान कर्या अन्त्री के दुक्त अक्षेत्र करने की द्वा नंगमें । जूना केनक १) दान कर्या अन्त्री के दुक्त अक्षेत्रे में हुने जनोम करना पालिए।

क्या जिन्हा रहेमा

काम बन्ने पैदा दोकर सूक्त हजादि किसी रोग से सर बाते हैं या सह हुए कैदा होतें हैं तो काम बीचन कीमति दूसरे संगाधर परमानमा की हुन्दक कर समझा होतें। सूरण केमस १)) दाक कर्य हाम्र)।

कोई जो जीववि मक्त कावित होने पर हुमनो कीवत पारिसी की कर्त और हुआे ककवार में विकास्त कुम्बारें ।

माहवारी अन्य पर म मने हो विन्हा करें हमती एका मैकी

हो जाती है, बूक्त करा देशे का क्विम है विवासकी गूक्त ११) है। वैदसी सिकाटीस सि० उं० ४४ देशती।

## ★ विविध चित्रावित ★



कमनी के ब्रमोरकन क्षेत्र के गवर्नर भी क्लो



ध्यन्नटर्डम में पश्चिमी सूरोर के राष्ट्रों की कांग्रेड— श्रीचर्षिल मायक देरहें हैं।



तुर्झें के विदेशमन्त्री भी सादक।



१५५५ हैं से स्टातम्बर-स्ताम का सन्दन में प्रतिवर्ष बलूप निकलता है।



ब्रिटेन में नीरोना के अधिकारियों के शिक्ष्यासम्बद्धा पद बनरा --वन सरा । का माश्रम सामने रक्ता है !



दिहेत के बच्चों में बचन को चादन राजने के चिह सर से कृती गुश्चक।

भार्य जगन

## त्र्यार्थ पुरुषों से— ★

उत्तवों का दौरा धावः तमास हो गवा है। अब आवं तमाबों के अधि-अधियों को चाहिते कि अपने अधने स्थान पर वर्षे धर में निम्न किश्वित रचानामक क्या के पूरा करने की व्यवस्था करें।

(१) चमाच के अधिकारियों में से कोई मुख्य अधिकारी प्रचान वा मन्त्री आर्य ज्ञाच के ज्ञावज्ञों से मिल कर बता करें कि उनमें से कीन २ हिन्दी नहीं बानता, कीन २ तिल्ल संस्था नहीं कर खबते, उन्हें दोनों कामों के करने में खहा-बता देने की अध्यक्षणा करें।

इचके काय ही प्रतिदिन जमाक में कम से कम एक स्थाप रूप्या है इन की ज्यादाया क्रमूब की बात । कोई कात की मान क्याने उमान के जाविकारियों को दी बहु बावे हाल में सेना प्यादिये। इक अवसर पर परस्पर स्वाध्याय में एक दूवरे की बहानदा की बात । पुस्तकारव्या को विशेष कर से उमान के उमानदी तथा एनके परिवारों को पुस्तके ददने के लिए मेरित करना चारिये।

- (२) स्वानीय आर्यवनाय को स्वान्तीय आर्यवीर इस कानाना चाहिए। इस के द्वारा सेवा तथा व्यावाम प्रचार का काम करना चाहिये।
- (३) जन्म द्वक यमी, वसी, जाता, तरिवर जादि राज्ये का प्रवेश प्रवेश प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का
- ( ४ ) वानप्रस्थाभम के बोग्य झानु के झार्य पुरुषों के वहबोग से झार्यवमाक क्षानिए। में करतंग कीतंन चालू करने कारिए।
- (५) इन बिनो बहुते हुए श्रश्य और मांख बचार के विरुद्ध संगठित रूप में मीखिक व सार्ववनिक समाओं द्वारा सांदोक्षन करना चाहिए।
- (६) अपने शहर में पश्चिमी पंजात से आये हुए, शरशार्थियों की सेखा सन्य बहानका की वाने ।
  - भीमग्रेन विद्यालक्षर

प्रो० सुधाकर जी का देहान्त

वानंदेशिक आर्थ प्रतिनिधि वधा के भूतपूर्व मन्त्री ग्री॰ श्रुवाकर एम॰ ए॰ का १६ जून को देशववान हो गया। अप कई वर्षों से रहत्वाप रोग से धीकिय

मोफेतर की साममा ११ वर्ष तक सम से मानी रहे वे सीर हैदराबार-स्वाम के मानी रहे वे सीर हैदराबार-स्वाम के उपन भी साए ही मानी वे। साप दिन्दी और छंत्रे थी के उस-मोदे के विद्यान् वे। साममा १० वर्ष वेस साप जुस्कृत विर्य विद्यालय शंगकों मैं सम्योजन कर्ष करते रहे। छाप की 'मनोविश्वान' पुस्तक पर दिन्दी सादिश्य सम्योजन की मोर से मगलामाशायुप्त-स्कार यो दिया गया था। साप के नियन के सायंग्यान की महान् खुलि हुई है।

#### श्राय प्रतिनिधिसभा पंजाब का वार्षिक श्रीविकान

३१ छत्ताई सीर १ सगस्त ४८८ को गुक्कुल कागको विरविधासय में सार्व प्रतिनिधि बमा का वार्षिक साधिकसन होता।

तमा के इत बार्थिक क्रांत्रेक्टन के जिय विचारवींव विवशे के त्रस्त्रण में ,कमावों तथा प्रतिनिधियों को निम्मांत्रक्तित विवयों पर क्षारती तमाति, बोबता, प्रस्ताव तथा प्ररूप मेंबने चाहिए। जिस के तक्षा में उन पर विचार विवा कर के ।

- भ उन पर विचार क्रिया क्या सम्बद्ध । (१) द्यानन्द उपदेशक विद्यालय कहां और किछ रूप में स्थानित क्रिया
- (२) वर्तमान प्रस्तार प्रश्वाकी में क्या परिवर्तन किया जात ।
- (३) शिक्षा वंस्वाओं का स्वानीय कार्य वमावों तथा प्रान्तीय प्रतिनिधियों के साथ क्या सम्बन्ध होना खाहिए।
- (v) जार्य विद्यालमिति स्वानन्द दलियोदारवमा, विदेश प्रचार वचा कमा द्वारा लेखबद प्रचार के लिए दश केकमा चाल की कार।
- (५) वीवन-वदस्य प्रचारको के श्रियः करा बोबना स्वीकार की बाद ;
- (६) बार्य तमाची के कर्तनों को बाक्ष्में काम प्रभावकाती के नावा बाव।
- (८) शुद्धि तथा दक्तिशैकार का भाग्दोसन किए सप में कसाना कर।

र्जातमेद निवारक श्राये परिवार संघ का निर्वाचन

(१) स्थाय-पः गंग प्रस्त सी।
ि चंक कथा। (२) उपाध्य-पं०
धर्म देव की विस्तायाचरवित । (३) वंचासक-पः स्ट्रतेन थी। (४) उपवंचासक-पः स्ट्रतेन थी। (४) उपवंचासक-पः स्ट्रतेन थी। (४) उपवंचासक-पः स्ट्रतेन थी। (४) व्यापस्पत्ता । (८) प्रशासक-पः धानन्द
सिद्ध वा यानन्दस्य अप। (६) कोचास्य-पः सम्मायताच की साय।

#### अर्थ शिवसाजधों में संस्कृत

क्रमें में के शानन काल में आए-तीय किञ्चकालयों में संग्रं भी भाषा का प्राचान्य रहा । सं से बी क्षायावको को प्राप्त की दृष्टि से देखा बाता रहा तथा उनके ही वेदन बन्द मायाओं के बन्धायकों की अपेक अन्ते निवत किए गवे। शिक्षा विमान से सम्बन्धित सार्थ शिक्सा-सर्वो में भी सब्देशी माचा तथा इसके अध्ययको की प्रधानता रही क्योंकि क्र में जी मापा को पाठवकम में सनिवार्य विकास स्थान मान्त था। दिन्दी भाषा वैक्लिक विषय होने के बारख जांचत स्थान प्राप्त न कर रुकी। क्षत्र विदेशी शासन के पता जाने से परिवर्तन हो गया है। साम दिन्दी को सानिवार्थ विश्वय का स्थान प्राप्त हो बावसा, इस्क्रिय प्रत्येक खात्र को 'इन्दा सेनी होगी तथा उसमें उत्तीर्ख होता भी चावरवड हो बावमा ऐशे क्रवस्था में प्रव कार्व किस्त्रवासवी में जर्म सरकारी शिक्सवासको की क्रवेदार कोई विशेषता नहीं रह बाबगी । क्वोंकि क्रन्य शिख्यासमी में भी हिन्दी सनिवार्य हो वः नंगी । इतकिए सब सार्व शिख-कास ने के प्रतन्त्र कमेरियों को सपनी रुरकाओं में प्रत्येक विकासी को संस्कृत पटने पर बोर देना चाहिए । संस्कृत के पहले से म्डलों के वही साथ साथे बाकर भारतीय तरकृत बन्दी का कुममता से श्राध्यमन कर रुकेंगे तथा भारतीय संस्कृति के प्रति तनके हत्य में बादर के साब

अवन्त हो सर्वेगे ।

—कृष्याचना शास्त्री

#### अ।ये प्रतिनिधि समा संयुक्तप्रसि का नया निर्वाचन

१. प्रवान रावगुर श्री-पुरेन्द्र शास्त्री, २. उपवान-भा महानोहर हेठ, ३. व्ये हैरवर दशालु कार्ब, ४. भी द्विकेन्द्राच्य शास्त्री, ५. मण्डी और अविष्टाता—भी पंच्याला विद्यालकार, ७. श्री भ्रमुब्दक शास्त्री, ८. मी विश्ववन्तु शास्त्री, १. श्री ग्रोटेन्द्र श्रमुं १. व्युरक्तकावन्द्र—भीराम व्यान, ११. वच्च पुरुक्तकावन्द्र—भीराम व्यान, ११. वच्च पुरुक्तकावन्द्र—भीराम पूर्वकन्द्र।

#### गुरुकुल वृन्दावन

गुरुकुल विश्वविद्यालय इन्लाक्स की, स्वार्थी वरीजा संजुक्तवान्तीय इन्टर मीनिषट गेर्ड हारा हाई स्कूल वरीजा के तमक्ज, तथा चिरोमिक्ष गरीजा सामग्रा यूनीविटी हारा बी॰ ए० के तमक्ज स्वीक्स कर ती गई है। गुरुकुल मी 'साजुर्वेद विरोमिक्ष' गर्द हा को 'ए' में बी में रिकेस्ट्र हान तथा स्वास्थ्य विभाग के तम्बरी यहाँ पर निमुक्ति साहि के स्विद्ध संजुक्तानतीय तस्वार हारा स्वीकार केट स्विया गर्मा है।



## ★ निराश होकर न बैठें ! ★

हमने वपने २५ कों के ब्रानुसक में हवारों निराजों को ब्राज्याधान बनावा है कोर ऐसे २ निराज रोमिनों के हवार करके वस्त्रता मात की है कि विनकों कियों मान में ब्राह्म नहीं 'रही वी । कोई मी रोम हो कियो हवाल है में ना न हुवा हो, हवाब करते २ वक यने हो बीर निराज हो या है, हम ने इक्षाक कारने । रम अनुभवपूर्व दक्षाव तबित वार्च में कारने आखायात कर हैते हैं। रोमी तको हो वा पुरुष, कोई केल ही पुराता, निराज कोर ब्राव्यायात हो, पूरा ब्रुक्ताया हाता विवास कार केला कार कार्यायात हो, पूरा ब्रुक्ताया हाता विवास कार्यों ने

स्पारे रहात्व से ऐसे तैन हो के बन्तारों हुई हैं कि किन हो किया प्रधार की साम्रा न की, न्योंकि किसी की रुपी कन्तानोत्तिय के करोग्य की हो किसी का पुरुष, किसी र रहात्व में दोनों ही करोबा स्वांग्य ऐने हुए भी सफत हुए हैं। सिनके कन्तान न होती हो, का वर्षकार हो साम्रा हो, स्वांश कार्य के हो कीर निश्वक हो करे हैं, ने इस से इसांच क्यारों। इसारे पात करनाता, के सनेक समाम्ब हैं। प्रशास नीच कर नेवी

वैश्वराज शीवकप्रकार चेन, सन्जी सरहो। गुलरफरनगर यू॰ पी० ।



## 🔪 सोवियत में बच्चों के लिये महल

[ एस॰ वेशितस्काया ]

ट्रुट हमी बातते हैं कि होत्यित में बां को पार किया बाता में बां को पार किया बाता है। यह पार हिण बाता नहीं होता जिल्हा पार वित्ते बाता नी नहीं होता जिल्हा पार में भी तावा बाता है बोर किया माने में भी किया की प्रतिनिधि है बाहती है कि कारों की प्रतिनिधि है बाहती है कि कारों की पीटों में मानी की बिल्टपों हो। बहुत ही हुन्दर महल बिनमें माने की पार है परिवार बाले बार के परिवार बाले बार के परिवार बाले और माने लोग रहते में, बच्चों को है हिंदे में है।

विनिन्नाह के व्यक्तिकांक महल को लीबिये। महल में पहले बाले खारे युख हैं। उमेद संग्यस्पर की जीद्यां पहले ही की तरह सुन्दर हैं। हाल पहले ही की तरह क्या कियों के को हैं। छुटियों के तमय बहा बिसे वह नौड़्यानं का महल बहते हैं, ४००० मेहमान कारते हैं। वगीत से हाल मूंच बाला है, व्यतिया नायते और गाते हैं। ये ख्रीटे ब्रोटे मेहमान ही द्रल महल के महलेक

स्तूल की पहाई के तमय के बाद भी बच्चे यहां झाते हैं। उन्हें महत्त्र के सैडड़ों कमरों में वे तारी चीचें देखने को भिजती हैं बिन्हें देखने के वे उस्युक्त नहते हैं।

हर चीव का नाम बताना भी कठिन हैं। यहां विशेष प्रव ग शालाएं, स्टूबियो, प्रस्ताने, फूल पीचे काहि हैं। हर कमरे में किसी न किसी विज्ञान, कारीगरी वा कक्षा का समान मिखेगा।

महक के दूनरे हिस्से में को नवा जाता है, विकान और कारियरी के मेद जाने हैं। वादर कार्य को के से दिया की किया है। वादर कार्य के सिनाम के कारवानों से पुरु जीने वहां तावी गयी। हम यह कार्य में युद्धे। वादर वहां के कार्य का वा। वहां हमने दुख्य वर्षों को नेंचें ननाते वेचा। कुमरों की वीचारों में एद तरह की सकती कुमरों की वीचारों में एद तरह की सकती कुमरों की वीचारों में एद तरह की सकती कुमरों की विचारों में एद तरह की सकती

ं नाटक पर में नण्ये नाटक तैयार कर कुंद्रते और लेश एकते हैं। यहां मशहूर कांभिनेता उन्हें रिखाने के किये रहते हैं। लाटक सेखाने के किये ६००० पोशाकें हैंतु गाये कालों के किये ६० विश्वानो, वचा के कई समीत दल और नेवद दल भी बने हैं।

लड़ाई के बाद व्यो ही सेनिनब्राह की मरम्मत गुरू हुई, नीववान कम्यूनिस्ट संग के ४,००० से ज्यादा मेम्बर मदल की माम्मत करने झार्य विससे छन्द से बस्द महत्र कर्यों की हैंग दिया बाय।

इली तरह दूसरे शहाँ में भी बन्चों के सहस्र है।

मास्को में चाय के बनी व्यापारी विद्योत्सकी का महस्त्र कथों को दे दिवा का उत्पादन हुआ। यह दिन कमी सुलावा नहीं बा वस्ता। लड़की लड़के सुक में। महत्व के बात की रोज़नी और मीनांगे गाम के बात बचों का गाना, भूका नहीं बा वस्ता। यह पर हतिहाड़ बानने वालों के लिये लाव तीर से मय-हूर है। मास्कों के हबारों होटे छोटे लड़के मास्कों और कारने रेख के हति-हाव को होड़ में माग लेते हैं। बिख कमरे में बच्चे पहुते हैं, उबधे स्वार्थ में स्वार्थ में सम्बाद हिं। बिख कमरे में बच्चे पहुते हैं, उबधे स्वार्थ में

नीववान विज्ञकार और मूर्तिकार स्टूबिया में काम करते हैं और नीववान कारीमर कारवानी में बने रहते हैं। चारों कोर माने की कहर उठती हैं और वमी कमरे रोवानी से बगमगावे रहते हैं। किमें उब कमरे में रोवानी नहीं रहती, विवस्तें मूगोल वन्त्रन्थी फिल्म दिसामा बाता है।

तिबिलाची और कोडेसा के महस्य भी को पहले राजकुमार बोरोंत्सोफ के बे, सोविबल सरकार के क्यों को दे दिवे हैं 8

# यह कैसे विद्यार्थी तुम ?

त्तर सदा विद्यार्थी अपने को बढ़ते हो. पर क्या कभी प्रदाक्कों को भी सहते हो १ काम कोई करते नहीं तुम ठीक समय पर। प्रातः देर तक पढ़े रहते हो बिस्तर पर। रवनी में दुम द्वादि विकास से धोदी हो। अपने ही हाथों अपना स्वास्थ्य कोते हो। तुम्हारा बीवन सादा नहीं, है ज्ञाहम्बर मय । काकारक ही द्रमको लगा करता है भव। फैशन का मृत द्वाम पर सदैव सवार है। पर नवा करें देश से तो निलक्कल लाचार है। पुस्तकों को तो मंगा कर घर देते ताक पर। क्रीर फिर बूमते रहते हो इमर से उपर। 'धूपने बाते हैं' कह बाते हो द्वम घर पर। पर भा रहे हो दोस्तों के साथ देखने पिक्चर। परीखा आर्ड कि रस तेते हो दो चार ट्यूटर । कहते हो-क्या अच्छा हो पात हो जार्ने अगर। काम तम को अपनी से करने सना वेकाम। संयम को तो करते दूर से ही द्वाप प्रवास। पाश्चात्व सम्यता के बने तुम सच्चे पुकारी। पुष्ता से देवते तुम भारतीय पद्धति सारी। क्षीम सम्भते हैं-द्वम करते विद्याग्यास, पर नवी इत प्रकार करते सत्यानाशा॥

गवा । नह मश्ल बन्जा तो वा । सेकिन दीवारों में खाता चाह खद्म तमा होने के कारख इरकारम कता वा । हरी किर से बंतनावा गवा । सेकिस्त के महस्र बनाके चालों और कताकारों ने इसे कमका दिवा । इसमें संकम्ममर का दाल बनाया गया और आडों के लिये वास मी ! दीवारों पर क्यों की परियों की कहानियों के किंच साके मने । केनिनमाड की तरह यहा भी सुरत की सारी चीकें खुटारी गयी हैं को कको का ज्ञान बहानें बीर कवि झन्द्री करें।

क्राल के एक लक्षपती ने वेशवेरि-नवर्ष (जन स्वदंतीयरक) की एक व्हाइमें महल ननशवा। १६३७ में यह स्मारत नीवधानी के महल के क्षिये दे दी गयी। मूराल के क्ष्याकारों ने हकको वेक्सपा।

## हिमालय

[कुन्दर लाल 'क्रानल'] लक्षी बालको उच्च हिमालब, कैसा क्राटल, क्षचल हिमालब। स्वेत स्वेत हिम हस पर क्षाया, कैसा क्राटर स्थय बनाया। किस्ता उपयोगी हिसकरी, किस्ता गर्मी कीर उपकरी।

सङ्गान्यधुना बहती हल में, योभा बहुती हलकी उनमें। ऊने ऊने प्राप्तर द्वारों, इर से कुकते बाहल आपने। बरताते बल बारी वारी, बिस पर अपलंदित खेती बारी। हलसे । एचा मिलती भारी। क्रो अपन और र उपकारी

#### चमकीले तारे

[ पगदीश्वलाल 'शाह' नैनीताल ] ये चमडीले तारे हैं, बड़े अनुठे प्यारे हैं। मांखो में वस बाते हैं. जी को बहुत ल्यमाते हैं। बगमग-बगमग करते है. इंब-इंस मन को इरते हैं। नये बड़ाऊ गरने हैं. विभावरी ने पहिने हैं। कितने रग बदलते हैं, बड़े दिए से बलते हैं। शीरे बड़े फबीले हैं, छवि से भरे छवी है। कमी टूट ये पहते हैं, फून्नों जैसे भड़ते हैं। चिनगी-धी छिटकाते हैं. छ'र फुलमही बाते हैं।

२००० से अधिक बच्चे रोज यहा आते हैं। बच्चों को पढ़ाने के लिये ४५ केन्द्र हैं। यहां की भूगेला ठोजारटी 'विश्व' के तस्य कारते हैं। विश्व के तस्य कारते हैं। विश्व के तस्य कार्य प्रकार में पूर्व कारते हैं की प्रकार कार्य के तस्य के तस्य के तस्य के तस्य के तस्य के तस्य के तस्य के तस्य कार्य हैं। यह तस्य क्ष्मायन वर्द हैं। यहां वर्तिनों को रनक, मेदागास्तर की कार्यों लेक्ड़ों, चीन के तिबक्त की रिकट मिलीं। वच्चे दूवरे हेंगों के बच्चों को विश्व दिवा लिखा कार्य हैं। यो वो की कार्य करता वर्त्या किस करते हैं।

वब से नया नीबवानों का महस्त सोवियत लिखुमानिया की शक्यानी विक्रियत ये कुळू दिन पहले खोझा समा है। यहा पहले खनरल रिनेनकाण रहता था। (तास)

## गांधीजी की हत्या का संगठित षड्यन्त्र

पृष्ठ ७ का शेष ]

को बावरकर के मकान पर गर्ने ये। इसके चार दिन बाद वे बम्बई से चले आये। 'इमारा यह पच्च है कि यह मेंट आत्यन्त आर्यपूर्ण थी।'

करकरे और मदनलाला ह जनवरी को पूना गये और वहा मदनलाला को नाश्माम गेंड की र जान्ये से मिलावा गया। इचके बाद करकरे और मदनलाल बाद में शे दूकान पर गये। बाब में का नीकर ग्रंकर किरोदा मी जहां उत्तरियत बा। दूकान में उन्होंने हमगोली और मन-बाटन देखे। १० बानकरी को कर-करे और बाद में बनकर बादे और और बाद के सक्त मुस्ति की की बाद कर के मक्त मुग्ति की की दिन करकरे और मदनलाला भ्रो० की ने की सिक्ता।

१३ जनकी को नाष्ट्रम गोडसे ने झाएं की पत्नी को झपने २००० क॰ के बोदन बीमा का उत्तराधिकारी नामबद किया। यह चीव झाएंटे की झान-कारी से की गई।

१४ जनवरी को नोबसे जीए आपने कमई में वे। पहते वे एक होटल में उद्दे कोर एक पान में कोंगी नामक उद्दे कोर एक प्रतिक्र के पर चले गये। मदनकाल, बाव में कीर एक प्रतिक्र के पर चले गये। मदनकाल, बाव में कीर प्रतिक्र के पान प्रतिक्र के पान प्रतिक्र के पान प्रतिक्र के पर्दार्थ में, जिनमें से पान हाला के प्रतिक्र के पर्दार्थ में, जिनमें से पान हाला के जिल्ला कीर के प्रतिक्र के प्रतिक्र के प्रतिक्र माण्याम ने इहार द० की एक जान प्रतिक्र माणा कीर के प्रतिक्र में प्रतिक्र के प्रतिक्र के प्रतिक्र के प्रतिक्र के प्रतिक्र के प्रतिक्र के प्रतिक्र के प्रतिक्र के प्रतिक्र के प्रतिक्र के प्रतिक्र के प्रतिक्र के प्रतिक्र के प्रतिक्र के प्रतिक्र के प्रतिक्र के प्रतिक्र के प्रतिक्र के प्रतिक्र के प्रतिक्र के प्रतिक्र के प्रतिक्र के प्रतिक्र के प्रतिक्र के प्रतिक्र के प्रतिक्र के प्रतिक्र के प्रतिक्र के प्रतिक्र के प्रतिक्र के प्रतिक्र के प्रतिक्र के प्रतिक्र के प्रतिक्र के प्रतिक्र के प्रतिक्र के प्रतिक्र के प्रतिक्र के प्रतिक्र के प्रतिक्र के प्रतिक्र के प्रतिक्र के प्रतिक्र के प्रतिक्र के प्रतिक्र के प्रतिक्र के प्रतिक्र के प्रतिक्र के प्रतिक्र के प्रतिक्र के प्रतिक्र के प्रतिक्र के प्रतिक्र के प्रतिक्र के प्रतिक्र के प्रतिक्र के प्रतिक्र के प्रतिक्र के प्रतिक्र के प्रतिक्र के प्रतिक्र के प्रतिक्र के प्रतिक्र के प्रतिक्र के प्रतिक्र के प्रतिक्र के प्रतिक्र के प्रतिक्र के प्रतिक्र के प्रतिक्र के प्रतिक्र के प्रतिक्र के प्रतिक्र के प्रतिक्र के प्रतिक्र के प्रतिक्र के प्रतिक्र के प्रतिक्र के प्रतिक्र के प्रतिक्र के प्रतिक्र के प्रतिक्र के प्रतिक्र के प्रतिक्र के प्रतिक्र के प्रतिक्र के प्रतिक्र के प्रतिक्र के प्रतिक्र के प्रतिक्र के प्रतिक्र के प्रतिक्र के प्रतिक्र के प्रतिक्र के प्रतिक्र के प्रतिक्र के प्रतिक्र के प्रतिक्र के प्रतिक्र के प्रतिक्र के प्रतिक्र के प्रतिक्र के प्रतिक्र के प्रतिक्र के प्रतिक्र के प्रतिक्र के प्रतिक्र के प्रतिक्र के प्रतिक्र के प्रतिक्र के प्रतिक्र के प्रतिक्र के प्रतिक्र के प्रतिक्र के प्रतिक्र के प्रतिक्र के प्रतिक्र के प्रतिक्र के प्रतिक्र के प्रतिक्र के प्रतिक्र के प्रतिक्र के प्रतिक्र के प्रतिक्र के प्रतिक्र के प्रतिक्र के प्रतिक्र के प्रतिक्र के प्रतिक्र के प्रतिक्र के प्रतिक्र के प्रतिक्र के प्रतिक्र के

करकरे, मदनलाल, नायुगम नोक्खें कौर क्यार्ट २७ बनवरी को दिली पहुंच सर्वे । बाहये, शंर कीर मपाल बोक्खें १६ को दिला पहुंचे ।

२० धनकरों को प्रातः आपटे शंकर क्रीर बाडगे को निक्सा क्षाउठ के गना क्रीर उन्हें वह स्थान दिसलामा बहां गांबी की प्रार्थना किया करते थे।

क्रामियुक्ती के पास दो सम्बुक्ते, शंच द्रवरोकी, दो जन काटन क्रादि ये। १० कनवरी को ने शास्त्रास्त्र परस्य नाट लिए करें। योकता यह यी कि मदनकास राज-काटन ऐंके। घमाके से का गकनवी मचे, तो दूनरे क्रामियुक्त भी व्यपने क्याये हर नोते के की द हर बीच में स्थितीकों से गोबी चला दी बाए। क्लिय कन-काटन केंके बाने के बाद रोध योकना पर क्रमक्त नहीं क्रिया नाथ। इसका कारक सायद द या कि जन-काटन केंके काने से क्रायुक्त व्यवस्त्री नहीं हुई।

करकरे पहले ही विकक्ता हाउस से जब्द दिया था। आप्टे, नाशूराम गोससे, बेर बाद एक टैक्टी से स्वाना कुए। २० जनवरी को ये सब व्यक्ति दिक्का हाउस में उपस्थित ते। मदनलाल को पषड़ कर हिरास्त्र में से क्रिया गया।

नाभूगम गोबसे और आप्टे उसी यत दिला से चले गये। पत्ले वे कानपुर गये, किर परणाब और थाना होते हुए, बस्बई पहुंचे। बाद में नाथूगम गोबसे, काएटे, करकरे और गोपाल गोबसे थाना में यह शिष्ठ के घर पर शिले।

२७ बनवरी को नाजूगम गेडसे कोर काप्टे प्रायः विसान द्वारा किली स्वाना द्वारा उठी शाम को वह ग्वालि-वर चले को कौर कीर काप्टे से फिस्तील हालिल की। २६ बनवरी को वेरिला कौट कावे। २८ बनवरी को करकरे मीरिल्ली पहुंच गया। ३० बन को तब इकट्टे प्रार्थनास्थल को गवे।

गांधी थी की हता के बाद नायू ाम गोंडते को घटनास्थक पर ही जिएउतार कर तिवा गया। कार्य्य और करकरें को १४ करवरी को नगर्दे में, शंकर को करवरी को और गोंगाक गोंडते को भ्र करवरी को यूना में निरस्तार विवा माया। शायरकर ६ करवरी को यूना में नवस्वन्द कर विशे गये और डा॰ पायुरे को भ्र करवरी को गांधी का पायुरे को भ्र स्वारी को गांधीवार में निरस्तार किया गांधी

इस पड़गंत्र में तीन श्रामियुक्त गंताबर दरडवते, गंगाबर ब,वन श्रीर स्पंदेच श्रमां — श्रामिश्च हैं श्रीर वे स्मानिक गिरफ्तार नहीं किये था सके हैं।

## सम्राट विकमादित्य

(नाटक) स्रेक्कर—शीविराक

उन दिनों की रोमाचकारी तका कुलद स्मृतिना, कन कि मारत के वमस्त परिमोक्तर प्रतेष पर कको कौर हुनों का नंदर आतंक राज्य कुमा हुआ था। वेश के नगर नगर में होड़ी विश्नावधावक मरे हुए वे को कि शतु के शय मिलने को प्रतिकृत्य तैवार रहते थे। तभी वसाह किम्मादिन की तकाशा समस्ती और देव पर मस्त्रभ्यास कराने कमा। आधुनिक श्रमादिक न्वाराक्ष्य को

आयुन्तक राक्तारक ज्यातावरक का सन्दर्भ करके प्राचीन कथानक के श्राचार पर सिक्ते मने इस मनोरंखक नाटक की एक प्रति शपने पास सुरक्षित रक्त से । सून्य १॥), बाक अपन (॰)।

> मिसने थ परा--विक्य **प्रस्तृक** नगहर,

-----





बांबारी—देखिये पर तैवार किये हुए रेल से भेरे चेश कितने क्रम्के बढ़ नहें हैं है बालकर — खुर, सुन । भेरे बालों से कितने सम्मे, बने, सुन्दर और बाते हैं है उद्यम का सीन्दर्य प्रसाधन विशेषांक शीध ही प्रकाशित होगा ! क्राव ही उद्यम का कार्षिक चन्दा ७) यन मैस कर स्थानी प्राहक बनिये।

अपने मात्र को प्रविक्ष के लिए विश्वापनदाता अपना विशापन उदाम के विशे बांक में प्रकाशनार्थ श्रीत्र मेवने की कुपा करें। उदाम माखिक, धर्मपेठ, नागपुर

## शत में वैठ कर देखने योग्य असली कोकशास्त्र

रिकेड पुरुषां की सन मांगी मुगद के माधिक त्वी पुरुषों के पोटो, स्वाक, तत्कोर व जानन्द प्राप्त करने के वैश्वानिक तरीके वशीकरण, आवन, पत्र और गुप्त सेंद इतमें जिले हैं। मुल्य ३)

मुन्दर तस्वीर-कार्ड

विश्व चाप दापाल बीवन के बन्दे नचारे देखना बाहते हैं तो ऐसे बाडों का सेट स्माहवे। १० कार्डों का दूरा सेट १) नवूने के २० बार्ड के सेट का सूरून रक्षे

बी॰ पी॰ स्टोर (बी॰ ए॰) पोस्ट **वक्**स ५१ मेरठ, यू॰ पी॰ ।

## १०,०००) रुपये की घड़ियां मुफ्त इनाम



्रवीय शोबी के सरीवदार को ठाफ सम्बं मानः भीरः चार समूत

विवास क बार कार्युक्तां न्यूकोला विवास द्वारा हो। वासी है।

सन्तर नाकटी स्टोर्ड, [म] देश्ती।